(सर्वाधिकार सुरक्षित)

परमपूज्य श्रीमत्कुन्देकुन्दाचार्यदेव प्रणीत्

# समय-सार

एवं उस पर

परमपुज्य श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचित संस्कृत टीका

म्राट्म ख्याति

तथा दोनों पर

आध्यात्मयोगी न्यायतीर्थं गुरुवयं सहजानन्द (मनोहर जी वर्णी) महाराज द्वारा विरचित

सप्तद्शाङ्गी-टीका

प्रकाशक

लेमचन्द जैन सर्राफ

मंत्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५-ए रणजीतपुरी सदर मेरठ

प्रति ११०० सन् १६७७

लागत २२ **६०** जिल्दकापृथक् ३ ६०

# श्री सहजानन्द शास्त्र माला के संरक्षक

भ-श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स, सदर मेरठ।
 २--श्रीमती फूलमाला देवी ध० प० श्री महावीर प्रसाद जी जैन बैंकर्स, सदर मेरठ।
 ३--श्रीमती शशिकान्ता जैन ध० प० श्री धनपालसिंह जी जैन सर्राफ, सोनीपत।
 ४--श्री ला० लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ, महारनपुर।

श्री भारतवर्षीय वर्णी जैन साहित्य मन्दिर के संरक्षक १--श्रीमती राजो देवी घ० प० श्री जुगमंदरदाम जी जैन आडती, मरधना। २--श्रीमती सरला जी ध० प० श्री ओमप्रकाश जी जैन, सरधना।

# आत्मभिकत

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भवती में क्षण जाँय मारे । टेका। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का इकदम विलय हो।

ज्ञान स ज्ञान म ज्ञान हा हा, कल्पनाओं को इकदम खलय हा।
भ्रान्ति का नाश हो, झान्ति का वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भवती में ा।१।।
सर्व गतियों में रह गति से प्यारे, सर्व भावों में रह उनसे प्यारे।
सर्वगत आत्मगन, रत न नाहों विरत, ब्रह्म प्यारे। तेरी भवती में पार।।

तिद्धि जिनने मि अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमे सहाई। मेरे संकट हरण, ज्ञान वर्शन चरण, बह्य प्यारे। तेरी भवती में माइ।। देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुण व परंघ के मेदों से पारे। नित्य अन्तः अचल, गुप्त ज्ञायक असल, बह्य प्यारे। तेरी मक्ती में सा४॥

> आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। सहजानन्दी प्रसो, अन्तर्यामी विभो, अह्य प्यारे। तेरी मश्ती में ग्राप्ता



गुरूवर्य प्ज्य सहजामन्द जी वर्गी महाराज

## प्रकाशकीय

धर्म-प्रेमी बन्धुको । बाज बावके कर कमलोमे सनयसार सन्दरशाङ्गी टीकाका प्रकाशन सीपते हुए मुक्ते खतीब हुएँ हैं। अध्याद धरमोध प्रधान प्रत्य समयसार है जिसके रचिवा मुन्नपनायक परमञ्जय श्रीमतुन्दुक्ष्या-वार्यदेव है जिनका कि 'मनत भगवान् वीरो मनत नीतिमो गणी, मगल कृत्वुक्र-दायो जैनामिन् मगल' में गीरव के साथ नाम तिया जाता है। समयसार पर तरवज्ञानामुत्रपृति आवानकाति टीका है जिसके रचिवा परमृत्य श्रीमद-मृतयन्द्रपृति है जो टीकाकारोमे मुधंन्य है जिनको अद्भुत अनेक संस्कृत प्रत्योकी रचनाये हैं, जिनके प्रत्येक वचनों में तथ्यापुत्र भरा पड़ा है। मूल और सक्कृत टीका डीनोकर सावता प्रत्येक वचनों में तथ्यापुत्र भरा पड़ा है। मूल और सक्कृत टीका डीनोकर सावता ज्ञीका है जिनके रचिवा अध्यास्त्रयोगी स्त्रीस्तरम् स्थान स्थारत है। अस्त मारवा ज्ञी टीकाका निर्माण व प्रत्याक्ष नामाता हो चलता पड़ा, प्रथम कुछ पूर्व्यो में जपूर्वेका ज्ञी र श्री अम्पुत्र मुक्त कर पड़ा पड़ी प्रकृत पुत्र पुर्वेक स्वाप्त अभित हो। महत्त्र प्रत्य प्रत्येक स्थारत आये थे उनके हाथ में एक छोटी प्रकृत पुत्रक देवकर सहराजध्यो का भाव हुआ कि हमने प्रकृत नामस्त्र, धानुनन व प्राकृत पर्विवस्त्र पर्वे प्रकृत प्रत्य के स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्वाप्त स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्यान स्थान स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थान स्थारत स्यापत स्थारत स्थारत

मदरयोका आग्रह, अध्येताओंको किंव, साहित्यमे निष्यक्ष व आगमानुकूल प्रतिपादन, उच्च उच्चतर ग्रन्थो का मृगम विदेचन, जान-पण्डार महाराजन्यी की ममाजको अनुपन जान देन हत्यादि ग्रं रणाओं के कारण सहजानन्य माहित्य प्रकाशनके सेवाका सीभाग्य मुझे हान् १९४५ में प्राप्त होता चला आ रहा है। पुत्र्य श्री मुनिराजगण, व्यागियम, विद्वान, जिजामु जन्मुओं के दस माहित्य कथ्यपनकी किंव और अध्येताओंके हर्षमूलक चलनोसे सुविदित हो रहा है कि महाराजभी के माहित्य में स्वाग्याओंका कल्याण हो रहा है। आत्मकल्याणाभी अनेक महायुक्षोंने महजानन्द माहित्य का अध्ययन मनन कर यह भी माल व्यवत किया है कि आत्मकल्याणाभी अनेक महायुक्षोंने महजानन्द माहित्य का अध्ययन मनन कर यह भी माल व्यवत किया है कि आत्मकल्याणाभी अनेक महायुक्षोंने सहजानन्द नाहित्य का अध्ययन मनन कर यह भी माल प्रकार है। जिन पुत्र भी मृतिराजों को, त्यागिवर्ग को, श्रह्मवारियों की, श्रावको की सहजानन्द महाराज से अध्ययन करने का अवसर मिला, उनके हर्षोद्गारों ने मुक्ते सहजानन्द साहित्य प्रकाणनकी में सहजानन्द साहित्य प्रकाणनकी में सहजानन्द साहित्य प्रकाणनकी में सहजानन्द साहित्य प्रकाणनकी से महातान्त किंति उत्पाहित विद्या है।

अनेक तन्यता अध्येताओंने बताया है कि (१) निज्यक्ष तत्त्वकान, (२) गुड़तयके विवयभूत सहज अलण्ड जाण्यन कारणगमसनारक्ष्य चीनवस्त्राज्ञकों द्विष्यभूत सहज अलण्ड जाण्यन कारणगमसनारक्ष्य चीनवस्त्राज्ञकों द्विष्यभूत सहज अल्लेख दिन स्वयंत्राज्ञकों स्वर्णन ममयनारोत्त्रमुखी भित्तकों उसाग व (४) प्रयोगमामं दत व्यवस्ताने मुंतर होनेकं कारण सहजानन्द साहित्य रामोक्ष्यति माहित्य है। व्यवहान्यके जित्तिथे मध्यस्य होकर जुड़व्यनिक्ष्यक निव्यवस्य की मुक्तामं प्रतिगादक होने होने होने का स्वयंत्रम्य स्वर्णन स्वर्णन स्वयंत्रम्य स्वर्णन स्वर्यस्य स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्यस्वर्णन स्वर्ण

भी सहजानन्द महाराज (मनोहर जी वर्णी) ने गुरुवर्ष आध्यासिमक सत भी गणेलप्रसार जी वर्णी जो महाराजके तरवायान में आग वर्षती आधुध जैन सम्झत विचालस सागर से सदी बदाने प्रविश्व होत्र र ० वर्ष तक अध्यव कर निदारत जास्त्री, स्वायणान्धी, नाहिरवसास्त्री, न्यायतीर्थ परीक्षाय उनीग्ये की । आप वचनानसे ही विच्यत स्वमावने एव तीयकुषावर्धि बाले थे। आप प्रतिदित्तका पाठ उसी दिन या समय न मिनने पर दूनरे दिन मुबह अपने सहपाठियोक्ती वहाते थे। इससे तिद्ध है कि आपके जान और मीलिक वैरायकी देनमें पूर्वभवका सुमस्कार भी जारण है। आपके डारा आध्यातिक सैदानिक राशितिक निवस्त्र प्रवक्त हो से स्व ५०० प्रत्यो का निर्माण हुआ जिममे ३०० प्रत्य प्रकाणित हो गये, २०० प्रत्य प्रकाणित होनेके लिये रसे है। इनके अतिरिक्त जिनकी रचना प्रारम्भ की व जिनसे सम्वनिध्य प्रत्य प्रेच जोने हैं वे ४५ और है। आपके डारा इतने दिये गये विवाल व नारस्त्र जानसाम ने समाज उक्कण नहीं हो सकती।

वर्तमान मे जो प्रन्य प्रकाशित है उनकी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है-

१-अध्यातम ग्रन्थ सेट **अ**ात्मसबोधन सहजानन्द गीता मूल सहजानन्द गीता अन्वयार्थं सहजानन्द गीता सतात्पर्य तत्त्वरहस्य प्रथम भाग लघु अध्यात्मवर्वा अध्यात्मचर्चा बध्यात्मसहस्रो समयसारभाष्य पीठिका ., सार्थ सहजानन्द डायरी १६५६ सहजानन्द डायरी १६५७ सहजानन्द डायरी १६५८ सहजानन्द डायरी १६५६ सहजानन्द डायरी १६६० भागवत धर्म समयसार दृष्टान्तमर्म बच्यात्मवृत्तावलि प्रथम भाग अध्यात्मवृत्तावलि द्वितीय भाग मनोहर पद्यावलि प्रथम भाग मनोहर पद्मावलि द्वितीय भाग दृष्टि दिन्ट-अर्थ स्वोध पत्नावलि स्तोत्र पाठपुञ्ज आत्मकीतंन पत्रक आत्मकीतंन सार्ध वास्तविकता अपनी बातचीत सामायिक पाठ बध्यात्मसूत्र मूल अध्यात्मसूत्र सार्थं एकीभाव स्तोत्र अध्यात्मध्वनि कल्याणमन्दिर स्तोज्ञ अध्यातमध्यनि

वियापहार स्तोत्र अध्यात्मध्वनि स्वानुभव धर्म वात्म-उपासना समयसार महिमा अध्यातमरतनत्रयी ,, ,, गाथा सहित समयसार एक्सपोजीशन पु०व जी० द्रव्यसग्रह प्रश्नोत्तरी टीका समाधितन्त्र सतात्पर्यं निष्काम कर्मयोग अध्यात्मयोग द्रव्यस्ट प्रकाश तत्त्वसूत्र मूल तत्त्वसूत्र भावार्य ज्ञान और विज्ञान सहजानन्दबाणी प्रथम भाग अध्यात्म**भावना** मगलतन्त्र सायं अध्यात्मसिद्धान्त आत्मपरिचयन पञ्चसूत्री द्वादशी महजानन्द्र बिहारपौरुष सहजानन्द ज्ञानामृत सहजानन्द वस्तुतच्य सहजानन्द वात्सल्य निषेधनवति वस्तुविज्ञानतन्त्र अविरुद्धनिणंय वहिंसा बनाम शान्ति भारमहिसा **मात्मश**त् समयसार सप्तदशाङ्गी टीका वस्तुस्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिक ० कारणकार्यविधान

२ -- प्रवचनशीर्व सेट देव पूजा प्रवचन शीर्ष ३-अध्यातम प्रवचन सेट धमंप्रवयन सुख कहाँ प्रथम भाग मुल कहाँ दितीय भाग अध्यात्मसूत प्रवचन १, २, ३ भाग प्रवचनसार प्रवचन १, २ माग ३, ४, ५ भाग ६, ७, ८ माग ६, १०, ११ माग देवपूजा प्रवचन श्रावकषट्कमं प्रवचन समयसार प्रवचन १,२ भाग ३,४,५ भाग ६, ७, ८, ६ भाग १०, ११, १२ माग १३, १४, १४मा ग परमात्म प्रकाश प्रवचन १-४ भाग ५-८ भाग स्य कहाँ १,२ भाग ,, ,, ३,४ भाग दशसूत्र प्रवचन भनतामर स्तोत्र प्रवचन मेरा धर्म वहाविद्या कष्टों संकैसे छुटे नियमसार प्रवचन १ — ६ माग ७-११ माग सरल दाशंनिक प्रवचन आत्मानुशासन प्रवचन १, २, ३ भाग ४, ४, ६ भाग समाधितन्त्र प्रवचन १-४ भाग

षोडमभावना प्रवचन १, २ भाग

ज्ञानाणंब प्रवचन १-५ माग ,, ,, ६-११ माग

| ज्ञानार्णव प्रवचन १२-१७ भाग प्रमेयकमलमार्लण्ड प्रवचन ११ से १४ समस्यानमूल सार्थ पञ्चम स्व , , , १६-२१ माग , , १६ से १७ भाग , , , वण्ड स्व विस्तर्श्वन प्रवचन , , , , १९ से २० भाग , , , स्वम स्व सह्व परसार्थन प्रवचन , , , २१ से २३ भाग समस्यानमूल विषय वर्षण , , ११ से २३ भाग समस्यानमूल विषय वर्षण , , ११ से २३ भाग सह्व परसार्थन प्रवचन । , , ११ से १९ भाग पोम्प आह. र पञ्चास्तिकाय प्रवचन १२ भाग , , ७ से १२ भाग योग्य आह. र पञ्चास्तिकाय प्रवचन १२ भाग सप्तभा तरिंगिणी प्रवचन स्व सिद्धमित प्रवचन , , , ६से ६ भाग सहजानन्द साहित्यज्योति प्रयम योग्यभिष्ठित प्रवचन , , , ६से ६ भाग सहजानन्द साहित्यज्योति प्रयम योग्यभवित प्रवचन , , , , ६से ६ भाग सहजानन्द साहित्यज्योति प्रयम |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| चिरतस्तवन प्रवचन , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r                                  |  |
| आत्मकीर्तन प्रवचन ,,,,, २१ से २३ भाग समस्वानसून विषय दर्गण सह्व दरमात्मतस्व प्रवचन ,, ,, २४ से २६ भाग तिद्धान्त शब्दाणंत सूची इटटोपरेस प्रवचन १,२ भाग व्यव्सहली प्रवचन १ से ६ भाग योग्य आह. र प्रवचन १-३ भाग ,,,, ७ से १२ भाग वचनालाए ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r                                  |  |
| सहय परमात्मतस्य प्रवचन , , , २४ ते २६ भाग तिद्धान्त शब्दाणंव सूची<br>इस्टोपरेक प्रवचन १,२ भाग वस्टसहली प्रवचन १ ते ६ भाग योग्य आह्,र<br>पञ्चातिकतस्य प्रवचन १-२ भाग , , , ७ ते १२ भाग वचनाताप<br>, , , ४,६ भाग सन्त्रभग तरीमणी प्रवचन सहिन सहन सहन सहार्थ्य प्रवाधिय प्रवचन । पचाध्यायी प्रवचन १ ते १ भाग सहजानन्द साहित्य प्रयोग प्रवचन १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |  |
| इस्टोपदेस प्रवचन १,२ भाग वान्सहस्री प्रवचन १ से ६ भाग योग्य आह.र<br>पञ्चास्तिकाय प्रवचन १-३ भाग ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |
| पञ्चास्तिकाय प्रवचन १-३ माग ,, ,, ७ से १२ माग वननालाय<br>,, ,, ४, ४, ६ माग सन्तमग तरंगिणी प्रवचन साहित्य-वेशित प्रवचन<br>शिद्धमन्ति प्रवचन पचाध्यायी प्रवचन १ से ४ माग सहजानन्द साहित्य-वेशित प्रयम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |
| ,, ,, ४, ५, ६ भाग सप्तमण तरींगणी प्रवचन सार्त्यक रहन सहन<br>सिद्धमनित प्रवचन पचाध्यायी प्रवचन १ से ५ भाग सहजानन्द साहित्यज्योनि प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |  |
| <b>सिद्धभनित प्रवचन पनाध्यायी प्रवचन १ से</b> ५ भाग सहजानन्द साहित्यज्योति प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |  |
| योगभनित प्रवचन ,, ,, ६ से ५ भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | माग                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |  |
| समाधिभिनत प्रवचन ,, ,, ६, १० भाग अध्यात्मयोगी सहजानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वर-                                |  |
| अनुप्रेक्षा प्रवचन १, २, ३ माग ,, ,, ११, १२ माग चित उक्त ग्रन्थ पुस्तके सब प्रक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शिल                                |  |
| ,, ,, ४, ५, ६ भाग ,, ,, १३, १४ माग हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>इ</b> तने                       |  |
| पुरुवार्थसिद्ध्युपाय प्रवचन १, ३ आग्तपरीक्षा प्रवचन १, २ भाग ही ग्रन्थ पुस्तके प्रकाशित होने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | को                                 |  |
| <b>५—विद्यासेट</b> रखी है, इनमे कुछ निर्माण में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चल                                 |  |
| अध्यातमसहस्री प्रवचन १,३ भाग शिजु धर्मबोध प्रथम भाग रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |  |
| ,, ,, ४,५,६ भाग ,, ,, द्वितीय भाग उनके अतिरिक्त सहज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नन्द                               |  |
| ,, ,, सप्तमभाग धर्मबोध <b>पूर्वार्ड</b> साहित्य की अनेक पुस्तके एड्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सट्                                |  |
| ,, ,, ६, ६ भाग धर्मनोध उत्तराई नेल्फ, सेल्फ एडोरेशन आदि अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जी<br>-                            |  |
| ,, ,, दशम भाग छहढाला टीका मे अनुबाद की हुई प्रकाशित हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बुकी                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | है । अध्यात्मसिद्धान्त द्रव्यसम्बह |  |
| स्वरूप सम्बोधन प्रवचन मोक्षशास्त्र टीका प्रयनोत्तरी टीका आदि अनेक पु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तकों                               |  |
| एकीभावस्तोत्र प्रवचन जीवस्थान चर्चा गुजराती भाषा मे अनुवादित प्रका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शत                                 |  |
| परमात्म अगरती प्रवचन लघुजीबस्थान चर्चा हो चुकी है। द्रव्यसम्रह प्रश्नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तरी                                |  |
| मोक्षणास्त्र प्रयचन १,२ भाग कर्मक्षपणदर्गण टीका आदि कुछ पुरतके मराट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |
| ,, ,, ३,४ भाग सम्यक्त्वलब्धि अनुवाद की हुई प्रकाणित हुई है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |  |
| ,, ,, ५-१० भाग गुणस्थानदर्गण इनके अतिरिक्त वर्णी प्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चन                                 |  |
| ,, ,, ११, १२ भाग लघुकर्मस्यान चर्चा मासिक पत्निका २५० प्रकाशित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |  |
| समयसार कलका प्रवचन १, २ माग धार्मिक स्फूट ज्ञान पूर्वार्ड है। वर्णी प्रवचन का सम्पादन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |  |
| ,, ,, ३,४ भाग भावसवर प्रश्नोत्तरी सुमेरचन्द जी जैन मुजफ्फरनगर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |  |
| सहजानन्दज्ञानामृत प्रवचन नयचक प्रकाश हो रहा है। सहजानन्द भजने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |
| सहजानन्द विहारपीरुष प्रवचन ६— विज्ञान सेट रिकार्ड भी ३ बन गये है, क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०० भजनो के रिकार्ड बनेगे।         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1न्द                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |  |
| प्रमेयकमलमार्तण्ड प्रवचन १,४ थाग ,, ब्रितीय स्काब धर्मप्रेमी पुमुक्षजन सहजा<br>मेयकमलमार्तण्ड प्रवचन ४,६,७ ,, चतुर्थ स्कांध साहित्य मे धर्मशाच लेवे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |

द से १० भाग ,, ,, तृतीय स्कंध भवदीय — सेवक क्षेत्रचन्द जैन मन्त्री सहजानन्द शास्त्रमाला

# यत् किञ्चित्

जून सन् १९७६ में सोनीपत में थी धनपार्श्वासिक जी जैन सर्राफ, जिन्होंने साहित्य सेट की प्राय. समस्त पुस्तकों का स्थाध्याय किया है तथा उस सेट की बाध्याश्विक पुस्तकों का स्थाध्याय किया है तथा उस सेट की बाध्याश्विक पुस्तकों के का तो अनेक बार स्थाध्याय व मनन किया है, मेरे पास प्रति दिन करीब है। बच्टा युवहर में बैटकर अपने मनन और स्वाध्याय किये गये पुस्तकों के अपने प्रेरफ स्थलों की चर्चा करते थे, में भी कुछ सुनाता या। इसी प्रत्य में मेरे भाव हुए कि समयसार यूथ पर कुछ सुनोध तथ्य प्रकाशक हिन्दी आह्मा करूँ। तब निर्णय किया कि मायाओं पर तो हिन्दी पद्य (पूर्व निस्तित) संस्कृत छाया, मुलबब्द, नृत्यायु, पद विवरण, तथ्य, अयं व तात्यये ये आठ वार्तों निल्हों और आरासच्याशिक रही साह प्रति मुंत्र की आत्र स्थापित संस्कृत छाया, मुलबब्द, नृत्यायु, पद विवरण, तथ्य प्रकाश, सिद्धान्त, दिय प्रयोग ये सात वार्तों निल्हा स्व तत्यायकार, सिद्धान्त व दृष्टि दिस्तने के निये यह आवश्यक्ष हो गया कि (१) यह बताया जाय कि अध्यक्ष्य आतं तथा जोप्रन्थों मे प्रवृत्त निश्चयनय, अयबहारतय, अयवहार व उपचार ये चार बोल नैगमादि सात नयों मे से कित तथा जोप्रन्थों मे प्रवृत्त निश्चयनय, अयबहारतय, अयवहार व उपचार ये चार बोल नैगमादि सात नयों मे से कित तथा ने में मही आते उनका आगम में कित प्रतार वर्णन है। (१) अनुक्रम से अनेक दृष्टियों के नाम व सक्षणों पर प्रकाश साना जाय, ताति प्रदेश गायाओं पर तथ्य, सिद्धान्त व दृष्टि प्रकट करने में सुगमता रहे, एतदर्थ प्रकाश वत्यच कितवा प्रारस्थ किया।

परचात् चानुमांस्य के दिन अत्यात निकट थे सो दि० जैन समाज सरधना के आग्रह से सरधना चानुमांस्य हुआ। सरधना समाज के नियं हमारे वर्षायोग की प्रत्या थी बिदुधीरल वयोबूद पहिला कंत्रावसती जैन त्याततीथं व वयं से देती जा रही थी। इस वर्षायोग में समयसार की हिन्दी टीका करने का और इसी टीका के प्रकाशन कार्य का प्रारम्भ हुआ। समयसार का सर्वेष्ठम समनन स्वाध्याय सन् १६४२ के अन्त में मस्तृत टीका पर से किया था तब भी भावमिलान करने के नियं भी प० जयचन्द जी इत हिन्दी टीका का सहयोग मिना था। और अब भी भावार्थ में प्रारम में कर्वावत् प० जी के मावार्थ के किन्दी वावयों का सहयोग निया एनट्यं उनका प्रामार है। विचाम्यास पुज्यशी वटे वर्णी जी (भी १९५ कु० गणेशस्याद जी वर्णी) एव चाची जी (भी तियंत विराजावाह की) के तरवावधान में हुआ या उनका तो आभार है हो। विवयपुज्य तीर्थन देव व पुज्यशी कुन्दकुन्दावार्य अमृत-चन्दावर्य, अकनकटेब आदि क्षियुक्तिकात तो अनुवन उपकार है।

इस सन् १६७६ के वर्षायोग में कुछ गावाओं की टीका सिले जाने के बीच श्री सुमेरचन्द शी जैन १५ प्रेम पूरी मुजपफरनगर बाले हमसे मिसने सरायना बाये, उनके हाथ में एक छोटा प्रास्त व्याकरण था उसे देखकर मावना हुई कि इसने नामसन (प्राष्ट्रत मुनवायन) धातुमंत्र (प्राप्ट्रत भूनवायतु) व प्राष्ट्रत पर विवरण ये तीन बारे और बाद की कुछ कु प्रेस कागी मगार्टा । उसने थोड़ो जगह मिलने से नामसज व धातुस्त बढ़ा दिये गये और बाद की गाथाओं में प्राष्ट्रत पर विवरण भी बढ़ा दिया गया। इस प्रकार ५० बातें हो गई—१- हिन्दी पद्य, २- संस्कृत छाया, ३- नाममज, ४- धातुमंत्र, ४- प्रतिपरिक, ६- मूल-धातु, ५- प्रावर्ष (१२- टीकार्य, १३- सावार्य, १५- तास्य, १९- वर्ष, ११- तास्य, १९- वर्ष, ११- तास्य, ११- वर्षाय, ११- प्रावर्ष, ११- प्रवार्य, ११- वर्षाय, ११- प्रवार्य, ११- वर्षाय, ११- वर्ष, ११- तास्य, ११- वर्ष, १

मनोहर वर्णी सहजानन्द

## समयसार महिमा

सभी जीव सास्तत प्राप्ति चाहते हैं और एतर्थ ही भरसक प्रयत्न करते हैं। जो जीव विषय भोगोमे ही आनन्द मानते हैं और विषय भोगोमे बाधक निमित्तोसे होंग एक कन्तृ करने ग्राप्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन जीवोकी तो दसमें चर्चा ही नहीं करना है। जो जलांकिक उपायोसे खानिका मार्ग दूँउते हैं, उनकी ही कुछ चर्चाओं के बाद परिणानस्वरूप हितकर प्रकृत बातपर आना है।

कुछ विवेकी महानुमावोकी घारणा है:—िक जिल परम बहा परमेश्वरने अपनी सुष्टि की है उस परम पिता परमात्माकी उपासनासे ही दुःखोमे मुक्ति हो सकती है।

कुछ विवेशी महानुभाषोकी धारणा है:— कि प्रकृति और पुरुषमें एकत्वका अन्यास होनेसे ही क्लेश एवं जनम-परम्परा हुई है, सो प्रकृति और पुरुषका भेदशान कर लेनेसे ही क्षेत्रण एवं जनम-परम्परासे मुक्ति मिल सकती है।

कुछ विवेकी महानुभावोकी धारणा है कि :—सणिक चित्तवृत्तियोमें जो आत्मा माननेका भ्रम है इस आतमभ्रमसे सारा क्लेग है, सो आत्माका भ्रम समाप्त कर देनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है।

कुछ विवेकी महानुभावोकी धारणा है कि :---बात्मा तो शाश्वत निर्विकार है। उसमे विकारका जब तक प्रम है तब तक जीव दृखी है, विकारका भ्रम समाप्त होनेसे ही जीव शास्ति प्राप्त कर सकता है।

कुछ विवेकी महानुभावोकी घारणा है कि :-- दुष्कमोसे ही जीव सासारिक यातनाएँ सहता है, और यात-नाओंसे मृत्ति पाना सन्कर्म करनेसे ही सम्भव है।

और फुछ विवेकी महानुभावोकी धारणा है कि :---विकल्पात्मक विविध उपयोगोसे ही जीवका ससार परिध्रमण चल रहा है। इस भवक्षमणकी निवृत्ति निविकल्प समाधिसे ही हो सकती है।

इत्यादि प्रतापुणं अनेक धारणाएँ है। इनमेंसे किसी भी भारणाको असत्य नहीं कहा जा सकता और सह भो नहीं कहा जा सकता कि दनमें कोई भी धारणा किसी दूसरेके विरुद्ध है। इन सब धारणाओं का जो लक्ष्य है यह सब है एक 'समसवार''।

एक समयमार के यथार्थ परिज्ञानसे उकत समस्त ज्यास गाँकत है। एक समयसारके परिज्ञानसे जकत सब ज्याम केस प्रचलित हो जाते हैं यह बात अभियेश समयसारके वर्तीकचित्र अभियानके पत्रचात् कही तो विवाद उनित्योन से और कही फानितार्थक्तमे प्रकट हो ही जायेगी। खतः अन्य कोई विस्तृत विवेचन न करके अब समयसारके सम्बन्धमें ही संक्षित प्रकास बाला जाता है।

#### समयसार का अर्थ

समय शब्दके दो अर्थ हैं .— १-समस्त पदार्थ, २-आत्मा। इनमे अर्थात् समस्त पदार्थोंने अथवा आत्मामें जो सार हो वह समयसार कहलाता है। 'सम्—एकीभावेत स्वगुणपर्यामान गच्छति' इस निरुक्तिसे समय शब्दका अर्थ समस्त पदार्थोंने पटिन होता है, स्वीकि सभी पदार्थ अपने-अपने हो गुण पर्यायोको प्राप्त है। 'सम्—एकत्वेत पुष्पत् व्ययते गच्छति, जानाति' इस निरुक्तिसे समय शब्दका अर्थ आत्मा होता है, स्वीकि आत्म—पदार्थही आतने वाला है और उसका स्वभाव सर्व पदार्थाको एकत्वरूप अर्थात् केवल उसका सत्तात्मक बोध एक साथ जानने का है।

शुद्धचेतन, परम-पारिणामिक भाव, शुद्धचेतना, सर्वेविशुद्ध, चिन्मात्र, चैतन्य, प्रभु, विभु, अर्द्धत, विष्णु, बह्मा, परमज्योति और शिव इत्यादि अनेक हैं।

यह समसार अजर, अमर, अबिकार मृद्ध, बृद्ध, नित्य, निरजन, अपरिकामी,प्रृब, अचल, एक-आयक-स्वरूप सन्तरसन्तिपंर, सहजानन्त्रमय, चिन्मात, सहजसिद्ध, अकलक, सर्वविषुद्ध, शातमात्र, सच्चिदातन्द्र स्वरूप इत्यादि अनेक द्वार से सम्बंध है।

## बस्तु-ध्यवस्था

समयसारके विश्वद परिजानका उपाय भेद-विज्ञान है। अनेक पदार्थों को स्वस्त लक्षणोसे पृथक्-पृथक् नियत कर देना और उनमे से उपारेय पदार्थको लक्षित और उससे समस्त पदार्थों को उपेक्षित कर देनेको भेद-विज्ञान कहते हैं। प्रकृत भेद-विज्ञानके लिए आस्त-अनातस्वरूप समस्त पदार्थों का जान लेना प्रयम आवश्यक है। इस जानकारीके लिए समस्त पदार्थ कितने हैं यह जानना आवश्यक है। इस जानकारीके लिये आखिर एक पदार्थहोता कितना है यह भी जानना आवश्यक है।

एक परिणमन जितने पूरेमें होना ही पड़े और जितनेसे बाहर त्रिकालमे भी कभी न हो सके, उतनेको एक पदार्थ कहते हैं। जैसे -- विचार, सुख, दुख, अनुभव आदि कोई परिणमन मेरा, केवल मेरे आत्मामे, व वह भी समस्त प्रदेशोमें होता है और मेरे आत्म-प्रदेशोसे बाहर अन्यत्र कभी नही हो सकता। इसलिए यह मै आत्मा एक पदार्थ ह । इसी प्रकार सब आत्मा हैं । इस तरह विश्वमे अक्षय अनन्तानन्त आत्मा है । दृश्यमान स्तंधीमे जो कुछ दीखता है वह एक एक नही है, क्यों कि जलनेसे या अन्य हेतुओं से या समय व्यतीत होनेसे उस एक पिण्डमे एक जगह तो रूप-परिवर्तन और तरह देखा जाता है, किन्तु वह परिवर्तन सर्वत्र नहीं होता। इसी प्रकार रस. गन्ध, स्पर्श मे भी विविधता देखी जाती है। एक पदार्थका जो लक्षण है उसके अनुमार यह निर्गीत होता है कि इन पिण्डोमे एक एक परमाणु करके अनन्त परमाणु हैं और वे एक-एक द्रव्य हैं। क्योंकि एक पदार्थका लक्षण इनमें घटित हो जाता है। इस तरह जब दृश्यमान छोटे से पिण्डमे अनन्त परमाणु हैं तब समस्त विश्वमे तो अक्षय अनन्तानत परमाणु हैं। यह सुसिद्ध बात है। इन परमाणुओं को पुद्गल कहते हैं, क्योंकि इनमें पूर पूर कर एक पिण्ड होनेकी व गल-गलकर पुनः विखरनेकी योग्यता है। अनन्तानन्त जीव व अन्तानन्त पुद्गलद्रव्योके चलनेमे जो उदासीन सहायक द्रव्य है, वह धर्मद्रव्य है, और वह एक है। अनन्नानन्त जीव व अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्य के चलकर ठहरनेमे जो उदासीन सहायक द्रव्य है, वह अधमंद्रव्य है, वह भी एक है। समस्त जीव व पुद्गल, धमंद्रव्य, अधमंद्रव्य आदि समस्त दृश्योके अवगाह का जो उदासीन हेतु है ऐसा आकाण एक द्रश्य है। इन सबके परिणमनका जो उदासीन हेतुरूप है वह काल द्रव्य है। काल द्रव्य असंख्यात है। वे लोकाकाश (जितने आंकाशमे सब द्रव्य है) के एक एक प्रदेशपर एक एक स्थित हैं। <mark>जाकाश द्रव्य एक है। इस प्रकार अन</mark>न्तानन्त आत्मा, अनन्तानन्त पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश इन्य व असख्यात काल इथ्य ऐसे अनन्तानन्त पदार्थ है।

समयसारके परिज्ञानके निए अब अनन्तानन्त पराधोंमें से एक आत्मा स्वके रूपमे और अविशय्द अस्य अनन्तानन्त आत्मा, अननानन्त पुरुषात, एक पार्म इच्चा एक आसमे इच्चा एक आकाश इच्चा, असस्यान काल इच्चा इन बक्को परके रूपमें जानना साहिये। इसके अनन्तर उस्च एक आत्मामे भी उन सभी गुण व सभी पर्यायोकी दृष्टि गीण करके सनातन एक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करनी चाहिये।

## भावश्यक व जातस्य हव्टियां

समयसारके परिज्ञानके लिए समयसार व समयसारसे फिन्न समस्त परभाव का जानना आवश्यक है और आवश्यक है उन समस्त परभावीते हटकर एक समयसारकां ही उपयोग करना। एतदयं वह सब परिज्ञान स्रवेक दृष्टियोंने आवश्यक होता है। अत: सक्षेपेये आवश्यक दृष्टियों का वर्गन किया जाता है। इसके पश्याल समयसार सन्वत्ते वर्णित विषयोंका सक्षेप सारोग प्रकट किया जायगा। दृष्टिके अपर नाम नव, अस्त्राय, आस्त्र, नत हस्यादि क्षत्रेक हैं। ६नमें प्रसिद्ध शब्द नय है। नय के मुख्य भेद दो हैं (१) विश्वयनय (२) व्यवहारसय। एक पदार्थके ही जाननेको निश्वनय कहते हैं। क्षत्रेक या अन्यके निमित्तत्ते होने वाले कार्य ध्यपदेश आदिके जाननेको ध्यवहारनय कहते हैं। यूकि पदार्थोको केवल भी खाना जा सकता है, संयुक्त या सहयोगी भावों द्वारा भी जाना जा सकता है, दलविपे नयोगी दिविभत्ता होना प्रकृतिक बात है।

अथवा पदार्थीको भेदरूपसे जाननेको स्थवहार कहते हैं और अभेदरूपसे जाननेको निक्चपनय कहने हैं। निक्चयनय एक व अमेद अथवा एक या अमेदको जानता है, ध्यवहारनव अनेक व भेद अथवा अनेक या भेदको जानता है। इस कारण कितने ही निक्ययनय उनके सामने अन्य अन्यरंगकी दृष्टि प्राप्त होनेपर स्थवहारनय हो जाते हैं और कितने ही स्थवहारनय उनके सामने अन्य अभिक बहिरण की दृष्टि प्राप्त होने पर निक्ययनय हो जाते हैं। फिर भी माध्यम हारा नयोका सक्षिप्त विस्तार किया जाता हैं:—

र्न क्रिंग्ययनयके प्रमानुद्वनिष्यपन्य) विविध्तिकेदेशगृद्ध निण्ययन्य, गृद्ध निण्ययन्य, और अगृद्ध निण्ययन्य आदि भेद हैं। व्यवहारनयके उपविदित असद्भूत व्यवहार, अनुप्यदित सद्भूत व्यवहार और अनुप्यदित सद्भूत व्यवहार और अनुप्यदित सद्भृत व्यवहार आदि भेद है।

परम गुद्ध निश्चयनय—परिणमन व शक्तिभेद (गुण) की दृष्टि गौण कर एक स्वभावमय पदार्थको जानना परमगृद्ध निश्चयनय है, जैसे आत्मा चित्स्वरूप है। इसी नय का विषय समयसार है।

विविधातंकदेशगृद्ध निश्चयनय— उपादेय तत्वको गृद्ध निरवकर विकारका उपाधिसे सम्बन्ध जाननेको विवधातंकदेशगृद्ध निश्चयनयको मुख्यता होने पर स्थवहारनय हो जाता है।

णुद्ध निश्चयनय—गुद्धपर्यायपरिणत परार्थके जाननेको णुद्ध निश्चयनय कहते हैं जैसे सिद्ध प्रमु मुद्ध हैं। अगुद्ध निश्चयनय—अगुद्धपर्यायपरिणत पदार्थके जाननेको अगुद्ध निश्चयनय कहते हैं। जैसे रागादि मान् सप्तारी जीव हैं।

उपचरित असदभूत व्यवहारनय--अन्य उपाधिके निमित्त से होने वाले प्रकट परभावको निमित्तसे उपचरित करना उपचरित असदभुत व्यवहारनय है जैसे--अनुभूत विकारभाव पुद्गल कर्मके कारण जीवमे हुए है।

अनुपचरित असद्भूत य्यवहारनय —अय्य उपाधिके निमित्तमे होने वाले सूक्ष्म (अप्रकट) विकारको कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नग्न है, जैसे औपाधिक अबुद्धिगत जीवके विकार भाव ।

उपचरित सर्भूत व्यवहारनय :--उपाधि के क्षयोगश्रम से प्रकट होने बाले जीव के गुणो का विकास उप-चरित सर्भृत व्यवहारनय है, जैसे जीव के मतिजान।

अनुपत्रित सद्भृत व्यवहारनय—जीवके निरपेक्ष आदिक स्विभाव-भावको गुण-गुणीका भेद करके कहना अनुपत्रित सद्भृत व्यवहार नय है, जैसे जीवके ज्ञानादि गुण।

इस प्रकार अन्तरगर्स बहिरगकी ओर, बहिरगसे अन्तरगकी ओर अभिप्रायोका आलोडन जिलोडन करके समय (आत्मा) का सम्बद्ध प्रकारमें निषय किया जाय और पश्यान अके निषयपन्योमें से निकल कर परम सुद्ध निषयपन्या अवतन्त्रन करके सम्बद्धारका परिज्ञान किया जावे और फिर परमणुद्धनिष्यपन्यके आसवसे भी सहज स्ट्रिक्ट समयसारका प्रनुष्य किया जावे ।

#### समयसारका विषय विभाग

समयसार आरासतरको विवेचनाका अनुषम चन्य है। इस जन्यका प्राकृत भाषामें नाम 'समयपाहुड' है, जिसका संस्कृतानुबाद है समयप्रामृत। प्रामृतका बयं भेट भी होता है जिससे यह स्वमित हुवा कि समय अवांत मृद्ध आस्पतत्वकी जिल्लासा करने वाले मुमुख समयसार (कारावपरमास्या या निर्दोषपरमास्या) राजाके दर्शन करनेके लिये उद्धास करे तो इस मेटका (प्रत्यका) उपयोग करे। यदि कोई यह जानना चाहे कि जैन सिद्धान्तमें वर्तमान सर्व- प्रमुख व्यवहारोपयोगी वन्य कीन है तो यह निःशंक कहा वा सकता है कि एक तत्वार्थ-सूत्र और दूसरा समस्तार । वे दो प्रन्य प्रमुख लोकोपयोगी हैं। समयसारमे तो बात्य-तत्त्व विषयक सुविवेचना है और तत्वार्थसूत्रमें पदार्थकी विविध विषयक सुविवेचना है।

समयार प्रत्यका प्रतिपाद्य विषय विस्तृत है । अतः इतके मुलकर्ता (यापाकार) पूज्य श्रीमस्कृत्वहुन्दा-पार्थ) की रचना इस प्रकार हुई है:—प्रारम्भ की १२ गाषा तो समयतारकी पीठिका है। परचात् मुक्त निषय लोके न्वरूपका है सो जीवाधिकार आया। परचात् कर्तृकमं मावके परिणाम न्वरूप अवया संतारके प्रधान एक भाव निमंत्तमृत पुण्यापकमंका अधिकार आया। परचात् कर्तृकमं मावके परिणाम न्वरूप अवया संतारके प्रधान एक भाव निमंत्रमृत पुण्यापकमंका अधिकार आया। परचात् कर्तृकमं मावके परिणाम न्वरूप अध्वया संतारके प्रधान सक्त परचान् अध्यक्त विषयी अवया मुक्तिके मून ज्यायभूत सवरका अधिकार आया। परचात् मावक्त होनेपर कार्यकारी एवं मीक्षको साधनभूत निर्वाशक अधिकार साथा। परचात् मीक्षके विश्वश्रम्त बन्धका प्रधिकार आया। परचात् मीक्षका अधिकार आया। परचात् मुक्ति के यवं उपायोके लध्यभूत समयसारका विगृद्ध वर्णन करनेके निए सर्विचाद्य जानाधिकार आया। अन्तर्भ इसी तत्वका तथा पूर्वमे उनन व अनुवत विषयोका उपसहार करने वाला परिणिष्ट कर स्वाद्वाद अधिकार आया।

दम प्रकार इस ममयमार चन्यमे (१) पीठिका (२) जीवाधिकार (३) अजीवाधिकार (४) कर्न-कर्मा दिकार। (१) पुण्य-पापिकार (६) आलवाधिकार (६) साधिकार (६) मोक्षाधिकार (१) निजंराधिकार (१) मोक्षाधिकार (१२) मंक्षित्र आलाधिकार (१२) म्योक्षाधिकार (१२) म्योक्षाधिकार (१२) म्योक्षाधिकार (१२) म्योक्षाधिकार (१२) म्योक्षाधिकार (१२) म्योक्षाधिकार क्षेत्र । इस १३ अधिकारो में आस्मतत्व का वर्षात किया है। अध्यतन प्रमिद्धिके अनुसार पीठिका व जीवाधिकारका वर्षात एक धारामें होनेके हेतु इस वीवाधिकार एक पूर्वरण हो जानेके, व अजीवाधिकारमें ही विधि-निपंधिक रूपमें जीवका यार्गत आलाके हेतु इस वीवाधिकार हो जानेके, तथा सर्वविज्ञ का स्वाधिकार होते कर प्रमित्र का विषय भी एक धारामें चनते से एव स्थाइत (परिनिष्ट) अधिकार समय प्रामृत प्रन्य के टीकाकार पूर्व थी अनुतवस्वजी मूर्ट ती स्वतन्त्र रचना होने में (१) पूर्वरण (२) जीवाबीबाधिकार (३) कर्नुकार्धिकार (४) पुण्य-पापिकार (१) आरावाधिकार (६) सवर्षाधिकार (४) निजंराधिकार (०) विधाधिकार (०) विधाधिकार (०) निजंराधिकार (०) विधाधिकार (०) मोक्षाधिकार (१०) निजंराधिकार (०) विधाधिकार (०) मोक्षाधिकार (०) मोक्षाधिकार (१०) निजंराधिकार (०) स्वर्धाधिकार (०) मोक्षाधिकार (०) माक्षाधिकार (०) माक्ष

अब समस्यार प्रस्के उक्त अधिकारोमें किस किस विषयका वर्षने हैं, इमार स्वोपने प्रकाश दाना जाता है ताकि यह भी सुप्ततामें जानमें से ला लक्षे कि द्वैतभाषक्षे की वह अनेक प्रतियोक्ते पूर्वोनन विभिन्न आध्यातिक भारणाओंका तक्ष्म भी यही समयवार है, जाड़े उनने ने किसीने उसपर लक्ष्य कर याया हो या न कर पाया हो।

#### पीठिका

सर्व प्रयम्प सबस्तातके पूर्ण अनुरूप विकास अर्थात् विद्य प्रमुख्ती नमस्कार करके समय (सामान्य आरमा) का इस प्रकार सकेत किया है कि समयकी दो अवस्थाने होती है (१) स्वममय (जुदावरणा) (२) परसमय (अणुद्धा-वस्था)। जो अपने दर्शन-प्रात-वर्षित्रने स्थित हो, अर्थात् जूद जान-दर्शनमय (जुदावरणा) विकास प्रमास्यत्वकी गर्पन, मार्वित्त वस्य विकास क्ष्माति परियात हो, सो स्वसमय है और जो औशाधिक भावोगे रियात हो सो परसमय है। ये दोनो अवस्थातें जिला एक पदार्थकी है वह समय है। अन्य सर्व परपदार्थीत सर्व पर्यागोते भिन्न देखा गया, केवन यही समय समयवार कहलाता है।

एसारी जीवोनं इस समयसारको दृष्टि नहीं की । इसी कारण इसे जीवलोकमे आपित्योका भाजन होना पढ़ा है । इस समयसारका वर्णन करनेके पहले ग्रन्थकर्ता श्रीमन्तुन्दकुन्दावार्थ स्वय कहते हैं कि इस समयसार (एकल विभक्त जात्मा) को बारणविषय हारा दिखाऊँना, यदि दिखा हूँ तो स्वय अपने विभक्ष प्रमाण करना, यदि दिखाने में कुल बाते तो छल ग्रहण नहीं करना । दिखाने करों हो हो हो हो है यह किया नप्पित है बता सुनने मुकल बाते के उपयोग क करनेके श्रीवाका कुकना सम्भव है। इस ही बातको अपनेपर लेनेस सम्भवन्ता कि कितनी निर्मर्यका श्रीक उपयोग क करनेके श्रीवाका कुकना सम्भव है। इस ही बातको अपनेपर लेनेस सम्भवन्ता कि कितनी निर्मर्यका प्रकार सम्भवन सम्भ

प्रकट हुई है; इससे सहसा विवेच्या विषयपर श्रद्धा होती है तथा मनन कर लेनेसे तो दृढ प्रतीति हो ही जावेगी क्योंकि इस विवेचनामें सब वैज्ञानिक पद्धति है।

समयसार वर्षात् ज्ञां जाव्य जात्मतत्वका जल्य इस प्रकार किया गया है, कि बो न प्रमल या क्यायसित है जीर न अपमस या कथात्यसित है, किन्तु एक गृढ जायक-शासमय है, यह जूढ आराम है। इस गृढ आरामों बचाकी कथा तो दूर ही रही इसमें आन्दर्सन-परित्र वासिक गुणपेद भी नही है। किर भी बृद्धि मुणपेद आदि किये सता परमार्थमूत आर्थाको समझाया नही जा सकता। इसिन्ये गुणपेद आदि निक्यक व्यवहार परमार्थका प्रतियादक होनेसे वस्त्रमं हीता है और यह व्यवहार पहिलो परवीमे प्रयोजनवान् है, किन्तु परमार्थमूत जीत्मात्र आरामतत्वको अवतोकन करने वासोको अववहार प्रयोजनवान नही है।

#### ग्रधिकार-गाया

उन्त प्रकारसे एकत्वविभन्त गृद्ध आत्मा अथवा समयसारका संक्षेपमे वरांन किया गया है उसी का विस्तृत रूपमे कहनेके लिये एक अधिकार गाया ग्रन्थकर्ता ने दी है।

> भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवाय पुण्ण पाव च। आसव सवर णिज्जर बधी मोनक्को य सम्मल ॥

मृतार्थनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य-पाप, आस्यव, सवर, निजंरा, बंध और मोश सम्यवस्य है। यहां कारणे में सार्थका उपचार करके सम्यवस्यका वर्णन किया है, जिससे यह भाव निकला कि मूनार्थनयसे जाने गये जीवादि नवनन्व सम्यवस्यके कारण हैं। गुण पार्थायों भेदने उठाकर एकत्वमें ले जाने वाले नयको मृतार्थनय कहतें हैं। इस गायामें अधिकारम्वो भी जा गई। आध्यानिक उपचीं आवश्यक कर्तव्या होनेसे केवल कृतं कमधिकार व सर्वविज्ञात्वाधिकार और बहुना पड़ा। चिका तो प्राय, सर्वव आधितह होती ही है।

उनन नव तत्यों सोव व अजीव तो इन्य है व पुण्य-पाए, आव्यव आदि पाणि है। इसी कारण ये माती जीव रूप भी कहे गये है और अजीवल्प भी कहे गये हैं। जैसे जीव पुण्य, अजीव पुण्य आदि। जीवकी गरिणतिया जीवपुण्य आदि हैं व अजीव (कर्म) की परिणतिया अजीवपुण्य आदि है। जीवपरिणतियों के द्वारेष चलकर उन परिणतियों के स्रोतम्त गुणपर आना और गुणद्वारमें चलकर गुणोके अभेद पुज्य अथवा गुणोके घोतम्त जीवहण्यपर आना यह भूताचे नवकी पदिति है। इसी प्रकार अजीवमे भी तगानी चाहिये। यह सर्वविषय प्रत्यके अध्ययनसे स्पट्ट करना चाहिय। यहां तो विषयोंका दिमान ही दिखाना है।

## **जीवाधि**कार

जीवाधिकारमे सर्वप्रयम ही गुढ आत्माके स्वरूप, स्वामी व उपायका ही एकदम सुगम रीतिसे वर्णन कर दिया गया है, कि जो अपनी आत्माको (अपने आपको) अवड, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशिष्ट व असंयुक्त देखता है उसे मुद्धनय जानो, अववा गुढ-नयसे जैसा मुढ आत्मतस्य देखा जाता है आत्मतस्य वैसा ही मुढ जानो। यही जिन मासतका सार है।

इस सुद्ध आत्माका श्रद्धान ज्ञान व जावरण करना चाहिये। वस्तुतः श्रद्धान-क्षान-आवरण भी आत्मा ही है। स्वर्षात्र सह आत्मा स्वशावमे ही जानमय है किन्तु इसकी निवतत्त्वपर दृष्टि नही हुई; अतः इसकी उपासनाका आदेश | दिया गया है।

समयसारका परिचय न होनेमें अधिकती दृष्टि कर्म, गारीर व विभावमें "यह में हूं याये मेरे हैं" ऐसी मान्यताकी हो जाती है, और अवतक ऐसी दृष्टि रहती है तबतक मह बीच अज्ञानी कहलाता है। दतना हो नही अज्ञानी जीवके मृत, मविष्यत्का भी परिषह नगा रहता है। अज्ञानीके यह धारणा रहती है कि शारीरादिक में हूं ये मेरे हैं, मैं दत्ता हुंये मेरे ये, में इनका या, ये मेरे होगे, में इनका होऊंगा हल्लादि। परन्तु प्रारोरादिक अकीव पदार्ष व चेतन आत्मा एक कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि चीव तो ज्ञाननक्षण वाला है और अजीव ज्ञानरहित हैं। हे आत्मन् <sup>।</sup> तू शरीर नहीं है, किन्तु शरीरका अभी पडोसी है, शरीरसे भिम्न उपयोग-स्वरूप अपने आत्माको देखा।

चूं कि जीवलोकको इस मारीररूपने ही जीवका परिचय रहा है और कभी धर्म भी चला तो इसी पढ़ित से। इसी कारण उन्नत उपरेशकी बात सुनते ही कोई शिष्य पूछता है कि प्रभो । मारीरसे भिन्न आत्मा कहाँ हैं ? मारीर ही जीव है, मदि मारीर ही जीव न होता तो तीर्थंकर देवकी जो ऐसी स्तृति की जाती है कि आपकी कार्तित दसों दिसाओं में फैल जाती है, आपका रूप वह मारोहार है, आपके १००८ गृम तक्षण हैं, इरयादि सब स्तृति मिष्या हो जावेगी तथा आयार्थ परमेटीकों जो स्तृति की जाती है कि आप देश, जाति व कानसे गृढ़ है, गृढ़ मन, वचन, काय वांत हैं इत्यादि, बह भी स्तृति मिष्या हो जावेगी। इसका पूज्य श्रीसङ्कर्त्युवावार्थ उत्तर देते हैं—

नय दो प्रकार के होते हैं (१) व्यवहारनय (२) निक्चयनय । व्यवहारनयसे तो देह व जीवका सथोग सम्बन्ध है, इसलिये देह व जीवमे कथिन्त एकत्व मान निया जाता है, परन्तु निक्चयनयसे जीवमे हो जीव है. देह जीव हो ही नहीं सकता । सरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति व्यवहाररूपसे कथिन्त हो सकती है. निक्चयनयसे तो स्तुतिस्तुति क्षात्र किल्ला हो है, इसलियं सरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति नहीं होती, आत्माकी स्तुतिसे ही आत्माकी स्तुति होती है। यह यह अवस्य जान नेना चाहियं कि जो आत्मा आत्मस्वक्यसे बिलकुल अपरिचित है उसके लिये तो व्यवहारनयसे भी स्तुति नहीं कहना सकती।

अब निरुवयर्तुति किस प्रकार हो सकती है इस विषयपर आते है। चूकि यह निरुवयन्तुति है, इसलिये वो से बिज्रुत स्थिति कही जावेशी वह आरामको हो कही जावेशी। आयार्थ पुत्र्य श्रीमतुन्दकुन्द प्रभुके द्वारा करते हुई निरुवय-तुतिका भाव पुत्र्य श्री अमृतवस्त्रवो सुरि व्यक्त करते हैं:— जिन्होंने अससा, अखण्ड, चीताय स्वभावके अव-लम्बत द्वारा में पर्वारों, भावेतिहा के स्वप्ताय्वयों पुष्क, अपनी प्रतीति करके इत्त्रियोंको जीतकर स्वभावक्ष अपने अपनी भावा है वे जितेत्रिय जिन कहलाते हैं। जो द्रथ्यमोह व भावमोहने अलग अपने आरामको अपनेम नेमेके द्वारा मोहको जीतकर परायार्थ कद्वारा मोहको जीतकर परायार्थ कद्वारा मोहको जीतकर परायार्थ कद्वारा मोहको जीतकर परायार्थ कर्ति है। जित्रमां क्षार्य निर्मात समून नरही जोता है कि एक क्षेत्री अवस्त्र मां क्षार्य मोहको जीतकर परायार्थ करते हैं। स्वयंत्र सहस्त्राप्त स्वाराण्य माहको कहते हैं। सर्वन्न, सर्वद्यों, सहजानत्यम स्वारां क्षार्य के मिल क्षार्य करते हैं। सर्वन्न, सर्वद्यों, सहजानत्यम स्वारां क्षार्य के मिल क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य करते हैं। सर्वन्न, सर्वद्यों, सहजानत्यम स्वारां क्षार्य का निर्मात का स्वर्य हो। इसका स्वर्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य का स्वर्य हो। सर्वार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य का सर्वार्य क्षार्य क्षार्य का सर्वार्य हो। सर्वार्य क्षार्य क्षार्य का सर्वार्य हो। सर्वार्य क्षार्य का सर्वार्य क्षार्य का सर्वार्य हो। सर्वार्य क्षार्य का सर्वार्य क्षार्य का सर्वार्य हो। सर्वार्य क्षार्य का सर्वार्य कर्म सर्वार्य का सर्वार्य का सर्वार्य क्षार्य का सर्वार्य क्षार्य का सर्वार्य का सर्वार्य का सर्वार्य क्षार्य का स्वर्य का सर्वार्य का सर्वार्य का स्वर्य का स्वर्य का सर्वार्य का स्वर्य क

इस प्रकार प्राक्षणिक स्तुति-चर्चाके बाद अन्तमे दिखाया है कि सम्बज्ञानीको अन्तर्भावना ऐसी होती है— सोह सेरा कुछ नहीं है, से तो एक उपयोगमात्र हु, जेयाकार व जीय पदार्थ सेरा कुछ नहीं है, से तो एक उपयोगमात्र हु, से एक (केवल) हु, सुद्ध हु, दर्गनज्ञानसय हु, असूत हु और अन्य कुछ परसारणुवात्र भी सेरा कुछ भी नहीं है।

#### **ग्रजीवा**धिकार

इस अधिकारमे उन सब भावोको भी अजीव बतलाया है जो जीवके शुद्ध स्वरूपमे नही है। अत अजीव में अजीव इच्य तो है हो, साथ ही औपाधिक भाव भी अजीव है।

आत्माको नहीं जानने वाले अलएवं परभावोको आत्मा मानने वालोकी विभिन्न घारणाये हैं। कोई तो राग-देवको, कोई राग देवके सस्कारको, कोई कर्यको, कोई सरीरको, कोई कर्यकलको, कोई सुख दुखको, कोई आत्मा व कर्मकी मिलावटको इत्यादि अनेक प्रकारले जीव मानते हैं, किन्तु ये सब जीव नहीं हैं, वयोकि ये सब या तो पुरुत्तद्वसके परिणामन हैं या कर्मकल पुरुत्वद्वस्थके निमित्तते हुंग परिणामन हैं।

इस अवसरमें यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि फिर तो जीवसमास, गुणस्थान शादिकी चर्चा अववा त्रस-स्थादर भेद वाले जीव मानना यह सब जैन सास्त्रोंने क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर यह है कि यह सब स्ववहारका उपरेश है, जो कि तीर्थंकी प्रवृत्तिके निमित्त बतलाना बावग्यक ही है। बन्यया पट्नामके जीवन्यसंगिकी अजीव बानकर विजना बाहे निंदत कर दिया जावे, हिला नहीं, होनी चाहिये। किर तो हिलाके आपाने बन्यका अगाद व बन्यके जायावर्षे मोक्षका भी बमाव हो जायेगा जगवा उच्छट्टक्तता जा जावेगी। हो निर्विक्य समाधिके उपरामें तो मुत्र वेतन्यस्वकर ही भीब है, व्यक्तिस्ट मांव सब जवीव है, हसी तुद्र मुत्तीहिसे काम चरेगा।

बस्तुत: जीवका लक्षण नेतना है। जीव वर्ण, नण्य, रस, जीर स्वर्ण, नव्यं, रहित है। जीव वाध चिन्ह से बहुत्यों नहीं जा सकता। जीवका बहुव नियत सस्यान भी कोई नहीं है। तालप्ते यह है कि स्तंत्रम पासकें अतिरिक्त क्ष्म स्वास अवीब है। इसी कारण जीवके वर्ण, गण्य, रस, स्पर्श, मूर्तिकता, बरीर, सस्यान सहनन (अस्पिपितर) राग, हो रा, मोह, कर्म, मरीर, विवार, योग, वण्य, उदय, सकतेण, विज्ञांद आदि मुठ नहीं है। ये सब अबहुरस्परेश जोवके कहीं गो है। ध्यवहारत्य विशेषक नहीं, किंग्तु व्यवहार तथ भी वर्षुक हिन्दी भावीके जावकेण एक तुरीका है। वेशे कि बिस रानेत्रम क्यते हुए पुलापितों भी बांडुओं बोग दूदा जाता हो, भोग उद्य रास्तिकों "यह रास्ता नूट निया जाता है" ऐशा कह देते हैं। परनु वास्तवमें रास्ता क्या नूटेगा, किर भी व्यवहारसे ऐमा तो कहा ही जाता है, नयीक नूटने बाने उन रास्तेज होते हैं। इसी प्रकार जीवमें बन्धपायिसे स्थित कर्म व सरीरके वर्ण आदिक जातकर अवहारतक्ष केला जाता है कि वीव व्यक्ति है।

बस्तुत: जीवमे बणांदिका कुछ भी तादास्म्य नहीं है। यदि जीवके साथ वणांदिका तादास्म्य मान निया आता है तक तो अनेक अनिष्यातियां आती हैं — जैसे कि (?) वणांदिका जिनके साथ तादास्म्य है वह तो दुरान कहनाता है, यदि कभी ससारी जीव मुक्त हो तो यही माना आयेगा कि पुरुषतको मोख हो गया। (२) जीव अजीवका कोई भेद नहीं रहा, तो जीव का ही अभाव हो गया हथादि।

हस प्रकार यह गित हुआ कि जिनका पुरुगल उपाधान है वे परिणमन व जिनका पुरुगल कार्य निमित्त है वे परिणमन ये सब कोर्ड भी परमायंसे जीवके नहीं है। इन्हें प्रजीव कहा गया है।

#### कर्त्-कर्माधिकार

अधिकार नाथामे यद्यपि कर्नु-कर्ममाय अपिकारको कोई स्वयना नही है, तो भी जीवाजीवाधिकार के परचार् क बालव अधिकारिके स्ट्रिक म्हर्न को अधिकारका कहना यह दिखानेक सियं आवश्यक हुआ है कि जब जीव और अभीक स्वतन्त्र हम हैन के जीव व अभीक सम्बन्ध्य व ज्या पर्योग्ध के हो जाती है हसका उत्तर कर्नु-कर्मिषकार में किया गया है। जब तक जीव निज-सङ्क्र-वरूप व कोधादि जीवाधिक भाषोमें जलत नहीं जातता है तब तक कंधादि रिया गया है। जब तक जीव निज-सङ्क्र-वरूप व कोधादि जीवाधिक भाषोमें जलत नहीं जातता है तब तक कंधादि स्थाबोर्क निज-स्वयमें जानेके कारण जमने जीवकी अधिकारिक होगी हो जीत के आधादिक तेनी बांगे हर अधिक निम्मत-नीमित्रक सम्बन्ध्ये जानेके स्वरूप कर्म (अजीव) का सबय हो जाता है। जुरुगण कर्मके जानेका नाम अधीमाञ्च है और जीवने को यो कोधादिक भाव हो है उनका नाम जीवाखन है। वहाँ एक प्रत्य हो स्वरूप हो कि जीवास्त्र के अधीम सिमित्र तो नित्र परि परपर कर्नु कर्ममायकी मान्यता है, दन कर्नु कर्ममायकी मान्यता में वार्मित्र हैं टक्सर— स्व कर्नु-कर्ममायकी मान्यता थे पूर्वव्य अजीव कर्मका उदय निमित्त है। यहन — इस क्वांत्र व वेषा निमित्त हैं वस्त्र ब्रुज वर्ष टक्सर—एक कर्ममायकी मान्यता निमित्त है। यहन — इस क्वांत्र व व्या निमित्त हुता या टक्सर—एक कर्ममायकी मान्यता निमित्त हुता था। इस प्रकार यह अनादिशक्त व्या लामा है है।

राशिप मही ऐसा सम्बन्ध है कि जीवके परिणामको हेतु पाकर पुट्रशन कार्माणगंत्राचे कमंरूपसे परिणम आती है और पुरान कमंत्रे उदयको निमिन्न पाकर जीवके ऐसे परिणाम हो जात है, तो भी जीव व पुरानक का परिपार कर्नुकमंत्राच नही है, बयोकि जीव न तो पुरानकांक्रम कोई जुण या परिणमन करता है और न पुरानक कर्म / जीवका कोई गुण या परिणमन करता है। केवल अयोजनिम्मित्त दोनोका परिणमन हो जाता है।

द्स ही निमित्त-निमित्तर-सम्बन्धकं कारण अवहारन्यसे 'जीव पुरानकमं (स्थान्नव) का कत्तां और 'पुरान बीबायरका कर्ता' कहा जाता है। औषसे अनुभवनमार्गक है, सी सरुत: पुरानकसंके उदयको निमित्त पाकर भीव अदमें आनर-प्रदा-बारियारि गुणोको बिकुत परिकामकस्त्रो भीवता है तो सी निमित्त-निमित्तिक सम्बन्धकं हेतु भीय पुर्वसनकर्मको मोगता है यह भी व्यवहारनयंत्रे कहा जाता है। परमायंत्रे जीव न तो पुर्वस कर्मको करता है सौर न पुर्वसकर्मको भोगता है; स्वीक्ष विद्यस्त कर्मको भी करें व भोगे तो एक तो जीव ने अपने पिरामको किया व भोग तो इस तरह जीव दो उपने कि किया व नियासको किया व भोग तो इस तरह जीव दो उपने कि किया कर्ता व नायोगा। ऐसा होनेयर वृक्ति कियाका उस कालने तावारस्य रहता है, इस कारण जीव व अवीवसे भेर नहीं रहा अववा जीव अवीवसे से एक्का अववादोशेका अभाव हो जायेगा इत्यादि अनेक अनिष्टापत्तियाँ हो जायेगी। एक इध्य दो इस्थोकी कियाका कर्ता है, ऐसा अनुभव करने वाला जीव सम्प्रस्तिय हो, किन्तु मिस्या- किट हो अर्थान्त वस्तुवकर्म विद्याद करियाला है। क्या उपाधिक निमस्ति होने वाले को आदिक अधिवास्त्र भाव है, उनका भी जीव सहस्र मावसे याने उपाधिको निमस्ता कर्ता नहीं हो इन कोशादिक दरमायोका कर्ता तो जीव है और न कर्म; किन्तु कर्मके निमित्त्त औष अध्यादन क्यो धानिक स्वाद कर्मा कर्ता नहीं है। इन कोशादिक दरमायोका कर्ता नती जीव है और न कर्म; किन्तु कर्मके निमित्त्त और उपाधिक जायान के शिवादिक परिणमन होता है। जीव निज, सहज वान सिंद हुई।

अब बिजासा होती है कि इस बन्धका अभाव कैसे हो? साधान — जीवकी राशावक प्रति कर्ताक्सेकी प्रवृत्ति होनेसे बन्ध होता था। जब कर्ता-कर्सकी प्रवृत्ति हानेसे बन्ध होता था। जब कर्ता-कर्सकी प्रवृत्ति हानेसे वाता है। प्रवृत्ति होनेसे बन्ध होता था। जब कर्ता-कर्सकी हाना करात हो। प्रवृत्ति होनेसे होनेसे करात जात लेता है कि वस्तु स्वणावधात्र होती है, मैं वस्तु हु, सो मैं भी स्वधावधात्र हु। स्वधाव कहते है स्वके होनेकों में स्वकातमय हु। सो जितना झातका होना है सो तो में आत्मा हु और कांधादिका होना कांधादि है, आत्मा (स्व) कोधादि-आवनी में एकवस्तुता नही है। जब जीव ऐसा आत्मा व आववसे अन्तर जान लेता है तभी कर्ता-कर्सकी प्रवृत्ति हुत हो जाती है।

आत्मा और जनात्माके भेदिवज्ञानसे उसी कालये आजवकी निवृत्ति होने लगती है। जानी जीवके इस प्रकारका विश्वद जान फकट रहता है— में बादमा सहज पवित्र हु, जानदक्षाची हु, दुखका अकारण हु, सम हू, नित्य हु, क्षत्रारका हु, जानदस्वभाव हू, किल्तु ये आलब (परभाव) अर्थवित्र है, विकट स्वभाववाचे है, दुखके कारण है, विष्य है, अतिरय है, अवरण हैं, दुखस्क हैं की दरका दुख हो फल है। में एक हु, गुढ़ हु, मोह रागादि परभावरहित हु, जानदर्शनम्य हु, में (आत्मा) कर्मके परिणमनको व नोकर्मके परिणमनको नहीं करता हु। पुद्गलकमं परहत्य है। में परप्रथम जायक तो हु, किन्तु पर परह्य में आपक नहीं हु। अतएव परह्य की पर्यायक्षमें परिणमान हो हु अर्थान् कर्मके परिणमान को नहीं हु। उसी प्रयाद करने एक सुख दुखादिकों जान तो सकता हू, किन्तु पुर्शलकर्मकी परिणमान हो हु अर्थान् पर्यायक्षमें परिणमान की हो। हो। इसी प्रयाद प्रदालकर्मकों फल सुख दुखादिकों जान तो सकता हू, किन्तु पुर्शलकर्मकी परिणतिका कर्ता नहीं हु। इसी प्रयाद पुर्शलकर्मकी परिणतिका कर्ता नहीं है।

यहाँ दो रिष्टियोक्षे यह निर्णय करना चाहिये—(१) निश्चयनयसे जीव पुद्गलकर्मका कर्ता नही है। (२) ध्यवहारनयसे जीव पुद्गलकर्मका कर्ता है। (१) निश्चयनयसे जीव पुद्गलकर्मका घोनता नही है। (२) ध्यवहारनयसे जीव पुद्गलकर्मका घोनता है। (१) निश्चयनयके जीवमें पुद्गलकर्म बढ नही है। (२) ध्यवहारनयसे जीवर्षे पुर्गतकमं बढ है (१) निक्वजनयते जीवर्षे राग-द्वेचादि नहीं है। (२) अवहारनयते जीवर्षे राग द्वेचादि है। (१) निक्वजनयते जीव पुर्गतक परिणयनका निमित्त नहीं है। (२) अववहारनयते जीव पुर्गतक परिणयनका निमित्त है। दरवादि अनेक चर्चाये दोनो नवींते रच्छ कर लेती चाहिये (चित्रवाद समयसारके अनुभवके उद्यापये दोनों ही नयपक्षोंको प्रदूष नहीं करना चाहिये। जैसे कि पूर्ण निमंत, देवाधिदेव, सर्वज परामार विज्ञासम्म दोनों ही नयपक्षोंको प्रदूष नहीं करना चाहिये। जैसे कि पूर्ण निमंत, देवाधिदेव, सर्वज परामार विज्ञासम्म क्लेने कारण नयपक्षकं परिवहते दूर होनेसे किसी भी नयपक्षको वहण नहीं करते हैं, इसी प्रकार जिनसक्त निमंत्र हमस्यादित सर्वज्ञानों, अन्तरास्या भूनजानात्मक जिवकण वाले होकर भी परिवृक्षके प्रति उत्सुकतासे निवृत होनेके कारण विकार-पृथिका से दूर होकर स्वक्षकको ही जानते हैं और किसी भी नयपक्षको प्रहण नहीं करते हैं, वे ही समस्यतारक। अनुभव करने हैं)

पुष्य-पापाधिकार

मोह-राग हो या सभी अज्ञानके विविध रूप हैं। ये भाव जाननेका कार्य नहीं करते, इसनियं भी अज्ञानरूप है। अज्ञानभाव वधका हेनु है, व आनभाव मोशका हेनु है। परमार्थमून झान हानेपर वाह्य यह नियम तपकी विवेषना न हो ता भी जान भोकका कारण है। जी परमार्थमून समयमारसे अपरिवित है वे ही केवल जन्म कर्मों की ही बरका कारण जानकर य गुभ कर्मकी मोशका कारण जानकर पूष्य कर्मकी बाह करते हैं।

मय ही कमं मोशके हेतुभूत सम्यक्त्व, ज्ञान व चरित्रका तिरोभाव करने वाले हैं। इसिनिये ज्ञानभाव | मोशका अर्थात् पूर्ण विकासका हेतु हैं। अतः सर्वकर्मोका राग छोडकर एक नित्र ज्ञायक स्वभावकी उपासना करना | खान्तिका (मोश्र का) मार्ग है।

### **ग्रालवाधिकार**

विकृतरूपमे आपेको आसव कहते हैं। आसवभाव जीवके राग द्वेष मोह भाव है। इनको निमित्न पाकर पीद्गलिक कार्माणवर्षणाओंमे भी विकारकी प्रकृति बनती है। इसनिये आसवका परिलाम होनेसे इन पौद्गलिक वर्षणाओंमे कर्मत्व आनेको भी आसव कहते हैं।

राग हंग्य मोह भाव अज्ञानमध्यमय परिणाम हैं। अज्ञानमय परिणाम काजानी जीवके होते है। ज्ञानीके जायमय परिणाम होते है। ज्ञानमय परिणामीके द्वारा अज्ञानमय परिणामीका निरोध हो जाता है। अतः ज्ञानी जीवके ज्ञानसय परिणाओं के द्वारा आलवका निरोध हो जाता है। अवत्रच पुरागकर्मका बंध नहीं होता स्थोकि अज्ञानसय परिणाम ही कनुंत्ववृद्धि प्रेरक होता है, ज्ञानमय परिणाम तो स्वचावका ही उदयासक है, उससे स्वस्त की हो सकता है। यहाँ कोइ पुरुष ऐसे संकालु हो सकते है, कि सम्यग्हिष्ट झानी जीवके भी तो दशवें गुणस्वान तक बन्ध चलता है, फिर झानीको अबन्धक कसे कहा गया है? सो उन्हें तीन प्रकारसे बात जानकर अपना वित्त समाधान रूप कर लेना चाहिये । (१) जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोक्ती अपेशा उन्हें अबन्धक समझना, (२) जो भी किचित् नव होता है वह संसारवृद्धिक सामप्यं नही रखता, इसलिये अबन्धक समझना। (३) झानी विशेषण कहनेते उसको केवल झानपरिणमन्दक्ती हो खना, अन्य परिणमनरूपसे नही देखना। तव तो यह पूर्ण सिद्ध है कि अमिन करने केवल आनपरिणमन्दक्ती हो देखना, अन्य परिणमनरूपसे नही देखना। तव तो यह पूर्ण सिद्ध है कि झानीके किचित्रमान भी वध नहीं होता।

ज्ञानी बीवके पूर्वसिक्त कर्म उदयमें आए झड़ जाते हैं, नयीन वयके कारण नहीं बनते, स्थोक्ति ज्ञानीके, विभावमें ग्राम नहीं रहा। ज्ञानी जीवके जो भी बंध चलता है वह आनकी जयन्यतासे अनुमीयमान शेष रहे अबूद्धि-पूर्वक रागके कारण होता है। अत. कर्तव्य तो यही है कि तबतक ज्ञानकी अनवरत उपासना करना चाहिए, अवतक ज्ञानका पूर्ण विकास न हो।

मृद्धनयके विषयभूत समयसारसे च्युत रहकर या होकर जीव रागादि परिणामसे संकीण हो जाता है और उसके निमित्तसे पुर्गल-कमेंबरंगाएँ स्वय वश्करपेसे परिणम जाती है। जैसे किसी पुरुगल-कमेंबरंगाएँ स्वय वश्करपेस परिणम जाता है जौर उसका तो उसका चृद्धिक कार्य हुआ। अब आंगे वह आहार स्वय रस, रुधिर, सन आदि रूप परिणम जाता है जौर उसका जो विपाक होना होता है। यह सब निमित्त-निक्त भाववाच होता हो है। यदि कोई आमित्तिसे आहार यहण करें तो उसे उसके अवार-विभावके समय वेदना भोगनी पवती है। इसी तरह यदि कोई आसित्तिसे, मोहेंसे विभावर्षित करें तो उसे उसके प्रवार-किंग्यक्ति स्वय वेदना भोगनी पवती है। इसितंत्र कहां जा सकता है कि "कसंग्येवाधिकारस्ते मा कतेषु करावन"। अतः कत्याणार्थीको अपने परिणाम सदा सावधान रखना चाहिए।

#### संबराधिकार

संबर नाम रुकने का है। रागादि भावोके आगमन रुकने के या न आनेको संबर कहते हैं। इस रागादिके सबर के परिशासि कमोंका आना भी करू जाता है। अदः कमोंका आना रुक जानेको भी सबर कहते है। सबर का उपाय भेदिक्तान है। आत्मा तो <u>आन्माय है और जानभावके अतिरिक्त शेष मुद्रे औषाधिक भाव अद्योद्धा है,</u> यहा जब यह देखा लाहिय कि आनमें (उपयोग में, अथवा आरामों ) कोषादिक आपाधिक भाव नहीं हैं और कोषादिक औषाधिक भाव नहीं हैं और कोषादिक औषाधिक भाव नहीं हैं और कोषादिक तौषाधिक भाव नहीं हैं और कोषादिक औषाधिक भाव नहीं हैं। इस भेदिवज्ञानसे गुढ़ा-तमा उपयोग्धिक होते हैं। इस भेदिवज्ञानसे गुढ़ा-तमा उपयोग्धिक होते हैं और अद्याद्धा के उपयोग्धिक सबर होता है।

मुद्धारमाको जानता हुआ आत्मा मुद्धारमा को प्राप्त करता है और अमुद्ध आत्माको जानता हुआ आत्मा अपने को अमुद्ध हो पाता रहना है। मुद्धारमाको प्राप्ति व सवरका बुद्धिपूर्वक व अबुद्धिपूर्वक उपाय यह है कि — मुभ तथा अमुक्त योगमे प्रवर्तते हुये अपने आपको प्रवन्न भेरिविज्ञानको उपयोग द्वारा इस प्रवत्नसे रोके और गृद्ध चैतन्था- स्मक निज आत्मतत्वमे प्रतिधिक्त करे। किर यह आत्मा इच्छा-रिद्धित व कम-रिद्धित होकर अपने आपके द्वारा अपने आत्माका ध्याता हो जाता है। उस समय एकत-विभक्त निज आत्माका ध्यात करता हुआ अर्थान् चैतन्य चमत्कारमात्र आत्माका ध्यात करता हुआ अर्थान् चैतन्य चमत्कारमात्र आत्माका ध्यान करता हुआ त्वा व अकलक आत्माको प्राप्त करता है। यही सवरका प्रकार है व कमीते मुक्त होने का उपाय है।

तात्पर्य यह है कि भेदिवज्ञानसे गुढ आत्मा की जपलिख होती है, गुढ आत्माकी उपलिख होनेसे अध्यव-सानोका अभाव होता है, अध्यवसानोके अभाव होनेपर मोहका अभाव होता है, मोहमाव का अभाव होनेपर राग-द्वेषभाव का अभाव हो जाता है, राग-देव का अभाव होने पर कर्मका अभाव हो जाता है, कर्मका अभाव होनेपर सदा के लिये शरीरका अभाव हो जाता है और शरीरका अभाव होनेपर ससारका अभाव हो जाता है। संसार ही हु-च है, सो दुःखोंका अत्यन्ताभाव हो जाता है। इससिये भेदविक्रानकी तब तक निरन्तर भावना करनी पाहिये जब तक कि ज्ञान परसे बिलकुल न हट जावे और ज्ञानमें ही प्रतिष्ठित न हो जावे।

#### निर्भाराधिकार

विकारके सबनेका नाम निजंदा है। निजंदा दो प्रकार की है—(१) भावनिजंदा (२) द्रव्यनिजंदा—चुक-दुःख राग द्वेषादि विभाव जो उदित हुए, वे बखके कारए। न बने और झड़ जाबे इसका नाम तो भावनिजंदा है और इसी कारण बन्य बधका कारण न बन कर कमोंका व अन्य कमोंका निष्क्रत झड़ जाना सो द्रव्य-निजंदा है।

ज्ञानका ऐता ही साम्प्यं है कि कर्यविषाकको भोगता हुआ भी जानी कर्मोसे नहीं बंधता है। जैसे कि तान्त्रिक, सान्त्रिक अवदा विश्ववेश पुरूष विश्वको खाता हुआ भी प्ररणको आत नहीं होता। वेरास्पर्ने भी ऐसा ही साम्प्र्यं हैं। बस्तुत: ज्ञान और वैरास अलग-अलग तत्त्व नही हैं, विधिकस्से देखनेयर ज्ञान प्रतिस्तिह और राग-नियेशको औरसे वेखनेपर वैरास्य प्रतिस्तित हैं।

सम्बायुध्दिका मुख्य विचार एक यह भी रहता है कि जो लोभ कोघादि प्रकृति वाले कर्म होते हैं, उन कर्मीक उदयके निमित्तसे उत्पन्न हुये रागादिक भाव परभाव हैं। ये मेरे स्वभाव नहीं हैं। <u>मैं तो टंकोटकीर्णवस्</u>र स्विद्धः सिद्ध एक <u>शायक स्वभावकन्तु हु।</u> इस विचार-चलते ज्ञानी परभावोशे विरक्त रहकर उनको छोड़ देता है।

रागादिभावं आत्माका स्वयद नहीं है, क्यों कि ये सभी भाव आत्मस्वमावके विषद्ध हैं, विषम हैं, अनेकरूप हैं, श्लोंक हैं और व्यक्तियों है। कभी कोई भाव रहें, क्यों कोई भाव न रहें, दूसरा रहें। इस कारण स्वायों क्यते आत्मामें स्वान नहीं गाठे अवित् अस्वायों हैं। किन्तु ज्ञानस्वमाव आत्माका स्वयद हैं, क्यों कि यह ज्ञानस्वमाव आत्म-स्वमाव है, सम प्रवीत् निवत है, एकरूप है, निरय है व अव्यक्तिवारी अर्थात् अनवरत्व तदा आत्मामें रहता है। इस ही कारण ज्ञानस्वमाव स्वायोक्ष्य आत्मामे स्वान पाता है। इसलिए हे आत्मन् । इस एक ज्ञानस्वमावका ही अनुमव करों। जिससे रेचमाव भी विपक्ति नहीं रहती।

इस ज्ञानस्वावके जितने परिणान हैं, उन परिणानों के ज्ञान-द्वारसे परिपूर्ण ज्ञानस्वावको ही देखों। इस ज्ञानभावके जाश्यस ही ज्ञानकी प्रार्थित है, अन्य कियाओसे नहीं। इस ज्ञानभावके आश्यके दिना महान् तर्पोका भार भी सहें तो भी मुन्ति नहीं होती।

ज्ञानोपयोगी जात्मा निर्णारवह है, बयोकि परिषह तो वास्तवमें इच्छा ही है, सो ज्ञानीके इच्छाका जादर ही नही, राग ही नहीं, केवल इच्छाका ही नहीं, किन्तु समस्त विश्वाचोंका ज्ञानीके समस्त नहीं, आदर नहीं, ज्ञानी किसी भी परिमावको नहीं चाहता । इसी कारण बाह्य विवयोंकी चाह नहीं । ज्ञानी जात्मा सातित कोगोंका तो क्याल ही क्या करेगा, वह तो वर्तमान भोगोंने भी वियोगवृद्धि प्रवत्तान हो रहा है। जो वियोगवृद्धि परें, वह परिष्ठि नहीं हैं। प्रविध्यत् मोगकी चाहभी अनेक कारणोंके ज्ञानीके नहीं हैं (१) ज्ञानीके वस्तुस्वाध्यक्की जोर चीट रहा करती है सो निदानको अवसर हो नहीं मिलता । (२) वस्तुस्वाद्यको प्रतीतिक कारण किसी भी बाह्य पदार्थके ज्ञानीको हितकी आया हो नहीं है। (३) ज्ञानीके यह चढ़ निश्चय है कि इच्छामाव व भोगभाव ये दोनो भाव एक समस्य हो ही नहीं नकते, व्योक्ति जब किसी बस्तुकी चाह है तब तो उस बस्तुका भोग नहीं और कदाचित् उस स्मुका भोग हो तो तहिष्यक चाही कि यह मिल बावे। अब इच्छा व भोग दोनों एक समयमें मिल नहीं सक्ते तो फिर चाह ही वयों की जावे।

ज्ञानी आत्मा सर्व प्रकारके राग-रसका छोड़नेवाला होता है। इसी कारण कोई ज्ञानी कर्मके मध्य भी पड़ा हो, तो भी कर्मसे निय्त नही होता। जैसे कि सुवर्णका जगसे लिय जानेका स्वभाव नही है, तो कीचड़के बीच पड़ा हुआ सोना जंग नहीं खाता। लोहेका जगसे लिय जानेका स्वभाव है, सो कीचड़के बीच पड़ा हुआ। लोहा जंग खा जाता है। इसी तरह अज्ञानी जीव राग-रससे लिप्त हो जानेकी प्रकृति वाला है, सो कर्ममध्य पडा हुआ कर्मने लिप्त रहता है।

ज्ञानीका मुख्य चिन्हु कामनाका घनाव है। कोई सोचे — मैं ज्ञानी हू, मुझे भीगये भी कर्मवय नहीं होता, करें यदि कामना बनी हुई हो जो उनके बने रहतेलें कर्मववश्रे फरक नहीं आता, कर्मवन्छ होता ही हैं। जानीके भीगये भी कर्मवन्छ नती पर मान करतेली चीज नती है। ज्ञानकर अतीलिक गिरणानकी करामात है।

सम्प्रपटिका परिकामन कैसे होता है इस विदयको सक्षेत्रमे कहा जाय तो उसका अध्य अंगो द्वारा वर्णन होता है। सम्प्रपटिको अंग ८ हैं—(१) निःश्वकित (२) निःकाशित (३) निर्विचिकिटिसत (४) अमूबद्दि (४) उपगहन (६) स्थितिकरण (७) द्वान्सत्य और (८) प्रभावना।

निःसिकत—जानी आत्मा सातों प्रकारके अससे रहित होनेसे व ययार्थ वरनु स्वम्पकी ययार्थ प्रतीतिक कारण ससा नियंक एइता है। आती कोक्सो हुइलोक प्रव नहीं रहता है इस जीक्सका के सुनारा होगा, वर्गीक कारण ससा नियंक एकता है। आती कोक्सो हुइलोक प्रव नहीं रहता है। इस जीक्सका के से मुनारा होगा, वर्गीक जानीकी दृष्टि है कि मेरा लोक तो जैतर है इसका जुजारा याने परिवारन तो निवार होता ही रहेता। अती जैनेक परलोक प्रव नहीं रहता कि परणोक मेरा केते पुजारा होया, क्योंकि आतीकी दृष्टि है कि चेतर ही मेरा परलोक हैं उसका गुजारा भी निर्वाध होगा। जानी जीवक वेदनाभय नहीं होता कि इस रोगते मेरी वेदना (अनुभूति) केती होगी. क्योंकि आतीलोक वेदण होता है। कि वह अवविष्क जान स्वय करा जा रहा है, यही मेरी वेदना है, यह अध्य बस्तुत नहीं होती। आता जीवक अपराम्य नहीं होता कि मेरी कोई एका नहीं है, वर्भी मेरा नाज न हो जाय, च्योंकि जानी आता को जीवक अपुर्तिकाय नहीं होता कि मेरा कोई गुप्त स्वान (किना आदि सुदृह स्वान) नहीं है, कोई मुने वाधा देन न आ जावं। वर्षोक्त जानी जीवको हिन्दे हैं कि मेरा स्वयन हो होता कि नियं का जीव के अपुर्तिकाम नहीं होता कि मेरा कोई गुप्त स्वान (किना आदि सुदृह स्वान) नहीं है, कोई मुने वाधा देने न आ जावं। वर्षोक्त जानी जीवको हिन्दे हैं कि मेरा स्वच्य हो आहि जानी आता सात्मी प्रवृद्धि है कि मेरा आता जाने हैं हुए स्वान पत्न हो होता कि ना ना ना तो जीव के मरण-पय नहीं कि मेरे आता जानी जीवके आक्रमण कर हो होता कि ना ना नी जीवको अपके स्वान कर हो होता कि जानी जीवको आता जीव की यह दृष्ट है कि मेर आता अवविष्ठ अवक्ष स्वन स्वन हो होता, कि मुक्त अवक्षमा है हो पत्न हो आता जीव की सह दृष्ट है कि मेर आता अवविष्ठ अवक्ष स्वन स्वन हो होता, कि मुक्त अवक्ष स्वान है हो निःशक स्वान सह सुने नानका अवन स्वत हो होता है। इसके सुने वर्षोक सुने सुने सुने सुने सुने सुने हो निर्देश हो होती है। सुने हैं सुने सुने सुने कहा हो? देता है तो निःशक स्वन हो है।

निःकाक्षित—सम्यादृष्टि जीवके सब प्रकारके कर्मोंने कर्मके फलोमे और भोगोमे वाञ्छा नहीं रहती है. इसलिये उसके काक्षाकृत बाय नहीं होता किन्तु निष्काक्ष होनेसे निजंग होती है।

निविचिकित्स्यत — सम्बन्दृष्ट जोवके प्रमृत्याओके अन्नृचि नरीरकी सेवाम, प्रमान्याओमे व समस्त वस्तु-धर्मो-मे स्नानि नही रहती और न कर्मविपाकस्वरूप क्षुद्या आदि विचित्तयोमे बेदरूप परिणाम रहना है. इसस्यि उसके विचिकित्सावृत वस्थ नही होता, किन्नु निविचिकित्स होनेसे निजरा होती है।

अमृददृष्टि—सम्बष्ट्रिट जीवके धर्म-विरुद्ध किसी भी कुभावमे व कुभाव वालोमे समाह नही होता। इमिलिये ससके मुखर्ण्डिकुत बस्म नही है, किन्तु अमुद्रवर्ष्टि होमेसे निर्जरा ही होती है।

स्थितिकरण—उन्मार्गमे आतं हुये स्वयको उन्मार्गमे आनेसे रोक लेने व स्वयको स्वरूपमे रियत कर देनेसे एव परको भी धर्ममे स्थित कर देनेके निमित्त होनेसे ज्ञानी स्थितिकरण-युक्त होता है, दमलिये उनके मार्ग-यतन-कृत बन्य नहीं होता, किन्तु धर्मस्थितताके कारण निर्जरा ही होती है।

वासस्य - रत्नतपको जपनेमें अभेदवृद्धिसे देखनेकी वत्मलता होनेमें व ध्यवहारमें पर्मात्मा जनोमें निश्वन बासस्य होनेसे मन्पपद्धिः मार्गवस्यन होते हैं। इसलिये जनके अवात्सव्यक्तन बन्ध नहीं होगा, किन्नु मार्गवस्यलताके कारण निजंदर हि होती है। प्रभावना<u> जानसितके विकाससे सम्पायुष्टि प्रभावनाकारी होता है । अ</u>तः उसके अप्रभावनाकृत बन्धन ही है: किन्तु जानप्रभावक होनेसे निजंग ही होती है। जानी पुष्य अपनी जलीकिक आध्यात्मिक व्यक्ति कारण पूर्ववद्य कर्मोकी निजंग करता है। यह निजंग सोक्ष तत्त्वका साधन है।

#### वंचाधिकार

निजराका फल मोक्ष है। मोक्ष बन्धपूर्वक है। अत: मोक्षतत्वके वर्णनसे पहले बन्धतत्वका वर्णन किया जा रहा है। बन्ध किस कारण होता है यह व्यक्त करनेके लिये एक उदाहरण है। जैसे कोई मल्ल देहमें तेल लगागर धलभरी भूमिपर स्थित होकर तलवारसे कदली वश आदि पेडोंको काटता है। इस अवसरमे उसका देह धुलसे लिप्त हो जाता है। यहाँ विचार करो कि वह धल क्यों चिपट गई? क्या छलभरी भिमिने स्थित होनेसे छुल चिपट गई? नही । यदि धलभरी भिममे स्थिति होनेके कारण धल विपटी होती तो अन्य कोई मल्ल जिसके देहमे तेल न लगा हो वह उसी भमिमें बैसा ही व्यायाम करे उसके तो नहीं विपटती । क्या शस्त्र चलाया इस कारण धल चिपटी ? नहीं, दूसरा भी तो वही शस्त्र चलाता है उसके तो नही चिपटती । क्या बुक्षोका घात करता है इस कारण चिपटी ? नहीं, दूसरा मल्ल भी तो चात करता है उसके क्यो नहीं चिपटती। निष्कर्ष यह है कि इन बाह्य साधनोसे घूल नहीं बिपटी, किन्तु जो देहमें स्नेह (तेल) लगा है, उसके कारण घुल चिपटी । इसी प्रकार अज्ञानी जीव रागादि करता हुआ कार्माण-वर्गणाओंसे अ्याप्त लोकमे मन वचन कायकी चेप्टा करता हुना अनेक प्रकारके साधनोसे सजीव अजीव पदार्थों का घात करता हुआ कर्मसे बँध जाता है। यहां विवार करो कि कर्म बँधनेका कारण क्या है ? क्या वह जीव कार्माणवर्गणाध्याप्त लोकमें स्थित है इस कारण कर्म-वध हुआ ? नहीं वयोकि अरहत सिद्ध भी तो ऐसे ही लोक-में हैं. उनके तो कमंबध नहीं होता। क्या मन वचन कायकी चेच्टा कमंबधका कारण है ? नहीं, क्योंकि ग्यारहवें. बारहवे, तेरहवे गणस्वान वालोके भी योगचंदटा है, उनके तो कमें नहीं बंधता । क्या अनेक उपकरण उसके पास है इमितिये कमें वध होता है ? नहीं, अरहतदेवके समीप समवसरणादि महान वैभव है, उनके तो वध नहीं, होता। क्या घात होनेसे कम बद्य होता है ? नही, समिति-पूर्वक किया करने वाले मृति-देहसे सदम जन्त-वाल सम्भव है, उनके तो बन्ध नहीं होता । निष्कर्प यह है, कि इन बाह्य साधनोसे कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु उपयोगमें जो रागादि (स्नेह) को ले जाना है वह कर्मबन्धका कारण है।

<u>जो जानी रामाधिको उपयोगभूमिमे त ले</u> जावे, जानस्वरूप रहे, वह कमंत्रे नहीं बँधता। यहा विशेष यह जानना चाहिये कि रायसे जो बच्छ होता है वह समायको दुढ नहीं करता, किन्तु रायमे राग होनेसे जो बच्छ होता है वह संसारको दुढ करता है। विकारमे लगाव होना मोह है, मोह इतवत्थ ससारको रढ करता है।

अज्ञानी जीवकी साम्यता परतन्त्रताकी रहती है। अज्ञानीक ऐसे भाव होते हैं कि मैं दूसरोको मारता ह, दूसरोमे सारा जाता हूं, में दूसरोको जिलाता हूं, दूसरोमे द्वारा में जिलाया जाता हूं, में दूसरोको मुख दुःख देता हूं, दूसरे मूं से सुख दुःख देता है। दूसरे मूं से सुख दुःख देते दूसादि, किन्तु यह सब भाव मिष्या है। जीवोको मरण उनके ही आयुक्तमें अपसे होता है। जीवोका जीवन उनके हो आयुक्तमें अपसे होता है। किही के विकास जीवन उनके हो आयुक्तमें अपसे होता है। स्थानुख भी उनके ही कमें उदयसे होता है। किही के विकास के अपने होता है। उन विकल्पोम पदि वे विकास के अपने होता है। उन विकल्पोम पदि वे विकास होता है। अपने दूसरे होता है। अपने विकास होता है। अपने दूसरे होता है। विकास के अपने विकास होता है। बाह्य पदार्थ बन्धि मारण होता है। वाह्य पदार्थ बन्धि स्वास का स्वास के स्वा

ज्ञान-स्वभावका अनुभव बन्धका टालनेवाला है; परमार्थभूत ज्ञानभावके आध्य बिना दुधंर बत, तप भी निर्वाणके साधन नही होते, किन्तु कमंबन्धके ही हेतु होते हैं। पर्यायबृद्धि जबतक रहती है तबतक जीव ससारका ही पात्र होता है। नोक्षमार्गकी सिद्धि उस अज्ञानीके कैसे हो सकती है। तात्स्य यह है कि निज आत्माको ज्ञायकश्यक्षायकर स्वीकार किये विना कितने भी विकल्प किये जायें उनते मुनित नहीं होती. किन्तु बन्ध ही होता है। मैं साझ हूँ, मुझे दथा करनी चाहिये, सत्य बोलना चाहिये, परीचह सहना वाहिये, परीचह सहना वाहिये, परीचह सहना वाहिये, परीचे के स्वाप्त के प्राप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के साथ के स्वाप्त के साथ के स्वाप्त के साथ के

#### मोकाधिकार

आत्मा और बंधको दो रूप वर्षात् अलग अलग कर देनेका नाम मोश है। बाश्मा स्वभावरूप है। यध विभावरूप है। स्वभावका विभाव पुरिणानन न रहकुर स्वभावप्रस्थित कहे, यहा अवस्था सोक्ष तस्वसे है।

कितने ही पुरुष बंधके चिन्तनपरिणामको मोक्षका कारण मानते हैं। वह ठीक नही; क्योंकि जैसे कि बेडीमे बेंधा हुआ पुरुष बेडीबंधके स्वरूपको जाननेमात्रसे या बेडीबंधकी चिन्तामात्रसे छुटकारा नही पाता, किन्तु वंडीवध कटनेसे अर्थात् अलग होनेसे ही छुटकारा पाता है। इसी प्रकार कर्मबन्धसे बद्ध आस्मा बन्धका स्वरूप जानने-मात्रसे या अपायविवयधर्मध्यानमें ही बुद्धि लगाने मात्रसे कर्ममुक्त नहीं होता, किन्तु बन्धच्छेदसे अर्थात् विभाव-परिणमनके अलग करनेसे ही कर्ममुक्त होता है। (बन्धक्छेदका उपाय क्या है ? प्रजा । नियत स्वलक्षणका जो अवलस्वन करें ऐसे विज्ञानको प्रजा कहते है । पहिले प्रजास यह निर्णय किया जाता है कि आत्माका स्वलक्षण चैतन्य है जो कि आत्मामे अनादि अनन्त तादारम्यकपसे है तथा वारमातिरिक्त किसी भी पदार्थमे कभी नही रहता; और बन्धका स्वलक्षण रागादिक है जो कि चैतन्यचमत्कारसे बन्य तथा बात्सामें उपाधि-सयोगवश क्षण-क्षणको प्रतिभासते है व नष्ट होने विले हैं। पश्चात् बन्धका स्वभाव विकारक जान कर बन्धसे विरस्त हुआ जाता है और शुद्ध आत्मतत्वको आत्मस्वभाव जानकर उसको ग्रहण किया जाता है। यह ग्रहण अभिन्न चेतन-किया द्वारा अभिन्न यट्कारक रूपमे होता है। जैसे कि में चेतता हू, चेतयमान होता हुआ। चेतता हूं, चेतयमानको चेतता हू, चेतयमानके द्वारा चेतता हू, चेतयमानके लिए चेतता ह, चेतयमानसे चेतता ह, चेतयमानमें चेतता हूं। पश्चात् अभेद चैतन्यकी प्रकार उपासनामे अभिन्न पट्कारकके सूदम विकल्पका भी निषेध करके (कि मैं न चेतला हूं, न चेतयमान होता हुआ चेतला हू, न चेतयमानको चेतता हु आदि रूपसे निवेध करके) सर्वविशुद्ध फिन्मात्र हु, ऐसा अनुभव होता है । इसी गुद्ध अनुभुवके बलसे बन्धच्छेद होता है, क्योंकि परभावका ग्रहण करना ही अपराध अर्थात् राध (आस्मिनिडि) से दूर रहनेका भाव या, इस अपराधके दूर होनेपर बन्धकी शका ही सम्भव नही है।

सर्वेतिमृद्धिस्मात्रके अनुभवका परिणमन व्यवहार प्रतिक्रमण आदि भावते भी उन्हण्ट है और वस्तुतः इत्यविक्रमणादि, व अज्ञानी जनोके अप्रतिक्रमणादिसे विश्वलण यह सहज अप्रतिक्रमणादि तो अमृत है और वे दोनो विष है। सहज अप्रतिक्रमणादि रूप तृतीय भूमिका सम्बन्ध ही इब्य प्रतिक्रमणादिको अमृतयना व्यवहारम सिद्ध कराता है। इस प्रकार सर्वे विश्वद्धविन्यात्रके अनुभवका परिणमन सर्वोत्कृष्ट परिणमन है और यही मोक्षका हेतु है।

## सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार

नव तत्वोका यर्गुन करके, अब अन्तर्भे सबके आधार भृत उसी पारिणामिकभावका पुनः विस्तारमे इस अधिकारमे वर्णन किया गया है जिसकी कि सुचनापीठिकामें की गई थी।

म सम्बद्धांनका विषय मुद्धस्य है। जानकी समीचीनता भी सुद्ध बच्चके परिचयसे है। सम्यक्चारित्रका स्वरूप-लाग भी गढ़ द्रश्यके स्पर्मसे है। जतः मृद्ध अर्थात् बाध्यारिषक विकासका जाश्य ही गृद्ध आरम-तत्त्व है। यह गृद्ध आरम-तत्त्व सर्व-विगृद्ध ज्ञानस्वरूप है अर्थात् वह गृद्ध आरमद्रम्य न तो किसीका कार्य है और न किसीका कारण है। क्योंकि प्रत्येक डब्योंका केवल स्व स्वकी पर्यायोंसे तादारूच है। यहाँ बृद्धसे तारूचं परसे किन्त व स्वके स्वभावमयसे है। पर्याय व क्षक्तिभेदकी गोणता करके सभेद स्वभावकी दिष्टमें यह संवेख हैं।

आरमतरवहा व परद्रव्यका कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि अत्येक द्रव्य विज-निव्य सत्तात्मक ही रहता है। इसी कारण आस्मा व परद्रव्यक्ष कोई सम्बन्ध भी नहीं है। किर बास्या परद्रव्यक्ष कर्त की हो हो सकता है? जिनके बाखवाँ पर-द्रव्यक्ष कर्त की ति हो सकता है? जिनके बाखवाँ पर-द्रव्यक्ष कर्त त्यानेतृत्व समाया हुआ हे वह सब उनके अञ्चानभावको महिना है। वेते दृष्ट (नेत्र) दृष्टव्यमा परायंके अत्यत्व भिन्न है। यह दृष्य वस्तुत्वों न तो करती है और न भोगती है, केवल देखती मात्र है, क्योंकि यिं क्षेत्र तो आंत्रको देखनेसे अल जाना वाह्नि, यदि भोगे तो अनिको देखनेसे कल जाना है और न भोगता है। यह तो तरव्यक्षानके कारण पर पदार्थको अह व मम रूपते अनुगत नहीं कर सकतेके कारण केवल जानता है, यह देख हो, भोजा हो, उदय हो या हुछ हो। यहां यह निर्णय अनुगत नहीं कर सकतेके कारण केवल जानता है, यह देख हो, भोजा हो, उदय हो या हुछ हो। यहां यह निर्णय कर लेना आवश्यक है कि सुद आरमतरव अथवा समयसार अध्य सुद्र वित्यक्ष मात्र है। यह तो वेश मील पर्यायंत परे है। इस परम पारिमाणिक भाव स्वका तमयसारका ध्यान, भावना, वृद्धि, आवश्य और अवलंबन मोलमार्ग है। जीवमे यह अनारित प्रायंत परे है। वह तो वेश मीलमार्ग है। जीवमे यह अनारित प्रायंत सुद्र है। इस परम वारित प्रायंत केवल तमार हो कर सुद्र कालमार है। वह ता प्रहास सुद्र निर्णय वारित प्रायंत केवल हो हो जीवमे यह अनारित प्रायंत पर है। काल हो सुद्र हो नाम हो हो। जान हो हो जाना है।

#### स्यादार

अब समस्या एक सुनक्षनेको आ जाती है कि राग-देवाविकायोंका कर्ता कीन है? पुरावकमंतो कर्ता नहीं है व्यक्ति पुरावकमंत परस्य है। परस्य जन्म प्राविकात कर्ता नहीं, व्यक्ति परस्य है। परस्य अस्य—परके गुण प्रयोक्ता न कर्ता है और न अधिकारी है। आस्ता भी राय देवादिका कर्ता नहीं, वयो कि यदि आस्ता राग-देवादिक है, तो तारमा तो नित्य है किर तो आस्मा रागदिका नित्यकर्ता है। आस्मा। अत्यव मोजका अवाब हो जायया। रागदिक विवय है। किर भी रागदिक कर्ता नहीं। दक्त प्रविकात कर्ता न तो आस्मा ही है और न कर्म ही है और न विषय है। किर भी रागदिव परिकात तो होता है। इस सम्याको सुनक्तिक कर्मको जनके प्रयत्न किसे हैं, किन्तु एक सर्विक नियत किस ता यह समस्या नहीं गुनक्ति। यह सित्य नमीलिक भाव । अनित्य कर्मोद्रयको निमित्त वाकर अनित्य रागदि होते हैं। अनित्य रागदिक कर्ता नियत पात्र क्रित्य कर्मोद्रयक्ति निमित्त पात्र क्रित्य कर्मोद्रयक्ति निमित्त पात्र क्रित्य कर्मोद्रयक्ति है। अपस्य पात्र क्रित्य कर्मोद्रयक्ति निमित्त पात्र क्रित्य स्था कर्मा क्रित्य कर्मोद्रयक्ति है। यह प्रवस्य पात्र हिता है। जनक्त कर्म क्रित्य हो। तिमन्त नमीलिक भावको हता पात्र क्रित्य हो। विभिन्न क्रित्य क्रिते है। यह प्रवस्य प्रवस्त क्रिते है। विभिन्न क्रिते है। विभिन्न क्रिते ही। विभिन्न क्रिते क्षावको हता क्राव्य होना भी अजानकी महिमा है और सारमाका कर्ता भीक्ता वनना भी अजानकी

इस प्रकरण से ऐसा नही समझना चाहिए हैं कि आत्मा फिन्न बस्तु है और वृत्तियों सर्वेषा फिन्न वस्तुतत्व है। क्योंकि ऐसा समझनेसे दो प्रकारकी पृषक्-पृथक् विचारधाराएँ बहुने लगती है। (१) आत्मा सर्वेषा अविकार है। विकार तो किसी अन्यसे है उसे कोई जीव कहते हैं, कोई मन कहते हैं प्रचा पिकारको प्रकृतिका कार्य कहते है। (२) आत्मा कोई एक है ही नहीं, ये वृत्तियाँ ही आत्मा है सो करने वालाओर है और मोगने वाला और है। इत्तर विचार करना आवश्यक है। औवका मन चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो यही तो आत्मस्वक्य है, फिर तो आत्माके नामान्तर हो हुए यदि अचेतन है तो जानने, देखने और विचारने वाले पदार्थको पवाहाने अथवा कल्याणकी क्या अकरत ? अहते ता मक कोंका है। रायादि विकार यदि प्रकृतिका कार्य हैं, तो "कारण-सदृशं कार्य"। इस न्यायसे ये सब विकार अचेतन ही होना चाहिये , विकार में बृद्धि विचार सभी आ गये । यदि आत्मा प्रकृति में विकार करता है तो प्रकृति चेतन हो जायेगी । यदि आत्मा व प्रकृति दोनों मिलकर विकार करते हैं, तो उसका फल दोनोंको भोगना चाहिए । यदि कहा जाय कि प्रकृति हो सबं विकार करती है, तो आत्माकी परिचात बताओ क्या होगी ? परिचाति चिना तो आत्मा का अभाव हो जायया और फिर प्रकृति ही कर्ता, प्रकृति ही भोक्ता, प्रकृति ही बद व प्रकृति ही मुक्त हुई, तब समझदार व्यक्तियोको पबडाने व कल्याणकी क्या आवश्यकता ? इन सबका समाधान है पूर्वोक्त नीमित्तिक भावकी सन्धि ।

एक ६ प्टिसे देखा जाय तो जैतन्यभावसे अतिरिक्त जितने भाव हैं, वे परभाव कहे गये हैं। कोध, मान, माया, लोभ, सख-दृ ख, विचार, कल्पना, सकल्प आदि सब औपाधिक भाव हैं । इनमे विचार बद्धि जैसे भाव तो प्रकृतिके क्षयोपश्रमसे है। कोधादि-भाव प्रकृतिके उदयसे है। तब ये सभी भाव अवेतन है। वेतन तो एक शब्द वेतन्य है। अथवा जो भाव शद्धचैतन्यको चेतता है वह है। नयद्दियोंसे सभी चर्चाओं का विश्वदसमाधान करना चाहिये। विवक्षावश प्रकृति कवीं है, आत्मा भोक्ता है, यह भी सिद्ध हो जाता है, निमित्त-नैमित्तिकभावका इसमे उल्लंघन नहीं होता। इसरी चर्चा यह है कि यदि बित्तयाँ ही आत्मा है और वे अनेक हैं तो असत का उत्पाद हो जायेगा, किंतु सर्वथा असत का उत्पाद होता ही नहीं । अतः आत्मा सब पर्यायोमे वही है और उसकी पर्याय भिन्त-भिन्त समयोने भिन्त-भिन्त है। तब पर्याय-दृष्टिसे जानो, करने वाला और पर्याय है भोगने वाला और पर्याय है। जैसे मनव्यने प्रण्य किया, देवने भोगा, परन्तु द्रव्यव्यद्भि देखो तो जिस आत्माने किया उसी आत्माने भोगा। यह ध्यान रखनेकी एक बात और है कि आत्मा व जीव एकार्थ-वाचक नाम है। वे भिन्त-भिन्न द्रव्य नहीं — केवल रूढियश व शब्द-विशेषतासे कही-कही यह प्रसिद्धि हो गई कि आत्मा अविकारी है जीव विकारी है. हा यदि आदिसे अन्त तक सिलसिले में बोला जाय तो यह कहना चाहिये कि चेतनद्रश्य जब मिथ्यात्व-विकारसे मुक्त होकर स्वरूप दिन्द कर लेता है, तो वह आत्मा कहलाता है। यदि मिध्यास्य विकारमें स्थिर रहता है तो वह जीव कहलाता है। निमित्त-नैमित्तक भाव वाले पदार्थोंने इतनी बात सदढतासे जानते रहना चाहिए कि असे जीवने व कर्मने निमित्त नैमित्तिकता तो है किन्तु कोई किसी दूसरेमे तन्मय नहीं हो जाता। इसी कारण जीव प्रकृतिबन्धका कर्ता है, प्रकृति जीवविकारका कर्ता है, जीव प्रकृतिकलको भोगता है, ये सब बाते व्यवहारतयसे मानी जाती है। इसके लिये दो मूख्य रुदान्त है-(१) जैसे व्यवहारनयसे कहा जाता है -कि सनार सवर्णका आभवण बनाता है व आभवणका फल (मूल्य वैभव) भोगता है, वस्तृत सनार अपनी चेव्टा ही करता है व विकल्प ही भोगता है। उसकी चेव्टाका निमित्त पाकर सवर्णकी परिणति सवर्ण ही करता है। (२) व्यवहार नयसे कहा जाता है कि खडियान भीत (दीवार) सफ़ेद कर दी, खडियाने तो खडियाको ही सफ़ेद किया । हाँ, यह बात जरूर है कि दीवालका निमित्त पाकर खडिया ऐसे विस्ताररूपमे अपना परिणमन बना रही है। इस तरहमे तो यहाँतक निर्णय कर ली; कि आत्मा निम्चयसे अपनेको ही जानता है, देखता है। परका जानना देखना कहना भी व्यवहारनयसे है। व्यवहारनयम, तो कर्ता व कर्म भिन्न-भिन्न मान लिये जाते हैं। किन्तु निश्चयसे कर्ता, कर्म एक बस्तु होता है और परम गुद्ध निश्चयनयमे कमं-कर्ताका भेद क्की नहीं।

एक इत्यका दूसरे इत्यमे परिणमन नहीं होता । अन्यथा इत्यसीमा ही नष्ट हो जायगी। सब आत्मा को दूसरे इत्यको ओर आक्षपित होता है, व रामीच्दे को होता है वह अज्ञानकी अरुणा है। यह रामदेव नवतक रहता है, अवतक जान जानक्यसे न रहे, किन्तु जे वार्यवरिणमन करता रहें। कोई भी जैय आत्माको प्रेरित नहीं करते कि तुम हमने जानो, रेखो, स्वात, छुओ, सुनो, सुभी और जारमा भी स्वश्रवेगते च्युत होकर उनने प्रवेश कर जानना आदि का कार्य नहीं करता, हिन्तु जान ज्याने परिणमनसे जानता है। बाह्य परावका आद्मास सम्बद्ध नहीं फिरभी आरुगा हि विकास कार्य नहीं ति तह अञ्चानको महिला है।

इन सब आपत्तियो बचनेका उपाय प्रज्ञा है। प्रज्ञावलसे अनुभव करे कि मैं कर्मविपाक, रागादि समस्त

समान भागोंसे परे हूं, गुढ़ झानमान हूं। इस अनुभवके बनते पूँकि सुद्धझानकी सचेतना हो रही है अतः पूर्वस्व कमं निष्मल हो जाता है, आगामी कमंत्रक रुक जाता है बीर वर्तमान कमंत्रियाक भी बिना जेरे निकल जाता है। सानी जीवने अन्तर्गनतानाही है, यह झानकियाने अतिरिक्त सम्बन्धों में करता हूँ ऐसी संवेतना रूप कमंत्रकानाही करता। और झानकियाने अतिरिक्त अन्य मानोकों में मोनता हूँ ऐसी सवेतनास्य कमंत्रकान्येतना भी नहीं करता।

्रानचंतना हो मोक्षका कारण है। जानके गरीर नहीं है इसलिये गरीरकी प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप कुछ भी भूवा मोक्षका कारण नहीं है। ही यह बात अवश्य है कि जानवेतनाके उपयोग वाले बीचको इतनी प्रवृत्त जानाराधना की र्राव हाती है, कि रामाव गये, अब बाहामे परियहको कीन नमाने गो के हेक नियं प्रवृत्ति हो हो जाता है। किर भी जानवेतना हो मोक्षका कारण है, बयोकि वह आस्माधित है। देतिन मोक्षका कारण नहीं, क्योंकि वह आस्माधित है। देतिन मोक्षका कारण है, क्योंकि वह आस्माधित है। देतिन मोक्षका कारण नहीं, क्योंकि वह परिवृत्ति में कि कि प्रवृत्ति कारण नहीं, क्योंकि वह स्वात्ति कर भी वेहित्तवकी ममतास दूर रहकर एक समय- / सारका हो अन्यव करना चाहिए। वो समयक्षारमें स्थित होता है वही सहज उत्तम आनत्वको प्राण करता है)

## स्याद्वाद (परिजिष्ट) ग्रधिकार

(१-२) आत्मा जानशक्तिसे तद्व है व जेवाकार परिणमनसे अनदूप है, नवॉकि जेवाकार परिणमन व्यक्तिको परिणमन है, अथवा जानमाप आत्मा स्ववस्तुरूपसे तद्भूप है व परवस्तुरूपसे अतद्भूप है। में जायकतासे भी जृत्य ह, ऐसा अथवा सर्व वस्तुओं से भी पहुष ह ऐसा नहीं मानना।

(३-४) ज्ञानमात्र आतमा अखण्ड एक ज्ञानस्वभावकी अपेक्षा एक है, वह जैयाकार पर्याधीकी अपेक्षा अनेक है, जेयाकार मुझसे नहीं है ऐसा यह जेयाकार मात्र हु, ऐसा नहीं मानना।

(४.६) ज्ञानमात्र आण्या ज्ञाना इध्यक्ती अपेक्षांने सत् है व गुण-पर्याय-रूप इध्यविभागकी अपेक्षा असत् है अथवा ज्ञाता इब्यक्ती अपेक्षा सन् है, वह ज्ञायमान परदृब्यकी अपेक्षा असन् है। ज्ञाता इब्य ही परदृब्यरूप है व परदृब्य सब ही मैं ज्ञाता इब्य हुऐसा नहीं मानना।

(७.८) जानमात्र आत्मा जानाकारक्षेत्रमे सत् है वह जोबाकारक्षेत्रसे असत् है, अथवा स्वक्षेत्रसे सत् है व जोबभून परवस्तुके क्षेत्रमे असत् है। परक्षेत्रगत जोबार्थपरिणमनसे ही में हू, ऐसाव जोबाकारका मुझ में सर्ववा त्याग है ऐसा नहीं मानना।

(६-१०) ज्ञानमात्र आत्मा काल-पर्यायसामान्यसे सत् है व काल-विशेषमे अमत् है, अथवा स्वपर्यायसे सत्

है, व परपर्यायसे असल् है पदार्थोंके जालम्बनकालमें ही सल् है व बालंबित अयेके विनाशकालमे विनाश है, ऐसा नहीं मानना ।

(११-१२) ज्ञानमात्र आत्मा जायक भावसे सत् है, ज्ञोय भावसे असत् है अथवा अपने गुणसे सत् है परके गुणसे असत् है। सव ही (स्व पर) भाव में में हूं, या मैं ही सब भाव हूं, ऐसा नहीं मानना।

(१३-१४) ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञानवासिकी अपेक्षा नित्य है, ज्ञेयाकार विशेष पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है। ज्ञानमात्र आत्माको सर्वेषा नित्य या अनित्य नही मानना।

(१५-१६) ज्ञानमात्र आत्मा द्रव्यद्दिसे अभेदात्मक है. व्यवहारदिव्टसे भेदात्मक है।

अनेकान्तरस्वरूप होकर भी कारभाकी जानवाज प्रसिद्धि नयो की ? लश्यमूत आस्माकी सुवसत्या प्रसिद्धिके तिये अपदा जानमात्र एक मावमें ही धर्मित जनन्त शक्तियोंका विकास प्रकट होनेसे जानमात्रपनेकी मुख्यतासे आस्मा सब्दय हो जाता है; इसलिये जानमात्र आस्माकी प्रसिद्धि की। जानमात्र होकर भी अनेकान्तरुक्य क्यो बताया ? विवास जाननेके लिये, अपदा भेदरत्नयम व अमेदरत्नवयक उपदेशके लिये, अपदा उपाय-उपयासका चिन्तवन करनेके लिए जानवाज आस्माको अनेकान्तरूप प्रगट किया।

इस प्रकार निज सुद्ध आत्मतरवस्यकप समयसारकी प्रतीति करके उसमे ही अनुष्ठान करना चाहिये । एतदयं परमाधंदृष्टि रखकर भावना करना चाहिए....में सहज सुद्ध जानानंद स्वभाव हूं, निर्विकल्प हूं, अखड हूं, निर्देजन हूं, सहजानन्दस्वरूप स्वस्वेदनसे गम्य हूं, राग-द्वेच-विषय-कथायादिसे रहित हूं।

## समयसारके परिज्ञानका प्रयोजन

समयसार निरपेक आरम-स्वभाव है। इसका अपरनाम सहजितद्व परमात्मा है। इस अविकार स्वस्य-की दृष्टि होनेपर परिणानमें भी अविकाराता प्रमट होती है। अविकारता हो सत्य आनन्दकी अमोध जननी है। समस्त दार्शनिकोक प्रयोजनकी सिद्धि इस समयसार पर्याप्त स्वित्य हो जाती है। समयसार अर्थात् गृद्ध आस्ततस्य अविकार है, नित्य है, भेदद्ष्यित पेर होनेके कारण एक है। आत्म-गुणोने आपक होनेसे व आत्म-गुणोने बन्नेने कारण बहा है। ऐसा स्वभाव होते हुए भी चूंकि प्रत्येक हव्य परिणामक्षील है सो आत्मा भी परिणामक्षील है। अतः इस आत्माकी पर्याय होते हुए भी यूंकि प्रत्येक हव्य परिणामक्षील है सो आत्मा भी परिणामक्षीन है। भागाकी सिंग है। अविकार होते हुए भी यह साथाका आधार है। यह रहस्य जिन्हे प्रवट हो गया वे विवेकी हैं और फिर साथाकी दृष्टि न रख कर जो एक परम बह्मकी दृष्टि रखते हैं वे परमांववेकी हैं। समयसारके परिजानका प्रयोजन निर्वकल्य समाधिकी सिद्ध है जिसके वनते समस्त कर्म-कलकोसे मुनित, पूर्ण ज्ञानकी सिद्ध व अनन्त आनन्दक निर्वात्ति होती है।

## समयसारमें बार्शनिक संतोष

प्रत्येक आत्मामें समयवार तत्व है। इसे परम बहा परमंत्रवर कहते हैं। इसकी पर्यायोका मूल आधार यह ही है। इस प्रकार प्रत्येक आत्माओं की सृष्टिका कारण उन्हीं में विराजमान परम बहा परमंत्रवर है। गृद्धनयकी दृष्टिमें अनेकता नहीं है। अतः इस प्रदातिमें यह अभिप्राय सुयुक्तियुक्त है कि जिस परमजहा परमंत्रवरने अपनी सृष्टि की है, उस परम पिताकी उपासनासे ही दुखोकी मृक्ति हो सकती है। समयवारकी उपासना के बिना दुखोसे मृक्ति नहीं इसती है। समयवारकी उपासना के बिना दुखोसे मृक्ति नहीं इसती है।

स्वमावत: अदिकार होकर भी प्रकृतिजन्य विभावों में एकत्वका अध्यास होनेसे नाना भवोके अवतार रूपोमे यह समयसार पुरुष प्रगट हुआ है। प्रकृति (कर्मव औप। धिक भाव) व पुरुष का जबतक भेदलान नहीं होता तबतक क्लेश व जन्म-परम्पराचकती ही रहती है। अत यह बात सुबुक्त है कि प्रकृति व पुरुष का भेदविज्ञान कर लेनेसे ही क्लेश एवं जन्म-परम्परासे मूक्ति हो सकती है।

समयसारस्वरूप बास्मडम्य नित्य होनेयर भी इसकी परिणतियां प्रतिक्षण होती है। रहती हैं। बात्याका कुछ्य लक्षण जान है। जात्यकासकी भी परिणतियां प्रतिक्षण होती रहती है। हुन लोगोकी जात्यरिणतियोका नाम चित्तवृत्ति है। ये चित्तवृत्तिया क्षेणक है। ये बात्यव्यक्त के श्रीणक परिणतिया है। ये बात्यव्यक्त के श्रीणक होते हैं। वे इस्ट अनिष्ट कत्यना द्वारा रागी-देवी होकर दुखी होते है। वो चित्रवृत्तियोकां ग्रीण कर इस अविकार समयदार (णुद्ध बारमतत्व) को अनुभवते हैं, वे दुखीसे मोला (निवर्ण) प्राप्त करते हैं। अतः यह बात युवृत्त है कि श्रीणक चित्रवृत्तियोगे घारमाका प्रमा समाय्त कर देखी हो निर्वाण प्राप्त हो सकता।

परम-मुद्ध-निश्चयसे देखा गया समयसार तत्त्व शास्त्रत अविकार है। इस तत्त्वकी विकारी स्पे उपलब्धि करनेकी जब तत प्रकृति रहती है तब तक वहु जीव दुखी है। जब निरदेश निज चेतन्य स्वधावकी ब्रथ्यमृद्धिन उपलक्षिध कर विकार प्रमुक्त समाप्त कर देता है तब आस्मा शांतिका अनुभव करता है। अतः यह निश्चिन है कि विकारोसं सम्बन्ध न दुनिसे जीव शांति प्राप्त कर सकता है।

समयसारकी उपलब्धि न होनेके कारण जीवका उपयोग विरुद्ध कर्मी (दुष्कर्मी) में भ्रमण करता रहता है। और दन्ही दुष्कर्मील ही जीव सासारिक यातनाएं सहता है। उनसे मुक्ति पानेका उपाय समयसारकी र्राप्ट है और यही निक्वयत. सत्कर्म है। तथा जबतक जीव समयसारकी निक्चल अनुभृतिमें नहीं रह पाता, तबतक का अणानिक का उपयोग दुष्कर्म न उठा ने, इसलिये दुष्कर्मसे बचनेके अभिन्नायसे आवहारिक नरूपंकी प्रवृत्ति होती है। अत यह बात मुखन है कि सासारिक यातनाओं के कारणपून दुष्कर्मीते मुक्ति पाना सत्कर्मने ही सम्भव है।

निविकल्प समयसारका परिचय जब तक जीवको नहीं है, वह विविध विकल्पोमे ही उपयुक्त रहकर ससारका परिचयण करता रहता है। विकल्पोसे होने वाली भटकनकी निवृत्ति निविकल्प जानगरिणमनमें ही सम्भव है। अतः यह बान भी सुयुक्तिक है कि ससार-परिच्यमणकी निवृत्ति निविकल्प समाधिसे हो हो सकती है। निविकल्प समाधि समयसारके आलम्बनमें होनी है।

इस प्रकार अनेको दार्णनिक इस समयमारमे ही सत्तीप पाते है। उनके उद्देशको पूर्णता भी इसी समयसार-मे होती है। हे आत्मन् ' गृंसा अद्भृत जिलला, अलीकिक सारभूत परमब्द्धास्वरूप समयसार हस्तगत हुआ है, हाथ आया है नो इसकी अनवरत रस्टि रखकर निर्दोव होते हुए तुम सहज आनन्दका अनुभव करो।

ओ हम् गुद्ध चिदिस्म <sup>1</sup> "मुद्ध चिदिस्म सहज परमात्मतत्त्वम् ।"

समयसारकी महिमा अपूर्व है। इसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इसके गुउ अनुभवमे ही महिमा-की अनुभूति होनी है। जिनका परिणमन समयसारके पूर्ण अकिन्द्र हो। गया है अर्थान् समस्त आत्म-गुणोका पूर्ण गुउ विकास हो गया है, ऐने देवाधिदेव परमात्माको और जो आत्म-गुणोके गुउ विकासमे चल रहे है ऐसे गुरुआंको नमस्कार करता हु, अर्थान् सर्वपरमेष्टिओंको नमस्कार करता हु, जिनके स्वरूपचिन्तन व परम्पराप्राप्त उपकारोसे में धर्ममार्गमे उपहत हुआ हु।

समयसार प्रत्यके मूल रचिंगा पुत्र्य श्रीमत् कुन्दकुन्दाचायको नमस्कार करता हु। समयसार गाथाओके हार्दको आसम्बद्धाति टीकाडारा व्यवत करने वाले पूत्र्य श्रीमदम्तवन्द्रसृष्टिको नसस्कार करता हु। समयसारगायाओके ग्रव्दानुसार भाव एव ताल्पयेको तारपर्यवृत्ति डारा व्यक्त करने वाले पुत्र्य श्रीमत्रव्यक्षेत्राचीको नमस्कार करता ह विनको रचनाओक आधारपर ज्ञानि मार्ग-प्रत्यय हुआ। अन. गृह्वात छोडकर बत-प्रतिमा प्रहुण करने के अनन्तर ही सन् १४५३ से आसम्बातिक मार्गपर चलने का अधिक आव हुज। उस समय नमयसारके मनन करनेका परिणाम हुआ। उन शीत ऋतुओके दिनोमें जिनोकनार व कर्मकाण्डके विशेष जान-अनुग्धानमें लग रहा था। अतः ममयसारके मननका ममय ४ वजे प्रातः से नंकर ६ वजे तक का था। समयसार प्रत्यके देखनेका यह पहिला ही खबसर था। आत्म-क्याति टीकार्थ आधारपर मनन गृरू किया। उसमें जो बीच-बीचमें कही कांठनाइमें आती थी, उनका हल थी प० जयबन्द जी छावडा कृत हिन्दी टीकाभी हो जाया करना था। उम प्रकार यह हिन्दी टीकाभी मुझे बहुत ही महायक रही। एतदथं में थी प० जयबन्द जी छावडाक छावडाका भी विशेष आधार मानना ह।

पूज्य थी १०५ क्षु- गणेशप्रसाद जी वर्णी न्यायाचार्यका तो में अन्यन्त आभारी ह जिनके तत्त्वावधानमें बाल्यकाल से ही न्यायतीयं परीक्षापर्यन्त मेरा अध्ययन रहा और न्याय विषयको ज्वय आपने पदाया। अध्ययनके अनि-विकत आज्य-विकासमार्थसे चलनेके नियं आपने ही दीक्षा प्राप्त हई।

ओ ३म णान्ति

ओ ३ मृशान्ति

ओ३म शान्तिः

मनोहर बर्गी (महजानन्द)

सन् १६५६ में स्वलिखित समयसार महिमास

# नयचक्र-प्रकाश

#### पाठ १--- नयजानकी ग्रावश्यकता

बस्तुका जान प्रमाण और नयोंसे होता है। बस्तु उत्पादश्यवशीध्यात्मक है। ध्रीव्य न हा नो उत्पाद व्यय नहीं हो सकता, उत्पाद व्यय नहों तो प्रोध्य नहीं हो सकता, उत्पाद व्यय नहों तो प्रोध्य नहीं हो सकता है। उत्पाद व्यवसे वस्तु है। वस्तु का उत्पाद व्यवसे वस्तु है। वस्तु का उत्पाद वस्तु के प्रयाद वस्तु के प्रयाद वस्तु के तो उत्पाद पूर्ण जान होता है। कर रिट्यं आज करने की जय कहते हैं। दोनो दिव्योंसे ज्ञन करने की प्रमाण कहते हैं। इसेशन नयोंसे वस्तु कहा जान होने दें प्रमाणने जान होने हैं। प्रमाणने कान होने कि प्रमाणने कान होने कि प्रमाणने कान होने कि प्रमाणने कान होने प्रमाणने कान होने मध्य है व्योक्ति प्रमाणने प्रमाणने कान होने मध्य है व्योक्ति प्रमाणने कान होने मध्य है। प्रमाणने कान होने मध्य है। प्रमाणने कान होने मध्य है। प्रमाणने प्रमाणने कान होने मध्य है। प्रमाणने प्रमाणने कान होने स्वयं विश्वाय वस्तु है।

बस्तु बाम्बत निरस्तर इक्यवर्षायासक है। प्रयासक बिना इय्य नही रह मकता मो पर्याये प्रतिशास होती है। इय्यक्षे बिना पर्याये किसमें हो सो अन्यय बिना पर्याये हो ही नहीं मकती। इन प्रकार जब वस्तु सदा इय्यवर्षायासक है तो इय्यक्षित्र के पर्याये परिवर्ष स्वकृत अपना करना आवश्यक है। नयीक सिनाराम प्रितने मो नय इया किस्ता करना अवश्यक है। नयीक सिनाराम प्रतिने मो नय इया किस्ता करना किस्ता परिचय पानेक लिये नयज्ञानकी महती आवश्यक्त है। किस्तु होता है, किन्तु इन अतिजनगर्यकी स्वायक्त किस्ता है। भने होता है, किन्तु इन अतिजनगर्यकी सीमाता स्वत्यक्त परिचय किसी किस्ता है। सिन्तु इन अतिजनगर्यकी सीमाता स्वत्यक्त परिचय किसी बता नहीं पाई जा सकती है।

## पाठ २---नयोंके सक्षिप्त प्रकार

वस्तु इध्यययायात्मस्य है। उसको जाननेके नियं नयके प्रूत दो प्रकार आते हैं १-इध्याधिक नय, र-पर्यायाधिक नय। इस्य ही जिसका प्रयोजन हो उस नयको इत्याधिक नय तब कहते हैं व प्रयाधिक नयके हैं अपनिका प्रयोजन हो उस नयको इत्याधिक नयके ने स्वयाधिक नयके के प्रयोधिक है। उस नयको प्रयोधिक नयके प्रय

वस्तुकी जानकारी कराते हैं, किन्तु ऋजुभुत्र नय पर्यावरिष्टकी मुक्यताले वस्तुकी जानकारी कराता है। शब्दनय, समिमिक्ड नय व एवंभुत नय भी कराने नो जानकारी हैं पर्यावरिष्टले वस्तुकी, लेकिन शब्दकी मुक्यताले जानकारी कराते हैं। अतः इन तीन अन्तिम नयोको शब्दनय कहते हैं। अब सर्वप्रथम इन मात नयोकी जानकारी कीजिये।

#### पाठ ३--- द्रव्यार्थिक नेगमनय

सकत्यमाषप्राही नेनम । जो सकत्यको घटण करें (जाने) वह नैनमनय है। नैनमनयमें घानेद व भेद दोनों विषय पढ़े है। नैनमनय दे प्रकारका होता है (१) भूतनैनमनय, (२) आविनेमनय, (३) वर्तमाननेगमनय। अलीतमें वर्तमाननेगमनय कारोनेप करना भूतनैनमनय है, जैसे कहना कि आज दोगावली के दिन श्री वर्द्धमान स्वामी मोशको गये है। यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है उनमें संकरणकी पुत्रदात है। भित्रय के बारेने अतीतकी तरह कहना आविनेनमनय है, जैसे कहना कि अलंग तो सिंग्र हो हो चुके। यहाँ भी सकल्य की प्रधानना है। करनेके लिए प्राप्त किये गये कुछ निष्यान व अनिय्यन बहनुको निष्यननों तरह जहां कहा जाना है वह वर्तमाननेगमनय है, जैसे कहना कि भाग (जावल) पक पहा है।

यं सभी नैयम नय सकत्यमं होनेवांत जात है। यहां द्रव्य पर्याय, भेद अभेद, मत् अनत् का समन्वयपूर्वक जात चल रहा है जो सकत्यमात्र है। अतं नैयमनय जातनय है। अयंत्रय नैयमनयसे सुध्यविषयम् दे । अयंत्रयोगे सहाविषयम्प सम्हत्य है। मधहत्वयं मुध्यविषयो व्यवहारत्यनामक द्रव्याधिकतय है, इससे मुध्यविषयो अत्त्रमूत्र-त्यनामक पर्याधाषिक तय है।

#### पाठ ४--- द्रव्याधिक सम्रहनय

#### पाठ ५--द्रव्याधिक व्यवहारनय

समहन्यसे पहुण किये गये पदार्थों नगहका भेद करके अंदरूपसे ग्रहण करनेवाले जानको व्यवहारनय कहते हैं। यह व्यवहारनय अनेक अलग्ड सतीके तमहने में अलग्डोको अलग-अलग जाननेके प्रयत्नये जलता है। हो परसाहका भेद करके कुछ अलग-अलग जातियोगे विभक्त कर जानना परसाहमेदक व्यवहारनमनामक है-व्याविकनय है। फिर जनमें भी भेद करके जिसकत साहर्यमं पदार्थोंको जानना जाये तो वे सब अपस्प्रमुक्षेत्रक व्यवहारनमनामक द्वायिकनय कहताते हैं। जैसे-वृहिल ''यहत' परमाहकों भेद करके छह जातियोगे लाये-जीव, पुरुषन, धर्म, अवमं, आकाश व काल हृत्य, तो यह परसाहभेदक व्यवहारनयनामक हृत्याविकनय कहताया। किर जनम से मानो "बीब द्रश्य" अपरस्ताह का भेद किया—जीव दो प्रकारके हैं मुक्त व संवारों, सो यह बंदरसंबहभेदक व्यवहारनय नामक क्यांबिकनय हुआ। अब आगे एक-एक विभावका भेद करते जाये तो वे सब अपरस्तवहभेदक व्यवहारनय होते वायेगे। इस प्रकार जब तक एक जबण्ड सत् पर नहीं पतृचते तब तक अपरस्तवहभेदक व्यवहारनय प्रयोक्तय होते जाते हैं। इसका प्रवाप प्रकार है—(दे) परसंवहभेदक व्यवहारनयनामक हत्यांबिकनय। दितीय प्रकार है—(दे०) अपरस्तवृक्त-भेदकव्यवहारनयनामक हत्यांबिकनय। नृतीय प्रकार है—(१०) अन्तिय अपरसंवहभेदक व्यवहारनय। इ इनके ३ मेद आगयवाब हो जाते हैं। ४—(१२) परस बृद्ध जपरसावृक्षक व्यवहारनयनामक हत्यांबिकनय। (१३) गृद्ध अपरस्तवृक्षक व्यवहारनयनामक हत्यांबिकनय। (१४) प्रगाद अपरस्तवृक्षक व्यवहारनयनामक हत्यांबिकनय।

#### पाठ ६ -- ब्रब्धार्थिक अस्तिम व्यवहारनय

अपरसब्द्रका भेद कर-कर जब हम अखब्द सत् तक पहुच जाते हैं किर इसका भेद नही किया जाता। अखब्द एक सत् तक पहुचाने बाले इस अवद्वारायको अतिमा अवदारात्रव नामक द्रव्याधिकत्रव कहते हैं। यही निश्चवत्रव एक अखब्द सत् को अर्थात् एक द्रव्यको जानता है सो अतिमायबद्दाराव्यतामक स्व्याधिकत्रवे भी अतिमायबद्दाराव्यतामक स्व्याधिकत्रवे भी अतिमायबद्दाराव्यतामक स्व्याधिकत्रवे भी अतिमायबद्दाराव्यतामक सत्याधिकत्रवे भी अतिमायबद्दाराव्यतामक सत्याधिकत्रवे भी अतिमायबद्दाराव्यतामक सत्याधिकत्रवे भी अतिमायबद्दाराव्यतामक अत्याधिक सत्याधिक स्वयाधिक स्वयाधिक

यह अस्तिम अ्यवहारनय अर्थनय है व उसमें भी दृश्याधिकनय है। इस कारण यह व्यवहारनय अध्यास्म-साहनों में प्रमुक्त होने वाले निषय व्यवहार वाले अ्यवहारस भिन्न है। निषय व्यवहारसे प्रयुक्त अयवहार कपन करने बाला है और यह श्यवहारनयनासर द्रश्याधिकनय अधिनम करने वाला है और वह भी दृश्याधिक एटिस । इस अस्तिम अयवहारनयनासर द्रश्याधिकनय में परिपूर्ण अखण्ड एक सन् अन्य सबसे विभक्त करके वृद्धिमें स्थापित किया।

## पाठ ७-- श्रन्तिम व्यवहारनय नामक द्रव्याधिकनयके प्रकार

अतिस ध्यवहारनयनामक हथ्याधिकनयने अन्तिम अपरसावहको विभक्त करके अखण्ड एक सन् वा बोध करामा । अब इस अवण्ड एक सन् को गुण, स्वभाव, मृत्यु वर्षाम, असुद्वपांम, अभेद आदि अस जिसकी मुख्यता करके सिस-जिस कपसे जाना वायेगा उतने ही इसके प्रकार वन जावेगे। जैसे (१५) परमणु अधेदिवयमी अन्तिमालीका व्यवहारनयनामक हथ्याधिकनय, जैसे—जान दणन आपता । (१०) गुट अमेद विषयी अन्तिमालीका व्यवहारनयनामक हथ्याधिकनय, जैसे—जान दणन आदि गुण वाला आत्मा। (१०) गुट अमेद विषयी अन्तिमालीका व्यवहारनयनामक हथ्याधिकनय, जैसे—जीव केवनजानी है। (१०) गुट अदिवायी अन्तिमालीका व्यवहारनयनामक हथ्याधिकनय, जैसे—मुक्त जीवक अनन्तवान अनन्तदान अनन्तदान अनन्तदान अन्तदान अन्तदान स्वयाधिकनय, जैसे अविषयी अन्तिमालीका व्यवहारनयनामक हथ्याधिकनय, जैसे अविषया अविषय स्वर्धान स्वयाधिकनय, जैसे वृद्धियत कोच स्वर्धान कोच स्वर्धान स्वयाधिकनय, जैसे वृद्धियत कोच स्वर्धान कोच स्वर्धान स्वर्याण स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्

(२१) उपाधिनिन्येकणुद्ध द्रव्याधिकन्य, जैने-समारी जीव सिद्धसमान णृद्धात्मा है। (२२) उत्पादध्यय-गौणसत्तायाहरू गृद्ध द्रव्याधिक नय, जैने – दृश्य नित्य है। (२३) सेदकल्यनातिरपेक गृद्ध द्रव्याधिकन्य, जैसे-निजमण पर्याय स्वायसे अभिन्न द्रव्य है। (२४) उपाधिसापेक अगुद्धद्याधिकन्य, जैसे-कांगिपिक समावका निम्मत विकास विकल्पण परिणानता है। (२४ A) उपाध्यायायेक गृद्धस्थाधिकन्य, जैसे-कांगिपिक समावका निम्मत पाकर आस्वाकी गृद्ध परिणान होनेका जान (२४B) गृद्धभावनापेक शृद्ध-द्रव्याधिकन्य, जैसे-कांनािक स्वयाद्य-व्याव्यय-प्रवृक्त है। (२६) भेदकल्यनासापेक अगुद्ध द्रव्याधिकन्य, जैसे - अपायके जान है, वर्षन है, चरित्र है आदि। (६५-२७) अन्यद्यद्याधिकन्य, जैसे--गृथपर्यायस्थायो आगुद्ध द्रव्याधिकन्य, जैसे-आर्थाक स्वाव्याधिकन्य, जैसे-अस्था द्रयाधिकन्य, जैसे-अस्था द्रयाधिकन्य, जैसे-अस्था द्रयाधिकन्य, जैसे-अस्था द्रयाधिकन्य, जैसे-अस्था द्रयाधिकन्य स्वचतुष्टयमे है। (२६) परद्रव्यादिशहरूद्वव्याधिकनय, जैमे—आस्मा परचतुष्टयमे नही है। (३०) परमभाव<mark>याहरू</mark> जैसे आस्मा ज्ञानस्वरूप है।

इस प्रकार १८ रूपोमे निष्ययन्य आया, तो भी एकके सामने दूसरोकी तुलना होनेपर उनमे जो अधिक अमेदवाला निष्ययन्य है उसके सामने बन्य निष्यय व्यवहार कहलाते है।

#### वाह = -वर्यायाधक प्रश्नेत्रय

क्रमुभननाक प्रकार हम प्रकार है — (३१) जमुद्ध स्थून क्रृतुम्बनामक पर्यायाधिकनय, जैसे — नर नारक प्रारि पर्याय माने विभावदक्ष्यस्थान कर प्रविद्धा । (३२) कृष्ट स्थूम क्र्युनुमनन, जैसे करमजरीर कुछ मृत्र आकारावाला दिख पर्याय यो स्वभावदक्ष्यस्थान परिषय । (३३) अगुद्ध सुरु कुछ सुरु कुछ न्याय क्ष्युनुमनन, जैसे — क्षेप्र आदि विभावगुण्यस्थान पर्यायो का परिषय । (३४) जृद्ध सुरु कुछ नुमनन, जैसे —क्षेप्र का परिषय । (३४) आदि विभावगुण्यस्थान पर्यायो का परिषय । (३४) आदि नित्य पर्यायाधिकनय जैसे — क्षेप्र आदि नित्य है दृष्यादि परिषय । (३६) आदि नित्य पर्यायाधिकनय, जैसे — विद्यायाधिकनय, जैसे — विद्यायाधिकनय, जैसे — विद्यायाधिकनय, जैसे महित्य पर्यायाधिकनय, जैसे मित्र कुछ स्थायो नित्य है। अगुद्ध पर्यायाधिकनय, जैसे मित्र कुछ पर्यायाधिकनय, जैसे मित्र कुछ पर्यायाधिकनय, जैसे — विद्यायाधिकनय, जैसे — संद्यारी जीको उन्ति और परिष्य । (४०) उपाधिनापेक प्रयायाधिकनय, जैसे — संद्यारी जीको उन्ति और परिष्य ।

#### पाठ ६-- शब्बनय

शहदनयके ३ प्रकार है, (४१) कादनय, (४२) सामिक्डनय, (४३) एकपुतनय। क्यूब्यूननयनामक पर्याचा-प्रकार के स्वादन के स्वादन के स्वादन स् वह अर्थ हो तब उस शब्दमे उसे कहना (ममझना) एवभूतनय है जैसे-पूत्रा करते समय हो उस व्यक्तिको पुजारी कहनाआदि।

ये तीनो शब्दनय शब्दो द्वारा तर्क वितर्क कर पाण्डित्य दिखाते हैं। अत. इनका विषय समझ लेना पर्याप्त है। कही कही इनका उथयोग भी होता है वह किसी समस्याका समाधान भी करता है। हा अर्थनयोका परिचय अधिक आवश्यक है और उन धर्यनकोशेस भी अनितम ध्यवहारनियनामक द्रव्याविकनयका परिचय और भी अधिक आवश्यक है। वसीकि सर्वन्योम से आत्याका परिचय पाकर सीचिय परामगुद्धव्यायिकनयके विषयको लक्ष्यमें लेकर नय प्रमाणसे अनिकान होकर आत्यानमक होना नुगम होता है।

## पाठ १०---निश्चयनय व व्यवहारनयके प्रसंगकी जिज्ञासा

अध्यासमाप्तत्रमे निश्चवनय, व्यवहार व उपचारका पद पदपर वर्णन मिनता है। सो सही यह जिज्ञासा होना सम्भव है कि तरवार्थमूत्रके प्रणेता पूज्यश्रीयनुमास्वामीने नैसम, सबह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, सब्द, समीमण्ड, एव-भूत ये माल नय करे हैं। इनमें निश्चयनयका नाम ही नहीं है, आष्ट्यासमाप्त्रत्ये अधुक्त व्यवहार सन्तनयमे प्रयुक्त व्यवहारनयमं विगन है, उपचारका भी सन्तनयमे सकेत नहीं है, किर अध्यासमाप्तत्र में प्रयुक्त निश्चय व्यवहार उपचारका मतलव क्या है? इसके समाधानका सकेत कुछ, छटे पाठमे किया गया है फिर भी और स्वप्टीकरण आवश्यक है।

यदि कोई यह समाधान करनेको चंद्रा करे कि नय दो प्रकारके होते हैं एक आगमनय दूसरा अध्यास्मनय, तो यहा यह तका हो जाली है कि चया अध्यास्म आगमसे अच्छा विचय है । द्वारणाञ्चको आगम कहते है, स्था इम जायमं बाहरी विचय है अध्यास्म । यदि आगमसे पृथक है अध्यास्म, तो वह प्रमाणमून कैसे रहेगा। अत. नयोके विचयपे परस्प फिन्न जागमनय व अध्यास्मय ये दो प्रकार कहता आगमसम्बन्ध नहीं। सो इस प्रकार तित्रच्य, ध्ववहार व उपचारके प्रसाकी जिज्ञासका समाधान नहीं हो पाता। भन्ने हो कही कही वह उस्तिवित है कि यं अध्यासमापाल नय है, किन्तु उसका अर्थ यह है कि है तो सभी नय आगममे, किन्तु उस सब नयो से इस कुछ नयोका अध्यासमापाल नय है, तेन चु उसका अर्थ यह है कि है तो सभी नय आगममे, किन्तु उस सब नयो से इस कुछ नयोका अध्यासमापाल स्थक प्रयोग होता है। उसी कारण दर्श अध्यासमापाल कहने नये है, सो यह जिज्ञास खड़ी हो रही कि अध्यासमापाने प्रमाण स्थाप करायों होता है। उसी कारण दर्श अध्यासमापाने प्रमाण स्थापन होता है। उसी कारण दर्श अध्यासमाप्ति भाग है। से अध्यासमाप्ति स्थापन स्थापन होता है। उसी कारण दर्श अध्यासमाप्ति भाग है। से स्थापन स्थाप

## पाठ ११ -- निश्चयनय व व्यवहारनयके प्रसंगकी जिज्ञासाका समाधान

अध्यासमाहत्रमे नवादिक ४ प्रकारीमे है-१-निष्यवन्य, २-व्यवहारन्य, ३-व्यवहार व ४-उपचार। अभ्यादाधिक जाननेवाले नवस्की निष्यवन्य कहते हैं। निष्यवन्य कर्ति व विश्वविधित जाननेवाले नवस्की निष्यवन्य कहते हैं। निष्यवन्य व व्यवहारन्य कहते हैं। निष्यवन्य व व्यवहारन्य कहते हैं। निष्यवन्य कहते हैं। निष्यवन्य कहते हैं। निष्यवन्य कहते हैं। निष्यवन्य तो ७ वे पाटमें क्लांगे गय जो १६ प्रकारके अतिम व्यवहारन्यनामक ट्याधिकत्य है उनमें जो जो अध्विष्ययक नय है उनमें क्लांगे गय जो १६ प्रकारके अतिम व्यवहारन्यनामक ट्याधिकत्य है उनमें जो जो अध्विष्ययक नय है उनमें क्लांगे गय जो १६ प्रकारके प्रवाद क्लांगे गय जो १६ प्रकारके व्यवद्वारन्य भी उन १६ अनितम-व्यवहारन्यनमामक ट्रय्याधिकन्यामें से जो जो भेदिष्यक नय है उनमें क्लांगे गय है। जी जो भेदिष्यक नय है उनमें क्लांगे को एक व अभ्य विषयक नय है उनमें कृष्ठ निष्ययन्य नमाविष्य है। अधीके प्रकारके कृष्ठ निष्ययन नमाविष्य है। अधीके प्रयादिकत्य व वर्षाणां विषय नमाविष्य है। अधीके प्रयादिकत्य व वर्षाणां विषय नमाविष्य है। जी जो अनेक व भेदिष्यव्यक्त नय है उनमें व्यवहारन्य कहते हैं। सी जीसे द्रय्याधिकत्य व वर्षाणां किंक नये प्रमाण के अब होनेसे सन्य है। है। हिन्यवन्य व व्यवहारन्य प्रमाणिक व व्यवहारन्य करते हैं। है। इत्याधिकत्य व वर्षुको अधिकार्य व्यवहारन्य करते हैं। स्थापिकत्य व वर्ष्णां क्षित्र व वर्षणां क्षित्र नये व्यवहारन्य करते हैं। स्थापिकत्य व वर्ष्णां क्षित्र नये भावता है। वर्षणां क्षत्र विषय जाता है। वर्षणां क्षत्र व वर्षणां क्षत्र क्षत्र होनेस स्थापिक व्यवहारन्य व्यवहारन्य व्यवहारन्य वर्षणां क्षत्र व व्यवहारन्य वर्षणां क्षत्र व वर्षणां क्षत्य व व्यवहार व वर्षणां क्षत्र व वर्षणां क्षत्य

व्यवहारनयनामक द्रव्याधिकनयसे भिन्न लक्षणवाला है तथा यह व्यवहारनय व्यवहार और उपचार से तो जुदा है ही।

# पाठ १२-व्यवहार व उपचारके प्रसंगकी जिज्ञासाका समाधान

द्वध्याचिकतय व पर्यायाचिकतयमे, तिश्वधत्य व ध्ववहारतयसे जाने गये विषयका निरुषण करना ध्ववहार है। यह ध्ववहार व्यवहारतय व ध्ववहारत्यामक द्वध्याचिकत्य ह न दोनोंके विषयका भी निरुषक है तो भी यह ध्ववहार ध्ववहारत्य व ध्ववहारत्यामक द्वध्याचिकत्य ह न दोनोंके विषयका भी निरुषक है तो भी यह ध्ववहार अवस्थारत्यमें भित्तनकाणवाना है। उपवारते ध्ववहार तो भिन्न-भिन्न ध्वयोक्त उपवार तो भिन्न-भिन्न द्वध्योचिकत्यमे भी भिन्न-भिन्न वासम्बन्ध वताता है, और उपवहार तो भिन्न-भिन्न प्रथमोचे परस्वर कारकपत्र वा सम्बन्ध वताता है, और उपवहार भिन्न-भिन्न प्रथमोचे परस्वर कारकपत्र वा सम्बन्ध वताता, किन्तु एक ही द्वस्पकी व अनेक दृश्योक्त परस्वर कारवात है। दशी कारण उपवार मिन्या है, दरने ध्वत्यक्षार मिन्या नहीं। वहीं दो बाते कात्म है —१-ध्यवहार जरदक्ष प्रयोग इत र स्वत्योच आता है, ध्ववहारन्यवामक द्वयाचिकत्य, ध्ववहारन्य, ध्ववहार व उपवार में वहीं यह विषयका प्रतिवादक ध्ववहार है वह विभाग तेशे। २-उपवारमें भी जिला भाषामें बढ़ वात उपविच्या करता है उसी क्यो माने उपादान उपवार स्वयं भी जिला भाषामें बढ़ वात उपविच्या है और वादि द्वस्पा-विकत्यान्तर्यन देशे। २-उपवारमें भी जिला भाषामें बढ़ वात उपविच्या है और वादि व्यवहार क्यो प्रयोग के प्रयोग के प्रयोग अपवेद क्यो स्वयं होते विषयका प्रतिवादक अपवेद स्वयं भारत्व होते। उपविच्या क्या भी जिला भाषामें बढ़ वात उपविच्या है और वादि व्यवसा क्या में प्रयोग के अपवेद क्यो सम्वयं होते। उस विवेदीन उपवाद कर्यमें भी अपवेदीन त्या है भी प्रयोग निक्तकों प्रयोगन और निमिनकों सम्यवनिक होते मननव रहते हो उस विवेदीन अपवाद करनी में भी प्रयोजन निकाल निवार विवार विवेदीन अपवाद करनी में भी प्रयोजन निकाल निवार विवार विवार

# पाठ १३ — निरुचयनयके प्रकार

अभेदिविधिमें एक दृश्यके बारे में जानकारी होना मो निण्यपनय है (४८) यदि वह जानकारी अखण्ड परम स्वभावकी है तो अखण्ड परमण्ड निजयस्वय है—जैने अखण्ड शाध्वत तहनवेनस्वस्थावसात्र आस्ताका परिषय । (४६) यदि वह जानकारी मुणकी है तो जानिकांश्वर परमण्ड निजयस्वय है. । के आरास सहज जात कर्मन मिल सीय वाना है। (४६) यदि वह जानकारी अभेदिविधिसे गृद्ध पर्वावकी है तो वह गृद्धनिष्वयनय है। जैसे जीव केवनजाती है आदि शृद्धपर्वावकी है तो वह असे जानकारी अभेद विधिसे गृद्ध पर्वावकी है तो वह समेद गृद्धपर्वावकी है तो वह समेद गृद्धपर्वावकी है तो वह समेद गृद्धपर्वावकी है तो वह समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह अगुद्धिपर्वावकी है तो वह समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समेद पर्वावकी है तो वह समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समेद पर्वावकी है तो वह समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समेद पर्वावकी है तो वह समान है तो सम्बद्धिपर्वावकी है तो वह समान है तो स्वावकी है तो वह समान है तो समान समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समान है तो समान समेद गृद्धिपर्वावकी है तो वह समान है तो सम्वद्धिपर्वावकी है तो सम्वद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्वद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्वद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी है तो सम्बद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी सम्बद्धिपर्वावकी

निर्मन वय यम्मान् म निश्चय इस ब्युत्पत्तिमे प्रयंहुआ कि जिसमे अन्य कुछ जोडा न जावे और निर्मेश प्रयः निश्चय हम ब्युत्पत्तिसे अबंहुआ कि जिसमेने कुछ निकाला न जाय उसे परिपूर्ण ही रहने दिया जावे । इस प्रकार निश्चयन है। इस ब्युत्परयथे मे परमानुद-निश्चयनय निश्चयनय है। इस ब्युत्परयथे मे परमानुद-निश्चयनय निश्चयनय है और जिन निश्चयनयों गुणको जाना, पर्यायको जाना वे उत्तरोत्तर अन्तदृष्टि होनेपर व्यवहार हा जाते हैं।

उनत चारो निश्चयनयोमे पहिले यो नो भन्तिम व्यवहारनवनामक इत्याधिकनयमे अस्तर्गत है। अस्तके दो निश्चयनय आग्रयदक्त उन्ता इत्याधिकनयमे व पर्यायाधिकनयमे अन्तर्गत है। इतका निर्देश अस्तिम पाटमे नयमुची मे दिया जारेगा।

## पाठ १४--बुद्धमय व विवक्तितंत्रदेश बुद्धनिश्वयनय

(४८) विश्वितिकदेश मुद्ध निश्चमनवर्षे विश्वित बस्तुको मुद्ध स्वक्रममें हो निकारा बाता है, बन्तुको विकारोंने पृथक् निरक्षा जाता है। जो विकार होते हैं उन्हें कुकि उपायन हो स्वयं निमित्त होकर नहीं प्रकट करता है, निमित्तके सानिक्यमें हो प्रकट हो पाते हैं, जतः उन विकारोंने निमित्तस्वामिक बताकर बस्तुको मुद्धस्वक्षमे हो विखाना इस नमका काम है, जैसे जीवके विकारपरिकानोंको पौद्यत्तिक जताना व विकारोंने प्रकृत जीवको निरक्षना ।

स्ववहारतायको योणकर सर्थात् भेदिविषये जानतेका उपयोग न करके निश्ववत्यको सुख्य कर माने अभेद-विधिसे जानते हुये परमाञ्च निषयपन्य तक साथे वहाँ भी व्यामकण एकका विकल्प रहा उससे भी अतिकान होकर स्वामुभको निष्य होते हैं तब सकल्पविकल्पको करत करता हुआ मुद्रनय उदित होता है और उसके कानसे प्रमाण-नयन्त्रितेको विकल्पसे अतिकानत होकर स्वय प्रमाणस्वकण हो जाता है। यह झानस्थित (४६) मुद्रनय है। मुद्रनयके प्रकार नहीं हैं, वह तो स्वय मुद्रनय है। वहाँ तो नयविकल्पसे अतिकान्त अवक्ष अन्तरतस्वका अभेद दर्शन है। (४६ए) वहिन्तरवके निषय हारा मुद्र तस्वका परिचय कराना प्रतियेषक मुद्रनय है, जैसे और कर्मसे अबद्ध है आदि

#### पाठ १५-व्यवहारनयके प्रकार

भेरविधिसे सर्वुके जाननेवाले नवको श्वहारनय कहते हैं। विक्रिको हप्टिसे कई स्थापिकनय स्वयहारनय हो जाते हैं और कई पर्यावाधिकनय स्ववहारनय हो जाते हैं। कई निक्ययनय भी उससे प्रधिक कराई प्टिहोनेपर उनकी नुनामें स्ववहारनय हो जाते हैं। सब ही प्रकारक स्वयहारनयोकै नाम इस प्रकार है—

(१०) परसमुद्ध भेदिक्यी व्यवहारनय अवना ११ १० स्वर्गाता स्वर्ग । ११ स्वर्ग नाहारेल अमुद्ध द्रव्यापिकनय, जैसे आरमाके जान है दर्गन चारित्र है आदि परिचय । ११) नुद्ध भेदिक्यों द्रव्यापिक या मृतुन्ध्य ऋषुन्तनय, जैसे आरमाके स्वन्त जान, जनने आनत है सादि का परिचय (१२) अनुद्ध योदिक्यों प्रमादिक्यों या अमृद्ध सुरम ऋषुनुननय, जैसे कोर्य है, सान है सादि को परिचय । ११) उत्पादक्यसमापेल अमृद्ध द्रव्यापिकन, जैसे द्वया उत्पादक्यप्रशीक्यपुक्त है यों नितयपुक्त हक्यको निरक्षना (११) उत्पादक्यप्रसापेल अमृद्ध द्वयापिक, जैसे द्वया उत्पादक्यप्रशीक्यपुक्त है यों नितयपुक्त हक्यको निरक्षना (११) अमृद्ध स्थून ऋषुनुननय, जैसे नर नारक, तिर्यंच, देव आदि तिवादक्यप्रशायक्याप्रशायक्य स्वयाप्त विवाद योग नित्यक्ता। (१६) जुद्ध स्थून ऋषुनुननय, जैसे वर्षन स्वरिक्त स्वर्ण साहार वाला विद्ययाय्यावाना। (१७) अनादि निरवयपर्यायाविकनय, जैसे नेक आदि निरव है आदि का परिचय (१८) साविनिरयपर्यायाविकनय, जैसे नेक आदि निरव है आदि का परिचय (१८) साविनिरयपर्या याविकनय, जैसे निद्याप्त निरवाद्यपर्यावाविकनय, जैसे नेक साविक स्वर्ण स्वर्ण हिस्स सम्बर्ण प्रयोगाविकनय, जैसे साविक स्वर्ण है। (११) वर्णाविक साव जैसे स्वर्ण के स्वर्ण है। (११) वर्णाविक साव जैसे साविक स्वर्ण है। इसके निरवाद्यविक स्वर्ण है।

ह्वीप्रकार भेदिविधि जहीं पाई जावे वे सब व्यवहारनय हैं। यहाँ इस सदेहमें नहीं डोलना है कि ये ही अनेक नय निश्चयनयमें कहे गये हैं और ये ही यहाँ व्यवहारनयमें कहे गये हैं, क्योंकि आजयबार यह सब परियतन हो जाता है। जब अभेदकी और आजय हो जाता है तो वह निश्चय हो जाता है और जब भेदकी ओर आजय हो जाता है तो वह यववहारनय हो जाता है। समेद बसूक मुख्यपर्यावका परिचय एक इच्यामें अभेदके आजयमें निश्चयनय हैं, भेदके आजयमें व्यवहारनय हैं। ऐसी मुआदक्षे कई तो इव्याविकनयों में हैं और कई पर्यायाधिकनयों में हैं। इसका निरंग अनियम पाठ नयसकों में हो जायेगा।

आरमहितकी साधनामें भेदश्यबहारको तज कर अमेद अन्तरत्तरवका उपयोगी बनना होता है, अतः साधनाके प्रसंगमें व्यवहारनय मिच्या हो जाता है और पश्यात् जुद्धनयाश्यक ज्ञानानुमृति के प्रश्तममें निश्चयनय भी मिथ्या हो जाता है, किन्तु परिचयके प्रसगमें न तो निश्चयनय मिथ्या है और न व्यवहारनय मिथ्या है। हब्याधिकनय व पर्यायाधिकनयसे तथा उनके अन्तर्गत निश्चवनय व व्यवहारनयसे जाने गये विषयका कथन करना सो व्यवहार है याने तथ्यके कथनका नाम अयवहार है। इसका दूखरा नाम उपनय है। जितने भी नय है उनका कबन किया जाय तो उनते ही व्यवहार हो जाते हैं। बताः उन अयवहारों ने नाय में हो पढ जाते हैं, उनके अवसर्थ निक्यक अयवहार इतन कर और जोड़ दिया जाता है। फिर भी कई नाम व्यवहारके ऐसे हैं जिनके मध्यो से ही कयनप्रकारके हेबुलोंका निर्देख हो जाता है। जतः कुछ व्यवहारीके नाम विशे जाते हैं।

(६२) भूतनैगमप्रतिपादक व्यवहार, जैसे-भूतकालीन स्थितिको वर्तमानकालमें जोडनेके संकल्पका घटना-सम्बन्धित प्रतिपादन । (६३) भाविनैगमप्रतिपादक व्यवहार, जैसे-भविष्यत्कालीन स्थितिको वर्तमानमे जोडनेके संकल्पका घटनासम्बन्धित प्रतिपादन । (६४) वर्तमाननैगमप्रतिपादक व्यवहार, जैसे वर्तमान निष्यन्त अनिष्यन्तको निष्यन्तवत् संकल्पका प्रपिपादन । (६४) परसंग्रह द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे 'सत्' कहकर समस्त जीव पुद्गलादिक सतोंके सम्रहका प्रतिपादन करना । (६६) अपरसंग्रहद्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे सत् को भेद कर कहे गये जीव व अजीवमें से जीव कहकर समस्त जीवोके सग्रहका प्रतिपादन करना। (६६A) परमशुद्ध अपरसग्रह-द्रव्यार्थिकप्रतिपादक व्यवहार, जैसे 'ब्रह्म' कहकर सर्व जीवोंमें कारण समयसारका प्रतिपादन करना। (६६B) मुद्ध अपरसग्रहद्रव्यार्थिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे मुक्त जीव कहकर समस्त कमैमुक्त सिद्ध भगवंतोंका प्रतिपादन करना । (६६ C) अशुद्ध अपरसग्रहद्रव्यायिकप्रतिपादक व्यवहार, जैसे ससारी जीव कहकर समस्त ससारी जीवोका प्रतिपादन करना । (६७) परमसग्रहभेदक व्यवहारनय द्रव्यायिक प्रतिपादक व्यवहार, जीसे सत् २ प्रकार के हैं जीव अजीव आदि यो परसंग्रहको भेदनेका प्रतिपादन । (६=) अपरसग्रहभेदक व्यवहारनय द्रव्याचिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे जीव २ प्रकार के हैं मुक्त ससारी आदि यों अपरसंग्रहको भेदनेका प्रतिपादन । (६८A) अन्तिम अपरसंग्रहभेदक अपवहारनय द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे ह्र्यणुक स्कंध भेद कर एक-एक अणुका प्रतिपादन । (६८B) अस्तिम-अखण्डसूचक व्यवहारनय द्रव्यामिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे एक अण्, एक जीव आदि अखण्ड सत् का प्रतिपादन । (६६) अखण्ड परमशुद्ध सद्भूत व्यवहार, जैसे अनाद्यनन्त अहेतुक अखण्ड चैतन्यस्वभावमात्र आत्माका प्रतिपादन । (६६A) गूणगूणिनिचपक परमण्ड-सद्भूत-व्यवहार, जीमे आत्माका स्वरूप सहज चैतन्य है आदि प्रतिपादन । (७०) सगुण परमण्ड सद्भून व्यवहार, जीमे आत्माके सहज अनादि अनन्त चतुष्टयका प्रतिपादन । (७०A) प्रतिषेश्चक शुद्धनय प्रतिपादक व्यवहार, जैसे जीव पुद्गलकर्मका अकर्ता है आदि कथन । (७१) अभेद शद्ध सदभन व्यवहार, जैसे शद्ध पर्यायमय आत्माका प्रतिपादन । (७२) सभेद शुद्ध सद्मून व्यवहार, जैसे आत्माके केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि शुद्ध पर्यायवान आत्मा का प्रतिपादन । (७३) कारककारिकभेदक सद्भून व्यवहार, जैसे आत्माको जानता है आदि एक ही पदार्थमें कर्ता कर्म आदि कारकोंका कथन । (७४) अनुपर्वरित अनुद्ध सद्भृत व्यवहार, जीसे श्रेणीयत मृतिके रागादिक विकारका प्रतिपादन । (७ ) उपचरित अगुद्ध सद्भूत व्यवहार, जैसे जीवके व्यक्त कोध मान आदि अगुद्ध पर्यायोंका प्रतिपादन । (०६) उपाधि-सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे पुद्गलकर्मविपाकका निमित्त पाकर हुये विकृत जीवका प्रतिपादन । (७७) उपचरित उपाधिसापेक्ष असुद्ध प्रतिपादक व्यवहार, जैसे विषयमृत पदार्थमे उपयोग देनेपर हुये व्यक्त विकारका कथन । (७८) उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे समारी जीव मिद्धसदश शुद्धात्मा है का प्रतिपादन । (७६) उत्पादव्ययगोणसत्ताग्राहक मुद्ध द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार जीसे ध्रौव्यत्वकी मुख्यनासे इत्यके नित्यत्वका प्रतिपादन । (८०) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रथ्यायिक प्रतिपादक व्यवहार. जैसे निज गुरा पर्यायने अभिनन व्रवम है जादि का प्रतिपादन । (८१) उत्पादन्यसापेक्ष असुद्ध द्रव्याचिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे प्रत्येक द्रव्य ध्रुव होकर भी उत्पाद व्यय वाला है आदि कथन । (८२) भेदकल्पनासापेक असुद्ध द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे **बाल्माके ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि गुए। हैं बादि कथन।** (६:) अन्त्रय द्रव्यायिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे द्रव्य सदैक

व्यपने गुण पर्यायों में व्यापक रहता है जादि कथन । (६४) स्वद्रव्यादिग्राहकद्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे जीव स्बद्रध्यक्षेत्रकालभावसे है बादि कथन । (६५) परद्रव्यादिग्राहकद्रध्याविकप्रतिपादक व्यवहार, जीसे जीव परद्रव्यक्षेत्र-कालभावसे नहीं है आदि कथन । (६६) परमभावबाहक ब्रध्याधिकप्रतिपादक व्यवहार, जैसे आत्मा सहज ज्ञायक स्वमाव है आदि कवन । (८७) अगुद्ध स्यूल ऋजुसूत्र प्रतिपादक अयवहार, जैसे नर, नारक, स्कन्ध आदि अगुद्ध द्वव्यव्यञ्जनपर्यायोंका कथन । (८८) शुद्ध स्थूल ऋखुसूत्रप्रतिपादक व्यवहार, जैसे सिद्ध पर्याध, एक अणु, धर्मास्तिकाय बादि सूद द्रव्य व्यञ्जनपर्यायका कथन । (८६) अशुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार, जैसे कोध, मान आदि विभाव गुणव्यञ्जनपर्यायोंका कथन । (६०) शुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार, जीसे केवलज्ञान, केवलदर्शन, **बादि स्वभावगुणव्यञ्जन पर्यायोंका कथन । (६१) अना**दिनित्यपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे मेर अकृत्रिम **चैरवालय निरय है आदि कवन ।** (६२) सादि निरय पर्यावाधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे सिद्ध पर्याय निरय है आदि मुख होकर सदा रहने वाली पर्यायका कथन । (६३) सत्तागौणोत्पादव्ययग्राहक अशुद्धपर्यायाचिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे-समय समयमें पर्याय विनश्वर है आदि कथन (६४) सत्तासापेक्ष नित्य अगुद्ध पर्यायाधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे समय समयमें त्रयात्मक पर्यायें हैं आदि कथन। (६४) उपाधिनिरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायाधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे संसारियोंकी सिद्ध पर्यायसका मुद्ध पर्यायोंका कथन । (६६) उपाधिसापेक्ष नित्य अमृद्ध पर्यायाधिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे संसारी जीवोंके उत्पत्ति मरण है आदि कथन । (६७) स्वजात्यसद्भूत व्यवहार, जैसे परमाणु बहुप्रदेशी है, जीव रागी है जादि कथन । (६६) विजात्यसद्भूत व्यवहार, जैसे मतिज्ञान मूर्त है, दश्यमान मनुष्य, पशु जीव है जादि कवन । (६६) स्वजातिविजात्यसद्भूत व्यवहार, जैसे ज्ञेय जीव अजीव मे ज्ञान जाता है आदि कथन । (१००) ज्ञब्दनय पर्यायायिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे ऋजुसूत्रनयके विषयको लिगादि व्याभिचार दूर करके योग्य शब्दसे कहना । (१०१) समिन्र कतयपर्यायायिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे शब्दनयसे निश्चित शब्दसे वाच्य प्रनेक पदार्थीमे से एक रुद पदार्थका कवन करना । (१०२) एवं मूतनयपर्यायाधिकनय प्रतिपादकव्यवहार, जैसे समिधिरू हनग्रसे निश्चित पदार्चको उसी कियासे परिणत होनेपर ही उस शब्दसे कहना ।

## पाठ १७--उपचार

भिन्न-भिन्न द्रथ्य गुण पर्यायोमें परस्पर एकमे एक दूसरेके द्रश्य गुण पर्यायोका आरोप करना तथा कर्तापन, कर्मपन, करणपन, संप्रदानपन, अपादानपन, सबस न आधार बताना उपचार है। उपचार जिस भाषामें कथन करता है उसके अनुसार स्वक्य सा घटना नहीं है जतः उपचार मिथ्या है, फिर भी उपचारका वर्णन उपदेशमें इस कारण चलता है कि उस प्रसन्यें जो प्रयोजन है या निमित्त है उसका सक्षेपतः सुगमत्या बोध हो जावे। इस कारण उपचार कुछ प्रयोजनवान है। उपचारके प्रकार इस प्रकार हैं—

स्वजातिपर्यायोपचारक वसव्भूत व्यवहार, जैसे परमास्य बहुप्रदेशी है, आत्मा भी गुण है आदि कथन। (११५) एकजातिगुणे अन्यजातिब्रध्योपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे ज्ञान गुण ही सकल द्रव्य है आदि कथन । (११६) स्वजातिगुणे स्वजातिव्रव्योषचारक असद्भृत व्यवहार, जैसे व्रव्यके रूपको ही व्रव्य कहना, रूप परमाणु आदि । (११७) एकजातिगुणे अन्यजातिपर्यायोपचारक असद्भृत व्यवहार, जैसे ज्ञान ही धन है आदि कथन । (११८) स्वजातिगुरो स्वजातिपर्यायोपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे ज्ञान पर्याय है आदि कवन । (११६) एक जातिपर्याये अन्यजातिद्वव्यो-पचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे शरीरको ही जीव कहना। (१२०) स्वजातिपर्याये स्वजातिद्रव्योपचारक असद्भृत **व्यवहार, जैसे पृथ्वी आदि** पुद्गल स्कन्धको द्रव्य कह देना । (१२१) एकआतिपर्याये अन्यजातिगुणोपचारक बसद्भूत ब्यवहार, । जैसे पशु पक्षी आदिके शरीर को देखकर यह जीव है आदि कथन करना । (१२२) स्वजातिपर्याये स्वजातिगृणीपचारक असद्भूत अयवहार, जैसे अहिसाको गुण व विशिष्ट रूपको देखकर उत्तम रूप बाला कहना। (१२३) संश्लिष्ट स्वजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह परमारण इस स्कंधका है आदिकथन। (१२४) असंक्लिष्ट स्वजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे ये पुत्र स्त्री आदि इस जीवके हैं आदि कथन। (१२६) सम्लिष्ट विजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह करीर इस जीव का है, आदि कथन । (१२६) असं-श्लिष्ट विजात्युपचरित असद्भूत आवहार, जैसे यह धन वैभव मेरा है आदि कवन। (१२७) संश्लिष्ट स्वजाति-विजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह आभूषणसज्जित कन्या मेरी है बादि कथन । (१२८) अंसप्रिकष्ट स्वजाति-विजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह ग्राम नगर मेरा है आदि कथन। (१२६) परकर्तृत्व अन्पचरित अमद्भूत व्यवहार, जैसे पुदगल कर्मने जीवको रागी कर दिया आदि कथन । (१२६ए) परभोक्तृस्व असद्भूत व्यवहार, जैसे जीव पुद्गलकर्मको भोगता है जादि कथन । (१२६वी) परकर्तृत्व उपचरित असद्भृत अधवहार, जैसे जीव घट पट आदिका कर्ता है आदि कथन । (१३०) परकर्मत्व असद्भृत व्यवहार, जैसे जीवके द्वारा ये पृष्य पाप बनाये गये आदि कयत । (१३१) परकरणत्व असद्मृत व्यवहार, जैसे जीव कथाय भावके द्वारा पौद्गलिक कर्मोंकी बनाता है आदि कथन । (१३२) परसंप्रदानत्व असद्भूत व्यवहार. जैसे पिताने पुत्रके लिये सकान बनाया आदि कथन । (१३३) परापादनत्व बसद्भूत व्यवहार, जैसे जीवसे इतने कर्म झड़कर अलग हो गये आदि कथन । (१३४) पराधिकरणत्व असद्भृत व्यवहार, जैसे जीवमें कर्म ठसाठस भरे हुये है आदि कथन। (१३४) परस्वामित्व असद्भृत व्यवहार जैसे मेरा यह धन वैभव मारीर आदि है का कथन। (१३६) स्वजातिकारको स्वजातिकार्योपचारक व्यवहार, जैसे हिंसा आदिक दु:ख ही है, आदि का प्रतिपादन । (१३७) एकजातिकारणे अन्यजातिकार्योपचारक व्यवहार, जैसे अन्न धन प्राण है आदि कथन । (१३८) स्वजातिकार्ये स्वजातिकारणोपचारक व्यवहार, जैसे अुत ज्ञान भी मतिज्ञान है आदि कथन। (१३६) एक वातिकार्ये अन्यजातिकारणोपचारक व्यवहार, जैसे घटाकारपरिणत ज्ञान घट है आदि कथन। (१४०) एकजात्यल्पे अन्यजातिपूर्णोपचारक व्यवहार, जैसे राज बरानेमे यह नौकर सर्वव्यापक है आदि कथन । (१४१) स्वजात्यत्ये स्वजातिपूर्णोपचारक व्यवहार, जैसे सम्यक् मितज्ञान केवल ज्ञान है आदि कथन। (१४२) एक जात्याद्यारे अन्यजात्याधेयोपोचारक व्यवहार, जैसे मचपर बैठकर विद्वान प्रवचन करे तो कहना कि इस मचने बडे प्रवचन किये। (१४३) स्वजात्याधारे स्वजात्याधयोपचारक व्यवहार, जैसे इस गुरुके उदरमे हजारो शिष्य पडे हैं। (१४४) एक जात्याधेये अन्यजात्याधारोपचारक व्यवहार, जैसे डलियामें केला रखकर बेचने वालेको केला कहकर पुकारना । (१४५) स्वजात्याधेये स्वजात्याधारोपचारक व्यवहार जैसे मौजसे माँ की गोदमे बैठे हुये बालकका नाम लेकर माको पुकारना । (१४६) तद्वति तद्पचारक व्यवहार, औसे लाठीवाले पुरुषको लाठी कहकर पुकारना । (१४७) अतिसामीप्ये तत्त्वोपचारक व्यवहार, जैसे चरम (अन्तिम) भवसे पूर्व के सनुष्य भवको भी चरम कहन। (१४८) भाविनि भूतोपचारक व्यवहार, जैसे व वे गुणस्थान मे औपशमिक या क्षायिक भाव कहना । (४६) तत्सरश-कारणे तदुपचारक व्यवहार, जैसे कर्मोदयजनित विकार इस जीवके लिये शस्य है। (१५०) सदशे एकत्वीपचारक ध्यवहार, जैसे गेहू दानोके ढेरको गेहू एक वचन कहकर कहना। (१५१) आश्रये आश्रयी-उपचारक व्यवहार जैसे राजा प्रजाके गुण दोषोंको उत्पन्न करता है, आदि कथन ।

#### पाठ १६-श्रवापित नय

पदायं को बीझ सुनमिविधिसे निःसक्षय यथार्थं समझनेके लिये कम्य भी दिष्टवां याने तय हैं। इन नवींमें को अभेरपरक तय हैं वे निश्चवनय हैं, जो घेदपरक तय हैं वे व्यवहारनय हैं। इन अवास्तिनवीं का निर्देश २२वें पाठ वें १४२ न० से २०३ नं तकके नवींमें किया आवेगा।

### पाठ १६-निमित्तकारण व बाध्यभूत कारण का विवेक

निमित्तका सही प्रयोग करनेमें और नयद्यिट परखनेमें नहीं अनेक परिचय जातव्य है नहीं कुछ प्रसंगीमें निमित्त कारण व साव्यवभूत कारणका अन्तर भी जातव्य है। निभित्त कारण उसे कहते हैं जिसका नीमित्तिक कार्यके साथ अन्यत्य अपित्रक सम्बन्ध हो जैसे कोध प्रकृतिका विपाक (उदय या उदीरणा) होनेपर ही जीवमें कोध विकल्प होगा, कोषप्रकृतिविपाक न होनेपर कोधविकल्प नहीं होना। यह अन्यव्यव्यतिक सम्बन्ध कर्मविधाकमें है अतः कोधप्रकृति विपाक कोधमें निमित्त कारण है। तथा निस्त अविकार उपयोग देकर कोध प्रकट हो उसे आध्यम्पतकारण कहते हैं। आध्यम्पतकारण कित्र प्रवास कार्यव्यव्यक्तिक सम्बन्ध नहीं, किन्तु उपयोग देकर कारण बनाया गमा, जतः आध्यमप्तकारण आरोपित कारण है. उपचरित कारण है. निमित्तकारण नहीं।

यहां यह जातच्या है कि निमित्त जपादानमें कुछ परिणति नहीं करता, किन्तु ऐसा योग है कि निमित्त कारणके सामाव्यक्ष में ति कितार नहीं तहता। आध्यमृतकारण उपादानमें भी कुछ परिणति नहीं करता। आध्यमृतकारण उपादानमें भी कुछ परिणति नहीं करता। आध्यमृतकारण उपादानमें भी कुछ परिणति नहीं करता। आध्यमृतकारण उपादानमें भी कुछ परिणति नहीं करता हो। तहीं कितार हो निकार हो विकार हो विकार हो हो विकार हो हो विवास हो या विवयमृत पदार्थ के होनेपर विवास हो हो हो ऐसा कुछ भी नियन्त्रण नहीं है। ही प्रकृतिके उपयोग देता है ती, प्रकृति के उपयोग पर्वार्थ पर उपयोग देता है ती विकार व्यक्त नहीं होता, प्रकृति के उपयोग पर्वार्थ पर विवयमृत पदार्थ पर उपयोग राज्य हो कर प्रकृतिविपाकविमित्तक विकार व्यक्त हो कर निकल जाता है।

विकारसे हटना व स्वमावने लगाना यह बनादिसे विषयभ्रेमी इस जीवको कैसे वने ? जब तक विकारसे मृणा न हो तब तक विकारसे हटना संभव नहीं। विकारसे पृणा तब वनेगी जब यह जानमे था जाये कि विकार असार है, अस्पित है, परमाव है और यह जान तब वने जब विकार नैमितिक है यह बात जात हो। विकार नैमित्तिक है यह जान तब बने जब निमित्तक। नैमितिक से अन्यस्थारिक सम्बन्ध ज्ञात हो। इस तरह निमित्तक। नैमित्तिकका यथाये ज्ञान नैमित्तिक विकारसे हटनेके लिए प्रायोजनिक है।

यहाँ यह भी जातव्य है कि आव्ययमूत पदार्थ विकारका निमित्त नहीं है, किन्तु व्यक्त विकारके लिये आव्ययमूत होनेसे व्यवहार्ये उसे निमित्त कह देते हैं। सो आव्ययमूतकारणको निमित्त बताकर, उदाहरणमे रख-रखकर निमित्तका सर्वया खण्डन करना या तो अवानमूलक है या पहिले आव्ययमूतको हो निमित्त समझकर उसका खण्डन करते चले आवे थे, सो अब वास्तिकिक निमित्तको बात सामने अनियम् पी उसी हठको निभाना कपटमूलक है। निमित्त विकारका कर्तो नहीं, किन्तु निमित्तसाक्षम्य विना विकार होता नहीं। यो निमित्तकारण व आव्ययमूतकारणका विके होनेपर, नवर्षाच्योजना, व आव्ययमूतकारणका विके होनेपर, नवर्षाच्योजना, व आव्ययमूतकारणका

### पाठ २०-व्यवहार का विवेक

व्यवहार शब्दका प्रयोग व्यवहारनयनामक हव्याधिकनय, भेदविषयक व्यवहारनय, नयविषयप्रतिपादक व्यवहार व उपचार इन चार स्वरोधर होता है। बतः बहाँ व्यवहार शब्द आवे वहाँ यह विवेक करना अत्यावध्यक है कि यह व्यवहार उन पारीमें से कीनसा है। यदि यह विवेक न स्वा जाने और उपचार वाले व्यवहारको मिध्या कहा है सो उसही नातेको पत्रेच व्यवहारमें वपनाकर आदिक तीनों व्यवहारोको मिध्या कह दिया जाने सो सब आगम सास्त्र मिध्या मानने पढ़ेंगे। अतः व्यवहारका विवेक ब्रह्माइस्यक है।

उक्त चारों व्यवहारोंका स्पष्टीकरण पाठ नं० ४, ६, ७, १०, ११, १२, १४, १६, १७ मे किया है। उसे

समझ लेनेसे नवर्याण्टका प्रवोग व आरणहितके लिये आरमप्रयोग सही होषा। जैसे दूध गाय, भैस, वकरी के दूधको कहते हैं और आपको पेड़ते निकले सांस्व रसको भी दूब कहते हैं, आपका दूध पीनेसे सरण हो जाता है तो आपको दूध का उदाहरण देकर सर्वसा यह कहना कि दूध प्राणमातक है यह क्या गुक्त है व ऐसी अद्धांसे जीवन चलेगा क्या! हां वहां जी विवेक करेगा कि आपकता दूध बातक है गाय भैस आदिका दूध मातक नहीं, वस्कि सोचक है वह अपना जीवनमें सही प्रमोग करेगा।

### पाठ २१-स्वतन्त्र सस्य व ग्रतव् भावका विवेक

बस्तु हम्प्यरूपते, गुणरूपते व पर्यापरूपते होता है। वहाँ हम्प्यान लक्षण बन्य है, गुणरूग लक्षण अन्य है, पर्यापका लक्षण अन्य है। गुणोर्ने भी प्रत्येक गुणका लक्षण अन्य-अन्य है। पर्यायोंने भी प्रत्येक प्रयापका लक्षण अन्य अन्य है। इनका वर्णन करते हुए अपना कोणल बतानेके लिये यदि कोई यो कहने लगे कि प्रत्येक गुणस्वतन्त्र मन् है, प्रत्येक पर्याय स्वतन्त्र सत् है, गुणस्वतन्त्र सत् है पर्याय स्वतन्त्र सत् है, तो यह सब कवन स्याद्वायवासनने विद्यूत है। पर्याय स्वतन्त्र सत् नही इमका सिक्षर्यनिक्षण व वें पाठमें है। गुणस्वतन्त्र सत् नही इसका अब यहाँ विचार

को स्वतन्त्र सत् वाने सत् होता है उसके ये लक्षण हैं—१-उत्पादश्यक्षीव्यक्क सत् २-गूणपर्यापवद्दश्य १-प्रविक्तप्रदेशन्त ४-सावारणगुण वाला, ४-सवाधारणगुणवाला, ६-द्रम्यस्थवनपर्यायशाला, ७-गुणस्थवनपर्यायशाला । गुणमें ये सातों ही बाते नहीं पार्ड जाती हैं। गुण उत्पादश्यय वाला नहीं है, गुणमें गुण होते नहीं हैं, क्योंक गुण निप् न हैं, उत्याशस्या निगृणा गुणा ',गुणोके प्रदेश द्रव्य व पर्यायवे सिन्त नहीं है। गुणोका आकार नहीं होता। अतः सातों के ते ही गुणमे नहीं हैं।

गुण और पर्वाय सदभूतहरूपको तारीफ है। इस तारीफकी समझनेके सिये इनका सक्षण जानना होता है। सो सक्षणभेदमे गुण व पर्वायोक। विशिष्ट परिचय होता है। वो द्रया, गुण, पर्यायमे, व परस्पर सब गुणोमें, परस्पर सब पर्यायोमें अवद्भाव है, किन्तु स्वतन्त-स्वतन्त सत्त्व नहीं है। ही वस्तुको द्रया कहते हैं सो द्रव्यको स्वतन्त्र सन् कह सकते हैं। गुणोको च पर्यायको स्वतन्त्र सन् कहना मोमासकोका सिद्धान्त है।

इस प्रकार इक्य गुण पर्यायके सम्बन्ध में सही कानकारी होनेपर नयोंका प्रयोग व आत्महितके लिये आत्म-प्रयोग सही होता है।

### पाठ २२-हब्हि सूची

ज्ञाननय (नैगमनय ब्रध्याधिक)

- १. मूलनैगम नय (जैसे आज दीवाविन के दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष गये इस प्रकार वर्तमानमे भूतका प्रकाश)।
- २. भाविवंगमनय (जैसे अर्हन्त तो सिद्ध हो ही चुके इसप्रकार वर्तमान मे भावीका प्रकाश)।
- वर्तमान नैगमनय (जैसे भात पक रहा है, आदि इसप्रकार निष्पत्न व अनिष्पन्नका वर्तमानमे निष्पत्नवत् प्रकाश ।
  संप्रहनय द्रव्याधिकनय
- ४. परसंग्रहनामक ब्रव्याधिकनय (जैसे-सत्, सत् मे सबका सग्रह है, क्यों कि चेतन अचेतन सभी पदार्थ सत्स्वरूप हैं)
- ५. अपरसंग्रहनयनामक ब्रव्यायिकनय (जैसे-जीव । जीवमें जीवोके सिवाय भन्यका सग्रह नहीं)
- ६. परमगुद्ध अपरसंप्रहनामक ब्रव्याधिकनय (जैसे-ब्रह्मस्वरूप आत्मा, जिसके एकान्तमें सांख्याबिसिद्धान्त हो जाते हैं)
- ७ शुद्ध अपरसंग्रहनयनामक ब्रम्यायिकनय (जैसे-मुक्त जीव, इसमे अतीत अनागत वर्तमान सर्व सिद्धोंका सग्रह है)
- अशुद्ध अयरसम्बन्धनामक द्रश्याधिकनय (जैसे-संसारी जीव, इसमे त्रस स्वावर झादि सभी अशुद्धपर्यायवान जीवोका सग्रह है)

### श्रनन्तिम व्यवहारनय द्रव्याधिकनय

परमसंग्रहभेदक व्यवहारनयनामक त्रव्याधिकनय (जैसे-द्रव्य ६ प्रकारके हैं जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म आकाश व काल)

- १० अपरसंग्रहभेवक व्यवहारनथनाथक प्रव्याचिकनय (जैसे-जीव दो प्रकारके हैं मुक्त व संवारी, इस प्रकार सूद य असूद्र का भेद किये विना जीवोका भेदों में परिचय)
- ११ प्रान्तिम अपरसंग्रहभेवकव्यवहारनयनामक प्रव्याचिकनव (जैसे-पृथक् पृथक् एक-एक सत् व द्वय्यक जादि स्कन्धमें एक अण्का परिचय)
- १२. परमशुद्ध अपरस्तप्रहुभेवक प्रव्यव्यवहारनथनामक प्रव्याचिकनय (जैसे चैतन्यात्मकत्वसे सम्बद्ध अनन्त आत्मायोका परिचय)
- १३ मुद्ध अपरसंग्रहभेवक व्यवहारनयनामक इच्याचिकनय (जैसे-मुक्त जीवोका क्षेत्र काल गति लिङ्ग आदिसे परिचय)
- १४. अगुद्ध अपरसंप्रहमेवक व्यवहारनयनामक द्रव्याधिकनय (जैसे-ससारी जीवोका त्रस स्थावर आदि विभागोसे परिचय)

### ग्रन्तिम व्यवहारनय द्रय्याधिक

- १५ परमश्रु अभेविषयो अन्तिम व्यवहारनयनायक ब्रम्बायिकनय (जैसे आत्मा चैतन्यस्वरूपमात्र है आदि)
- १६. परमश्क भेदविषयी अस्तिम व्यवहारनयनामक ब्रव्याधिकनय (आत्मामे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गूण हैं)
- १७ शद्ध अभेदिवयपी अन्तिम व्यवहारमयनामक ब्रष्यायिकनय (जैसे भगवन्त आत्मा केवलजानी है आदि)
- १ व्यास्थितिवयी अस्तिम व्यवहारनयनामक ब्रव्याचिकनय (जैसे भगवन्त आत्मामे अनंतज्ञान, दर्शन आदि हैं)
- १.६. अध्यक्त अशुद्ध अस्तिम ध्यवहारनय-नामक तथ्याचिकनय (जैसे-उपशम या अपकश्रेणिये आया हुआ मुनि)
- २० व्यक्त अगुद्ध अस्तिम व्यवहारतयनामक ब्रष्यायिकनय (जैसे किसी व्यक्तिपर क्रोध करनेवाला कोई एक मनध्य)
- २१. उपाधिनरपेक गुढ क्रमायिकनय (जैसे-ससारी जीव सिद्ध समान गुढात्मा है बादि, उपाधिका सम्बन्ध न सक कर स्वभावमात्र निरुवना)
- २२. उत्पादव्यवगीणसत्ताचाहक गुद्धद्रव्याधिकनय (जैसे द्रव्य नित्य है, आदि, ध्रीव्यकी मुख्यतासे वस्तुका निरखना)
- २३. भेदकस्पनानिस्पेक्ष शुद्धक्यायिकनय (जैसे-निजगुणपर्यायसे अभिन्न द्रव्य है, यो शुद्ध स्वरूप निरखना)
- २४. उपाधिसायेक अशुद्धत्रव्याचिकनय (जैसे-कमोंदयविपाकके सान्निध्यमे जीव विकाररूप परिणमता है, आदि परिचय)
- २४A. उपाध्यशायायेक सुद्धप्रव्यायिकनय (जैसे-कर्मोपाधिके अभावका निमित्त पाकर कर्मत्वका दूर होना निरखना)
- २४B शुद्धनावनायेश शुद्धन्यार्थिकनय (जैसे-बात्माके शुद्धपरिणामका निमित्त पाकर कर्मत्वका दूर होना निरखना)
- २५. उत्पादव्यवसायेक अशुद्धद्रव्यापिकनय (जैसे-द्रव्य उत्पादव्यवधीव्ययुक्त है, यो त्रिलक्षणासत्तामय द्रव्य निरखना)
- २६. भेद-स्पनासायेक अशुद्धद्वव्याधिकनय (जैसे-आत्माके ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है आदि गुणोका परिचय)
- २७. अम्बद ब्रव्याचिकतय (जैसे-त्रैकालिक गुणपर्यायस्यभावी आस्मा, आदि मूलवस्तु निरखना)
- २८. स्वद्रव्याविग्राहक ब्रव्यार्थिकनय (जैसे-स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे वस्तुके अस्तित्व का परिचय)
- **५९. परव्रव्यादिपाहक ब्रव्यायिकनय** (जैसे-परव्रव्यक्षेत्रकालभावसे वस्तुके नास्तित्व का परिचय)
- ३०. परमभावग्राहक द्रव्याधिकमय (जैसे-सहज अखण्ड ज्ञानस्वरूप आत्मा का परिचय)
- ३० A शुद्धपारिणानिकपरसमावप्राहक शुद्धकष्याधिकनय (जैसे-बद्धावद्धादिनयविकल्परूप जीव नही होता मादि परिचय) स्मर्थनय पर्यायाधिक
- ३१. अशुद्धस्यूल ऋजुसुत्रनयनात्रक वर्यायाधिकनयः (जैसे-नर नारक आदि विद्याद द्रव्यव्यञ्जन वर्यायोकाः परिचयः)
- ३२. शुद्धस्यूल ऋजुसूत्रनयनामक पर्यायाधिकनय (जैसे-सिद्धपर्याय आदिक स्वभावद्रव्यय्यञ्जनपर्यायोका परिचय)
- १९. सुक्षत्युष क्युतूनसम्पत्ताचक पर्यायाचिकाय (जैस-कोध लादिक स्वरायक्रव्यव्यव्यवस्थानाः परिचय) १३. अशुद्धसूक्ष्म ऋजुसूत्रनयनामक पर्यायाचिकतय (जैस-कोध लादि विभावगुणव्यञ्जनपर्यायोका परिचय)
- शुद्धमूक्षम ऋजुसूननयनामक पर्याधाचिकनय (जैसे-केवलज्ञान आदि स्वपावगुणव्यञ्जनपर्यायोका परिचय)
- २४. जनाविनित्य वर्षायाचिकनय (जैले-नेक नित्य है आदि, प्रति समय बाय व्यय होते हुए भी वैसे के वैसे ही वने रहनेवाले पदार्थी का परिचय)
- ३६. साविनस्य पर्यायाचिकनय (जैसे सिद्ध पर्याय लादि, अभुद्धता हुटकर साविभूद्ध रहनेवाले पर्यायोका परिचय)

- ३७. सत्तागीणोत्पादव्ययप्राहक नित्यक्षशुद्धपर्यामाध्यकतय (जैसे-प्रति समय पर्याय विनाशीक है आदि परिचय)
- ३८. सत्तासार्वेक्ष नित्य असञ्जयसीयाधिकनय (जैसे-एक समयमें हुए त्रमात्मक पर्यायोंका परिवय)
- ३१. उपाधिनरपेक्ष नित्य शुद्धपर्यायाधिकनय (जैसे-सिद्धपर्यायसदश ससारी जीवोंकी शुद्धपर्याये आदि का परिचय)
- ४०. उपाधिसापेक नित्य अगुद्धपर्वाचायिकनय (जैसे-संसारी जीवोंके उत्पाद और मरण है आदि परिचय)

### शब्दनय पर्यायाधिकनय

- ४१. श्रास्वनय (ऋजुसूत्रनयके विषयको लिङ्ग, वचन आदि व्यक्षिचार हटाकर किसी उपयुक्त शब्दसे कहना)
- ४०. समिक्षिक्षत्रय शब्दनय द्वारा नियत शब्दसे वाच्य अनेक अर्थोंने से किसी एक रूढ़ अर्थको ही कहना)
- ४३. एवभूतनय (समिभक्दनयके विषयको उस क्रियासे परिणत होते हुएके समय ही उसी शब्दसे कहना)

#### निश्चयन्य

- ४४. अखण्ड परमश्द्धनिवस्यनय (जैसे-अखण्ड शाश्यत सहज चैतन्यस्वशायमात्र आत्माका परिश्वय)
- ४४. शक्तिबोधक परमश्द्वनिश्चयनय (जैसे-आत्मा सहज ज्ञान दर्शन शक्ति वीर्यवान है आदि परिचय)
- ४६. शुद्धनिद्वयनय (जैसे-जीव केवलजानी है, भादि शुद्धपर्यायात्मक द्रव्यका परिचय परिचय)
- ४६ A. सभेद गुद्धनिश्चयनय (जैसे-जीवके केवलजान है, केवलदर्शन है, अनन्त सुख है आदि परिचय)
- ४६В. अपूर्णसुद्धनिश्वयनय (जैसे-स्वपरभेदविज्ञानीके एकत्वविभक्त आत्माकी क्याति होनेसे ज्ञानमय भाव का परिचय)
- ४७. अशुद्ध निश्चयनय (जैसे-जीव रागी है आदि अशुद्धपर्यायमय द्रव्यका परिचय)
- ४७A. सभेद अशुद्धाः डचयनम (जैसे-जीवके कोध है, मान है, माया है, लोभ है आदि भेदसहित अशुद्ध का परिचय)
- ४८. विवासितीकवेशगुद्धनिक्ष्यमय (जैसे-रागादिक पौद्धलिक हैं, यो औपाधिक शाबोको उपाधिक लिये साँपकर सास्य स्वरूप को गृद्धस्वभाव मात्र निरुवना)
- ४६ शद्धनय (जैसे-नयविकल्पमे अतिकान्त अखण्ड अन्तस्तस्वका, अभेद दर्शन)
- ४६ A. प्रतिषेधक श्रुखनय (जैसे-जीव पुद्गलकर्मका, गात्रादिका अकर्ता है आदि परिचय)
- ४६B. उपादानदृष्टि (जैसे जीवकी योग्यतानुसार उसका परिणमन उसी जीवमें निरक्तना)

#### व्यवहार नय

- ५० परमशुद्ध भेवविषयी व्यवहारनम या भेदकल्पनासायेक्ष अशुद्ध ब्रस्थाविकन्य (जैसे-आत्माके झान है, दर्शन है आदि शास्त्रत गुणोके रूपसे आत्माका परिचय)
- ধং লাব্ৰুমৰিবিঘনী রব্যাথিকনম যা লাব্ৰুমুগল ক্ষেত্ৰুমুগলম (গীবা-সাংশাকা ক্ষিত্তালা, জনন্ব আনিব লাবি নিহণাখি লাব্ৰু ঘৰ্মানী কা परिचय)
- ५२. अज्ञुद्धपर्यायविषयो व्यवहारनय या अज्ञुद्धसूक्ष्म ऋजुसूत्रनय (जैसे जीवके कोछ, मान आदिका परिचय)
- ४३. उपाधिसापेक अज्ञ इ क्याधिकनय (जैसे-कमोदयविषाकके सान्निध्य मे जीव विकाररूप परिणमता है) ४३A. निमित्तविष्ट (जैसे चक्रके आधारपर दण्ड द्वारा भ्रमण होकर जल-मिश्रण दशामे कुम्हारके हस्तव्यापारके
- ५३.А. निमित्तदृष्टि (जैसे चक्रके आधारपर दण्डद्वारा भ्रमण द्दोकर जल-सिश्रण दशामे कुम्हारके हस्तव्यापारके निमित्तको सिट्टीका वडा बनना आदि परिचय)
- ५४. उत्पाव व्ययसापेक्ष अशुद्ध ब्रव्याधिकनय (जैसे-ब्रव्य उत्पादव्यमध्रौव्ययुक्त है, यो त्रितययुक्त ब्रव्यको निरवना)
- ११. अश्राद्धस्थल ऋजुमुत्रनय (जैसे-नर नारक, तिर्यंच, देव, आदि विभावद्रव्यव्यव्यव पर्यायें निरवाना)
- ५६. श्क्रस्यल ऋज्सन्नत्य (जैसे-चरमदेहसे न्यून आकारवाली सिद्धपर्याय, स्वभाव द्रव्यव्यञ्जन पर्याय निरक्षना)
- ५७. अनाविनित्य पर्यायाधिकन्य (जैसे-मेरु नित्य है आदि प्रतिसमय बनना बिगडुना होनेपर भी बना रहना निरखना)
- ४ ... सादिनित्य पर्यामाणिकन्य (जैसे-सिद्धपर्याय नित्य है, आदि, उपाधिक अभावसे सदा रहनेवाली पर्यायका परिचय)
- ५६ सत्तागीणोत्पावव्ययप्राहक नित्याञ्च वर्यायाधिकतय (जैसे-प्रतिसमय पर्याय विनाशीक है, क्षणिक पर्यायका परिचय)

- ६०. सत्तासापेक नित्यास् अपर्यावाणिकनय (जैसे-एक समयमे त्रवात्मक वर्षाये, उत्पादव्यवधीव्य या भूतमाविवते-मानवर्यायका परिचय)
- ६१. उपाधिसापेक नित्याश्रुद्धपर्यायाधिकनय (जैसे-संतारी क्षीनोंके उत्पत्तिमरण है, विषय कवाय है का परिचय) व्यवहार (यथार्थ प्रतिपावक व्यवहार)
- ६२. भृतनैयम प्रतिपादक व्यवहार (भूतकालीन स्थितिको वर्तमानमें जोडनेके सकल्प का घटनासम्बन्धित प्रतिपादन)
- ६३ भाविनेगमप्रतिपादक व्यवहार (भावव्यत्कालीन स्थितिको वर्तमानमे जोड़नेके संकल्पका घटनासम्बन्धित प्रतिपादन)
- ६४. वर्तमाननैगमप्रतिपादक व्यवहार (वर्तमान निष्पन्न अनिष्पन्नको निष्पन्नवत् सकल्पका प्रतिपादन)
- ६५ परस्तप्रह ब्रब्याचिक प्रतिपायक व्यवहार (जैसे-'सत्' कहकर समस्त जीवपुद्गलाविक सतीके सप्रहका प्रतिपायक) ६६. अपरसंप्रह ब्रब्याचिक प्रतिपायक व्यवहार (जैसे सत्को भेदे गये जीव व अजीवमे से जीव कहकर समस्त
- जीवोके सद्यहरू प्रतिपादन) ६६ A. परमगृद्ध ग्रपरसंप्रहृदय्याथिकप्रतिपादक व्यवहार (गैसे 'जहा' कहकर सर्व जीवोंने कारणसमयसारका कथन)
- ६६B. सुद्धअपरसंग्रह प्रव्यापिकप्रतिपावक व्यवहार (जैसे मुक्त-श्रीव कहकर समस्त कर्ममुक्त सिद्ध भगवन्तीक प्रतिपावन
- ६६८ अनुद्धअपरसंग्रह डब्यार्गकशन्तिपावक व्यवहार (जीते ससारी जीव कहरूर समस्त संसारी जीवोका प्रतिपादन) ६७ अपरसंग्रहभेदरुव्यवहारत्य ब्रय्यार्थिकप्रतिपावक व्यवहार (जीते सत् २ प्रकारके है जीव अजीव, जादि, यो परसंग्रहभे पेटनेका प्रतिपादन)
- ६८ अपरसप्रकृभेदकन्यवहारनय ब्रव्याधिकप्रतिपादक व्यवहार (जैसे जीव २ प्रकारके हैं मुक्त ससारी आदि यो अपर-सप्रहको भेदनेका प्रतिपादन)
- ६=A. अन्तिस-अपरसंग्रहभेदकव्यवहारनय ब्रव्याणिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे द्वाणुक स्कंधको भेद कर एक अणुका प्रतिपादन)
- ६=B. अन्तिम अखण्डव्यवहारनयद्रव्याणिकप्रतिपादक व्यवहार (गैसे एक अणु. एक जीव, आदि अखण्ड सत्का प्रतिपादन)
- ६६ अखण्ड परमग्रुद्ध सद्भूतव्यवहार (जैसे अनाद्यनन्त अहेतुक अखण्ड चैतन्यस्वभावमात्र आत्माका प्रतिपादन)
- ६६A. गुणगुणिभेटक परमञ्ज सब्भृत व्यवहार (जैसे आत्माका स्वरूप सहज जैतन्यस्वरूप है लादि प्रतिपादन)
  ७०. सगुण परमञ्जस्य भूत व्यवहार (जैसे आत्माके सहज ज्ञानादि अनन्तवयुष्टय का प्रतिपादन)
- ७० A प्रतिवेधकज्ञ द्वमयप्रतिपादक व्यवहार (जीसे जीव पुगदलकर्मका अकर्ता है आदि कथन)
- ७१ अभेद श्रुद्ध सब्भूत व्यवहार (जैसे श्रुद्धपर्यायमय आत्माका प्रतिपादन)
- ७२. सभेद शृद्धसद्भृतव्यवहार (जैसे आत्माके केवलज्ञान, केवलदर्शन, आदि शृद्धपर्यायवान आत्माका प्रतिपादन)
- ७३. कारककारिकभेवक सब्भूतव्यवहार (जैसे आत्मा आत्माको जानता है, आत्मा के द्वारा जानता है आदि एक ही प्रवासे कर्ताकर्म करण आदिका कथन)
- ७३A. कारककारिकभेवक अशुद्धसद्भूतव्यवहार (जैसे जीवविभावोका कर्ता जीव है आदि कथन)
- ७४. अनुपचरित अशुद्धसद्भूत व्यवहार (जैसे श्रेणिगत मृतिके रागादिविकारका प्रतिपादन)
- ७४. उपचरित अझुद्धसंद्भूतव्यवहार (जैसे जीवने व्यक्त क्रोध आदि व्यक्त अशुद्ध पर्यायोका प्रतिपादन)
- ७६. उपाधिसापेका अञ्जूड ब्रच्याधिकप्रतिपादक व्यवहार (जीसे पुद्गलकर्म विपाकका निमित्त पाकर विकृत हुए कीवका प्रतिपादन)
- ७७. उपचरित उपाधिसापेक्ष अज्ञुद्ध इच्याधिकप्रतिपावक व्यवहार (जैसे विवयभूत पदावंगें उपयोग देनेपर हुए व्यव्य

- ७व. उपाधिनिरपेक स्टूबक्यास्कि प्रतिपादक व्यवहार (जैसे संसारी जीव सिद्ध संस्था मृद्धारमा है का प्रतिपादन)
- ७.६. **उत्पारम्पर्योग्यस्तान्नाहक शुद्धत्र**थ्याचिक प्रतिपादक ध्यवहार (जैसे झौव्यत्वकी मुख्यतार्मे ध्रव्यके नित्यत्वका प्रतिपादन)
- ao. भेडकल्पना-निरुपेक स द्वत्रव्यापिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे निजगुणपर्यायसे अभिन्न द्रव्य है, आदिका प्रतिपादन)
- म रे. जत्यावव्ययसायेक अशुद्ध प्रव्याचिक प्रतिपादक व्यवहार (प्रत्येक प्रव्य घृत होकर भी उत्पाद व्ययवाला है आहि कचन)
- दर. भेदकल्पनासामेक अञ्चद्धकवार्षिक प्रतिपादक व्यवहार (आत्माके ज्ञान, दर्शन, चारित आदि गुण हैं आदि कथन)
- **६३. अन्वयद्रव्याधिक प्रतिवादक व्यवहार** (द्रव्य सदैव अपने गुणपर्यायोमे व्यापक रहता है आदि कथन)
- ६४. स्वत्रध्याविद्याहक ब्रध्याधिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे जीव स्वत्रव्यक्षेत्रकालभावसे है आदि कथन)
- परद्रव्याविग्राहक द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे जीव परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे नही है आदि कथन)
- **६६. परमभावपाहक द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार** (जैसे आत्मा सहज ज्ञायकस्वभाव है बादि कथन)
- कगुद्धस्यूल ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार (जैसे नर "नारक" स्कंच बादि बणुद्ध द्वव्यव्यञ्जन पर्यायोका कथन)
- द्भवः शुद्धस्यूल सूक्षम ऋजुसूत्र प्रतिपावक व्यवहार (जैसे सिद्धपर्याय, एक अणु, धर्मास्तिकाय कालाणु आदि शुद्धहव्य-
- ६६ अशुद्धसूक्ष्म ऋजुसूत्र प्रतिपावक व्यवहार (जैसे कोध, मान बादि विभाव गुणव्यञ्जन पर्यायोका कथन)
- ६०. शुद्ध सूक्ष्म ऋजुमुत्र प्रतिपादक व्यवहार (जैसे केवलज्ञान, केवलदर्शन बादि स्वभावगुणव्यञ्जन पर्यायोका कथन)
- **६१ अनाविनित्यपर्यायाधिक प्रतिपावक व्यवहार** (मेरु, अक्रुत्रिम चैत्यालय नित्य हैं आदि कथन)
- ६२ साबिनत्यपर्यायांचक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे सिद्धपर्याय नित्य है आदि शुद्ध होकर सदा रहनेवाली पर्यायका
- कवन) ६३ सलागीणोत्पादव्यवप्राहक अञ्चत्रपर्याचिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे समय समयमें पर्याय विनम्बर है आदि कवन)
- ६५. उपाधिसापेक नित्य अगुद्धपर्यायाचिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे ससारियोकी सिद्धपर्यायसदण मृद्धपर्यायो का कथन)
- ६६. उपाधिसापेक्ष नित्य अञ्चलपायाधिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे ससारी जीवोके उत्पत्ति मरण हैं आदि कथन)
- ६७. स्वाजात्मस्वस्युत व्यवहार (जैसे परमाण बहुप्रदेशी है, जीव रागी हैं आदि कथन)
- ६ . विजात्यसद्भूत व्यवहार (जैसे मतिज्ञान मूर्त है, दश्यमान मनुष्य, पशु जीव हैं आदि कथन)
- ६६. स्वजातिविजात्यसब्भूत व्यवहार (जैसे जीय जीव और अजीवमे ज्ञान जाता है आदि कथन)
- १००. शब्बनयपर्यायार्थिक प्रतिपादक व्यवहार (ऋजुसूत्रनयके विषयको लिगादिव्यभिचार दूर करके योग्यशब्दसे कहना)
- १०१. समिन्छनयपर्यायाचिक प्रतिपादक ब्यवहार (सब्दनयसे निश्चित सब्दसे वाच्य अनेक पदार्थोंमेसे एक रूढ्यदार्थका कथन)
- १०२. एवंभूतनवर्षायाधिक प्रतिपादक व्यवहार (समिश्रस्थते निश्चित पदार्थको उसी ऋयासे परिणत होनेपर ही कहना)

### उपचार (बारोपक व्यवहार)

- १०३. उपाधिज उपचरितस्बमावव्यवहार (जैसे जीवके मूर्तत्व व अचेतनत्वका कथन)
- १०४. उपाधिज उण्यस्ति प्रतिकलनव्ययहार (जैसे कोधकमंके विपाकके प्रतिफलन को कोधकमं कहना)
- १०५. स्वामाविक उपवरितस्वकावच्यवहार (जैसे प्रमु समस्त पर पदार्थीके भी जाता है आदि कथन)
- १०४A. अदिरपूर्ण उपचरित स्वनावव्यवहार (जैसे जीव घट पट छादि पर पदार्थ का काता है आदि कथन)
- १०६. तस्ये तस्योपचारक (एकजातित्रस्ये अन्यजातितस्योपचारक) असर्पृतस्यवहार (जैसे शरीर को जीव कहना)

```
१०६A. स्थलातिद्रव्ये स्यजातिद्रश्योपबारक असब्भूतव्यवहार (जैसे गरीर मिट्टी है आदि कथन)
  १०७. एकबातिपर्याये अन्यजातिपर्यायोपचारक असब्भूत व्यवहार (जैसे अन्न ही प्राण है आदि कथन)
  १०८. स्वजातिपर्याये स्वजातिपर्यायोगचारक असव्भूत व्यवहार (वैसे दर्गणमें हुए प्रतिविम्नको दर्गण कहना)
  १०६. एकजातिगुणे अन्यजातिगुणोपचारक असव्भूत व्यवहार (मदिरापान से अभिभूत मतिज्ञानको मूर्त कहना)
  ११०. स्वजातिगुणे स्वजातिगुणोपचारक असर्भूत व्यवहार (ज्ञान ही अद्धान है, ज्ञान ही चरित्र है आदि कथन)
  १११. एकजातित्रको अन्यजातिगुणोपचारक असद्युत व्यवहार (जीव मूर्तिक है आदि कथन)
  ११२. स्वजातिक्रव्ये स्वजातियुणीयवारक असद्भूत व्यवहार (जैसे परमाणुको ही रूप कहना)
  ११३. एकजातिव्रक्ये अन्यजातिपर्यायोपचारक असब्भूत व्यवहार (जैसे जीव भौतिक है आदि कथन)
  ११४. स्वजातिवन्ये स्वजातिपर्यायोपचारक असव्मृत व्यवहार (जैसे परमाणु बहुप्रदेशी है, आत्मा श्रुतज्ञान है आदि क०)
  ११५. एकजातिगुणे अन्यजातिहरुयोपचारक असब्भूत व्यवहार (जैसे ज्ञान गुण ही सकल द्रव्य है आदि कथन)
  ११६. स्वजातिगुणे स्वजातिद्रव्योपचारक व्यसद्भूत व्यवहार (जैसे द्रव्यके रूपको ही द्रव्य कहना, रूपपरमाणु आदि)
  ११७. एकजातिगुणे अन्यजातिपर्यायोपचारक असव्भूत व्यवहार (जैसे ज्ञान ही धन है आदि कथन)
 ११८. स्वजातिगुणे स्वजातिपर्यायोपचारक असद्भूत व्यवहार (जैसे ज्ञान पर्याय है आदि कथन)
 ११६ एकजातिपर्याये अन्यजातिपर्यायोपचारक असब्भूत व्यवहार (जैसे बटाकार परिणत ज्ञानको घट कहना)
 १२० स्वजातिपर्याये स्वजातिद्रव्योपचारक असब्भूत व्यवहार (जैसे पृथ्वी आदि पुद्गलस्कधको द्रव्य कह देना)
 १२१. एक जातिपर्यापे अन्यजातिहरूयोप चारक असव्भूत व्यवहार (जैसे पशु-पक्षी आदिकं शरीरकां जीव कह देना)
 १२२. स्वजातिपर्याये स्वजातिभुणोपवारक असव्भूत व्यवहार (जैसे अहिमाको गुण कह देना व देहके विशिष्ट रूपक
                                                                                 देखकर रूपवाला कहना)
१२३. संक्रिलब्ट स्वजात्युपचरित असब्भूत व्यवहार (जैसे यह परमाणु इस स्कथका है आदि कथन)
१२४. असंदिलच्द स्वजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार (जैसे ये पुत्र स्त्री आदि इस जीवके हैं आदि कथन)
१२४. संक्षिलब्द विजात्युपचरित असर्भूत व्यवहार (जैसे यह शरीर इस जीवका है, आदि कथन)
१२६. असंदिलच्य विजात्युपचरित असर्भूत व्यवहार (जैसे यह धन वैभव मेरा है आदि कथन)
१२७. संदिलव्द स्वजातिविजास्युपचरित असद्भूत व्यवहार (जैसे आभूषणसञ्जित कन्या मेरी है आदि कथन)
१२८. असदिलब्ट स्वजातिविजात्युपचरित असव्भूत व्यवहार (जैसे यह ग्राम नगर मेरा है आदि कथन)
१२६. परकतृ त्व अनुपचरित असब्भूत व्यवहार (जैसे पुद्गलकर्म ने जीवको रागी कर दिया आदि कथन)
१२६A, परमोक्तृस्व अनुपवरित असद्भृत व्यवहार (जैसे जीव पुद्गल कर्म को भोगता है आदि कथन)
१२६B. परकतृंत्व उपचरित असद्भूत व्यवहार (जैसे जीव घट आदिका कर्ता है इत्यादि कथन)
१२६C. परमोक्तृत्व उपवरित असव् भूत अवहार (जैसे जीव घट पट आदिका भोक्ता है इत्यादि कथन)
१३०. परकर्मत्व असद्भूत व्यवहार (जैसे जीवके द्वारा ये पुष्प पाप बनाये गये आदि कथन)
१३१. परकरणत्व असव्भूत व्यवहार (जेसे जीव कथायभावके द्वारा पौद्यालकर्मीको बनाता है आदि कथन)
१३२ परसप्रवानत्व असव् भूत व्यवहार (जैसे पिता ने पुत्र के लिये मकान बनाया आदि कथन)
१३३. परापादनत्व असद् भूत व्यवहार (जैसे जीवसे इतने कर्म झडकर झलग हो गये आदि कथन)
१३४ पराधिकरणस्य असव् मूल व्यवहार (जैसे जीवमे कर्म ठसाठस भरे हुए है आदि कथन)
१६४. परस्वामित्व असद्भूत व्यवहार (जैसे मेरा यह धन वैभव शारीर आदि है का कथन)
१३६. स्वजातिकारणे स्वजातिकार्योपचारक स्यवहार (जैसे हिंसा बादिक दु:ब ही हैं, आदिका प्रतिपादन)
१६७. एकबातिकारणे अन्यकातिकारणोपचारक व्यवहार (जैसे अन्य श्रन प्राण है आदि कथन)
१३६. स्वकातिकार्ये स्वकातिकारणोपचारक व्यवहार (जैसे भूत कान भी मतिकान है आदि कथन)
                                            ( ¥2 )
```

- १३६. एकवातिकार्वे अन्यवातिकारकोषचारक व्यवहार (जैसे घटाकार परिणत ज्ञान घट है आदि कवन)
- १४०. एकखात्यल्ये अन्यजातियूर्णोयवारक व्यवहार (जैसे राजवरानोंमें यह नौकर सर्वव्यापक है आदि कथन)
- १४१. स्वजात्यास्ये स्वजातिपूर्णीयचारक व्यवहार (जैसे सम्यक् मितज्ञान केवल ज्ञान है बादि कथन)
- १४२. एकबात्याद्यारे सम्यकात्याद्येयोपकारक व्यवहार (जैसे विस मञ्चपर बैठकर विद्वान प्रवयन करे तो कहना इस संघने बड़े प्रवचन किये)
- १४३. स्वकारयावारे स्वकारयाधेयोपचारक व्यवहार (इस गुरुके उदर मे हजारी शिष्य पड़े हैं आदि कथन)
- १४४. एकजात्याक्षेये अन्यजात्याचारोयचारक व्यवहार (जैसे डलियामें केला रखकर बेचनेवालेको केला कहकर बुलाना)
- १४५. स्वजात्याक्षेये स्वजात्याधारोपचारक व्यवहार (जैसे मा की गोदमे बैठेहुए बालकका नाम लेकर मांको पुकारना)
- १४६. सहित सबुपचारक व्यवहार (जैसे लाठीवाले पुरुषको लाठी कहकर पुकारना)
- १४७. अतीसामीच्ये तस्वोपचारक व्यवहार (जैसे चरम (जितम) भवसे पूर्वके मनुष्यभवको भी चरम कहना)
- १४८. बाविति भूतोपचारक व्यवहार (जैसे देवे गुणस्थानमे औपशमिक या कार्यिक भाव कहना)
- १४८. तत्सदशकारणे तबुपचारक व्यवहार (जैसे कर्मोदयजनित विकार इस बीवके लिये शत्य है आदि कथन)
- १५०. सब्दो एकत्वोपचारक व्यवहार (जैसे गेहूं दानोंके ढेरको गेहूं एक वचन कहकर कहना)
- १५१. आध्ये आध्यी-उपचारक व्यवहार (जैसे राजा प्रजाके गुण दोवोंको उत्पन्न करता है आदि कचन)

### **स्रवा**प्तिनय

- १५२. ब्रष्यमय (जैसे बात्मतस्य चिन्मात्र है बादि परिचय)
- १५६. पर्यायनय (जैसे जात्माको दर्जन ज्ञान आदि मात्र देखना आदि परिचय)
- १४४. अस्तित्वनय (जैसे अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावसे वात्माका अस्तित्व जानना)
- १५५. नास्तित्वनय (जैसे परके द्रव्यक्षेत्रकालभावसे आत्माका नास्तित्व जानना)
- १५६ अस्तित्वनास्तित्वनय (जीसे स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालमावसे आत्माको अस्तित्वनास्तित्ववान् जानना आदि)
- १४७. अवस्तव्यनय (जैसे युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे कहा जाना अशस्य होने से आत्मा अवक्तव्य है ऐसा जानना)
- १५८. अस्तित्वावन्तव्यनय (जीसे स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपरस्वपरद्रव्यक्षेत्रकालकावसे आत्मा अस्तित्ववदवक्तव्य है ऐसा जानना आदि)
- १४६. नास्तित्वावकतन्यनय (जैसे परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपस्त्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे आत्मा नास्तित्ववद्यक्तव्य है आदि परिचय)
- १६०. अस्तित्वनास्तित्वावक्तच्यनय (जैमे स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे, परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे व युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाल-भावसे आत्मा अस्तित्वनास्तित्ववदक्तव्य है आदि परिचय)
- १६१. विकल्पनय (जैसे कोई एक वही जीव मनुष्य है पशु है बादि परिचय)
- १६२. अविकल्पनय (जैसे एक आत्मामात्रका प्रतिभास) १६३. नामनम (जैसे ज्ञायक नाम आत्माका रखा है बादि नामसे परिचय)
- १६४. स्थापनानय (जैसे देहरूप पुद्गलस्कद्योंमें बात्माका प्रतिष्ठापन)
- १६४. प्रव्यानय (जैसे अतीत अनागत पर्यायों में आत्माका बोधन)
- १६६. भावनय (जैसे वर्तमान पर्यायमें आत्माका बोधन)
- १६७. सामान्यनथ (जैसे गुण पर्यायों में व्यापक सामान्य का बोवन)
- १६८. विशेषनय (जैसे सदा न रहनेवाले नरनारकादि जीव का बोवन)
- १६६. निरमनम (जैसे नाना प्राणिभेदोको सारण करनेवास एक मात्मा का बोसन)
- १७०. झनिस्यनय (जैसे बनवस्वायी मनुवादिवेशी शास्त्राका बोबन)

```
१७१. सर्वमतनय (जैसे ज्ञानमुखेन सर्वज्ञे यवर्ती बात्मा का बोधन)
१७२. असर्वगतनय (जैसे स्वात्मप्रदेशवर्ती आत्माका बोधन)
१७३. शस्यमय (जीसे सर्वपरभावशून्य केवल आत्माका बोधन)
१७४. असून्यनय (जैसे सवंज्ञेयाकाराकान्त आत्मा का बोधन)
१७५. ज्ञानको याद तनय (जैसे जो याकारपरिणत ज्ञान के एकपनेका बोधन)
१७६. ज्ञानको यह तनय (जैसे को याकारकाल स्थित आतमा के अनेकपनेका दर्शन)
१७७. नियतिनय (जीसे जाप्रवत ज्ञानस्वभावमे नियत आत्माका बोधन)
१७८, अनियतिनय (जीसे औपाधिकविभावरूप अनियतभाववान आत्माका बोधन)
१७६. स्वभावनय (जैसे संस्कारका आवश्यकतासे शून्य परिपूर्ण आत्माका बोधन)
१६० अस्वभावनय (जैसे सस्कारवशयर्ती अल्पन आत्मा का बोधन)
१८१. कालनय (जैसे अपने समयपर विपन्यमान भावयुक्त आत्माका बोधन)
१८२. अकालनय (जैसे उदीरणादिरूप असमयपच्यमान भावयुक्त आत्माका बोधन)
१८३. पुरुवकारमय (जैसे पुरुवार्थकी प्रधानता से साध्यसिद्धि होनेका बोधन)
१८४ बेबनय (जैसे कर्मोदयकी प्रधानतासे साध्यसिदि होनेका बोधन)
१८४. ईव्यरनय (जैसे कर्मविपाकबलाधानसे परतन्त्रताके अनुभव का परिचय)
१८६ अनीइबरनय (जैसे अपनेही स्वरूपसे प्रकट स्वतत्रविलासके अनुभवका बोधन)
१८७ गुणिनय (जैसे गुणपुत्र बात्माके अभिमुख उपयोगकी गुणग्राहिताका बोधन)
१८८. अगुणिनय (जैसे सर्वत्र उपयोगवान आत्माकी साक्षिताका परिचय)
१८६. कर्तृनय (जैसे अपनेको कमंत्रिपाकप्रतिफलन का कर्ता समझना)
१६०. अकर्तृनयं (जैसे कर्मविपाकप्रतिफलनको अस्त्रभाव जान मात्र ज्ञाता होने का परिचय)
१.६१. भोक्तृतव (जैसे विभावानुरागी आत्माके सुख दु.खादि भोगने का परिचय)
१८२. अमोक्तृनय (जीसे विवेकी आत्माके सुख दु.खादिपनेकी साक्षिता का बोधन)
१६३. कियानय (जैसे चारित्रप्रधान बारमाके ज्ञाननिधिकी साध्यताकी सिद्धिका बोधन)
१६४. ज्ञाननय (जैसे विवेक वृद्धिकी प्रधानतासे आत्माके साध्यकी सिद्धि का बोधन)
१६५. व्यवहारनय (जैसे जीवको कर्मबन्ध व कर्ममोक्ष दो मे रहनेवाला दिखाना)
१६६. निष्यपनय (जैसे बन्ध, मोक्ष किसीभी स्थितिमे मात्र शुद्ध आत्माको दिखाना)
१६७. मगुद्धनय (जैसे औपाधिक स्थितियोमे जीवका सोपाधिस्वशाव दीखना)
१६८. शुक्रनम (जैसे केवल आत्मद्रव्यका निक्याधिस्वनाव दीखना)
१६६. कथ्बंसामान्यनय (जैसे तैकालिकपर्यायोमे मात्रएक बात्मद्रव्य दीखना)
२००. क्रव्बंविशेषनय (जैसे एक आत्माके नैकालिक नाना पर्यायोका दीखना)
२०१. निमत्तत्वनिमत्तर्हेट (जैसे नवीनकर्मास्रवके निमित्तभृत द्रव्यप्रत्ययके निमित्तके निमित्तक्य रागादिभावका परि०)
```

२०२. सारवयनय (जैसे पुण्य पाप कर्मको कमंत्वदरिटसे एकस्प देखना आदि) २०३. बैलकण्यनय (जैसे प्रकृति जादिके भेदसे पुण्य पाप कर्म मे अन्तर जानना)

## ।। समयसार का विषय-ऋम ।।

|           | १-पूर्वरंग                                                                                                               |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8         | मञ्जलाचरकमें स्वभावानुक्य पूर्णविकसित सिद्ध भगवतोको नमस्कार तथा ग्रन्थकार<br>की प्रतिज्ञा और ग्रन्थकी प्रामाणिकताका हेत् | ¥          |
| 7         | सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र परिणत जीव स्वसमय होता है मिण्यादर्शन-ज्ञान चारित्र                                              |            |
|           | परिणत जीव पुद्गलकमंमे स्थित होनेके कारण परसमय होता है।                                                                   | =          |
| ą         | एकत्वनिश्चयको प्राप्त जीव लोकमें सर्वत्र सुन्दर है किन्तु एकत्व होनेपर                                                   |            |
|           | उदयबश होने वाली बधकी कथा विसम्बाद झगडा करने वाली है।                                                                     | 8.8        |
| ¥         |                                                                                                                          | 6.8.       |
| ×         | ग्रन्थकार आचार्यका एकत्व-विभक्त आत्माको निजवैभवसे दिखलानेका निर्देशन                                                     | i .        |
|           | तथा दूसरोको अपने अनुभवसे परीक्षाकरके ग्रहण करनेकी प्रेरणा                                                                | १६         |
| Ę         | जीव प्रमत्त-अप्रमत्त दोनो दणाओसे पृथक् ज्ञायक भावमात्र है।                                                               | १८         |
| ৩         | ज्ञानीके दर्शन-ज्ञान-चारित्र व्यवहारसे कहे जाते हैं, निरुचयसे ज्ञानी तो एक शुद्ध                                         |            |
|           | ज्ञायक ही है। उसके दर्शन ज्ञान-चारित्र खण्ड परमार्थत. नहीं है।                                                           | २०         |
| ς.        | व्यवहारके विनापरमार्थका उपदेश अशक्य है व्यवहारनय परमार्थका प्रति-                                                        |            |
|           | पादक है।                                                                                                                 | 25         |
| ०१ क्रि ३ |                                                                                                                          | 511        |
| 9.9       | ध्यवहारनय अभूतार्थं है और जुद्धनय भूतार्थं है। भूतार्थंका आश्रय करनेवाला<br>जीव सम्म्यदृष्टि होता है।                    | २७         |
| १२        | शुद्ध परमभावके दर्शी जीवोको सुद्धतय ही प्रयोजनवान है किन्तु अपरम भावमें स्थित                                            | f          |
|           | जीबोंके लिए व्यवहारनयका उपदेश करना चाहिए।                                                                                | ₹0         |
| १३        | निश्चयनयसे जाने हुए जीवादि नवतत्त्व सम्यक्त्व है, बर्यात् सम्यक्त्व के सपादक है                                          | है ७       |
| 68        | निश्चयनय आत्माको अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असयुक्त                                                            |            |
|           | निरस्तता है                                                                                                              | 8.3        |
| <b>१</b>  | श् <i>द्धनयके विषयभूत</i> आत्माको निरखने वाला सर्वजिनशासनका द्रष्टा है                                                   | 38         |
| १६ से १८  | साधु पुरुषोंको सदा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारितका सेवन करना चाहिए, निश्चयनय                                                   |            |
|           | से ये तीनो एक आत्मा ही है, उसका दृष्टान्तपूर्वक कथन                                                                      | 4.5        |
| 39        | मुद्धनयके विषयभूत आत्माको जब तक न जाने, तब तक वह जीव अज्ञानी है                                                          | <b>X</b> = |
| २० से २२  | जो परद्रव्यमें आत्माका विकल्प करता है, वह अज्ञानी है। अपने आत्माको अपना                                                  |            |
|           | आत्मा मानने वाला ज्ञानी है                                                                                               | ६१         |
| २३ से २४  | अज्ञानीको उपदेश है यह कि जड़ और चेतन दोनो सर्वधा भिन्न द्रव्य है वे एक                                                   |            |
|           | the first for the                                                                                                        | • ~        |

| गाय        | सं ० विषय                                                                        | प्रारम्भ वृष्ठ संव |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| २६         | अज्ञानीका प्रश्न है कि यदि जीव और शरीर एक नहीं है तो तीर्यक्टर और आवार्य         |                    |
|            | की स्तुति मिथ्या हो जायगी।                                                       | <b>\$</b> =        |
| २७ से २८   | उत्तर:व्यवहारनय जीव और सरीरको एक कहता है किन्तु निश्चयमय से वे दोने              | ŧ                  |
|            | एक पदार्थ नही है, तो भीव्यवहारनय से छद्भस्य ज्ञान्तरूप मुद्राको देखकर शरी        |                    |
|            | के आश्रयसे भी स्तुति करता है।                                                    | 60                 |
| २६ से ३०   | भात्मा तो शरीरका मात्र अधिष्ठाता है वहाँ निश्चयनयसे शरीरके स्तवनसे भात्म         | r                  |
|            | का स्तवन नहीं बनता, उसका उदाहरण पूर्वक वर्णन                                     | ७३                 |
| ३१ से ३३   | प्रभुकी निश्चयस्तुतिका वर्णन                                                     | ७६                 |
| ३४ से ३४   | ज्ञानी होनेपर एक जिज्ञासा कि परद्रव्यका प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग क्या है ? उसक |                    |
|            | समाधान कि अपनेसे अतिरिक्त सर्वे पदार्थ पर है ऐसा जानकर दृढ़तर ज्ञान              |                    |
|            | होना प्रत्याख्यान है। उसका दृष्टान्सपूर्वक वर्णन                                 | द३                 |
| ३६ से ३८   | अनुभूति होने पर भेदज्ञान व निजके अभेदज्ञान का प्रकार                             | 44                 |
|            | २ जीवाजीवाधिकारः                                                                 |                    |
| ३६ से ४३   | जीव, सजीव दोनों बन्ध-पर्यायरूप होकर एक देखनेमें आते हैं, उनमें अज्ञानी जीवो      |                    |
|            | की अध्यवसानादि भावक्रपसे जीवकी अन्यया कल्पनाओंका पांच गायाओंमें वर्णन            |                    |
|            | व अन्तमें अज्ञानीकी श्वकाबींका संक्षिप्त समाधान                                  | £\$                |
| ४४ से ४६   | जीवका अन्यया स्वरूप करपना करने वालोंको प्रतिबोधन कि अध्यवसानादि भाव              |                    |
|            | . पुद्गलमय हैं, जीव नहीं हैं। इनको व्यवहारसे जीव कहा गया है, इसका अन्त           |                    |
|            | में दुष्टान्तपूर्णक वर्णन                                                        | 808                |
| 38         | परमार्थ जीवका सहज स्वरूप                                                         | <b>१</b> १०        |
| ५० से ५५   | वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव ये जीव नहीं हैं इसका विवरण                   | 888                |
| ४६ से ६०   | वर्णादिक भाव जीव के हैं ऐसा व्यवहारनय कहता है, निरुवयनय नहीं कहता                |                    |
|            | उसका दुष्टान्तपूर्वक वर्णन                                                       | १२०                |
| ६१से ६८    | वर्णादिक भावोंका जीवके साथ तादास्म्य मानने का निषेश्व                            | १२=                |
|            | ३ कर्तृं –कर्माधिकार                                                             |                    |
| ६६ से ७०   | जब तक अज्ञानी जीव कोधादिकमें बसंता है, तब तक उसके बन्ध होता रहता है।             | <b>8</b> ₹\$       |
| ७१ से ७२   | बासव और बात्मस्वरूपका भेदजान होनेपर बंध नहीं होता ।                              | • •                |
| υŧ         | बास्रवोसे निवल होनेका विधान ।                                                    |                    |
| 98         | ज्ञान होना और आसवींसे निवृत्ति होना एक ही कालमें है इसका कथन                     | १४४                |
| ৬২         | ज्ञानस्वरूप हुए आत्माका परिचायक चिन्ह                                            | 8 X =              |
| ७६ से ७६   | आसव और बात्माका भेदजान होनेपर आत्मा ज्ञानी होता है, और तब कर्तु                  |                    |
|            | कर्मभावका आशय भी नहीं रहता।                                                      | १६१                |
| ६० से दर   | जीव और पुद्गलके निमित्त-नैमित्तिक भाव होनेपर भी कर्त्-कर्म भाव नहीं है           | 3३१ ।              |
| <b>⊏</b> ₹ | निश्चयनयसे बात्मा अपना ही कर्ता-भोक्ता है पुद्गल कर्मका कर्ता-भोक्ता नहीं है।    |                    |
| 28         | व्यवहारनयसे बात्माके पुद्गलकर्मकर्तृत्वका और पुद्गलकर्मभोक्तृत्व का कथ           | न १७५              |

| गाया सं०         |                                                                                                                                                | <b>म्म पृष्ठ सं∘</b>                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| दर्शे दर्        |                                                                                                                                                |                                         |
|                  | प्रसग आएगा, ओकि जिनदेवका मत नहीं है। अतः स्व व पुद्गलकर्मदोनोंको                                                                               |                                         |
|                  | आत्मा करता है ऐसा माननेवाला भी मिध्या दृष्टि है।                                                                                               | १७७                                     |
| <b>८७</b> से ८८  | मिध्यात्वादि आस्त्रव, जीव अजीव के भेद से दो-दो प्रकार के हैं ऐसा निरूपण और                                                                     | १=२                                     |
|                  | उसका हेतुसे समर्थन ।<br>अनादिसे उपाधिसंयोगवश आत्माके मिण्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तीन                                                        | (=4                                     |
| द <b>€ से</b> ६२ | परिणाम होते चले क्षा रहे हैं। जब इन तीन प्रकारने परिणामोका कर्तृत्व होता है,                                                                   |                                         |
|                  | तब प्राण्डम हात चल जा रहे हैं। जब देन तान जनारन नारनाना ने पूर्व हुए। हा                                                                       | १८३                                     |
|                  | तब पूद्गलद्रव्य स्वयं कमरूप पारणानसहासाहा ।<br>परमें आत्मत्वका विकलान करनेमें आत्माकर्मका कर्तानहीं होता।                                      | F39                                     |
| £3               |                                                                                                                                                |                                         |
| १३ हे ४3         | अज्ञानसे कर्म किस प्रकार उत्पन्न होता है? उसका निरूपण                                                                                          | <i>139</i>                              |
| € €              | अज्ञानवश जीव परको व बात्माको एक मानता है।                                                                                                      | 339                                     |
| 03               | ज्ञान होने पर यह जीव समस्त कत्रृंत्व विकल्पको छोड देता है।                                                                                     | ₹•₹                                     |
| € द से ६६        | व्यवहारसे जीवको पुद्गल कर्मका कर्ता कहते है, किन्तु निश्चयत. जीवको                                                                             | 2-5                                     |
|                  | पुर्गलकमंका कर्ता मानने मे दोष है उसका निरूपण।                                                                                                 | २०६                                     |
| ₹00              | आत्मा निमित्त-नैमित्तिक भावसे भी पुद्गल कर्मकाकर्ता नही है। जीवका माझ<br>योग-उपयोग निमित्त-नैमित्तिक भावसे कर्ना है। योग उपयोगका जीव कर्ता है। | ₹•€                                     |
| १०१              | जो आत्माको परका अकर्ताजानता है वह ज्ञानी है                                                                                                    | 788                                     |
| १०२ से १०४       | अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्तानहीं है माझ अपने शुभाशुभ भावका कर्ता है;                                                                      |                                         |
|                  | इसका सयुक्तिक स्पष्टीकरण                                                                                                                       | २१३                                     |
| १०५ से १०८       | जीवके निमित्तमाल होनेपर कर्मका परिणमन देशकर उपचारसे कहा जाता है कि                                                                             |                                         |
|                  | यह कर्म जीवने किया। उसका उदाहरणपूर्वक कथन।                                                                                                     | ₹9=                                     |
| १०६ से ११२       | मिध्यात्वादि सामान्य आस्त्रव और उसके विशेष रूप तेरह गुणस्थान ये बधके कर्ता                                                                     |                                         |
|                  | हैं। निश्चय से जीव कर्मका कर्ता नहीं है।                                                                                                       | 258                                     |
| ११३ से ११५       | जीव और प्रत्ययो (आस्रवो) मे एकत्व नहीं है। दोनो भिन्त-भिन्न हैं इसका                                                                           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|                  | विवरण                                                                                                                                          | २२=                                     |
| ११६ से १२४       | सास्यानुयायी लोग पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी मानते है, उसका निषेध करके                                                                         | (rej                                    |
|                  | पुरुष और पृद्गलको परिणामी सिद्ध करनेका निरूपण                                                                                                  | ₹₹                                      |
| १२६ से १३१       | ज्ञानसे ज्ञानमय भाव और अज्ञानसे अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। इसकी                                                                          |                                         |
|                  | उदाहरणपूर्वक सिद्धि                                                                                                                            | ₹₹=                                     |
| १३२ से १३६       | अज्ञानी जीवके द्रव्यकर्मडाध मे निमित्तरूप होने वाले अज्ञानादि भावोका हेत्त्व ।                                                                 | 280                                     |
| १३७ से १४०       | पुद्गल और जीव दोनोके परिणाम एक दूसरे से पृथक् हैं। इसका वर्णन                                                                                  | 240                                     |
| 888              | कर्म जीवमे बद्धस्पृष्ट है अथवा अबद्धस्पृष्ट ? इसका नयविभागसे समाधान                                                                            | २४४                                     |
| १४२ से १४४       | नयपक्षों से रहित आत्मा कर्नुकर्मभावसे रहित समयसार अर्थात् द्रव्यतः शुद्ध                                                                       |                                         |
|                  | आत्मा है।                                                                                                                                      | २४ <b>६</b>                             |
|                  | ४-पुण्य-पाप अधिकार                                                                                                                             |                                         |
| <b>6</b> 88      | शुभाशुभ कर्म दोनोके ही आत्माके लिये अहितकरपनेका निर्देश।                                                                                       |                                         |
| 8,8€             | शुभाशुभ दोनो ही भाव अविशेषतासे कर्मबन्ध के कारण हैं।                                                                                           | २७३                                     |
|                  | ( YO )                                                                                                                                         |                                         |

|              | गाया       | सं ० विषय                                                                        | प्रारम्भ । | पृष्ठ सं॰  |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              | २६         | अज्ञानीका प्रश्न है कि यदि जीव और श्वरीर एक नहीं है तो तीर्थकूर और आचार्य        | Ť          |            |
|              |            | की स्तुति मिध्या हो जायगी।                                                       |            | € =        |
| २७ से        | २६         | उत्तर:व्यवहारनम जीव और शरीरको एक कहता है किन्तु निश्चमनय से वे दोने              | f          |            |
|              |            | एक पदार्थ नहीं है, तो भी अवहारनय से छद्मस्य शान्तरूप मुद्राको देखकर शरी          | ₹          |            |
|              |            | के आश्रयसे भी स्तुति करता है।                                                    |            | 190        |
| २६ से        | ₹0         | आतमा तो शरीरका माल अधिष्ठाता है वहाँ निश्चयनयसे शरीरके स्तवनसे आत्म              | r          |            |
|              |            | का स्तवन नहीं बनता, उसका उदाहरण पूर्वक वर्णन                                     |            | ७३         |
| ३१ से        | \$ \$      | प्रमुकी निश्चयस्तुतिका वर्णन                                                     |            | ७६         |
| ३४ से        | χĘ         | ज्ञानी होनेपर एक जिज्ञासा कि परद्रव्यका प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग क्या है ? उसक |            |            |
|              |            | समाधान कि अपनेसे वितिरिक्त सर्वपदार्थं पर है ऐसा जानकर दृढतर ज्ञान               | ī          |            |
|              |            | होना प्रत्याख्यान है। उसका दृष्टान्तपूर्वक वर्णन                                 |            | <b>≒</b> ₹ |
| ३६ से        | ₹=         | अनुभूति होने पर भेदज्ञान व निजके अभेदज्ञान का प्रकार                             |            | 55         |
|              |            | २ कीवाजीवाधिकारः                                                                 |            |            |
| <b>₹€</b> से | 83         | जीव, अजीव दोनों बन्ध-पर्यायरूप होकर एक देखनेमें आते हैं, उनमें अज्ञानी जीवी      | 1          |            |
|              |            | की अध्यवसानादि भावक्ष्पसे जीवकी अध्यया कल्पनाओंका पांच गायाओंमे वर्णन            | r          |            |
|              |            | व अन्तमें अज्ञानीकी सकाबोंका संक्षिप्त समाधान                                    |            | £χ         |
| ४४ से        | 85         | जीवका अन्यया स्वरूप कल्पना करने वालोंको प्रतिबोधन कि अध्यवसानादि भाव             | Ŧ          |            |
|              |            | पुद्गलमय हैं, जीव नहीं हैं। इनको व्यवहारसे जीव कहा गया है, इसका अन्त             |            |            |
|              |            | में दुष्टान्तपूर्वक वर्णन                                                        |            | १०१        |
|              | 38         | परमार्थं जीवका सहज स्वरूप                                                        |            | ११०        |
| ५० से        | X X        | वर्णको बादि लेकर गूणस्थान पर्यंत भाव ये जीव नहीं हैं इसका विवरण                  |            | ११४        |
| ५६ से        | ę,         | वर्णादिक भाव जीव के हैं ऐसा व्यवहारनय कहता है, निश्चयनय नहीं कहत                 | T          |            |
|              |            | उसका दुष्टान्तपूर्वक वर्णन                                                       |            | १२०        |
| ६१से         | Ęĸ         | वर्णीदक भावोंका जीवके साथ तादारम्य मानने का निषेध                                |            | १२=        |
|              |            | ३ कर्तृ –कर्माधिकार                                                              |            |            |
| ६६ से        | 90         | जब तक अज्ञानी जीव कोछादिकमें बर्तता है, तब तक उसके बन्ध होता रहता है।            |            | 883        |
| ७१ से        | ७२         | बास्रव और आत्मस्वरूपका भेदज्ञान होनेपर बध नहीं होता।                             |            |            |
|              | 9 €        | आस्रवीसे निवृत्त होनेका विधान ।                                                  |            |            |
|              | ७४         | ज्ञान होना और आस्त्रवोंसे निवृत्ति होना एक ही कालमें है इसका कथन                 |            | १५५        |
|              | ७४         | ज्ञानस्वरूप हुए आत्माका परिचायक चिन्ह                                            |            | १४=        |
| ७६ से        | 30         | आसव और आत्माका भेदज्ञान होनेपर आत्मा ज्ञानी होता है, और तब कतूं                  | -          |            |
|              |            | कर्मभावका आशय भी नहीं रहता।                                                      |            | १६१        |
| ६० से        | <b>4</b> २ | जीव और पुद्गलके निमित्त-नैमित्तिक भाव होनेपर भी कर्तृ-कर्म भाव नहीं है           | 1          | 338        |
|              | <b>∓</b> ≥ | निश्चयनयसे आत्मा अपना ही कर्ता-भोक्ता है पुद्गल कर्मका कर्ता-भोक्ता नहीं है      |            | १७२        |
|              | 58         | व्यवहारनयसे आत्माके पुद्गलकर्मकतृ त्वका और पुद्गलकर्मभोक्तृत्व का कथ             | न          | १७४        |

| गावा सं०           |                                                                                                                                                                       | रम्म पुष्ठ सं॰ |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| दर्से द६           |                                                                                                                                                                       |                |
|                    | प्रसग आएगा, जोकि जिनदेवका मत नहीं है। अतः स्व व पुद्गलकर्मदोनोंको                                                                                                     |                |
| द७ से ८८           | आत्मा करता है ऐसा माननेवाला भी भिष्या दृष्टि है।<br>मिध्यात्वादि आस्रव, जीव-अर्जीव के भेद से दो-दो प्रकार के हैं ऐसा निरूपण और                                        | १७७            |
| <b>≂६से ६</b> २    | उसका हेतुते समर्थन ।<br>अनादिसे उपाधिसयोगवण अात्माके मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तीन<br>परिणाम होते चले आ रहे हैं। जब इन तीन प्रकारके परिणामोंका कर्नृत्व होता है, | १६२            |
|                    | तब पुदगलद्भव्य स्वयं कर्मरूप परिणमित होता है।                                                                                                                         | 8 = 3          |
| ₹3                 | परमें आत्मत्वका विकलान करनेसे आत्माकर्मकाकर्तानहीं होता।                                                                                                              | F39            |
| इ.४ से हम          | अज्ञानसे कर्म किस प्रकार उत्पन्त होता है ? उसका निरूपण                                                                                                                | १६५            |
| 83                 | अज्ञानवश जीव परको व बात्माको एक मानता है।                                                                                                                             | 339            |
| 03                 | ज्ञान होने पर यह जीव समस्त कर्तृत्व विकल्पको छोड देता है।                                                                                                             | २०२            |
| ६ = से ६६          | व्यवहारसे जीवको पुद्गल कर्मका कर्ता कहते है. किन्तु निश्चयतः जीवको                                                                                                    |                |
|                    | पुर्गलकमंका कर्ता मानने मे दोष है उसका निरूपण।                                                                                                                        | २०६            |
| १००                | आत्या निमित्त-नैमित्तिक भावसे भी पृद्गल कर्मका कर्ता नही है। जीवका मान्न<br>योग-उपयोग निमित्त-नैमित्तिक भावसे कर्ता है। योग उपयोगका जीव कर्ता है।                     | 3.5            |
| १०१                | जो आत्माको परका अकर्ता जानता है वह ज्ञानी है                                                                                                                          | 288            |
| १०२ से १०४         | अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्तानहीं है मास अपने सभाश्रम भावका कर्ती है;                                                                                             |                |
|                    | इसका सय्वितक स्पष्टीकरण                                                                                                                                               | 713            |
| १०५ से १०८         | जीवके निमित्तमात्र होनेपर कर्मका परिणमन देखकर उपचारसे कहा जाता है कि                                                                                                  |                |
|                    | यह कर्म जीवने किया । उमका उदाहरणपूर्वक कथन ।                                                                                                                          | ₹9 =           |
| १०६ से ११२         | मिध्यात्वादि सामान्य आस्रव और उसके विशेष रूप तेरह गुणस्थान ये बधके कर्ता                                                                                              |                |
|                    | है। निश्चय से जीव कर्मका कर्ता नहीं है।                                                                                                                               | <b>25</b> 8    |
| ११३ से ११५         | जीव और प्रत्ययो (आस्रवो) मे एकत्व नही है। दोनो भिन्न-भिन्न हैं इसका                                                                                                   |                |
|                    | विवरण                                                                                                                                                                 | <b>२२</b> =    |
| ११६ से १२४         | साल्यानुयायी लोग पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी मानते है, उसका निषेध करके                                                                                                | .te; ,         |
|                    | पुरुष और पुद्गलको परिणामी सिद्ध करनेका निरूपण                                                                                                                         | ₹₹             |
| <b>१</b> २६ से १३१ | ज्ञानसे ज्ञानमय भाव और अज्ञानसे अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। इसकी                                                                                                 |                |
|                    | उदाहरणपूर्वक सिद्धि                                                                                                                                                   | २३=            |
| १३२ से १३६         | अज्ञानी जीवके द्रव्यकर्मबंध में निमित्तरूप होने वाले अज्ञानादि भावोका हेतुत्व ।                                                                                       | 580            |
| १३७ से १४०         | पुद्गल और जीव दोनोके परिणाम एक दूसरे से पृथक् है। इसका वर्णन                                                                                                          | २४०            |
| १४१<br>१४२ से १४४  | कर्म जीवमें बढरपृष्ट है अथवा अबढरपृष्ट ? इसका नयेविभागसे समाधान<br>नयपक्षी से रहित आत्मा कर्नुकर्मभावसे रहित समयसार अर्थात् द्रव्यत मुद्ध<br>आत्मा है।                | २५ ४           |
|                    | ४-पृण्य-पाप अधिकार                                                                                                                                                    | ₹ <b>१६</b>    |
|                    | 3                                                                                                                                                                     |                |
| <b>6</b> 88        | मुभागुम कर्म दोनोके ही आत्माके लिये आहितकरपनेका निर्देश।                                                                                                              |                |
| 8,8€               | शुभाशुभ दोनो ही भाव अविशेषतासे कर्मबन्ध के कारण है।                                                                                                                   | २७३            |

| गाया सं०   | विषय                                                                         | प्रारम्म पृष्ठ सं० |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 880-880    | स्माश्रभ दोनों कर्मोंसे रागव संसर्गछोड़नेका उपदेश व कर्मोंसे राग संसर        | Ť                  |
|            | करनेसे हानिका उदाहरणपूर्वक निरूपण                                            | २७४                |
| 8 % 8      | ज्ञानही मोक्षका कारण है इसकी सिद्धि                                          | २७६                |
| १४२ से १४३ | अज्ञान-पूर्वक किए गए बत नियम, शील और तप से मोझकी प्राप्ति नहीं होती।         | २८१                |
| 888        | परमार्थसे बाह्य जीव अज्ञानसे मोक्षका हेतु न जानते हुए ससारके हेतुभूत पुण्यक  | Ť                  |
|            | मोक्षहेतु समझकर पुण्य कर्मों में आसक्त रहते हैं।                             | 548                |
| १५५        | जीवादि पदार्थीका श्रद्धान, उनका अधिगम और रागादिकका परिहार, इस                |                    |
|            | रत्नत्रयभावकी मोक्ष-मार्ग रूपताका वर्णन                                      | २८६                |
| १५६        | परमार्थरूप मोक्षके कारणसे मिन्न अन्य कर्मीका निषेध ।                         | २८६                |
| १५७ से १५६ | कर्म मोक्षके कारणका धात करता है उसका दृष्टान्तपूर्वक निरूपण                  | २६०                |
| १६०        | कमें में स्वयं बाधपनेकी सिद्धि                                               | ₹39                |
| १६१ से १६३ | मिच्यात्व, अज्ञान और कषाय सम्यय्दर्शन-ज्ञान-चरित्र के प्रतिपक्षी है।         | ₹8=                |
|            | ५–आस्रवाधिकार                                                                |                    |
| १६४ से १६४ | मिथ्यात्व, अविरति, योग और कवाय जीव जजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। उन       | r                  |
|            | दोनों में परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव होनेसे आस्रवकी उपपत्ति                 | ₹00                |
| १६६        | ज्ञानीके आस्त्रवोंका अभाव और पूर्णनिवद्ध कर्मीका जाननपना                     | きっき                |
| ₹5         | राग-द्वेषमोहरूप अज्ञानमय परिणामोके ही आस्रवपनेका नियमन                       | ₹01                |
| १६८        | जीवके रागाविसे असकीर्ण भावकी संभवताका कथन                                    | ३०६                |
| १६९        | ज्ञानीके द्रव्यास्त्रवोंके अभावका निरूपण                                     | ₹05                |
| १७०        | ज्ञानी किस प्रकार निराक्षव होता है, ऐसी जिज्ञासाका समाधान                    | ३१०                |
| १७१ से १७६ | अज्ञानी और ज्ञानीके आस्त्रवकी सभवता व असभवता का ग्रुक्तिपूर्वक वर्णन         | <b>३१</b> २        |
| १७७ से १८० | राग-द्वेष-मोह अज्ञान परिणाम ही अनस्रव है, वह ज्ञानीके नही है। अतः ज्ञानीके   | ō                  |
|            | कर्मबन्ध भी नहीं है।                                                         | ३२०                |
|            | ६—संवर अधिकार                                                                |                    |
| १०१ से १०३ | संवरके मूल उपायभूत भेंदविज्ञानका निरूपण                                      | ३२                 |
| १८४ से १८४ | भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है, उसका उदाहरणपूर्वक वर्णन      | ₹₹                 |
| १८६        | गृद आत्माको जानने से शुद्धात्माकी प्राप्ति है और अशुद्ध जानने से अशुद्धात्मा | r                  |
|            | की प्राप्ति है, सुद्धात्माकी प्राप्तिसे सवर है                               | ₹ ₹                |
| १८७ से १६२ | सवर किस प्रकार से होता है इसका अनुक्रमिक वर्षन                               | ३३६                |
|            | ७निर्जरा अधिकार                                                              |                    |
| £39        | द्रव्यनिर्भराका स्वरूप व द्रव्यनिर्जराका कारण                                | \$88               |
| 888        | भावनिर्जराका स्वरूप व भावनिर्जराका परमार्थ आधार                              | 380                |
| ११५        | पुर्गलकर्मोदयका उपमोग होनेपर कर्मसे न बँधनेका आधार ज्ञानसामर्थ्य             | 38€                |
| 988        | विषयोपभोग होनेपर भी कर्मसे न बँधनेका आधार तीव्र वैराग्य सामर्थ्य             | ३५०                |
| 9 8 19     | जान व वैरामाके प्रामकांका जनगणनार्थक स्वयतिकारण                              | 305                |

| गाचा सं०           |                                                                                                                                      | रम्भ पुष्ठ संग |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| १६= से १६६         | सम्यग्दृष्टि सामान्यरूपसे तथा विशेषरूपसे स्वपरको स्वभाव रूप व अस्वभावरूप                                                             | , -            |
|                    | उन उनके स्वलक्षणों से जानता है।                                                                                                      | \$48           |
| 700                | सम्यग्दृष्टि ज्ञान-गैराग्य संपन्त होने से कर्मविपाकप्रमव भावोंको छोड़ देता है                                                        | ३५७            |
| २०१ से २०२         | रागी जीव सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं होता इसका सयुक्तिक समाधान                                                                           | \$40           |
| ₹0₹                | अपने एक शास्त्रत अविकार ज्ञायक पदमें स्थिर होनेका उपदेश                                                                              | 7 6 7          |
| २०४                | बात्माके एक ज्ञायक स्वभाव पदका आलम्बन ही मोक्षका कारण है। आत्माका पर                                                                 | मार्थ          |
|                    | यद अभेद है ज्ञानमें जो भेद हैं वे कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे हैं।                                                                   | 356            |
| २०४                | ज्ञानस्वभावसय पर ज्ञानसे ही प्राप्त होता है। ज्ञानगुणसे रहित लोक ज्ञानस्वरूप                                                         |                |
|                    | पदको प्राप्त नहीं कर सकते।                                                                                                           | 398            |
| 705                | ज्ञानपदमें ही रमण करने व तृप्त रहनेमें उत्तम सुखका लाभ                                                                               | १७१            |
| २०७                | ज्ञानी परद्रव्यको क्यों नही ग्रहण करता है ?                                                                                          | ३७३            |
| २०८ से २०६         | परिग्रहके त्यागका परमार्थ विधान                                                                                                      | ३७४            |
| २१० से २१३         | ज्ञानीके अज्ञानमय भाव रूप इच्छाके नहीं होनेके कारण धर्म, अधर्म, बाहार, पानक                                                          | ſ              |
|                    | परिग्रह नहीं है।                                                                                                                     | ३७७            |
| 288                | ज्ञानी सर्वत्र निरालम्ब निश्चित आयक मावरूप है इसका सकारण समर्थन                                                                      | ३६४            |
| २१५ से २१७         | उत्पन्न उदयका भोग उपभोग ज्ञानीके वियोगबुद्धिसे होता है। अनागत उदयकी ज्ञान                                                            | Ì              |
|                    | बाञ्छा नही करता, वह जानता है कि वेदकवेद्यभाव समय-समयपर नष्ट हो जाते                                                                  |                |
|                    | हैं । एक वस्तुविषयक वेदक वेद्य भाव यूगपत हो ही नहीं सकते, इसलिए उसके                                                                 |                |
|                    | बंध और उपभोगके निमित्त भूत संसार-देह-सम्बन्धी राग नहीं होता                                                                          | ३८७            |
| २१८ से २१६         | ज्ञानी कर्मोंके बीच पडा हुआ भी कर्मोंसे लिप्त नहीं होता, जैसेकि सुवर्ण कीचडमें                                                       |                |
|                    | पडा हुआ भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता, अज्ञानी कर्मरजसे लिप्त होता है, जैसे                                                           |                |
|                    | की चड़में पड़ा हुआ लोहा की चड़से लिप्त हो जाता है।                                                                                   | 358            |
| २२० से २२३         | ज्ञान स्वभावको छोडकर अज्ञानसे परिणत हुआ जीव अज्ञानी होता है इसका                                                                     |                |
|                    | रुटान्तपूर्वक समर्थन                                                                                                                 | ₹€७            |
| <b>२</b> २४ से २२७ | कर्मफल की इच्छा करने वाला कर्मसे लिप्त होता है, विना वाछा कर्म करें तो                                                               |                |
|                    | लिप्त नहीं होता इसका द्रष्टांतपूर्वक स्पव्टीकरण                                                                                      | 808            |
| २२८                | सम्यग्दब्दि आत्मा स्वरूपमे निःशंक होनेके कारण इहलोक, परलोक, वेदना,                                                                   |                |
|                    | अरक्षा, अगुष्ति, मरण और आकस्मिक इस प्रकार सातो भयोसे विमुक्त रहता है                                                                 | ४०४            |
| २२६ से २३६         | निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमुढद्ध्टि, उपगृहन, स्थितकरण, बात्सत्य                                                          |                |
|                    | और प्रभावना-सम्यग्दर्शन के इन आठ अगोंका निश्चयनयकी प्रधानतासे दिग्दर्शन                                                              | 308            |
|                    | ू<br>⊏—अंध अधिकार                                                                                                                    |                |
|                    |                                                                                                                                      |                |
| २३७ से २४१         | उपयोगमें रागादिकका करना ही बंधका कारण है इसका सद्द्यान्त कथन<br>सम्याद्धि उपयोगमें रागादिक नहीं करता और न रागादिक का स्वामी होता है। | ४२१            |
| २४२ से २४६         | इस कारण सम्यग्दिष्ट के बंध नहीं होता, इसका सद्ब्यान्त कथन                                                                            | Va             |
| ****               | इस कारण सम्यन्त्राध्य के बाध नहां हाता, इसका सदृष्टान्त कथन<br>आसी खीर अज्ञानीका परिचय                                               | 850            |
| 280                |                                                                                                                                      | 8.36           |
| २४८ से २४८         | क्साका जावत करनका, भारनका, दुःखा-सुखा करनका अध्यवसान प्रगट<br>अज्ञान है, मिध्याभाव है, इसका संयुक्तिक विवरण                          |                |
|                    | अज्ञान ह, ानव्यानाय ह, इसका संयुक्तिक विवरण                                                                                          | 835            |
|                    | ( 38 )                                                                                                                               |                |
|                    | · - /                                                                                                                                |                |

| गाया सं०          | ्व विषय<br>व                                                                        | मारम्ब पृष्ठ सं० |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| २४६ से २६४        | <sup>ल</sup> उन्तु अज्ञानमय अध्यवसान ही बन्धका कारण है                              | XXX              |
| २६४               | अपना अध्यवसान भाव ही बन्धका कारण है, अन्य कोई भी आश्रयभूत वस्तु                     |                  |
|                   | बन्धका कारण नहीं                                                                    | ४४१              |
| २६६ से २६७        | अध्यवसान अपनी अर्थिकया करने वाला न होनेसे मिथ्या है                                 | <b>४</b> १४      |
| २५८ से २६६        | सिध्यादृष्टि जीव कियागर्म, विषयमान व ज्ञायमान संबंधित अज्ञानरूप अध्यवसान-           |                  |
|                   | से अपनी आत्माको जनेक अवस्थारूप कर डालता है                                          | ४४=              |
| २७०               | जिनके उक्त तीनों ही प्रकारके अज्ञानरूप अध्यवसान नहीं है, वे शुभ अशुभ किसी           |                  |
|                   | कमंसे लिप्त नहीं होते इसका विवरण                                                    | 868              |
| २७१               | अध्यवसानके अर्थका ७ नामोंसे स्पष्टीकरण                                              | 868              |
| २७२               | अध्यवसानके निषेधसे पराश्रित समस्त व्यवहारनयका निषेध हो जाता है                      | ४६६              |
| २७३               | केवल व्यवहारका जालम्बन अभव्य भी करता है, पर भूतार्थस्वरूपकी श्रद्धा                 |                  |
|                   | नहीं होने से व्रत, समिति गुप्ति पालकर और ग्यारह अग पढकर भी वह अज्ञानी               |                  |
|                   | मिथ्यादृष्टि ही है, उसे मोक्ष नहीं है                                               | ४६८              |
| 508               | शास्त्रोका ज्ञान होनेपर भी अभव्य जीव सहजात्मस्वरूपकी श्रद्धा नहीं होनेसे गुण-       |                  |
|                   | विकास नहीं कर पाता                                                                  | 8€€              |
| २७४               | अभव्यको धर्मकी श्रद्धा भोगके निमित्त है, कर्मक्षयके निमित्त नहीं है                 | ४७२              |
| ७६ से २७७         | रत्नव्रयविषयक व्यवहार और निक्चयका स्वरूप                                            | 808              |
| ७६ से २६०         | रागादिक भावोंका निमित्त परद्रव्य है, बात्मा नहीं                                    | ४७७              |
| <b>८१ से</b> २६२  | आत्मा रागादिकका कर्ता किस रीतिसे है, उसका कथन                                       | 840              |
| द <b>३ से</b> २५७ | द्रव्य और भाव में निमित्त-नैमित्तिकताका उदाहरण देते हुए आत्माके विकारा              |                  |
|                   | कर्तुं त्वका समर्थन                                                                 | 858              |
|                   | ६-मोक्ष अधिकार                                                                      |                  |
|                   |                                                                                     |                  |
| १८८ से २६०        | जो जीव बन्धका तो छेद नहीं करता परन्तु मात्र बधके स्वरूपको जानकर ही                  |                  |
|                   | सन्तुष्ट होता है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। मोक्ष तो बन्धके छेरनसे ही होता है।    | 8€€              |
| २८१               | जैसे बन्धकी चिन्ता करने-पर भी बन्ध नहीं छूटता वैसे ही मान्न कर्मबन्धविषयक           |                  |
|                   | चिन्तवन से ही बंध नहीं हटता                                                         | 8EX              |
| १६२ से २६३        | बन्धस्वभाव व आत्मस्वभःवको जानकर बन्धसे विरक्त होनेसे हो सकने वाले                   |                  |
|                   | बन्धके छेदन-से ही मोक्ष होता है                                                     | 866              |
| 588               | कर्मबधके छेदनेका करण प्रज्ञारूप शस्त्र ही है                                        | 338              |
| २६५               | प्रज्ञारूप करणसे आत्मा और बन्ध दोनोंको पृथक् करके प्रज्ञासे ही आत्माको              |                  |
|                   | ग्रहण करने और प्रज्ञासे ही बघको छेदनेका उपदेश                                       | χοş              |
| २६६               | जैसे प्रज्ञाके द्वारा आत्माको बन्धसे विभक्त किया, वैसे ही प्रज्ञा द्वारा ही आत्माको |                  |
|                   | ग्रहण करना चाहिये                                                                   | X08              |
| १९७ से २९९        | आत्माको प्रकादारा किस प्रकार ग्रहण करना चाहिये इसका सामान्य विधिसे व                |                  |
|                   | विद्येष विधिसे कथन                                                                  | ₹0₹              |
| 300               | चिन्मयभावको ही स्व मानने वाला अन्य भावको कभी स्वीकार नहीं कर सकता                   | ४१२              |
|                   |                                                                                     |                  |

| गाषा सं०   | विषय                                                                                                                                                        | प्रारम्भ पृष्ठ सं० |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ३०१ से ३०३ | परद्रव्यको ग्रहण करने वाला अपराधी है, अत: वह बन्धनमें पड़ता है, परद्रव्यको                                                                                  |                    |
|            | ग्रहण करनेका अपराध न करनेवाला बन्धनमें नहीं पड़ता                                                                                                           | X & R              |
| ३०४ से ३०४ | शुद्ध सहजात्मस्वरूप की दृष्टिसे हटना वपराध है, स्वरूपाराधना के बलसे निरपराध                                                                                 |                    |
|            | हुआ आत्मा नि शक व निबंन्ध होता है                                                                                                                           | ४१७                |
| ३०६से ३०७  | प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण से रहित अप्रतिक्रमणादिस्वरूप तीसरी अवस्थास<br>आत्मा निर्दोध होता है। इस सहज स्वरूपकी उपलब्धिके बिना द्रव्यप्रतिक्रमणादिसे         |                    |
|            | कारमा निदाय हाता हा इस सहण स्वरूपका उपलब्धकावना द्रव्यप्रातकमणादस<br>भी मोक्षमार्थ नहीं मिलता                                                               |                    |
|            | ·                                                                                                                                                           | ४११                |
|            | <b>१०—सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार</b>                                                                                                                           | ,                  |
| ३०८ से ३११ | बात्माके अकत्रत्वका समुक्तिक सोवाहरण आख्यान                                                                                                                 | ४२७                |
| ३१२ से ३१३ | आत्मा व प्रकृतिका परस्पर निमित्तसे बन्ध और बन्धका मूल कारण जीवका अज्ञानभाव                                                                                  | ४३१                |
| ३१४ से ३१४ | जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होना और नष्ट होना न छोड़े तब तक                                                                                     |                    |
|            | अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंयत है। छोड़नेपर ज्ञाता द्रष्टा सममी होता है                                                                                       | <b>४ ३ ३</b>       |
| ३१६        | कर्तृत्वकी सरह मोक्तृत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है, जीव अज्ञातसे ही भोक्ता                                                                                  |                    |
|            | होता है।                                                                                                                                                    | ४३६                |
| ₹9'9       | जैसे मीठे दुग्धको पीते हुए भी सर्प निविध नहीं होते, इसी प्रकार भलीभाति शास्त्रोंको                                                                          |                    |
|            | पढ़कर मी अमन्यजीन प्रकृतिस्वभावको नहीं छोड़ता, अतः वह भोवता ही है                                                                                           | ४३ व               |
| 395        | ज्ञानी कर्मफलका मोक्ता नहीं है वह तो कर्मफलका मान्न ज्ञाता है                                                                                               | #8º                |
| ३१६ से ३२० | ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नही है, मात्र ज्ञाता द्रष्टा है इसका दृष्टान्तपूर्वक कथन<br>जो आत्माको ससारका कर्ता मानते हैं उनको भी लौकिक पृश्वोकी माति नित्यकर्तृत्व | ४४२                |
| ३२१ से ३२३ | जा आत्माका संसारका करा सानत ह उनका भा लाकिक पुरुषाका सात । लत्यकतृत्व<br>का प्रसंग आनेसे मोक्ष नहीं होता                                                    | 1154-              |
| ३२४ हे ३२७ | का प्रसम जानस मादा नहा हाता<br>जो व्यवहारमायाको ही निश्वय मानकर आत्माको परद्रव्यका कर्ता मानते हैं, वे                                                      | 88€                |
| 410 6 410  | मिथ्याद्धि है। ज्ञानीजन निश्चयसे जानते है कि परमाणुमाल भी भेरा नहीं है।                                                                                     |                    |
|            | जो तथ्यसे अपरिवित हैं वे ही परद्रक्यके विषयमें कर्तत्वका आध्य रखते है                                                                                       | યુષ્ટદ             |
| ३२० से ३३१ | अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) ही अपने भावकर्मका कर्ता है, इसका युक्तिपूर्वक कथन                                                                                    | ***                |
| ३३२ से ३४४ | बात्माका कर्तुत्व और अकर्तुत्व जिस तरह है उस तरह शका समाधानपूर्वक                                                                                           |                    |
|            | स्याद्वाद द्वारा सिद्ध करना ।                                                                                                                               | ४४=                |
| ३४४ से ३४८ | जो कर्मको करनेवाला है मोगने वाला वही है अथवा दूसरा ही है, इन दोनों एकान्तों                                                                                 |                    |
|            | का युक्तिपूर्वक निषेध                                                                                                                                       | 37%                |
| ३४६ से ३४४ | कर्ता-कर्म का तथा भोक्ता-भोग्य का भेद-अभेद जिस प्रकार है, उसी प्रकारसे नयके                                                                                 |                    |
|            | विभागसे दृष्टान्तद्वारा वर्णन ।                                                                                                                             | ४७४                |
| ३४६ से ३६४ | निश्चय और व्यवहारके कथनकी खड़ियाके दृष्टान्तसे स्पष्टीकरण                                                                                                   | ४८१                |
| १६६ से १७१ | ज्ञान और ज्ञेय सर्वया भिन्न है, ऐसा जाननेके कारण सम्यय्दृष्टिको विषयोंमें,                                                                                  |                    |
|            | कर्मोमें, कार्योमें राग-द्वेष नहीं होता। राग-द्वेषकी लान अज्ञानभाव है।                                                                                      | XEX                |
| ३७२        | बन्यद्रव्य बन्यद्रव्यमें कुछ भी गुणोत्पाद नहीं कर सकता                                                                                                      | 33%                |
|            | ( 48 )                                                                                                                                                      |                    |
|            | ( 4)                                                                                                                                                        |                    |

परमङ्ग्य-न्वरूप में स्थित होता है वह उत्तम सुलस्य होता है। प्रारम्भिक ५ गायावों के नामसंज्ञ व धातुसंज्ञ प्रकाशित होनेसे रह गये हैं उनका विवरण

गाया १-नामसंत्र-सञ्बक्तिङ, धुन, अचल, अणोबम, गइ, पत्त, समयपाहुड, इम, ओ, सुव केवलिभणिय । घायु-संत्र-संद स्तुतौ, वष्च व्यवतायां वाचि ।

342

गाया २ — नामसंत्र — जीव, चरित्तदसणणाणद्वित, त, हि ससमय पुग्गलकम्पपदेसट्ठिय, त, परसमय । धातु-संत्र — बाण अवबोधने ।

गाचा ३ — नामस्त्रेत — एमर्साण च्छयगत्र, समअ, सन्धत्य, सुंदर, लोय, बंघकहा, एयत्त, त, विसवादिणी । क्षातुस्त्र स—हो सत्ताया ।

गाचा ४ -- नामसंज्ञ -- सुरपरिचिदाणुमूदा, सन्त, वि, कामभोगवधकहा, एयत्त, उवलंभ, णावरि, ण, सुलह, चिहत्त । वातसंज्ञ -- मुंच भोगे, वध वधने ।

गाचा १—नामसङ्क-त, एयसविङ्क्त, खप्प, सविङ्क, बदि, पमाण, छल, ण । धातुसंज्ञ—दरस दर्शनायां, चुक्क अंग्रेने, यत्त पवेषणे, गाहु पहले ।

नोट---प्राकृतपदिविदण संस्कृतपदिविदण ने साथ दिये गये। केवल २-१ उत्तरह बन्सर बावेसाजहां संस्कृतपद द्विवयनको जगह प्राकृतपद बहुवयन बाता है। सो बहां प्राकृत पद के साथ विवयनत अलग-अलग दी गई है।

# कहाँ क्या सुधारें

| লগুত গুৱ                                                                         | पुष्ठ पश्ति            | নম্ব গ্ত                         | वृष्ठ पंक्ति    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| चतुर्दशाञ्ची-सप्तदशाञ्ची                                                         | त्र -११                | भावा-नालोकाताभावानालोकाता        | ₹ <b>२५—२</b>   |
| एयत्तस्तुवलंभीएयत्तस्युवलंभो                                                     | 48-3                   | प्रतिष्ठितं । प्रतिष्ठितं,       | ३२ <b>८−१</b>   |
| ज्ञानिना — ज्ञानिनो                                                              | ₹१-१                   | मुपलभमान — मुपलभमानः             | ₹₹ <b>५—9</b>   |
| परमार्थं प्रतिपादकत्व-परमार्थप्रतिपादकत्व                                        | 24-8                   | ज्ञानवैराग्य — ज्ञानवैराग्याभ्या | ३५६-१०          |
| चेतनेतपर — चेतनेतर                                                               | 24-68                  | अनत्माअनात्मा                    | ३६०-=           |
| स्थानीय परम-स्थानीयपरमं                                                          | <b>#</b> 7-8           | सर्वज्ञानसर्व ज्ञान              | ₹६-४            |
| निर्जयनिर्जरकोभय                                                                 | ₹७-१०                  | अत्रहोहअतोऽह                     | ३७५–१           |
| बर्समानवर्तमान                                                                   | 85-R                   | अतः — अतः सुखितदुः खितान् करोमि  | 880-6           |
| नारमारनात्मनानारमाऽनारमना                                                        | <b>₹</b> ₹~ <b></b> ¶  | ततोवध निमित्ता—ततो वधनिमित्ता    | ४६२–६           |
| पुर्गलद्रव्यश्चपुर्गलद्रव्य च                                                    | <b>६६</b> -३           | सर्गताध्यवसर्गताध्यव             | ४६५-१           |
| र्युगलप्रन्यसम्बद्धाः<br>रिष कथमपि—अधि कथमपि                                     | 4 4—4<br>€७—३          | पुणा यपुणो य                     | ४७२–२           |
|                                                                                  |                        | निकावरक्षाचानिकायरक्षा चा        | ४७8−6 ई         |
| इन्दिये — इदिये                                                                  | <b>७६−</b> २           | ज्ञानी भी—कानी भि                | 800-0           |
| मान मायामानमाया                                                                  | 59- <b>१</b> १         | तस्तु—तैस्तु                     | ४६३–६           |
| सर्वाध्वप्यवस्थासु—सर्वास्वप्यवस्थासु<br>पर्योप्तापर्योप्ता — पर्याप्तापर्याप्ता | १२ <b>८</b> - <b>८</b> | तथासति—तथा सति                   | 8=2-8           |
|                                                                                  | e-e1                   | निमित्तक—निमित्तनैमित्तिक        | 855-8           |
| वर्णा दिमान्वर्णादिमान्                                                          | 93=-7                  | गुणस्तुगुणास्तु                  | 8==-60          |
| वसंवतं                                                                           | 488-5                  | द्विधाकनणं — द्विधाकरण           | 8-138           |
| जावनिवद्धाजीवनिवद्धा                                                             | 6 x x - £              | तु उउ                            | 884-7           |
| कुर्वाण — कुर्वाण:                                                               | १७५-१०                 | २६३ 🔃 बध तथा आत्माके स्वभाव      | 86=-8           |
| ततोऽयमात्म — ततोऽयमात्मा                                                         | 3-039                  | पद्य को जानकर स्वलक्षण से        |                 |
| किलज्ञानी—किलाज्ञानी                                                             | ₹०२–€                  | हुआ बुध,हुआ जो,                  | <b>8</b> ₹≃−₹   |
| जुदे जुद्धे                                                                      | <b>२२०-२</b>           | निपतितरभसा — निपतित रभसा         | x ∘ २—१         |
| यतो खल्बातमायतो न खल्बातमा                                                       | ₹२६−३                  | बन्धों सेबन्धों का               | X o ∮—&         |
| एवमिह्र — एवमिह                                                                  | 25=-8                  | करता—करना                        | x o ∮&          |
| चवचैव                                                                            | 33=-88                 | तेऽहनास्मि—तेऽह नास्मि           | ¥ १ ३ <b>−१</b> |
| बस्तु – बस्त्                                                                    | 937-8                  | मुपेत्यनित्यमुपेत्य नित्य        | x 5.8-3         |
| परिणम परिणाम                                                                     | 5R=-68                 | अनन्य उनसेअनन्य है उनसे          | 3-e5x           |
| मुभागुम प्रवृत्तिशुभाशुभप्रवृत्ति                                                | ₹४६-9                  | कारण भावोकारणभावो                | 4 5€- 6         |
| करेणु कुट्टिनीकरेणुकुट्टिनी                                                      | २७५⊶⊏                  | भवेत्तान्मिथ्या भवेत्तावन्मिथ्या | x = =-==        |
| संसग — ससर्ग                                                                     | ₹७६-१०                 | निश्चिनुमः किच्—निश्चिनुमः । किच | x & 3 - 8       |
| पबट्ठंति — प्वट्टित                                                              | ₹₹ <i>5</i> - ₹        | जिन समयसे जिनसमयसे               | ५६६–१४, १६      |
| ततोततो हेत्वमावे                                                                 | <b>३२०−१</b> २         | त्यीवी                           | 3メッメ            |

| अभुद्ध शुद्ध<br>बाशयआशय                                                                                                        | पृष्ठ यंक्ति<br>४०२–१३                          | १३ ६वे पेज पर ६७वाकलका लिखना गाणाटीका<br>केळान्त मे ४०                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चेत्रियतुनिमित्तकेन — चेत्रियितुनिमित्तकेन<br>बादि पर — लादिश्र<br>पूर्णकृत — पूर्णकृत<br>सास ण याणाए<br>सम्माधस्य — धस्माधस्य | x e ? e<br>x e ? ?<br>e ? ? ?<br>e 3 !!- ? o    | युतकुम्माभिधानेपि कुम्भो घृतमयो न चेत्<br>जीवो वर्णादिमज्जीवजलनेपि न सम्मयः ॥ ४० ॥<br>२३०वें पेज पर १२४ नाया टीका के अन्त में ६४वां<br>कतमा लिखें— |
| वस्ता वस्त्र — वस्त्र वस्त्र मध्यवसानं<br>त्वरूपं — स्वरूपं<br>पृद्वीतुं — पृद्वीनं<br>विद्वार्षां — विद्वार्षां               | € X 5-X<br>€ X 3-5<br>€ 3 € - 5 3<br>€ 4 0- 5 0 | स्थितेति जीवस्य निरन्तरायास्वभावभूता परिणामशक्तिः।<br>तस्या स्थितायां स करोति भावंय स्वस्य तस्यैव भवेत्स।<br>कर्ता। ६५ ।                           |

### अपनी बानचीन

अिय आत्मन् ! तू स्या है ? विचार्! जानस्य पदार्थं!! तेरा इन व्हयोके साथ वया कोई सम्बन्ध है यवार्थं ? नहीं, नहीं, कुछ भी परिणमन कर नहीं स्वा नहीं ? यो कि "कोई किसीका कुछ भी परिणमन कर नहीं सकता"। मैं जानस्य आत्मा हूँ, हूँ, स्वय हूं, इसीवियं अनादिशे हुँ, मैं किसी दिन हुआ होऊ, पहिले न या यह वा त नहीं। न या तो किर हो भी नहीं सकता। किर ध्यान दे—इन नर जन्मते पहिले तू था ही! वया या? अनवकात निगोदिया या। वहा क्या बीती ? एक सेकिल्डमें २३ बार पैदा हुआ और मरा। औभ, नाक, आज, कान, मन तो या ही नहीं ओर या यारीर। जानकी कोरते देवों तो जकता रहा, जहां त्वा और मरा। औभ, नाक, आज, कान, मन तो या ही नहीं ओर या यारीर। जानकी कोरते देवों तो जकता रहा, जहां त्वा अरेर मरा। अप कुछ में तुरी दशा। मुयोग हुआ तब उस दुदेवाले निकला। प्रत्यो हुवा तो कोदा गया, इटराया, ताइ गया, सुरगते कोड़ा गया। जल भी तो तू हुजा, तब कोटाया गया, विचीरा गया, विचीरा गया, विचीरा गया, विचीरा गया। विचीर हुआ, तब पानीते, राखते, भूतने, कुसाया गया, वदेगा या। वा हु हुआ, तब पंखोते, जिलते विचीरा गया। विचीर हुआ, तब पंखोते हैं विचीरा गया। विचीर हुआ, तब पंखोते हैं विचीरा गया। विचीर कुण तादि भी! बताओं कीन रक्षा कर सहसा ? स्वा तो दूर हिता हुआ। केत दुआ राज हिता है। किस पान रही तो जिल्दा ही आया में मुने जांत हैं। विचीर सुने अरेर। तो है स्वति किसते किरते हिता ही भी भी शुक्त पात है। तो तो है वत्ति किरते हिता ही भी भी जिल्दा ही जाय में मुने जांत हैं।

### **५ परमात्म आरती ५**

### ॐ जय जय अविकारी।

जय जय अविकारी, स्वामी-जय जय अविकारी।

हितकारी भयहारी, शाक्वत स्विब्हारी। ॐ ' ''' ।।टेका।

काम कोध मद लोभ न माया, समरस सुख्धारी। स्वामी सम०

ह्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी। ॐ जय'''' ।।१॥

हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव संतित टारी। स्वामी भव०
तुव भूलत भव भटकत, सहत विपति भारी। ॐ जय'''' ।।२॥

परसंबंध बंध दुख कारण, करत अहित भारी। स्वामी करत'''

परम ब्रह्मका दशन, चहुँगति दुखहारी। ॐ जय''' ।।३॥

ज्ञानमूर्ति हे सस्य सनातन, मुनिमन संचारी। स्वामी मुनि'''

निविकल्प शिवनायक, शुचिगुण भंडारी। ॐ जय'''' ।।॥॥

बसो बसो हे सहज ज्ञानधन, सहज शान्तिचारी। स्वामी सहज'''

टलें टलें सब पातक, परबल बलधारी। ॐ जय''' ।।॥॥

### ५ आत्म भक्ति ५

मेरे शास्त्रत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे।

तेरी भक्तीमें क्षण जाँय सारे।। टेक।।
ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, कस्पनाओंका इकदम विलय हो।
भ्रान्तिका नाश हो, शान्तिका वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी...।।१।।
सर्व गतियोंमें रह गतिसे न्यारे, सर्व भावों में रह उनसे न्यारे।
सर्वगत आत्मगत, रत न नाहीं विरत, ब्रह्म प्यारे।तेरी...।।२।।
सिद्धि जिनने भि अबतक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई।
मेरे संकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे।तेरी...।।३।।
देह कर्मादि सब जगसे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसे पारे।
नित्य अन्तः अचल, गुप्त ज्ञायक अमल, ब्रह्म प्यारे।तेरी...।।॥।।
आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयोंमें नित श्रेय तू है।
सहजानन्दी प्रभो, ब्रन्त्यांमी विभो, ब्रह्म प्यारे।तेरी...।।॥।

### ५ आत्मरमण ५

मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हूँ, मैं सहजानन्द स्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥
हूँ ज्ञानमात्र परभावशून्य, हूँ सहज ज्ञानघन स्वयं पूर्ण ।
हूँ सत्य सहज आनन्दधाम, मैं सहजानन्द०। मैं दर्शन०॥१॥
हूं खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमें मेरा कुछ काम नहीं ॥
परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं सहजानन्द०। मैं दर्शन०॥२॥

आऊं उतरू रमलूँ निजमें, निजकी निजमें दुविधा ही क्या ॥ निज अनुभवरससे सहजतृष्त, मैं सहजानन्द०। मैं दर्शन०॥३॥

### मंगलतंत्र

## 🕉 नमः शुद्धाय, ॐ शुद्धं चिदस्मि

मैं ज्ञानमात्र हूं, मेरे स्वरूपमें अन्यका प्रवेश नहीं, अतः निर्मार हूं। मै ज्ञानघन हूं, मेरे स्वरूपमें अपूर्णता नहीं, अतः कृतार्थ हूं। मैं सहज आनन्दमय हूं, मेरे स्वरूपमें कष्ट नहीं, अतः स्वर्यतृप्त हूं। ॐ नमः शुद्धाय ॐ शुद्ध चिदिस्म।

# अतस्म कीर्तन अ हं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आतम राम ॥टेक॥

मैं वह हूं जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान। अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहें राग वितान ॥१॥ मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान॥ किन्तु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ॥२॥ सुख दुख दाता कोइ न आन, मोह राग रुष दुख की खान॥ निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहिं लेश निदान॥३॥ जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम॥ राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम॥४॥ होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम॥॥ दूर हटो परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम॥॥॥



# पूज्यपाद-श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दावार्यविरचितः

# समयसारः

पूर्व-रंगः

# पूज्यपाद-श्रीमदमृतचन्द्रसृरिकृता श्रात्मस्यातिः

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते । बित्स्वमावाय मावाय सर्वमावाग्तरच्छिदे ।।१।। स्रमन्तधर्मग्रस्तस्यं पश्यस्ती प्रत्यगात्मनः । स्रमेकान्तमयो सूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ।।२॥ परपरिण्तिहेतोर्मोहनाम्नोनुमावादविरतमनुमाध्यव्याप्तिकत्मावितायाः । सम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रभूतेंमैवतु समयसारव्यास्ययैवानुभूतेः ॥३॥

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री गुरुवर्ध्य श्रीमत्सहजानन्दकृत चतुर्वशाङ्की टीका

टीकायत प्रथम भंगलाखरणका अर्थ—स्वानुभवसे प्रकाशमान, चैतन्यस्वभावमय, शुद्ध सत्तास्वरूप, सर्वभावोंको एक ही समयमें जानने वाले प्रयवा सर्व भावान्तरोंको हटाने वाले समयसारके लिये नमस्कार हो।

भावार्थ-- द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मसे रहित केवल चित्रकाशमय प्रात्माको समयसार कहते हैं। समयसार कार्यसमयसार प्रभुको भी कहते हैं और समयसार प्रध्यात्मोपदेशके लक्ष्यभूत परमब्ह्यस्वरूपको भी कहते हैं। सो इष्ट प्रभुको व इष्ट तत्त्वको 'समयसार' शब्द कहकर नमस्कार किया गया है। प्रसंगिबवरण् — पूज्य श्री ग्राचार्य कुन्दकुन्ददेव द्वारा रचित समयप्राभृत ग्रन्थराजको ग्रात्मस्याति नामक टीका रचते समय पूज्य श्री अमृतचन्द्र जी सूरिने ग्रयने दृष्टको समयसारके नामसे इस कारण नमस्कार किया है कि इष्ट देवका सामान्यस्वरूप शुद्ध ग्रात्मा है। सो प्रभु द्वस्थतः शुद्ध ग्रात्मा है। सो प्रभु द्वस्थतः शुद्ध ग्रात्मा है। सो प्रभु द्वस्थतः शुद्ध ग्रात्मा है। जो द्रव्यतः सहजस्वरूप है, उसकी ग्राराधनासे ही प्रभु प्रभु हेए हैं। इसी ग्रनादि ग्रान्त प्रहेतुक श्रन्ताः सहजस्वरूपको ग्राराधनाके लिये यह प्रन्थोपदेश है। ग्रतः समयसारके लिये यहाँ सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है।

तध्यप्रकाश—(१) स्वानुभवसे प्रकाशमान इस विशेषण्से यह सिद्ध हो गया कि ग्रास्मा तथा ज्ञान मोमांसकसम्मत जैसा सर्वथा परोक्ष नही, किन्तु वह स्वानुभवसे स्वमें स्वयं स्वको जानता है। (२) इसो विशेषण्से सिद्ध है कि ज्ञान नैयायिकसम्मत जैसा स्वयं प्रपनेको नहीं जानता ऐसा नहीं, किन्तु ज्ञान स्वसंवेद्ध है। (३) विस्त्वभाव इस विशेषण्से सिद्ध हुमा कि नैयायिक-मोमांसकादिसम्मत जैसा गुरागुणीमें सर्वथा भेद नहीं, किन्तु वस्तु गुरामय है, ग्रास्मा चैतन्यस्वभावमय है। (४) भावाय इस विशेषण्से शून्यवादसम्मत सर्वथा ग्रमाववादका निराकरण हुमा, क्योंकि ग्रास्मा सद्भूत है। (४) सर्वभावान्तराच्छिद इस विशेषण्से सर्वज्ञता की सिद्ध हुई, मीमांसकसम्भत ग्रसवंज्ञताका एकान्त नहीं। (६) इसी विशेषण्से सिद्ध है कि ग्राह्मस्वह्य सर्वविकारोंसे परे है।

सिद्धान्त—(१) परमगुद्धिन्तस्वरूप भ्रात्मा शुद्धनयात्मक ज्ञानानुभूतिसे ज्ञातव्य है। (२) ज्ञान स्वसम्बेद्ध है। (३) गुण गुणीमें भेद नहीं है। (४) श्रात्मा चैतन्यात्मक स्वास्तित्व से समवेत है। (४) श्रात्मा सर्वे परपदार्थोंका ज्ञाता है। (इनकी दृष्टियों क्रमसे निम्नाकित है)

हष्टि— १-गुद्धनय (४६)। २-कारककारिकभेदक सद्भूतव्यवहार (७३)। २-पर-मशुद्धनिष्क्यनय (४४)। ४-म्रन्ययद्रव्याधिकनय (२७)। ५-स्वाभाविक उपचरित स्वभाव-व्यवहार (१०५)।

प्रयोग — सहजिसद्ध अन्तस्तरककी धर्मात् समयसारकी उपासनासे हो आत्मा सदाके लिये सकल संकटोंसे मुक्त होता है। अतः समस्त परपदार्थोंका स्थाल छोड़कर अपनेको सहज-सिद्ध चैतन्यमात्र अन्तस्तरवस्य सहज अनुअवना चाहिये, ॐ युद्धं चिदिस्म। यह प्रायोगिक प्रन्तस्तरवसक्ति हो परमार्थतः समयसारके लिये नमस्कार है।।१।।

टीकागत द्वितीय मंगलाचरएका धर्य-धनन्तधर्मात्मक, प्रत्यगात्माके तस्वको ध्रव-लोकन करने वाली तथा दशनि वाली धनेकान्तमयी मूर्ति नित्य ही प्रकाशमान होद्यो ।

भाषार्थ—जिसमें ग्रनेक अंत (धर्म) है, ऐसा जो ज्ञान तथा बचन उस रूप मूर्ति नित्य ही प्रकाशरूप हो । वह मूर्ति ऐसी है कि जिसमें अनन्त धर्म है ग्रीर कैसी है ? प्रत्यक्—

सजातीय विजातीय परद्रव्योंसे भिन्न, परद्रव्यके गूलपर्यायोंसे भिन्न तथा परद्रव्यके निमित्तसे हुए प्रपने विकारोंसे कथंचित भिन्न एकाकार ऐसा जो ग्रात्मा उसके तत्वको देखती है ग्रयित् श्रवलोकन करती है। यहाँ सरस्वतीकी मूर्तिको श्राशीवैचनरूप नमस्कार किया है। जो लोकमें सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है, लोकको प्रायः उसका भाव विदित नहीं है, इसलिये उसका यथार्थ वर्णन किया है। जो सम्यक्तान है, वह सरस्वतीको सत्यार्थ मूर्ति है। उसमें भी सम्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान है जिसमें सब पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासित होते है, वही अनन्त धर्मीसहित ग्रात्म-तत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है ग्रीर उसीके अनुसार श्रतज्ञान है, वह परोक्ष देखता है, इसलिये यह भी उसीकी मूर्ति है तथा द्रव्यश्रुत वचनरूप है सो यह भी उसीकी मूर्ति है, क्योंकि वचनों द्वारा घनेक धर्म वाले घात्माको यह बतलाती है। इस तरह सब पदार्थीके तत्वको जताने वाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयो सरस्वतीको मृति है। इसी कारण सरस्वतीके नाम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी मादि बहतसे कहे जाते है। यह मनन्त घमींको स्यात्पदसे एक धर्मीमें ग्रविरोधरूप साधती है, इसलिये सत्यार्थ है । आत्माका जो ग्रनन्तधर्मा विशेषण दिया है, उसमें अनन्त धर्म कीन-कीन हैं ? वस्तुमें सत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व प्रदेशबस्व, चेत-नत्व, अचेतनत्व, मृतिमत्त्व, अमृतिमत्त्व इत्यादि धर्म तो गुए। हैं और उन गुणोंका तीनों कालोंमें समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय हैं, वे धनन्त है तथा एकत्व, धनेकत्व, नितय-त्व, ग्रनित्यत्व, भिन्नत्व, ग्रभिन्नत्व, गृद्धत्व, ग्रगुद्धत्व ग्रादि श्रनेक धर्म है, वे सामान्यरूप तो वचनगोचर है ग्रीर विशेषरूप वचनके ग्रविषय है, ऐसे वे भनन्त हैं सो ज्ञानगम्य हैं। ऐसा होनेपर प्रात्मा भी वस्तु है, उसमें भी प्रपने धर्म प्रनन्त है । उसमें से चेतनत्व प्रसाधारण है, यह दूसरे ध्रचेतनद्रव्यमे नहीं है धीर सजातीय जीवद्रव्य धनन्त हैं, उनमें भी चेतनत्व है तो भी निजस्यरूपसे जुदा-जुदा सत् है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेश भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए किसीका प्रदेश किसीमें नहीं मिलता । यह चेतनत्व अपने अनन्तधर्मीमें व्यापक है, इस कारगा इसीको भ्रात्माका तत्त्व कहा है। उसको यह सरस्वतीको मूर्ति देखती है भौर दिखाती है। इसलिये इस सरस्वतीको ग्राशोर्वादरूप वचन कहा है-यह सदा प्रकाशरूप रहे । इसीसे सब प्राणियोंका कल्यास होता है।

प्रसंगविवरण — समयसार तक पहुंच हो, एतदर्थं समयसारका, स्तका प्रध्यमन थाव-श्यक है। समयसारका व समस्त तत्त्वोंका परिज्ञान श्रुत (धागम) के घध्ययनसे होता है। वह श्रुतदेवता धनेकान्तमयी प्रृति है उसके नित्य प्रकट प्रकाशमान होनेकी भावना इस कारण को गई है कि धनेकान्तात्मक शास्त्रोपदेश जिन बीवोंकी उपलब्ध होगा वे धपना कस्याण कर सकेंगे।

तथ्यप्रकाश-(१) सर्व परवस्तुबोसे भिन्न, नैमित्तिक परभावोसे भिन्न व ग्रपने ही

स्वरूपमें तन्त्रय झाल्मा प्रत्यगारमा कहलाता है। (२) प्रत्यगारमा भी अनन्तधर्मात्मक है जैसे कि सभी पदार्थ धनन्तधर्मात्मक होते हैं। (३) अनन्त धर्मोमें धन्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुस्लखुत्व, प्रदेशवत्व, प्रमेयत्व झावि साधारण गुण हैं। वेतनत्व झसाधारण गुण हैं। अमु-तंत्रव झावि सनेक साधारणासाधारण गुण हैं। इन गुणोंके परिणमनरूप गुणपर्यो हैं। आकाररूप परिणमन द्रव्यपर्यो हैं। इन सबके झतिरिक्त एकत्व, अनेकत्व झावि झनेक खर्म हैं। इन सबमें तावात्म्यसमवेत झनन्तधर्मात्मक झाल्मवस्तु है। (४) अनन्तधर्मात्मक वस्तुका प्रतिपादन करने वाली इथ्यवाणी सनेकान्तमयी मूर्ति है।

सिद्धान्त—(१) प्रत्यगात्मा ध्रयवा धात्मा ध्रमन्त्वधात्मिक है। (२) ध्रात्मा साधारण गुण, ध्रसाधारएगुएग व पर्याय सामान्य धादि ध्रमंत धर्मासे ध्रमिन्न स्वभाव वाला है। (३) ध्रागममें ध्रमन्त्वधर्मात्मक वस्तुका भेदविधिसे भी परिचय कराया है। (४) ध्रागममें व्यवहारी जनोंके प्रतिबोधनार्थं भेदविधिसे भी प्रतिपादन है। (४) ध्रागममें लौकिक जनोंको ध्रमित्राय, निमित्त व प्रयोजन बतानेके लिये एक बस्तुका दूसरी वस्तुमें कर्नुत्व ध्रादि बतानेकी भाषासे याने उपचार भाषासे भी वर्णन है।

हृष्टि—१-प्रमाणसिद्धः । २-ग्रन्वयद्वव्याधिकनयः (२७) । ३-व्यवहारनयः (४०-६१) । ४-व्यवहारं (६२-१०२) । ४-उपचारं (१०३-१५२) ।

प्रयोग— झात्मा अनन्तधर्मात्मक है उसे नय व प्रमाणसे भली प्रकार परखकर परसे विभक्त व प्रपनेमें लन्मय प्रस्ययात्माके तथ्यका ज्ञान सतत बनाये रहना चाहिये, यही जैन-श्वासनके अध्ययनका प्रयोजन व फल है।

टीकागत प्रतिज्ञापक खन्वका अर्थ- शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति होनेपर भी मेरी परिएति परपरिएतिका निमित्तभूत जो मोहनीय नामक कर्म है उसके अनुभाव (उदयविषाक) से अनुभाव्य (रागादि परिणाम) की व्याप्तिसे निरन्तर कल्मापित (मलीन) है, सो समयसारको व्याख्या ही से मेरी इस अनुभूतिकी परमविशुद्धि होवे।

भावार्थ—टीकाकार पूज्य श्री अमृतचन्द्रजी सूरि कहते हैं कि मैं परमशुद्धह्रव्याधिक हिंछसे शुद्ध चैतन्यमात्र अविकार आनन्दमय हूं, परन्तु द्रव्य कोई परिएामे बिना रहता नहीं, मैं भी परिएाम रहा हूं, लेकिन मोहनीय नामक कर्मके उदयविभाकका निमित्त पाकर रागादि भावरूप मिलन परिणम रहा हूं। अब मैं सहज शुद्ध आत्मद्रव्यका निरूपण करने वाले समयसार प्रन्यराजकी व्याख्या कर रहा हूं सो इस ब्याख्या करनेका मेरा प्रयोजन यही है कि रागादि-मिलन असुभूति दूर होवे और शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभाव सहज आत्मतत्त्वकी अनुभूति प्रतिवि चर्याख्य भरी परमविशुद्धि होवे।

प्रसंगविवररा ्टीकाकार श्री सूरिजी समयसारकी व्याख्या करेंगे सो व्याख्या करने

ग्रय सूत्रावतारः---

वंदितु सञ्वसिद्धे धुवमचलमणोवम् गृहं पते । वोच्छामि समयपाहुडमिणामो सुयुकेवलीमिणायुं ॥१॥ वंदन करि तिद्धांको, धृव अचल अनूव जिन सुगति वाई । समयप्रायत कहंगा, यह शुतकेवलिप्रणीत स्रहो ॥१॥

वंदिस्वा सर्वसिद्धान् ध्रुवामचलामनुषमां गति प्राप्तान् । वश्यामि समयप्राभृतमिदं अहो श्रुतकेवलिभणितम् ।

प्रकृतिकाक्य— सर्वं, सिद्ध, ध्रृव, चन, उप-मा, यति, प्र-आप्त, सम्-अय, प्राभृत, इदम, अहो, ध्रृतकेवनित् भणित । मूलकातु— वदि अभिवादनस्तुत्योः, विधु गती, चल कम्पने, गम्लू, गती, अप्लू से पहिले व्याख्याका सम्बन्ध, प्रभिषेय, प्रयोजन व शक्यानुष्ठान परल लेना प्रावश्यक है। इस छन्दमें इन्ही चारोंका प्रकाश है। सम्बन्ध—समयसारकी व्याख्या करना है सो व्याख्यान व्याख्येय सम्बन्ध प्रकट है। प्रभिषेय—समयसारोक्त जुद्धात्मस्वरूप है। प्रयोजन—समयसारकी वर्चा व प्राराधनाके बलसे परमविशुद्धि (निर्मलता) प्राप्त करना है। शक्यानुष्ठान— याने किया जा सकने योग्य कार्य है ही।

तथ्यप्रकाश—(१) जीवके विकारका निमित्तकारण पुद्गालकमंत्रिपाक है, स्वयं जीव नहीं, यदि यह उपादान जीव ध्रपने विकारका खुद निमित्त कारण हो जाय तो विकार कभी नष्ट हो ही नहीं सकेगा, जीव विकारका नित्यकर्ता हो जावेगा। (२) यह धात्मा सहज चैतन्यमात्रमूर्ति है याने अविकारस्वरूप है।

सिद्धान्त —(१) विकार नैमित्तिक भाव है। (२) ब्रात्मा सहज शाख्वत चैतन्यमात्र पूर्ति है।

हष्टि—१-उपाधिसायेक म्रशुद्धद्रव्याधिकनय (२४) । २-परमशुद्ध म्रभेदविषयी म्रंतिम व्यवहारनय नामक द्रव्याधिकनय (१४), परमभावग्राहक द्रव्याधिकनय (२०)।

प्रयोग—जैसे कि व्याख्याकार पूज्य श्री सूरि जी ने व्याख्याके कार्यका प्रयोजन झपनी परिएाम विद्युद्धि निश्चित की है इसी प्रकार हम भी समयसार व झात्मख्याति व झन्य ग्रन्थों के स्वाध्यायका प्रयोजन झपने परिएामकी विद्युद्धि निश्चित करें याने सहजगुद्ध अन्तस्तत्त्वकी दृष्टिका पौरुष करके निर्मेलता प्राप्त करें।

टीकायत उत्यानिकाका ग्रयं-ग्रव सूत्रका ग्रवतार होता है ग्रयांत् पूज्य श्री कुन्द-

दस्थानीयान् भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मानं परात्मानं च निष्ठायानादिनिष्ठनश्रुतप्रकाशितत्वेन निष्ठलार्थसार्थसार्थसार्थात्कारिकेवलिप्रणोतत्वेन श्रुतकेबलिभिः स्वयमनुभवद्भिरिशिहतत्वेन च लम्भने, वच परिभाषणे, अयुगती, श्रु श्रवणे, भण शब्दार्थे। प्रविव्यत्ण —विदित्वा-असमाप्तिकी किया। सर्वसिद्धान्-द्वितीया बहुवचन, असमाप्तिकी किया। सर्वसिद्धान्-द्वितीया बहुवचन, असमाप्तिकी किया। एकवचन, गतिका विशेषण। गान-द्वितीया एकवचन। प्राप्तान्-द्वितीया बहुवचन, सिद्धोका विशेषण। वक्ष्यामकुन्दाचार्यं जो कुछ वर्णन करना हृदयमें रख रहे हैं उसमेंसे संगलाचरण रूप तथा प्रतिज्ञा-संकल्परूप प्रथम गाया प्रकट होती है।

मैं [ध्रुवां] ध्रुव [ध्रवलां] ध्रवल धोर [ध्रुपमां] ध्रुपम [गीत] गतिको [प्राप्तान्] प्राप्त हुए [सर्वलिद्धान्] सभी सिद्धोंको [बंबिस्वा] नमस्कार कर, [अहो] हे भव्यो, [ध्रुतकेविल्यारिग्तं] ध्रुतकेविल्यों द्वारा कहे हुए [इदं] इस [समयप्राश्रुतं] समयसार नामक प्राश्रुतको [बक्ष्यामि] कहुंगा।

तात्यर्थ—सिद्धभगवान होनेका प्रोग्राम रखते हुए घाचार्यं सिद्धभगवतको नमस्कार करके सिद्ध होनेके उपायभूत घाराध्य समयप्रतिपादक समयप्राभृतका कथन करेंगे।

टीकार्थ-- यहाँ ग्रथ शब्द मंगलके अर्थको स्चित करता है। और प्रथमत एव (ग्रंथकी द्यादिमें) सब सिद्धोंको भाव-द्रव्यस्तुतिसे अपने आत्मामें और परके आत्मामें स्थापन कर इस समय नामक प्राभुतका (हम) भाववचन श्रीर द्रव्यवचन द्वारा परिभाषण श्रारम्भ करते है. इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं । वे सिद्धभगवान सिद्ध नामसे साध्य जो झात्मा उसके प्रतिचछन्दके स्थानीय झादशें हैं। जिनका स्वरूप संसारी भव्य जीव चितवन कर. उनके समान श्रपने स्वरूपका ध्यान कर उन्होंके समान हो जाते हैं। श्रीर चारों गतियोसे विलक्षण जो पंचमगति मोक्ष, उसे पा लेते हैं। वह पंचमगति स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिये ध्रावरूपका भवलम्बन करती है, इस विशेषणसे सिद्ध हमा कि चारों गतियाँ परनिमित्तसे होती हैं, इस-लिये ध्रव नहीं है, विनश्वर हैं, इसलिये सिद्ध दशाका चारों गतियोंसे प्रथकपना प्रसिद्ध हमा। वह गति मनादिकालसे मन्य भावके निमित्तसे हुए परमें भ्रमणकी विश्रांति (म्रभाव) के वशसे भ्रचल दशाको प्राप्त हुई है, इस विशेषणसे चारों गतियोंमें परनिमित्तसे जो भ्रमण था उसका व्यवच्छेद हम्रा । जगतमें समस्त जो उपमायोग्य पदार्थ हैं, उनसे विलक्षण है--म्रदूभूत माहात्म्यके कारण जो किसीकी उपमा नहीं पा सकती । इस विशेषणसे चारों गतियोंमें किसी से समानता भी पायी जाती है इसका निराकरण हुआ। वह अपवर्गरूप है, धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्गमें न होनेसे वह मोक्षगति अपवर्ग कही गई है। ऐसी पंचम गतिको सिद्धभग-वान प्राप्त हए हैं । कैसा है समयप्राभृत ? अनादिनिधन परमागम शब्द-अह्म द्वारा प्रकाशित होनेसे तथा सब पदार्थोंके समूहके साक्षात् करने वाले केवली भगवान् सर्वक्रके द्वारा प्रणीत

प्रमारातामुपगतस्यास्य समयप्रकाशकस्य प्राभुताह्नयस्याहंत्प्रवचनावध्वस्य स्वपरयोरनादिमोह-प्रहारााय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषरामुपक्रम्यते ॥१॥

भविष्यत् क्रिया उत्तम पुरुष एकवचन । समयप्राभृत-कर्मकारक द्वितीया एकवचन । अहो-—अथ्ययः । इदं-कर्मविष्येषण । श्रुतकेवित्रभणित-कर्मविष्येषण द्वितीया एकवचन ।

होनेसे घोर केवलियोके निकटवर्ती साक्षान् सुनने वाले घोर स्वयं प्रतुभव करने वाले ऐसे श्रुतकेवलो गएाघर देवोके द्वारा कहे जानेसे प्रमाणताको प्राप्त हुन्ना है, तथा समय प्रथात् सर्व पदार्थं प्रथवा जोव पदार्थंका प्रकाशक है। घोर घरहंत भगवानके परमागमका ग्रवयव (श्रंश) है। ऐसे समयप्राभृतका घनादिकालसे उत्पन्न हुए घपने घोर परके मोह—-ग्रज्ञान मिथ्यात्वके नाश होनेके लिये मैं परिभाषण (व्याख्यान) करूंगा।

भावार्थ--यहाँपर गायासूत्रमें भ्राचार्यने "वक्ष्यामि" क्रिया कही है, उसका अर्थ टीका-कारने "बच परिभाष ऐ" धातुसे परिभाषण लेकर किया है। उसका आशय ऐसा सूचित होता है कि जो चौदह पूर्वमे ज्ञानप्रवाद नामा छठे पूर्वके बारह 'वस्तु' ग्रधिकार हैं, उनमें श्री एक-एकके बीस-बीस प्राप्तत अधिकार हैं, उनमें दसवें वस्तुमे समय नामक जो प्राप्त है, उसका परिभाषण ग्राचार्यं करते हैं। सुत्रोंकी दस जातियाँ कही गई है, उनमें एक परिभाषा जाति भी है। जो ग्रधिकारको यथास्थान सूचना दे वह परिभाषा कही जाती है। इस समयनामा प्राभृतके मूल मुत्रोंका ज्ञान तो पहले बढ़े धाचार्योंको था भौर उसके अर्थका ज्ञान प्राचार्योंकी परिपाटीके अनुसार श्री कृत्दकृत्दाचार्यको था । इसलिये उन्होंने समयप्राभृतके परिभाषासूत्र रचे हैं। वे उस प्राभृतके प्रयंको ही स्चित करते हैं, ऐसा जानना। मंगलके लिये सिद्धोंको जो नमस्कार किया ग्रीर उनका 'सर्व' ऐसा विशेषण दिया, इससे वे सिद्ध ग्रनन्त हैं, ऐसा ग्रभिप्राय दिखलाया श्रीर 'शृद्ध ग्रात्मा एक ही है, ऐसा ग्रन्य ग्राशयका व्यवच्छेद किया। ससारीके शुद्ध ग्रात्मा साध्य है, वह शुद्धात्मा साक्षान् सिद्ध है, उनको नमस्कार करना उचित ही है। श्रतकेवली शब्दके प्रथमें श्रत तो प्रनादिनिधन प्रवाहरूप ग्रागम है ग्रीर केवली शब्द से सर्वज्ञ तथा परमागमके जानने वाले श्रुतकेवली हैं, उनसे समयप्राभृतकी उत्पत्ति कही गई है। इससे ग्रंथकी प्रामाणिकता दिखलाई, भौर भ्रपनी बुद्धिसे कल्पित होनेका निषेध किया गया है । धन्यवादो छत्रस्य (धल्पज्ञानी) अपनी बुद्धिसे पदार्थका स्वरूप अन्य प्रकारसे कहकर विवाद करते है, उनकी असत्यार्थता बतलाई है। इस ग्रन्थका ग्रभिषेय तो शुद्ध श्रात्माका स्वरूप है. उसके वाचक इस ग्रन्थमें शब्द हैं, उनका बाच्यवाचक रूप सम्बन्ध है भीर शुद्धात्मा के स्वरूपकी प्राप्ति होना प्रयोजन है। शक्यानुष्ठान तो है ही।

प्रसङ्कविषरेस- गुद्धात्मा होना साध्य है, ग्रीर द्रव्यकर्म भावकर्म व नोकर्म (देह) से रहित गुद्धात्मा सिद्ध भगवान होना सहबसिद्ध गुद्धात्मतस्व समयसारकी उपासनासे हो तत्र तावत्समय एवाभिधीयते---

जीवो चरित्तदंसग्ग्गाग्वाहिउ तं हि ससमयं जाग् । पुग्गालकम्मपदेसहियं च तं जाग्र परसमयं ॥२॥ दर्गन ज्ञान चरितमें, सुस्थित जीवोंको स्वसमय जानो ॥ स्रोपाधिक मायाके, सुवियोंको परसमय जानो ॥२॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः (त हि स्वसमयं जानीहि । पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ।

योऽयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभोवेऽवतिष्ठमानस्वान् उत्पादव्ययध्मीव्यवयानुप्रतिल-क्षण्या सत्त्यानुस्युतत्रवेतन्यस्वरूपत्वान्नित्योदितविद्यदृष्टिण्यान्तित्योतिरनंतधर्माधिक्टकैधर्मित्वा-दुष्टोतमानद्रव्यत्वः क्रमाकमत्रवृत्तविविद्यभावस्वभावत्वानुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकारावभास-नसमर्थत्वादुपात्तवैद्यदृष्ट्यौकरूपः प्रतिविद्यित्वग्राह्यतिस्थितवर्त्तनानिमित्तत्वरूपित्वाभावाद-

प्रकृतिशब्द--जीव, चरित्र, दर्शन, ज्ञान, स्थित, तत्, स्व, समय, पुद्गल, कमं, प्रदेश, पर, समय। मूलबातु--चर चरणे, दृशिर प्रेक्षणे, ज्ञा अववीधने, ष्ठा गतिनिदृत्तो, अय गती। पद्मिवदण--जीव:-प्रथमा एकवचन। चरित्रदर्शनज्ञानस्थित: प्रथमा एकवचन, कमंकारक। जानीहि-जा धातु लोट्लकारका मध्यम पुरुष एकवचन। पुद्गलकमंप्रदेशस्थित-द्वितीया एक-शक्य है। ग्रतः शुद्धात्मतस्वप्रतिपादक समयसार ग्रन्थकी रचनाके ग्रारम्भमें पूष्य श्री कुन्दकुन्द्याचार्यने सिद्धभगवानका वन्दन किया है।

तध्यप्रकाश--(१) स्वाभाविक स्थिति ध्रुव हुमा करती है। (२) उपाधिरहित केवल की स्थिति भ्रवल हुमा करती है। (३) सिद्धदशा गितरहित स्थिति है, म्रतः सिद्धको उपमा देनेको अन्य कुछ है ही नहीं, ही यही कहा जा सकता है कि सिद्धदशा तो सिद्धदशाके ही समान है। (४) भावस्तुतिसे भक्तके भ्रात्मामें प्रयुका स्थापन होता है। (४) द्रव्यस्तुतिसे दूसरे भ्रात्मा भी भ्रपनेमें प्रभुका स्थापन करते हैं। (६) समयसारकी प्रामाणिकताके ३ चिद्ध निर्देशित है—(क) धनादिनिधन परम्परागत भ्रायमसे इसका प्राकट्य है। (ख) सकल पदार्थ का साक्षात्कार करने बाले प्रभुकी दिव्यस्कृतिसे भ्रागम निकला है। (ग) स्वयं भ्रमुक करने वाले श्रुतकेविलयोने इसे बताया है। (७) इस रचनाका प्रयोजन मोहविध्यंस है।

सिद्धान्त—(१) सिद्धदशा कभी भी मिटती नहीं । (२) प्रभुस्तवनादिमें म्रात्मा म्रपने ही ज्ञानका परिणमन कर रहा है।

दृष्टि— १— सादिनित्य पर्यायाधिक नय (२६) । २— कारककारिकभेदक सद्भूतव्य-वहार (७२) ।

प्रयोग---सिद्ध भगवंतकी श्रीभवन्दनाके समय श्रपनेमें यह श्राशय हद करना चाहिये कि मुक्ते सिद्धभगवान होना है।।१।। साधारण्यिद्भयतास्वभावसद्भावाच्याकाशयमधिमंकालपुद्रालेभ्यो भिन्नोऽस्यंतमनंतद्रव्यसंकरेऽपि स्वरूपादप्रचयवनात् टंकोत्कीर्ण्यितस्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः, समयत एकत्वेन युगपण्यानाति गच्छति चेति निरुक्तेः । प्रयं खलु यदा सकलभावस्वभावभावनसमर्थविद्यासम्स्पादकविवेकण्योतिरुद्गमनात्समस्तपरद्रव्यात्प्रच्युन्य स्वाक्षात्रस्वभावनियतवृत्तिरूपारमतत्वैकस्वगतत्वेन वर्तते तदा दर्शनज्ञानचारिकस्यित्वास्स्वमेकत्वेन युगपण्यानन् गच्छ्यस्य स्वसमय
वचन कर्मविद्योषण्य । तं—तत् शब्दका पुल्लिममे द्वितीया विभक्तिका एकवचन । हि-अध्यय । च-अध्यय ।
परसमयं—द्वितीया विभक्तिका एकवचन, कर्मकारक ।

प्रथम गाथामें समयके प्राभृत कहनेकी प्रतिज्ञा की थी वहाँ यह जिज्ञासा हुई कि समय क्या है, इसलिये प्रथम हो समयका स्वरूप कहते हैं—हे भव्य, जो [जीवः] जीव [चरित्र- दर्शनज्ञानस्थितः] दर्शन, ज्ञान घ्रोर चारित्रमे स्थित हो रहा है [तं] उसे [हि] निश्चयसे [स्वसमयं] स्वसमय [जानीहि] जानो। [च] ध्रीर जो जीव [पुद्गलकमंप्रदेशस्थितं] पुद्ग्गलकमंके प्रदेशोमे स्थित है [तं] उसे [परसमयं] परसमय [जानीहि] जानो।

तात्पर्य—स्वभावमे स्थित जीव स्वसमय है। परभावमें स्थित जीव परसमय है। स्वसमय व परसमय दोनों भवस्थावोंमें प्यापक प्रत्यागातमा समय है।

टीकार्य-जो यह जीव नामक पदार्थ है वह ही समय है। क्योंकि समय शब्दका ऐसा म्रथं है—'सम्' तो उपसर्ग भीर 'म्रय गतीं' धातु है उसका गमन मर्थ भी है तथा ज्ञान मर्थ भी है, 'सम्' का अर्थ एक साथ है। इसलिए एक कालमें ही जानना और परिएामन करना ये दो कियायें जिसमें हो वह समय है। यह जीव पदार्थ एक कालमें ही परिएामन करता है धीर जानता भी है इसलिए यही समय है। इस तरह दो कियायें एक कालमे होती है। वह समय नामक जीव नित्य ही परिणमन स्वभावमें रहनेसे उत्पाद व्यय ध्रीव्यकी एकतारूप-प्रनु-भूति लक्षण वाली सत्तासे युक्त है । वह चैतन्यस्वरूपी होनेसे निट्य उद्योतरूप निर्मल दर्शन-ज्ञान-ज्योतिस्वरूप है--चैतन्यका परिणमन दर्शनज्ञानस्वरूप है। ग्रनंत धर्मोंमें रहने वाला जो एक धर्मी उससे उसका द्रव्यत्व प्रकट हुआ है, क्योंकि अनुत्रधर्मोंकी एकता ही द्रव्यत्व है। क्रमरूप ग्रीर ग्रकमरूप प्रवत्त हुए जो ग्रनेक भाव उस स्वभावसे युक्त होनेसे उसने गुणपर्यायों को भंगीकार किया है। पर्याय तो कमवतीं हैं भीर गुए सहवर्ती होते है भीर सहवर्तीको श्रक्रमवर्ती भी कहते हैं। अपने भीर भन्य द्रव्योंके भाकारके प्रकाशन करनेमें समर्थ होनेसे उसने समस्त रूपको अलकाने वाली एकरूपता पा ली है अर्थात् जिसमें ग्रनेक वस्तुग्रीका ग्राकार भलकता है, ऐसे एक ज्ञानके प्राकाररूप है। पूथक-पूथक जो धवगाहन, गति, स्थिति घीर वर्तनाकी हेतुता तथा रूपित्व (द्रव्योके गूण) के झभावसे झीर झसाघारण चैतन्यरूप स्वभाव के सद्भावसे-- प्राकाश, धर्म, प्रधर्म, काल भीर पूर्गल-इन पाँच द्रव्योंसे भिन्न है, वह अनंत इति । यदा त्वनाखिबद्याकंदलीमूलकंदायमानमोहानुवृत्तितंत्रतया दृशिक्षप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपा-दात्मतत्त्वात्प्रच्युट्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावकत्वगतत्वेन वर्तते तदा पुद्गलकमेप्रदेश-स्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपञ्जानन् गण्छंश्च परसभय इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य द्वैविध्य-मुद्धावति ॥ २ ॥

प्रन्य द्रव्योसे प्रत्यन्त एकक्षेत्रावगाहरूप होनेपर भी ग्रपने स्वरूपसे न छूटनेसे टंकोत्कीर्एं चैतन्यस्वभावरूप है, ऐसा जीव नामक पदार्थं समय है। जब यह सब पदार्थोंके स्वभावके प्रकाशनोमें समर्थ ऐसे केवलज्ञानको उत्पन्न करने वाली भेदशानज्योतिके उदय होनेसे सब परद्रव्योसे प्रयक् होकर दर्शन-ज्ञानमें निश्चल प्रवृत्तिरूप ग्रात्मतत्त्वसे एकत्वरूप होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थिर होनेसे ग्रपने स्वरूपको एकत्वरूपसे एक कालमें जानता तथा परिएामन करता हुमा स्वस्तमय कहलाता है। भ्रीर जब यह ग्रनादि प्रविद्यारूप मूल वाले कंदके समान मोहके उदयके श्रनुत्तार प्रवृत्तिकी ग्राधीनतासे दर्शन-ज्ञान स्वभावमें निश्चत वृत्तिरूप प्रतिस्वत्व वृत्तिरूप प्रतिस्वत वृत्तिरूप प्रतिस्वत्व वृत्तिरूप प्रतिस्वत वृत्तिरूप प्रतिस्वत वृत्तिरूप प्रतिस्वत वृत्तिरूप प्रतिस्वत वृत्तिरूप प्रतिस्वत होते स्वप्ति स्वप्ति प्रतिस्वत होता है, तब पौद्गिलक कार्मण प्रदेशोमें स्थित होनेसे परद्रव्यको प्रपति होती है। इस तरह इस जीव नामक पदार्थके स्वसमय भीर परसमय—ऐसे दो भेद प्रकट होते है।

भावार्थ — जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है। वह इस प्रकार है कि पद तो 'जीव' ऐसे ग्रक्षर समूह रूप है ग्रीर इस पदसे जो द्रव्यपर्यायरूप ग्रनेकांतस्वरूप निश्चित किया जाय, वह उसका ग्रयं है। ऐसा पदार्थ उत्पाद-व्यय-ग्रीव्यमयी सत्ता स्वरूप है। दर्शनज्ञानमय चेत-नास्वरूप है, ग्रन-त्यमंस्वरूप द्रव्य है (ग्रीर जो द्रव्य है, वह वस्तु है, ग्रुगु-पर्यायवान् है) वह स्व-परप्रकाशक ज्ञान ग्रनेकाकाररूप एक है, ग्राकाशादिकसे भिन्न ग्रसाधारण चैतन्यगुरास्वरूप है ग्रीर यद्यपि वह ग्रन्थ द्रव्योसे एक क्षेत्रावगाहरूप स्थित है तो भी ग्रपने स्वरूपको नही छोडता। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। वह जब ग्रपने स्वभावमें स्थित होता है, तब तो स्वसमय है ग्रीर जब पौद्गिक्त कर्मप्रदेशोंमें स्थित होता हुगा परस्वभाव — रागद्वेय-मोह-स्वरूप परिशामन करता है तब परसमय है। ऐसे इस जीवक द्विविद्यता ग्राती है।

प्रसङ्किषवरण——समयसारके परिभाषणमें पहिले समयसार शब्दका बाच्य बताना चाहिये। सो समयसार शब्द द्वारा बाच्य प्रनादि धनन्त धहेतुक चैतन्यस्वरूपको एकदम कैसे समक्षाया जा सकता है सो पर्यायमुखेन पहिले समय याने धात्माको, स्वसमय व परसमयके लक्षणको बताया गया है ताकि ध्रासानीसे यह बात समक्षी जा सके कि जो स्वसमय व परसमयमें रहने वाला एकस्वरूप है वह समय है।

तथ्यप्रकाश-(१) उत्पादव्ययभ्रीव्ययुक्त होनेसे जीव सत् है, पदार्थ है, इस कथनसे

श्रयंतद् बाध्यते----

एयत्ति (एवर्यमुष्यो समय्यो सञ्बत्य सुंदरो लोए । बंधकहा एयते तेगा विसंवादिगा होई ॥३॥ सुन्दर शिव सत्य यहां, एक स्वरूपी विशुद्ध वितृ तत्त्वम् । किन्तु मृवा बन्धकवा, ब्रात्मविसंवादकारिगो बनती ॥३॥

एकत्वनिरुचयगतः समयः सर्वत्र मुन्दरो लोके। वधकर्यकन्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥३॥ समयग्राब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते। समयत एकीभावेन स्वगुरापयीयान् गच्छतीति निरुक्तेः। ततः सर्वत्रापि धर्मात्रमांकाणकालपुद्गलजीवद्वव्यात्मनि लोके ये यावंतः केचनाप्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यातमेग्नानंतस्वधर्मत्रक्रजुष्टिवनीपि परस्परमचुष्टिवनीऽत्यंतप्रस्या सत्ताविपि नित्यमेव स्वरूपादयतंतः पर्रूपेणापरिसामनादविनष्टानंतव्यक्तित्वाद्वञ्चोत्कीर्णा इव

प्रकृतिशब्द-- एकत्व, निय्चय, गत, समग्र, सर्व, सुन्दर, लोक, बन्ध, कथा, तद् विसवादिनी ।

मूलधातु— निज्ञ वयनं, गम्नु गर्नो, बन्ध बन्धनं, बद सदेशवने । पदिविवरण—ग्वन्धनिक्चयग्न, प्रथमा एकवनन । निर्माहित हुम्रा । (२) जीव उत्पादन्यय वाला भी है, इस अंशसे सांख्यादिका प्रपरिणामवाद निराकृत हुम्रा । (३) जीव प्रतिवन्धयम वाला भी है, इस अंशसे सांख्यादिका प्रपरिणामवाद निराकृत हुम्रा । (३) जीव प्रोव्ययुक्त भी है, इस अंशसे क्षिणिकैकान्त निराकृत हुम्रा । (४) जीव दर्णनिक्षानस्वरूप है, निक्त सांख्यादिसम्मत जैसा ज्ञानशून्य । (५) जीव प्रगन्तधमा है, निक्त क्षिणकवादसम्मत निरंग स्वलक्षणमात्र । (६) जीव प्रग्नपयियवान है, निक्त सांख्यादिसम्मत जैसा निर्पुण । (७) जीव विश्वरूपिकरूप है, इससे पराप्रकाशकवाद व मस्वसवेदवादका निराकरण हुम्रा । (६) जीव पुराप्यायवान है, विक्त सांख्यादिसम्मत जैसा निर्पुण । (७) जीव विश्वरूपिकरूप है, इससे पराप्रकाशकवाद व मस्वसवेदवादका निराकरण हुम्रा । (६) जीव पुराप्लादिसे भिन्न है इस कथनसे मात्र बाह्य वस्तुका ही सस्य मानुनेकी मान्यताका निरास हुम्रा । (६) निरुपाधिस्वभावमें उपयुक्त जीव स्वसमय है । (१०) ग्रीपाधिक भावोंमें उपयुक्त जीव परसमय है ।

सिद्धान्त—(१) जीव उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त है। (२) जीव ग्रनन्तथमा है। (३) जीव गुणपर्यायवान है। (४) निरुपाधिस्वभावोपयोगी स्वसमय है। (१) ग्रोपाधिकभावोपयोगी परसमय है।

हष्टि—१- उत्पादव्ययसापेक्ष श्रगुद्ध द्रव्याधिकनय (२५)। २- भेदकल्पनासापेक्ष श्रगुद्ध द्रव्याधिकनय (२६)। ३- श्रन्वयद्रव्याधिकनय (२०)। ४- गुद्धनिश्चयनय (४६)। ५- श्रगुद्धनिश्चयनय (४७)।

प्रयोग--- परसमयको कष्टमय व ध्रपित्र जानकर परसमयतासे उपेक्षा करना और स्वसमयको ध्रानन्दमय व पवित्र जानकर स्वसमयताको प्राप्तिके ध्राधारभूत समयसार सहज परमात्मतत्त्वको उपासना करना ध्रधति स्वभावमें स्वतत्त्वका ध्रनुभव करना ॥२॥

तिष्ठंतः समस्तिविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विश्वमनुगुह्ण्नतो नियतमेकस्वनिश्चयगतस्वेनैव सीन्दर्यमापध्येत प्रकारान्तरेण सर्वसंकरादिदोषापतः । एवमेकस्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति वन्धकथा—कर्ताकारक प्रथमा एकवचन । एकत्वे—सप्तमी० एकवचन । तेन-नृतीया एकवचन । विसंवादिनी-प्रथमा एकवचन कर्तृ विशेषण । अवित-विश्वमा ।

भव यह द्वैविध्य बाधित किया जाता है धर्षात् समयको द्विविधता ठीक नही है, वयोकि वह बाधासहित है। वास्तवमें समयका एकत्व होना ही प्रयोजनीय है। समयके एकत्वसे ही यह जीव शोभा पा सकता है [एकत्विकरच्यगतः] एकत्वके निश्चयको प्राप्त [समयः] समय [सर्वजलोके] सब लोकमें [सुंबरः] सुंदर है [तेन] इसलिए [एकत्वे] एकत्वमें [बंधकवा] दूसरेके साथ बंधकी कथा [विसम्बादिकी] विसम्बाद कराने वाली | मचित्त] है।

तात्पर्य--बन्धनमें संकट हैं, सहजशूद्ध बन्तस्तत्त्वमें पवित्रता व शान्ति है।

टीकार्य---यहां समय शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थं कहे जाते है, क्योंकि समय शब्दका श्रक्षरार्थं ऐसा है कि 'ममयते' श्रयांत् एकीभावसे प्रयने गुणपर्यायोंको प्राप्त हुआ जो परिएामन करे, वह समय है। इसलिए सब ही धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश, काल, पुद्राल और जीवद्रव्य स्वरूप लोकमें जो कुछ पदार्थं हैं, वे सभी यद्यपि ग्रपने द्रव्यमें ग्रंतमंग्न हुए अपने ग्रन्त धर्मोंका स्पर्ध करते हैं तो भी परस्परमें एक दूबरेका स्पर्ध नहीं करते और ग्रत्यन्त निकट एक वेत्रावगहरूप स्थित हैं तो भी सदाकाल निश्चयसे ग्रपने स्वरूपने खुत नहीं होते तथा समस्त विकद्ध कार्य और ग्रविकद्ध कार्यमें हेतुपनासे सदा विश्वका उपकार करते है, परन्तु निश्वयसे एकत्वके निश्चयको प्राप्त होनेसे ही मुन्दरता पाते हैं, वयोंकि जो ग्रन्य प्रकार हो जायें तो संकर व्यतिकर श्राद सभी दोष उसमें ग्रा जावें। इस तरह सब पदार्थोंका भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होनेपर जीव नामक समयको बंधको कथासे विश्ववदकी ग्राप्त होती है। वयोंकि बंधकयाका मूल पुद्राल कर्मके प्रदेशोंमें स्थित होना जिसका मूल है, ऐसी परसमयतासे पैदा हुई परसमय स्वसमयरूप द्विवयता जोवके ग्राती है। ग्रतः समयका एकत्व होना ही मुसिद्ध होता है।

भाषार्थ—-निश्चयसे सब पदार्थ धपने धपने स्त्रभावमें ठहरते हुए शोभा पाते हैं। परन्तु जीव नामक पदार्थकी धनादिकालसे पुद्गल कमेंके साथ बंध ध्रवस्था है, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है, इसलिए शोभा नहीं पाता। ध्रतः एकत्व होना ही धम्छा है, उसी से यह जीव शोभा पा सकता है।

प्रसंगविवरस्य --- प्रनन्तरपूर्वकी गायामें स्वसमय झीर परसमय ऐसे दो प्रकार बताये गये हैं, किन्तु यह झात्मवस्तुका सहजभाव नहीं हैं । सहज चैतन्यस्वभावके परिचयकी सुगमता जोबाङ्खयस्य समयस्य बंधकथाया एव विसंवादापत्तिः । कुतस्तन्यूलपुद्गलकमैप्रदेशस्थितत्वमूल-परसमयोत्पादितमेतस्य द्वैविध्यं । प्रतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते ॥३॥

के लिये ही स्वसमय परसमयका निर्देश किया गया है। पवित्रता व हित सहज चैतन्यस्वभाव के प्राश्रयसे ही है। ग्रतः ढिवियताके उपयोगसे हटकर निज सहज एकत्वमें ग्राना श्रावश्यक ही है सो इस एकत्वको बतुनिके लिये इस गाथाका श्रवतार हुमा है। तथ्यप्रकाश—१—एक ही क्षेत्रमें लोकमें ग्रनेक पदार्थ हैं ग्रथवा बद्ध पुदार्थ हैं तो भी

तथ्यप्रकाश— १—एक ही क्षेत्रमें लोकमें ब्रनेक पदार्थ हैं ब्रथवा बद्ध प्रदार्थ हैं तो भी सब केवल अपने अपने स्वरूपमें ही तन्मय हैं, समस्त परसे भिन्न हैं। २—कोई भी पदार्थ किसी भी पररूपसे नहीं परिएामता इसी कारण सबकी अपनी अपनी सत्ता कायम है। ३—अपाधिक भावोंके भाव व अभावके कारएा आत्मवस्तुमें द्विविधता आई है, किन्तु आत्म-स्वरूपमें द्विविधता नहीं है।

सिद्धान्त---१-निमित्तनौभित्तिक योग होनेपर भी वस्तुस्वातंत्र्य स्रमिट है । २-- प्रात्म-स्वरूप सहज चैतन्यमात्र एकत्वको प्राप्त है ।

हष्टि—१-उपाधिसापेक्ष अगुद्धद्रव्याधिकनय (२४), स्वद्रव्यादिप्राहक द्रव्याधिकनय (२६), परद्रव्यादिप्राहक द्रव्याधिकनय (२६), २-परमगुद्धनिष्क्यनय (४४)।

प्रयोग—पर जीवोकी घोर दृष्टि दें तो इस तरहकी परख बनायें कि सभी जीवोंमें एकेन्द्रिय ब्रादि सब प्रवस्थावोंमें घन्तः सहजसिद्ध चैतन्यस्वरूप सतत प्रकाशमान है। घपने ब्राप्यर दृष्टि दें तो समस्त भ्रीपाधिक भावोसे दूर रहनेके स्वभाव वाले सहज चैतन्यस्वरूपमात्र घपनेको निरखें।

#### ग्रब यह एकत्व असुलमतारूपसे बताया जाता है-

[सर्वस्य प्रापि] सब ही लोकोके [कासमोगर्वधकया] काम-भोग-विषयक बंधकी कथा तो [श्रुतपरिचितानुभूता] सुननेमें आ गई है, परिचयमें आ गई है और अनुभवमें भी आयो हुई है इसलिए सुलभ है। [नवरि] किन्तु केवल [विमक्तस्य] पर व परभावसे भिन्न [एक्तवस्य उपलंगः] आत्माके एकत्वका लाभ, उसको कभी न सुना, न परिचयमें आया और न अनुभवमें आया इसलिए [न सुलभः] सुलभ नहीं है।

तात्पर्य--- ब्रात्माका हितमय एकत्वस्वरूप ही सुना जावे, परिचित किया जावे प्रमु-

भवा जावे ताकि यह एकत्व सूल्भ हो जाये।

टीकार्थ — यदापि इस समस्त जीवलोकको कामभोगविषयक कथा एकत्वके विरुद्ध होनेसे प्रत्यन्त विसम्वाद करने वाली है — प्रात्माका प्रत्यंत बुरा करने वाली है, तो भी वह प्रातन्तवार पहले सुननेमें प्राई है, प्रनन्तवार परिचयमें घाई है भौर भनन्त बार भ्रनुभवमें भी

#### तथैतवसूलमत्वेन विभाव्यते-

# सुदपरिचिदागुभूदा सन्वस्स वि कामभोगबंधकहा। एयत्तस्सुवलंभी णुवरि गुसुलहो विहत्तस्स ॥४॥ जानो चुनो षरुमबो, जोवोने कामभोगबंधकवा।

इससे विविक्त यह निज, एक स्वभावी न ज्ञात हम्रा ॥४॥

श्रुनपरिचितानुभूता मर्वस्यापि कामभोगवंधकथा । एकत्वस्योपलभः नविर न मुलभो विभक्तस्य ।।४।।

इह सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रकोडाधिरोपितस्याश्रांतमनंतद्रव्यक्षेत्रकालभव-भावपरावर्त्तः समुपक्रांतम्रांतरेरुच्छक्रीकृतविश्वतया महता मोहग्रहेण गोरिव वाह्यमानस्य प्रस-भोज्ज् भिततृत्तातंकत्वेन व्यक्तांतर्मायस्योत्तस्य मृगतृत्त्तायमानं विषयग्राममुष्ठन्यानस्य परस्परमाचार्यत्वमाचरतोजनंतमः श्रुतपूर्वानंतमः परिचितपूर्वानंतमोऽनुभूतपूर्वा चैकत्वविरुद्धत्वे-

प्रकृतिहास्य--पुनाः परिचिताः, अनुभूताः सर्वः, अपि, कामः, भोगः बन्धः, कथाः, एकत्वः, उपलन्भः, नवरि, न, सुलभः, विभक्तः । **मूलधातु**--पुः थवणेः, चित् चेननेः, भ्रः सत्तायाः, किमः कामनायाः, भुजः भोगेः, डुलभप् प्राप्तौ । **पविचवरण--**-पृतपरिचितानुभूता-प्रथमाः एकवचनः स्त्रीलिङ्गः । सर्वस्य-पप्टीः एक-

ष्ठा चुकी है । यह जीवलोक संसाररूपी चक्रके मध्यमें स्थित है, जो निरन्तर ग्रनन्त बार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव व भावरूप परावर्तन करनेसे अमर्गा करता रहता है, समस्त लोहको एकछत्र राज्यसे वश करने वाले बलवान मोहरूपी पिशाचसे बैलकी भौति जोता जाता है, वेग से बढ़ो हुई नृष्णारूपी रोगके संतापसे जिसके अन्तरंगमें क्षोभ धौर पीड़ा हुई है, मृगकी नृष्णा के समान आन्त-संतप्त होकर इन्द्रियोंके विषयोंकी घ्रीर दौड़ता है । इतना ही नहीं, परस्पर धावायंत्र भी करता है अर्थात् दूसरेको भी कहकर अंगीकार कराता है । इसलिए काम-भोग की कथा तो सबको सुलभ है । परंतु निर्मल भेदविज्ञानरूपी प्रकाश सप्य दिखाई देने वाला भित्र धात्माको सुलभ है । परंतु निर्मल भेदविज्ञानरूपी प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने वाला भित्र धात्माको सुलभ है । परंतु निर्मल भेदविज्ञानरूपी प्रकाश स्पष्ट दिखाई है ने बाला भित्र धात्माको साथ एकरूप दरीखा हो रहा है, इसलिए उसका अत्यंत तिरोमात्र हो रहा है — आच्छादित है । इस कारण प्रपनेमें अनात्मज्ञता होनेसे, न अपनेको स्वयं भी जाना धौर दूसरे धात्माके जानने वालोंको संगति सेवा भी नहीं की, इसलिए वह एकरव न कभी सुननेमें स्नाया, न परिचयमें धाया और न कभी अनुभवमें ही ग्राया। इस कारण भित्र धाराके एकरवकी सुलभता नहीं है ।

भावार्ध—इस लोकमें सभी जीव संसाररूप चक्रपर चढ़े पाँच परावर्तनरूप भ्रमण करते हैं । वहाँपर मोहकमेंके उदयरूप पिशाचसे जोते जाते हैं, इसी कारणसे विषयोंकी चूळा रूप दाहसे पीड़ित होते हैं । उसमें भी उस दाहकी शान्तिका उपाय इन्द्रियोंके रूपादि विषयों नात्यंतिवसंवादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा। इदं तु नित्यव्यक्ततयातः प्रकाशमानमपि कथाय-चक्रेण सहैकीक्रियमाणुत्वादत्यंतितरोभूतं सत्स्वस्थानात्मज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न कदाचिदपि परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनुभूतपूर्वं च निर्मलिविवेकालो-कविविवतं केवलमेकस्वं। ग्रत एकत्वस्य न सलभत्वम् ॥४॥

वचन । अपि-अव्यय । कासभोगवंधकषा-प्रथमा एकवचन कर्ता । एकत्वस्य-यष्टी एकवचन । उपलभः-प्र० ए० । नवरि-अव्यय । न-अव्यय । मुलभः-प्र० ए० कर्नृ विशेषण । विभक्तस्य-यष्टी विभक्ति एक० ।

को जानकर उनकी घीर दौड़ते हैं। धीर परस्परमें भी विषयोंका ही उपदेश करते है। इस-लिये काम (विषयोंकी इच्छा) तथा भोग (उनका भोगना) इन दोनोंकी कथा तो घ्रनन्त बार सुनी, परिचय धीर घ्रनुभवमें घाई, इस कारएा सुलभ है। किन्तु सब परद्रव्योंसे भिन्न चैतन्यचमत्कारस्वरूप घ्रपने घात्माकी कथाका न तो स्वयमेव कभी ज्ञान हुमा घ्रीर जिनके हुमा, उनकी न कभी सेवा की, इसलिए इसकी कथा न कभी मुनी, धीर न वह कभी परि-चय ग्रीर घ्रनुभवमें ही घाई। इस कारएा घात्माके एकत्वका पाना सुलभ नही है, दुर्लभ है।

प्रसंगविवररण्—िजिस समयसारका, श्रात्माके एकत्वका लक्ष्य रखना है वह दुर्जभ क्यों रहा यह बताना इस कारएा श्रावश्यक है ताकि एकत्वको श्रोक्तल कराने वाले श्रपराधको मेटा जावे। इस उद्देश्यसे इस गाथाका श्रवतार हुझा है।

तथ्यप्रकाश $--(१)^{\vee}$  यह मोही सारे विश्वपर एक छन्न राज्य चाहता है, इस काररण कोल्हेंक बैलकी तरह विकल्प बोम्होंको डोता फिरता है। (२) इच्छाबोंके वेगसे तृष्णा उठनेके कारण इस जीवको छन्तरमे दुःख प्रकट हो रहा है। (२) यह जीव तृष्णामहारोगसे पीड़ित होनेसे विषयसाधनोको हापटा मारकर पकड़े हुए है। (४) विकल्प द्वारा कषायके साथ छपने एक त्वको मिला देनेसे मोहीको एक त्वका ज्ञान छस्तुलम है।

सिद्धान्त—(१) जीवलोकमें संसारो ग्रजानी जीवोंका संग्रह होता है। (२) यह जीव तृष्णाकी वेदना न सही जानेसे विषयसाधनोंको रोकता है।

ष्टिस्स्य १ - ग्रंशुद्ध ग्रपरसग्रहनय नामक द्रव्याधिकनय (८) । २ - परकर्नृत्वव्यव-हार (१२६) ।

प्रयोग—कामभोगवन्धकी दशा कष्टकारिणी है इस कारए। पञ्च इन्द्रियके विषयोंसे हटनेके लिए म्रानन्दिनिधान सहज मन्तरतत्त्वको चर्चा सुनने व इस एकत्वको म्रानुभवनेके लिये यह प्रयत्न हो—ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान हो हो । इस मभ्याससे निज सहज एकत्वस्य इपकी सुलभ्या हो जावेगी ॥४॥

इस ही कारए। अब भिन्न आत्माका एकत्व दिखलाया जाता है—[तं] उस [एक-त्वविभक्तं] एकत्विभक्त आत्माको [सहं] मैं [आत्मकः] आत्माके [स्वविभवेत] निज श्रत एवंतदुपदर्श्यते-

तं एयत्तविहतं दाएहं श्रप्पणो सनिहतेण । जदि दाएउज पमाणां चुिक्किज झलं ण घेतव्यं ॥५॥ श्रास्तविभवके द्वारा, उस एकत्वविभक्तको लखाऊँ। यदि लख जावे मानो, न लखे तो दोष मत गहना ॥४॥

तमेकत्वावभक्त दर्शयेहमात्मनः स्वविभवेन । यदि दर्शयेयं प्रमाण स्वलेय छलं न गृहीतव्यम् ।।५।।

इह किल सकलोद्भासिस्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविपक्षक्षोदक्षमातिनि-स्तुषयुक्त्यवलंबनजन्म। निर्मलविज्ञानघनोतिनिमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा

प्रकृतिसम्बर्ध-तत्, एकत्विभिक्त, आत्मत्, स्व, विभव, यदि, प्रमाण, छल, तः। मूलधातु-वि-भज विश्राणते । दशिर् अवलोकते । वि-भू सत्ताया । प्र-मा माने । स्वल सचलते । गृह प्रहणे । वैभव द्वारा [दशंये] दिखलाता हूं, [यिह] जो मैं [दशंयेयं] दिखलाऊँ तो उसे [प्रमारणे] प्रमाण (स्वीकार) करता [स्खलेयं] भौर जो कहीपर चूक जाऊँ तो [छलं] छल [न] नही [गृहोतस्यम्] ग्रहण करना ।

टीकार्थ — प्राचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्माका निज वैभव है उस सबसे मैं इस एकत्विविभक्त प्रात्माको विखलानेके लिये उद्यत हुमा हूं। मेरे ध्रात्माके निज वैभवका जन्म, इस लोकमें प्रकट समस्त वस्तुष्रोंको प्रकाश करने वाला ग्रीर स्यात् पत्से चिह्नित शब्द बह्म-प्ररहंतके परमागमको उपासनासे हुमा है। (यहाँ 'स्यात्' इस पदका तो कर्धचित् ग्रव्यं है प्रयांत् किसी प्रकारसे कहना ग्रीर सामान्यधमंसे वचनगोचर सब धर्मोंका नाम ग्राता है तथा वचनके ग्रागोचर जो कोई विशेष धर्म हैं उनका धतुमान कराता है। इस तरह वह सब वस्तुष्रोंका प्रकाशक है। इस कारण सर्वव्यापी कहा जाता है ग्रीर इसीसे अरहंतके परमागमको शव्यब्रह्म कहते हैं। उसकी उपासनाके द्वारा मेरा ज्ञान वैभव उत्पन्न हुमा है) तथा जिसका जन्म समस्त विश्वस — अन्यवादों द्वारा ग्रहण किये ग्रेस सर्वया एकांतक्य नयपक्षके निराकरण में समर्थ ग्रितिस्तुष (सुस्पष्ट) निर्वाधयुक्तिके ग्रवलंबनसे हैं, निर्मल विज्ञानघन ग्रात्मामें ग्रंत-निमान परमगुर सर्वज देत प्रपरगुर गएषपरादिकसे लेकर हमारे गुरुपर्यंतके प्रसादसे प्राप्त हुए शुद्धात्मतत्वके प्रमुगहद्वके उपदेशसे जिसका जन्म है; निरन्तर करते हुए ग्रास्वादमें प्राप्त ग्रीर सुन्दर ग्रानन्दसे मिले हुए प्रचुर जानस्वरूप व्यास्माके स्वसम्वदेवनसे जिसका जन्म है, ऐसा जो कुछ मेरे ज्ञानका वैभव है, उस समस्त वैभवके उस एकत्वविक्त का ग्रात्मका प्रस्ता हम्स है। हम्स

भ्रनवरतस्यदिसुन्दरानन्दमृद्वितामंदसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः कश्वनापि ममात्मनः स्थो-विभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकस्वविभक्तमात्मानं दर्शयेहिमिति बद्धव्यवसायोस्मि । किंतु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यं । यदि तु स्खलेयं तदा तु न खलग्रहणजागरूकभैर्यवितव्यम् ।।४।।

पदिविदरण--त-द्वितीया एकवचन । एकत्विनिभवत-द्वि० ए० । दश्ये-णिज-त नट् लकार उत्तम पुरुष एकचन । अह-प्रथम ए० । स्विनिभवेत-नृ० ए० । यदि-अय्यय । दश्येये-लिङ् लकार उत्तम पुरुष एक-चनन । प्रमाण-प्र० ए० । स्वतेयं-लिङ् लकार उत्तम० एक० । छल-प्र० ए० । गृहीतव्यम्-प्रथमा एक-चन, किया ।।।।।

लाता हूं। यदि दिखला दूंतो स्वयमेन प्रपने प्रमुभव प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना, यदि चूक जाऊँतो छल (दोष) ग्रहण करनेमें जागरूक नहीं रहना।

भावार्थ- प्राचार्थं प्रागमका ब्रध्ययन, युक्तिका ब्रवलम्बन, परापर गुरुका उपदेश पाना ग्रीर स्वसंवेदन--इन चार उपायोसे उत्पन्न हुए धपने ज्ञानके वैभवसे एकस्वविभक्त खुद्ध ग्रास्माका स्वरूप दिखलाते हैं। उसे मुनकर हे श्रोताश्रों, ग्रपने स्वसम्वेदन प्रत्यक्षसे प्रमाण करना, कही सभक्तमें न ग्रावे तो छल न मानना। ग्रास्मस्वरूपके जाननेका ग्रमोध उपाय. श्रमुभव है, इसीसे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करना।

प्रसंगिववरण्— प्रात्माका एकत्व लोगोंको ध्रमुलभ है यह बात प्रनन्तर पूर्व गायामें कही गई थी। सो एकत्वका लाभ ध्रमुलभ तो है, किन्तु घ्रत्यावश्यक है। एकत्वके लाभ विना मोक्षमार्ग मिलता हो नही है, इसी कारण प्राचार्यदेव उस एकत्वको दिखानेका इस गायामें संकल्प कर रहे है भीर लोगोंको एकत्व समक्रनेकी उमंग दिला रहे है।

तथ्यप्रकाश-(१) ग्रन्थकार ग्राचायँदेवने ग्रागम शास्त्रोका विपुल ग्रध्ययन मनन किया था। (२) दर्शनशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् होनेसे निस्तुष युक्तियोसे तस्वसिद्धिकी ग्रन्थ-कारमें पूर्णं क्षमता थी। (३) ज्ञाननिधान पर अपर गुरुकी विनय सेवाके प्रसादसे ग्रन्थकारकी शुद्धात्मृतस्वका श्रनुशासन मिला था। (४) ग्राचायँदेवने स्वयं स्वसंवेदन प्राप्त किया था। (४) महोपदेश सुननेपर भी श्रोता अपने ग्रनुभवप्रत्यक्षमे परीक्षा करके प्रमाण किया करता है।

सिद्धान्त—(१) स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रमाण माननेकी बान सही होनेपर भी स्वपरो-पप्रहका व्यवहार (कथन) चलता ही है उसका उद्देश्य निमित्त व प्रयोजनको दिखाना मात्र है।

हिष्ट--१- ग्रसंश्लिष्ट स्वजात्युपचरित ग्रसद्भूतव्यवहार (१२४)।

कोऽसौ शुद्ध झात्मेति चेत्-

णिव होदि अप्पमतो गो पमतो जाणुओ दु जो भावो । एवं भणुति सुद्धं णाओ जो सो उसो चेव ।।६॥ निह रागी न विरागी, केवल चैतन्यमात्र ज्ञायक यह ।

नाह रागा न विरागी, केबल चेतन्थमात्र ज्ञायक यह।

निर्माम शुद्ध वह जो, जात हुन्ना वह वही शाश्वत ॥६॥ नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो जायकस्तु यो भावः । एवं भणति शुद्ध कातो यः सतु सर्चैव ॥६॥

यो हि नाम स्वतः सिद्धत्वेनानादिरनंतो नित्योद्योतो विश्वदण्योनिर्भायक एको भावः स संसाराबस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्गश्लैः सममेकत्वेपि द्रव्यस्वभाव-निरूपण्या दुरंतकपायचक्रोदय्वैचित्र्यवणेन प्रवर्त्तमानानां पुण्यपापनिर्वर्तकानामुपात्तवैश्वरू-प्याणां भूभागुमभावानां स्वभावेनापरिरणमनात्प्रमत्तोऽप्रमत्तश्च न भवत्येष एवाणेषद्वव्यांतर-

नामसंक्र—ण, दि, अप्यमत्त, ण, पमत्त, जाणअ, दु, ज, भाव, एव, सुद्ध, णाअ, ज, त, ज, त, वेब । धातुसंक्र—हो सत्ताया, भण कथने । प्रकृतिशब्द—न, अपि, अप्रमत्त, न, झायक, तु, यन्, भाव, एवं, शुद्ध, ज्ञात, यत्, तत्, तु, तत्, च, एव । भूलधातु—मदी मोहने, ज्ञा अववोधने, भू मत्ताया, शुव शोचे, भण वाचि । पदिवदरण—न-अय्यय, अपि-अय्यय । भवति–लट् प्रथम पुरुष एकवचन । अप्रमत्त-प्रथमा एक०। न—

प्रयोग--- प्रागम प्रभ्यास, दार्शनिक बोध, सविनय गुरुसेवा और तत्त्वमननकी प्रति-र्वत साधना करते हुए सत्याग्रह (स्वभावहृष्टि) व असहयोग (परभावीसे उपेक्षा) से अपनेमं अपने सहजस्वरूपके अनुभवनेका पौरुष करना ॥५॥

प्रव ऐसा शुद्ध ग्रात्मा कौन है कि जिमका स्वरूप जानना चाहिये? ऐसे प्रश्नका उत्तररूप गाथा सूत्र कहते हैं—[तुयः] ग्रहो जो [जाग्कः मावः] जायक भाव है वह [ग्राप्रमत्तः श्रापि] ग्राप्रमत्त भी [न] नही है ग्रीर [न प्रमत्तः] न प्रमत्त ही है [एवं] इस तरह [शुद्धं] उसे गुद्ध [मर्साति] कहते है [च यः] ग्रीर जो [जातः] जायक रूपसे जात हुग्ना [सः] वह [स एव तु] वही है, ग्रन्य कोई नहीं।

#### तात्पर्य- ग्रन्तस्तत्त्व स्वसम्बेद्य सह्ज प्रतिभासस्वरूप है।

टीकार्य--जो एक जायक भाव है, वह अपने आपसे ही सिद्ध होनेसे (किसीसे उत्पन्न नहीं होनेसे) अनादिसत्तारूप है भ्रीर कभी विनाशको प्राप्त न होनेसे अनन्त है, नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। वह संसारको अवस्थामें अनादिबंधपर्यायकी निरूपणा (ग्रपेक्षा) से दूध जलकी तरह कर्मरूप पुद्गलद्रव्य सहित होनेपर भी द्रव्यके स्वभावकी ग्रपेक्षा से देखा जाय, तब तो जिसका मिटना कठिन है, ऐसे कथायोंके उदयकी विचित्रतासे प्रवृक्त

भावेभ्यो भिन्नत्वेनीपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाह्यनिष्किनिष्ठयहनस्येवाशुद्धत्वं यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रका-भानदशायां प्रदीपस्येव कर्तुं कर्मणोरनन्यत्वात् ज्ञायक एव ॥६॥

अध्यय । प्रमत्तः—प्रथमा एकः । ज्ञायकः—प्र० ए०' तु—अध्यय । यः—प्र० एकः । भावः—प्र० एकः । एवं--अध्यय । भर्गातः-लट्-अन्यपुरुष बहुवचन । शुद्ध-द्वितीया एकः । ज्ञातः-प्र० ए०। यः—प्र० ए०। सः— प्र० ए०। तु—अध्यय । सः—प्र० ए०। च—अध्यय । एव—अध्यय ।।६॥

हुए पुण्य-पापके उत्पन्न करने वाले समस्त झनेकरूप ग्रुप झगुप्र भावके स्वभावसे परिणमन नहीं करता (ज्ञायकभावसे जड भावरूप नहीं होता)। इसलिए वह ज्ञायकभाव प्रमत्त भी नहीं है और प्रप्रमत्त भी नहीं है और प्रप्रमत्त भी नहीं है। यही समस्त झन्य द्रव्योके भावोसे भिन्न रूपमें सेवित हुमा 'शुद्ध' ऐसा कहा जाता है। भीर जेयाकार होनेसे इसका ज्ञायकप्त प्रसिद्ध है तथा वाहने योग्य वाहा ईधनमें रहने वाली अग्निकी तरह ज्ञेयनिष्ठाकों कारण ज्ञायकपना प्रसिद्ध होनेसे उस ज्ञेय के द्वारा की हुई भी इस धारमांक प्रगृद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार प्रवस्थामें भी ज्ञायकभाव द्वारा जाना गया जो प्रपना ज्ञायकरत, वही स्वरूप प्रकाशकों (ज्ञानकी) ग्रवस्थामें भी ज्ञायकभाव द्वारा ज्ञाना गया जो प्रपना ज्ञायकरत, वही स्वरूप प्रकाशकों ती ती ती तो कमें ज्ञियक पही हुमा। वयोंके प्रभव विवक्षासे कर्ता तो स्वर्य ज्ञायक और कर्म जिसको ज्ञाना याने प्रपना द्वारा ये वोनों एक स्वर्य ही है, ग्रन्य नहीं है। जैसे दीपक घट-पटादिको प्रकाशित करता है, उनके प्रकाशकों अवस्थामें भी दीपक ही है, कुछ दुसरा नहीं है। है, बही प्रपनी ज्योति रूर ली के प्रकाशनेकी ग्रवस्थामें भी दीपक ही है, कुछ दुसरा नहीं है।

भावार्थ — अगुद्धता परद्रव्यके संयोगसे म्राती है। वहाँ भी कोई द्रव्य प्रत्य द्रव्यक्त नहीं होता, कुछ परद्रव्यके निमित्तसे भवस्था मिलन हो जाती है। सो द्रव्यहृष्टिसे तो द्रव्य जो है वह ही है भ्रीर उसकी भवस्था पुद्मल कर्मके निमित्तसे मिलन है, वह पर्याय है। उसकी दृष्टिसे देखा जाय तब मिलन ही दीखता है। भ्रीर द्रव्यदृष्टिके देखा जाय, तब झायकत्व तो जायकत्व ही है, कुछ जडत्व नहीं हुआ, यह तथ्य द्रव्यदृष्टिकी प्रधानतासे निरिखये। जो प्रमत्त भ्रमत्तका भेद है, वह तो परद्रव्यके संयोगित्रयोगजनित पर्याय है। यह अगुद्धता द्रव्यदृष्टिभें गौरा है, द्रव्यदृष्टि गुद्ध है, इसलिये भ्रात्मा जायक है, इस काररा उसे प्रमत्त व भ्रमत्त नहीं कहा जाता। 'जायक' ऐसा नाम भी यद्यपि जेयके जाननेसे कहा जाता। है, क्योंकि जेयका प्रतिविस्त्र जब भलकता है तब वैसा ही अनुभवमें भ्राता है, सो यह भी अगुद्धता इसके नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ जेयाकारसहण जान ज्ञानमें प्रतिभासित हुआ, ऐसा अपना अपने से अभेदरूप अनुभव हुआ तब उस जाननेखप क्रियका कर्ती स्वयं ही है भीर जिसको जमना सो कर्म भी स्वयं ही है। ऐसे एक ज्ञायकत्व मात्र आप गुद्ध है—यह गुद्धनयका विषय है।

दर्शनज्ञानवारित्रवस्वेनास्याशुद्धत्वमिति चेत्-

ववहारे गुविदिस्सह गागिएस्स चरित्त दंसग् गागि । गवि गागि ग चरित्तं ग दंसगं जागिगो सुद्धो ॥७॥ चारित्र ज्ञान वर्शन, जायकके सुक्यवहारत्य कहता। गुद्धस्य गुद्ध लखता, नहिं दर्शन ग्राहि नेद वहां ॥७॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित्र दर्शनं ज्ञानम् । नापि ज्ञानं न चरित्र न दर्शन ज्ञायकः शुद्धः ॥७॥

ग्रास्तां तावद् बंधप्रत्ययात् ज्ञायकस्यागुद्धत्वं, दर्शनज्ञानवारित्राण्येव न विद्यंते; यतो-ह्यानंतधर्मण्येकस्मिन् धर्मिण्यनिष्णातस्यातेवासिजनस्य तदवबोधविधायिभिः कैष्टिबद्धर्मेस्तमनुष्ठाः-

नामसंत्र—वबहार, णाणि, चरित्त, दंसण, णाण, णावि, णाण, ण, चरित्त, ण, दसण, जाणग, सुद्ध । **धातुसंत्र**—उव-दिस प्रेक्षणे दाने च, दंस दर्शनाया, जाण अवबोधने, सुज्ञ- नैर्मल्ये । प्र**कृतिशब्द**—व्यवहार, ज्ञानिन्, चरित्र, दर्शन, जान, न, अपि, ज्ञान, न चरित्र, न, दर्शन ज्ञायक. शुद्ध । मूलधातु—हर हरणे ।

भेदरूप तथ्य अशुद्ध द्रव्याधिकनयके विषय है। शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिमें यह भी पर्यायाधिक ही है इसिलये व्यवहारनय ही है— ऐसा आशय जानना। जिनमतका कथन स्याद्धादरूप है, इससे शुद्धता और प्रशुद्धता दोनों वस्तुके धर्म जानना। अशुद्धनयको सर्वथा असत्याथं ही न समक्षता। जो वस्तुधमं है, वह वस्तुका सत्त्व है, वह प्रयोजनवश ही हुआ भेद है। निर्विकल्प समाधि पानेके लिये शुद्धनयका प्रधान उपदेश है। अशुद्धनयको असत्याथं कहनेसे ऐसा नही समक्षता कि यह वस्तुधमं सर्वथा ही नही, आकाशके फूलकी तरह असत् है। ऐसे सर्वथा एकान्त समक्ष्रनेसे मिण्यास्व आता है। इसिलये स्याद्धादका शरण लेकर शुद्धनयका आलंबन करना चाहिये, स्वरूपकी आपि होनेके पश्चात् शुद्धनयका भो अवलंबन नही रहता।

प्रसंगिदवरण्— प्रनंतर पूर्व गाथामे प्रतिज्ञापन किया था कि उस एकत्वको मैं दिखा-ऊँगा सो इस गाथामे उसी एकत्वको चर्चा की गई है।

तष्यप्रकाश-(१) यह जायकभाव (आत्माका सहज एकत्व स्वरूप) स्वतःसिद्ध प्रना-िविनियन है। (२) यह जायकभाव नित्य अंतः प्रकाणमान है। (३) यह जायकभाव स्पष्ट प्रतिभासस्वरूप है। (४) संसारावस्थामें शुभ प्राशुभ भाव प्रतिफालित होनेपर भी यह जन भावों रूप स्वभावसे नही परिक्षमता है। (४) समस्त पर व परभावोसे भिन्न यह जायक है यही इसकी शुद्धता है। (६) अन्तरङ्ग ज्ञेयाकार होनेपर भी ज्ञेय पदार्थीसे इस ज्ञायकका कुछ सम्बन्ध नही, कुछू कारकपना नहीं, विन्तु ज्ञायक ही अपनेमें अपने ज्ञानकर्मरूप परिक्षमता रहता है। (४) भूत क्या जावेके कारका गुर्काका निरस्ता भी अशुद्ध दृश्यायिकन्य है।

सतां सूरीणां धर्मधिम्णां स्वभावतोऽभेदेषि व्यपदेशतो भेदमुत्याद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिना दर्शनं ज्ञानं चारिजमित्युपदेशः । परमार्थंतस्त्वेकद्वव्यनिष्पीतानंतपर्योयतयैकं किञ्चिनम्मितास्वादमभेदमेकस्वभावमनुभवतां न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं ज्ञायक एवैकः शुद्धः ॥७॥

दिश देशते । पदिवारण---अवत्रारेण-तृतीया विभक्ति एकवचन, करणकारक । उपदिश्यते--कर्मवाच्य-क्रिया, लट्लकार अन्य पुरुष एकवचन । ज्ञानिन:--पष्ठी एक० । चरित्रं--प्र० ए० । दर्शतं--प्र० एक० । ज्ञानं-प्र० एक० न-अब्यय । अपि--अब्यय । ज्ञानं-प्र० एक० । न--अब्यय । चरित्रं--प्र० ए० । न--अब्यय । दर्शन--प्र० एक० । ज्ञायक.-प्र० एक० । शुद्धः-पथमा विभक्ति एकवचन ॥॥॥

सिद्धांत—(१) म्रात्मा शुभ म्रशुभ भावोरूप स्वभावसे नहीं परिणमता । (२) समस्त परपदार्थं व परपदार्थोका निमित्त पाकर होने वाले विकार (परभाव) इनसे भिन्न है यह म्रात्मस्वरूप, यही इसकी द्रव्यशुद्धि है । (३) म्रात्मा म्रपनेमें म्रपनी वृत्तिको करता रहता है ।

हष्टि— १-उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२१) । २-१रमभावग्राहक द्रव्याधिकनय (३०) । ३-कारककारिकभेदक सद्दभूतव्यवहारनय (७३) ।

प्रयोग---पर्यायतः शुभ अशुभ भावोंरूप परिस्तृति हो वहाँ भी पर्यायकी बातको गौरा करके द्रव्यदृष्टिकी मुख्यतास प्रपनेको अपनेमें सहज ज्ञानज्योतिमात्र अनुभव करना ॥६॥

प्रश्त— क्या ध्रात्माके वर्णन, ज्ञान भ्रीर चारित्र— इन तीन भावोंसे ध्रशुद्धता ध्रा सकती है ? उत्तर— [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [चरित्रं दर्शनं ज्ञानं ] चारित्र, दर्शनं, ज्ञान—ये तीन भाव [ब्यवहारेग्ए] व्यवहार द्वारा [उपिहस्यते] कहे जाते हैं। निश्चयनयसे [ज्ञानं भ्राप न] ज्ञान भी नही है। [चरित्रं न] चारित्र भी नही है थ्रीर [दर्शनं न] दर्शन भी नही है। ज्ञानी तो एक [ज्ञायकः] ज्ञायक ही है, इसलिये [शुद्धा] शुद्ध कहा गया है।

तारपर्य — सहजिसद्ध जायक आत्माका अनुभवपूर्ण परिचय अभेददृष्टिसे ही हो पाता है, क्योंकि आत्मा अभेदरूप है।

टीकार्थ—इस जायक धालमाके बंधपर्यायके निमित्तसे ध्रगुढता तो दूर ही रही, इसके दर्शन-ज्ञान-चारित्र भी नहीं है। क्योंकि निष्वयनयसे ध्रनन्तधर्मा जो एक धर्मी वस्तु, उसको जिसने नहीं जाना, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जनको उस ध्रनंतधर्मस्वरूप धर्मीके बतलाने वाले स्वगत कितने ही धर्मों ढारा शिष्य जनोंको उपदेश करते हुए ध्राचार्योंका ऐसा कथन है कि धर्म ग्रीर धर्मीका यद्यपि स्वभावसे ध्रभेद है तो भी नामसे भेद होनेके कारण व्यवहारमात्रसे ज्ञानोंके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। परन्तु परमार्थसे देखा जाय तो एक द्रव्यके ढारा पिये गए ग्रनन्त पर्यायकी रूपतासे एकमेक मिले हुए अभेदस्वभाव वस्तुको श्रनुभव करने वाले

तर्हि परमार्थ एवंको वक्तव्य इति चेत्---

जह गावि सक्कमगाज्जो अगाज्जभासं विगा उ गाहे जं। तह ववहारेगा विगा परमत्थ्यव<u>णसगा</u>मसक्कं।।=।। तो मी प्रनार्य जैसे, प्रनायमाचा विना नहीं समके। व्यवहार विना प्राणी, परमार्थोपदेश नहिं समके।।=।।

यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषा विना तु ग्राहयितुम् । तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ।

यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथानिधवाच्यवाचकसंबंधावबोधबहिब्कृत-स्वान्न किंचदिप प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचकुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव तदेत-द्भाषासंबंधकार्यज्ञेनान्येन तेनैव ना म्लेच्छभाषां समुपादाय स्वस्तिपदस्याविनाशो भवतौ भव-त्वित्यभिष्ठेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदमयाश्रुभलज्भलल्लोचनपात्रस्तप्रतिपद्यत

नामसंत्र—जह, णवि, सक्क, अणज्ज, अणज्जभास, विणा, उ, तह, ववहार, विणा, परमस्युक्एसण, असक्क । बातुसंत्र—सक्क सामर्थ्य, गाह स्थापनाग्रहणप्रवेसेसु । प्रकृतिशब्द—यथा न, अपि, शक्य, अनार्य, अनार्यभाषा, विना, तु, तथा, व्यवहार, विना, परमार्थोपदेशन अशक्य । मूनश्रातु—राक्नू-समर्थे,

पंडित पुरुषोंकी दृष्टिमे दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं और चारित्र भी नहीं, किन्तु एकमात्र शुद्ध ज्ञायक भाव ही है।

भावार्थ — इस शुद्ध धात्माके कर्मबंधके निमित्तसे प्रशुद्धता धाती है, यह बात तो दूर ही रहे, इसके तो दर्शन, ज्ञान, चारिकका भी भेद नहीं है। फिर भी व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मों को नहीं जानते, इसलिये वस्तुके कुछ ध्रसाधारण धर्मों को उपदेण में लेकर ध्रभेदरूप वस्तुमें भी धर्मों के नामरूप भेदको उत्पन्न करके ऐसा उपदेश करते हैं कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारिक्र है। ध्रभेदमें भेद करनेसे इसको व्यवहार कहा गया है। परमार्धसे विचारा जाय तो ध्रनस्त पर्यायोको एक द्रव्य ध्रभेदरूप पिये हुए बैठा है, इस कारण भेद नहीं है। यथापि पर्याय भी द्रव्यका ही भेद है, अवस्तु नहीं है, तथापि यहाँ द्रव्यहिष्ट अभेदको प्रधान मानकर उपदेश है। ध्रभेदरिष्टे भेदको गौण करनेसे ही ध्रभेद परहिष्ट के सकता है, इस कारण भेदको गौण करनेसे ही ध्रभेद है कि महिष्ट हिम्में कितता है, इस कारण भेदको गौण करके व्यवहार कहा है। तात्य यह है कि सिर्ट हिम्में निर्विकत्य द्या नहीं होती ध्रीर सरागीके जब तक रागादिक दूर नहीं होते, तब तक विकल्य बना रहता है। इस कारण भेदको गौण करके ध्रभेदरूप निविकत्य प्रमुभव कराया गया है। वीतराग होनेके बाद तो भेदाभेदरूप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है वहाँ नयका ध्रवलम्बन ही नहीं रहता।

एव । तथा किल लोकोप्यात्मेत्यभिहिते सति यथाविस्थतात्मस्वरूपपिश्चानबहिष्कृतत्वाभ कि-चिदपि प्रतिपद्ममानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थ-पथप्रस्थापितसम्याबोधमहारथरियान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दर्शनज्ञानचारित्राण्यत-शक्तु योग्यः शक्यः तं । उप-दिश् देशने । पदिव्यस्थ---यथा--अव्यय । न--अव्यय । अपि--अव्यय । शक्तु योग्यः शक्यः--प्रथमा विभक्ति एकवचन । अनार्य--न आर्यः इति अनार्यः प्र० ए० । अनार्यभाषां--अनार्यस्य

प्रसंगविवरण् — धनन्तर पूर्व गाथामें शुद्ध घात्माका वर्णन किया गया था भौर बताया गया था कि वह प्रभेद ज्ञायकमात्र है वह प्रमत्त व ग्रप्रमत्त भी नहीं है, वहां कोई भेद ही नहीं है। इसपर यह शंका उठना प्रासंगिक है कि घात्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है या ग्रात्मा ज्ञानदर्शनचारित्र वाला है इतनी भेदरूप ग्रशुद्धता तो होती ही है। इसके उत्तर में इस गायाका ग्रवतार हमा है।

तथ्यप्रकाश—(१) झात्मस्वरूपमें बन्धप्रत्ययक अगुद्धता नहीं। (२) आत्मस्वरूपमें वस्तुतः गुराभेद नहीं।(३) अभेद आत्मवस्तुका परिचय करानेके लिये भेदिविधिसे वर्णन करनेका व्यवहार आवश्यक हो जाता है।(४) <u>परमार्थतः अभेद एकस्वभावः अनुसन्तर्तका</u> अनुभव करने वालोके तो मात्र शुद्ध जायकथाव हो हैं।

सिद्धान्त—(१) ब्रात्मस्वरूप अविकार है। (२) ब्रात्मस्वरूप एक अभेद है।

(३) ग्रात्मस्वरूपके ज्ञापनके लिये भेदविधिका व्यवहार है।

दृष्टि—१- प्रखण्ड परमगुद्ध निश्चयनय (४४)। २- शुद्धनय (४६)। ३- भेद-कल्पनासापेक्ष अशुद्धद्वव्याधिक प्रतिपादकव्यवहार (५२)।

प्रयोग — प्रपने प्रापके ध्यानमें ज्ञान दश्रन भादि गुणोंका चिन्तन न करके मात्र ज्ञान- हस्तरूपको ही ज्ञानमें लेना ॥७॥

भेददयबहार है तो एक परमार्थका ही उपदेश करना चाहिए ? उसके उत्तरमें गाथा सूत्र कहते हैं—[यथा] जैसे [अनार्यः] म्लेच्छ पुरुष [अनार्यमाषां विना तु] म्लेच्छ भाषाके विना तो [प्राहिषतुं] वस्तुस्वरूप ग्रहण कराये जानेको [अपि न शक्यः] शक्य नहीं है [तथा] उसी तरह [ब्यवहारेण विना] व्यवहारके विना [परमार्थोपदेशनं] परमार्थका उपदेश करना भी [अशक्यम्] शक्य समर्थ नहीं है।

तात्वर्यः—उपदेश व स्वाध्यायसे तत्त्व सुनकर यह भीतर मनन करना है कि यह सब प्रतिपादन श्रभेद चैतन्यस्वरूपको समक्षके लिये है।

टीकार्थं---जैसे कोई म्लेच्छ किसी ब्राह्मगुके द्वारा 'स्वस्ति हो' ऐसा शब्द कहे जानेपर उस प्रकारके उस शब्दके वाच्यवाचकसम्बंचके ज्ञानछे शून्य होनेसे उसका श्रर्थं कुछ भी तीत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिषेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदान्तःसुन्दरबंघुरबोधतरंगस्त-त्प्रतिपद्यत एव । एवं म्लेच्छ्स्यानीयत्वाज्ययतो व्यवहारनयोऽपि म्लेच्छ्रभाषास्थानीयत्वेन पर-मायंप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽय च बाह्यणो न म्लेच्छ्रतव्य इति वचनाद्व्यवहारनयो नानु-सर्तव्यः ।। ।।।

भाषा अनार्यभाषा तां । विना-अञ्यय । तु-अब्यय । प्राहयितु-गृह्णनं प्रेरयितु । तथा--अञ्यय । ब्यबहा-रेण-नृ० ए० । विना--अब्यय । परमार्थोपदेशनं--प्र० ए० । अशक्य--शक्त योग्यम् शक्य, न शक्यं इति अशक्यम्--प्रथमा एकक्वन ॥ । ।।

न समक्तता हुआ बाह्यएको सामने मेढ़ेकी तरह टकटकी लगाकर देखता ही रहा कि इसने क्या कहा है? तब उस बाह्यएको भाषा तथा म्लेच्छकी भाषा—इन दोनोंका प्रयं जानने वाले धन्य किसी पुरुषने उसे म्लेच्छ भाषामें समकाया कि 'स्वस्ति' णव्दका प्रयं है 'तेरा कत्याण हो।' उस समय उत्पन्न हुए धत्यन्त धानन्दके धांसुओंसे उस म्लेच्छके नेत्र भर धाये, इस तरह वह म्लेच्छ उम 'स्वस्ति' शब्दका ध्रयं समक्ष ही लेता है। उसी तरह व्यवहारी जन भी 'धास्मा' ऐसा शब्द कहे जानेपर यथावस्थित धारमस्वरूपके ज्ञानसे रहित होनेके कारण कुछ भी नहीं समक्षता हुआ मेंदिको तरह टकटकी लगाकर देखता हो रहता है। और जब कोई व्यव-हार परमार्थ मार्गपर सम्यक्षान रूप महारथको चलाने वाले सारथीके समान धावार्य या अन्य कोई विद्वान व्यवहारमार्गको वर्तकर 'दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो सदा परिणमन कर, वह धारमा है ऐसा धाना शव्दका ध्रयं कहता है तब उसी समय उत्पन्न हुए ध्रत्यंत आनन्द साले हृदयमें मुन्दर ज्ञानकर तरों प्रमृदित वह उस धारमाव्दका ध्रयं प्रच्छी तरह समक्र जाता है। इस प्रकार पहीं जगतके म्लेच्छका धार्य प्रच्छा तरह समक्र आवा है। इस प्रकार पहीं जगतके म्लेच्छका होनेसे उपदेश करने योग्य के स्वाह्माएको म्लेच्छल ध्रावरण करना योग्य नहीं है, इस वचनसे निश्वय करें कि व्यवहारन होने ध्राद्म प्रमार्थ करी करने योग्य ही है। इसरमाधिकी ध्रमुसरण करने योग्य नहीं है, इस वचनसे निश्वय करें कि व्यवहारन हारनय परमार्थवर्श करने योग्य नहीं है।

सावार्य — गुढ़नयका विषय भ्रभेद एकरूप वस्तु है, इस तथ्यको लोक जानते नहीं, किन्तु भ्रगुद्धनयको ही जानते हैं, क्योंकि इसका विषय भेदरूप भ्रनेक प्रकार है, इसलिये व्यव-हारके द्वारा ही गुढ़नयरूप परमार्थको समक्ष सकते हैं। इस कारण व्यवहारतयका परमार्थो-पदेशक होनेसे उपदेश किया जाता है। सो व्यवहारोपदेशमें भ्राचार्यं व्यवहारका भ्रालंबन नहीं कराते हैं, किन्तु व्यवहारका भ्रालंबन खुड़ाकर परमार्थमें पहुंचाते हैं।

प्रसंगविवरण----प्रनन्तरपूर्व गायामें बताया गया या कि ज्ञानीके (ब्राल्माके) ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है यह उपदेश व्यवहारसे ही है, परमार्थसे तो वह शुद्ध ज्ञायक ही है। इस कर्ष व्यवहारस्य परमार्थ प्रतिपादकत्विमिति चेत् —

ज़ो हि सुर्ग्याहिगच्छुड त्रप्याग्रामिग्यं तु केवलं सुद्धं। तं सुयकेवलिमिसिग्रो भगंति लोयप्रईवयरा ।।६।। जो सुयगाग्यं सन्वं जाग्यह सुयकेविलं तमाहु जिग्रा। ग्राग्यं त्रप्या सन्वं जह्या सुयकेवली तह्या ।।१०।। (जम्मं) को भुतवेवित केवल, गुढ निजातमा हि जानता होवे।

जो श्रुतवेदित केवल, शुद्ध निजात्मा हि जानता होवे । ज्ञानी ऋषिवर उसको, निश्चयश्रुतकेवली कहते ॥६॥ जो सब श्रुतको जाने, उसको श्रुतकेवली प्रकट कहते । क्योंकि सकल श्रुतका जो, ज्ञान है सो ग्रात्मा ही है ॥१०॥

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानिममं तु केवलं ग्रुढम् । तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणेति लोकप्रदीपकराः ॥६॥ यः श्रुतज्ञानं सर्व जानाति श्रुतकेवलिन तमाहुर्जिनाः । ज्ञातमात्मा सर्व यस्माच्छ्रततेकवली तस्मात् ॥१०॥

यः श्रुतेन केवलं गुद्धमारमानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति तु व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानं निरूप्यमार्गं किमात्मा किमनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतपरपदार्थपंचतयस्य ज्ञानतादात्म्यानु-पपत्तेः । ततो गत्यंतराभावात् ज्ञानमात्मेत्यायात्यतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव स्यात् । एवं सति य

नामसंक्र — ज, हि, सुय, अप्प, इम, तु, केवल, सुद्ध, त, सुयकेवलि, इसि, लोयप्पर्डवयर, ज, सुय-णाण, सब्ब, सुयकेवलि, त, जिण, णाण, अप्प, सब्ब, ज, सुयकेवलि, त। **धानुसंक्र**—अभि-गच्छ पतौ, भण व्यक्ताया वाचि, जाण अववोधने । **प्रकृतिशब्द**—यत्, हि, श्रुत, आत्मन्, इदम्, तु, केवल, सुद्ध, तत्, श्रुतकेवलिन्, ऋषि, लोकप्रदीपकर, यत्, श्रुतज्ञान, सर्व, श्रुतकेवलिन्, तत्, जिन, ज्ञान, आत्मन्, सर्व, यत्,

तथ्यके प्रतिपादनपर यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि फिर तो व्यवहार कहा ही क्यों जाता, सिर्फ परमार्थ ही कहा जाना चाहिये। इसके समाधानके लिये इस गाथाका ब्रवतार हुआ है।

तथ्यप्रकाश--(१) भेदिविधिसे प्रतिपादनरूप विकास व्यवहार के बिना ग्रभेद स्वतत्त्व के ग्रपिरिचित जोवों को यह परमार्थ नहीं समक्षाया जा सकता। (२) ग्रभेद ज्ञायकस्वरूपसे ग्रपिरिचत यह जीव ग्रनादिसे है, ग्रदा व्यवहारनय व व्यवहार इस जीवका उपकारी है, हस्तावलम्बनरूप है। (३) परमार्थ ग्रन्तस्तत्त्वका दर्शन अनुभव करने वाले पवित्र ग्रात्मावों को व्यवहारनय व व्यवहार ग्रनुसरणीय (प्रयोजनवान) नहीं है।

सिद्धान्त—(१) भेदविधिसे सहज तत्त्वका प्रतिपादन अनुसरणीय व्यवहार है।

म्रात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति स तु परमार्थं एव । एवं ज्ञानज्ञानिनौ भेदेन व्यपदि-श्राता व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव प्रतिपाद्यते न किष्विद्यतिरिक्ते । श्रथ च यः श्रुतेन केवलं श्रुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादियतुमशक्यत्वाद्यः श्रुतज्ञानं सवं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति ।। ६, १०।।

श्रुतकेवलिन्, तत् । मूलयातु—श्रु अवणे । अभि-गम्लृ गतौ, अत सातत्यगमने क्रूज्ञ व्यक्ताणा वाचि, ज्ञा अववोधने । पदिवदरण—य -प्रथमा ए० । हि-अव्यय । श्रुतेन-नृठ ए० । अभिगच्छति-लट् अन्य० एक० । आत्मान-द्वि० ए० । इमर्-द्वि० ए० । हन-द्वितीया एक० कर्मकारक । श्रुतकेवलिन-द्वितीया एकवचन कर्मिक्षेषण । भणति-लट् वर्तमान, अन्य पुत्तप बहु०।

(२) व्यवहार परमार्थके प्रतिबोधका प्रयोजक है । (३) परमभावदर्शी पुरुषोको व्यवहारनय व व्यवहार प्रमुसरणीय नहीं होता ।

दृष्टि—१- झनुपचित्त परमशुद्ध सद्भूतव्यवहार व उपचित्त परमशुद्ध सद्भूतव्यवहार (६६ झ-७०)। २- भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्वव्य प्रतिपादक व्यवहार (६०)। २- शुद्ध- नय (४६)।

प्रयोग—हम अपने आत्माको सहजशक्तियोसे अपने आत्मस्वरूपका परिचय करके शक्तिभेदके विकल्पको त्यागकर अपनेमें विश्राम करें <u>और चिद्वहाप्रकाशका अनुभव करें</u> ॥६॥

प्रव प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? उसके उत्तरमे गाथा सूत्र कहते है—[यः] जो जीव [हि] निश्चयतः [श्रुतेन] श्रुतज्ञानसे [तु इमें] इस ग्रनुभवगोचर [केवलं शुद्ध] केवल एक शुद्ध [आत्मानं] ग्रात्माको [ग्रात्माक्वित] सम्मुख हुग्रा जानता है [तं] उसे [लोकप्रवीपकराः] लोकको प्रकाश करने वाले [ऋष्यः] ऋषीश्वर [श्रुतकेविलनं] श्रुतकेवलो [मर्गात] कहते है । [यः] जो जीव [सर्व] सव [श्रुतकानं] श्रुतज्ञान को [जानाति] जानता है [तं] उसे [जिनाः] जिनदेव [श्रुतकेविलनं] श्रुतकेवलो [श्राहुः] कहते है [यस्मात्] वयोकि [सर्व ज्ञानं] सव ज्ञान [श्रात्मा] ग्रात्मा ही है [तस्मात्] इस कारण [श्रातकेवलो वह श्रुतकेवलो है।

् तात्पर्य—परमार्थतः ग्रात्मा क्या जानता है इसका प्रतिपादन बाह्य क्रेयोंके निर्देशसे हो पाता है।

टीकार्थ — जो श्रुतज्ञानसे केवल शुद्ध झात्माको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह तो परमार्थ है, भीर जो सब श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है। अब यहां विचारिये कि यहां निरूपण किया जाने वाला सब ही ज्ञान झात्मा है कि झनात्मा ? उनमेंसे झनात्मा कहना तो ठीक नही है, क्योंकि जड़रूप झनात्मा झाकाशादि पांच द्रव्य है उनका कुतो व्यवहारनयो नानुसर्तव्य इति चेत्-

ववहारोऽभ्यत्थो भ्यत्थो देसिदो दु सुद्धण्ञो । भ्यत्थमस्सिदो स्तृतु सम्माइडी हवइ जीवो ॥११॥ व्यवहार स्मृतार्थ रु, भूतार्थ गुढन्य कहा गया है। भूतार्थ स्नाथ्यो हो, सम्माइष्टी पुरुष होता ॥११॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दिश्वतस्तु शुद्धनयः। भूतार्थमाश्रितः खल् सम्यग्दिष्टिभैवति जीवः ॥११॥

व्यवहारनयो हि सर्वं एवाभूतार्थंत्वादभूतमथं प्रद्योतयि । शुद्धनय एक एव भूतार्थंत्वाद् भूतमथं प्रद्योतयित । तथाहि-यया प्रवलपंकसंवलनितरीहितसहजैकाच्छभावस्य पयसोऽनुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोविवेकमकुर्वन्तो बहुवोऽनच्छमेव तदनुभवित । केचित्तु स्वकरिवकीर्एाकतकनिपातमात्रोपत्रनितपंकपयसोविवेकनया स्वपुरुषाकाराविभीवितसहजैकाच्छभावत्वादच्छमेव
लोकप्रदीपकरा:-प्रथमा० एक० कर्ताकारक । य-प्रथमा एकवचन सर्वनाम कर्ता । श्रुतज्ञान-द्वितीया०
एक० कर्म० । सर्व- द्वि० ए० कर्मविवेषण । जानाति-तद् वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन । श्रुतकेवलिनद्वि० एकवचन । त-द्वि० ए० कर्म। आहु-लद् वर्तमान अन्य वहचनन । जाना-प्रथमा बहु० । ज्ञान-प्रथ
ए० । आसा-प्र० एक० । मर्व-प्र० ए० । यस्मात्-प्यमी० एक०। श्रुतकेवली-प्रथमा० एक० कर्ताकारक ।
तत्सात्-प्यमी विभक्ति एकवचन ॥६-१०॥

ज्ञानके साथ तादात्म्य नही है। इसिलए अन्य उपायका अभाव होनेसे जान भ्रात्मा ही है ऐसा तथ्य सिद्ध होता। श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है ऐसा होनेपर यह सिद्ध हुए। कि जो भ्रात्माको जानता है वह श्रुतकेवली है और वही परमार्थ है। इस तरह ज्ञान और ज्ञानीको भेदसे कहने वाले व्यवहारसे भी परमार्थमात्र ही कहा जाता है, उससे अधिक कुछ भी नही। प्रथवा जो श्रुतज्ञानसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है, इस परमार्थका निश्चयगयके द्वारा कहना ग्रग्नक्य है, इसलिए जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, वह श्रुतकेवली है, ऐसा बताने वाला व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक होनेक कारण भ्रयनेको प्रतिष्ठित कराता है।

भावार्थ — जो द्वादशाङ्गके जाननरूप परिणत मात्र श्रात्माको जानता है, वह श्रुत-केवली है यह तो परमार्थका कथन है ग्रीर वही सब द्वादशाङ्ग शास्त्रज्ञानको जानता है यह कहना व्यवहारकथन है। वस्तुविषयक ज्ञान श्रात्मा है ऐसा जिसने ज्ञानको जाना उसने ग्रात्मा को ही जाना यही परमार्थ है। इस प्रकार ज्ञान ग्रीर ज्ञानीके भेद कहने वाले प्यवहारने भी परमार्थ ही कहा, ग्रन्य कुछ नहीं कहा। यहाँ ऐसा है कि परमार्थका विषय तो कथंचित् वचनगोचर नहीं भी है; इसलिए व्यवहारनय ही परमार्थ ग्रात्माका प्रतिपादन करता है। तदनुभवंति । तथा प्रबलकर्मसंबलनंतिरोहितसहजैकज्ञायकस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा ग्रात्म-कर्मणोविवेकमकुर्वन्तो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रखोतमानभाववैश्वरूप्यं तमनुभवंति । भूतार्थ-दिश्वनस्तु स्वमतिनिपातितगुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया स्वपुरुषाकाराविभीवित-

नामसंज्ञ—वनहार, अस्यत्य, स्थात्य, हेसित्, हु, सुद्धणय, स्थात्य, अस्सिद, खलु, सम्माइट्टि जीव। षातुसंज्ञ—वि-अव हर हरणे, भव सत्तायां, सुज्क्ष तैमत्ये, ने प्रापणे, अस्स आश्वयणे, हव सत्तायां, जीव प्राणधारणे, सम्अंच पूजाया। प्रकृतिकाब्य--ज्यवहार, अस्तार्थ, स्तार्थ, देशित, खलु, गृद्धनय, स्तार्थ, आश्वित, खलु, सम्यव्धिट, जीव। सूत्रधातु-वि-अव-हृ हरणे। स्नू सत्ताया। आश्वित, स्ताया।

प्रसंगिववररा — प्रनन्तर पूर्व गाथामें कहा गया था कि व्यवहारके बिना परमार्थका समक्षाया जाना श्रगक्य है, श्रतः व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक है। सो यहाँ उसके विवररा की जिज्ञासाका समाधान है कि व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक कैसे है?

तृष्यप्रकाश-(१) परमार्थतः म्रात्मा अपनेको (ज्ञेयाकारपरिणत श्रपनेको) ही जानता है। (२) परमार्थतः ग्रात्मा किसे जानता है यह सीधा कहना अशक्य है सी म्रात्मा जिस समय जिस वस्तुके विषयमें जानकारी कर रहा है उस यस्तुको जानता है यो कहकर समक्राया जाता है। (३) भ्रन्य दृष्टान्तसे इस तथ्यको समभ्रें जैसे घटको जानने वाला म्रात्मा परमार्थसे क्या जान रहा है ? परमार्थसे वह घटके विषयके ज्ञानरूपसे परिणत मात्र (शृद्ध) प्रपते ग्रात्मा को जान रहा है, किन्तू परमार्थतः वह किसे जान रहा है यह सीधा कहना स्रशक्य है सो वह घटको जान रहा है यों कहकर समभाया जाता है। (४) परवस्तुको जाननेकी बात कहना व्यवहार है ग्रीर उस प्रकारके ज्ञानसे परिएात मात्र (शुद्ध) ग्रात्माको जानना यह परमार्थ है। (प्र) इस प्रकरणमें दृष्टान्त श्रुतकेवलीका दिया है जो द्वादशाङ्क श्रुतको जानता है वह श्रुत-केवली परमार्थसे किसको जानता है ? वह परमार्थसे द्वादशांग श्रुतके विषयके ज्ञानसे परिएात मात्र (शुद्ध) ग्रात्माको जानता है, किन्तु परमार्थतः वह किसे जानता यह सीधा कहना ग्रशक्य है सो वह द्वादशाङ्ग श्रुतको जानता है यों व्यवहारसे समभाया जाता है। (६) श्रन्तर्दे ष्टिसे व्यवहार व परमार्थ देखिये---श्रुतकेवली द्वादशाङ्गश्रुत ज्ञानको जानता है । यहाँ ज्ञान ज्ञानीका भेद किया वह व्यवहार है, भेद न कर म्रात्मा ही लक्षित हो वह परमार्थ है। (७) म्रन्तर्दृष्टि का दूसरा दृष्टान्त- घटज्ञानी व्यवहारसे घटजानको जानता है, परमार्थतः वहां ग्रात्माको जानता है। यहां ज्ञान ज्ञानीका भेद किया वह व्यवहार है, भेद न कर वहां घाटमा ही लक्षित हो वह परमार्थ है।

सिद्धान्त.—(१) परमार्थतः धात्मा धात्माको जानता है । (२)  $\sqrt[6]{2}$ यवहारतः धात्मा परवस्तुको जानता है ।

सहजैकज्ञायकस्वभावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवंति । तदत्र ये भूतार्थमाश्रयंति त एव सम्यक् पश्यंतः सम्यग्दृष्टयो भवंति न पुनरन्यं कतकस्यानीयत्वाच्छुद्धनयस्यातः प्रत्यगातम-दश्चिभिर्य्यवहारनयो नानसर्त्तव्यः । ग्रयं च केषांचिरकदाचित्सोपि प्रयोजनवान् । यतः—

रण-व्यवहार.-प्रथमा विभक्ति एकवचन कर्ताकारक, असूतार्थ - प्रथमा विभक्ति एकवचन कर्तुं विषेषण, सूतार्थ - प्रथमा ० एक०, देशित:- प्रथमा एकवचन कृदन्त किया, खलु-अव्यय, शुद्धनयः-प्रथमा० एक०, भूतार्थ-द्वितीया एकवचन, आश्रित -प्रथमा एकवचन, खलु-अव्यय, सम्यग्हिष्ट:-प्रथमा विभक्ति एकवचन, भवति-लट् वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन, जीव:-प्रथमा विभक्ति एकवचन ।।११।।

दृष्टि— १- कारककारिकभेदक सद्भूतव्यवहार (७३) । २- स्वाभाविक उपचरित स्वभाव व्यवहार, परकर्नृत्व व्यवहार (१०४, १२६) ।

प्रयोग—व्यवहारसे अपनी सर्व कलायें जानकर धन्तर्दृष्टिसे परमार्थ सहज ज्ञानमात्र | अपने झारमाको अनुभवना चाहिये ।।६-१०।।

श्रव प्रथन उठता है कि पहले कहा था कि व्यवहारको श्रंगीकार नही करना, परन्तु जब यह परमार्थका कहने वाला है तो ऐसे व्यवहारको क्यों नहीं अंगीकार करना चाहिये ? इसके उत्तरमें गाथासूत्र कहने है——[ध्यवहारः] व्यवहारनय [श्रभूतार्थः] श्रभूतार्थं है [तु] श्रीर [शुद्धनयः] गृद्धनय [भूतार्थः] भूतार्थं है ऐसा [विश्वतः] ऋषोश्वरोने दिखलाया है। [भूतार्थं] भूतार्थंके [श्राध्रितः] श्राध्रयको प्राप्त [जीवः] जीव [खलु] निश्चयतः [सम्य-ऋष्टिः] सम्यग्टिष्ट [भवति] है।

तारपर्य-सहज स्वयं सिद्ध ग्रन्तस्तत्त्व भृतार्थ है अन्य सब अभृतार्थ है।

टीकार्थ — समस्त व्यवहारनय प्रभूतार्थ होनेसे प्रभूतार्थको प्रकट करता है प्रीर केवल गुद्धनय ही भूतार्थ होनेके कारण सहज सत्यभूत प्रथंको प्रकट करता है। जैसे प्रवल की चड़के मिलनेसे जिसका निर्मल स्वभाव प्राच्छादित हो गया है, ऐसे जलके प्रमुभव करने वाले बहुत से पुरुष तो ऐसे हैं कि जल प्रीर कीचड़का भेद न करके उस मैंने जलका ही प्रमुभव करने है श्रीर कोई पुरुष प्रपने हाथसे निर्मली ग्रीषिध डालकर कदम ग्रीर जलको भिन्न-भिन्न करने से जिसमें प्रपना पुरुषाकार दिखलाई दे ऐसे स्वाभाविक निर्मल स्वभावस्य जलको पीनेका प्रमुभव करते हैं। उसी प्रकार प्रवल कर्मके संयोग होनेसे जिसका स्वाभाविक एक ज्ञायकभाव प्राच्छादित हो गया है, ऐसे धात्माके प्रमुभव करने वाले पुरुष प्रात्मा ग्रीर कर्मका भेद न करके व्यवहारमें विमोहितिचत्त होते हुए, जिसके भावोंका प्रनेकरूपपना प्रकट है ऐसे प्रशुद्ध ग्रात्माका ही प्रमुभव करते है ग्रीर शुद्धनयके देखने वाले जीव प्रपनी बुद्धिसे प्रयुक्त शुद्धनयके प्रमुसार ज्ञानमात्रसे उत्पन्न हुए ग्रात्मा भीर कर्मकी विवेक-बुद्धिसे ग्रपने पुरुषाकाररूप स्वरूप

#### सुद्धो सुद्धादेमो ग्यायञ्चो परमभावदिरसीहिं। ववहारदेसिदा पुर्गा जे दु अपरमे डिदा भावे।।१२॥ शुद्ध शुद्धरेगक नय-को जानो परमनावदशीं गरा। जो अपरमनावस्थित, उनको व्यवहारदेशन है।।१२॥

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञानच्य परमभावदिशिभिः। व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥१२॥

ये खलु पर्यंतपाकोत्तीर्गाजात्यकात्त्तंस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवंति, तेषां प्रयमद्विती-याद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकात्तंस्वरानुभवस्थानीयपरमभावानुभवनञ्चन्यस्थाच्छुद्धद्रव्यादेशितया

नामसंज्ञ सुढ, सुद्धारेस, णायव्व, परमभावदरिसि, ववहारदेसिद, पुण, ज, दु, अपरम, भाव, से प्रकट हुए स्वाभाविक एक ज्ञायकभावपनेसे जिसमें एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसे शुद्ध ध्रात्माका अनुभव करते हैं। इसलिए जो पुरुष शुद्धनयका ध्राश्रय करते हैं वे ही सम्यक् अव-लोकन करते हुए सम्यम्हष्टि हैं भीर जो पशुद्धनयका सर्वथा ध्राश्रय करते है वे सम्यम्हष्टि नहीं हैं, बयोकि शुद्धनय निर्मली द्रव्यके समान है। इस कारण कर्मसे भिन्न ध्रात्माको जो देखना चाहते हैं अन्हें स्युबहारन्य संयोकार नहीं करना. चाहिये ।

भावार्थ— यहाँ व्यवहारनयको झभूतार्थं धौर शुद्धनयको भूतार्थं कहा है। जो सहज प्रस्तित्वमय है उसे भूतार्थं कहते है धौर जो सहज नहीं है, किन्तु धौपाधिक है उसे धभूतार्थं कहते हैं धौर जो सहज नहीं है, किन्तु धौपाधिक है उसे धभूतार्थं कहते हैं। इसका झिभ्राय यह है कि शुद्धनयका विषय सहज अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य है इसकी दृष्टिमें भेद नहीं दीखता। इसिलये इसकी दृष्टिमें वह अभूतार्थं अविद्यमान-असत्यार्थं ही कहना चाहिये। यहाँ ऐसा समिन्नयं कि जिनवाणी स्याद्धादरूप है, प्रयोजनके वगसे नयको मुख्य गीण करके कहती है। भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो प्राण्यार्थेको अनादिकालसे है ही धौर उसका उपयेश भी बहुधा सभी परस्परमें करते है, किन्तु आगममें व्यवहारका उपयेश गुद्धनय का सहायक जानकर किया है। चूँकि शुद्धनयका पक्ष इस जीवने कभी नहीं ग्रहण किया तथा उसका उपयेश भी कही कही है, इसलिये भगवंतोंने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोक्ष जानकर इसीका उपयेश मुख्यताके दिया है कि शुद्धनय भूतार्थं है, सत्यार्थं है, इसीका ग्राथ्य करनेसे सम्यग्र्टिष्ट हो सकता है, इसके जाने विना व्यवहारमें जब तक मन्न है तब तक ग्रात्माका ज्ञान अद्यानक्ष निष्यसम्बद्धन नहीं हो सकता।

प्रसङ्ग्विवररग--- शुद्ध ज्ञायकस्वरूप धातमा परमार्थ है उसको समऋानेके लिये भेद-विधिसे प्रतिपादन करने वाला व्यवहार प्रयोजनवान है, किन्तु परमभावदर्शी पुरुषोंको व्यव-हारनय प्रयोजनवान नहीं, ग्रतः व्यवहारनयका ग्रनुसरग् नहीं करना चाहिये यह प्रसंग इस समुद्योतितास्त्रलितैकस्वभावैकभावः शुद्धनय एवोपरितनैकप्रतिविश्विकास्यानीयस्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान् । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकात्तस्वरस्थानीयमपरमं भावमन्भवंति

हुद । बातुसंक्र सुज्क नैमेल्ये, दिस प्रेक्षणे, दिस्स दर्शनाया, हा गतिनिबन्ता । क्रकृतिकाश्य गुढा गुढा-स्थल तक चल रहा है । सो उसी विषयमें यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि व्यवहारनयका अनुसरण वयों नही करना चाहिये । इसके हो उत्तरमें इस गाथाका ग्रवतार ुग्रा है ।

तथ्यप्रकाश—(१) जो सहज शाश्वत सत् (भूत) धर्यं है वह भूतायं है। (२) जो सहज शाश्वत सत् (भूत) धर्यं नही वह अभूतायं है। (३) अभूतायं मिष्या नही, किन्तु सहज्ञ शाश्वत स्वभाव अनुभूषमात होनेपर अभूतायं मिष्या है। (४) उपाधिसंसगं, बन्धन, क्षिण्क भाव, विकार, गुणभेद, कारककारिकभेद, गुणगुणिभेद, उपचार—ये सब अभूतायं है। (४) अभूतायंसे हटकर भूतायंका धाश्रय करनेके लिये प्रथम कदम भेदविज्ञान है, द्वितीय कदम शुद्धनयका धालम्बन है।

सिद्धान्त—(१) सहज शाय्वत ग्रमेद चैतन्यस्वभाव भूतार्थ है। (२) गुणगुणिभेद, कारककारिकभेद, गुणभेद, क्षरिणकभाव, विकार, उपाधिवन्त्रन, उपचार ग्रादि ये सब ग्रभू-तार्थ है।

हष्टि—१- गुद्धनय, परमशुद्धनिश्चयनय भेदकल्पनानिरपेक्ष गुद्धद्रव्याधिकप्रतिपादक (४४, ४६, ५०)। २- गुरागुणिबोधक परमशुद्ध सद्भुतव्यवहार (६६म्र), कारककारिकभेदक-सद्भुतव्यवहार (७३), भेदकल्पनासापेक्ष झशुद्ध द्रव्याधिकप्रनिगादकव्यवहार, उपचरित परमशुद्धसद्भूतव्यवहार, भेदकल्पनासापेक्ष झशुद्ध द्रव्याधिकनय (६२, ७०, २६), सत्तागोगोत्पाद्यव्ययमहक्तित्य झशुद्ध पर्याधाकिनय (३७), उपाधिसापेक्ष झशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४), पर-सम्बन्धव्यवहार (१२४), उपचार (१०३ से १४१) झादि।

प्रयोग--परमणुद्धनिश्चयनय ग्रथवा णुद्धनय भूतार्थको विषय करते है शेष सभी नय ग्रभूतार्थको विषय करते हैं, किन्तु वस्तुका परिचय कराते हैं। सो वस्तुपरिचयके लिये सर्व नयोंका उपयोग कर भूतार्थसम्मुख होते हुए सर्वनयोंका परित्याग करके एक णुद्ध नथका ग्रालम्बन लेकर भूतार्थ सहज अन्तस्तत्त्वको ग्रानुभवना चाहिये।।११।।

भ्रव कहते है कि यह व्यवहारनय भी किसी किसीको, किसी कालमें प्रयोजनवात् है, सर्वया निषेध्य करने योग्य नही है, इसलिये इसका उपदेश है——[परमभावर्वशिक्षः] जो शुद्धनय तक पहुंचकर श्रद्धावान् हुए तथा पूर्णं ज्ञानचारित्रवान् हो गये उनको तो [शुद्धादेशः] शुद्ध ज्ञायकमात्र ध्रात्माका उपदेश करने वाला [शुद्धः] शुद्धनय [ज्ञातस्यः] जानने योग्य है तेषां पर्यन्तपाकोत्ताराजात्यकार्तस्वरस्थानीय परमभावानुभवनशून्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोपर्दाश-तप्रतिविशिष्टैकभावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदा-त्वे प्रयोजनवान्, तीर्थतीर्थकलयोरित्यभेव व्यवस्थितत्वात् । उत्ततं च---जड जिणमयं पवज्जह

देश, परमभावदिशित्, व्यवहारदेशित, पुनस्, यत्, तू, अपरम, स्थित, भाव । मुलभातु - हांशर् अवलोकने,

[पुनः] ग्रीर [ये तु] जो जीव [श्वपरसे साबे] ग्रपरमभावमें ग्रपीत् श्रद्धा, ज्ञान ग्रीर चारित्र के पूर्ण भावको नही पहुंच सके ऐसी ग्रवस्थामें तथा साधक ग्रवस्थामें ही [स्थिताः] ठहरे हुए हैं वे [श्वयवहारदेशिताः] व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है।

तात्पर्य - प्राक् पदवीमें व्यवहारनयका उपदेश प्रयोजनवान् है।

टीकार्थ--जो पुरुष झन्तिम पाकसे उतरे हुए शृद्ध सोनेके समान वस्तुके उत्कृष्ट झसा-भारण भावका अनुभव करते हैं उनको प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकोंकी परम्परासे पच्यमान (पकाये जाते हुए) प्रशुद्ध सुवर्णके समान धपरमभावका प्रयात् ग्रनुत्कृष्ट मध्यम भावका अनु-भव नहीं होता। इस कारण शुद्धद्रव्यका ही कहने वाला होनेसे जिसने भ्रचलित श्रखंड एक-स्वभावरूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा ग्रह्मच ही उपरितन एक ग्रह स्वर्णावस्याके समान जाना हुआ प्रयोजनवान् है । परन्तु जो पुरुष प्रथम द्वितीय झादि झनेक पाकोंकी पर-म्परासे पच्यमान अशुद्ध सुवर्णके समान वस्तुके अनुत्कृष्ट मध्यम भावका अनुभव करते हैं उनको ग्रन्तिम पाकसे उतरे हुए शद्ध सुवर्णके समान वस्तुके उत्कृष्ट भावका ग्रनुभव न होनेसे उस कालमें जाना हम्रा व्यवहारनय ही प्रयोजनवान है। (क्योंकि व्यवहारनय प्रमुद्ध द्रव्यको कहने वाला होनेसे भिन्न-भिन्न एक एकभावस्वरूप ध्रनेकभाव दिखलाता है तथा वह विचित्र धनेक वर्णमालाके समान है। इस तरह प्रयने-प्रयने समयमें दोनों ही नय कार्यकारी है) क्यों कि तीर्थ ग्रीर तीर्थके फलकी ऐसी ही व्यवस्थिति है। (जिससे तरा जावे वह तीर्थ है, ऐसा तो व्यवहार धर्म है ग्रीर जो पार होना वह व्यवहारधर्मका फल है ग्रथवा भ्रपने स्वरूप का पाना वह तीर्थंफल है)। ऐसा ही दूसरी जगह भी 'जइ जिणमयं' इत्यादि गाथामें कहा है। म्रथं-यदि तुम जैनधर्मका प्रवर्तन चाहते हो तो व्यवहार ग्रीर निश्चय इन दोनों नयोंको मत छोडो, क्योंकि एक व्यवहारनयके बिना तो तीर्थ याने व्यवहारमार्गका नाश हो जायगा विद्यात निमेन्त्र भगवानके जननमे को पूर्ण रमाण करते हैं --पन्न गोलिमहित मध्याम करते हैं ने पूर्व कर्म विकास कर्मने उत्पन्न कार करते हुए हम उत्पन्न कार मेरिया समा ता राज्या क्यांस्टर कुरूको रास्त्रे साहित नहीं होने जाते समयसारको निरमाने हैं।

मानार्व जिल्ला स्वाहरूर हैं हो ने मोने विवास क्रिकेट के की मो

ता मा ववहारिएाच्छए मुबह । एक्केण विद्या छिज्जह तित्यं श्रण्योग् उत्या तच्यं । उभयनय-विरोधच्यंसिनि स्थात्पदांके, जिनवस्थित रमंते ये स्वयं वातमोहाः । सपदि समयसारं ते परं दिशि देशने, ष्टा गतिनिवृत्ती । पदिवदरण —शुद्ध-प्रथमा एकः । शुद्धादेश-प्रथमा एकः । ज्ञातव्यः— श्रीर दुसरे निश्चयके विना तस्य (बस्त) का नाश हो जायगा ।

मावार्थ- लोकमें सोनेके सोलह ताव प्रसिद्ध हैं उनमें पन्द्रह ताव तक तो परसंयोग की कालिमा रहती है, ग्रत: तब तक उसे ग्रमुद्ध कहते हैं भीर फिर ताब देते-देते जब ग्रंतिम तावसे उतरे, तब सोलहवान शुद्ध सूवर्ण कहलाता है। जिन जीवोंको सोलहवान वाले सीने का ज्ञान, श्रद्धान तथा उसकी प्राप्ति हुई है उनको पंद्रहवान तकका सीना कुछ प्रयोजनवान, नहीं है। ग्रीर जिनको सोलहवान वाले शुद्ध सुवर्शकी प्राप्ति जब तक नहीं हुई तब तक पंद्रह-वान तकका भी प्रयोजनीय है। उसी तरह यह जीव पदार्थ पूद्गलके संयोगसे प्रशुद्धग्रनेक-रूप हो रहा है। सो जिनको सब परद्रव्योंसे भिन्न एक ज्ञायकतामात्रका ज्ञान, श्रद्धान तथा ग्राचरएारूप प्राप्ति हो गई है उनको तो पूर्गलसंयोगजनित ग्रनेकरूपताको कहने वाला प्रमुख-नय कुछ प्रयोजनवान नही है, श्रीर जब तक मुद्धभावकी प्राप्ति नही हुई है तब तक जितना ग्रशास्त्रतयका कथन है उतना यथापदवी प्रयोजनवान है। ग्रतः जिनवचनोंका सूनना, धारण करना तथा जिनवचनके कहने वाले श्री जिनगुरुकी भक्ति, जिनबिंबका दर्शन इत्यादि व्यवहार\_ मार्गमें प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है । भीर जिसके श्रद्धान भीर ज्ञान तो हुन्ना, पर साक्षात्प्राप्ति न हई. तब तक परद्रव्यका ग्रालंबन छोड़नेरूप ग्रागुबत ग्रीर महाबतका ग्रहण, समिति, गृप्ति, पंचपरमेश्रीके ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालोंकी संगति करना और विशेष जाननेके लिए शास्त्रोंका ग्रभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमाग्में स्वयं प्रवर्तन करना तथा ग्रन्थको प्रवृत्त करना ग्रादि सब व्यवहारनयका उपदेश ग्रंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहारनयको शद्धनयके समक्ष असत्यार्थ कहा गया है, यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जान-कर छोड़ दे तो वह शुभीपयोगरूप व्यवहारको ही छोड़ देगा और चुकि श्रद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति हुई नहीं, इसलिये उल्टा अशुभोपयोगमें ही आकर अष्ट होकर यथाकथंचित स्वेच्छारूप प्रवित्त करेगा तब नरकादिगति तथा परम्परासे निगोदको प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा । इस कारण साक्षात शुद्धनयका विषय जो शुद्ध म्रात्मा है उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है। ऐसा स्याद्वादशासनमें श्री गुरुग्रोंका उपदेश है।

इसी ग्रर्थका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं—"उभय" इत्यादि । क्रर्थ—निश्चय व्यवहाररूप दो नयोंभें विषयके भेदसे होने वाले परस्परके विरोधको दूर करने वाले स्थाल्यदसे ज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाधुण्णमीक्षंत एव ।।४।। व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्षपदव्यामिह् निहितपदानां हंत हस्तावलंबः । तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमंतः पण्यतां प्रथमा एकवचन, कृदन्त किया, परमभावदिशिभः—नृतीया बहु० कर्ताकारक । व्यवहारदेशिताः—प्रथमा०

चिह्नित जिनेन्द्र भगवानके वचनमें जो पुरुष रमण् करते हैं—प्रचुर प्रीतिसहित भ्रभ्यास करते है, वे पुरुष स्वयं मिध्यात्वकर्मके उदयका वमन करते हुए इस उत्कृष्ट परमज्योतिस्वरूप सना-तन, सर्वेषा एकांतरूप कुनयके पक्षसे खंडित होने वाले समयसारको निरखते हैं।

भाषार्थ— जिनवचन स्याद्वादरूप है, वहाँ दो नयोके विषयका विरोध है, जैसे जो सदूप है वह प्रसदूप नहीं होता, जो एक है वह प्रनेक नहीं होता, नित्य है वह प्रनित्य नहीं होता, भेदरूप है वह प्रमेदरूप नहीं होता, शुद्ध है वह प्रमुद्ध नहीं होता इत्यादि नयोके विषयों विरोध है, वहाँ जिनवचन कथंचित् विवक्षासे सत्-प्रसदूप, एक-प्रनेकरूप, नित्य-प्रतित्यरूप, भेद-प्रभेदरूप, शुद्ध-प्रशुद्धरूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है, उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, भूठी कल्पना नहीं करता। इसलिये द्रव्याधिक, पर्याधाधिक दोनों नयों में प्रयोजनके वशा शुद्ध द्रव्याधिकको मुख्यकर निश्चयनय कहता है भीर अगुद्ध द्रव्याधिकरूप पर्याधाधिकको गौएकर व्यवहारनय कहता है। इस प्रकार जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते है, वे इस शुद्ध आत्माको यथार्थ पाते है, प्रस्य सर्वधा एकांतवादी वस्तुतथ्यको नहीं पाते।

भ्रव कहते हैं कि व्यवहारनयको कषञ्चित् प्रयोजनवान कहा है तो भी यह कुछ वस्तुभूत नहीं है। "व्यवहररए" इत्यादि। भ्रयं—यद्यपि इस प्रथम पदवीमें याने जब तक गृद्ध स्वरूपकी प्राप्ति न हुई हो तब तककी स्थितिमें जिन्होंने भ्रपना पैर रखा है, ऐसे पुरुषोके लिये व्यवहारनयको हस्तावलम्बतुत्य कहा है तो भी जो पुरुष चैतन्यचमत्कारमात्र, परद्रव्यभावोसे रिहत गुद्धनयके विषयभूत परम भ्रयंको अंतरंगमे भ्रवलोकन करते है, उसका श्रद्धान करते है तथा उस स्वरूपमें लीनतारूप चारित्रभावको प्राप्त होते हैं, उनके लिये यह व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है भ्रयांत शुद्धस्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा भ्राचरण होनेके पश्चात् भ्रशुद्ध नय कुछ भी प्रयोजनभूत नहीं है।

धव आगेके कलशमें निश्चयसम्यक्तवका स्वरूप कहते है— "एकरवे" इत्यादि । ध्रयं— शुद्धनयसे एकत्वमें नियत, प्रपते गुरा पर्यायोमें व्यापक, पूर्ण ज्ञानचन, प्रन्य द्रव्योसे पृथक् इस आत्माका जो दर्शन है यह हो नियमसे सम्यक्दर्शन है ग्रीर यह आत्मा उतने ही मात्र है। इस नव तत्त्वको परिपाटीको छोड़कर हमको तो एक यह ग्रात्मा ही प्राप्त होग्रो। नैष किषित् ॥५॥ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याष्तुर्यदस्यात्मनः । पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनिमिह् द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ॥ सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं । तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंतिति-बहु०, पुन –अव्यय, ये–प्रथमा बहु०, तु-अव्यय, अपरमे-सन्तमी एक०, स्थिता-प्रथमा बहु०, भावे–

भावार्थ-प्रपनी सभी स्वाभाविक तथा नैमित्तिक ग्रवस्थारूप गुणपर्यायभेदोंमें ध्याप कर रहने वाला यह ग्रात्मा शुद्धनयके द्वारा एकत्वमें निश्चित किया गया है-शुद्धनयसे ज्ञायकमात्र एक प्राकार दिखलाया गया है, उसको सब प्रत्य द्रव्यों ग्रीर ग्रत्य द्रव्योंके भावों से पृथक देखना भीर श्रद्धान करना सो नियमसे सम्यग्दर्शन है। शुद्धनयका विषयभूत आल्मा पूर्ण ज्ञानघन है सब लोकालोकका जाननहार ज्ञानस्वरूप है, ऐसे श्रात्माका श्रद्धानरूप जो सम्यग्दर्शन है वह कुछ ग्रात्मासे भिन्न पदार्थ नही है, ग्रात्माका ही परिशाम है। इसलिए आत्मा ही है। इस कारण जो सम्यग्दर्शन है वह आत्मा है, अन्य नहीं है। यहाँ यह जातन्य है कि नय श्रुतप्रमास्त्रके ग्रंश है, इसलिए शृद्धनय भी श्रुतप्रमास्त्रका ही ग्रंश हुन्ना । श्रुतप्रमास है वह परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि श्रुतप्रमाणने वस्तुको धागमसे जाना है। यह शद्धनय भी सब द्रव्योसे भिन्न ग्रात्माकी सब पर्यायोमें व्याप्त पूर्णचैतन्य केवलज्ञानरूप सब लोकालोकके जानने वाले ग्रसाबारण चैतन्यधर्मको परोक्ष दिखलाता है, उसको यह व्यवहारी छद्मस्य ग्रह्पज्ञानी जीव श्रागमसे प्रमासा मानकर सानुभव श्रात्माका श्रद्धान करे. वही श्रद्धान निश्चयसम्बग्दर्शन है। जब तक व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्त्वोंका ही श्रद्धान रहता है तब तक निश्चयसम्यग्दर्शन नही होता । इसलिए म्राचार्य कहते हैं कि इन तत्त्वोंकी संतति याने परिपाटीको छोड्कर मुद्धनयका विषयभूत एक यह ग्रात्मा ही हमको प्राप्त होग्रो, हम ग्रन्य कुछ नहीं चाहते । यह बीतरागता पानेकी प्रार्थना है, कुछ नयपक्ष नहीं है । सर्वथा नयोंका पक्षपात मिध्यात्व है । जैसे झात्मा चैतन्य है मात्र इतना ही झात्माको माने तो चैतन्यमात्र तो नास्तिकके ग्रतिरिक्त सभी मत वाले ग्रात्माको मानते हैं, यदि इतने ही श्रद्धानको सम्यक्त कहा जाय तो सभीके सम्यक्त्व सिद्ध हो जायगा । सो ऐसा नहीं, तो क्या है ? सर्वज्ञकी वाणी में जैसा पूर्ण प्रात्माका स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे निश्चयसम्यक्तव होता है। ग्रब म्रागेके वक्तव्यकी उत्थानिकारूप कलश कहते है, 'म्रतः' इत्यादि । म्रर्थ-मब शुद्धनयके म्राधीन वह भिन्न श्रात्मज्योति प्रगट होती है जो नवतत्त्वमें प्राप्त होनेपर भी अपने एकत्वको नहीं छोडती । मावार्य-नवतत्त्वोंमें प्राप्त हमा मातमा मनेकरूप दीखता है । वास्तवमें यदि इसका भिन्न स्वरूप विचारा जाय तो यह ग्रपनी चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिको नही छोडता ।

प्रसंगविवरण-प्रनन्तरपूर्व यह बताया था कि किन्हीको कभी व्यवहारनय भी

भिमामारमायमेकोस्तु नः ॥६॥ ग्रतः शुद्धनयायसं प्रत्यग्व्योतिश्वकास्ति तत् । नवतस्वगतस्वेपि यदेकत्वं न मृचति ॥७॥

सप्तमी एकवचन ॥१२॥

प्रयोजनवान् है। इसके विवरणके साथ अब यह निष्वित किया जा रहा है कि जिनशासनमें दोनों ही नय अपनी-अपनी भूमिकामें उपयोगी हैं।

तथ्यप्रकाश — (१) जो सहज शुद्ध विन्मात्र परमभावके अनुभवी हैं उनको शुद्धादेशक शुद्धनय ही जातन्य है । (२) जो जब तक परमभावमें स्थित नहीं हो सकते हैं उनको तब तक न्यवहारोपदेश उपकारी है । (३) शुद्धनय एकत्विभक्त शुद्धद्वयका ख्रादेश करता है । (४) न्यवहारनय गुरागुरागिदेवपुर नानागुराग्वपुर पर्यायभेदकप अशुद्ध (भेदकप अयवा मिलन) इन्यका आदेश करता है । (१) न्यवहारनयके उच्छेदसे तीर्थंका (आत्मलाभोपायका) उच्छेद हो जायगा । (७) निश्चयनयके उच्छेदसे तीर्थंकलका (आत्मलाभोका) उच्छेद हो जायगा । (७) स्याद्धादकप जिनवचनका जो सादर अभ्यास करते हैं वे यथाशोद्ध प्रखंड समयसार (सहज परमात्मतत्व) का अवलोकन कर लेते हैं । (६) प्राक् पदवीमें व्यवहारनय उपादेय है । (६) चैतन्यचमत्कारमात्र परम भावके अनुभवने वालोंको व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजक नही है । (१०) ज्ञानमात्र ज्ञानचन अन्तस्तत्वका दर्शन सम्यग्दर्शन है । (११) सहज परमात्मतत्त्व शुद्धनयसे ज्ञातव्य है ।

शुद्धनयसे ज्ञातब्य है।
सिद्धान्त—(१) शुद्धनयका विषय नयपक्षसे प्रतिकान्त <u>प्रमुभाव्य समयसार</u> है।
(२) समस्त शास्त्र तत्त्वके प्रतिपादक हैं, ग्रतः सभी व्यवहार एप हैं, सो व्यवहार नयके उच्छेद से मोझमागं व उसके उपायका विनाश हो जायगा। (३) निश्चयनय परमार्थज्ञानरूप है सो निश्चयनयके उच्छेदसे ग्रास्मोपलिव्यका उच्छेद हो जायगा।

हष्टि— १- शुद्धनय (४६) । २- व्यवहार (६२ से १०२) । २- परमशुद्धनिष्चय- नयादि (४४ से ४६ तक) ।

प्रयोग—व्यवहारनय व निश्चयनयसे ग्रात्मविज्ञान करके सर्वे नयपक्षको गौरा कर । मृद्धनयसे प्रसंड एकत्वविभक्त समयस।रको ब्यानमें रखे रहना चाहिये ॥१२॥

भ्रव शुद्धनयसे जानना ही सम्यक्त्व है, ऐसा सूत्रकार कहते हैं— [सूतार्थेन प्राभि-गताः] भूतार्थनयसे ज्ञात [जीवाजीवी] जीव, भ्रजीव [ख] श्रीर [पुण्यपापं] पुण्य, पाप [ख] तथा [स्राह्मवसंवरनिजंदाः] भास्नव, संवर, निजंदा [बंधः] वंव [ख] श्रीर [मोक्षः] मोक्ष [सम्यक्त्वं] यह नवतत्त्व सम्यक्त्व है।

## भूयत्थेगा।भिगदा जीवाजीवा य पुरगापावं च । आसवसंवरिंगाज्जरबंधो मोक्सो य सम्मतं ॥१३॥ मुताबंतया मुविदित, जीव ग्रजीव ग्रठ पुण्यपायलव । संवर निर्जर बन्धन, मोश हि सम्यक्तके साधक ॥१३॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च । आस्रवसंवरनिर्जरा बधो मोक्षरच सम्यवस्वम् ॥१३॥

ग्रमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं संपद्यंत एवामीषु तीर्थंप्रवृत्तिनिभित्तमभूतार्थंनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्ष्रलक्षरेषु नवतत्त्वेष्वेकत्त्वद्योतिना भूतार्थनयेनैकत्वमुगानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोनुभूते-रात्मस्यात्तिलक्षराायाः, संपद्यमानत्वान् । तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापं । म्रास्त्राव्या-स्नावकोभयामस्यात्त्वस्यात्त्वस्यात्त्वस्यात्त्वस्यात्त्वस्यात्त्वस्यात्त्वस्यात्त्वस्यात्त्रस्यात्रस्यात्त्वस्यात्त्रस्यात्त्रस्यात्त्रस्य प्रयात्तिस्यात्त्रस्य प्रयापास्रवसंवरिक्तंप्रयं निर्जरा, बंध्यवंषकोभयं स्वयं च

नामसंज्ञ - भ्रुयत्य, अभिगद, जीवाजीव, य, पुण्णपाव, च, आसवसंवरणिज्जर, बंध, मोक्ख, य, तास्पर्य — एकृत्वकी अभिमुखता लाकर नवतत्त्वोंका जानद्या सम्यक्तको. संपादित् करता ही है ।

टीकार्थ— जो जीवादि नौ तत्त्व हैं वे भूतार्थनससे जाने हुए सम्यग्दशंन ही हैं, क्योंकि तीर्थं (व्यवहारधर्म) की प्रवृत्तिके लिये प्रभूतार्थनसके कहे जाने वाले जो जीव, प्रजीव, पुण्य, पाप, प्रान्नव, संवर, निजरा, बंध घ्रौर मोक्ष लक्षण वाले जीवादि नवतत्त्व हैं उनमें एकत्व प्रगट करने वाले भूतार्थनसके एकत्व प्राप्त कर शुद्धनसके स्थापित किए गए घात्माकी ख्याति लक्षण वाली प्रमुभूतिकी प्राप्ति होती है, क्योंकि शुद्धनसके नवतत्त्वको जाननेसे घात्माकी घनुभूति होती है। वहाँ विकारी होने योग्य ध्रीर विकार करने वाला—ये दोनों पुण्य भी हैं और पाप भी है तथा घालाव्य व घालावक (प्रान्नव करने वाल) ये दोनों घालव हैं; संवार्य (संवररूप होने योग्य) व संवारक (संवर करने वाले) ये दोनों घालव हैं; संवार्य (संवररूप होने योग्य) व संवारक (संवर करने वाले) ये दोनों मंत्रव हैं, निजरने योग्य व निजरा करने वाले—ये दोनों निजरा है; बंधने योग्य व बंधन करने वाले ये दोनों क्ये हैं ग्रीर मोक्ष होने योग्य व मोक्ष करने वाले—ये दोनों मोक्ष हैं। व्योक्षि एकके ही ध्रपने घाप पुण्य, पाप, घालव, संवर, निजरा, बंध घ्रौर मोक्षकी उपपत्ति (सिद्धि) नही बनती। वे दोनों जीव ग्रीर ध्रजीव हैं। इनको बाह्यहिसे देखा जाय तब जीव पुर्यनकी ध्रनादिबंधपर्यायको प्राप्त करके उनका एकत्व प्रनुभव किये जानेपर तो ये गी भूतार्थ हैं—सत्यार्थ हैं तथा एक जीवद्रव्यके ही स्वभाव को लेकर ग्रनुभव किये जानेपर ये ग्रमुतार्थ हैं—ध्रत्यार्थ हैं। जीवके एकाकार स्वरूपने ये

जीवाजीवाविति । बिह्र्यं ह्या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुर्वज्ञयोरनाविबंधपर्यायमुपेरयैकत्वैनानुभूय-मानतायां भूतार्थानि, प्रथ चैकजीवद्रव्यस्वभावमुपेरयानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते । तथांतर्द्यं झायको भावो जीवो जीवस्य विकारहेतुरजीवः । केवला जीविवकाराथ्व पुण्यपापास्वसंवरनिजैराबंधमोक्षलक्षराः, केवला जीविवकारहेतवः पुण्यपापास्वसंवरनिजैराबंधमोक्षा इति । नवतत्त्वान्यमृत्यपि जीवद्रव्यस्वभाव-

सम्मतः । धातुसंत —अभि-गम गतौ, बंध वधने । प्रकृतिशस्त — सृतार्थं अभिगत, जीवाजीव, ज, पृथ्यपाप, नहीं है । इसलिए इन तत्वों में भूतार्थनयसे जीव एकरूप ही प्रकाशमान है । उसी तरह संतहैं ष्टिसे देखा जाय तब ज्ञायकभाव जीव है भीर जोवके विकारका कारण झजीव है, भीर केवल जीविवकार पुण्य, पाप, साखव, संवर, निजंरा, बंध भीर भोक्ष लक्षरा वाले है व जीविवकारके कारराष्ट्रप केवल झजीव पुण्य, पाप, साखव, बंध, संवर, निजंरा, मोक्ष ये नवतत्त्व जीवत्वभाव को छोड़कर स्वपरिनिमत्तक एक इव्यपर्यायक्रपसे झनुभव किए जानेपर भूतार्थ हैं तथा सब कालमे नही विगते एक जीवद्रव्यके स्वभावको झनुभव करनेपर ये झभूतार्थ हैं, असल्यार्थ है । इसलिए इन नौ तत्त्वोंमें भूतार्थनयसे देखा जाय तब जीव तो एकरूप ही प्रकाशमान है । ऐसे यह जीवतत्त्व एकत्वरूपसे प्रकट प्रकाशमान हुसा शुद्धनयसे झनुभव किया जाता है । यह झनुभवन ही आत्मस्याति है—मात्माका ही प्रकाश है, जो झात्मस्याति है वही सम्यग्दर्शन है । इस प्रकार यह सब कथन निर्दोष है, बाधारहित है ।

भावार्थ — इन नवतस्वोमें शुद्धनयसे देखा जाय तो जीव ही एक चैतन्यचमत्कारमात्र
प्रकाणक्य प्रकट हो रहा है। इसके भ्रतिरिक्त जुदे-जुदे नवतत्व कुछ दिखाई नही देते। जब
तक इस तरह जीवतस्वका जानना नही है, तब तक व्यवहारहृष्टिमें होकर पृथक् पृथक् नवतत्त्वोका मानना है याने जीव पुद्गलकी बंधपर्यायक्य दृष्टिसे ये पदार्थ भिन्न-भिन्न दीखते है ग्रीर
जब गुद्धनयसे जीव पुद्गलका निज स्वरूप जुदा-जुदा देखा जाय, तब ये पृण्य पाप भ्रादि सात
तत्त्व कुछ भी वस्तु नही दीखती, वे निमित्तनिमित्तिक भावसे हुए थे सो निमित्तनिमित्तिक भाव
जब मिट गया तब जीव पुद्गल जुदे-जुदे होनेसे दूसरा कोई पदार्थ सिद्ध नही हो सकता। वस्तु
तो द्रव्य है श्रीर द्रव्यका निजभाव द्रव्यके ही साथ रहता है तथा निमित्तनिमित्तिक भावका
भ्रभाव ही होता है, इसलिए शुद्धनयसे जीवको जाननेसे ही सम्यग्दर्शन प्राप्त हो सकता है।
जब तक भिन्न-भिन्न नव ही पदार्थोंको जाने, भ्रीर शुद्धनयसे ग्राल्माको नहीं जाने तब तक
पर्यायवृद्धि होनेसे सम्यक्टव नही होता है।

अब यहाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं "बिरं" इत्यादि । अर्थ-इस प्रकार

मपौद्या स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्यानि, भ्रयं च सक्तकालमेवास्खलंत-मेकं जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्यानि । ततोऽमीष्वपि नवतत्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रचोतते । एवमसावेकत्वेन चोतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयत एव । या त्वनुभूतिः सात्म-ख्यातिरेवात्मस्यातिस्तु सम्यदर्शनमेवेति समस्तमेवं निरवद्यं ।

च आस्रवसवरनिर्जरा, बन्ध, मोक्ष, सम्यक्त्व । मूलधातु अभि-गम्लू गतौ, पुण्य-पुत्र पवने, पाप-पा रक्षणे,

नौ तत्त्वोमें बहुत कालसे खुगी हुई यह झात्मज्योति शुद्धनयसे प्रकट की गई है। जैसे कि वर्णों (रंगो) के समूहमें खुपे हुए एकाकार मुबर्णको प्रकट किया जाता है। झब हे भव्य जीवो, सदा झन्य द्रव्योसे तथा उनके निमित्तासे हुए नैमित्तिक आवोसे भिन्न एकहप देखो जो हर एक पर्यायमें एकहप विकासत्कारमात्र उद्योतमान है।

भावार्ण--- यह प्रात्मा सब प्रवस्थाप्रोमे नानारूप दीखता था, उसे शुद्धनयने एक चैतन्यचमत्कार मात्र दिखलाया है सो अब सदा एकाकार ही प्रतुभवन करों। पर्यायबुद्धिका एकांत मत रखो।

टीकार्थ— अब जैसे नवतत्वों में एक जीवका ही जानना भूतार्थं कहा है, उसी तरह एकत्वसे प्रकाशमान आत्माक अधिगमक उपाय जो प्रमाण, नय और निवेप है, वे भी निश्चय से अभूतार्थं हैं, उनमें भी एक आत्मा ही भूतार्थं है, व्योंकि क्षेय और ववनके भेदोंसे वे प्रमाणादि अनेक भेदक्ष होते हैं। उनमेंसे प्रमाणा दो प्रकार है— परोक्ष और प्रत्यका। उपास अर्थात् इत्त्रिय और मन, अनुपास अर्थात् प्रकाश उपदेशादि इन दोनों परद्वारोंसे प्रवर्तमान ज्ञानको परोक्ष कहते हैं तथा जो आत्माके प्रतिनियतपनेसे प्रवर्तमान हो वह प्रत्यक्ष है अर्थात् प्रमाण जान है और वह पांच प्रकारको है— मित, श्रुत, अविष, मन:पर्यंथ और केवलज्ञान । उनमेसे मित और श्रुत—यं दो जान परोक्ष है, अविष्, मन:पर्यंथ और केवलज्ञान । उनमेसे मित और श्रुत—यं दो जान परोक्ष है, अविष्, मन:पर्यंथ — यं तो विकल प्रत्यक्ष है अर्थात् केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । यं दोनों तरहके हो प्रमाण याने ये सब भेद प्रमाना, प्रमाण और प्रमेयके भेदका अनुभव करनेपर तो भूतार्थं है, स्त्यार्थं हैं और जिसमें सब भेद गोरा हो ये है, ऐसे एक जीवके स्वभावका अनुभव करनेपर अभूतार्थं है, असत्यार्थं हैं ।

नय दो प्रकारके है — द्रव्याधिक घीर पर्यायाधिक । उनमेंसे जो द्रव्यपयायस्वरूप वस्तु को द्रव्यदकी मुख्यतासे अनुभव कराता वह द्रव्याधिकनय है और पर्यायकी मुख्यतासे अनुभव कराता वह पर्यायाधिकनय है । ये दोनों हो नय द्रव्य और पर्यायको भेदरूप अनुभव करनेपर भूतार्थ है, सत्यार्थ हैं और द्रव्य तथा पर्याय इन दोनोंसे अनालीड (स्वाद न लिये गये) शुद्ध वस्तुमात्र जीवके स्वभाव चैतन्यमात्रका अनुभव करनेपर वे भेदरूप नय अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ 'चिरमिति नवतत्वच्छनमुन्नीयमानं कनकमिव निमम्नं वर्णमालाकलापे । ग्रथ सतत्वविविवतं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानस् ॥ । । ।

ग्रथैवमेकत्वेन द्योतमानस्यात्मनोऽघिगमोपायाः प्रमाणनयनिवेषाः ये ते खल्वभूतार्थान्तित्वत्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परीक्षं प्रत्यक्षं च । तत्रोपात्तानुपात्तपरद्वारेण प्रवर्त्तमानं परोक्षं, केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्त्तमानं प्रत्यक्षं च, तदुभयमपि प्रमानुप्रमाणप्रमेयभेदन्त्रमानं प्रत्यक्षं च, तदुभयमपि प्रमानुप्रमाणप्रमेयभेदन्त्रमानुभूयमानतायां भूतार्थमथ च व्युदस्तसमस्तमेदैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायाधिकम्च । तत्र द्रव्यपर्यावात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति

पाति रक्षति शुभात् इति पाप, गुच्न् मोक्षणे । पदिवदरण—भूतार्थेन–तृतीया वि० एक०, अभिगता –प्रथमा

है। निवेप भी नाम, स्थापना, इल्य धौर भावके भेदसे चार तरहका है। जिसमें वह गुण तो न हो, किन्तु व्यवहारके लिये उसकी संज्ञा करना वह नामनिवेप है; अन्य वस्तुमें अन्यकी प्रतिनिधिरूप स्थापना करना कि यह वही है यह स्थापना निवेप है; वर्तमान पर्यायसे अन्यका याने अतीत व भविष्य पर्यायोंका वर्तमानमें आरोप करना इत्यिनिवेप है, भौर वर्तमान पर्याय रूप वस्तुको वर्तमानमें कहना यह भाविनिवेप है। ये चारों ही निवेप अपने-अपने लक्षण भेदसे भिन्न-मिन विलक्षण रूप अनुभव किये जानेपर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं और भिन्त लक्षण से रहित एक अपने चेतन्य-लक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव किये जानेपर चारों ही अभूतार्थ हैं, असरयार्थ हैं। इस तरह इन प्रमारण, नय और निवेपोंमें भूतार्थपनेसे एक जीव ही प्रकाशमान है।

भावार्थ—इन प्रमाण, नय भीर निवेगोंका विस्तारसे व्याख्यान तद्विषयक ग्रंथोंमें से जानना। इन्हींसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। ये साधक ग्रवस्थामें तो सत्यार्थ ही है, बयोकि ये ज्ञानके ही विशेष हैं, इनके बिना वस्तुको यथाकधंचित् (एकान्तरूपसे) साधा जाय तब विपरीत हो जाता है। प्रवस्थानुसार व्यवहारके अभावकी तीन पदिवर्या हैं। प्रथम ग्रवस्थामें प्रमाण प्रादिसे यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान भीर श्रद्धानकी सिद्धि करना। ज्ञान भीर श्रद्धान सिद्ध होनेके बाद प्रमाणादिकसे श्रद्धान करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। किन्तु अब यहां दूसरी श्रवस्थामें प्रमाणादिक ग्रालम्बनसे विशेष ज्ञान होता है श्रीर राग, हेप, मोह, कर्मका सर्वथा प्रभावरूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, इसीसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है, क्वलज्ञान होनेके बाद प्रमाणादिकका ग्रालबन नहीं रहता। उसके बाद तीसरी साक्षान् सिद्ध ग्रवस्था है। वहांपर भी कुछ ग्रालम्बन नहीं है इस कारण सिद्ध ग्रवस्थामें भी प्रमाण-नयन्तिचेषका ग्रभाव ही है।

इसी अर्थका कलशरूप "जदयति" इत्यादि श्लीक कहते हैं। अर्थ-इन सब भेदोंका

-

द्रश्याधिकः, पर्यायं मुस्यतयानुभावयतीति पर्यायाधिकः, तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायणानु-भूयमानतायां भूतार्थं । प्रथ च द्रव्यपर्यायानालीडशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायाम-भूतार्थं । निवेपस्तु नाम, स्थापना, द्रव्यं, भावम्च । तत्रातद्गुरो वस्तुनि संज्ञाकररां नाम । सोऽयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वत्तैमानतत्पर्यायादन्यदृद्ध्यं, वर्तमानतत्पर्यायो भावस्तच्चतुष्टयं स्वस्वलक्षरावैलक्षण्येनानुभूयमानतायां भूतार्थं । प्रथ च निविलक्षणस्वलक्षरांक-

बहुवचन, जीवाजीवौ-प्रथमा द्विवचन, च-अव्यय, पुष्यपाप-प्रथमा एक०, च-अव्यय, आस्रवसवरिनर्जरा:-

नाश करने वाले गुद्धनयके विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजपुंज ग्रात्माके ग्रनुभवमें ग्रानेपर नयोंकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नहीं होती, प्रमाण ग्रस्तको प्राप्त हो जाता है ग्रीर निवेपोंका समूह भी कहाँ चला जाता है यह हम नही जानते । इससे ग्रीधक क्या कहे कि द्वैत ही प्रति-मासित नहीं होता ग्रयांत् यहाँ भेदको ग्रत्यंत गोण कर कहा है कि गुद्ध एकाकार चिन्मात्रके श्रनुभव होनेपर प्रमाणनयादिक भेदकी तो बात क्या है, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता ।

इस विषयमें विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदांतीका मत है कि परमार्थमें (भ्रसलमें) तो ग्रदैत का ही अनुभव हुया, यही हमारा मत है, तुमने विशेष वया कहा ? इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे मतमें सर्वथा ग्रद्वैत मानते है। यदि सर्वथा ग्रद्वैत ही माना जाय तो बाह्य वस्तुका ग्रभाव ही हो जाय, किन्तु ऐसा ग्रभाव प्रत्यक्षविष्ट्व है। जिनशासनमें नयविवक्षा है, वह बाह्य वस्तुका लोग नहीं करती। गुद्ध ग्रमुभवसे विकल्प नष्ट हो जाता है, तब ग्रात्मा परमा- नन्दको प्राप्त हो जाता है, इसलिये ग्रमुभव करानेको ऐसा कहा गया है। यदि बाह्य वस्तुका लोग किया जावे तो ग्रात्माका भी लोग हो जानेसे शून्यवादका प्रसंग ग्रा सकता है। इसलिये मुखसे कहनेसे ही वस्तुस्वरूपको सिद्धि नहीं हो जाती भीर वस्तुस्वरूपको यथार्थ श्रद्धांके विना जो गुद्ध ग्रमुभव भी किया जाय वह भी मिथ्यारूप है। ऐसा होनेसे शून्यवादका प्रसंग ग्राता है तब ग्राकाणके फलके समान ग्रमुभव ग्रमत हो जायगा।

धव गुद्धनयका उदय होता है उसकी सूचनारूप श्लोक कहते है— 'आत्मस्वभाव' इत्यादि । धर्ण — परभावसे भिन्न, परिपूर्ण, ध्रादि-ध्रन्तरहित, एक, संकल्पविकल्पजालगृत्य ध्रात्मस्वभावको प्रकट करता हुआ अब गुद्धनय उदयरूप (उदीयमान) होता है । आवार्ण— गुद्धनय आत्माको परद्वव्य, परद्वव्यके भाव तथा परद्वव्यके निमित्तसे हुए धपने विभाव सब तरहके परभावासे भिन्न प्रकट करता है । गुद्धनय समस्त रूपसे पूर्ण सब लोकालोकके जानने वाले स्वभावको प्रकट करता है, व्योंकि ज्ञानमें भेद कर्मसंयोगसे है, गुद्धनयमें कर्म गौण हैं । गुद्धनय ध्रादिश्रंत रहित (कुछ आदि लेकर किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ छौर न कभी किसीसे

जीवस्वभावस्यानुसूयमानतायामभूतार्थं । धर्मवसमीषु प्रमाखनयनिवेषेषु भूतार्थदेवेनैको जीव एव प्रद्योतते ॥१३॥

उदयित न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं क्विचिदिष च न विद्यो याति निवेषचक्रं। किमपरमित्रदध्मो घाम्नि सर्वकिषेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥६॥ ग्रात्मस्वभावं परमावभिन्नमापूर्णमाद्यंतविमुक्तमेकम् । विलोनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शृद्धनयोभ्युदेति ॥१०॥

प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बन्धः-प्रथमा एक०, मोक्षः-प्रथमा एक०, च-अव्यय, सम्यक्वम्-प्रथमा विभक्ति एककचन ॥१३॥

नष्ट होगा) ऐसे पारिणामिक भावको प्रकट करता है। शुद्धनय एक, (ईत भावोंसे रहित) एकाकार तथा जिसमें समस्त संकल्प-विकल्पोंके समूहका विलय (नाण) हो गया है, ऐसे झात्मस्वभावको प्रकट करता है। द्रव्यकर्म, भावकर्भ और नोकर्म झादि पुद्गलद्रव्योंमें झपनी कल्पना करनेको संकल्प धोर जेयोंके भेदसे जानमें भेदोंकी प्रतीतिको विकल्प कहते है।

प्रसंगविवरण्— मनन्तर पूर्व गाथामें शुद्धनयका झादेश दिया गया है उसी शुद्धनयके अयोगकी इस गायामें ऋौकी है।

तथ्यप्रकाशा—(१) नवतस्य ग्रादिका विविध प्रकाशन तीर्थप्रवृत्तिके लिये है। (२) एकत्वप्रकाशक भूतार्थनयसे नवतस्वोके मूल स्रोतमें विलीन हो जानेसे शुद्ध ज्ञायकस्वभाव ग्रात्मतस्वकी ग्रमुभूति होती है। (३) जीव ग्रीर कर्मविध्यक ग्रास्नत, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्षमें परस्पर निम्तुनैमित्तिक भाव है, इसी कारण भूतार्थनयसे निरस्कनेपर ये तस्वभेद कुछ भी नही रहते। (४) वस्तुके ग्राध्यमके उपायभूत प्रमाण नय निक्षेप प्रविच प्रभेद तीर्थ-प्रवृत्तिके लिये है। (४) शुद्ध वस्तुमात्र जीवस्वभावका श्रमुभव होनेपर प्रमाण नय निक्षेप ग्रादि विकल्प कुछ भी नही रहते।

सिद्धान्त—(१) भूतार्थका माश्रय सम्यक्त्वका कारण है। (२) व्यवहारका म्रानुसरण तीर्थप्रवित्तका कारण है।

हष्टि—१- परमभावग्राहक द्रव्याधिकनय (३०) । २- भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक, भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक प्रतिपादक व्यवहार (२६, ⊏२)।

्रप्रयोग—व्यवहारनय व निश्चयनथसे भ्रात्माके गुरा पर्याय तस्वींको जानकर उनका मुल स्रोत जो सहज चैतन्य है उसपर दृष्टि देकर परमविश्वाम पार्वे ॥१३॥

ग्रब निर्विकल्प शुद्धनयको गाषासूत्रसे कहते हैं---(यः) जो नय (ग्रारमानं) ग्रात्माको (ग्रबद्धस्पृष्टं) बंधरहित भौर परके स्पर्शरहित (ग्रमन्यं) ग्रन्यत्वरहित (नियतं) चलाचलता-

## जो पस्सदि श्रप्पाणं अवद्धपुटं अग्रग्गण्यं गियदं । अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धग्यं वियागाहि ।।१४।। जो लखता वपनेको, प्रवद्ध प्रस्तृष्ट प्रनन्य व नियमित । प्रविशेष प्रसंयोगी, उसको ही शुद्धनय जानो ।।१४।।

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतं। बिक्येषमसंगुक्तः तं शृद्धनयं विजातीहि ॥१४॥
य। खत्वबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंगुक्तस्य वात्मनोऽनुभूतिः स शृद्धनयः
सात्वनुभूतिरात्मैवेत्यात्मैक एव प्रद्योतते । कथं यथोदितस्यात्मनोनुभूतिरिति चेद्वद्धस्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वात्तथाहि——यथा खलु विसिनीपत्रस्य सलिलनिमन्तस्य सलिलस्पृष्टत्वप्ययिएाानुभूममानतायां सलिलस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः सलिलास्पृष्टं बिसिनीपत्रस्यभावमुवेत्यानुभूयमान-

नामसंज्ञ—ज, अप्प, अबढपुटु, अर्णण्यम् णियदः अविसेसः, असजुनः, तः सुद्धणयः। **धातुसंज्ञ**—पास दर्शने, बंध बंधने, जाण अवबोधने। प्रकृतिज्ञस्य –यतः, आस्मेनः, अबडस्युष्टः, अनन्यकः, नियतः, अविशेषः,

रहित (ब्रविशेष) विशेषरहित (ब्रसंयुक्त) घ्रत्यसे संयोगरहित—ऐसे पाँच भावरूप (पश्यति) घ्रवलोकन करता है (तं) उसे (शुद्धनयं) शुद्धनय (विकानीहि) जानो ।

तात्पर्य — सहजिसद्ध केवल ग्रन्तस्तत्त्वका ग्रवलोकनहार ज्ञान शुद्धनय (नयपक्षसे दूर)

है।

टीकार्थ—निश्चयसे जो अबद्ध, घस्पृष्ट, धनन्य, नियत, धिवशेष, धसंयुक्त—धारमा का अनुभव है वह जुद्धतय है। और वह अनुभृति निश्चयसे आत्मा ही है। ऐसा आत्मा ही एक प्रकाशमान है प्रयांत शुद्धतय, धात्माकी अनुभृति या आत्मा इन सबका एक ही अभिश्राय है। यहाँ शिष्य पूद्धता है कि आपने जैसा कहा है, वैसे आत्माकी अनुभृति कंसे हो सकती है? इसका समाधान—जो बद्धस्पृष्टत्व आदि पाँच भाव हैं उनमें अभूतार्थता है, असत्यार्थता है, इसलिये युद्धनयात्मक ही आत्माकी अनुभृति है। इसी बातको दृष्टान्तसे प्रकट करते है—जैसे कमिलिनोका पत्र जलमें इबा हुआ है उसका जल-स्पर्शंक्य अवस्थासे अनुभव किये जाने पर जल-स्पर्शंक्य दशा भूतार्थ है, सत्यार्थ है तो भी वास्तवमें जलके स्पर्शनयोग्य नही, ऐसे कमिलिनोयत्रस्वभावको लेकर अनुभव किये जानेपर जल-स्पर्शंक्य दशा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उसी तरह आत्माके अनादि पुद्मलकमंसे बद्धस्पृष्टत्व प्रवस्थासे अनुभव किये जानेपर बद्धस्पृष्टत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है तो भी वास्तवमें जो पुद्मलक स्पर्श योग्य नही, ऐसे आत्म-स्वभावको लेकर अनुभव किये जानेपर बद्धस्पृष्टत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है तो भी वास्तवमें जो पुद्मलक स्पर्श योग्य नही, ऐसे आत्म-स्वभावको लेकर अनुभव किये जानेपर बद्धस्पृष्टत्व भूतार्थ है। सौर जैसे मिष्टीका कुण्डो, घट, कलाग, खप्यर ग्रादि पर्यायमें होते भी सब पर्यायों है। और वैसे मिष्टीका कुण्डो, घट, कलाग, खप्यर ग्रादि पर्यायमें होते आत्मित्व करनेपर अन्यरव सत्यार्थ है तो भी सब पर्यायों

तायामभूतार्थं । तथात्मनोनादिवद्धस्पृष्टत्वपयिषानुभूयमानताथां बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः पुद्मलास्पृश्यमात्मस्वभावमुपेरयानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा च मृत्तिकायाः करककरीरकर्करितकर्तरे स्वालादिषयिर्यानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोष्यस्वलातमेकं मृत्तिकात्वभावमुपेन्त्र्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । तथात्मनी नारकादिषयिर्यानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोष्यस्वलानभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोष्यस्वलानभूतम्यानम्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोष्यस्वलानभूतार्थं। यथा च वारिधेर्वृद्धिहानिपर्यायस्वलानभूत्रयमानतायामभूतार्थं। यथा च वारिधेर्वृद्धिहानिपर्यायस्वानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यस्थवस्थितं वारिधिस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम-

असंयुक्त, तत्, शुद्धनय । **मूलधातु**---दृशिर् अवलोकने, णीत्र्-प्रापणे । पदविवरण--यः-प्रथमा एकवचन

के भेदरूप नहीं होते हुए एक मिट्टीके स्वभावका अनुभव करनेपर यह पर्यायभेद अभूतार्थ है, असत्यार्थं है। उसी तरह आत्माको नारक आदि पर्यायभेदोंके रूपमें अनुभवनेपर पर्यायोंका अन्यत्व सत्यार्थ है, तो भी सब पर्यायभेदोंमें अचल एक चैतन्याकार आत्मस्वभावको लेकर धनुभव करने १र धन्यत्व धभुतार्थं है, धसत्यार्थं है । जैसे समुद्रको वृद्धि-हानि श्रवस्थारूप श्रनु-भव करनेसे मनियतता भृतार्थं है तो भी नित्य स्थिर समुद्रस्वभावको मनुभवनेपर मनियतता भभूतार्थ है, असत्यार्थ है । उसी तरह आत्माका वृद्धि होनि पर्यायभेदोरूप अनुभव करनेपर पनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है तो भी नित्य व्यवस्थित निश्चल ब्रात्माके स्वभावका ग्रन्भव करनेपर ग्रनियतता ग्रभूतार्थ है, ग्रसत्यार्थ है। जैसे सुवर्णका चिकना, भारी ग्रीर पीला ग्रादि गुगरूप भेदोसे अनुभव करनेपर विशेषता सत्यार्थ है तो भी जिसमें सब विशेष विलय हो गये हैं, ऐसे सुवर्णस्वभावको लेकर ग्रनुभव करनेसे विशेषता ग्रभूतार्थ है, ग्रसत्यार्थ है। उसी तरह **धात्माका ज्ञान, दर्शन धादि गुणरूप भेदोंसे ध्रनुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है,** सत्यार्थ है तो भी जिसमें सब विशेष विलय हो गये हैं, ऐसे चैतन्यमात्र ग्रात्मस्वभावको लेकर ग्रनुभव करनेपर विशेषता प्रभूतार्थ है, ग्रसल्यार्थ है। जैसे ग्रग्निके निमित्तसे उत्पन्न उप्णतासे मिले हुए जलकी तप्तरूप अवस्थाका अनुभव करनेपर जलमें उष्णताकी संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है तो भी वास्तवमें शीतल स्वभावको लेकर जलका ग्रनुभव करनेपर उष्णाताकी संयुक्तता श्रभूतार्थ है, ग्रसत्यार्थ है । उसी तरह कर्म निमित्तक मोहसंयुक्ततारूप अवस्था द्वारा श्रात्मा का धनुभव करनेपर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है तो भी वास्तवमें धात्मबोधका बीजरूप चैतन्यस्वभावको लेकर अनुभव करनेपर मोहसंयुक्तता अभृतार्थ है, असत्यार्थ है।

सावार्ध- धात्मा पांच तरहसे भ्रनेक रूप दोखता है—(१) अनादिकालसे कर्म पुद्-गलके सम्बन्धसे बंघा हुमा व कर्मपुद्दशलसे स्पर्ण वाला दीखता है। (२) वह कर्मके निमित्तसे हुए नर नारकादिपर्यायोंमें भिक्ष-भिन्न स्वरूप दीखता है। (३) शक्तिके अविभागप्रतिच्छेद भूतार्थं तथारमनो वृद्धिहानिपययिगानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्शंमि नित्यव्यवस्थितमातम-स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपययिगानुभूय-मानतायां विशेषत्वं भूतार्थमिष प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं कांचनस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम-भूतार्थं तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपययिगानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमिष प्रत्यस्तमितसमस्त-विशेषमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा चाषां सप्ताचि.प्रत्ययोज्यसमाहितत्व-

कर्ताकारक, पश्यति-लट वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन, आत्मानं-द्वितीया एक० कर्मकारक, अवद्धस्प्रप्टं-

(ग्रंश) घटते भी है, बढ़ते भी है, यह वस्तुका स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एकरूप नहीं दीखता । (४) वह दर्शन ज्ञान ग्रादि धनेक गुणोसे विशेषरूप दीखता है । (१) वह कर्म के निमित्तसे उत्पन्न हए मोह रागद्वेषादिक परिणामसहित सुख दुःख स्वरूप दोखता है। यह सब ग्रशुद्ध द्रव्याधिक रूप व्यवहारनयका विषय है। उस दृष्टिसे देखा जाय तो यह सब ही सत्यार्थ है, परन्तु आत्माका एकस्वभाव नयसे ग्रहण नही होता भीर एकस्वभावके जाने बिना यथार्थ ग्रात्माको कोई कैसे जान सके, इस कारण दुसरे नयको-इसके प्रतिपक्षी शृद्ध द्रव्या-थिकको ग्रहरा कर एक ग्रसाधाररा ज्ञायकमात्र ग्राहमाका भाव लेकर शद्धनयकी दृष्टिसे सब परद्रव्योस भिन्न, सब पर्यायोमें एकाकार, हानि-वृद्धिसे रहित, विशेषोंसे रहित, नैमित्तिक भावोसे रहित देखा जाय तब सभी (पाँच) भावो द्वारा अनेकरूपता है वह अभतार्थ है, अस-त्यार्थ है । यहाँ ऐसा जानना कि वस्तुका स्वरूप जो धनन्तधर्मात्मक है, वह स्याद्वादसे यथार्थ सिद्ध होता है। ग्रात्मा भी ग्रनन्तधर्मा है, उसके कितने ही धर्म तो स्वाभाविक हैं ग्रीर कितने ही पूद्गलके संयोगसे उत्पन्न है। जो कर्मके संयोगसे होते हैं, उनसे तो ग्रात्माके संसारकी प्रवृत्ति होती है, भीर तत्सम्बन्धी सूख-दू:खादिक होते हैं उनको यह भोगता है। इस भारमाके श्रनादि श्रज्ञानसे पर्यायबुद्धि है, श्रनादि श्रनन्त एक श्रात्माका ज्ञान नहीं है। उसकी बतलाने वाला सर्वज्ञका आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्याधिकन यसे यह बतलाया गया है कि आत्माका एक ग्रसाधारण चैतन्यभाव है-जो कि ग्रखंड है, नित्य है, ग्रनादिनिधन है। इसीके जाननेसे पर्यायवृद्धिका पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्योंसे तथा उनके भावांसे अथवा उनके निमित्तसे हुए ग्रुपने विभावोंसे पूथक ग्रुपने ग्रात्माको जानकर इसका अनुभव करें, तब परद्रव्यके भाव-स्वरूप परिसामन नहीं होता । उस समय कर्म नहीं बंधते तथा संसारसे निवृत्ति हो जाती है । इसलिए पर्यायाधिकरूप व्यवहारनयको गौल करके सभूतार्थ (ससत्यार्थ) कहकर, शुद्धनिश्चय-नयको सत्यार्थ कहकर मालम्बन दिया है। वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद उसका भी भ्रालं-बन नहीं रहता । इस कथनसे ऐसा नहीं समभ लेना कि शद्धनयको जो सत्पार्थ कहा है, इस

पर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तस्वं भूतार्थमध्येकांततः शीतमध्य्वभावमुध्यानुभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनः कर्मप्रस्ययमोहसमाहितस्वपर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तस्वं भूतार्थमध्येकांततः स्वयं-बोधबीजस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभुतार्थम् (॥१४॥

द्वितीया एकवचन कर्मविशेषण, अनन्यकं-द्वि० ए० कर्मविशेषण, नियत-द्वि० ए० कर्मविशेषण, अविशेषं-

कारए। धशुद्धनय सर्वेषा धसत्यार्थ ही है। ऐसा माननेसे वे एकांत मत वाले जो कि संसारको -सर्वथा भवस्त मानते हैं उनका सर्वथा एकान्त पक्ष आ जायगा, तब मिथ्यात्व आ जायगा -भीर उस समय इस शुद्धनयका भी भालम्बन उन एकांतियोंकी तरह मिथ्यादर्शन हो जायगा । इसलिए सभी नयोंका कथंचित रीतिसे श्रद्धान करनेपर सम्यग्दर्शन होता है। इस प्रकार स्या-द्वादको समक्तकर जिनमतका सेवन करना; मूख्य गौए। कथन सूनकर सर्वथा एकांत पक्ष न पकड़ लेना । इसी प्रकार इस गाथासूत्रका व्याख्यान टीकाकारने किया है कि झात्मा व्यवहार-नयकी दृष्टिमें जो बद्धस्पृष्ट मादि रूप दिखता है, यह इस दृष्टिमें तो सत्यार्थ ही है, परंतु शुद्ध-नयकी दृष्टिमें बद्धस्पृष्ट भ्रादि रूप श्रसत्यार्थ है। इस कथनमें स्याद्वाद बतलाया गया है, उसे जानना । जो ये नय है वे भूतज्ञान प्रमासके ग्रंश है । वह श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्ष बतलाता है सो ये नय भी परोक्ष ही बतलाते हैं। शुद्ध द्रव्याधिकनयका विषय बद्धस्पृष्टत्वादि पाँच भावोंसे रहित ग्रात्मा चैतन्यशक्तिमात्र है, वह शक्ति तो परोक्ष ग्रात्मामें है हो ग्रीर उसकी व्यक्तियां कर्मसंयोगसे मति, श्रुत ग्रादि ज्ञानरूप है, वे कथंचित् ग्रनुभवगोचर हैं सो वे प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती हैं तथा सम्पूर्ण ज्ञान केवलज्ञान यद्यपि खद्मस्थके (ग्रन्पज्ञानीके) प्रत्यक्ष नहीं है तो भी यह शुद्धनय ग्रात्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस नय को नहीं जानता तब तक भारमाके पूर्ण रूपका ज्ञान श्रद्धान नही होता । इसलिए श्रीगुरुने इस शृद्धनयको प्रकट कर दिखलाया है कि बद्धस्पृष्टत्व ग्रादि गाँच भावोसे रहित पूर्ण ज्ञानघन-स्वभाव श्रात्माको जानकर श्रद्धान करना, पर्यायबुद्धि नही करना ।

यहाँ इस गुद्धनयको मुख्य करके कलशक्य काव्य "न हि बिदधित" इत्यादि कहते हैं। म्रणं — टीकाकार यहाँ उपदेश करते हैं कि तुम उस सम्यक्त्यभावका म्रनुभव करो जिसमें ये बद्धस्पृष्ट मादि भाव प्रकटपनेसे इस स्वभावके ऊपर तरते हैं तो भी प्रतिष्ठा नहीं पाते। वयोंकि द्रव्यस्वभाव नित्य है, एकक्ष्प है मौर ये भाव मनित्य हैं, म्रोकक्ष्प हैं। पर्याय द्रव्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करता है, बहु ऊपर ही रहता है। यह गुद्धस्वभाव सब मनस्थामों में प्रकाशमान है। ऐसे स्वभावका मोहरहित होकर म्रनुभव करो, क्योंकि मोहकर्मके उदयसे उत्पन्न सिम्धात्वरूप म्रजान जब तक रहता है तब तक यह म्रनुभव यथार्थ नहीं होता। म्रतः

न हि निद्धति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी स्फुटमुपरि तरंतोध्येत्य यत्र प्रतिष्ठां । धनुभवतु तमेव द्योतमानं समंतात् जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावं ॥११॥

मूर्तं भांतमभूतमेव रभसान्तिभिन्न बंधं सुधी-यंदांतः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् । भ्रात्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तीयमास्ते ध्रृवं, नित्यं कर्मकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाध्वतः ॥१२॥

द्वितीया एक० कर्मविशेषण, असयुक्त -द्वि० ए० कर्मविशेषण, त-द्वि० ए०, शुद्धनयं-द्वितीया एक०, विजा-

शुद्धनयके विषयरूप ग्रात्माका ग्रनुभव करो, यह उपदेश है।

प्रव इसी प्रर्थका कलशरूप काव्य "मूतं" इत्यादि कहते हैं। प्रर्थ—यदि कोई युवृद्धि सम्यग्रहि भूत (पहले हुप्रा), भांत (वर्तमान) धौर प्रभूत (प्रागामी होने वाला) ऐसे तीनो कालके कमें के बंधको प्रपने प्रात्मासे तत्काल प्रथक् करके तथा उस कमें उदयके निमित्तसे उत्पन्न हुए मिध्यात्वरूप प्रज्ञानको प्रपने वल (पुरुषार्थ) से पृथक् कर प्रन्तरंगमें प्रभ्यास करे तो देखता है कि यह प्रात्मा, प्रपने प्रमुभवसे ही जानने योग्य प्रगट महिमामय, व्यक्त, प्रमुभवगोचर, निण्वल, शाश्वत (नित्य) प्रौर कर्म-कर्लक-कर्दमसे रहित स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान हो रहा है। माबार्ण—शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो सब कर्मों से रहित चैतन्यमात्र देव प्रविनाशी धात्मा प्रन्तरंगमें स्वयं विराजमान है। पर्यायवृद्धि बहिरान्तमा इसको बाहर दुवता है सो बड़ा प्रज्ञान है।

प्रसंगिववरण — ग्रनन्तरपूर्व यह कहा जा रहा था कि शुद्धनय ग्रग्वा भूतार्थनयसे माहभतत्वका ज्ञान सम्यवत्वको सम्पादित करता है सो यहाँ उसी शुद्धनयका विवरण दिया गया है।

तथ्यप्रकाश--(१) झात्मस्वभाव न किसी पदार्थीस बंघा हुमा है भीर न किसी पदार्थी से छुझा हुमा है। (२) झात्मस्वभाव नर नारक तिर्यच झादि किसी भी झाकार पर्यायरूप नही है। (३) झात्मस्वभाव नित्य चैतन्यरूप व्यवस्थित है। (४) झात्मस्वभाव गुराभेदसे भी परे झखण्ड चिन्मात्र है। (३) झात्मस्वभाव स्विकार है।

सिद्धान्त--(१) पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे पृथक् सत् होनेके कारण् आत्मा वस्तुतः ग्रबद्ध व अस्पृष्ट है। (२) श्रातमा परमभावस्वरूप होनेसे स्वतः निराकार है। (३) श्रातमा शाध्वत चिन्मात्र है। (४) ग्रातमा गुणपर्यायस्वभावसे ग्राभिन्न है। (१) ग्रातमा स्वयं विकार रूप परिण्यनेका निमित्त न हो सकनेसे स्वरूपतः ग्रविकार है। घात्मानुभूतिरिति गुद्धनयात्मिका या ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्धना । घात्मानमात्मिनि निवेश्य सुनिष्प्रकृपमेकोस्ति नित्यमवबोधवनः समंतात् ॥१२॥

नीहि-वि-जानीहि-लोट आजार्थ मध्यम पुरुष एकवचन ॥१४॥

हिष्ट--१- परद्रव्यादिषाहक द्रव्याधिकनय (२६)। २-परमभावप्राहक द्रव्याधिकनय (२०)। ३- उत्पादक्ययगौणसत्ताथाहक द्रव्याधिकनय (२२)। ४- भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२२)। ५- उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२१)।

प्रयोग — उपाधिका निमित्त पाकर होने वाले विभावोसे पृथक् तथा प्रति<u>बोधके लिये</u> किये जाने वाले भेदविकल्पोसे परे शुद्ध ज्ञायकस्वभावसय प्रात्माकी शुद्धनथके प्रालभ्वनसे उपा-सना करना चाहिये ॥१४॥

गुद्धनदके विषयभूत घारमाकी जो घनुभूति है, वही ज्ञानकी धनुभूति है, ऐसा ध्रागे को गाथाकी उत्थानिकारूप काव्य कहते हैं 'धारमानुभूति' इत्यादि । ध्रार्थ—इस प्रकार जो पूर्वकियत गुद्धनय स्वरूप धारमाकी धनुभूति है, वही इस ज्ञानकी धनुभूति है, ऐसा ध्रान्धित तरह जानकर तथा धारमामें धारमाकी निश्चल स्थापित करके सदा सब तरफ ज्ञानचन एक धारमा ही है, इस प्रकार देखना चाहिये । भावार्थ—पहिले सम्यग्दर्शनको प्रधान मानकर धारमतद्व कहा गया था, ध्रव ज्ञानको मुख्य करके कहते हैं कि यह गुद्धनयके विषयस्वरूप धारमाकी धनुभूति है वही सम्यग्द्यान है । ध्रव इसीको गाथासे स्पष्ट करते हैं—

(यः) जो (ब्रात्सानं) घातमाको (ब्रबद्धस्पृष्टं) घवद्वस्पृष्ट (धनन्धं) ग्रनन्य (घिविरोषं) ग्रविशेष तथा पूर्वंगायामें कथित नियत घीर प्रसंयुक्त (पश्यति) देखता है वह (अपदेशसूत्र-सध्यं) द्रव्यश्रुत ग्रीर भावश्रुत रूप ग्रयवा शब्दसमयसे वाच्य व ज्ञानसमयसे परिच्छेद्य (सर्वं जिनशासनं) समस्त जिनशासनको (पश्यति) देखता है।

ताल्ययं — जिनशासनका उद्देश्य सहजसिद्ध केवल धन्तरसत्वको प्रसिद्ध करता है।

टोकार्ध — अवदस्पृष्ट, धनन्य, नियत, अविशेष धौर धसंयुक्त — ऐसे पाँच भावरूप
धारमाको जो यह अनुभूति है, वही निश्चयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है। वयोंिक
श्रुतज्ञान स्वयं घारमा ही है, इसलिये जो यह ज्ञानकी धनुभूति है वही धारमाको धनुभूति
है। किन्तु सामान्यज्ञानाकार तो प्रकट होने श्रीर विशेष ज्ञेयाकार ज्ञानके धाच्छादित होनेसे
इस विधिसे ज्ञानमाण ही धनुभवमें धानेपर भी जो धज्ञानी है व ज्ञेयों (पदार्षों) में घासक्त हैं,
उनको वह नही रुवता। वह इस प्रकार है — जीसे प्रज्ञानी व्यञ्जनलोभी लोकोंको धनेक
तरहके शाक ग्रादि भोजनोंके सम्बन्धसे उत्थन्न सामान्य लवएका तिरोभाव (प्रप्रकटता) तथा

# जों पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुट्ठं अग्राग्णमिनिसेसं । अपदेससुत्तमज्भं पस्सदि जिग्गसासणं सन्वं ॥१५॥ जो लखता मुपनेको, प्रबद्ध अस्टृष्ट अनन्य अविशेष ।

मध्यान्त स्नादि स्रपगत, वह लखता सर्व जिनशासन ॥१५॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पुष्टमनन्यमविशेषम् । अपदेशसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम् ॥१५॥ येयमबद्धस्पुष्टस्यानन्यस्य नियतस्यासंयुक्तस्य बात्मनोनुसूतिः सा खल्बिखलस्य जिन-

शासनस्यानुभूतिः श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्ततो ज्ञानानुभूतिरेवात्मानुभूतिः, किन्तु तदानीं सामान्यविशेषाविभावितिरोभावाभ्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमबुद्धलुब्बानां न स्वदते । तथाहि —

नामसंज्ञ— ज, अप्प, अबद्धपुट्ट, अणण्ण, अविसेस, अपदेससुत्तमज्भ, जिणसासण, सन्व । **बातुसंज्ञ**— पास दर्शने, सास शासने । **प्रकृतिशब्द**—यत्, आत्मन्, अबद्धस्पुष्ट, अनन्य, अविशेष, अपदेशसूत्रमध्य, जिन-

विशेष व्यक्तनिश्वितका प्राविर्भाव (प्रकटता) रूपसे या रहा लवए। स्वादमें ग्राता है। परन्तु प्रत्यके ग्रसंयोगसे उत्पन्न सामान्यके ग्राविर्भाव तथा विशेषके तिरोभावसे एकाकार प्रभेदरूप लवणका स्वाद नहीं ग्राता। ग्रोर जब परमार्थसे देखा जाय तब जो विशेषके प्राविर्भावसे ग्रानुभवमें ग्राया क्षार रसरूप लवए। है, वही सामान्यके प्राविर्भावसे ग्रनुभवमें ग्राया हुग क्षार रसरूप लवए। है। उसी तरह श्रवुद्ध ज्ञेयजुरूषोंको ग्रनेकाकार ज्ञेयोंके ग्राकारोंकी मिश्रतासे जिसमें सामान्यका तिरोभाव ग्रीर विशेषका ग्राविर्भाव ऐसे भावसे ग्रनुभवमें ग्रा रहा ज्ञान विशेषका विरोभाव है। उसी तरह श्रवुद्ध ज्ञेयज्ञ ग्राविर्भाव ऐसे भावसे ग्रनुभवमें ग्रा रहा ज्ञान विशेषका ग्राविर्भाव ऐसे प्रवास ग्राविर्भाव ग्रीर विशेषका तिरोभाव ऐसा एकाकार ग्राविर्भाव ग्रीर विशेषका तिरोभाव ऐसा एकाकार ग्राविर्भाव ग्राविर्भाव ग्रीर विशेषका तिरोभाव ऐसा एकाकार ग्राविर्भाव ग्राविर्भाव ग्राविर्भाव ग्रीर परमार्थसे विचारा जाय तब जो विशेषके ग्राविर्भावसे ग्राता ग्राविर्भाव ग्रीर विशेषका विरोभाव ग्राविर्भाव ज्ञान ग्रनुभवमें ग्राता है, वही सामान्यके ग्राविर्भावसे ज्ञानिर्थोके ग्रीर ज्ञेयमें ग्रावा है, वही सामान्यके ग्राविर्भाव ज्ञानिर्भाव ग्रीर ज्ञान क्षार एक लवए। रस सर्वतः क्षारुक्ष संयोगके ग्रभावसे केवल लवणमात्र ग्रनुभव किये जानेपर एक लवए। रस सर्वतः क्षारुक्ष प्रवास केव तरफसे एक विज्ञानवम रूप होनेके कारए। ज्ञानरूपसे स्वादमें ग्राता है।

सावार्ध---यहाँ जानकी अनुभूतिको आत्मानुभूति कहा गया है। अज्ञानी जन इन्द्रिय-ज्ञानके विषयोंमें ही लुब्ब हो रहे हैं, अतः विविध ज्ञेयोंके प्रतिफलनसे अनेकाकार हुए ज्ञानका ही ज्ञेयोंमें आकर्षित होते हुए आस्वादन करते हैं, ज्ञेयोंसे भिन्न सामान्य ज्ञानमात्रका आस्वाद नहीं लेते। और जो ज्ञानी हैं, ज्ञेयोंमें आसक्त नहीं हैं, वे ज्ञेयोंसे भिन्न एकाकार ज्ञानको ही यथा विचित्रदर्धजनसयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावविभावाभ्यामनुसूयमानं लवएं लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुष्धानां स्वदते न पुनरत्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषविभावितरोभावाभ्यां । ग्रथ च यदेव विशेषाविभविनानुभूयमानं लवएं तदेव सामान्याविभविनापि । तथा
विचित्रज्ञेयाकारकरिवतत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविभावाभ्याभमुभूयमानं ज्ञानमबुद्धानां
श्रेयलुष्धानां स्वदते न पुनरत्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविभाविनाद्यामान्याविभविनापुन्यमानं ज्ञानमबुद्धानां
श्रेयलुष्धानां स्वदते न पुनरत्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविभाविनाद्यलुष्यबुद्धानां । यथा संधविष्ठयदेव विशेषाविभविनापुनूपमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविभविनाप्यलुष्यबुद्धानां । यथा संधविष्ठश्रास्त, सर्व । मूलबातु—हिंगर् दर्शने, बिध बन्धने, स्पुत स्पर्शने । पविषयण्य प्रत्यामान्य प्रया एकः
कर्ताकारकः, पश्यित—व्यं वर्तमान अन्य पुरुष एकवचने, आसानि-विश्वाय विभक्तिः एकवचन कर्मनारकः,
द्याराव लेते हैं, जैसे कि व्यञ्जनों (भोजनों) भौति ग्रास्वाद लेते हैं । चूकि ज्ञान है, वही ग्रात्मा
है और ग्रात्मा है वही ज्ञान है, सो इस तरह गुणगुणीको प्रमेददिष्टिमं प्राया हुमा सव परव्यव्योत भिन्न, प्रपने सहल पर्यायोमें एकह्प, निश्चल, प्रपने गुणोमें एकह्प, पर निमित्तसे
उत्यन्त हुए भावोसे भिन्त प्रपने ज्ञानका जो प्रजुत्म है वही ग्रात्मानुभव है । यही ग्रमुभव
भावभूतज्ञानस्य जिनसे सहल पर्यायोम्य इसमे कुछ भेद नही है । यही ग्रमुभव
भावभूतज्ञानस्य ज्ञानस्य ज्ञानस्य हसी कुछ भेद नही है।

प्रव इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते है— 'सर्खांडत' इत्यादि । अर्थ—वह उत्कृष्ट तेज प्रकाशरूप हमें होवे, जो सदा काल चैतन्यके परिएामनसे भरा हुगा है । जैसे लवणकी इली एक क्षाररसकी लीलाका प्रालम्बन करती है, उसी भाँति जो तेज एक ज्ञानरसस्वरूपको प्रालम्बन करता है । जो कि तेज प्रखंडित है—याने ज्ञेयोंके प्राकारसे खंडित नही होता; प्रनाकुल है धर्यात् जिसमें कमंके निमित्तसे हुए रागादिकोसे उत्पन्न प्राकुलता नही है; प्रविनाशी है; जो प्रंतरंगमें तो चैतन्यभावसे देवीप्यमान अनुभवमे प्राता है और बाह्यमे वचनकायकी क्रियासे प्रकट देवीप्यमान है, जो सदा सहज ग्रानन्दिलासमय है, जिसे किसीने रचा नही हे धरे सदैव जिसका विलास उदयरूप है; एकरूप प्रतिभासमान है, ऐसा चैतन्यतेज हमारे उपयोगमें रहे।

प्रसंगिबवरगा— प्रनन्तरपूर्व यह कहा गया था कि गुद्धनयाितमका जो जानानुमूति है वही धाल्मानुमूति है, ध्रव उसीके समर्थनमें कहते है कि जो ऐसे ज्ञानस्वरूप धाल्माको देखता है वह भावभूतज्ञानरूप सर्व जिनशासनको देखता है ध्रयांत् द्वव्यश्रुतके द्वारा वाच्य व भावश्रुत के द्वारा जेय जैनशासनके निष्कर्षरूप धादिमध्यान्तरहित समयसारको देखता है।

तष्यप्रकाश—(१) जिनशासन भावश्रुतरूप है, भावश्रुतजानकृप है, ज्ञानकी ब्रनुभूति ब्रात्मानुभूति है, प्रतः प्रात्मदर्शन सर्वजिनशासनका दर्शन है। (२) वैवंत्र जीव ज्ञानका ही स्योग्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेरेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतीप्येकलबसुरसत्वाल्लवस्रत्वेन स्वदते तथास्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेरेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतीप्येकविज्ञानवनत्वात् ज्ञानत्वेन स्वदते ॥११॥

श्रखंडितमनाकुलं जबलदनंतमंतबंहिमंहः परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा । चिदुच्छलिनभंरं सकलकालमालंबते यदेकरसमुल्लसल्लवणिखल्यलीलायितं ॥१४॥ एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धमभीप्नुभिः । साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यता ॥१४॥ अबद्धस्पुष्टं-द्वितीया एक० कर्मनिष्ठेषण, अन्यविष्ठं नित्यमात्मा-द्वितीया एक० कर्मनिष्ठेषण, अविष्ठेषं-द्वितीया एक० कर्मनिष्ठेषण, पर्यवेत-लद् वर्तमान अन्य पुरुष एक०, जिनशासन-द्वितीया एक० कर्मकारक ॥१४॥

स्वाद लेता है, परन्तु इस तथ्यका ग्रज्ञान होनेसे परक्षेयमें ग्रासक्त होकर, लुब्थ होकर मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञेयाभिमुखरूपसे ज्ञानको स्वादता है, ज्ञानाभिमुखरूपसे ज्ञानको नही स्वादता।
(३) जैसे नमकीन पकोड़ी खाने वाला नमकका स्वाद ले रहा है, परन्तु श्रबुद्ध जन पकोड़ीका
ग्रासक्त होकर पकोड़ीका ही स्वाद मानता हुग्रा नमकको स्वादता है, नमकका स्वाद मानता
हुग्रा नमकको नही स्वादता है। (४) कोई केवल नमककी डलीको ही स्वादे तो वहाँ भ्रमकी
गुजाइश नही, मात्र नमकका ही स्वाद ग्रनुभवा जाता है ऐसे ही कोई केवल ज्ञानस्वरूपको ही
जाने ग्रनुभवे तो वहाँ भ्रमकी गुंजाइश नही, मात्र ज्ञानका ही स्वाद ग्रनुभवा जाता है।

सिद्धांत—(१) भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है वह जाननका ही कर्ता है <u>बाहे विकृत्पक्ष जानत.</u> का कर्ता रहे, चाहे भ्रविकार जाननका कर्ता रहे। (२) भ्रविकार मात्र ज्ञाता समयसारका दृष्टा है।

हष्टि— १- कारककारिकभेदक सद्भूतव्यवहारनय (७३)। २- णुद्धनय (४६)। प्रयोग—स्वाद तो सदा ज्ञानका ही लिया जा रहा, किन्तु परपदार्थोमें, विषयोमें मुख्य पानेका अनुम होनेसे ज्ञेयोकी और ही अक्तर ज्ञानका स्वाद लिया जा रहा है अर्थात ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका स्वाद लिया जा रहा है यह प्रक्रिया अन्यंकारी है। अतः इस तथ्यको जानकर सर्वे परज्ञेयोंकी उपेक्षा करके अथवा परका ख्याल छोड़ करके मात्र ज्ञानस्वरूपका ज्ञान रखकर केवल ज्ञानका ही स्वाद लो ।।१४॥

ग्रव ग्रगली गाथाकी उत्थानिकारूप "एख जान" इत्यादि थलोक कहते हैं। ग्रयं—
पूर्वकथित ज्ञानस्वरूप जो नित्य ग्रात्मा है उसकी सिद्धिक इच्छुक पुरुषोंके द्वारा साध्य-साधक
भावके भेदसे दो तरहका होनेपर भी एकरूप ही सेवनीय है, उसे सेवन करो ग्रयात् दर्शन,
ज्ञान. बारित्र साधक भाव है यही गाथामें कहते हैं—

## दंसग्र्णाण्यरिताणि सेविदञ्वाणि साहुग्या गिच्चं । ताणि पुण जाग् तिरिग्णिव अप्पागं चेव गिच्छ्यदो ॥१६॥ चारित्र ज्ञान वर्णन, पालो सेवो सदा हि साष्ट्रजनो । किन्तु तीनों हि समको, निश्चयसे एक मात्मा ही ॥१६॥

्रश्च दर्शनकानवरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं। तानि पुनर्जानीहि त्रीव्यप्यात्मानमेव निरुवयतः ॥१६॥
येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च स्यात्तेनैवायं नित्यमुपास्य इति स्वयमाक्स्य
परेषां व्यवहारेण् साधुना दर्शनकानचारित्राण् निव्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते। तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेनात्मेक एव वस्त्वंतराभावाद् यथा देवदत्तस्य कस्यविद् ज्ञानं श्रद्धानमन्वरणं च

नामसंत्र—दंसणणाणचरित्त, सेविदब्ब, साहु, णिच्चं, त, पुण, ति, वि, (अप्प, चेव, णिच्छप्रदो । **धातुसंत्र**—सेव सेवाया, साह साधने तृतीयगणी, जाण अवबोधने । प्रकृतिझब्द—दर्शनकानचरित्र, सेवितब्य,

[साधुना] साधु पुरुषोंको [दशंनकानचरित्रास्मि] दर्धन, ज्ञान और चारित्र [निस्यं] निरन्तर [सेबितच्यानि] सेवन करने योग्य हैं [वृतः] ग्रीर [तानि त्रीस्मि ग्रापि] उन तीनोंको ही [निश्चयतः] निश्चयनयसे [दास्मानं एव] एक ग्रात्मा ही [जानीहि] जानो ।

तात्यर्थ — झनुरूप भेदोपासना व अभेदोपासनासे अपने झात्माकी सेवा करनी चाहिये।

टीकार्थ — यह झात्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उसी भावसे नित्य सेवने
योग्य है, ऐसा स्वयं विचार करके, दूसरोंके लिए व्यवहारनयसे ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि
साधु पुरुषोंको दर्शन, ज्ञान, चारित्र सदा सेवने योग्य है, किन्तु परमार्थसे देखा जाय, तो ये
तीनों एक झात्मा हो हैं, क्योंकि ये अन्य वस्तु नही हैं, झात्माके ही पर्याय है। जैसे किसी देव-दत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण हैं, वे उसके स्वभावको उल्लंघन नही करते,
इसलिए वे देवदत्त पुरुष ही हैं, धन्य वस्तु नही हैं, उसी प्रकार झात्मामें भी झात्माके ज्ञान,
श्रद्धान और आचरण आत्माके स्वभावको नहीं उल्लंघन करते, इस कारण ये झात्मा ही हैं,
अन्य वस्तु नहीं हैं। इस कारण यह सिद्ध हम्मा कि एक झात्मा ही सेवन करने योग्य है, यह

निष्चय है भीर व्यवहारसे ग्रन्यको भी सव्यवहार निष्चयका उपदेश करना चाहिये। ग्रव इसी अर्थका कलशरूप क्लोक कहते हैं—''बर्गन'' इत्यादि। अर्थे—यह आरमा प्रमाण्डिष्टिसे देखा जाय तब एक कालमें मेचक याने अनेक श्रवस्थारूप भी है और अमेचक याने एक श्रवस्थारूप भी है। वर्योकि भेदडिष्टिसे इसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसी तीनरूपता है और

श्रपने ग्राप ही प्रसिद्ध होता है। श्रावार्य--दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों ग्रात्माके ही पर्याय हैं, कुछ जुदी वस्तु नहीं है, इसलिये साथ पृष्वोंको एक ग्रात्माका ही सेवन करना चाहिये, यह देवदत्तस्य स्वभावानितिक्रमाहे वदत्त एव न वस्त्वंतरं । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरएां चात्मस्वभावानितिक्रमादात्मैव न वस्त्वंतरं, तत ग्रात्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव साधु, नित्यं, तत्, पुनस्, त्रि, अपि, आत्मन्, च, एव, निश्चयतः । मूलचातु—हीवर् दर्शने, ज्ञा अवबोधने, चर गत्ययंः, साथ ससिद्धौ । पद्मविवरण—दर्शनज्ञानचिरत्राणि—प्रथमा बहुवचन कर्मवाच्यमें कर्म । सेवित-व्यानि—प्रथमा बहुवचन, कृदन्त क्रिया । साधुना—नृतीया एक०, कर्मवाच्यमें कर्ता । नित्यं—अव्यय । तानि—स्वयं परमार्थं एकरूप हो है ।

स्रागे कहते है—''वशंत'' इत्यादि । सर्थ-व्यवहारदृष्टिसे देखां जाय तब झात्मा एक है तो भी तीन स्वभावरूप होनेसे स्रनेकाकार है; क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिएा-मता है । सावार्थ- गुद्ध द्रव्याधिकनयसे धात्मा एक है; इस नयकी मुख्यतामें कहा जाय, तब पर्यायाधिकनय गीए। हो जाता है । सो एकको तोनरूप परिएामता कहना यही व्यवहार हुम्रा, ऐसे व्यवहारनयसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र परिणाम होनेसे धात्माको भेजक कहा है ।

प्रव परमार्थनयसे कहते हैं "परमार्थन" इत्यादि । प्रयं—परमार्थहृष्टिसे देखा जाय तब प्रकट जायकज्योतिमात्र आत्मा एकस्वरूप है, क्योंकि इसका शुद्ध द्रव्यायिकनयसे सभी अन्य द्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे हुए विभावोंको दूर करनेरूप स्वभाव है । अतः अमेचक है, अर्थात् शुद्ध एकाकार है ।

यहाँ प्रमाणनयसे भेचक ग्रमेचक कहा सो इस चिन्ताको मेट जैसे साध्यकी सिद्धि हो वैसे करना यह ''श्रात्मनः'' इस काव्यमें कहते हैं। ग्रार्थ—यह श्रात्मा भेचक है, भेदरूप ग्रनेकाकार है तथा ग्रमेचक है, भ्रमेदरूप एकाकार है, ऐसी चिन्ताको छोड़ो। साध्य ग्रात्माकी सिद्धि तो दर्शन ज्ञान ग्रीर चारित्र—इन तीनों भावोसे ही होती है दूसरी तरह नहीं, यह नियम है। भावार्थ—ग्रात्मस्वभावकी सिद्धि शुद्ध द्रव्याधिकनयसे होती है। ऐसा जो शुद्ध स्वभाव साध्य है, वह पर्यावाधिकस्वरूप व्यवहारनयसे हो साधा जाता है, इसलिये ऐसा कहा गया है कि भेदाभेदकी कथनीसे क्या, जिस तरह साध्यकी सिद्धि हो वैसे करना। व्यवहारी जन भेद द्वारा ही तथ्य समझते हैं। इस कारएा दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों परिणामरूप ही ग्रात्मा है, इस तरह भेदकी प्रधानतासे ग्रभेदकी सिद्धि करनेके लिये कहा गया है।

प्रसंगविवरण--- धनन्तरपूर्व जिस शुद्ध धात्माके दर्शनका धादेश था उसकी हिष्ट व उपासना किस प्रकार करना चाहिये, इस उत्सुकताकी पूर्ति इस गाथासे हो जाती है।

तष्यप्रकाश—(१) प्रात्मा ही साध्य है ग्रीर ग्रात्मा ही साधन है ग्रयांत शुद्धात्मोप-लब्धि साध्य है ग्रीर शुद्धात्मानुवृत्ति साधन है। (२) निश्चयनयसे आत्मा सेवने योग्य है। (३) व्यवहारनयसे दर्शन, ज्ञान व चारित्र सेवने योग्य है। (४) परमार्थतः दर्शन, ज्ञान, प्रद्योतते । स किल---

दर्भनज्ञानचारित्रैस्वित्वादेकत्वतः स्वयं । भेचकोऽभेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥१६॥ दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभः परिणतत्वतः । एकोपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण भेचकः ॥१७॥ परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिर्षेककः । सर्वभावांतरघ्वंसिस्वभावत्वादभेचकः ॥१८॥ ग्रास्मनिष्वतयैवालं भेचकोभेचकत्वयोः । दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिनं चान्यपा ॥१६॥१६॥

द्वितीया बहु० कमेंकारक । पुन:-अव्यय । जानीहि-लोट मध्यम एक० । त्रीण-द्वितीया बहु० । अपि-अव्यय । आत्मानं-द्वि० ए० । च-अव्यय । एक-अव्यय । निष्ठचयत:-हेत्वार्थे तसु अव्यय ।।१९॥

चारित्र यह सब एक घारमा ही है। (५) दर्शनकानचारित्र रूप परिश्मिता हुमा प्रात्मा वस्तुतः एक है, सो घारमा मेचकामेचक है। (६) दर्शनकानचारित्र रूप परिश्नत होनेसे घारमा मेचक है। (७) ज्ञानज्योतिर्मात्र होनेसे घारमा घमेचक है। (०) सहजारमोपलब्धिका सुगम उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यगद्शन, सम्यगद्वर्शन, सम्यगद्वर्यः सम्यगद्वर्यः सम्यगद्वर्यः सम्यगद्वर्यः सम्यगद्वर्यः सम्यगद्वर्यः सम्यगद्वर्यः सम्यगद्व

सिद्धान्त—(१) वस्तुतः झात्मा ही साध्य है व झात्मा ही साधन है। (२) झात्मा भेषकामेषक है। (३) झात्मा भेषक है। (४) झात्मा भेषक है।

हष्टि— १-कारककारिकभेदक सद्भूतन्त्र्यवहार (७३) । २-प्रमाणसिद्ध । ३-सत्ता-सापेक्षनानात्मक पर्यायाधिक (६०) । ४-परमशुद्धनिश्चयनय (४४) ।

प्रयोग-प्रात्माका परिचय करके, आत्मतत्त्वका श्रद्धान करके, आत्माके सानुभव ज्ञान द्वारा प्रात्मामें रमएा करके सहज आनंदमय ज्ञायकभावरूप अपनेको अनुभवना चाहिये ॥१६॥

श्रव इसी रत्नत्रयको दो गाथा श्रोमें दृष्टान्त द्वारा व्यक्त करते है—[यथा नाम] जैसे [कोपि] कोई [अयोधिकः पुरुषः] धनका चाहने वाला पुरुष [राजानं] राजाको [जात्वा] जानकर [श्रद्धधाति] श्रद्धान करता है [ततः] उसके बाद [तं] उसकी [प्रयत्नेन श्रनुकरित] श्रच्छो तरह सेवा करता है [एवं हि] इसी तरह [मोक्षकामेन] मोक्षको चाहने वाला [जीवराजः] जीवरूप राजाको [जातक्यः] जाने [पुनः च] श्रोर फिर [तथंव] उसी तरह [श्रद्धातक्यः] श्रद्धान करे [तु च स एव] उसके बाद [श्रनुचरितव्यः] उसका श्रनुचरण करे श्रयोत् तन्मय हो जाये।

तात्पर्य-भेदोपासनाकी विधि भात्मतत्त्वका ज्ञान, श्रद्धान, ग्राचरण है।

टीकार्य—निश्चयसे जैसे कोई धनको चाहने वाला पुरुष प्रयत्नसे पहले तो राजाको जानता है पश्चान उसीका श्रद्धान करता है उसके पश्चान उसीका सेवन करता है उसी तरह जह णाम को वि पुरिसो रायागां जागिऊण सद्दृहि । तो तं अगुचरदि पुणो अत्यत्यीयो पयत्तेण ॥१७॥ एवं हि जीवराया गादव्वो तह य सद्दृहेदव्वो । अगुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥१८॥ (युगलम्)

ज्यों कोई पुरुष धनका, इज्खुक तृपको सु जानकर माने। सेवा मि करे उसको, उसके धनुकुल यत्नोंसे॥१७॥ त्यों मोक्षरुचिक पुरुषो, शुद्धात्मा देवको सही जानो। मानो व मजो उसको, स्वमावस-द्भाव यत्नोंसे॥१८॥

यथा नाम कोपि पुरुषो राजान ज्ञात्वा श्रद्देषाति । ततस्तमनुषरित पुनरर्थाधिकः प्रयत्ने ॥१०॥ एव हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तर्थेव श्रद्धातव्यः । अनुवरितव्यस्व पुनः म चैव तु मोक्षकामेन ॥१८॥

यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानोते ततस्तमेव श्रद्धत्ते तत-स्तमेवानुचरित । तथात्मना मोक्षाथिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः, ततः स एव श्रद्धातव्यः, ततः स एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्त्रथान्ययोपपत्यनुषपत्तिभ्यां । तत्र यदात्मनोनुभूयमानानेकभाव-संकरेषि परमविवेककीत्रलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षास्तां

नामसंत्र—जह, णाम, क, वि, पुरिस, राय, तो, त, पुणो, अत्यत्यि, पयत, एवं, हि, जीवराय, तह, य, य, य, पुणो, त, वेज, हु, मोक्सकाम । धातुसंत्र—जाण अवबोधते. सद्-दह वारणं, अपु-वर गती, काम इच्छाया। प्रकृतिवाक्य—यथा, नामन्, किम्, अपि, पुरुष, राजन्, तन्, तन्, पुनन्, अर्थाधिक, प्रयत्न, एव, मोक्षको चाहने वाला पहले तो आत्माको जाने, अनत्तर उसीका श्रद्धात करे उसके पश्चात् उसोका अनुवर्षण करे, वयोंकि निष्कर्म अवस्थारूप अभेद शुद्धस्वरूप साध्यकी इसी प्रकार उपपत्ति (सिद्धि) है अत्यथा अनुपति है। जिस समय आत्माके अनुभवमें आये हुए अनेक पर्यायरूप भेदभावों मिश्रितता होनेपर भी परम भेदजानको प्रवोश्यतो जो यह अनुभूति है कि "यही मैं हूं" ऐसे आत्मजानमे पुक्त होता हुआ यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है, ऐसी प्रतीतिस्वरूप अद्धान प्रकट होता है उसी समय समस्त अन्य भावोसे भेद होनेके कारण निःशंक ही ठहरनेमे समयं होनेसे उदीयमान हुआ प्रतामको साध्यता है। इत्र रह तो साध्य आत्माको सिद्धको तथोपपत्ति प्रसिद्ध है। परन्तु जिस समय ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्माको सिद्धको तथोपपत्ति प्रसिद्ध है। परन्तु जिस समय ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्माको सिद्धको तथोपपत्ति प्रसिद्ध है। परन्तु जिस समय ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल तक सदाकाल स्वयं हो अनुभवमे आता भी अनादिवंधके वससे परह कोता. उसके अभावसे अज्ञात गधेके सीगके समान श्रदानका भी उदय नही होता। उस

श्रद्धानमुत्कावते तदा समस्तभावान्तरिववेकेन निःशक्क्रमेव स्थातुं श्रव्यत्वादात्मानुचरणमुत्क्वव-मानमात्मानं साध्यतीति साध्यसिद्धेस्तयोपपतिः । यदात्वावालगोपालमेव सकलकालमेव स्वय-मेवानुभूयमानिप भगवत्यनुभूत्यात्मन्यात्मन्यनादिवं ववशात् पर्रैः सममेकत्वाध्यवसायेन विमुद्ध-स्यायमहमनुभूतिरित्यात्मनानं नोत्क्ववते तदभावादज्ञात्सवरुग्ध्रङ्कश्रद्धानसमानत्वाध्यवेकेत निःशक्क्ष्रमेव स्थातुमशक्यत्वादात्मानुवरणमनुत्क्वमानं नात्मानं साध्यतीति साध्यसिद्धेरन्ययानयपत्तिः ।

हि जीवराज, तथा, एव, च, पुनर, तत् च, एव, तु, मोक्षकाम । मूलधातु —श्वत्-हुधात्र् धारणपोष-णयोः । अतु-चर गत्यथः । ज्ञा अवबोधने । गुच प्रमोचने मोदे च । कमु कान्तौ, कान्तिरिच्छा । पदिवद-रण-यथा-अव्यय । नाम-प्रथमा एक० । कः-प्र० एक० । अपि-अव्यय । पुरुषः-प्रथमा एक० कर्ताकारक । राजनं-दितीया एक० । क्रात्वा-असमाप्तिकी किया, श्रद्दधाति-श्र्व दधाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष ए० । समय समस्त ग्रन्य भावोसे भेद न होनेके कारण निःशक ग्रात्मामे ही ठहरनेकी ग्रासामध्येसे ग्रात्माका ग्राचरण न होनाक्ष्य परिणमन ग्रात्माको नहीं साथ सकता । इस तरह साध्य ग्रात्माकी सिद्धिकी ग्रन्यथानपपत्ति प्रसिद्ध है ।

भावार्थ—साध्य धात्माकी सिद्धि दर्शनज्ञानचारित्रसे ही है, अन्य प्रकार नहीं है। बयों कि पहले तो धात्माको जाने कि "यह मैं हूं" उसके धनन्तर इसकी प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है। बिना जाने श्रद्धान किसका हो? फिर समस्त अन्य भावोंसे भेद करके अपनेमें स्थिर होवे ऐसे आत्माकी सिद्धि है। जब जानेगा नहीं तब श्रद्धान भी नहीं हो सकेगा। तब स्थिरता किसमें कर सकता है? इसलिये इसरी तरह खिद्धि नहीं है, ऐसा निष्वय है।

भ्रव इसीको हुद्र करनेके लिये कलशारूप काव्य कहते है— "कथमिष" इत्यादि । अर्थ—किसी भी प्रकार तीनपनेको प्राप्त होनेपर भी एकरूपतासे च्युत न हुई, निमंल उदयको प्राप्त हुई, अनंत चैतन्य चिह्न वाली इस मात्मज्योतिको हम निरन्तर अनुभवते हैं, क्योंकि अन्य प्रकारसे साध्य प्रात्माको सिद्धि कभी नहीं होती किसी तरह नहीं होती । आवार्थ— आचार्य कहते हैं कि जिसके किसी तरह पर्यायदृष्टिसे तीनपना प्राप्त है तो भी शुद्धद्रव्यदृष्टिसे एकरूपता नहीं छूटी है तथा धनन्त चैतन्यस्वरूप निमंल उदयको प्राप्त है ऐसी म्रात्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं ।

प्रसंगविवरण—ग्रन-तर पूर्व गायामें कहा गया था कि व्यवहारसे दर्शन, ज्ञान, व्यारित्र सेवनीय है, निश्चयसे आत्मा खेवनीय है उसी कथनका प्रेक्टिकल रूपमें ,यहाँ विवरण किया गया है।

तथ्यप्रकाश-(१) मोक्षमार्गं पानेके लिये प्रथम आत्माका कुछ परिचय आवश्यक है।

कथमपि समुपात्तनित्वमध्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गचछदचछम् ।

सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्नं न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥१७-१८॥

नेनु ज्ञानतादात्म्यादारमा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत इति चेत्तम्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादात्म्येपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते स्वयंबुद्ध-बोधितबुद्धत्वकारण-पूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः । तिंह तत्कारणात्पूर्वमज्ञान एवातमा, नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वदेवमेतत् । तिंह कियंतं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयतां—

त्ततः हेरबर्षे पंचम्यां तस्-अञ्यय। त-द्वितीया एक०, अनुचरति-अनु-चरति-अन्य पुरुष एक० किया। पुतः-अञ्यय । अर्थाषिकः-प्रथमा एक० कर्तृ विषेषण। प्रयत्नेन-तृतीया एक०। एव-अन्यय। जीवराजः-प्रथमा एक० कर्मवाच्यमें कर्म। जातन्यः-प्रथमा एक० क्रदन्त किया। तथा च-अन्यय। शद्द वधातन्यः-प्रथमा ए० क्रतन्त किया। अनुचरितन्यः-अयमा एक० क्रदन्त किया। सः-प्रथमा एक० कर्मवास्थमे कर्म। तु-अन्यया। मोक्षकामेन-तृतीया एक०, कर्मवाच्यमें कर्ताया कर्तृ विषेषणः।

(२) आत्मपरिचयके बार आत्माका अनुभवपूर्वक श्रद्धान होता है। (३) सानुभव श्रद्धानके साथ ही ज्ञान सम्यज्ञान हो जाता है। (४) आत्माका श्रद्धान ज्ञान होनेपर आत्माके अनुरूप आचरण होता है। (४) आत्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे सहजपरमात्मतत्त्वकी सिद्धि होती है। (६) आत्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणके न होनेपर सहजपरमात्मतत्त्वकी सिद्धि कभी नहीं होती।

सिद्धान्त—(१) शुद्धात्मा निर्विकार स्वसवेदनज्ञानसे ज्ञातय्य है। (२) सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, सम्यक्वारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है।

हिि १- शुद्धनय (४६) । २- एवंभूतनय (४३) ।

प्रयोग— झारमाको व्यवहारनयसे (गुणादिपरिचयसे) पहिचानकर सहजज्ञानानन्दस्व-भाव शुद्ध झन्तस्तत्त्वका श्रद्धान कर निविकल्प स्वसंवेदन समाधिसे निरन्तर झनुभव करना ॥१७-१८॥

प्रश्त—श्रात्मा तो ज्ञानसे तादात्म्यस्वरूप है, जुदा नहीं है, इसलिये झात्मा ज्ञानका नित्य सेवन करता ही है, फिर ज्ञानको हो उपासना करनेकी शिक्षा क्यों दो जाती है ? समा- धान—यह कहना ठीक नहीं, यद्यपि झात्मा ज्ञानसे तादात्म्यरूप है तो भी यह एक क्षरणमात्र भी ज्ञानकी उपासना नहीं करता। इसके ज्ञानको उत्पत्ति स्वयं हो जाननेसे झयवा दूसरेके बतलानेसे होती है; क्योंकि या तो काललिख झाये तब झाप हो जान लेता है या कोई जनावे तब जान सकेगा। प्रश्न—यदि इस तरह है तो जाननेके कारएक पहले झात्मा झजानी ही है, क्योंकि सदा ही इसके स्रप्रतिबुद्धपना है ? उत्तर—पह बात ऐसे ही है कि वह स्रज्ञानी ही

कम्मे गोकम्मिह्म य अहमिदि अहकं च कम्म गोकम्मं। जा एसा खलु बुद्धी अपपिडबुद्धो हवदि ताव ॥११६॥ विधि विभाव वेहोंमें, 'यह में मैं यह' की एकता जब तक। जिसकी मितमें एहती, प्रजानी जीव है तब तक॥१६॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म । यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ।।१६।।

यथा स्पर्शरसगंधवर्णादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिएततपुद्गणस्कंधेषु घटोयमिति घटे च स्पर्शरसगंधवर्णादिभावाः पृषवुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गणस्कघाश्वामी इति वस्त्वभेदेना-तुभूतिस्तथा कर्मीएा मोहादिष्वंतरगेषु, नोकर्मीएा शरीरादिषु बहिरगेषु चाल्मतिरस्कारिषु

नामसंज्ञ-कम्म, णोकम्म, य, अम्ह, इदि, अम्ह, च, कम्म, णोकम्म, ज, एत, खलु, बुढि, अप्पडि-बुढ, ताव। धातुसंज्ञ-बुङ्क अवगमने, हो सत्ताया। प्रक्वतिक्यस्य-कमंत्र, नोकमंत्र, च, अस्मत्, इदि, है। तो फिर यह धात्मा कितने समय तक ब्रप्नतिबुद्ध (ब्रज्ञानी) रहता है ? उसके स्वयं एकरूप गाधासूत्र कहते हैं—

[यावत] जब तक इस आत्माके [कर्मिण] ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मव भावकर्ममें [वा] धौर [नोकर्मिण] गरीर धादि नोकर्ममें [धहं कर्मनोकर्म] मैं कर्मनोकर्म हूं [च इति शहकं] धौर ये कर्मनोकर्म मैं हूं [एवा खलु] ऐसी निश्चयसे [मितः] बुद्धि है [तावत्] तब तक [अप्रतिबुद्धः] यह धात्मा धप्रतिबुद्ध याने धजानी [मवति] है।

तात्पर्य-विकार व शरीरमें भात्मत्वका भनुभवन होना श्रज्ञान है।

टीकार्थं—जंते स्पर्ग, रस, गंघ घ्रीर वर्ण झादि भावींमें चीड़ा नीचे मवगाहरूप उदर झादिके झाकार परिणत हुए पुद्गालके स्कंघोंमें यह घट है ऐसा घोर घटमें स्पर्ग, रस, गंव छोर वर्णादिके झाकार परिणत हुए पुद्गालके स्कंघोंमें यह घट है ऐसा घोर घटमें स्पर्ग, रस, गंव छोर वर्णादि भाव है तथा पुरुकुष्नोदर झादिके झाकार परिणत पुद्गाल स्कंघ हैं, ऐसा वस्तुके झभेदसे प्रनुभव हैं, उसी तरह कर्म—मोह झादि झंतरंग परिणाम छोर नोकर्म—शरीर झादि बाह्य वस्तुमें सब पुद्गालके परिणाम हैं जो कि झात्माके तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें ये कर्म नोकर्म 'मैं हूं' तथा मोहादिक झंतरंग घौर घरोदि बहिरंग कर्म धात्माके तिरस्कार करने वाले पुद्गाल परिणाम मुक्त झात्मामें हैं, इस प्रकार वस्तुके झभेदसे जब तक झनुपूति है तब तक झात्मा अप्रतिबुद्ध है, झजानी है। झौर जब किसी समय जैसे रूपी दर्गणके झाकार को प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है तथा उच्छाता छौर ज्वाला झग्निकी है, उसी तरह झरूपी झात्माकी झपने परके जानने वाली जातृता (ज्ञातापना) ही है घौर कर्म नोकर्म पुद्गल के ही हैं, ऐसी अपने घाप ही झथवा दूसरेके उपदेशसे भेदिवज्ञानमूलक झनुपूति उत्पन्न हो

पुद्गलपरिएगामेष्यहमित्यात्मिन च कमेमोहावयोऽन्तरंगा नोकमंश्वरीरावयो बहिरंगाश्वात्मितिर-स्कारिणः पुद्गलपरिएगामा ध्रमी इति वस्त्वभेदेन यावंतं कालमतुभूतिस्तावंतं कालमात्मा भव-स्पर्भतिबुद्धः । यदा कदाचिद्यया रूपिएगो दपंगुस्य स्वपराकारावमासिनी स्वच्छतेव वह्ने रोष्ट्यं

अहक, च, कर्मन्, नोकर्यन्, यावत्, एतत्, खलु, बुद्धि, अप्रतिबुद्ध, तावत् । मूलधातु—डक्ट्रम् करणे, बुध अवगमने, मू सत्तायां । पदिववरण—कर्मणि—सप्तमी एकवचन । नोकर्मणि—सप्तमी एक० । च-अब्यय । .अहं-प्रथमा एक० । इति-अब्यय । अहकं-प्रथमा एक० । कर्म-प्रथमा एक० । नोकर्म-प्रथमा एक०।

जायगी तब ही यह प्रात्मा प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) होगा।

भावार्य—जब तक जीव ऐसा जानता है कि जैसे स्पर्श ब्रादिक पुद्गलसे है और पुद्गल स्पर्शादिमें है उसी तरह जीवमें कमें नोकमें है और कमें नोकमें जीव है तब तक तो वह ब्रजानी है और जब यह जान ले कि ब्रात्मा तो ज्ञानस्वरूप ही है भीर कमें नोकमें पुद्गल ही हैं तभी यह जानी होता है। जैसे दर्पणमें ग्राम्नकी ज्वाला दीखती हो, वहाँ ऐसा जाने कि ज्वाला तो ब्राम्नमें हो है, दर्पणमें नहीं बैठी, जो दर्पणमें दीख रही है वह दर्पणकी स्वच्छता ही है। इसी तरह कमें नोकमें ब्रप्त ब्राह्म हों बैठी, ब्राह्माके ज्ञानकी स्वच्छता ऐसी है जिसमें ज्ञेयका प्रतिभास होता है। इस प्रकार कमें नोकमें ज्ञेय हैं, वे मात्र प्रतिभासित होते है, ऐसा ब्रग्नभव स्वयमेव हो ब्रयवा उपदेशसे हो तब ही ज्ञानी होता है।

प्रव इसी धर्यका कलशरूप काब्य कहते है "क्यमिष" इत्यादि । व्यथं—जो पुरुष ध्रापसे ही ग्रयवा परके उपदेशसे किसी तरह भेदिवज्ञानमूलक प्रविचल निश्चल प्रपने श्रात्मा की अनुभूतिको प्राप्त करते है, वे ही पुरुष दर्पणको तरह प्रपने धाल्मामें प्रतिबिध्वित हुए अनंत भावोके स्वभावोसे निरन्तर विकाररहित होते हैं । मावार्य—ज्ञानमें प्रतिफृ<u>ल्ति ज्ञेयाकारोधे</u> ज्ञानी विकृत नही बनते ...

प्रसङ्घिववरण्— अनन्तरपूर्व गाथामे ज्ञानमय आत्माको उपासनाके प्रकरणमें यह प्रश्न हुआ था कि आत्मा तो ज्ञानमय है ही उसको उपासनाका उपदेश बेकार है उसके उत्तर में कहा था कि आत्मा ज्ञानमय तो है, किन्तु उसका ज्ञान न होनेसे अज्ञानो है, अतः उसे ज्ञान को उपासनाका उपदेश किया जाता है। इसपर यह प्रश्न हुआ कि किर यह कितने समय तक अज्ञानो रहता है। इस प्रश्नका उत्तर इस गाथामें दिया गया है।

तथ्यप्रकाश-(१) अज्ञानीको घटमें घटाकारादिके अभेदकी भौति विभाव व देहमें "मैं हैं" की अभेदसे अनुभूति रहती है। (२) ज्ञानीको दर्पण और जिसका दर्पणमें प्रतिबिन्ब हुआ, ऐसे अग्निकी उष्णता व ज्वालाके भेदकी तरह, अपनी जातृता (ज्ञातापन) व पुद्गलोंकी देहादिदशाका भेद ज्ञात रहता है और इस भेदविज्ञानके परिणाममें अपनेको ज्ञानमात्र अनुभ- ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञानुतैव, पुद्गलानां कर्मं नीकर्मं वैति स्वतःपरतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरुव्यत्स्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।

क्षमि हि लभंते भेदविज्ञानमूलामचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा । प्रतिकलननिमग्नानन्तभावस्वभावमुक्तस्वदविकाराः संततं स्युस्त एव ॥२१॥१६॥

यावत्-अव्यय । एषा-प्रयमा एक० स्त्रीलिङ्ग । खलु-अव्यय । बुद्धिः-प्रथमा एक० । अप्रतिबुद्धः-प्रथमा एक० । अप्रतिबुद्धः-प्रथमा एक० । भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । तावत्-अव्यय ।

बता है।

सिद्धान्त—(१) ज्ञानी सहज अन्तस्तत्त्वमें आत्मत्व मानता है। (२) श्रज्ञानी पर-पदार्थं व विभावमें आत्मत्व मानता है।

**दृष्टि**—१- परमभावप्राहक द्रव्यार्थिकनय, शुद्धनय (३०,४६) । २— संश्<u>ति</u>ष्टविजान्त्युपचरित प्रसद्भृतव्यवहार (१२५) ।

प्रयोग—परपदार्थं व परभावोंसे भिन्न आस्माको अविकार चैतन्यस्वरूप निरस्तकर ग्रपने सहज ग्रानन्दका अनुभव करते हुए परम विश्राम पार्वे ॥१६॥

प्रव शिष्य प्रश्न करता है कि यह अप्रतिबुद्ध (म्रज्ञानी) किस तरह पहुचाना जा सकता है उसके उत्तररूप गाया कहते हैं—[यः] जो पुरुष [अन्यत् यत् परद्रश्य] अपनेसे अन्य जो परदृष्य [सिव्यताबित्सिश्यं वा] सचित्त स्त्री-पुत्रादिक, श्रवित्त धनधान्यादिक, निश्न प्रामनगरादिक—इस सबको ऐसा समभ्रे कि [श्रह एतत्] मैं यह हूं [एतत् अहं] यह सब द्रव्य मैं हूं [एतत् मम पूर्व आसीत्] यह भेरा है [एतत् मम पूर्व आसीत्] यह भेरा पूर्वमें था [एतस्य अहमपि पूर्व आसी इसका मैं भी पहले था [पुतः] तथा [एतत् मम भवव्यति] यह सब मेरा होगा [श्रह्मिष एतस्य भविष्यामि] मैं भी इसका आगामी होऊँगा [एतत् असद्भूते] ऐसा भूठा [श्रास्मिककत्य] आत्मविकत्य करता है वह [संभूषः] मूढ है [तु] किन्तु जो पुष्ठण [भूत।वी] परमायं वस्तुस्वरूपनो [जानत् हुष्या [तं] ऐसे भूठे विकल्पको [न करोति | नही करता है वह [असंभृष्ठः] मुढ नही है, ज्ञानी है ।

तारपर्य---परमे व परभावमें प्रात्मत्वका अनुभवन करने वाला धज्ञानी है व सहज-सिद्ध चैतन्यमात्र धन्तस्तत्त्वमें प्रात्मत्वका अनुभवन करने वाला जानी है।

टीकार्थ--जैसे कोई पुरुष ईंधन झोर झिनको मिला हुझा देखकर ऐसा फूठा विकल्प करता है कि झिन ईंधन है तथा ईंधन झिन है, झिनका ईंधन पहले था, ईंधनकी झिन पहले थो, झिनका ईंधन झागामी होगा, ईंधनकी झिन झागामी होगी, इस तरह ईंधनमें ही

### ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत —

अहमेदं एदमेहं अहमेदस्सेव होिंग मग एदं।
अयां जं परदव्वं सन्वितावित्तमिम्मं वा ॥२०॥
आसि मग पुव्वमेदं एदस्स अहंि। आसि पुव्वं हि ।
होिहिदि पुणोवि मज्मं एयस्स अहंि। होस्सामि ॥२१॥
एयं तु असंभूदं आदिवियणं करेिद संमृहो ।
भूदत्थं जागांतो ण करेिद दु तं असंमृहो ॥२२॥ (त्रिकलम्)
जगमं जो कुछ विखता, सजीव निर्जाव मिश्र वा वस्तु ।
मैं यह यह में मैं हूं, इसका यह सब तथा मेरा ॥२०॥
यह पहले मेरा था, इसका मैं या नि पूर्व अमयोंमें ।
मैं होऊंगा इसका, यह सब होगा तथा मेरा ॥२१॥
ऐसा असत्य प्रथना, करता मानन विकल्प यह मोही ।
किन्तु निह आन्ति करता, मुतार्थात्मक निर्माही ॥२२॥

अहमेतदेतदहमहमेतस्यैवास्मि ममैतत् । अन्यद्यत्परद्रव्य सचित्ताचित्तामश्रं त्रा ॥२०॥ आसीन्मम पूर्वभेतद् एतस्याहमप्यास पूर्व हि । भविष्यति पुनरीप मम एतस्याहमपि भविष्यामि ॥२१॥ एतस्यसद्भूतमात्मिकिल्प करोति समुद्रः ॥ भूतार्थ जानन्न करोति तमसमुद्रः ॥२२॥

यथाग्निरिधनमस्तीधनमग्निरस्त्यग्नेरिधनमस्तीधनस्याग्निरस्त्यग्नेरिधनं पूर्वमासीदिधन-स्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरिधनं पूनर्भविध्यतीधनस्याग्निः पूनर्भविध्यतीतीधन एवासद्भूताग्निविक-

नामसंज्ञ—अम्ह, एत, अम्ह, अम्ह, एत, एव, अम्ह, एत, अण, ज, परदब्ब, सिच्चित्ताचित्तिस्स, बा, अम्ह, पुब्बं, एत, एत, अम्ह, िप, पुज्जं, हि, पुणो, िव, अम्ह, एत, अम्ह, िप, एत, तु, असम्रूर, आदिव-यप्प, संग्रुढ, भूदत्य, जाणंत, ण, दु, त, असंग्रुढ । बातुसंज्ञ—हो सत्ताया, हव प्राप्ती, अस सत्तायां, कर अभिनका विकल्प करता है वह भूठा है। इसीसे प्रप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) पहचाना जा सकता है। उसी तरह (दार्षान्तमें देखिये) कोई परद्रव्यमें असत्यार्थ आत्मविकल्प करे कि मैं यह परद्रव्य हूं भीर यह परद्रव्य मैं हूं, भेरा यह परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मैं हूं, मेरा यह पहले था,

उसी तरह (दार्ष्टान्तमें देखिये) कोई परद्रव्यमें असत्यार्थ आत्मविकल्प करे कि मैं यह परद्रव्य हूं भीर यह परद्रव्य में हूं, मेरा यह परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मैं हूं, मेरा यह पर्हे था, इसका मैं पहले था, मेरा यह फिर होगा, इसका मैं फिर होगा, ऐसे मूठे विकल्पसे अप्रति-बुद्ध (श्रज्ञानी) पहचाना जाता है। तथा अगिन इंधन नहीं है, इंधन अगिन नहीं है, अगिन अगिन ही है, अगिन अगिन ही है, अगिन अगिन ही है, अगिन अगिन ही है, अगिन की स्वामन ही है, अगिन की अगिन नहीं है, अगिन अगिन ही है, अगिन अगिन ही है, अगिन की अगिन नहीं है, अगिन की अगिन ही है, अगिन की अगिन ही है, अगिन की अगिन ही है, अगिन की अगिन पहले हुई नहीं, ल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिल्लक्ष्येत तथाहमेतदस्य्येतद्द्वमस्ति ममैतदस्येतस्याहमस्मि ममैतत्पूर्वमा-सीदेतस्याहं पूर्वमासं ममैतत्पुनभेविष्यत्येतस्याहं पुनभेविष्यामीति परद्रव्य एवासद्गभूतात्मविक-ल्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लक्ष्येतात्मा । नाग्निरिषनमस्ति नेषनमग्निरस्त्यग्निरास्तिष्वनम्मिष्यनम-स्ति नाग्नेरिषनमस्ति नेषनस्याग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्तीषनस्येषनमस्ति नाग्नेरिषनं पूर्वमासीन्तिष्य-नस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीदिषनस्येषनं पूर्वमासीक्षाग्नेरिषनं पूनभेविष्यति नेषनस्या-

करणे । प्रातिपविक—अस्मद, एतत्, एतत्, अस्मद्, अस्मद्, एतत्, अन्यत्, यत्, परङ्क्य, सिवत्ताचित्त-मिश्र, बा, अस्मद्, पूर्वं, एतत्, एतत्, अस्मद् अपि, पूर्वं, हिं, पुनर्, अपि, अस्मद्, एतत्, अस्मद, अपि, एवं, तु, असद्भूतं, आस्मिवकल्प, संमूढं, भूतावं, जानत्, न, तु, तत् असस्द्रः । भूलघातु—भू सत्तावां, द्वं, गतौ, अस् भुति, दुकुत्र, करणे, मुहं वैचित्यं वैचित्यमवित्वं कः, ज्ञा अववोधने । पदिविवरण—अह-प्रथमा एकः । एतत्—प्रथमा एकः । एतत्—प्रथमा एकः । अहं—प्रथमा एकः । अहं—प्रथमा एकः । एतस्य-पटो एकः । एव-अथय । भवामि-वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एकः किया । मम-एकवचन । परद्वव्यं-प्रथमा एकः । सिव-त्ताचित्तामिश्र—प्रथमा एकः । वा-अथ्य । आसीत्—भूत लुङ् अन्य पुरुष एकः किया । मम-पठि एकः ।

प्रिप्तकी प्राप्त पहुले थो, ईंधनका ईंघन पहुले था तथा प्रिप्तका ईंघन प्रागामी नही होगा, ईंधनकी प्राप्त प्राप्तामी नही होगी, प्राप्तकी प्राप्त हो प्राप्तामी कालमें होगी, ईंधनका ईंधन ही प्राप्तामी होगा। इस तरह किसीके प्राप्तिमें ही सत्यार्थ प्राप्तिका विकत्प जिस प्रकार हो जाता है, उसी तरह मैं यह परद्रव्य नही हूं, तथा यह परद्रव्य मुक्त स्वरूप नही है, मैं तो मैं ही हूं, परद्रव्य परद्वव्य ही है तथा मेरा यह परद्रव्य नहीं है, इस परद्रव्यका मैं नहीं हूं, प्रप्ता ही मूँ हूं, परद्रव्यका परद्रव्य है तथा इस परद्रव्यका में पहले नहीं था, यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, प्रपत्त में ही पूर्वमें था, परद्रव्यका परद्रव्य पहले था तथा यह परद्रव्य मेरा प्राप्तामी होगा, उसका मैं भागामी न होऊँगा, मैं प्रप्ता ही प्राप्तामी होऊँगा, इस (परद्रव्य) का यह (परद्रव्य) प्राप्तामी होगा। ऐसा जो स्वद्रव्यमें ही सत्यार्थ प्राप्तविकत्य होता है, यही प्रतिबुद्ध ज्ञानीका लक्षण है, इसीसे ज्ञानी पहलाना जाता है। मावार्थ — जो परद्रव्यमें प्रात्माका विकत्य करता है, वह तो प्रज्ञानी है। सौर जो प्रपत्न आपना ही प्रप्ता प्राप्ता मानता है वह ज्ञानी है। ऐसा प्राप्त इंधनके दृष्टान्तसे हढ़ निर्ण्य किया है।

ग्रव इसी प्रयंका कलशारूप काव्य कहते हैं— 'स्पाजनु' इत्यादि । श्रार्थ—हे लोकके जीवो, ग्रानादि संसारसे लेकर ग्रव तक अनुभव किए मोहको ग्रव तो छोड़ो और रसिक जनोंको रुवने वाला उदीयमान जो ज्ञान है उसे ग्रास्वादन करो, क्योंकि इस लोकमें ग्रास्मा है वह परद्रध्यके साथ किसी समयमें प्रगट रीतिसे एकत्वको किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए ग्रास्मा एक है, वह ग्रन्थ द्रध्यके साथ एकरूप नहीं होता। श्रास्मा परद्रध्यके साथ किसी प्रकार कार्य कार्य किसी प्रकार कार्य के साथ किसी प्रकार किसी कालमें एकताको प्राप्त नहीं होता। श्रास्मार्थ एस है, वह ग्रन्थ हथा के साथ किसी

िमः पुनर्भविष्यत्यग्नेरिनः पुनर्भविष्यतीधनस्येषमं पुनर्भविष्यतीति कस्यविद्यन्तिव सद्दभूतापिनविकल्पवन्नाहमेतदिस्म नैतदहमस्त्यहमहमस्य्येतदेतदिस्त न ममैतदिस्त नैतस्याहमिस्म ममाहमस्य्येतस्यैतदिस्त न ममैतत्पूर्वमासीन्तैतस्याहं पूर्वमासं ममाहं पूर्वमासमेतस्यैतत्पूर्वमासीन्न
समैतत्पुनर्भविष्यति नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याग्येतस्यैतत्पुनर्भविष्यतीति स्वद्वव्य एव सद्दभूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षाण्स्य भावात् । त्यजतु जगविदानीं मोहमाजन्मलीवं
रस्ययु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुखत् । इह कथमपि नात्मात्नात्मना साकमेकः किल कलयति
काले कवापि तादाम्त्यवृत्ति ॥२२॥२०-२१-२२॥

पूर्व-प्रथमा एक० अथवा अध्यय । एतत्-प्रथमा एक० । एतस्य-षटी एक० । अह-प्रथमा एक० । अपि-अध्यय । आसम्-भूते लुङ् उत्तम एक० किया । भविष्यति-लृट् भविष्यत् अत्य० ए० त्रिया, पृतः-अध्यय । मम-पटी एक० । भविष्यामि-भविष्यत् लृट् उत्तम पुरुष एक० किया । एतत्-प्रथमा एक० । तु-अध्यय । असद्भूत-द्वितीया एक० कर्मविषेषण । आत्मविकल्प-द्वितीया एक० कर्मकारक । करोति-वर्तमान लट् अत्य पुरुष एक० किया । समुद्ध-प्रथमा एक०वन । भूतार्थ-द्वितीया एकवचन । जानत्-प्रथमा विभक्ति एकथचन कृदत्व । त-अध्यय । करोति-वर्तमान लट् अत्य पुरुष एक० त्रिया । तु-अध्यय । त-द्वि० ए० कर्म । असमुद्ध -प्रथमा एकचनन कर्ता । १०-२१-२२।

ब्रनादिसं लगा हुआ जो परद्रव्यसे मोह है उस एकपनेके मोहको भ्रव छोड़ो ब्रोर ज्ञानका ग्रास्वादन करो। मोह बुथा है, मिथ्या है, दुःखका कारण है। ऐसा भेदविज्ञान करना है।

प्रसंगविषरण-अनन्तर पूर्व बताया गया था कि यह आत्मा कब तक प्रज्ञानी रहता है। श्रव उसीके विषयमे बताना है कि वह कैसे पहिचाना जाता है कि यह प्रज्ञानी है, इसका विवरण इन तीन गाथावोंमे बताया गया है।

. तथ्यप्रकाश--(१) जो परद्रव्यमे ऐसा विश्वास रखता है कि "मै यह हूं या यह मैं है" वह जीव ग्रज्ञानी है। (२) जो परद्रव्यमे ऐसा विश्वास रखता है 'मेरा यह है या इसका मैं हूं" वह प्रज्ञानी है। (३) जो परद्रव्यमे ऐसा विश्वास रखता है कि मेरा यह पहिले था या इसका मैं पहिले था" वह ग्रज्ञानी है। (४) जो परद्रव्यमें ऐसा विश्वास रखता है कि मेरा यह फिर होगा या इसका मैं फिर होऊँगा वह ग्रज्ञानी है।

प्रयोग--तथ्यप्रकाशमें बताये गये उपचारको मिथ्या ज∣नकर श्रपनेमें परद्रब्यके विषयमे ऐसा निर्णय करना चाहिये कि मैं यह नहीं हूं, यह मैं नहीं है, भेरा यह नहीं है, र इसका मैं नहीं हूं, मेरा यह नहीं या, इसका मैं नहीं था, मेरा यह कभी नहीं होगा, इसका मैं श्रथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसाय-

श्रयणाणामोहिदमदी मज्मामियां भण्दि पुग्गलं दव्वं । बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुतो ॥२३॥ सव्वयहुणाण्दिद्दो जीवो उवश्रोगलक्खणो णिच्वं। कह सो पुग्गलदव्वी-भूदो जं भण्मि मज्मामियां ॥२४॥ जिद सो पुग्गलदव्वी-भूदो जीवत्तमागदं इदरं। तो सत्तो बुतुं जे मज्मामियां पुग्गलं दव्वं ॥२५॥ भ्रातमञ्जयबुद्धी, जीव बना विवधमावसंयोगी। इससे कहता तन सुत, नारी मबनादि मेरे हैं ॥२३॥ सर्वज्ञानमें यह, भ्रतका चित् नित्य ज्ञानवर्शनमय। बह पुद्गल क्यों होगा, फिर क्यों कहता कि यह मेरा ॥२४॥ यदि जीव बने पुद्गल, पुद्गल बन जाय जीव जो कबह । तो कहना बन सकता, पुद्गल मेरा न पर ऐसा ॥२४॥

अज्ञानमोहिनमितर्ममेदं भणित पुद्गलं द्रव्य । बद्धमबद्ध च तथा जीवो बहुभावसयुक्तः ॥२३॥ सर्वज्ञज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्य । कयं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भणिस ममेदं ॥२४॥ यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् । तर्हि शक्तो वक्तुं यन्ममेद पुद्गल द्रव्यं ॥२५॥

नामसंत्र—अष्णाणमोहिदमदि, अम्ह, इम, पुग्गल, दव्व, बद्ध, अबद्ध, च, तहा, जीव, बहुभावसंजुत्त, सब्वष्हुणाणदिह, जीव, उवओगलक्खण णिच्चं, कह, त, पुग्गलदव्वीभूद, ज, अम्ह, इम, जिद्द, त, पुग्गल-दब्बीभूद, ज, अम्ह, इमं, जिद, त, पुग्गलदव्वीभूद, जीवत्त आगद, इदर, तो, सत्त, जे, अम्ह, इम, पुग्गल, दव्व। **धातुसंत्र—भण कथने, बु** व्यक्तायां वाचि, सक्क सामप्यें। प्रातिपदिक—अज्ञानमोहितमित, अस्मद,

कभी नहीं होऊँगा। ऐसे परिपूर्ण निर्णयके साथ सर्व परसे उपेक्षा कर्उ धीर अपनेमें परम-विश्राम करें ।।२०-२१-२२।।

श्रव ध्रप्रतिबुद्धके समभ्रानेके लिये उद्यम करते हैं—[श्रजानमोहितस्वितः] ग्रजानसे जिसकी मित मोहित है ऐसा [जीवः] जीव [मर्गात] कहता है कि [इवं] यह [बद्धं च श्रवदं च श्रवदं ] शरीरादि बद्धद्रव्य, घनधान्यादि भवद्ध परद्रव्य [मभ्गे] मेरा है सो वह जीव [बहु-भावसंयुक्तः] मोह रागद्वेषादि बद्धत भावोंसे सिहित है। परन्तु [जीवः] जीव पदार्थ सो [सर्वज्ञनानष्टः] सर्वज्ञके ज्ञानमें देखा गया [नित्यं] नित्य [उपयोगनक्तरः] उपयोग नक्षम् वाला है [सः] वह [पुद्गन्तद्रव्योभूतः] पुद्गन्तद्रव्यक्ष्य [क्यां] कैसे हो सकता है ? [यत्

युगपदनेकविषस्य बंधनोपाषेः सिक्षधानेन प्रषावितानामस्वभावभावानां संयोगवणादि-चित्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यंतितरोहितस्वभावभावतया प्रस्तमितसमस्तविवेकच्योति-मॅहता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः । प्रयायमेव प्रतिबोध्यते रे दुरात्मत्, घ्रात्मपंसन्, जहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरसतृणाभ्यवहारित्वं । दूरनिरस्तसमस्तसंदेहिवपर्यासानध्यवसा-

इदम्, पुद्गल, इत्य. बद्ध, अबद्ध, च, तथा, जीव, बहुभावसंयुक्त, सर्वज्ञजानहरूट, जीव, उपयोगलक्षण, नित्य, कथ, तत्, पुद्गलक्ष्यीभूत, यत्, अस्मद्द, इदम्, प्रदि, तत्, पुद्गलक्ष्यीभूत, जीवत्व, अमन्त, इत्तर तिह—अच्यय, ग्रक्त, यत्, अस्मद्द, इदम्, पुद्गल, इत्य । मूलधातु—जा अववीधने, मुह वैवित्ये, भण गत्याद्यंः, हांचर् प्रेक्षणे, शक्ष्य्न-शक्तो, वच परिभाषणे । पदिवद्यं —अज्ञानमोहितमित—प्रथमा एकवचन जो [मासि] तू कहता है कि [इदं मम] यह पुद्गलद्वय्य भरा है । [यदि ]यदि [सः] जीवद्रव्य [युद्गलद्वय्योभूतः] पुद्गलद्वय्यक्ष्य हो जाय और [इत्तरत्] पुद्गलद्वय्य भी [जीवत्वं] जीवपनेको [धागतं] प्राप्त हो जाय । कदाचित् भी ऐसा हो सके [तत् ]तो [बक्षुं शक्तः] तुम कह सकते हो [यत् ] कि [इदं पुद्गलद्वय्यं] यह पुद्गलद्वय्य [मम] मेरा है, किंग्दु ऐसा हो ही नही सकता ।

तास्पर्य — स्व ग्रात्माका लक्षण व परका लक्षण विज्ञात होते ही ग्रज्ञान दूर हो जाता है।

टीकार्यं— एक साथ घनेक प्रकारकी बःधनीपाधिक सिष्ठधानसे वेगपूर्वंक बहते हुए प्रस्वभाव भावीके संयोगवश प्रज्ञानी जीव, विचित्र प्राध्ययसे उपरक्त स्फटिक पाषाएगकी तरह स्वभावभाव घटवस्त तिरोहित होनेसे जिसकी समस्त भेदिवज्ञानज्यीत घस्त हो गई ऐसा स्वयं प्रज्ञानसे विमुख्दुदय होकर जो घपने स्वभाव नहीं हैं, ऐसे विभावोंको करता हुमा वह पुद्रग्णव्यव्यको प्रपना मानता है। ऐसे ब्रज्ञानीको समक्षाते हैं कि रे दुरास्मन् ! म्राम्माका घातक! पू परम प्रविवेव से जैसे तुएसहित सुन्दर घाहारको हाणो घ्रादि पशु खाते है उसी तरहके खाने का स्वभाव छोड-छोड़। जो सर्वंज्ञक ज्ञानसे प्रकट किया नित्य उपयोग स्वभावक्य जीवद्रव्य वह कैसे पुद्गलक्य हो सकता जिससे कि तू 'भह पुद्गल मेरा है' ऐसा प्रमुख करता है। कैसा है सर्वंज्ञका ज्ञान जिसने समस्त संदेह विपयंय म्राच्यवसाय दूर कर दिये है समस्त वस्तुके प्रकाशनेको एक ब्रह्मित्र ज्योति है। ऐसे ज्ञानसे दिखलाया गया है। ग्रीर कदाचिन् किसी प्रकार जैसे लवया तो खलक्य तथा जल लवराक्ष्य हो जाता है उसी प्रकार जीवद्रव्य तो पुद्गलद्रव्य मेरा है'' ऐसी प्रमुप्त वन ता तु जाय तो तेरी ''पुद्गलद्रव्य मेरा है'' ऐसी प्रमुप्त वन जाय, किन्तु ऐसा तो किसी तरह भी द्रव्यस्वभाव बदल नहीं सकता। यही इष्टांतसे प्रच्छी

यन विश्वैकज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षस्ं जीवद्रव्यं । तत्कयं पुद्गलद्रव्यीभूतं यन पुद्गलद्रव्याभूतं स्यात् । यदि कथंवनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात् । पुद्गलद्रव्याभूतं स्यात् । पुद्गलद्रव्याभूतं स्यात् । पुद्गलद्रव्याभूतं स्यात् । पुद्गलद्रव्याभूतं स्यात् । पुद्गलद्रव्यामत्यादु-भूतिः किल घटेत तत्तु न कथंवनापि स्यात् । तथाहि —यथा क्षारत्वलक्षस्ं लवणमुदकीभवत् द्रवत्वलक्षस्यामुदकं च लवणीभवत् क्षारत्वद्रवत्वसहृतृत्यविरोधादनुभूयते, न तथा नित्योपयोग-कर्नृविष्यण । मस-पट्ठी एक० । इदस्-प्रथमा एक० । भणति—लट् अन्य पुरुष एक० । पुद्गलं-प्रथमा एकवन कर्ना । वद्यान्यस्य । जवः—प्रथमा एकवन कर्ना । वद्यान्यस्य । जवः—प्रथम । एकवन कर्ना । वद्यान्यस्य । अवः अव्यय । जवः अव्यय । कष्य अव्यय । कष्ट अव्यय । कष्य अ

तरह बतलाते हैं जैमे क्षारस्वभाव वाला लवरण तो जलरूप हुन्ना दोखता है ग्रीर इवस्वलक्षरण वाला जल लवरणरूप हुन्ना देखा जाता है, बयोकि लवणका क्षारपना तथा जलका द्रवपना इन दोनोके साथ रहनेमें प्रविरोध है हममें कोई बाधा नहीं है। उसी तरह नित्य उपयोगलक्षरण वाला जीवद्रव्य तो पुद्गलद्रव्य हुन्ना देखनेमें नहीं ग्राता ग्रीर नित्य प्रमुपयोग (जड) लक्षरण वाला पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यरूप हुन्ना नहीं दीखता, क्योंकि प्रकाश तथा ग्रन्थकार—इन दोनोंकी तरह उपयोग तथा ग्रन्थकार कहा नहीं दीखता, क्योंकि प्रकाश तथा ग्रन्थकार साम समय भी एक नहीं हो सकते। इसलिए तू सब तरहसे प्रसन्न हो ग्रथित ग्रपना चित्त उज्ज्वल कर सामधान हो, ग्रपने ही द्रव्यको ग्रपने ग्रमुभवरूप कर, ऐसा श्री गुरुग्नोका उपदेश है।

यह म्रज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्यको ग्रपना मानता है उसको उपदेश देकर सावधान किया है कि सर्वजने ऐसा देखा है कि जड़ श्रीर चेतनद्रव्य ये दोनों सर्वया पृथक् पृथक् है कदालित् किसी प्रकारने भी एकरूप नहीं होते। इस कारण हे म्रज्ञानी, तू परद्रव्यको एकरूपसे मानना छोड़ दे, ऐसा वृथा माननेसे कुछ लाभ नहीं है।

धव इमी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है— 'श्रायि' इत्यादि । श्रायं—हे भाई, तू किसी तरह भी महान् कष्टसे अथवा मरस्गावस्थाको प्राप्त हुआ भी तत्त्वोका कोतूहली हुआ इस शरीरादि मूर्तप्रव्यका एक मुहुर्त (४० मिनट) अपनेको पड़ौसी मानकर ध्रात्माका ध्रानुभव कर, जिससे कि अपने ब्रात्माको विलासरूप सर्व परद्रव्योसे पृथक् देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गलद्रव्यके साथ एकत्वके मोहको शीघ्र ही छोड़ सके।

माबार्थं—यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्गलद्वथिसे भिन्न अपने शुद्धस्वरूपका अनुभव करे, उसमे लीन होवे श्रीर परीषह (कष्ट) धानेपर भी विचलित न हो तो घातियाकर्मका नाश कर केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हो लेगा। आत्मानुष्रवका ऐसा माहात्म्य है, तब लक्षम् जीवद्रव्यं पुरालद्रव्योभवन्तित्यानुपयोगलक्षम् पुरालद्रव्यं च जीवद्रव्योभवद् उपयोगातुपयोगयोः प्रकाणतमसोरिव सहवृत्तिविरोबादनुभूयते । तत्सवंषा प्रसीद विबुध्यस्व, स्वद्रव्यं
समेदमित्यनुभव । धरि कथमि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् ध्रनुभव भव भूत्तेः पाश्ववर्ती मुहूर्तं ।
पृथाय विलस्तं स्वं समालोवय येन त्यजसि म्रमिति मृत्या साक्षमेकत्वमोहं ॥२३॥२३-२४-२४॥
स-प्रथमा एकः । पुरालद्रव्योभूतः-प्रथमा एकः । जीवत्वं-प्रथमा एकः । आगत-प्रथमा एकः कृदन्त
आन्मत्र, इतर्त-प्रथमा एकः । तहि-अव्यय । शक्त-प्रथमा एकः कृदन्त । वक्त-प्रयोजने अव्यय कृदन्त ।
यन-प्रथमा एकः । ।२३-२४-२४॥
प्रथमा एकः ॥२३-२४-२४॥

मिथ्यात्वका नाश करना व सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना तो बहुत ही सुगम है।

तथ्यप्रकाश—(१) निमित्तका सिवधान होनेपर ध्रस्वभावभाव त्वरित होते हैं। (२) स्वभावभाव तिर्राहित होनेसे विवेकज्योति ध्रस्त हो जाती है। (३) विवेकज्योतिरहित ध्रज्ञानी भेदज्ञान न होनेसे ध्रस्वभावभाव (विकारभाव) को स्वीकार कर लेता है याने मान्यता में ध्रपने कर लेता है। (४) ज्ञानी जानता है कि कोई द्रव्य ध्रन्य द्रव्यरूप कभी नहीं हो सकता है, ध्रतः ध्रपनेको ज्ञानस्वरूप हो स्वीकार करता है।

सिद्धान्त - (१) निमित्तसान्निध्यमें उपादान तदनुरूप परिरागमन करता है। (२) ग्रयने को ज्ञानमात्र ग्रनुभव कर लेनेपर निमित्त ग्रोर नैमित्तिक भाव विघटने लगते हैं।

हष्टि — १—-उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । २—-उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४अ) ।

प्रयोग -श्रपता सर्वस्व ज्ञानस्वरूप, उपयोग निरखकर उसीके प्रति प्रश्निमुख रहें, कल्यासके लियं जो होना होता है वह स्वयं होगा ॥२३-२४-२४॥

ग्रव ग्रप्रतिबुद्ध कहता है कि [यदि] जो [जीवः] जीव है वह [शरीरं न] शरीर नहीं है तो [तीर्थंकराचार्यंसंस्तुतिः] तीर्थंकर व ग्राचार्योकी स्तुति [सर्वापि] सब हो [मिथ्या भविति] मिथ्या हो जाती है [तेन तु] इसलिए हम समऋते है कि [आस्मा] ग्रात्मा [बेहः चैव] यह देह ही [भविति] है।

 श्रयाहाप्रतिबुद्धः---

जिद जीवो गा सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव । सञ्जावि हवदि मिच्छा तेगा दु आदा हवदि देहो ॥२६॥ यदि जीव देह नीह है, तो जो प्रभु आर्यको स्तुती की है। वह सर्व भूठ होगा, इससे हि तन प्रात्मा जबता ॥१६॥

यदि जीवो न शरीर तीर्थकराचार्यसस्तुतिश्चैव । सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवित देह: ॥२६॥

यदि य एवात्मा तटेव शरीरं पुद्गणह्रव्यं न भवेत्तदा—कांत्भैव स्नपर्यति ये दश दिशो धाम्ना निरुत्वंति ये धामोहाममहस्विनां जनमनो मृष्ण्ति रूपेण ये । दिव्येन ध्वनिना सुखं

नामसंत्र— जिंद, जीव, ण, सरीर, तित्ययरायित्यसंबुदि, च, एव, सश्वा, वि, मिच्छा तेण, दु, अत्त. देह । **धानुसंत्र**—हव सत्ताया, दिह दुढी । प्रातिपदिक—यदि, जीव, न, शरीर, तीर्यकराचार्यसस्तुति, च, एव, सर्वा, अपि, मिथ्या, तत्, तु, आत्भन्, देह । मूलधातु—जीव प्राणधारणे, तृ प्तवनतरणयोः, प्टुत्र् स्तुती, भूसत्तायां, दिह उपचये । पविवरण—यदि-अव्यय । जीव.-प्रथमा एकवचन । न-अव्यय ।

'कांत्यंब' इत्यादि । अर्थ-—नो अपने शरीरकी कांतिसे दसों दिशाओं को स्नान कराते हैं— निर्मल करते हैं, जो अपने तेजसे उत्कृष्ट तेज वाल सूर्यादिक के तेजको भी छिपा देते हैं, जो अपने रूपसे लोकों का मन हर लेते हैं ऐसे दिव्यध्वनि (वाएगी) द्वारा भध्यों के कानोमें साक्षात् सुख अमृत बरसाते हुए तथा एक हजार आठ लक्षरागें को धारए। करने वाले वे तीर्थं कर सूरि (मोक्षमार्पाप्रेशक) बंदने योग्य है। इत्यादिक तीर्थं क्यूरों को स्तुति है वह सभी मिध्या ठहरेगी। इसलिये हमारे तो यही एकान्तसे निश्चय है कि आदमा है वह शरीर हो है पुद्गल इच्य हो है। ऐसा अप्रतिबुद्धने कहा। उसको आचार्य उत्तर देते है कि इस तरह नहीं है, अभी तूने नयविभाग नहीं समक्षा है।

प्रसंगविवररा — प्रनन्तरपूर्वं कुलक गाथाग्रों में प्रप्रतिबुद्ध जीवको भेदविज्ञानका प्रति-बोध कराया गया था उसको सुनकर यहाँ ग्रप्रतिबुद्ध पुरुष प्रपने मनकी घुली-छुपी बात स्पष्ट कह रहा है।

तथ्यप्रकाश—(१) स्तवनग्रन्थोमें स्तुति टेहकी स्तुति करते हुए भी बाती है सो उसमे भी प्रयोजन निमित्तनैमित्तिक भाव द्वारा बात्मगुणौंको ही बतानेका है, ऐसी स्तुति ग्रीपचारिक स्तुति कहलाती हैं। (२) ग्रीपचारिक स्तुतिकी वचनभाषाका ग्रथं कोई सीधा उपादानभाषामें स्नागि तो वह मिथ्या होता है।

सिद्धान्त-(१) उपचारस्तवनादिमें प्रयोजन व निमित्तका परिचय होता है। (२)

श्रवणयोः साक्षात्वरंतोऽमृतं वंद्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणवरास्तीर्येवतराः सूरयः ॥२४॥ इत्यादिकां तीर्येद्धराचार्य्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात् । ततो य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यम् । इति मर्मकान्तिकी प्रतिपत्तिः ॥२६॥

शरीरं-प्रथमा एक० । तीर्षकराचार्यसस्तृति:-प्रथमा एक० । च-अध्यय । एव-अध्यय । सर्वा-प्रथमा ए० । अपि-अध्यय । भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किथा । मिध्या-अध्यय । तेन-नृतीया एक० । तु-अध्यय । आत्मा-प्रथमा एक० । भवति-वर्तमान लट् अन्य गुरुष एक० किया । देह:-प्र० एकवचन ।।२६।।

देहादि संश्लिष्ट पदार्थके स्तवनसे प्रभुस्तवन मान लेना मिथ्या है।

ष्टिश्य १ - परकर्तृत्व व्यवहारादि परसम्बंधपर्यन्तव्यवहार (१२६-१३४)। (२) संक्षिलष्टविजात्यपंचरित प्रसद्भतव्यवहार (१२४)।

प्रयोग — प्रभुके देहातिशय ग्रादिको जानकर प्रभुके गुर्गोको निर्मलतापर दृष्टि जाना चाहिये कि धन्य है प्रभुत्विकासको जिसका निमित्त पाकर देहारिसे भी भ्रातीकिक ग्रातिशय हो जाता है। उपचारस्तवनोमें इस प्रकार प्रभुत्विकासपर ही दृष्टि होनी चाहिये । २६॥

वह नयविभाग कैसा है उसको गाया द्वारा बतलाते हैं—[व्यवहारनयः] व्यवहार नय तो [भाषते] ऐसा कहता है कि [जीवः च बेहः] जीव भौर देह [एकः खलु] एक ही [भवति] है [च] धौर [निश्चयनयस्य] निश्चयनयका मत है कि [जीवः बेहः तु] जीव भ्रीर देह—ये दोनों [कदापि] कभी [एकार्यः] एक पदार्थं [न] नहीं हो सकते।

तात्पर्य--व्यवहारनयके दर्शनमें जीव भ्रीर देह एक है, किन्तु निश्चयनयके दर्शनमें जीव भ्रीर देह कभी भी एक नहीं हो सकते । क्योंकि प्रभु व देह व्यवहारमें एकवेत्र।वगाही है, परन्तु सत्त्व, स्वरूप धलग-होनेसे वे दोनों एक वस्तु नहीं ।

टीकार्थ— जैसे इस लोकमें सुवर्ण धीर बांदीको गलाकर मिलानेसे एक पिडका व्यवहार होता है, उसी तरह ब्रात्माक और शरीरके परस्पर एक जगह रहनेकी श्रवस्था होनेसे एकत्व का व्यवहार होता है। इस प्रकार व्यवहारमात्रसे ही ब्रात्मा धीर शरीरका एकत्व है, परन्तु निश्चयसे एकत्व नही है; क्योंकि पीले स्वभाव वाला सोना है धीर सफेद स्वभाव वाली चांदी है, उनको जब निश्चयसे विचारा जाय तब ब्रात्मन सिष्ठता होनेसे एक पदार्थको श्रसिद्धि है, इसलिये ब्रानेकरूपता ही है। उसी तरह ब्रात्मा धीर शरीर उपयोग तथा ध्रनुप्रयोग स्वभाव वाले है। उन दोनोके ब्रात्मा की एक पदार्थपनेको प्राप्ति नही है, इसलिये श्रनेकता ही है। ऐसा यह प्रकट नयविभाग है। इस कारण व्यवहारनयसे ही शरीरकी स्तुति करनेसे ब्राह्माकी स्तुति हो सकती है।

माबार्थ-व्यवहारनय तो घात्मा घीर शरीरको एक कहता है घीर निश्चयनय एक

#### नैवं नयविभागानभिज्ञोऽसि-

# ववहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को । स दु सिन्ह्यस्स जीवो देहो य कदावि एक्टो ॥२७॥

व्यवहारनय बताता, जीव तथा देह एक ही समक्ती। निश्चयमें नहिं कबहें, जीव तथा देह इक वस्तु।।२७।।

व्यवहारनयो भाषते जीवो देहरच भवति खल्वेक । न तु निरुचयस्य जीवो देहरच कदाप्येकार्थः ॥२७॥

इह खलु परस्परावगाढावस्यायामात्मशरीरयोः समावत्तितावस्थायां कनककलधीतयोरे-कस्कंधव्यवहारबद्वव्यवहारमात्रेग्वैकत्वं न पुनिष्कचयतः । निष्चयतो ह्यात्मशरीरयोष्पयोगानु-पयोगस्वभावयोः कनककलघीतयोः पीलपांडुरत्वादिस्वभावयोरिवात्यंतत्र्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वाद-

नाससंज्ञ—वन्हारणय, जीन, देह, य, खलु, इनक, ण, दु, णिच्छय, जीन, देह, य, कदा, ति, एकट्ट। धातुसंज्ञ—ने प्रापणे, भास व्यक्ताया वाचि, हव सत्ताया, जीव प्राणधारणे। प्रकृतिकास्य-व्यवहारतन, जीव, देह, च, खलु, एक, त, तु, तिरुचय, जीन, देह, च, कदा, अपि, एकार्थ। मूलधातु—वि-अव-हृज्ञ् हरणे, भाष व्यक्तायां वाचि, मू सत्ताया, कृ गतिप्रापणयोः। पदिविद्याण-व्यवहारतय-प्रथमा एक० कर्ता। भाषते-वर्तमान लट् अय्य पुरुष एक० क्रिया। जीव.—प्रथमा एक०। देह.—प्रथमा एक०। च-अव्यय। भवति—वर्तमान लट् अय्य पुरुष एक०। खलु—अव्यय। एक.—प्रथमा एक०। न-अव्यय। तु-अव्यय।

एक द्रव्यसस्वको निरखनेके कारण उन्हे भिन्न-भिन्न कहता है, इसलिय व्यवहारनयसे ही शरीर का स्तवन करके ग्रात्माका स्तवन माना जाता है, निश्चयसे नही ।

प्रसंगिबकरणः — ग्रनन्तरपूर्व गाथामें ग्रज्ञानीका विचार दिखाया था कि जीव ग्रीर देह एक है। ग्रज्ज उसके समाधानमें कहा जा रहा है कि जीव ग्रीर देहको एक कहना व्यवहार मात्रसे है, परमार्थसे तो जीवा ग्रीर देह कभी भी एक पदार्थ नही हो सकते।

तश्यप्रकाश-(१) सिद्धान्तग्रन्थोमें जीवकी सयोगी पर्यायोका वर्णन है, वहाँ भी सिर्फ देहमें ही जीवका व्यवहार नहीं, किन्तु उस समावित्ति ग्रवस्थामे जीवका निर्देश है। (२) मात्र जीवस्वभावको निरखनेपर जीव दहसे तो भिन्न प्रकट सिद्ध है ही, किन्तु विकारभावसे भी यह जीव भिन्न है।

सिद्धान्त—(१) देहको आरमा कहना उपचार है। (२) देहको देह व आरमाको आस्मा कहना यथार्थ व्यवहार है।

हष्टि— १-द्रब्येद्रव्योपचारक असद्भूतव्यवहार (१०६)।  $\sim$  अनेक अपरसंग्रह-भेदक व्यवहारनय (११)।

प्रयोग-- ग्रपने ग्रात्माको देहसे भिन्न जानकर, देहका ख्याल छोडकर ज्ञानमात्र ग्रात्म-

पपत्तेः नानास्वमेवेत्येवं हि किल नयविभागः ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनंमुण-पन्नं ।।२७।।

निरुवयस्य–पष्ठी एक० । जीव.–प्रथमा एक० । देह –प्रथमा एक० । च--अब्यय । कदा--अब्यय । अपि--अध्यय । एकार्च –प्रथमा एकवचन ।।२७॥

स्वरूपमें विश्राम करना चाहिये ॥२७॥

यही बात मागेकी गाथामें स्पष्ट करते है— [जीवात् ग्रन्यं] जीवसे भिन्न [इमं पुद्-गलमयं देहं] इस पुद्गलमय देहकी [स्तुत्वा] स्तुति करके [मुनिः] साधु [खलु मन्यते] निष्वयतः ऐसा मानता है कि [मया] मैने [केवलीमगवान्] केवलीभगवान्की [स्तुतः] स्तुति की ग्रीर [बंदितः] वन्दना की।

तारपर्य--देहकी स्तृति करनेपर प्रभुकी ही स्तृति होना ग्रज्ञानी मानता है।

टीकार्थं—-जैसे चांदीके गुरा श्वेतपनेके नामसे सुवर्ग्यको भी श्वेत कहते है सो परमार्थं से विचारा जाय तब मुवर्ग्यका स्वभाव सफेद नहीं है, पोला है; तो भी व्यवहारमाश्रसे ही स्वर्णे श्वेत है, ऐसा कहा जाता है। उसी तरहसे शुक्ल रक्तपना ग्रादिक शरीरके गुण है, उनके स्तवनसे परमार्थंसे शुक्लपना ग्रादि तीर्थंकर केवली पुरुषका स्वभाव न होनेपर भी तीर्थंद्धर केवली पुरुषका व्यवहारमाश्रसे ही तीर्थंद्धर केवली पुरुष शुक्ललोहित है, ऐसा स्तवन होता है। परन्त निश्चयनयसे शरीरका स्तवन करनेसे ग्राह्माका स्तवन नहीं बन सकता।

प्रश्न — व्यवहारनयको तो ग्रासत्यार्थ कहा है भ्रीर शरीर जड है सो व्यवहारका भ्राश्रय करके जडको स्तुति करनेका क्या फल है ? उत्तर—व्यवहारनय सर्वया भ्रमत्यार्थ नहीं है निश्चयको प्रधान कर ग्रासत्यार्थ कहा ह, छ्रप्रस्थ (ग्रत्यज्ञानो) को ग्रपना परका भ्रात्मा साक्षात् दोखता नहीं है शरीर ही दोखता है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देख ग्रपने भी शांतभाव हो जाते हैं। ग्रतः ऐसा उपकार जान शरीरके ग्राध्ययसे भी स्तुति करता है, शांतमुद्रा देख ग्रन्तरंगमे वीतराग भावका निश्चय होता है यह भी तो उपकार है।

प्रसंगविवरण् — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे प्रासंगिक स्तुतिके विषयमें बताया गया था कि 
ग्रप्रतिबुद्ध व्यवहार व निश्चयका विभाग नही जानता । उसके सम्बन्धमे यहाँ व्यवहारस्तुति
का विभाग बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) प्रभुकी निर्मलताके श्रतिशयसे वह देह भी निर्मल हो गया है, निर्मित्तप्रदर्शनार्थं व प्रयोजनवश प्रभुस्तवनके लिये देहके गुणींका स्तवन किया जाता है। (२) निश्चयनयसे ग्राहमाके स्तवनसे ही ग्राहमाका स्तवन माना जाता है।

सिद्धान्त-(१) निमित्तका प्रसाद बतानेके लिये अन्य द्रव्यके नैमित्तिक ध्रतिशयकी

तथाहि---

इग्रमण्यां जीवादो देहं पुग्गलमयं श्रुणितु मुग्री। मण्यादि हु संशुदो वंदिदो मण् केवली भयवं ॥२०॥ चित्ते न्यारे मौतिक, तनकी स्तृति कर मले मुनी माने। श्री भगवत्केवलिकी, सैने श्रुति बन्दना की है।।२०॥

इममन्यं जीवाद्देहं पुद्गलमय स्तुत्वा मुनि:। मन्यते खलु संस्तुतो बंदितो मया केवली भगवान् ॥२८॥

यथा कलधौतपुणस्य पांडुरस्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि कार्तस्वरस्य व्यवहारमात्रेणैव पोंडुरं कार्त्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेशः । तथा शरीरगुणस्य गुनललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि तीर्थंकरकेवितपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणैव गुनललोहितस्तीर्थं-करकेवितपुरुष इत्यस्ति स्तवनं । निश्चयनयेग तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव ।।२८।।

नामसंत्र— इम, अण्ण, जीव, देह, पुगालमय, मुणि, हु, सयुद, विदर, अम्ह, केवलि, भगवत । बातु-संत्र— स्थुण स्तुतौ, वद स्तुतौ, सन्न अवबोधने । प्रकृतिशस्त्र— इदम्, अन्य, जीव, देह, पुद्गलमय, मुित, खलु, सस्तुत, बदित, अस्यद् केवलिन्, भगवत् । मूलबातु—पुत्र, स्तुतौ, मन-जाने दिवादि । पदिवद्यण्य — इम-द्विताया एक । अग्य-द्वि० ए। जीवात्—पंचमी एक । वेहं—हि० एक । पुरुगलमय—द्वितीया ए० । स्तुत्वा—असमाप्तिकी किया । मुित:—प्रथमा एक । मन्यते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । खलु—अव्यय । संस्तुत:—प्रथम। एक कृदन्त किया । बंदित:—प्रथमा एक किया कृदन्त । मया—नृतीया एक कर्मवाच्ये कर्ता, केवली—प्रथमा एक । भगवान्—प्रथमा ए० कर्मवाच्यमें कर्म ।।२८।।

प्रशंसा बताई जाती है। (२) परमार्थतः खुदके गुराकी प्रशंसाके उसकी प्रशंसा होती है।

हिष्ट— १—संक्षित्र विजात्यसद्भूतव्यवहार (१२५)। २-शुद्ध निश्चयनय (४६)।

प्रयोग—देहसे भ्रत्यन्त भिन्न ज्ञानमात्र प्रभुको निरस्तकर प्रभुसमान भ्रपने स्वभावको
निरखें।।२६॥

ऊपरकी बातको गांधासे कहते हैं—[तत्] वह स्तवन [निश्चये] निश्चयमें [न युज्यते] ठीक नही है [हि] क्योंकि [शरीरगुरणाः] शरीरके गुण [केवलिकः] केवलीके [न भवंति] नही है। [यः] जो [केवलिगुरणान्] केवलीके गुणोंकी [स्तौति] स्तुति करता है [स] वही [तत्त्वं] परमार्थंशे [केवलिनं] केवलीकी [स्तौति] स्तुति करता है।

तात्वर्य-वास्तवमें प्रभु परमात्माके गुणोंके स्तवनसे ही प्रभु परमात्माकी स्तुति बनती है।

टीकार्थ—जैसे सुवर्णमे चौदीके सफेद गुणका झभाव होनेके कारण निश्वयसे सफेदपने के नामसे सोनेका नाम नही बनता, सुवर्णके गुण जो पीतपना झादि हैं उनके ही नामसे सुवर्ण तथाहि--

तं णिच्छ्ये गा जुज्जिद गा सरीरगुगा हि होंति केवलिगो। केवलिग्रेगे थुगादि जो सो तच्चं केवलि थुगादि।।२६।। यह न सही निश्चयते, होते तनके न केवलीमें गुरा। जो प्रश्नुके गुरा कहता, वही प्रमुका स्तवन करता।।२६।।

तिश्वरचये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केवलिनः । केवलिगुणान् स्तौति यः स तत्त्व केवलिनं स्तौति ।

यथा कार्तस्वरस्य कलधीतगुणस्य पांडुरत्वस्याभावान्त निष्वयतस्तद्वयपदेशेन व्यपदेशः कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनं कार्तस्वरस्य व्यपदेशान्, तथा तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेरभावान्न निष्वयतस्तस्तवनेन स्तवनं तीर्थंद्धरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनेव तीर्थंद्धरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनात् ॥२६॥

नामसंत्र- त, णिच्छप, ण, ण, सरीरगुण, हि, केविल, केवेलिगुण ज, त, तच्च, केविल । बातु-संत्र-जुज योगे, हो सत्ताया, रष्टुण स्तृतो । प्रकृतिकाब्द-तत्, निश्चय, न, न, शरीरगुण, हि, केविलन्न, केविल्युण, यत्, तत्, तत्व, केविल्य । मुल्बाबु- चुलिद् योगे रुघादि, रुदुज, स्तृतो, सू, सत्ताया । पविवद-रण- तत्-प्रथमा एकः । निष्यये-सत्तमी एकः । न-अध्यया । युज्यते-वर्तमान लट् कर्मवाच्य यपुरव एकः । न-अध्यया । शरीरगुणा-प्रथमा बहुः । हि-अध्यया । भवित-वर्तमान लट् कर्म्य पुरुष बहुः । केविल्त-परी एकः । केविलगुणात्-दितीया बहुः । स्तीति-अस्य पुरुष एकः क्रिया । यः-प्रथमा एकः कर्ता । स-प्रथमा ए० कर्ता । तत्त्व-अध्यया । केविलनं-द्विः ए० । स्तीति-अस्य पुरुष एकः क्रिया ॥ स्टा

का नाम होता है। उसी तरह तीर्थंकर केवली पुरुषमें शरीरके शुक्ल रक्तता फ्रांदि गुणोंका स्रभाव होनेसे निश्चयतः शरीरके गुणोंके स्तवन करनेसे तीर्थंकर केवली पुरुषका स्तवन नहीं होता। तीर्थंकर केवली पुरुषके गुणोंके स्तवन करनेसे ही केवलीका स्तवन होता है।

प्रसंगविवररग---प्रकरणमे यह कहा गया था कि देहके स्तवनसे धात्माका स्तवन प्रप्रतिबुद्ध मानता है, क्योंकि वह नयविभागको नही जानता । उसमेसे व्यवहारनयका विभाग तो भ्रनत्तरपूर्व गाथामें बताया गया था । श्रव निश्चयनयका विभाग बता रहे हैं ।

तथ्यप्रकाश—(१) निश्चयसे देहके गुणोंके स्तवनसे तीर्थंकर केवली प्रभुके गुणोंका स्तवन नही बनता, नयोकि देहके गुण तीर्थंङ्कर केवली प्रभुकें नहीं हैं। (२) तीर्थंङ्कर केवली प्रभुके गुणके स्तवनसे ही व्रीर्थंङ्कर केवली प्रभुके गुणके स्तवनसे ही व्रीर्थं

सिद्धान्त—(१) किसी द्रव्यके द्रव्य, तेत्र, काल, भाव ग्रन्य द्रव्यमें नहीं होते। (२) किसी द्रव्यको प्रशंसा उस ही के गुगोंके कथनसे हैं।

दृष्टि─ १-परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । २-स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक-

कथं शरीरस्तवनेत तर्वाधष्ठातृस्वादात्मनो निश्चवेन स्तवनं न युज्यतं इति चेत्— ग्रायरम्मि वरिग्गादे जहं ग्रा वि रगगाो वरगगागा कदा होदि । देहगुगो थुञ्चेने ग्रा कदाब्लिगुगा थुदा होति ॥२०॥ नगरीके वर्णनमें, ज्यौँ राजाको न वर्णना होती ॥ तन गराके वर्णनमें, स्यौँ नींह प्रभको स्तुती होती ॥३०॥

नगरे बणिते यथा नापि राजी वर्णना कृता भवति । देहगुणं स्त्यमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवति । १३०॥ तथाहि—प्राकारकविल्तांवरमुपवनराजीनिगीर्गाभूमितलं । पिवतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालं ।।०४॥ इति नगरे बणितेषि राजः तदिषष्ठानृत्वेषि प्राकारोपवनपरिखा-दिमस्वाभावाद्वर्गनं न स्यात् । तथैव—नित्यमविकारस्स्थितसर्वागमपूर्वसहजलावण्यं । ग्रक्षोभ-

नामसंज्ञ-- णयर, विश्वद, जह, ण, वि, राय, वण्णणा, कदा, देहगुण, खुब्बत ण, केवलिगुण, खुर। **बातुसंज्ञ**--वण्ण वर्णने, हो सत्ताया । **प्रकृतिज्ञस्य**--नगर, वर्णित, यथा, न, अपि, राजन, वर्णनज्ञ्, कृता, देहगुण, स्तूयभान, न केवलिगुण, स्तुत । **मूलधातु**--वर्ण-वर्णने, राजृ दीप्तौ, भू मत्ताया, प्टुज्ञ् स्तुतौ ।

नय (२६)।

. प्रयोग—प्रभुके गुणोके स्तवनसे प्रभुका ध्यान बनाकर शुद्ध पर्यायको स्रोतमे सग्न कर सहजात्मस्वरूपका ध्यान करना चाहिये ॥२६॥

भ्रव जिज्ञासा होती है कि म्रात्मा तो शरीरका घिष्ठाता है, इसलिये शरीरकी स्नृति करनेसे म्रात्माका स्तवन निश्चयसे क्यो ठीक नहीं है ? इसका समाधानरूप गाथा दृष्टांतसहित कहते है—[यया] जैसे [नगरे] नगरका [बिर्णिते] वर्णन करनेपर [राज्ञः वर्णना] राजाका वर्णन [नापि कृता] किया नहीं [मवित] होता उसी तरह [बेहगुएरो स्तूयमाने] देहके गुर्गो का स्तवन होनेपर [केबलिगुर्गाः] केवलीके गुण [स्तुता न] स्तवनरूप किये नहीं [मवित्त] होते।

तारवर्य--नगरीका वर्णन होनेपर राज।का वर्णन न होनेकी तरह देहके गुर्गोका वर्णन होनेपर परमात्माका वर्णन नहीं हो पाता ।

इसी अर्थका टीकामें काच्य कहा गया है—-'प्राकार' इत्यादि । अर्थ—यह नगर ऐसा है कि जिसने कोट (परकोटा) से आकाशको अस लिया है अर्थात् इसका कोट बहुत ऊँवा है । बगीचोंको पंक्तियोंसे जिसने भूमितलको निगल लिया है अर्थात् चारो ओरके बागोंसे पृथ्वो ढक गई है । कोटके चारों तरफ खाईके घेरेसे मानो पातालको पी रहा है अर्थात् खाई बहुत गहरी है । लोग ऐसे नगरका वर्णन करते हैं सो यद्यपि इसका अधिष्ठाता राजा है तो भी कोट, बाग, मिन समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२६॥ इति शरीरे स्तूयमानेपि तीर्थङ्करकेनलिपुरुषस्य तद-षिष्ठानुस्वेपि सुस्थितसर्वागतनानग्यादिगुरगाभागारस्तवनं न स्यात् ॥३०॥

पबिवयरण -- नगरे-सप्तमी एकः । वणिते-सप्तमी एकः । यथा-अध्यय । न-अध्यय । अपि-अध्यय । राज्ञ:-पप्टी एकः । वर्णना-प्रथमा एकः । कृता-प्रः एः । अपि-अध्यय । भवति-वर्तमानः लट् अन्य पुरुष एकः । देहगुण-सप्तमी एकः । स्तृयमाने-सप्तमी एकः । न-अध्यय । केवलिगुणाः-प्रथमा बहुः । स्तृताः-प्रथमा वहुः । भवति-वर्तमानं लट् अन्य पुरुष बहुः ॥३०॥

खाई ग्रादि वाला राजा नहीं है, इसलिये ऐसे नगरके वर्णनसे राजाका वर्णन नहीं हो सकता। उसी तरह तीर्थं द्धूरका स्तवन शरीरकी स्तुति करनेसे नहीं हो सकता है। इसी ग्रर्थंको काव्य में कहते हैं.—

'निस्य' इत्यादि । अर्थ--अच्छी तरह सुखरूप सर्वांग जिसमे अविकार स्थित है, अपूर्व स्वाभाविक लावण्य है जिसमे याने जो सबको प्रिय गगता है, जो समुद्रको तरह क्षोभ-रिहत है, ऐसा जिनेन्द्ररूप सदा जयवंत हो । इस प्रकार शरीरकी स्तुति की, सो यद्यपि तीर्थ-द्वर केवली पुरुषके शरीरका अधिष्ठातापना है तो भी सुस्थित सर्वांगपना लावण्यपना आत्मा का गूगा नही है, इसलिये तीर्थंकर केवली पुरुषके इन गुगोंका अभाव होनेस शरीरकी स्तुति द्वारा उनकी स्तुति नही हो सकती।

प्रसंगविवररा—ग्रनन्तरपूर्व गायामें यह बताया गया था कि निश्वयतः शरीरकी स्तुतिसे प्रभुकी स्तुति नहीं हाती, उसीका विवरण इस गाथामें है।

तथ्यप्रकाश—(१) परमात्माकी विशेषता समक्कानेके लिये शरीरकी विशेषता बतानेमें परमात्माके शरीरका प्रधिष्ठानृत्व सम्बन्ध सूचित होता है। (२) परमौदारिक शरीरका प्रधिक छानुत्व होनेपर भी शरीरका गुरा परमात्मामे न होनेसे शरीरस्तवनसे परमात्मस्तवन नहीं होता।

सिद्धान्त —(४) एकसे सम्बधित विजातीय पदार्थकी विशेषतासे उस एककी विशेषता बताना उपवारभाषाकी विधि है। (२) किसी एक पदार्थका गुण किसी ग्रन्थ पदार्थमें संक्रान्त नहीं होता।

ग्रब जिस तरह तीर्थंद्भूर केवलीकी निम्मय स्तुति हो सकती है उसी रीतिसे कहते है

उसमें भी पहले ज्ञेय ज्ञायकके संकरदोषका परिहार करके स्तुति करते हैं—[यः] जो [इन्द्रि-

प्रथ निश्चयस्तुतिमाह, तत्र ज्ञेयज्ञायकसंकरवोषपरिहारेण तावत्-

जो इन्दिये जिथिता गाणसहावाधियं मुण्दि आदं। तं सञ्ज जिदिंदियं ते भग्नेति जे गिन्छिदा साहू ॥३१॥ जो जीति इन्द्रियोंको, जानस्वमावी हि ब्रापको माने।

जो जीत इन्द्रियोक्तो, ज्ञानस्वमावी हि ग्रापका माने । नियत जितेन्द्रिय उसको, परम कुशल साधुजन कहते ।।३१।।

यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं । तं खलु जितेन्द्रिय ते भणित ये निश्चिताः साधवः ।

यः खलु निरविधवंधपयीयवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वगरविभागानि निर्मलभेदाभ्यास-कौशलोपव्यातःस्फुटातिसूक्ष्मचित्स्वभावाय्यंभवलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येन्द्रियाणि प्रति-विश्वष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः ष्राकर्षन्ति प्रतीयमानाखंडैकविच्छक्तितया भावेन्द्रियाणि

नामसंज्ञ — ज, इदिय, णाणसहावाधिय, अत्त, त, खनु, जिदिदिय, त, ज, णिच्छिद, साहु । **धातु.** संज्ञ—जिण जये, गुण ज्ञाने, भण कथने । प्रकृतिकाख—यत्, इन्द्रिय, ज्ञानस्वभावाधिक, आरमत्, तत्, खनु, जितेन्द्रिय, तत्, यत्, निश्चित, साधु । मूलधात्— इदि परमैश्वयें, जि-जये, मन-ज्ञाने, अत सातस्यगमने,

पारिण] इन्द्रियोको [जित्वा] जीतकर [जानस्वभावाधिक] ज्ञानस्वभाव द्वारा ग्रन्य द्रव्यसे ग्रिथिक [ग्रास्मानो ग्रात्माको [जानाति] जानता है [तं खलु] उसको नियमसे [ये निश्चिताः साधवः] जो निश्चयनयमें स्थित साधुजन है [ते] वे [जितेन्द्रियं] जितेन्द्रिय ऐसा [भराति] कहते है।

तात्पर्य---जो सहज ज्ञानस्वभावमय झात्माको अनुभव कर इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे जितेन्द्रिय कहलाते हैं।

टीकार्थ — जो मुनि द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा इन्द्रियके विषयों परार्थ इन तीनोंको ही अपनेसे पृथक् कर सब अन्य द्रव्योंसे भिन्न अपने आत्माका अनुभव करता है, वह निश्वयंसे जितेन्द्रिय है। कैसी है द्रव्येन्द्रियों ? अनादि अमर्योदरूप बंघपर्यायके वशसे जिनसे समस्त स्व-परका विभाग नष्ट हो गया है और जो शरीर परिणामको प्राप्त हुई हैं प्रयात् आत्मासे ऐसे एक हो रही हैं कि भेद नही दिखता, उनको तो निमंल भेदके अम्यासकी प्रवीणतासे प्राप्त अन्तरंगमे प्रकट अति त्युक्त प्रवासकी प्रवीणतासे प्राप्त अन्तरंगमे प्रकट अति त्युक्त प्रवासकी विवयों के अवलम्बनसे अपनेसे प्रवक्त किया है, यही द्रव्येन्द्रियों जो जीतना हुआ। कैसी हैं भावेन्द्रियाँ ? प्रयक्त प्रवक्त विश्रोषोंको लिये हुए जो अपने विषय उनमें व्यापार करनेके कारण जो विषयोंको संडसंड प्रहण करती हैं अर्थात् आतको अंदीतिमें आती हुई असंड एक चैतन्यशक्तिसे अपनेसे भिन्न

प्राष्ट्रापाहकलक्षरासम्बन्धप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानिव चिच्छक्तेः स्वयमेवा-तुभूयमानासंगतया भावेन्द्रियावगृष्ट्रामाण।न् स्पर्शादीनिन्द्रियार्थाश्च सर्वथा स्वतः पृथककरागेन विजित्योपरतसमस्तन्नेयज्ञायकसंकरदोषदवेनैकत्वे टंकोत्कीर्गं विश्वस्थाप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षी-

भण-शब्दार्थः, साध-सिस्द्वि । प्रविवरण-यः-प्रथमा एक० पु० कर्ता । इन्द्रियाण-द्वितीया बहु० । अस-माप्तिकी क्रियाका कर्म । जित्वा-असमाप्तिकी क्रिया । ज्ञानस्वभावाधिक-द्वितीया एक० । मन्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । आत्मानं-द्वितीया एक० । त-द्वितीया एक० । खलु-अव्यय । जिनेन्द्रिय-द्वितीया

जानती है, यही भावेन्द्रियोका जीतना हुआ। इद्वियोक विषयभूत पदार्थं कैसे है ? ग्राह्यग्राहक-लक्षण सम्बन्धकी निकटताके वशसे अपने सम्वेदन (अनुभव) के साथ परस्पर मानो एक सरीक्षे हो गये हों ऐसे दीखते हैं, उनको अपनी चैनन्यशक्तिके अपने आप अनुभवमें आता हुआ जो असंगपना—एकत्व उसके द्वारा भावेन्द्रियसे ग्रहण किये हुए स्पर्शादिक पदार्थों को अपनेसे प्रयक् किया है। यही विषयभूत पदार्थोंका जीतना हुआ। इस प्रकार इन्द्रियआनके और विषयभूत पदार्थोंके अयद्यापकका संकरनामक दोष आता था, उसके दूर होनेसे आदामा एकपने मे टंकोत्कीर्णवत् निश्चल स्थित समस्त पदार्थोंके ऊपर तैरता, जानता हुआ भी उनरूप नही हाता, प्रत्यक उद्योतपनेसे नित्य हो अन्तरंगमे प्रकाशमान, अविनश्चर, आप हो से सिद्ध और परमार्थेरूप ऐसे भगवान जानस्वभावके द्वारा सब अन्य द्वयोंसे अतिरिक्त परमार्थंतः जो जानता है वह जिनेन्द्रिय जिन है, इस प्रकार एक निश्चस्तित तो यह हुई।

भावार्थ — प्रज्ञानमें ज्ञेय तो इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थ और ज्ञायक ध्राप घारमा इन दोनोका ध्रमुभव विषयोंकी ध्रासक्ततासे एक ध्रम्होता था, सो जब ज्ञेय व ज्ञायककी भेदज्ञानसे भिन्नता जानी तब ज्ञेयज्ञायकसंकर दोष दर हुआ, ऐसा जानना ।

प्रसंगविवरण---श्रनन्तरपूर्वं गाथामें बताया था कि देहकी स्तुतिसे प्रभुको स्तुति नही, किन्तु प्रभुके गुणोंकी स्तुतिसे प्रभुको स्तुति होती है। उसी प्रसंगसे सम्बंधित प्रथम निश्चय-स्तुति इस गाथामें की गई है।

तथ्यप्रकाश—(१) सम्यवस्त हुए बाद मोक्षमागंको प्रगतिमे प्रथम कदम इन्द्रियविजय का बताया गया है। (२) इन्द्रियविजयोपभोगमें झन्तरंग बहिरंग साधन कुल २ होते हैं— द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय व विषयसंग; सो इन तीनोंके विजयमें इन्द्रियविजय है (२) द्रव्येन्द्रियों स्पूल, भौतिक (शारीरिक) है उनका विजय अन्तः अकाशमान सूक्ष्म चैतन्यस्वभावके अवलम्बन से होता है। (४) भावेन्द्रियों खण्डखण्ड जाननरूप है उनका विजय अखण्ड एक चित् शक्तिक अवलम्बन होता है। (१) विषयभूत पदार्थ संग कहलाते हैं उनका विजय असंग चैतन्यमान अन्तरत्वके अनुभवसे होता है। (६) यहाँ क्षेय हैं विषयभूत पदार्थ और प्रासंगिक जायक है

द्योततया नित्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यो द्रथ्यांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका निष्चयस्तृतिः ॥३१॥

एकः । ते-पुरु प्रथमा बहुरु । भणति-वर्तमातः लट् अन्य पुरुषः बहुरु । ये-प्रथमा बहुरुपुरु । निस्चिताः-प्रथमा बहुरु कर्तृ विशेषणः । साघवः-प्रथमा बहुरु कर्ता ॥३१॥

द्वच्येन्द्रिय व भावेन्द्रिय उन तीनोंका जो सहज ज्ञायकस्वरूप जीवके साथ सांकर्य है, सम्बन्ध है उस दोपको दर किया गया होनेसे ज्ञेयजायकसंकरदोषका परिहार हो जाता है।

सिद्धान्त—(१) भूतार्थके म्राश्रयसे उपाधियोंका परिहार होता है। (२) गुढनयके म्राश्रयसे एकत्वविभक्त मन्तस्तत्त्वका प्रकाश होता है।

हष्टि— १-शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) । २-शुद्धनय (४१) ।
प्रयोग—विषयभूत पदार्थं, द्रव्येन्द्रिय व भावेन्द्रियके लगावसे हटकर सहजसिद्ध विन्मात्र ग्रन्तस्तस्वरूप ग्रपनेको मनुभवना चाहिये ॥३१॥

ग्रब भाव्य भावक संकरदोष दूर कर स्तुति कहते है—[यः तु] जो मृति [मोहं] मोह को [जित्वा] जीतकर [ग्रात्मानं] ग्रवने ग्रात्माको [ज्ञानस्वभावाधिको ज्ञानस्वभावके द्वारा ग्रन्य द्रव्यभावोंसे ग्रधिक [जानाति] जानता है [तं साधु] उस मृतिको [परमार्थविज्ञायकाः] परमार्थके जानने वाले [जितमोहं] जितमोह ऐसा [विवन्ति] जानते है।

तारपर्य-जो सहजज्ञानस्वभावमय ग्रात्माको प्रनुभव कर मोहको जीत लेते है वे जितमोह कहलाते हैं।

टीकार्थ—जो मुनि फल देनेकी सामर्थ्यंसे प्रकट उदयरूप होकर भावकरूपसे प्रगट हुए भी मोहकर्मको तदनुकुल परिएात झात्मा भाव्यके व्यावतंनसे तिरस्कार करके (पृथक् करके) जिसमें समस्त भाव्यभावक संकरदोष दूर हो गया है, उसके रूपसे एकत्व होनेपर टंकोत्कीर्एंवत् निष्यल, समस्त लोकके ठ्यर तैरता, प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे नित्य हो ग्रन्तरंगमें प्रकाशमान, श्रविनाशों और धापसे ही सिद्ध हुमा परमार्थरूप भगवान् ऐसा वह जानस्वभाव, उसके द्वारा ध्रन्य द्रव्यके स्वभावसे होने वाले सब ही ध्रन्य भावोसे परमार्थनः श्रातिरक्त ऐसे जानस्वरूप ध्रात्माको अनुभव करता है वह निश्चयतः जितमोह जिन है। इस प्रकार यह द्वितीय निश्चयस्तुति हुई। इस ही प्रकार मोहके पदको बदलकर उसकी जगह राग, द्वंप, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय—ये ग्यारह तो इस सूत्र द्वारा और श्रोत्न, वक्षु, छाण, रसना, स्पर्शन—ये पांच इन्द्रियसुत्र द्वारा ऐसे सोलह एद पलटनेसे सोलह

### ष्य माञ्यमावकसंकरदोषपरिहारेगा-

## जो मोहं तु जिशिता ग्राग्रसहावाधियं मुग्रह आदं। तं जिदमोहं साहुं परमद्वियागाया विति ॥३२॥ जो जीति मोह सारे, ज्ञानस्वचावी हि श्रापको माने।

जितमोह साधु उसको, परमार्थग साधुजन कहते ।।३२।।

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मान । तं जितमोह साधु परमार्थविज्ञायका विन्दन्ति ॥३२॥

यो हि नाम फलदानसमर्थनया प्रादुर्भय भावनस्वेन भवनम्यि दूरत एव तदनुवृत्तेरा-त्मनो भाव्यस्य व्यावर्त्तनेन हठान्योहं व्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोयत्वेनैकत्वे टंको-त्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योतत्या नित्यमैवातःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः

नामसंज्ञ- ज, मोह, तु, णाणसहावाधिय, अत्त, त, जिदमोह, भोहु, परमट्टिवियाणय । धातुसंज्ञ-जिण जये, तुण जाते, दिव जाते । प्रकृतिकाकद - यत्, मोह, तु, जात्मस्वभावधिक, आरामर्, तत्, जितमोह, साधु, परमार्थविजायक । मूलधान्-छह वैचित्ये, जि जये, मन-ज्ञाते, अत-सातत्यगमने, साध्यसिढौ, विद्लु लामे । पदिविद्यण - य - प्रथमा एक ० ए० कर्ता । मोह-दितीया एक० असमात्तिकी त्रियाका कर्म । तु-अब्यय । जित्सा-असमात्तिकी किया । जातस्वभावधिक-दितीया एक० कर्मविशेषण । मन्यते-वर्तमान सूत्र पृथक्-पृथक् व्याख्यानरूप करने चाहिये श्रीर इसी उपदेशसे ग्रन्थ भी विचार लेने चाहिये ।

भावार्थ — जो अपने धात्माको जो भावक मोहकै अनुसार प्रवर्तनसे भाव्यरूप हुग्रा, उसे भेदज्ञानके बलसे पृथक् प्रनुभव करता है, वह जितमोह जिन है। इस तरह भाव्य-भावक भावके मकरदोषको दूर कर दूसरी निश्चयस्तुति हुई । यहाँ ऐसा आशय है कि जो श्रेणी चढ़नेपर मोहका उदय अनुअबमे न रहकर अपने बलसे उपशमादि कर आत्माको अनुभव करता है, उसको जितमोह कहा है। यहाँपर मोहको जीता है, उसका नाश हुआ मत जानना।

प्रसंगिववररण— ग्रनन्तरपूर्व गाथाभे बताया था कि ज्ञेयज्ञायकभावसकरदोप दूर कर प्रभु जितेन्द्रिय वने यह प्रथम निश्चयस्तुति है। ग्रव उससे ही सम्बन्धित द्वितीय निश्चयस्तुति यहाँ कही जा रही है।

तथ्यप्रकाश-—(१) फलदानसमर्थरूगसे उघड़कर भावकरूपसे हुया मोह है ग्रीर उसके ग्रनुरूप प्रवृत्ति होनेसे ग्रात्मा भाव्य है इस कथनसे निमित्तनीमित्तिक भावका सही स्वरूप प्रसिद्ध हुग्रा है। (४) भाव्य ग्रीर भावकसे पृथक् शुद्ध ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वका संवेतन करना मोहपर विजय करना कहलाता है।

सिद्धान्त---(१) भावकका निमित्त पाकर ब्रात्मा विभाव्य होता है । (२) मोहसे विविक्त ज्ञानमात्र ब्रात्मतत्त्वका सचेतन करना मोहका परभाव है । सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावभावेभ्यः सर्वेभ्यो भावास्तरेभ्यः परमार्थतोऽतिरिक्तमात्मानं संवेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । एवमेव च मोह्यदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायसूत्राण्येकादश पञ्चातां श्रोत्रचसुद्राण्यस्तस्य स्वात्यास्त्रम्याण्येकादश पञ्चातां श्रोत्रचसुद्राण्यस्तस्य स्वात्यास्य स्वात्य स्वात्यास्य स्वात्य स्व

लट् अन्य पुरुष एकः । आत्मानं-द्वितीया एकः कर्ताः । तं-द्वितीया एकः । जितमोह्-द्वितीया एकः कर्म-विशेषण । साधु-द्वितीया एकः कर्म । परमार्थविज्ञायकाः-प्रथमा बहुवचन कर्ता या कर्तृ विशेषण । विदेति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुः किया ॥३२॥

हर्षि---१- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४)। २-उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध इच्याधिकनय (२४म्र)।

प्रयोग—विकारभावको नैमित्तिक धत्तएव धस्वाभाविक जानकर उससे धरयंत उपेक्षा करके धपनेको ज्ञानमात्र धनुभवना चाहिये ॥३२॥

धागे भाज्यभावकभावके धभाव द्वारा निश्चयस्तुति कहते है — [जितमीहस्य तु साधोः] जिसने मोहको जीत लिया है ऐसे साधुके [यदा] जिस समय [मोहः श्लीएः] मोह क्षीण याने नष्ट [अवेत्] होता है [तदा] उस समय [निश्चयविद्भिः] निश्चयके जानने वाले [खलु] निश्चयसे [सः] उस साधुको [श्लीएमोहः] श्लीएगोह ऐसे नामसे [भण्यते] कहते है।

तास्पर्य--जितमोह साधुके निर्विकल्प समाधिबलसे जब मोह समूल नए हो जाता है तब उसे क्षीणमोह कहते हैं।

टीकार्य— हत निश्चयस्तुतिमें पूर्वोक्त विधान द्वारा धालमासे मोहका तिरस्कार कर जैसा कहा, वैसे ज्ञानस्वभाव द्वारा धन्य द्रव्यसे धिक धालमाका धनुभव करनेसे जितमोह हुआ, उसके जिस समय धरने स्वभावभावकी भावनाका धन्छी नरह धवलम्बन करनेसे मोह की संतानका ऐसा धत्यंत विनाश हो जाता है कि किर उसका उदय नहीं होता, ऐसा भावक-रूप मोह जिस समय झीएा होता है, उस समय याने भावकमोहका क्षय होनेपर धालमाके विभावक्त भाव्यभावका भी धभाव हो जाता है उस समय भाव्यभावकभावके धभावसे एकत्व होनेपर टक्क्रोस्कीएांवत निश्चल परमात्माको प्राप्त हुआ 'कीएएमोह जिन' ऐसा कहा जाता है अर्थात् साधु पहले धपने वससे उपशमभाव द्वारा मोहको जीते, पीछे जिस समय धपनी बडी सामध्यसे मोहका सत्तामें से नाश कर ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है तब 'क्षीणमोह

#### ध्य माध्यमावकमावामावेन---

जिदमोहस्स दु जङ्या खीखों मोहो हविज्ज साहुस्स । तह्या हु खीखमोहो भग्यादि सो खिन्छ्यविदृहि ॥३३॥

मोहजयी साधूके, ज्यों हि सकल मोह क्षीए हो जाता। त्यों हि परमार्थ जायक, कहते हैं क्षीएमोह उन्हें ॥३३॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो मवैत्साघोः । तदा बलु क्षीणमोहो मण्यते स निरुचयविद्धः ॥३३॥
इह खलु पूर्वप्रक्रांतेन विधानेनात्मनो मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञानस्वभावानितिरक्तात्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवाबष्टंभात्तत्संतानात्यंतविनाशेन पुनरप्रादुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यालदा स एव भाव्यभावकभावाभावेनैकत्वे टंकोत्कीर्णपरमात्मानमवाधः क्षीणमोह जिन इति तृतीया निष्चयस्तुतिः । प्वनेव च मोहप्दपरिवर्तनेन रागदेवकोधमान मायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोष्ठच्छार्ण्यसनस्वर्णनसूत्राणि षोडण व्याव्धे-

नामसंत्र — जिरमोह, हु, जहया, खीण, मोह, साहु, तहया, हु, खीणमोह, त, णिज्वयिदु । **बातु** संत्र — क्वित क्षेत्रे, हव सत्तायां नृतीयगणे, भण कथने, विद ज्ञाने । प्रकृतिहास्य — जितमोह, तु, यदा, सीण, मोह, साधु, तदा, खल्, क्षीणमोह, तत्, निरुचयित् । मुलधात्— जि जये, क्षि क्षेये, मुह्-वैचित्ये, सू

जिन' कहा जाता है। यहाँ भी जैसे पूर्व कहा था, उसी तरह मोह पदको पलटकर राग, द्वेष, कोध, मान, माया, लोभ, कमं, नोकमं, मन, बचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राएग, रसना, स्प-शंन—ये पद रखकर सोलह सूत्र पढ़ना धीर व्याख्यान करना तथा इसी प्रकार उपदेश कर अन्य भी विचारना।

भ्रव इस निश्चय व्यवहाररूप स्तुतिक भ्रथंको कलशरूप काव्यमें कहते हैं— 'एकत्व' इत्यादि । भ्रयं—शरीर ग्रीर ग्रात्माका व्यवहारनयसे एकत्व है, किन्तु निश्चयनयसे एकत्व नहीं है । इसी कारण शरीरके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुन्ना कहा जाता है, किन्तु निश्चयनयसे नहीं । निश्चयसे तो चैतन्यक स्तवनसे ही चैतन्यका स्तवन होता है । यह चैतन्यका स्तवन तो जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षीएामोह कहतेसे होता है । इस प्रकार यह सिद्ध हुमा कि जो भ्रज्ञानीने तीर्थंकरके स्तवनका प्रश्न किया था, उसका यह नयविभाग द्वारा उत्तर दिया। उसके बलसे भ्रात्मा भौर शरीरका एकत्व निश्चयसे नही है ।

ग्रब फिर इसी ग्रथंके जाननेसे भेदजानकी सिद्धि होती है, ऐसा ग्रथंक्प काव्य कहते हैं—-'इति परिचित' इत्यादि । ग्रथं—इस तरह जिसने वस्तुके यथार्थस्वरूपका परिचय किया है, ऐसे मुनिजनोके द्वारा ग्रात्मा ग्रीर शारीरके एकत्वके नयविभागकी युक्ति द्वारा श्रत्यन्त यानि । प्रनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि । इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः ।

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः नायात्मनीनिश्चया-न्नुःस्तोत्रं व्यवहारतोस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तस्वतः । स्तोत्रं निश्चयतिश्वतो अवति वित्स्तुत्येव सैवं भवे-स्नातस्तीर्थंकरस्तवोत्तरवलादेकत्वमास्मागयोः ॥२०॥

इति परिचिततत्त्वैरात्मकार्यैकतायां नयविभजनयुक्त्यात्यंतमुच्छादितायां। ध्रवत्तरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥२८॥ ॥३३॥

सत्तायां, साध संसिद्धौ, भण-राब्दायं: । **यदिवदरण**ः जितमोहस्य-पष्टी एकः । तु–अध्यय । यदा–अध्यय । क्षीणः–प्रथमा एकः । मोहः–प्रथमा एकः । साधो.–षष्टी एकः । तदा-अध्यय । खलु–अध्यय । क्षीणमोह – प्रथमा एकः । भष्यते–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः भावकर्मलिङ् । स –प्रथमा एकः कर्मवाच्यमें कर्म । निक्वयविद्भि,–नृतीया बहुवचन कर्मवाच्यमे कर्ता ॥३३॥

उच्छदित किये जानेपर निजरसके वेग द्वारा खेंचा हुन्ना एकस्वरूप होकर वह ज्ञान यद्यार्थरूप में किस पुरुषके प्रकट नही होता ग्रम्यांत् ग्रवश्य प्रगट होता ही है।

भावार्थ — निश्चय व्यवहारनयके विभागसे झात्माका झौर परका झत्यन्त भेद जो दिखलाया है, उसको जानकर ऐसा कौन पुरुष है कि जिसके भेदज्ञान नही होगा ? क्योकि ज्ञान अपने स्वरससे झाप प्रपना स्वरूप जानता है। इस प्रकार अप्रतिबुद्धने जो ऐसा कहा था कि हमें तो यह निश्चय है कि जो देह है वही झात्मा है, उसका निराकरण (समाधान) किया।

प्रसंगविवरणः— ग्रनन्तरपूर्वं गाधामं निश्चयस्तुतिके प्रकरणमें भाव्यभावकसंकर दोष दूर करने वाली ढितीय निश्चयस्तुति की गई थी ग्रव भाव्यभावकभावके ग्रभावसे होने वाले क्षीणमोहत्वकी उत्कृष्टता बताने वाली नृतीय निश्चयस्तुति की जा रही है।

तथ्यप्रकाश—१—परमात्मपदके लाभके लियं ग्रनिवारित ४ पौरुषोंका इस निश्चय-स्तुतिके प्रकरणमें वर्णन हुग्रा है—(१) जितेन्द्रिय होना, (२) मोहका तिरस्कार होना, (३) जितमोह होना ग्रीर (४) क्षीणमोह होना । २—यहाँ क्षीणमोह होनेका उपाय स्वभावभावकी निरन्तर हुढ़ भावना होना बताया गया है । ३—जानमे भात्मा व देहकी एकता पूर्णतया नष्ट होनेपर ज्ञान मात्र जाननरूपसे बतंता हुमा प्रकट व प्रगत होता ही है ।

सिद्धान्त—(४) स्वभावभावकी भावनाका निमित्त पाकर भावक मोहकर्म कर्मत्वरहित हो जाता है। (२) घ्रात्मा व देहादि परभावमें एकत्वबुद्धिके पूर्णतया नष्ट होनेपर जाननमात्र बर्तता हुन्ना क्षान विलसित होता है।

हृष्टि— १- शृद्धभावनापेक्ष शृद्ध द्रव्याधिकनय (२४ ब)। २- उपाध्यभावापेक्ष शृद्ध

एवमयमनादिमोहसंतानिक्चिपतात्मश्चरोरैकत्वसंस्कारतयात्यन्तमप्रतिबुद्धोपि प्रसभोजजु-म्भिततत्त्वज्ञानज्योतिर्नेत्रविकारोव प्रकटोद्घाटितपटलष्टसितिप्रतिबुद्धः साक्षात् द्रष्टारं स्वं स्वय-मेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं कि स्यादिति पुच्छिन्नत्यं वाच्यः—

> सञ्चे भावे जम्हा पञ्चक्खाई परेति गादूग् । तह्या पञ्चक्खाग् गागां गायमा मुगोयञ्चं ॥३४॥ चूकि सकत भावोंको, पर हैं यह जानि त्यागना होता । इस कारण निश्चयसे, प्रत्याख्यान जानको जानो ॥३४॥

सर्वात् भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा । तस्मात्प्रत्याख्यान ज्ञानं नियमात् ज्ञातव्यं ॥३४॥

यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोऽत्यानिष्ठलानिषि भावान् भगवज्ज्ञानुद्रव्यं स्वस्वभाव-भावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचच्टे ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पृथ्वात्प्रस्याचच्टे न

नामसंज्ञ- -सब्य, भाव. ज. पर, इति, त. पच्चक्खाण, णाण, णियम । **धातुसंज्ञ-**पडि-आ-क्खा कथने तृनीयगणे उपसर्गादर्थान्तरम्, जाण अवबोधने, मुण ज्ञाने । **प्रातिपदिक** --सर्व, भाव, यत्, पर इति, तत्, प्रत्याख्यान ज्ञान, नियम । मूल**धातु** --प्रति-आ-क्ष्या प्रकथने उपसर्गादर्थपरिवर्तनम्, नि-यम परिवे-

द्रव्यार्थिकनय (२४ छ)।

प्रयोग — इन्द्रियविजय व मोहविजय करनेके लिये एकमात्र चैतन्यस्वभावकी धाराधना का पौरप करना चाहिये ॥३३॥

धागे वहते हैं कि इस तरह यह ग्रज्ञानी जीव धनादिकालीन मोहसंतानसे निरूपित किये गये धात्मा धौर शरीरके एकत्वके संस्कारसे धत्यन्त धप्रतिबृद्ध था, सो ध्रव तत्त्व-ज्ञान स्वरूप ज्योतिके प्रकट होनेसे नेत्रके विकारकी तरह (जैसे किसी पुरुषके नेत्रमें विकार या तब वर्णादिक ध्रन्यथा दीखते थे, जब विकार मिट गया तब जैसेका तैसा दीखने लगा) ध्रच्छी तरह उघड गया है पटलरूप धावरण कर्म जिसका ऐसा प्रतिबृद्ध हुमा तब साक्षात् देखने वाला ध्रपनेको धपनेसे ही जान श्रद्धान कर उसके धानरण करनेका इच्छुक हुधा पूछता है कि इस ध्रात्मारामके ध्रन्य द्रव्योका प्रत्याख्यात (त्यागना) क्या है, उसका समाधान ध्राचार्य करते हैं— [सस्मात्] जिस कारण [सर्वात् मावात्र] ध्रपने सिवाय सभी पदार्थ [परात्र] पर हैं [इति ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [प्रत्याख्याति] त्यागता है [तस्मात्] इस कारण [ज्ञानं] पर हैं यह जानना ही [नियमात्] निश्चयसे [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान है।

तात्पर्य-- ग्रपने ज्ञानमें त्यागरूप ग्रवस्था ही प्रत्याख्यान है ज्ञानका जाननरूप ही

पुनरन्य इत्यात्मिनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवित्तिकर्तृ'त्वव्यपदेशत्वेषि ष्टने, ज्ञा अवबोधने । <mark>पद्यविवरण—सर्वान्-द्वितीया बहुवचन पु</mark>ल्लिग कर्मविशेषण, भावान्-द्वितीया बहु-बचन कर्म, यस्मात्-हेत्वर्षे पंचमी एक०, प्रत्याख्याति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया, परान्-द्वि०

रहने, ग्रहणविकल्पका परिहार हो जावे, ऐसे ज्ञानको निश्चयसे प्रत्याख्यान कहते हैं।

टीकार्थ—जिस कारए। यह जाता द्रव्य भगवान् ध्रात्मा ध्रन्य द्रव्यके स्वभावसे हुए ग्रन्य समस्त परभावोंको ध्रपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे पररूप जानकर त्यागता है, इस कारए। जिसने पहले जाना है, वही पीछे त्याग करता है, दूसरा तो कोई त्यागने वाला नहीं है, ऐसे त्यागभाव ध्रात्मामें ही निश्चित करके, त्यागके समय प्रत्याख्यान करने योग्य परभाव की उपाधिमात्रसे प्रवृत्त त्यागके कर्नु त्वका नाम होनेपर भी परमार्थसे देखा जाय तब परभाव के त्यागके कर्नु त्वका नाम ध्रपनेको नहीं है, स्वयं तो इस नामसे रहित ज्ञानस्वभावसे नहीं छूटा है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा ध्रनुभव करना चाहिये।

सावार्थ-- प्रात्माको परभावके त्यागका कर्तृत्व है, वह नाममात्र है। ग्राप तो ज्ञान-स्वभाव है। परद्रव्यको पर जानो, फिर परभावका ग्रहण नहीं किया, यही त्याग है। ऐसा स्थिर हुमा ज्ञान ही प्रत्याक्यान है, ज्ञानके सिवाय कुछ भी दूसरा भाव नहीं है।

तथ्यप्रकाश-(१) नैमित्तिक भाव जाता भगवान द्यात्माके स्वभावमें व्याप्य न हो सकनेसे परभाव हैं। (२) पर व परभावको पररूप दृढ़तासे जानू तुना ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि श्रात्मा परपदार्थको न ग्रहण करता है, न त्यागता है। (३) जिस परपदार्थको विषयमें यह जीव लगावको कल्पना करता है उसका तो ग्रहण करनेमें नाम लिया जाता है श्रीर जब उस पदार्थके विषयमें लगावको कल्पना नहीं रहती तब उसका त्याग करनेमें नाम लिया जाता है।

सिद्धान्त—(१) यह जीव परद्रव्यको न ग्रहण करता है, न त्यागता है। (२) ग्रात्म- स्वभावमें व्याप्य नहीं होनेसे विकार परभाव हैं, पौद्गणिक है।

हष्टि—१- परद्रव्यादिम्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । २- विवक्षितैकदेश गुद्धनिश्चय- नय (४८) ।

### परमार्थेनाव्यपदेश्यज्ञानस्वभावादप्रच्यवनात्प्रत्याख्यानं ज्ञानमेवेश्यनुभवनीयम् ॥३४॥

बहु०, इति–अव्यय, ज्ञात्वा–असमाप्तिकी क्रिया, तस्मात्–हेरवर्षे पंचमी एक०, प्रत्याख्यानं–प्रथमा एक०, ज्ञानं–प्रथमा एक०, नियमात्–पंचमी एक०, ज्ञातव्यं–प्रथमा एक० कुदन्त क्रिया ॥३४॥

प्रयोग—मैं केवल ज्ञानमात्र हूं, इसी स्वरूपमें जाननका कार्य किया करता हूं, ग्रन्य कुछ नहीं, ऐसी ज्ञानवृत्ति बनानी चाहिये।।३४॥

ग्रागे पूछते हैं कि जाताके प्रत्याख्यानको ज्ञान ही कहा गया है इसका दृष्टान्त क्या है ? उसके उत्तररूप दृष्टान्त दार्ष्टान्तको गाथा द्वारा व्यक्त कर कहते हैं—[यथा नाम] जैसे लोकमें [कोषि पुरुष:] कोई पुरुष [परद्वय्यं इति ज्ञात्वा] परवस्तुको कि यह परवस्तु है ऐसा जान करके [स्यजति] परवस्तुको त्यागता है [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] जानो [सर्वान] सव [परमावान्] परद्वव्योके भावोंको [ज्ञात्वा] ये परभाव है, ऐसा जानकर [विमुश्चित] उनको छोडता है।

तात्पर्य—परद्रव्यमें परत्वके जाननपूर्वक ही परपरिहार होनेके दृष्टांतसे ज्ञाताके वास्त-विक प्रत्याख्यानका समर्थन किया गया है।

टीकार्थ—जैसे कोई पुरुष घोबीके घर दूसरेका वस्त्र लाकर उसे भ्रमसे ग्रापना समक्त भोडकर सो गया। उसके पश्चात् दूसरेने उस वस्त्रका पत्ला पकड़ खीचकर उषाड़कर नंगा किया थ्रोर कहा कि "तू शीघ्र जाग सावधान हो, मेरा वस्त्र बदलेमें थ्रा गया है, सो भेरा मुझे दे" ऐसा बारम्बार वचन कहा। सो सुनता हुआ उस वस्त्रके सब चिह्न देख परीक्षा कर ऐसा जाना कि "वह वस्त्र तो दूसरेका हो है" ऐसा जानकर ज्ञानी हुआ उस दूसरेके कपड़ेको शीघ्र हो त्यागता है। उसी तरह ज्ञानी भी भ्रमसे परद्रव्यके भावोंको ग्रहण कर श्रपने जान श्राटमामें एकहप मानकर सोता है, वेखबर हुआ ग्राप ही से श्रज्ञानी हो रहा है। सो जब श्रीमुक्ते द्वारा परभावका भेदज्ञान कराके एक ग्राटमभाव रूप कराया गया "तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा ग्राटमा एक ज्ञानमात्र है, ऐसे बारम्बार ग्रागमके वाक्य सुनता हुआ समस्त चिह्नोसे श्रच्छी तरह परीक्षा करके निश्चित ये सब परभाव हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी सब परभावोंको तत्काल छोड देता है।

मावार्थ---जब तक परवस्तुको भूलकर ग्रपनी जानता है, तब तक ही ममत्व रहता है ग्रीर जब यथार्थज्ञान हो जानेसे परको पराई जाने, तब दूबरेकी वस्तुसे ममत्व नही रहता।

धव इसी अर्थका कलसरूप काव्य कहते हैं 'ख्रवतरित' इति । अर्थ — यह परभावके स्वामके ष्टशन्तकी दृष्टि जिस तरह पुरानी न पड़े, उस तरह श्रत्यन्त वेगसे जब तक प्रवृत्तिको श्रय ज्ञातुः प्रत्याख्याने को हष्टान्त इत्यत ग्राह-

जह ग्राम कोवि पुरिसो परदव्वमिग्रांति जाग्रिदुं चयदि । तह सक्वे परभवि ग्राऊग्र विमुंचदे ग्राग्री ।।२५।। जैसे कोई पुरुष पर, वस्तुको पर हि जानकर तजता । स्यौं सब परमावोंको, पर जानत विज्ञ है तजता ॥३६॥

यथा नाम कोपि पुरुषः परद्रव्यभिदमिति ज्ञात्वा त्यजित । तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुचित ज्ञानी ।

यथा हि कश्चित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्या परिधाय शयानः स्वयमञ्जानी सन्नत्येन तदंचलमालंब्य बलान्नम्नीकियमाएगो मंध्रु प्रतिबुध्यस्वापंय परिव-तितमेतद्वदस्त्रं मामकमित्यसकृद्वाक्यं श्रुण्वन्नखिलैश्चिन्हैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचित तच्चीवरमचिरान् तथा ज्ञातापि संभ्रांत्या परकीयान्भावानादायात्मीय-

नामसंत्र—जह, णाम, क, वि. पुरिस, परदञ्व, इम, इति तह, सञ्ब, परभाव, णाणि । धातुसंत्र—जाण अवबोधने, च्चय त्याने, वि-मुच त्याने तृतियगणे । प्रातिपदिक —यदा, नामन्, किम्, अपि, पुरुष, परहृध्य, इदम्, इति, तथा, सवं, परभाव, ज्ञानिन् । मुलाबातु— इ गती, ज्ञा अवबोधने, त्यज हानो वि-मुच्लू मोहाणे । पदिवरण—यथा—अव्यय, नाम—प्रथमा एकः या अव्यय, कः—प्रथमा एकः, अपि—अव्यय,
प्राप्त न हो; उसके पहले हो तत्काल सकल प्रन्य भावोसे रहित ग्राप हो यह ग्रनुभूति प्रकट हो जाती है ।

भावार्थ — यह परभावके त्यागका दृष्टान्त कहा, उसपर दृष्टि पड़े, उससे पहले सब ग्रन्य भावोंसे रहित ग्रपने स्वरूपका श्रनुभव तो तत्काल हो ही जाता है, क्योकि यह प्रसिद्ध है कि जब वस्तुको परकी जान ली, तब उसके पश्चात् ममत्व नही रहता।

प्रसंगविवरण्— धनन्तरपूर्व गाथामे ज्ञानका प्रत्याख्यान बताया गया था, ध्रव उसी विषयको हष्टान्त द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं।

तथ्यप्रकाश—(१) परकीयभावोंमें बात्मीय प्रतिपत्ति होना व्यामोह है। (२) ब्रात्मा के सनातन ब्रसाधारण चित्रसे भिन्न नैमित्तिक चिन्न परभाव है।

सिद्धान्त— १- प्रत्य वस्तुमें घात्माका घारोपण करना उपचार है, मिथ्या है। (२) ग्रात्माके ग्रसाधारण शाखन गुणोंसे घात्माका परिचय पाना समीचीन उपाय है।

दृष्टि—(१) संधिलष्ट विजात्युपचिरित झसद्भूत व्यवहार व असंधिलष्ट विजात्युपचिरित झसद्भूतव्यवहार (१२३, १२४)। २ – झमेद परमशुद्धिनश्चयनय, सभेद परमशुद्धिनश्चयनय (४४, ४४)।

प्रयोग — संश्लिष्ट व ग्रसंश्लिष्ट सब पर व परभावोसे विविक्त सहजपरमात्मतत्त्वका

प्रतिपच्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुणा परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो संसु प्रतिबुध्यस्वैकः खल्वयमात्मेत्यसकृच्छीतं वावयं भ्रष्णवक्रखिलिक्षन्हैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेठे परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुंचित सर्वात्परभावानिचरात् ।

श्रवतरति न यावद् वृत्तिमत्यंतवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टांतदृष्टिः । मटिति सकलभावेरन्यदीर्थीवमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविबैभूव ॥२९॥३५॥

पुरुष:-प्रथमा एक० कर्ता, परद्वव्यम्-प्रथमा एक० इदम्-प्रथमा एक०, इति-अव्यय कारवा-असमाप्तिकी किया, त्यजति-वर्तमान नट् अन्य पुरुष एक० किया, तथा-अव्यय, सर्वान्-द्वितीया बहु०, परभावान्-द्वि० बहु०, ज्ञात्वा-असमाप्तिकी किया, विमुवति-वर्तमान नट् अन्य पुरुष एक० त्रिया, क्वानी-प्रथमा एक० कर्ती ।।३४।।

भेदिविधिमे ज्ञान दर्शनादि गुणोरूप व अभेदिविधिमें चैतन्यस्वरूपमात्र अपनेमे अपनेको अनुभवना चाहिये ॥२४॥

ग्रागे इस अनुभूतिसे परभावका भेदज्ञान किस तरह हुगा, ऐसी ग्रागंका करके प्रथम भावक जो मोहकर्मके उदयरूप भाव, उनके भेदज्ञानक। प्रकार कहते है—[बुध्यते] जो ऐसा जाने कि [मोहः सम कोषि नास्ति] मंह मेरा कोई भी सम्बन्धी नहीं [एकः उपयोग एव ग्रहों] एक उपयोग ही मैं हु [तं] ऐसे जाननेको [समयस्य] सिद्धान्तके ग्रथवा स्व-परस्वरूप के [विज्ञायकाः] जानने वाले [मोहनिर्मत्वं] मोहसे निर्ममत्व [विव्हति] समऋते हैं, कहते हैं।

तात्पर्य - मोहशून्य उपयोगमात्र ग्रंतस्तत्त्वके जाननहारको मोहनिर्मम कहते है ।

दीकार्थ— में सत्यार्थरूपसे ऐसा जानता हूं कि यह मोह है, वह मेरा कुछ भी नहीं लगता है। निश्चयसे इस मेरे अनुभवमे फल देनेकी सामर्थ्य द्वारा प्रकट होकर भावकरूप हुए पुद्गलद्वस्य परमार्थसे परके भावके भावसे भाव्य नहीं कर सकते। यहीं यह समस्ता कि स्वयमेव सब वस्तुम्रोके प्रकाश करनेमे चतुर विकासहूप हुई ग्रीर जिसमें निरंतर हमेशा प्रताप सम्पदा पायी जाती है, ऐसी चैतन्यशक्ति, उस मात्र स्वभावभाव द्वारा भगवान मात्रमाको ही जाना जाता है कि मै परमार्थसे एक चित्शक्तिमात्र हूं। इस कारए। यद्यपि सब द्रम्थोंके परस्पर साधारए। एक चेत्रावगाह होनेसे मेरा ग्रात्मा जड़के साथ श्रीखण्डको तरह एकमेक हो रहा है तो भी श्रीखण्डको तरह स्पष्ट स्वदमान स्वादभेदके कारए। मोहके प्रति में निर्मम हो हूं, क्योंकि यह ग्रात्मा सदाकाल हो ग्रपने एकस्पताको प्राप्त हुम्रा ग्रपने स्वभावरूप समय महलमें विराज रहा है। इस तरह भावकभावरूप गोहके उदयसे भेदजान हुमा जानना।

भावार्थ- मोहकर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, इसका उदित कलुष (मलिन) भाव भी पुद्-

भ्रय कथमनुमुतेः परमाविविवेको मृत इत्याशंक्य मावकमाविविकप्रकारमाह— ग्रात्थि मम को वि मोहो बुज्मादि उवञ्चोग एव ञ्राहमिक्को । तं मोहग्रिम्ममतं समयस्स वियागाया विति ॥ ३६॥ मोह न भेरा कुछ है, मैं तो उपयोगमात्र एकाकी ।

यों जाने उसको मुनि, मोहनिर्ममत्व कहते हैं ॥३६॥

नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः । त मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः विद्यति ॥३६॥ इह खलु फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गणत्रव्येगाभिनिर्वत्येमानष्टंकोस्कीर्गोकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावियतुम्बन्नयत्वात्कतमोपि न नाम मम
मोहोस्ति किचैतत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेण्
स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते । यत्किलाहं खल्वेकः ततः समस्तद्वव्याणां परस्परसाधारिणावगाहस्य निवारयितुमश्रव्यत्वान्मिज्ञतावस्थायामिप दिधखंडावस्थायामिव परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वोस्मि । सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् ।

इतीत्यं भावकभावविवेको भूतः ।

नामसंस—ण, अम्ह, क, वि, मोह, उवओग, एव, अम्ह, इक्क, त, मोहणिम्ममत्त, समय, विया-णय । **धातुसंज्ञ**—अस सत्तायां, बुज्भः अवगमने, विद ज्ञाते, वि-जाण अवबोधने । प्रातिषदिक— न, अम्मद, किम, अपि, मोह, उपयोग, एव, तत्, मोहनिर्मत्त्व, समय, विज्ञायक । भूतधातु—अस सुवि, सुह वैचित्ये, बुध अवगमने, उप-युजिर् योगे, विद ज्ञाने । पदिवदरण—न–अञ्चय । अस्ति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक-

गलका विकार है, यही भावकका भाव है। जब यह चैतन्यके उपयोगके अनुभवमे आता है, तब उपयोग भी विकारी हुआ रागादिरूप मिलन दोखता है। और जब इसका भेदजान होवे कि चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदशंनोपयोग मात्र है तथा यह कलुषता रागद्वेष मोहरूप है, और वह कलुषता इत्यक्मंरूप जड़ पुद्गलद्वत्यकी है, ऐसा भेदज्ञान हो जाय तब भावकभाव जो इत्यक्मंरूप मोहके भाव उनसे भेद श्रवश्य हो सकता है और आरत्मा भी अपने चैतन्यके अनुभवरूप होगा।

धव इस अर्थंका कलशारूप काव्य कहते हैं 'सर्वेतः' इत्यादि । धर्षं—में सवीग अपने निजरसरूप चैतन्यके परिएमनसे पूर्ण भाव वाले एक अपने आपको यहाँ स्वयं अनुभवता हूं, इसी कारण यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता अर्थात् इसका और मेरा कुछ भी नाता नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्यका समूहरूप तेज पुंजका निधि हूं। इस तरह आन्तरिक भावकभावका अनुभव करे। इसी प्रकार गायामें जो मोहपद है, उसे पलटकर राग, हेय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, झाए, रसना, स्पर्णन—ये सोलह पृथक्-

सर्वेतः स्वरसिनर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं । नास्ति नास्ति मम कश्वन मोहः शुद्धचिद्वनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥ एवमेव च मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषकोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्र-

चक्षुप्रांगिरसनस्पर्शनसुत्राणि घोडश व्याख्येयानि । ग्रनया दिशान्यान्याप्युह्यानि ।।३६।।

चचन किया । मस–पष्टी एक० । कः-पुल्लिग प्रथमा एक० । अपि-अब्यय । मोह.–प्रथमा एक० । बुष्यते– वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० दिवादि किया । उपयोग'–प्रथमा एक० । एव–अब्यय । अहं–प्रथमा एक० । एकः–प्रथमा एक० । तं–द्वितीया एक० । मोहनिर्ममत्व–द्वितीया एक० । समयस्य–पष्टी ए० । विज्ञायकाः– प्रथमा बहु० कर्ता या कर्तृ विशेषण । विदन्ति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन किया ॥३६॥

पुषक् सोलह गाथा सूत्रों द्वारा व्याख्यान करना श्रीर इसी उपदेशसे श्रन्य भी विचार लेना।

प्रसंगविवरण्—इस स्थलमें निष्चयस्तुतिसे सम्बंधित परभावके विवेककी बात चल रही थी। श्रनन्तरपूर्व गाथामें दृष्टान्तपूर्वक परभाविववेकके परिष्णामकी बात कही थी। श्रव इस गाथामे परभावसे विवेक करनेके याने जुदा होनेके उपायके निर्देशनमें भावकभावके विवेक की रीति बताई गई है।

तथ्यप्रकाश—(१) द्रव्यमोह उपादानतया भावक पुद्गलद्रव्यके द्वारा रचा गया है। (२) भावमोह भावक पुद्गलद्रव्यके द्रव्यमोहका प्रतिफलन होनेसे नैमित्तिक है। (३) द्रव्यमोह तो उपादानतया प्रकट परभाव है। (४) भावमोह नैमित्तिक होनेसे परभाव है। (४) प्रत्येक पदार्थ सदाकाल ही ग्रपने ग्रापके स्वरूपमें ही रहा करता है।

सिद्धान्त —(१) जीवदशा व पुद्गलदशामें परस्पर निमित्तर्नीमित्तिक भाव होनेसे द्रव्यमोह भी नैमित्तिक है व भावमोह भी नैमित्तिक है। (२) निमित्त व नैमित्तिकका परिचय दोनोंको परभाव नानकर उनका घ्रपोहन करके शुद्ध द्रव्यका उपादान करनेके लिये है।

हष्टि—१− उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । २− विवक्षितैकदेशशुद्ध-निश्चयनय (४८) ।

प्रयोग—द्रव्यमोह, भावमोह व भावमोहके ब्राक्षयभूत विषयसंग इन सबसे विभक्त चित्रशक्ति मात्र में सहज परमात्मतत्त्व हूं, ऐसी ब्रन्तः क्राराधना रहनी चाहिये ।।३६॥

द्यागे ज्ञेयभावसे भेदकान करनेकी रीति बतलाते हैं—[बुध्यते] ऐसा जाने कि [धर्मा-दयः] ये धर्म झादि द्रव्य [मम न सन्ति] मेरे कुछ भी नहीं लगते [झहं] में तो [एक उप-योग एव] एक उपयोग ही हूं [तं] ऐसा जाननेको [समयस्य विज्ञायकाः] सिद्धान्त व स्व-परसमयस्य समयके जानने वाले [धर्मिनमंमस्य] धर्मेद्रव्यसे निर्ममस्य [विन्दन्ति] कहते हैं।

तात्पर्य-ग्रपनेको धर्मादि द्रव्योसे ग्रत्यन्त विविक्त परखकर एक उपयोगमात्र श्रन्त-

#### म्रथ ज्ञेयमावविवेकप्रकारमाह---

# गात्थि मम धम्म आदी बुज्मति उवत्रोग एव अहमिक्को । तं धम्मिण्मिमतं समयस्स वियाण्या विति ॥ ३७ ॥

धर्मादि पर न मेरे, मैं तो उपयोगमात्र एकाकी । यों जाने उसको मुनि, धर्मनिर्ममस्य कहते हैं ॥३७॥

न सन्ति मम धर्मादयो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः । तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका विदन्ति ॥३७॥

ग्रमूनि हि धर्माधर्माकाणकालपुद्गलजीवांतराणि स्वरसविजृम्भितानिवारितप्रसरविण्य-घरमरअचंडचिन्मात्रशक्तिकविल्तियारयंतमंतर्मग्नानीवात्मिन प्रकाशमानानि टंकोत्कीर्णेकश्राय-कस्वभावत्वेन तत्त्वतींतस्तरवस्य तदितिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्वकपतां परित्यक्तुम-शक्यत्वात्र नाम मम संति । किचैतस्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत्त्वत एवैकमनाकुलमात्मानं

नामसंज्ञ ण, अस्ह, धम्मआदि, उवओग, अस्ह, इक्क, त, धम्मणिम्ममत्त, समय, वियाणय। धातुसंज्ञ- अस्स सत्ताया, बुज्भ अवगमने, विद ज्ञाने। प्रातिपविक-न, अस्मद, एक, तत्, धर्मनिर्ममत्व, समय, विज्ञावक। मूलधातु—अस अति, बुध अक्गमने, विद ज्ञाने। पविवदरण—न-अब्यय अस्ति-वर्त-स्त्तत्वक ज्ञाननहारको धर्मद्रव्यादिनिर्मम कहते है।

टीकार्यं— अपने निजरससे प्रकट ध्रोर निवारण नहीं किया जाय ऐसा जिसका फैलाव है तथा समस्त पदार्थों के ग्रसनेका जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मात्रशक्ति द्वारा ग्रासीभूत होनेसे अत्यन्त निमन्तकी तरह आत्मामं प्रकाशमान जो धर्म, अ्रथमं, आकाण, काल, पुद्गल व अन्य जोव ये समस्त परद्रव्य मेरे कुछ नहीं है। क्यों कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावक्एसे परमार्थतः अन्तरंग तस्व तो में हूं और वे परद्वव्य उस मेरे स्वभावकी भिन्न होनेके कारण परमार्थसे बाह्य तस्वरूप छोड़नेको असमर्थ है। यहाँ ऐसा समक्ता कि यह आत्मा चैतन्यमें आप ही उपगुक्त हुमा परमार्थसे निराकुल एक आत्माको ही अनुभवता हुमा भगवान आत्मा ही जाना जाता है कि मैं प्रकट निश्चस्य एक ही हूं। इस कारण क्रेयज्ञायकभावमात्र से उपजात परद्वव्योसे परस्पर मिलन होनेपर भी प्रकट स्वादमें आते हुए स्वभावकेदिक कारण धर्म, अधर्म, आकाण, काल, पुद्गल व अन्य जीवोंके प्रति में निर्मम हूं। क्योंकि सदाकाल ही अपने एक्त्वमे शास होनेसे पदार्थोंकी ऐसी ही व्यवस्था है कि अपने स्वभावको कोई नहीं छोड़ता। ऐसा यो जेवभावोंसे भेदजान हुमा।

यहाँपर इसी ग्रर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं—'इस्ति सिति' इत्यादि । प्रयं — इस तरह पूर्वकियत रीतिसे भावकभावोंसे धीर ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान होनेपर सभी धन्य भावोंसे जब कलयन् भगवानात्मैववाबुध्यते । यत्किलाहं स्वत्वेकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसं-वलनेपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया घर्माघर्माकाणकाजपुद्गलजीवांतराणि प्रति निर्ममत्वो-स्मि । सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् इतीत्यं ज्ञेयभावविवेको भूतः ।

इति सति सह सर्वेरन्यभावैविवेके स्वयमयमुपयोगो विश्वदात्मानमेकः । प्रकटितपरमार्थेदेशनेकानवृत्तैः कृतपरिरातिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥ ॥३७॥

मान लट् अन्य पुरुष एक० किया, मम-पश्टी एक०, धर्मादय-प्रयमा बहु०, बुध्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया दिवादिगणे, उपयोग-प्रयमा ए०, एव-अध्यय, अहं-प्रथमा एक०, एकः-प्रथमा एक०, त-हितीया ए०, धर्मनिर्मसल-द्वि० एक०, समयस्य-पष्टी एक०, विकायकाः-प्रथमा बहु०, विदन्ति-वर्त-मान लट् अन्य पुरुष बहु० किया ॥३०॥

भिन्नता हुई, तब यह उपयोग स्वयं ही अपने एक बात्माको ही धारता हुआ, जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे जो सम्यर्थकंन, ज्ञान, चारित्र उनक्ष्य जिसने परिएामन किया है ऐसा होना हुआ अपने प्रात्मा रूपो बाग (क्रीड़ावन) में प्रवृत्ति करता है, अन्य जगह नहीं जाता। भाषार्थ—सब परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भाषींसे जब भेद जाना, तब उपयोगको रमने के लिए अपना आत्मा ही रहा, दूसरा स्थान नहीं रहा। इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र स एकरूप हुए आ जानी आत्मामें ही रमए करता है, अन्यत्र नहीं।

प्रसंगविवरण—धनन्तरपूर्व गायामें भावकभावके विवेकका प्रकार बताया था, स्रब निष्ययस्तुतिके प्रकरणसे सम्बंधित जेयभावके विवेकका प्रकार बताया जा रहा है।

तथ्यप्रकाश—(१) एक घमंद्रव्य, एक प्रधमंद्रव्य, एक प्राकाशद्रव्य, घसंस्थात काल-द्रव्य, अनंत पुद्गलद्रव्य व स्रनंत जीवांतर इनका एक ज्ञाता जीवके साथ मात्र जेयजायक संबंध है। (२) ज्ञाता अन्तस्तत्त्व है, ज्ञेय बहिस्तत्व है। (३) अत्येक पदार्थ अपने-प्रपने स्वरूपके एकत्वमे प्राप्त है, भ्रतः किसी भी पदार्थका दूसरा कुछ भी सम्बंधी नहीं है।

सिद्धान्त—(१) ज्ञाताका ज्ञेयोके साथ ज्ञेयज्ञायक सम्बंब है। (२) प्रत्येक पदार्थं ग्रपने स्वरूपके एकत्वमें प्राप्त है ग्रन्य सबसे विभक्त है।

दृष्टि— १- स्वजातिविजात्यसद्भूतव्यवहार (६६) । २- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यान्यकत्व, परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याण्यकत्वय (२८, २६)।

प्रयोग—मुक्त ज्योतिस्वरूपका स्वभाव है कि जो सत् है तद्विषयक जानन परिरामन चलता है, किन्तु बाह्य ज्ञेयसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं और तद्विषयक प्रतिभास भी घोषाधिक. है, में प्रतिभासमात्रस्वभावी हूं, घतः मैं अपनेमे अपना जानन बर्तता हुमा रहूं ऐसा अन्तः पौरुष करना चाहिये ॥३७॥ ब्रथंवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिरातस्यास्यात्मनः कोहक् स्वरूपसंचेतनं मवतीत्यावेदयन्तुपसंहरति— अहमिक्को खलु सुद्धो दंसगा्गागामहश्चो सदारूवी । गा्वि अत्थि मज्भः किंचिवि अग्गां परमाग्रामित्तंपि ॥३८॥ मैं एक शुद्ध चिन्मय, श्वचि दर्शनज्ञानमय श्रष्ट्यो है ।

में एक शुद्ध चिन्मय, शुचि दशेनज्ञानमय श्ररूपी हूँ। श्रन्य परमाण्य तक मी, मेरा कुछ भी नहीं होता ॥३८॥

बहमेकः खलु गुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी। नाप्यस्ति मम किचिदप्यन्यस्परमागुमात्रमपि ॥३८॥
यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमप्रतिबुद्धः सन् निर्विष्णेन गुरुणानवरतं प्रतिबोध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलिवन्यस्तिबस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुवर्यं च सम्यगेकात्मारामो भूतः स खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्षं चिन्मानं

प्रयोतिः। समस्तक्रमाक्रमप्रवर्त्तमानच्यावहारिकभावैश्विनमात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेको नारकादिजीवविशेषाजीवपृण्यपापास्रवसंवरनिर्जरावंधमोक्षलक्षराध्यावहारिकनवतत्वेभ्यप्टंकोरकोर्गक्जा-

नासंज्ञ अन्ह, इक्क, खलु, सुढ़, दसणणाणमहल, सदा, अस्वि, ण, वि, अन्ह, किचि, वि, अण्ण, परमाण्यामत, पि। धालुसंक सुक्क शोके, अस सत्तायां, देत दर्शनायां। प्रात्तिपदिक अस्पद, एक, खलु, पुरु ती जाएक के उत्तर पुरु के अस सत्तायां, देत दर्शनायां। प्रात्तिपदिक अस्पद, एक, खलु, पुरु ती जाएक के उत्तर पुरु के अस्पद एक, खलु, पुरु ती जाएक के उत्तर पुरु के स्वर्ध हो। ऐसे सबसे पुषक् स्वरूपका अनुभव करता हुआ में प्रताप सहित हूं। ऐसे प्रताप रूप हुए मुक्तमें बाह्य अनेक प्रकार स्वरूपकी सम्पदाक्षे समस्त परद्वव्य स्फुरायमान है तो भी परमाणु-मात्र द्वव्य भी मुक्ते आदिमीय रूप नही प्रतिभासित होता जिससे कि मेरे भावकरूपसे तथा जेयरूपसे एक होकर फिर मोह उत्पन्त करे। क्योंकि मेरे निज रससे ही ऐसा महान् ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसने मोहको मूलसे उत्पाद कर दूर किया है, जो फिर उसका अंकुर न उपजे ऐसा नाश किया है।

मावार्थ—यह झात्मा ब्रनादिकालसे लेकर मोहके उदयसे ब्रज्ञानी था, सो श्रीगुरुके उपदेशसे भौर अपनी म्रच्छी होनहारसे ज्ञानी हुमा, अपने स्वरूपको परमार्थसे जाना कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ग्रब्धणी हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ। ऐसा अन्तस्तन्व जाननेसे मोहका समूल नाश हुमा, भावकभावसे भौर ज्ञेयभावसे भेदज्ञान हुमा, स्वरूपसम्पदा अनुभवमे ख्राई, तब फिर मोह क्यों उत्पन्न होगा?

श्रव जिस श्रात्माका श्रनुभव हुमा, उसकी महिमा श्राचार्य कहकर श्राणीवांद देते हैं कि ऐसे ज्ञानस्वरूप श्रात्मामें समस्त लोक मग्न होवे 'मक्कंतु' इत्यादि । श्रवं—यह ज्ञानसमुद्र भगवान् श्रात्मा विश्रमरूप चादरको शक्तिसे ड्रुबोकर (दूर कर) श्राप सर्वांग प्रकट हुमा है सो श्रव समस्त लोक इसके शांतरसमें एक ही समय श्रविशयसे मग्न होवे । जो शांतरस समस्त

यकस्वभावभावेन।स्यंतविविक्तत्वाच्छुद्धः । चिन्मात्रतथा सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणा-दृर्णनज्ञानमयः स्पर्णरसगंघवर्णनिमित्तसंवेदनपरिण्यत्तेषि स्पर्णादिरूपेणः स्वयमपरिण्यानात्पर-मार्थतः सदैवारूपीति प्रत्यगहं स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतष्टव सम बर्हिविचित्र-

शुद्ध, दर्शनज्ञानमय, सदा, अरूपिन, न, अपि, मम किचित्, अपि, अन्यत्, परमासुमात्र, अपि । **मूलघातु** शुघ होचे, हतिर् प्रेक्षणे, ज्ञा अवदोषने । **पदिवरण**—अहं-प्रथमा एक० । एक.–प्रथमा एक० । खलु-

लोक पर्यंत उछल रहा है।

भावार्थ — जैसे समुद्रकी झाड़ में कुछ थ्रा जाय तब जल नही दिखता और जब आड़ दूर हो जाय तब प्रकट दीखता हुया लोकको प्रेरणा योग्य हो जाता है कि इस जलमें सब लोक स्नान करो। उसी तरह यह झात्मा विश्रम द्वारा आच्छादित था, तब इसका रूप नहीं दीखता था, जब विश्रम दूर हुया, तब यथार्थ स्वरूप प्रकट हुया। अब इसके वीतरागिकान रूप शान्तरसमें एक कालमें सब लोक मग्न हो जात्रो, ऐसी आचार्यने प्रेरणा की है ध्रयवा जब झात्माका अज्ञान दूर हो जाता है, तब केवलनान प्रकट होता है, और तब समस्त लोकमें ठहरे हुए पदार्थ एक ही समय ज्ञानमें ध्राकर भलकते है, उसकी सब लोक देखो।

इस ग्रंथका ग्रामय अलंकार द्वारा नाटकरूपमें देखनेसे भाव सुगम हो जाता है। जैसे नाटकमे पहले रंगभूमि रची जाती है, वहाँ देखने वाला नायक तथा सभा होती है भीर नृत्य करने वाले होते हैं, वे ग्रनेक स्वांग रचते हैं तथा श्रृङ्कारादिक ग्राठ रसोंका रूप दिखलाते हैं उस जगह श्रृङ्कार, हास्य, रोद, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स, ग्रद्भुत—ये ग्राठ लौकिक रस है। नाटकमे इनका ही ग्रधिकार है। नवमा मान्तरस है, वह लोकोत्तर है। इन रसोंके स्थायीभाव, सात्विकभाव, ग्रुम्भाविवभाव, व्यभिचारीभाव ग्रीर इनकी हिष्ट ग्रादिका विशेष वर्णान रसग्रंथोमें है वहाँसे जानना, किन्तु सामान्यपनेसे रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमें जो ज्ञेय ग्राया उससे ज्ञान तदाकार हो जाय, उसमें पुरुषका भाव लीन हो जाय ग्रन्थ ज्ञेयकी इच्छा न रहे वह रस है। सो नृत्य करने वाले नृत्यमे इन ग्राठ रसोंका रूप दिखलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पहले रंगभूमि स्थल कहा, वहाँ नृत्य करने वाले जीव ग्रजीव पदार्थ हैं भौर दोनोंकी एकरूपता व कनुंकर्मत्व ग्रादि उनके स्वांग हैं। उनमें परस्पर ग्रनेक रूप होते हैं, वे ग्राठ रसरूप होकर परिएात होते हैं, ग्रही नृत्य है। वहाँ देखने वाला सम्यन्दृष्टि जीव ग्रजीवके भिन्न स्वरूपको जानकर शान्तरसमें ही मान है ग्रीर मिथ्यादृष्टि ग्राएो जीव ग्रजीवको भेद नहीं जानते, इसलिए इन स्वांगोंको सन्वा जानकर हनमें लीन हो जाते हैं। उनको सम्यग्रहृष्ट ग्रुष्ठा जीव ग्रजीवको भेद नहीं जानते, इसलिए इन स्वांगोंको सम्बन्ध पाति हैं। उनको सम्यग्रहृष्ट ग्रावे दिखलात हो जाते हैं। उनको सम्यग्रहृष्ट ग्रावे विस्वाव वालकर ग्रान स्वांगोंको सन्वा जानकर शान्तरसमें ही ग्रावे हैं। उनको सम्यग्रहृष्ट ग्रावे विस्वाव वालकर ग्रावे हो हो स्वांगोंको सम्बन्ध जाते हैं। उनको सम्यग्रहृष्टि ग्रवांगोंको सम्बन्ध वालकर, जनका भ्रम मेटकर ग्रीर ग्रावे

स्वरूपसंपदा विश्वे परिस्फुरत्यिप न किंचनाप्यन्यत्परमागुमात्रमप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति । यद्भावक्त्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति स्वरसत एवापुनःप्रादुर्भावाय समूलं मोहमुन्सूल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात् ।

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका ध्रालोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः । ग्राप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिग्रीं भरेण श्रोत्मम एष भगवानवबोर्घाष्ठुः ॥३२॥ ॥३८॥ इति श्रीसमयसारव्यास्यायामात्मस्याती 'पूर्वरंगः' समाप्तः ।

अव्ययः । शुद्ध-प्रथमा एक० । दर्शनज्ञानमय-प्रथमा एक० । सदा-अव्ययः । अरुपी-प्रथमा एक० । न-अव्ययः । अस्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया । मम-षष्टी एक० । किचित्-अव्ययः । अन्यत्-प्रथमा एक० । अपि-अव्ययः । अन्यत्-प्रथमा एक० । परमासुमात्र-प्रथमा एकवचनः । अपि-अव्ययः ।।३८।।

रसमे उन्हें लीन कर सम्यग्दृष्टि बनाता है। उसकी सूचनारूप रंगभूमिक धन्तमे धावार्यने "मफ्जंतु" इत्यादि क्लोक जो रचा है, वह ध्रव धागे जीव घ्रजीवके एकत्वका स्वांग वर्णन करेंगे इसकी सूचनारूप है। इस प्रकार यहाँ तक रंगभूमिका वर्णन किया।

प्रसंगविवरण-—वर्तमान निश्चयस्तुतिके प्रकरणमें धन्नमें यह सिद्ध किया गया था कि ग्रात्माका दर्शन, ज्ञान, चारित्रमे परिणत होनेका वर्णन करना सत्य स्तवन है। श्रव यहाँ यह बता रहे है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्रमें परिणत हुये ग्रात्माको कैसा स्वरूपसंचितन होता है।

तथ्यप्रकाश—(१) मोहोन्मत्त जीव ग्रस्यस्त ग्रवितबुद्ध होता है। (२) प्रैं स्तरतस्तव तो सदा ग्रन्तः है, उसकी सुष होना ही ग्रास्मलाभ है। (३) प्रनन्तगुरापर्याधारमकता विदित हांने पर भी ग्रास्मा चैतन्यमात्र स्वरूपमें ग्रभेद होनेसे एक है। (४) जायकस्वभावमात्र होनेसे ग्रनेक विष पर्याय व पुण्य-पापादि तस्वोसे निराला होनेके कारण ग्रास्मा ग्रुद है। (४) सामान्य-विशेषारमक प्रतिभासस्वरूप होनेसे ग्रास्मा दर्गनज्ञानम्य है। (६) रूपी पदार्थ भी ज्ञेय हो तो भी कभी भी रूपादिरूप न होनेसे ग्रास्मा ग्ररूपी है। (७) जानोको कुछ भी ग्रन्य इन्य ग्रास्मीय रूपसे विदित ही नही होता सो कोई भी ग्रन्य इन्य भावकरूपसे या ज्ञेयरूपसे एकरूप हो ही नही सकता, ग्रदः मोहकी उत्पत्ति ससंभव है।

सिद्धान्त—(१) घातमा स्वकीयचैतन्यस्वरूपमें ग्रभेद होनेसे ग्रखण्ड एक है। (२) ग्रात्मा सर्वेविकल्पोसे विविक्त होनेसे शुद्ध है।

हाय-१- परमशुद्धनिश्चयनय (४४) । २- शुद्धनय (४६) ।

प्रयोग—ग्रपनेको ग्ररूपी व एक निरखकर सर्व विकल्पोसे परे होकर शुद्ध प्रतिभास-मात्र अनुभवना चाहिये ॥३८॥

इस प्रकार समयसारव्याख्या ब्रात्मख्यातिमें 'पूर्व रंग' समाप्त हुन्ना ।

## जीवाजीवाधिकारः

### श्रय जीवाजीवावेकीमृतौ प्रविशतः।

जीवाजीविवेकपुष्कलहशा प्रत्याययत्पार्यदानासंसारनिबद्धवंचनिविधध्वंसाद्विशुद्ध स्फुटन् । मात्माराममनंतधाममहसाध्यत्रेण नित्योदितं धोरोदात्तमनाकुलं विलमति ज्ञानं मनो ह्वादयन् ॥३३॥

अप्पाण्मयण्तां मृढा दु परप्वादिणों केई ।
जीवं अज्भवसाणं कम्मं च तहा पर्क्विति ॥३६॥
अवरं यज्भवसाणे-सु तिव्वमंदाणुभागगं जीवं ।
मग्णंति तहा अवरं णोकम्मं चावि जीवोत्ति ॥४०॥
कम्मम्सुद्यं जीव अवरं कम्माणुभागमिन्छंति ।
तिव्वतण्मंदत्तण्मुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥
जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि स्तु केवि जीविमन्छंति ।
अवरं संजोगेण दु कम्माणं जीविमिन्छंति ॥४२॥
एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।
ते ण परमहवाई णिन्छ्यवाईहिं णिद्दिहा ॥४३॥
प्राप्ता न जानि मोही, बहुतेरे परको प्राप्ता कहते ।
प्राप्ता न जानि मोही, बहुतेरे परको प्राप्ता कहते ।
प्राप्ता न जानि मोही, बहुतेरे परको प्राप्ता कहते ।

नामसंज्ञ -अप्प, अयाणन, मूत्र, दु, परप्पवादि, केई, जीव, अञ्कतसाण, कम्म, च, तहा, अवर, अञ्कतसाण, तिब्बमदासुभागग, जीव, तहा, अवर, णोकम्म, च, अवि, जीव, इत्ति, कम्म, उदय, जीव, कम्मासुभाग, तिब्बत्तणमदत्तणगुण, ज, त, जीव, जीव, कम्म, उहय, दु, वि, खलु, क, वि, जीव, अवर,

ग्रागे जीवद्रव्य ग्रीर ग्रजीवद्रव्य ये दोनों एक होकर रंगभूमिमे प्रवेश करते हैं। इस के प्रारंभमें मंगलका ग्रभिप्राय लेकर ग्राचार्य ज्ञानकी प्रशंसा करते हैं कि जो सब वस्तुग्रोंका जानने वाला यह ज्ञान है, वह जीव ग्रजीवके सब स्वांगोको श्रक्छी प्रकार पहचानता है, ऐसा सम्यग्नान प्रकट होता है। इसीके ग्रथंरूप श्लोक कहते हैं— 'जीवाजीव' इत्यादि।

म्रायं—ज्ञान है वह मनको झानंदरूप करता हुमा प्रगट होता है। वह जीव स्रजीवक स्वांगको देखने वाले महान् पुरुषोंको जीव भ्रजीवका भेद देखने वाली बड़ी उज्ज्वल निर्दोष दृष्टिसे भिन्न द्रम्यकी प्रतीति कराता है, भ्रनादि संसारसे जिनका बंघन दृढ़ बँघा हुम्रा है, ऐसे कइ झध्यवसानोंमें, जीव कहें तीव्रमंदफलतिको । कोई झात्मा माने, इन नाना रूप देहोंको ॥४०॥ कोई कमोंदयको, जीव कहें कमैपाक सुज-दुखको । तीव्र मंद झंशोंमें, जो नाना झनुमवा जाता ॥४१॥ जीव कमें दोनोंको, मिला हुआ कोई जीवको जाने । झष्टकमें संयोग हि, कितने ही जीवको मानें ॥४२॥ ऐसे नाना दुमेंति, परतत्त्वोंको हि झात्मा कहते । वे न परमार्थवादो, ऐसा तत्त्वज्ञ दशति ॥४३॥

आत्मानमजानंतो मुढास्तु परात्मवादिनः केचित् । जीवमध्यवसानं कमं च तथा प्ररूपयाँन ॥३६॥ अपरेऽध्यवसानेषु तीवमदानुभागग जीव । मन्यते तथाऽपरे नीकमं चापि जीव इति ॥४०॥ कमंण उदय जीवमपरे कमांनुभागमिच्छति । तीवत्वमंदरकपुणान्या यः स भवति ॥४१॥ जीवकमांभिभ दे अपि खतु केचिज्जीविम्छ्कति । अपरे सयोगेन तु कमंणा जीविमच्छित ॥४२॥ एवंविष्मा बहुविष्माः परमात्मानं वदंति दुमेंधसः । ते न परमाथैवादिन निरुचयवादिभिनिदिष्टाः ॥४३॥

इह खलु तदसाधारणाकलनात्वलीबत्वेनात्यंतिवृद्धाः संतस्तात्विकमात्मानमाज-नंतो बहवो बहुधा परमध्यात्मानमिति प्रलपंति । नैसर्गिकरागद्वेषकत्माणितमध्यवसानमेव जीवस्तयाविषाध्यवसानात् ग्रंगारस्येव काष्ण्यांदितिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । सजोग, दु, कम्म जीव, एवविह, बहुविह, पर, अप्प, दुम्मेह, त, ण, परमहुवादि, णिच्छयवादि, णिद्दिहु । खातुसंक पुरुक्त मोहे, प-स्व घटनायां, मन्न अववोधने नृतीयगणे, इच्छ इच्छाया, हव सत्तायां, वद व्य-क्तायां वाचि । प्रकृतिशब्द-आत्मन्, अजानत्, मृद, तु, परात्मवादिन्, केचित्-अन्तः प्रथमा बहु० अध्यय,

ज्ञाताबरएगादि कमोंके नामसे विशुद्ध हुआ है, स्फुट हुआ है, जैसे फूलकी कली खिलती है, उस तरह विकाशरूप है। जिसके रमनेका क्रीड़ावन आत्मा ही है अर्थात् जिसमें अनंत ज्ञेयों (पदार्थों) के आकार आकर मलकते है तो भी आप धपने स्वरूपमें ही रमता है, जिसका प्रकाश अनंत है, प्रत्यक्ष तेज ढारा नित्य उदयरूप है थीर है, उदात्त है, इसीसे अनाकुल है सब इच्छाप्रोसे रहित निराकुल है। यहाँ धीर, उदात्त, अनाकुल ये तीन विशेषण शांतरूप नृत्यके आभूषण जानने चाहिये। ऐसा ज्ञान विलास करता है।

सावार्थ — यहाँ ज्ञानकी महिमा कही। जीव धजीव एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते हैं, उनको यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। जैसे कोई नृत्यमें स्वांग धारएा कर धा जाय उसे यथार्थ जो जाने उसको स्वांग करने वाला नमस्कार कर प्रपना जैसाका तैसा रूप कर केता है उसी तरह यहां भी जानना ऐसा ज्ञान सम्यन्दृष्टि पुरुषोंके होता है, मिध्यादृष्टि यह भेद नहीं जानता।

भ्रनाद्यनंतपूर्वापरोभूतावयवैकसंसरसाक्त्रियारूपेण क्रीडत्कर्मेव जीवः कर्मसोतिरिक्तत्वेनास्यस्या-तुपकभ्यमानस्वादिति केचित् । तोव्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिभैराध्यवसानसंतान एव जीवस्ततीरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । नवपुरासावस्यादिभावेन प्रवर्त्तमानं

जीव, अध्यवसान, कर्मन्, त्र, तथा, अपर, अध्यवसान, तीव्रमन्दानुभागग, जीव, तथा, अपर, नीकर्मन्, ज्र, अपि, जीव, इति, कर्मन्, उदय, जीव, अपर, कर्मानुभाग, तीव्रत्वसदत्वुण, यत्, तत्, जीव, जीवकर्मभय, द्वि, अपि, खलु, केचित्, जीव, अपर, सयोग तु, कर्मन्, जीव, प्रविध, स्वृत्तिक्ष, पर, आत्मन्, दुमॅक्म्म्, तत्, न्, परमार्थवादिन्, तिद्दर्शः । मुल्यानु-वह सदेशवचने चुरादिगण, अधि-अव थित्र, बंधने, अनु-भाज पुथक्कर्मण चुरादिगण, इषु इच्छाया, मन ज्ञाने, वद थ्यक्ताया वाचि । प्रविवदण-आत्मान-

तात्पर्य— ग्रज्ञानी जीव अध्यवसान, भावकमै, ग्रध्यवसानसंतित, शरीर, शुभाशुभभाव, सुख-दुःखादि कमैविपाक, ग्रात्मकर्मोभय व कर्मसंयोगको जीव कहते हैं, किन्तु परमार्थतः ये कोई भी जोव नही हैं।

टीकार्थ — इस जगतमें झात्माका झसाघारण लक्षण न जाननेके कारण झसमर्थ होनेसे झत्यग्त विमूढ़ होते हुए परमार्थभूत झात्माको न जानने वाले बहुतेरे झज्ञानी जन बहुत प्रकार से परको ही झात्मा इस प्रकार कहते हैं। कोई तो ऐसा कहते हैं कि स्वाभाविक स्वयमेव हुये नोकमेंव जीवः शरीरादितिरिक्तस्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानस्वादिति केवित् । विश्वमपि पुण्यपाप-रूपेएगक्रामन् कर्मविषाक एव जीवः शुभाशुभभावादितिरिक्तस्वेनान्यस्यानुप्रकभ्यमानस्वादिति केवित् । सातासातरूपेएगभिव्यामसमस्ततीव्रमवस्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः

द्वितीया एक०। अजानन्त'-प्रथमा बहु०। मुद्धाः-प्र०बहु०। तु-अब्ययः । परात्मवादिनः-प्रथमा बहु०। केचित्-अब्ययः । परात्मवादिनः-प्रथमा बहु०। केचित्-अब्ययः तथा अन्तः प्रथमा बहु०चनः। जीव-दि० ए०। अध्यवसानं-द्वितीया ए०। कर्म-दि० ए०। च-अब्ययः । प्रथानं-वर्षमान लद् अन्य पुरुष बहुवचन नुरादिराणे किया। अपरे-प्रथमा चहु०। अध्यवसानेचु-सप्तमी बहु०। तीवमन्दिन्। प्रथाने-वर्तमान लद् अन्य पुरुष वहुवचन किया। तथा-अव्ययः । अपरे-प्रथमा चहु०। तोवस्वित्व ए०। जीव-दि० ए०। जीव-प्रथमा एक०।

रागद्वेषसे मलिन ग्रध्यवसान ग्रथांत् ग्रागयरूप विभाव परिणाम ही जीव है, क्योंकि जैसे कालिमासे प्रलग ग्रंगार दिखाई नही देता है वैसे श्रष्यवसानसे ग्रलग ग्रन्य कोई जीव दीखता नहीं । कोई कहते है कि पूर्व पश्चात अनादिसे लेकर और आगामी अनंतकाल तक अवयव रूप एक भ्रमण कियारूपसे कीडा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि इस कर्मसे भिन्न कुछ धन्य जीव देखनेमें नहीं धाता। कोई कहते हैं कि तीव मंद धनुभवसे भेदरूप हुन्ना और जिसका ग्रंत दूर है ऐसे रागरूप रससे भरी जो श्रध्यवसानकी संतान (परिपाटी) है वही जीव है, क्योंकि इससे अन्य कोई जदा जीव देखनेमें वही आता। कोई कहते है कि नवीन श्रौर पुरानी भवस्था इत्यादि भावसे प्रवर्तमान जो नोकमं वही जीव है, क्योंकि इस शरीरसे भ्रत्य भिन्न कुछ जीव देखनेमें नही खाता । कोई ऐसा कहते हैं कि समस्त लोकको पृण्यपाप रूपसे व्याप्त कर्मका विपाक हो जीव है, क्योंकि शभाशभभावसे ग्रन्य भिन्न कोई जीव देखनेमें नहीं माता । कोई कहते है कि साता ग्रसातारूपसे व्याप्त समस्त तीव-मंदत्व गुगासे भेदरूप हम्रा जो कर्मका धनुभव वही जीव है क्योंकि सूख-दृ:खसे धन्य भिन्न कोई जीव देखनेमे नही आता कोई कहते है कि श्रीखण्डकी तरह दो रूप मिला जो आतमा भीर अर्म ये दोनो मिल ही जीव हैं क्योंकि समस्त रूपसे कमेंसे भिन्न कोई जीव देखनेमें नहीं ग्राता है। कोई कहते है कि प्रयोजनभूत क्रियामे समर्थ कर्मसंयोग ही जीव है, क्योंकि कर्मके संयोगसे भिन्न कोई जीव देखनेमें नही द्याता जैसे कि ग्राठ काठके दकड़े मिलकर खाट हुई, तब ग्रर्थक्रियामें समर्थ हुई सो ग्राठ काठके संयोगसे ग्रलग कोई खाट नहीं इसी तरह यहां भी जानना ऐसा मानते हैं। इस प्रकार ग्राठ प्रकार तो ये कहे ग्रीर ग्रन्य भी ग्रनेक प्रकार परको जो ग्रात्मा कहते है वे दुर्बं द्धि है, उनको परमार्थसे जानने वाले उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते ।

भावार्य-जीव ग्रजीव दोनों ही ग्रनादिकालसे एक बेत्रावगाह संयोगरूप मिल रहे है ग्रीर ग्रनादिसे ही पुद्गलके संयोगसे जीवकी विकार सहित ग्रनेक ग्रवस्थाएं हो रही हैं। यदि परमार्थहिं देखा जाय तब जीव तो श्रपने चैतन्य ग्रादि भावको नही छोड़ता ग्रीर पुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मज्जितावदुमयात्मकत्वादात्मकर्मो-भयमेव जीवः कारुस्यंतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । प्रणैक्रिया-समर्थःकर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगारखटवाया इवाष्टकाष्ट्रसंयोगादितरिक्तत्वेनान्यस्यानु-

इति-अब्यय । कर्मण:-पष्ठी एकवचन । उदयं-द्वि० ए० । जीव-द्वि० एक० । अपरे-प्रथमा बहु० । कर्मा-मुभाग-द्वितीया बहु० । इच्छत्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० । तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां-नृतीया द्विवचन । यः-प्रथमा एक० । सः-प्रथमा एकवचन । भवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । जीव-प्रथमा एक० । जीवकर्मोभय-प्रथमा एक० । द्वे-द्वितीया द्वि० । अपि-अब्यय । खलु-अ० । केचित्-अ० अतः प्रथमा बहु० । जीव-द्वितीया एक० । इच्छित्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० किया । अपरे-प्रथमा बहु० । संयोगेन-मृतीया एक० । कर्मणां-पष्ठी बहु० । जीव-द्वितीया एक० । एवंविधाः-प्रथमा ब० । बहुविधाः-प्रथम

पुद्गल प्रपने मूर्तिक जड़त्व ग्रादिको नही छोड़ता । लेकिन जो परमार्थको नही जानते हैं, वे सयोगजन्य भावोंको ही जीव कहते हैं। परमार्थसे जीवका स्वरूप पुद्गलसे भिन्न सर्वज्ञको दीखता है तथा सर्वज्ञको परंपराके ग्रागमसे जाना जाता है। जिनके मतमें सर्वज्ञ नही माना गया है, वे ही ग्रपनो बृद्धिसे ग्रनेक कल्पना करके कहते है।

प्रसंगविवरण्—सर्ववर्णनीयस्वरूप तथा अधिकारस्वरूप १३वी गाथामें जीवाजीव, पुण्य, पर्पर, शास्त्रव, संवर, निर्जरा, बंघ व मोक्षकी चर्चा की गई थी। ग्रतः पूर्वरंगके बाद इनका वर्णन स्नावश्यक है, सो उनमेंसे प्रथम क्रमप्राप्त जीव व ग्रजीवका इस अधिकारमें वर्णन किया जा रहा है, इसी कारण इस ग्रधिकारका नाम जीवाजीवाधिकार है।

तथ्यप्रकाश— १—वेदान्तादिसम्मत जैसा नैसर्गिक रागद्वेष कलुषित ग्रध्यवसान जीव नही है। २—मोमांसकादिसम्मत जैसा संसरणिकयाविलिस्त कमें जीव नही है। २—सोस्यादिसम्मत जैसा ध्रध्यवसानसंतान जीव नहीं है। ४—वैशेषिकादिसम्मत जैसा नवीन-नवीन दशामें प्रवर्तमान शरीर ही जीव हो ऐसा नही है। ४—बोद्धादिसम्मत जैसा क्षणिक शुम ग्रशुभभाव ही जीव हो, ऐसा नही है। ६—योगादिसम्मत जैसा सुष्क दु:ख मात्र ही जीव हो ऐसा नहीं है। ५—नैयायवशदिसम्मत जैसा ग्राटमकर्मोभय जीव हो ऐसा नहीं है। ६—चार्बाकादि सम्मत जैसा क्षांदिक संयोगयात्र जीव हो ऐसा नहीं है।

सिद्धान्त—१. परद्रव्यमें जीवत्वका धारोप करना उपचार है। २ — नैमित्तिक भावोंमें जीवत्वका धारोप करना भी उपचार है।

 $\mathbf{g}[\mathbf{g}] = \mathbf{g}[\mathbf{g}]$  द्वयोपचारक व्यवहार (१०६), संश्लिष्टविजात्युपचिति स्रसद्भूत व्यवहार (१०३) । २— उपाधिज उपचिति स्वभावव्यवहार (१०३) ।

प्रयोग-परद्रव्योसे व परभावोसे उपयोग हटा करके ग्रपनेमें पूर्णविश्राम कर स्वयं

नोकर्मेव जीव: शरीरादितिरक्तस्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानस्वादिति केवित् । विश्वमपि पुण्यपाप-रूपेएगाक्रामन् कर्मविषाक एव जीवः शुभाशुभभावादितिरक्तस्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानस्वादिति केवित् । सातासातरूपेएगभिज्याससमस्ततीव्रमंदस्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः

द्वितीया एक०। अजानन्त –प्रथमा बहु०। सुद्धाः-प्र० बहु०। तु-अब्यय । परात्मवादिनः-प्रथमा बहु०। क्षेत्रित्व-अव्यय तथा अन्तः प्रथमा बहु०। क्षेत्रित्व-अव्यय तथा अन्तः प्रथमा बहुववन । जीव-द्वि० ए०। अध्यवसान-द्वितीया ए०। कस्-दि० ए०। च-अब्यय तथा अप्त-अध्यय। प्रश्चयित-वर्तमान तट् अन्य पुरुष बहुववन च्रादिगणे क्रिया। अपरे-प्रथमा बहु०। अध्ययसानेपु-सप्तमी बहु०। तीवमन्दि० ए०। जीव-दि० ए०। मन्यते—वर्तम न लट् अन्य पुरुष बहुववन क्रिया। तथा–अब्यय। अपरे-प्रथमा वहु०। नोकसं-द्वि० ए०। जीवः-प्रथमा एक०।

रागद्वेषसे मलिन ग्रध्यवसान ग्रर्थात् ग्राशयरूप विभाव परिणाम हो जीव है, क्योंकि जैसे कालिमासे अलग अंगार दिखाई नहीं देता है वैसे अध्यवसानसे ग्रलग ग्रन्य कोई जीव दीखता नहीं। कोई कहते है कि पूर्व पश्चात अनादिसे लेकर और आगामी अनंतकाल तक अवयव रूप एक भ्रमण क्रियारूपसे क्रीडा करता हुन्ना कर्म ही जीव है, क्योंकि इस कर्मसे भिन्न कुछ ग्रन्य जीव देखनेमें नहीं ग्राता। कोई कहते है कि तीव मंद ग्रनुभवसे भेदरूप हुआ और जिसका ग्रंत दूर है ऐसे रागरूप रससे भरी जो ग्रध्यवसानकी संतान (परिपाटी) है वही जीव है, क्यों कि इससे अन्य कोई जुदा जीव देखनेमें वही आता। कोई कहते है कि नवीन और पूरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवर्तमान जो नोकर्म वही जीव है, क्योंकि इस शरीरसे अन्य भिन्न बुछ जीव देखनेमे नही म्राता । कोई ऐसा कहते हैं कि समस्त लोकको पुण्यपाप रूपसे व्याप्त कर्मका विपाक ही जीव है, क्यों कि शूभ। शूभभावसे ग्रन्य भिन्न कोई जीव देखनेमें नहीं श्राता । कोई कहने है कि साता ग्रमातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्र-मंदत्व गूगोसे भेदरूप हुन्ना जो कर्मका अनुभव वही जीव है क्योंकि मुख-दु:खसे अन्य भिन्न कोई जीव देखनेमें नही आता कोई कहते है कि श्रीखण्डकी तरह दो रूप मिला जो ग्रात्मा ग्रीर कर्म ये दोनो मिले ही जीव है क्योंकि समस्त रूपसे कर्मसे भिन्न कोई जीव देखनेमें नहीं ग्राता है। कोई कहते है कि प्रयोजनभूत कियामे समर्थ कर्मसयोग हो जीव है. क्योंकि कर्मके संयोगस भिन्न कोई जीव देखनेमे नहीं ग्राता जैसे कि ग्राठ काठके टकडे मिलकर खाट हुई, तब ग्रथंक्रियामें समर्थ हुई सो माठ काठके संयोगसे मलग कोई खाट नहीं इसी तरह यहां भी जानना ऐसा मानते हैं। इस प्रकार ग्राठ प्रकार तो ये कहे ग्रीर ग्रन्य भी ग्रनेक प्रकार परको जो आत्मा कहते है वे दबंदि है, उनको परमार्थसे जानने वाले उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते ।

भावार्थ—जीव ब्रजीव दोनों ही अनादिकालसे एक बेत्रावगाह संयोगरूप मिल रहे है और अनादिस ही पुरालके संयोगसे जीवकी विकार सहित अनेक अवस्थाएं हो रही है। यदि परमार्थहृष्टिसे देखा जाय तब जीव तो अपने चैतन्य आदि भावको नही छोडता और मुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मो-भयमेव जीवः काल्स्यंतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । प्रथंक्रिया-समर्थःकर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगात्खटवाया इवाष्टकाष्ट्रसंयोगादितरिक्तत्वेनान्यस्यानुः

इति-अयय । कर्मण -पष्टी एकवचन । उदय-द्विठ ए० । जीव-द्विठ एक० । अपरे-प्रथमा बहु० । कर्मा-मुभाग-द्वितीया बहु० । इच्छन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुष्प बहु० । तीवत्वमदत्वगुणाभ्या-नृतीया द्विवचन । य-प्रथमा एक० । सः-प्रथमा एकवचन । भवति-वर्तमान लट् अन्य पुष्प एक० । जीव-प्रथमा एक० । जीवकमोभन्य प्रथमा एक० । द्वे-द्वितीया द्विठ । अपि-अव्यय । सल्यु-अ० । केवित्-अ० अत्य प्रथमा वद्वेठ । जीव-द्वितीया एक० । इम्ब्युन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुष्प बहु० किया । अपरे-प्रथमा बहु० । सयोगैन-मृतीया एक० । कर्मणा-पष्टी बहु० । जीव-द्वितीया एक० । एवविधाः-प्रथमा व० । बहुविधा -प्रथमा

पुद्गल प्रपने मूर्तिक जडत्व ग्रादिको नही छोडता । लेकिन जो परमार्थको नही जानते हैं, वे सयोगजन्य भावोंको ही जीव कहते हैं। परमार्थसे जीवका स्वरूप पुद्गलसे भिन्न सर्वज्ञको दीखता है तथा सर्वज्ञको परंपराके ग्रागमसे जाना जाता है। जिनके मतमे सर्वज्ञ नही माना गया है, वे ही ग्रमनो बुद्धिसे ग्रनेक कल्पना करके कहते है।

प्रसंगिववरग् — सर्ववर्णनीयस्वरूप तथा अधिकारस्वरूप १३वी गाथामें जीवाजीव, पुण्य, प.प. श्रास्रव, संवर, निजेरा, बंध व मोक्षकी चर्चा की गई थी। ग्रतः पूर्वरंगके बाद इनका वर्णन आवश्यक है, सो उनमेसे प्रथम क्रमप्राप्त जीव व अजीवका इस अधिकारमें वर्णन किया जा रहा है, इसी कारण इस प्रधिकारका नाम जीवाजीवाधिकार है।

तथ्यप्रकाश — १ -वेदान्तादिसम्मत जैसा नैसर्गिक रागद्वेष कलुपिन ग्रध्यवसान जीव नही है। २ - मोमांसकादिसम्मत जैसा संसरणांकियाविलसित कर्म जीव नही है। २ - सांख्यादि-सम्मत जैसा ग्रध्यवसानमंतान जीव नही है। १ - वैशेषिकादिसम्मत जैसा नवीन-नवीन दशामें प्रवर्तमान शरीर ही जीव हो ऐसा नही है। १ - बौद्धादिसम्मत जैसा क्षणिक शुभ अशुभभाव ही जीव हो, ऐसा नही है। १ - वौद्धादिसम्मत जैसा क्षणिक शुभ अशुभभाव ही जीव हो, ऐसा नही है। १ - वौद्धादिसम्मत जैसा क्षणिक हो ऐसा नही है। ७ - नैयायिकादिसम्मत जैसा भ्रात्मकर्मोभय जीव हो ऐसा नही है। ६ - चार्वाकादि सम्मत जैसा क्षांदिक संयोगपात्र जीव हो ऐसा नही है।

सिद्धान्त—१. परद्रव्यमें जीवत्वका धारोप करना उपचार है। २ — नैमित्तिक भावोंमें जीवत्वका धारोप करना भी उपचार है।

दृष्टि—र-प्रदेये द्वव्योपचारक व्यवहार (१०६), संश्लिष्टविजात्युपचरित भ्रसद्भूत व्यवहार (४२५) । २ – उपाधिज उपचरित स्वभावव्यवहार (१०३) ।

प्रयोग-परद्रव्योसे व परभावोसे उपयोग हटा करके ग्रपनेमे पूर्णिविश्राम कर स्वयं

पलभ्यमानत्वादिति केचित् एवमेवंप्रकारा इतरेषि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशति दुर्मेषसः किंतु न ते परमार्थवादिभिः परमार्थवादिनः इति निर्दिश्यन्ते ।।३६-४०-४१-४२-४३।।

ब । पर-द्विः एः । आत्मान-द्विः एः । वदन्ति-वर्तमान अत्यः वः । दुर्मेधस-प्रथमा वः । ते-प्रथमा ब । । न-अव्ययः । परमार्थवादिन-प्रथमा वः । निरुचयवादिन-नुः वः । निर्दिष्टा-प्रथमा बहुवचन कृदन्त किया क्तान्त ।।३१-४०-४१-४२।।

श्रपनेको ग्रनुभवना चाहिये ॥३६-४०-४१-४२-४३॥

ऐसा कहने वाले सत्यार्थवादी नही है, सो क्यों नही ? उसका उत्तर कहते हैं— [एते] य पूर्व कहे हुए प्रध्यवसान ग्रादिक [सर्वे मावाः] सभी भाव [पुद्गलद्रव्यपरिस्णाम-निष्यन्ताः] पुद्गलद्रव्यके परिस्मानसे उत्पन्न हुए है ऐसा [केवलिजिनैः] केवलो सर्वज्ञजिन-देवने [अस्पिताः] कहा है मो [ते जीवाः] वे जीव है [इति कथं उच्यंते] ऐसा कैसे कह सकते हैं ? अर्थात् नही कह सकते।

तास्त्यर्य — पूर्वोक्त गायामें भ्रज्ञानीसम्मत जीव कुछ तो उपादानतया पोद्गलिक है, कुछ निमित्ततया पोद्गलिक है।

टोकार्थ- चुँकि ये ग्रध्यवसानादिक भाव सब पदार्थोंको साक्षात् देखने वाले भगवान् वीतराग सर्वज्ञ श्ररहतदेवके द्वारा "पूद्गलद्रव्यपरिणामजन्य" कहे गये श्रतः चैतन्यभावसे शून्य पूद्गलद्रव्यसे भिन्न रूपसे कहं गये चैतन्यस्वभावमय जीव द्रव्य होनेको समर्थ नही है इस कारण निश्चयसे भागम, युक्ति भौर स्वानुभव इन तीनो द्वारा बाधित होनेसे जो इन भध्यव-सानादिको को जीव कहते है वे परमार्थवादी याने सत्यार्थवादी नहीं है। य सब जीव नहीं है. ऐसा जो सर्वज्ञका वचन है वह तो धागम है भीर यह स्वानुभवर्गभत युक्ति है, क्या, सो कहते है--स्वयमेव उत्पन्न हम्रा रागद्वेषसे मलिन म्रध्यवसान निश्चयतः जीव नही है, क्योंकि जैसे सबर्ण कालिमासे प्रथक है, उसी प्रकार चित्स्वभावरूप ऐसे ग्रध्यवसानसे भिन्न जीव भेद विज्ञानियोंको प्रतिभासित होता है, वे स्वयं प्रत्यक्ष चैतन्यभावको प्रथक सन्भव करते हैं ॥१॥ श्रनाद्यनंत पूर्वापरीभूत एक संसरणक्रियारूप क्रीडा करता हम्रा कर्म है वह भी जीव नहीं है क्योंकि कर्मसे प्रथक अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदविज्ञानियोको प्राप्त है, वे स्वयं प्रत्यक्ष म्रनुभव करते है ।।२।। तीव्रमद म्रनुभवसे भेदरूप हुमा दुरंत राग-रसमे भरी मध्यवसानकी संतान भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतानसे ग्रन्य पृथक् चैतन्यस्वरूप जीव भेदविज्ञानियोंको स्वयमेव प्राप्त है, वे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥३॥ नई पूरानी अवस्थादिके भेदसे प्रवृत्त हमा जो नोकर्म है वह भी जीव नहीं है, क्योंकि शरीरसे मन्य पृथक चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदविज्ञानियोंको स्वयंमेव प्राप्त है, वे स्वयं श्राप प्रत्यक्ष श्रनुभव करते है ॥४॥ समस्त जगतको

कृतः-

# एए सन्त्रे भावा पुग्गलदन्वपरिगामिगाप्पग्गा । केवलिजिगोहिं भिगया कह ते जीवो ति वच्चंति ॥४४॥ ऐसे नाना दुर्मीत, परतत्त्वोंको हि ग्रात्मा कहते।

वे न परमार्थवादी, ऐसा तत्त्वज्ञ दर्शाते ॥४४॥

एते सर्वे भावा. पुदगलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः । केवलिजिनैर्भणिता कथ ते जीव इत्युच्यते ॥४४॥

यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्भिविश्वसाक्षिभिरहिद्भिः पूद्गलद्रव्य-परिगाममयत्वेन प्रज्ञक्षाः संतक्ष्वैतन्यशुन्यात्पृदुगलद्रव्यादितिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमान चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवित नोत्सहते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्षत्वात् तदारमवादिनः पर-मार्थवादिनः एतदेव सर्वज्ञवचन तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगिभता युक्तिः न खलू नैसर्गिक-रागदेशकत्माधितमध्यवसात जीवस्तथाविधाध्यवसातातकार्तस्वरस्येव प्यामिकायाः ग्रतिरिक्तत्वे-

नामसंज - एत, सब्ब, भाव, पुगलदब्बपरिणार्माणप्पण्ण, केवलिजिण, भाषिय, कह, त, जीव इत्ति। धातसंज्ञ -भण कथने, वच्च व्यक्ताया वाचिः प्रकृतिश•द एतत्, सर्वे, भाव, पृद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्न, केवलिजिन, भणित, कथ, तत्, जीव, इति । मूलधात् जि जये, भण व्यक्ताया वाचि, वच परिभाषणे ।

पुण्य-पापरूपसे व्यापता कर्मका विपाक भी जीव नहीं है; क्योकि शुभाशभभावसे अन्य पुणक चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदविज्ञानियोको स्वयमेव प्राप्त है, व स्वयं ग्राप प्रत्यक्ष ग्रनुभव करते है ॥ ॥ साता ग्रमाता रूपसे व्याप्त समस्त तीव्रमंदतारूप गुरुसे भेदरूप हुन्ना कर्मका अनुभव भी जीव नहीं है, क्योंकि मुख-दू.खसे पृथक् ग्रन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवकी भेदविज्ञानियोंको स्वयं प्राप्ति होती है, वे स्वय ग्राप प्रत्यक्ष ग्रनुभव करते है ॥६॥ श्रीखंडकी तरह दो स्वरूप मिले ब्रात्मा ब्रीर कर्म दोनो हो जीव नही है, क्योंकि कर्मसे पूर्णरूपतः भिन्न ब्रन्य चैतन्य-स्वरूप जीव भेदज्ञानियोको स्वयं प्राप्त है, वे स्वय प्रत्यक्ष आप अनुभव करते है ॥७॥ अर्थ-कियामे समर्थ कर्मका संयोग भी जीव नहीं है; क्योंकि 'जैसे ग्राठ काठके ट्रकडोह्रप खाटपर सोने वाला पुरुष ग्रन्य हैं' उसी प्रकार कर्मसंयोगसे भिन्न ग्रन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवकी भेद-ज्ञानियोको स्वयं प्राप्ति है, व स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते है ॥ । भावार्थ — चैतन्यस्वभावरूप जीव सब परभावीस भिन्न भेदज्ञानियोके अनुभवगीचर है, इस कारण अज्ञानी जिस प्रकार मानते है, उस प्रकार नहीं है।

धव यहापर पूर्गलसे भिन्न जो म्रात्माकी उपलब्धि उसको मन्यथा ग्रहण करने वाला याने पूर्गलको ही भारमा जानने वाला जो पूरुष है उसको समभावसे ही उपदेश करना चाहिए. १०२ समयसार

नान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु सातासातः छपेणाभिन्याम-समस्ततीव्रमदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभावो जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्व-भावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु मण्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीवः कात्स्म्येतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनात्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वर्यक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः कर्मसंयोगात्खटुवाशायिनः पुरुषस्येवाष्टकाव्रसंयोगादितिर-

पदिवरण- एते-प्रयमा व०। सर्वे-प्रथमा व०। भावा -प्रथमा व० कर्मवाच्ये कर्म। पुर्गलद्रव्यर्परणाम-निष्पन्ना-प्रथमा बहु०। केवलिजिनै तृतीया (व० कर्मवाच्यमें कर्ता। भणिता:-प्रथमा व० कर्मवाच्यमें

ऐसा काव्यमें बहुते हैं 'विरम' इत्यादि । अर्थ-हे भव्य, तुफी निष्प्रयोजन कोलाहल करने से क्या लाभ है, उस कोलाहलके तू विरक्त हो और एक चैतन्यमात्र बस्तुको एकान्तमं स्वयं निष्क्य लीन होकर छः महीना अभ्यास कर देख तो कि जिसका तेज प्रताप-प्रकाण पुद्गलसे भिन्न है ऐसे ग्रात्माकी ग्रपने हृदयसरोवरमे प्राप्ति होती है या नही । भावार्थ-यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अववश्य होती है, हाँ पर बस्तुकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ग्रपना स्वरूप तो विद्यमात्र ही है परन्तु भूल रहा है सो चेत कर देखे तो पास ही है । यहाँ छह महीनेका ग्रभ्यास कहा सो ऐसा नहीं समभ्यना कि इतना ही समय लगेगा, इसका होना तो ग्रन्तमुँ हुतमात्रमें ही है परन्तु शिष्यको बहुत कठिन मालूम पड़े नव उसको समभ्याया है कि यदि बहुत काल भी समभ्यनमें लगेगा तो छह महीनेक ग्रप्थित नहीं लगेगा। इसलिए ग्रन्य निष्प्रयोजन कोलाहलको छोड इसमें लगनेसे शीव्र स्वरूपको प्राप्ति होगी, ऐसा उपदेश किया है।

प्रसंगाबिवरण — प्रनन्तरपूर्व ५ गाथाबोमें श्रज्ञजनमम्भत जीवके परिचयका निर्देश किया था भीर श्रन्तमें कहा था कि ऐसा कहने वाले याने परको श्रात्मा कहने वाले परमार्थ- बादी नही है। सो उसी तथ्यका इस गाथामें वर्णन है कि पूर्वोक्त परात्मवादी किस कारणसे परमार्थवादी नही है।

तथ्यप्रकाशा--- १-पूर्वगायोक्त = प्रकारका परात्मवाद परमार्थवाद नही है यह ध्रागम से सिद्ध है। २-पूर्वगायोक्त = प्रकारका परात्मवाद युवित ग्रोर ग्रनुभवसे ग्रथवा स्वानुभव-गिंभत युवितसे भी सिद्ध नही होता। ३-स्वानुभवगिंभत युवित यह है कि--- उन कल्पित = प्रकारोंसे ग्रन्य वित्स्वभावमात्र अन्तरतस्व भेदविज्ञानियो द्वारा स्वयं उपलभ्यमात हुन्ना है। ४-यहाँ श्रात्मोपलव्यिक श्रयं छह माह तक भी पुरुषार्थ करनेका जो उपदेश किया है उसका कारण यह है कि ग्रनंतानुबन्धी कथाय सम्यक्तवधातक है ग्रीर उस कथायका संस्कार छह

क्तरेबनान्यस्य चित्स्वमावस्य विवेचकैः स्वयमुग्जभ्यमानत्वादिति । इह खलु पुरालभिन्नात्मोप-लब्बि प्रति विप्रतिपन्नः साम्नैवैवमनुषास्यः । विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन, स्वयमपि निभृतः सन् पश्य पण्मासमेक । हृदयसरिस पुंसः पुर्गलाद्भिरनधान्नो, ननु किमनुपलब्बिमिति किचोपलब्बिः ।।२४।।।४४॥

किया क्तान्त कृदन्त । कय-अब्यय । ते-प्रथमा ब० । जीव-प्रथमा एकत्रवन । इति-अब्यय । उच्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवयन भावकर्मप्रकिया कर्मवाच्यमे किया ।।४८॥

माहसे प्रधिक व भव भवान्तर तक भी रहता है, लेकिन जो अन्तस्तत्वकी दृष्टिका अभगस् धनवरत बनावे तो उसे ज्यादासे ज्यादा छह महीनेके अन्दर हो आहमोपलब्धि हो जायगी, जल्दीसे जल्दी अन्तमुंहर्तमे हो जायगी।

सिद्धांत—१-प्रध्यवसान, भावकर्म, प्रध्यवसानसंतित, शुपाशुभभाव, जीवमे हुए मुख दु.खादि य पुद्गलकर्मोपाधका निमित्त पाकर होनेसे पौद्गलिक है। २- ब्राह्मकर्मोभय ब्राह्मा व कर्म इन दोनोका सम्मिश्रण माननेमे पौद्गलिक है। ३-शरीर व कर्मसंयोग स्वयं ब्राप ही उपादानत्या पौद्गलिक है।

दृष्टि— ९-विवक्षितैकदेशगुद्धनिष्ठचयनय (४८) । २-संप्रिलष्ट स्वजातिविजात्युपचरित असद्भृतव्यवहार (१२७) । ३—कारककारिकभेदक सद्दभृतव्यवहार (७३) ।

प्रयोग—सहज एकत्वविभक्त अन्तरतत्त्व चित्स्वभावके अतिरिक्त सभी भावोको पर-भाव निरस्कर उनका स्थाल भी छोडकर चित्स्वभावमात्र अपनेको अपनेमे पा लेवे ऐसा परम विश्राम लेता चाहिये ।।४४।।

ग्रव शिष्य पूछता है कि इन ग्रध्यवसानादिक भावोको तो जीव नही बतलाया, ग्रन्य चैतन्यस्वभावको जीव कहा सो ये भाव भी तो चैतन्यसे ही सम्बन्ध रखने वाले मालूम होते हैं, चैतन्यके बिना जडके तो होते नहीं, इनको पुद्गलके कैसे कहा ? ऐसा पूछा जानेयर उत्तर रूप गाथासूत्र कहते है—[ग्रष्टिवयमिष च] ग्राठो ही तरहके [कर्म] कर्म [सर्च] सब [पुद्गलक मर्यो] पुग्नलस्वरूप है, ऐसा [जिनाः] जिन भगवान सर्वज्ञंव [दिन्दन्ति] कहते है । [यस्य विषच्यमानस्य] जिस पचकर उदयमे ग्राने वाले कर्मका [फलं] फल [तत्] प्रसिद्ध [दुःखं] दुःखं है [इति उच्यते] ऐसा कहा गया है ।

तात्पर्य— घाटो ही प्रकारके कमें पोद्गलिक है धोर जब वे उदयमें ग्राते हैं तब उनका फल दुःख ही होता है।

टीकार्थ--ग्रध्यवसान ग्रादि समस्त भावोके उत्पन्न करने वाले ग्राठ प्रकारके जो

कथं चिदन्वयत्वप्रतिभासेत्यध्यवसानादयः पुदगलस्वभावा इति चेत्— अद्वविद्दं पि य कम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिगा। विति । जस्स फलं तं बुज्यह दुक्स्बं ति विपच्चमाग्रस्स ॥४५॥ ब्राठों ही कमाँको, पुदगलमय ही जिनेन्द्र बतलाते ।

जिनके कि उदयका फल, सारा दुखरूप कहलाता ॥४१॥ अष्टविधमपि च कर्म सर्व पुरुगलमयं जिना विदति । यस्य फल तदुच्यते दु खमिति विषच्यमानस्य ॥४१॥

ब्रध्यवसानातिभावनिर्वत्तंकमष्टविषमपि च कर्मं समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल सक-लज्जनिः, तस्य तु यद्विपाककाष्ट्रामधिरूढस्य फलःवेनाभिलप्यते तदनाकुलत्वलक्षरासीरूयाज्यातम-

नामसंज्ञ - अट्टिविह, पि. य., कम्म, सक्व, पुग्गलमय, जिण, ज, फल, त. दुबल, इति, विपन्चमाण । धातुसंज्ञ—विद ज्ञाने, वच्च व्यक्ताया वाचि । प्रकृतिशब्द—अट्टिविध, अपि, च, कर्शन, भवं, पुर्गलमय, जिन, यत्, फल, तत्, दु स, इति, विपच्यमान । मूलधातु- विद ज्ञाने, वच परिभाषणे, ट्यनप् पाके । पदिविद्यक्ष - अट्टिविध—द्विष्ठ एक०, अपि-अव्यय, च-अ०, कर्म-द्वि० एक०, मर्व-द्वि० एक०, पुरालमय—

ज्ञानाबरणादि कमं है, वे सभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञदेवका वचन है। विपावकी पराकाष्ठा को प्राप्त कमंका फलरूपसे जो कहा जाता है वह कमंफल ध्रनाकुलतास्वरूप मृखनामक ध्रादमाके स्वभावसे विलक्षण है, प्राकुलतामय है, इसलिए दुःख है। उस दुःखमे ही प्राकुलतास्वरूप स्वरूप ध्रम्यवसान प्रादिक भाव समाविष्ट हो जाते है, इमलिए वे यदाप चैतन्यसे मम्बध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो भी वे ब्रात्माके स्वभाव नहीं है, किन्तु पुद्गलस्वभाव ही है।

भावार्थ—यह ब्रात्मा कर्मका उदय ब्रानेवर दुःखरूप परिरामन करता है ब्रीर जो दुःखरूप भाव है वह ब्रध्यवसान है, इसलिए दुःखरूप भावमे चेतनके सम्बंध काश्रम बन जाना है। परमार्थसे दुःखस्वरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इस कारण जंड ही है।

प्रसंगिविवरण-- अनन्तरपूर्व गाथामें कहा गया था कि अध्यवसान आदि भाव सब पुद्गलकर्मनिष्पन्न है सो उसपर यह आशंका होती है कि अध्यवसान आदि भावोका तो चेतन में अन्वय दिखता याने शुभाशुभ भाव, मुख-दुःख भाव आदि चेतनमे ही पांग्र जाते, फिर इनको पुद्गलस्वभाव क्यो कहा गया है ? इसी प्रश्नका इस गाथामे समाधान किया गया है ?

तथ्यप्रकाश—(१) जिस समय नवीन कर्मवर्गणावीका वध होता है उसी समय उन कर्मवर्गणावीमें प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, प्रदेशबंध व अनुभागबंध चारो बन्ध पड़ जाते है। (२) पूर्वबद्ध कर्मका जब अनुभाग उदित होता है तब उसका जो फल है वह दु:खरूप ही है। (३) अध्यवसानादि भाव दु:खरूप कर्मफल ही है और कर्म है पुद्गलमय, अत: अध्यवसानादि स्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं, तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा ग्रध्यवसानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयत्वविभ्रमेप्यात्मस्वभावाः कित् पुद्गलस्वभावाः ॥४५॥

द्वि० एक०, जिना--प्रथमा बहुचचन कर्ता, विदिन्त-वर्तमान अन्य पुरुष बहु० किया, यस्य-परठी एक०, फलं-प्रथमा एक०, उच्यते-वर्तमान अन्य पुरुष एक०, भावकर्मप्रक्रिया किया, दुःखं-प्रथमा एक०, इति-अ७, विपच्यमानस्य-परठी एकवचन ॥४५॥

भाव पुद्गलस्वभाव कहे गये है।

सिद्धान्त—(१) ग्रध्यवसान ग्रादि भाव कर्मफल है, पुद्गलस्वभाव है, जीव नहीं है। (२) कर्मोदयका निमित्त पाकर जीवमे दुःखरूप परिणमन होता है।

हष्टि—१- विवक्षित्तैकरेशशुद्धनिश्चयनय (४८)। २- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्या-धिकनय (२४)।

प्रयोग—कर्म व कर्मप्रतिफलनसे रहित चैतन्यस्वभावमात्र ग्रपनेको निरस्रकर चैतन्यस्वभावमात्र ग्रपनेको अनुभवना चाहिते ।।४४॥

यदि ग्रध्यवसानादि भाव पुद्गणस्त्रभाव है तो सर्वज्ञके ग्रागममे इनको जीवके भाव कैसे कहा ? उसके उत्तरमे गाथामूत्र कहते है—[एते सर्वे] ये सब [ग्रध्यवसानादयः भावाः] ग्रध्यवसानादिक भाव [जीवाः] जीव है ऐमा [जिन्दवरैं:] जिनवरदेवने [उपवेशः वर्षितः] जो उपवंश वर्षित है यह [स्यवहारस्य दर्शनं] स्यवहारका मत है।

तात्पर्य--ग्रध्यवसान ग्रादिक भावोको जीव व्यवहारसे कहा गया है।

टीकार्थ—यं सब अध्यवसानादिक भाव 'जीव है' ऐसा जो भगवान सर्वज्ञदेवने कहा है, वह अभूतार्थरूप व्यवहारका मत है। व्यवहार व्यवहारी जीवोको परमार्थका कहने वाला है जैसे कि म्लेच्छ भाषा म्लेच्छोको वस्तुस्वरूप बतलाती है, इस कारण अपरमार्थभूत होनेपर भी धर्मतीर्थकी प्रगृत्ति करनेके लियं व्यवहारका वर्णन होना न्यायगुक्त है। क्योंकि व्यवहारके विना जीवका शरीरसे परमार्थतः भेद देखनेसे त्रस स्थावर जीवोका घान निःशकरूपसे करना ठहरेगा। जैसे भस्मकं मदन करनेमें हिसाका अभाव है, उसी प्रकार उनके मारनेमें भी हिसा नहीं सिद्ध होगी, किन्तु हिसाका अभाव ठहरेगा तब उनके घात होनेसे बंधका भी प्रभाव ठहरेगा। उसी प्रकार वध्यमान रागी हैयी मोही जीव ही तो छुड़ाने योग्य है सो व्यवहारके बिना परमार्थतः रागहेष मोहसे भिन्न जीवको दिखलानेपर मोक्षके उपायका ग्रहण न होनेसे मोक्षका भी अभाव ठहरेगा। इसलिये जिनेन्द्र देवने व्यवहारका उपदेश किया है।

 यद्यध्यवसानावयः पुद्रगलस्वभावास्तदा कथां जीवस्वेन सुचिता इति चेत्— ववहारस्स दरीसण्यसुव्यसो विष्णादो जिणावरहिं। जीवा एदे सच्ये अज्भत्वसाणाद्यो भावा ॥४६॥ ये प्रध्यवसानादिक, जीव कहे कहीं ग्रन्थमें वह सब। व्यवहारका हि दर्शन, जिनवरका पूर्व विरात है॥४६॥

**ब्यवहार**स्य दर्शनमुपदेशो विणितो जिनवरै. । जीवा एते सर्वेऽध्यवमानादयो भावा ॥४६॥

सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तदभूतार्थ-स्यापि व्यवहारस्यापि दर्णनं । व्यवहारो हि व्यवहारिए। स्लेच्छभाषेव स्लेच्छानां परमार्थप्रति-पादकत्वादपरमार्थोपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्णयितुं न्याय्य एव । तमंतरेसा तु णरीराज्जीवस्य

**नामसंज्ञ**— बबहार, दरीमण, उवएस, विष्णद, जिणवर, जीव, एत, सब्ब, अउक्तश्रमाणादि, भाव । **बातुसंज्ञ**—दरिस दर्शनाया, वष्ण वर्णने । **प्रकृतिकाब्द** — ब्यवहार, दर्शन, उपदेश, वर्षिपन, जिनवर, जीव, एतत्, सर्व, अध्यवसानादि, भाव । **मूलधातु**- हिंसर् प्रेक्षणं, वर्णं वर्णने, वर्णं स्नुतो । **पर्दाववरण** व्यव-

है। यदि इसीका एकांत किया जाय तब शरीर तथा राग, ढेप, मोह पुद्गलमय टहरेंग, तब पुद्गलक घातसे हिंसा नही हो सकती श्रीर राग, ढेप, मोहसे बध नही हो सकता। इस प्रकार परमार्थसे संसार मोक्ष दोनोका श्रभाव हो जाएगा। ऐसा एकातरूप वस्तुका स्वरूप नही है। श्रवस्तुका श्रद्धान, ज्ञान श्रीर श्राचरण मिथ्या श्रवस्तुक्प ही है, इसलियं व्यवहारका उपदेश व्यायश्रास है। इस प्रकार स्याद्धादसे दोनो नयोका विरोध मेटकर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है।

प्रसंगविवरगा—प्रनन्तरपूर्व गायामे ग्रध्यवसानादिभावोको पुद्गलस्वभाव बताया गया था । सो उस विषयमें यह आशंका होना प्राकृतिक है कि यदि अध्यवसानादि भाव पुद्-गलस्वभाव है तो उन्हें सिद्धान्त ग्रन्थीमें जीवरूपसे क्यों बताया गया है, इसी ग्राशङ्काका समाधान इस गाथामे किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) अध्यवसानादिक भाव अभूतार्थ है अर्थात् स्वयं सहन भूत (सत्) अर्थ (वस्तु) नही है। (२) अभूतार्थ होनेपर भी अध्यवसानादिको जीवरूपसे व्यवहृत करना तीर्थअवृत्तिके लिये न्याययुक्त है। (३) व्यवहार न माना जाय तो जीवोको हिसा निःशञ्क होकर की जाने लगेगी, क्योंकि व्यवहार माना नही और परमार्थका ही एकान्त किया और परमार्थके तो जीव शरीरसे भिन्न ही है, फिर शरीरपर शस्त्र चलानेमे क्या बुरा माना जायगा। (४) व्यवहार बिना तो जीवके कर्मबंधके अभावका भी प्रसग होगा, क्योंकि जीव तो रागद्वेष मोहसे भिन्न है यह परमार्थकान्त बन गया, फिर रागद्वेषमोहमूलक बन्ध कैसे होगा?

परमार्थतो भेददर्शनातृत्रसस्थावराणां भस्मन इव निःशङ्कापुपमदंनेन हिंसाऽभावाद्भवत्येव वंध-स्याभावः । तथा रक्तो द्विष्टो विभूदो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिष्वहणाभावात भवत्येव मोक्षस्याभावः ॥४६॥

हारस्य-पष्ठी एकवचन । दर्शनं-प्रथमा एकवचन । उपदेश-प्रथमा एक० । वणित:-प्रथमा एक० कृदंत क्रिया । जिनवरै:-नृतीया ब० कर्मवाच्यमें कर्ता । जीवा -प्रथमा ब० । एते-प्रथमा ब० । सर्वे-प्रथमा ब० । अध्यवसानादय:-प्रथमा ब० । भावा -प्रथमा बहुवचन ।।४६॥

(प्र) व्यवहार माने बिना मोक्षके ग्रभावका प्रसंग होगा, वयोंकि परमार्थेकान्तमें जीवके बन्ध ही नहीं तो श्रवद्धको मोक्षोपायकी ग्रावश्यकता नहीं, न उपाय बनेगा। (६) जैनागममें व्यवहारोपदेश न्याय्य है।

सिद्धान्त—(१) निमित्त पाकर उपादानमे होने वाले नैमित्तिक भावोंको ग्रोघ उपा-दानरूप पदार्थ कह देना व्यवहारका ग्रमिमत है।

हृष्टि-- १- स्वजातिपर्याये स्वजातिद्रव्योपचारक ग्रसद्भूत व्यवहार (१२०)।

प्रयोग— श्रौपाधिकभाव भोघ उपादानभूत मुक्त श्रात्मामे ब्याप्य नही है, श्रौपाधिक भावोंसे मैं परे हूं, चिन्स्वभावमात्र हूं, ऐसी श्रन्तः श्राराधना करती चाठिये ॥४६॥

ग्रव शिष्य पूछना है कि यह व्यवहार किस दृष्टान्तसे प्रवृत हुया ? उसका उत्तर कहते हैं; जैसे [बलसमुद्यस्य] सेनाके समूहको [राजा खलु निर्मतः] राजा ही निकला [इत्येष धादेशः] ऐसा यह सादेश [व्यवहारेस तु उच्यते] व्यवहारसे कहा जाता है। [तत्र] उस सेनामे तो वास्तवमें [एकः] एक [राजा निर्मतः] ही राजा निकला है [एबमेब च] इसी तरह [ब्रव्यवसानाद्यन्यमावाः।] इन गध्यवसान स्रादि ग्रन्य भावोंको [सूत्रे] परमागममें [जीब इति] ये जीव है, ऐसा [व्यवहारः कृतः] व्यवहार किया गया है [तत्र निष्चतः] वहाँ निश्वयसे विचारा जाय तो उन भावोंमें [जीवः एकः] जीव तो एक ही है।

तात्पर्य--जीवके विपरिग्गमनोंको जीव कहना व्यवहार है, परमार्थसे तो एक जायक-स्वभावमात्र ही जीव है।

टीकार्थ — जैसे कहा जाता है कि यह राजा पाँच योजनके फैलाबमें निकल रहा है, वहाँ निश्चयसे विचारा जाय तो एक राजाको पाँच योजनमे व्यापना ग्रसम्भव है, तो भी व्यवहारी (ग्रज्ञानो) जनोका सेनाके समुदायमें राजा कहनेका व्यवहार है। परमार्थसे तो राजा एक ही है, सेना राजा नहीं। उसी तरह यह जीव सब रागके स्थानोको व्यापकर प्रवृत्त हो रहा है, वहाँ निश्चयसे विचारा जाय तो एक जीवका समस्त रागग्रामको व्यापकर रहना ग्राग्रस्य है तो भी व्यवहारों लोकोंका ग्राम्यवानाविक ग्रन्य भावोंमें 'ये जीव है' ऐसा व्यवहार

श्रथ केन दृष्टांतेन प्रवृतो व्यवहार इति चेत्: —

राया हु शिगगदोत्ति य एसो बलसमुदयस्स श्रादेसो । ववहारेग्रा दु उच्चिद तत्थेक्को शिगगदो राया ॥४७॥ एमेव य ववहारो श्रज्भवसाश्यादिश्रग्राश्यावाग्रां । जीवो ति कदो सुते तत्थेक्को शिच्छिदो जीवो ॥४८॥ बलसमुदयको राजा, इतना विस्तृत चला हुम्रा कहना । व्यवहारमात्र चर्चा, निण्चयसे एक वर नृप है ॥४७॥ स्याँ हो जह जीव कहा, म्रष्यवसानादि म्रस्य मार्वोको । व्यवहारमात्र चर्चा, निष्चत वह जीव एक हि है ॥४८॥

राजा खलु निगत इति चैप बलममुस्यस्यादेशः । व्यवहारेण तृष्यते तत्रको निर्गतो राजा ॥४७॥ एवमेव च व्यवहारोध्यवसानाद्यन्यभावाना । जीव इति कृत सूत्रे तत्रको निर्विता जीवः॥४८॥

यथैष राजा पच योजनान्यभिव्याप्य निष्कामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यभिव्याप्युमणक्य-त्वाद्व्यवहारिगौ बलसमुदाये राजेति व्यवहारः । परमार्थतस्त्वेक एव राजा । तथैष जीवः

नामसंज्ञ -राय, हु, णिम्पद, इति, य, एत, बलसमुदय, आदेस, ववहार, दु, तस्थ, एक, णिम्पद, राय, एमेव, य, ववहार, अञ्भवसाणादिअण्णभाव, जीव, कद, सुत्त, तत्थ, एकक, णिन्छिद, जीव। श्वात्संज्ञ-आ-दिस प्रेक्षणे, वच्च व्यक्ताया वाचि। प्रकृतिज्ञान्द राजन्, खतु, निर्गत, इति, एतन्, बल-समुद्रय, आदेश, व्यवहार, तु, तत्र, एक, निर्गत, राजन्, एव, एव, च, व्यवहार, अध्यवगानद्यस्यभाव, जीव, इति, कृत, सूत्र, तत्र, एक, निश्चित, जीव। मूलधात्-राज् दीली, निस्नाम्बृ गती, टुकुत्र, करणे,

प्रवर्तता है, परमार्थसे तो जीव एक ही है, ग्रध्यवसान ग्रादि भाव जीव नहीं है।

प्रसंगविवरण--- धनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ग्रध्यवसानादि भावोको जीव व्यवहारसे कहा गया है। सो श्रव उसी विषयका स्पष्टीकरण इन दो गाथावोमे दृष्टान्तपूर्वक किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) सेनाससूह राजासम्बधित होनेसे धौर उसमें राजाका सद्भाव होने से सेनासमूहमे राजाका व्यवहार होनेपर भी वास्तवमे तो राजा एक है ग्रांर अपने ही एक व्यक्ति के प्रमासमूहमे राजाका व्यवहार होनेपर भी वास्तवमे तो राजा एक है ग्रांर अपने ही एक व्यक्ति के प्रमाण है। (३) अध्यवसानादि भाव (रागादि भाव) जोवसम्बंधित होनेसे व प्रध्यवसानादि भावका उस समय जीव ग्राधार होनेसे अध्यवसानादि परभावोमें जीवका व्यवहार होनेपर भी परमार्थसे तो जीव एक जायकस्वभाव है ग्रीर वह ग्रपने स्वष्टपात्र है।

समग्रं रागग्राममभिज्याप्य प्रवर्तत इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिज्याप्तुमशक्यत्व।द्वयवहारिणा-मध्यवसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति ज्यवहारः । परमार्थतस्त्वेक एव जीव: ॥४७-४=॥

सूत्र वेष्टने, निस्-विज्ञ चयने। पदिवद्यण्य-राजा-प्रथमा एक०। खलु-अ०। निर्गत-प्रथमा एक० कृदेत किया। इति-अ०। एष -प्रथमा एक०। वनसमुदयस्य-पण्ठी एक०। तु-अ०। उच्यते-भावकर्म-प्रकिया वर्तमान अस्य पृष्क एक०। तु-अ०। एक-अवमा एक०। प्रव-अवमा एक०। त्रिन-प्रथमा एक०। राजा-प्रथमा एक०। एव-अ०। एव-अ०। व्यवहार -प्रथमा एक०। अध्यवसानाचन्यभावाना-पण्टी व०। जीव.-प्रथमा एक०। इति-अ०। कृत-प्रथमा एकवचन कृदत किया कर्मवाच्यम। मूथे-सन्तमी एक०। तत्र-अव। जिल्लाक्यम। सूथे-सन्तमी एक०। तत्र-अव। जिल्लाक्यम। सूथे-सन्तमी एक०। तत्र-अव।

सिद्धान्त--(१) द्रव्यकी श्रौपाधिक पर्यायोमे द्रव्यका व्यवहार ईपत् प्रयोजनके लिये है। (२) शाध्वत स्वभावमय वस्तु वह एक ही शाध्वत है।

हृष्टि—१- स्वजातिपर्याय स्वजातिद्रव्योपचारक ग्रसद्भूत व्यवहार (१२०)। २- परमशुद्धनिष्चयनय (४४)।

प्रयोग— ग्रपनेको समस्त विपरिणमनोसे विविक्त निरखकर केवल चित्स्वभावमात्र ग्रमुभवना चाहिये ॥४७-४८॥

ग्रव शिष्य पूछता है कि ये ग्रध्यवसानादिक भाव हैं, वे जीव नही हैं तो एक टंको-त्कीएाँ परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, उसका क्या लक्षण है ? इसका उत्तर कहते है—हे भव्य तू [जीवं] जीवको [ग्ररसं] रसरिहत [ग्रव्यं] रूपरिहत [ग्रायंथं] गंधरिहत [ग्रव्यंक्तं] इन्हियोके ग्रयोचर [चेतनागुरणं] चेतनागुण वाला [ग्रशब्दं] शब्दरिहत [ग्रालंगप्रहर्णं] किसी चिह्न कर जिसका ग्रह्ण नही होता ऐसा व [ग्रानिविष्टसंस्थानं] जिसका ग्राकार कुछ कहनेमें नही ग्राता, ऐसा [जानीहि] जानो।

तात्पर्यः—परमार्थतः जीव रूपरसगन्धस्पर्शणब्दशून्य है, प्रव्यक्त,स्वयं निराकार व चैतन्यगुण वाला है।

टीकार्थ—जो (जीव) निश्चयसे पुद्गलद्रव्यसे भिन्न होनेसे उसमे रस गुए विद्यमान नहीं है इस कारए। श्ररस है ॥१॥ पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेसे स्वयं रसगुग नहीं है इस कारण भी श्ररस है ॥२॥ परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामित्व भी इसके नहीं है, इसलिये द्रव्येन्द्रियके श्रालम्बनसे श्राप रसख्प परिएमन नहीं करता इस कारण भी श्ररस है ॥३॥ श्रप्त स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो क्षायोपणमिक भावका भी इसके श्रभाव है, इसलिये भावेन्द्रियके श्रवलंबनसे भी इसके रसख्प परिणामका श्रभाव है, इस कारए। भी श्ररस है ॥४॥ इसका सम्वेदन परिएाम तो एक ही है, वह सकल विषयोंके विशेषोंमें साथारण है, उस स्व-

यद्यं तहि किलसगोऽसावेकष्टंकोत्कीर्णः परमायंजीव इति पृष्टः प्राह— श्ररसमरूवमगंधं श्रव्वतं चेदशागुग्गमसद् । जाग् श्रव्लिंगग्गहृग्यं जीवमगिहिटुमंठाग्यं॥४९॥ अरस श्रष्ट्य श्रगंधी, श्रव्यक्त श्रगब्द चेतनागुग्गस्य । चिह्नाग्रहृग्य श्रद स्वयं श्रसंस्थान जीवको जानो ॥४९॥

अरसमस्यमगथमन्यवतं वेतनागुणभशन्दः । जानीहि अलिगग्रहणं जीवमनिदिष्टसंस्थान ।।४६।।

यः खलु पुद्गलद्रन्यादन्यत्वेनाविद्यमः नरसगुणस्वात् पुद्गलद्रन्थमुण्णेभ्यो भिन्नत्वेन
स्वयमरसगुणस्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रन्यस्वामित्व।भावात् द्रन्येन्द्रियावष्ट्येनारसनात् स्वभावतः
क्षायोपणमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारसनात्, सकलसाधारणौकसम्वेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलन्सवेदनापरिणामपन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निवेधाद्रसपरिच्छेदपरिण्तत्वेपि स्वयं रसक्ष्येणापरिणमनाच्चारसः । तथा पुद्गलद्रन्यादन्यत्वेनाविद्यमानक्ष्पगुणस्वात्
पुद्गलद्रन्यमुण्णेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमक्षपुगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रन्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टभेनाक्ष्पणात्, स्वभावतः क्षायोपणमिकभावाभावाद्भविद्यावलम्बेनारून्यात्सकल-

नामसंज्ञ-अरस, अरूव, अगंध, अव्वत्त, चेदणागुण, असद्द, अलिगग्गहण, जीव, अणिहिट्रसठाण ।

भावसे केवल एक रसवेदना परिणामकी प्रप्ति रूप नही है, इस कारण भी प्ररस है ॥५॥ इसके समस्त ही जोयोंका ज्ञान होता है, परन्तु ज्ञेय ज्ञायकके एकरूप होनेका निषेध ही है, इसिलये रसके ज्ञानरूप परिणमनेपर भी ग्राप रसरूप नही होता, इन कारण भी प्ररस है ॥६॥ इस प्रकार छः प्रकारसे रसके निषेषसे जीव ग्ररस है। (इसी तरह ग्ररूप, प्रगंध, ग्रस्पणं, ग्राणव्द——इन चारो विशेषणोंका छह-छह हेतुन्नों द्वारा निषेध किया है सो इसी उक्त रीतिसे जान लेना, विशेष यह है कि शब्द पर्याय है सो गब्दके साथ पर्याय कहना)।

प्रव प्रानिदिष्टसंस्थानको कहते हैं । 9ुर्गलद्रव्यसे रचे हुए संस्थान (प्राकार) से ही जीवका संस्थान कहा नही जा सकता इस कारणा, प्रपने नियत स्वभावसे प्रनियत संस्थानरूप प्रनन्त शाग्रेरोमे बतंता है इस कारणा, सस्थान नामकर्मका विधाक (फल) पुद्गलद्रव्यमें ही है इस कारणा, भिन्न-भिन्न प्राकाररूप परिणात जो समस्त वस्तु, उनके स्वरूपसे तदाकार हुए प्रपने स्वभावरूप सम्वेदनकी सामर्थ्य होनेपर भी स्वयं समस्त लोकके संवलनसे शून्य हुई जो प्रपनी निर्मल ज्ञानमात्र अनुभूति उस अनुभूतिसे किसी भी आकाररूप नहीं है, इस कारण जोव प्रनिदिष्टसस्थान है। ऐसे चार हेतुओंसे संस्थानका निषेष कहा। प्रव प्रव्यक्त विशेषणा को सिद्ध करते हैं इह द्वय स्वरूप लोक है, वह ज्ञेय है, व्यक्त है, ऐसे समस्त जेयसे

साधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनारूपणात्, सकलज्ञेयज्ञायक्तादात्म्यस्य निषेधाद्रूपगरिच्छेदपरिणुत्तत्वेपि स्वयं रूपकृषेणापरिणमनाच्चारूपः। तथा पुद्दगलद्वव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुणुत्वात् पुद्दगलद्वव्यगुणुभ्यो भिन्नत्वेन स्वमगधगुणत्वात् परमापंतः पुद्दगलद्वव्यस्वामित्वाभावाद् द्वव्यन्दियावष्टभेनागंधनात्, स्वभावतः क्षायोपणमिकभावाभावाद्भावेन्द्रयावलम्बेनागंधनात् सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेवाद्गंधारिच्छेदपरिणुतत्वेपि स्वयं
गंधरूपेणापरिणुमनाच्चागंधः। तथा पुद्दगलद्वव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्यग्रंगुणुत्वात् पुद्दगलद्वव्यगुर्गभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमस्यग्रंगुणुत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्वव्यस्वामित्वाभावाद् द्वव्यन्द्वियावष्टंभेनास्पर्शनात् स्वभावतः क्षायोपणमिकभावाभावाद् भावेन्द्रयावलम्बन।स्पर्गनात्सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावतः क्षायोपणमिकभावाभावाद् भावेन्द्रयावलम्बन।स्पर्गनात्सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलस्पर्शवेदनापरिणामापन्नत्वेन।स्पर्गनात् सक्तज्ञेयज्ञायकतादात्यस्य निषेवात् स्पर्गपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं स्वर्थक्तिणापरिणमनाच्चास्यगं । तथा पुद्गलद्वव्यादन्यस्वेनाविद्यमानग्रव्यप्रपर्यन्वात् पुद्वलद्वव्यपर्यपर्ययेभयो भिन्नत्वेन स्वयमग्रव्यप्याय-

**धातुसंज्ञ**रस आस्वादनाकदनयो , सद्द आह्वाने. जाण अवबोधने, ग्गह ग्रहणे, सम् ट्ठा गतिनिवृत्तौ तृतीय

अन्य होनेके कारण, कपायका समूह जो भावकभाव है व व्यक्त है जससे अन्य होनेके कारण, वित्तामान्यमे जैनन्यकी सब व्यक्तियाँ अन्तभूत होनेके कारण, किरिएक व्यक्तिमात्र न होनेके कारण, वित्तामान्यमे जैनन्यकी सब व्यक्तियाँ अन्तभूत होनेके कारण, वित्तिमासमे आते है तो भी केवल व्यक्त भावकी हो नही स्पर्णना इस कारण और अा हो हि बाह्य आभ्यंतर प्रकट अनुभूय-मान है तो भो व्यक्तभावमे जदायान (द्रुग्वर्ती) प्रद्योतमान है, इस कारण जीव अव्यक्त कहा जाता है।।इग व्यक्तभावमे जदायान (द्रुग्वर्ती) प्रद्योतमान है, इस कारण जीव अव्यक्त कहा जाता है।।इग व्यक्तभावमे जदायान अभाव स्वक्त होगेपर भी स्वसंवेदनके बलसे आप प्रत्यक्ष-गोचर होनेसे अनुभवमे प्राप्त अभावसे अलिग्यहण कहा जाता है। अपने अनुभवमें आवे, ऐसे वेतनागुण द्वारा सदा अतरंग्ये प्रकाशमान है, इस कारण चेतनागुण वाला है। जो चेतनागुण समस्त विप्रतिपत्तियोका (जीवको अन्य प्रकार माननेका) निषेष करने वाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेदज्ञानी जीवोको सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोकको आमीभूत कर अत्यन्त सुखी हो जस तरह सदा किचन्यात्र भी चलायमान नही होनेसे अन्य द्वयसे साधारण नही है, इस-लिये असाधारण स्वभावभूत है। ऐसे स्वयं अनुभूयमान चैतन्यगुणके द्वारा नित्य ही अंता-प्रकाशमान होनेस चेतनागुण वाला है। ऐसा यह भगवान् निर्मल प्रकाश वाला जीव इस लोक में टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योतिस्वरूप विराजमान है।

त्वात् परमार्थतः पुद्गलद्भव्यस्वाभित्वाभावात् द्भव्येष्ट्रियावर्ध्येन शब्दाश्रवणात् स्वभावतः सायोपशमिकभावाभावाद्भावेष्ट्रियावलम्बेन शब्दाश्रवणात् सकलसाधाररौकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेन शब्दाश्रवणात् सकलसाधाररौकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलशब्दवेदनापरिणामपन्नत्वेन शब्दाश्रवणात् सकलस्वायकतादात्म्यस्य निषेधास्वद्भव्यपरस्वेदपरिण्ठेतत्वेषि स्वयं शब्दस्येरणापरिणामनास्वाशब्दः । द्व्यांतरारब्धशरीरसंस्याने
नैव संस्थान इति निर्देष्ट्रमणवयत्वात् नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानतशरीरवित्वात्संस्थाननामकर्मविषाकस्य पुद्गलेषु निर्दियमानत्वात् प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिण्यतसमस्तवस्तुतत्वसंविलतसहजसम्बेदनशक्तित्वेषि स्वयमिखललोकसंबलनज्ञन्योयजायमाननिर्मलानुभूतितयात्यतमसंस्थानगणे । प्रातिपविक अरसः अरूप, अर्थ, अव्यक्त, चेतनागुण, अशब्द, अन्वाग्रहण, जीव, अनिरिय्दसस्थान । भूसधात् पस्य आस्वादनस्वेहनयो , रूप रूपत्रियाया, चिनी सजाने, शब्द भाषणे, निर्णि विजी

अब इसी अर्थको कलगरूप काव्यमें कहकर इसके अनुभवकी प्रेरणा करते है। 'सकल' इत्यादि । अर्थ- हे भव्य आत्माओ ! चिच्छक्तिसे रहित अन्य सकल भावोको मूलसे शीघ छोड़कर और अच्छी प्रकार अपने चिच्छक्तिमात्र भावको अवगाहन करके समस्त पदार्थसमूह रूप लोकके ऊपर प्रवर्त रहे एकमात्र अविनाशी आत्माका आत्मामे ही अभ्यास करो, उसका साक्षात् अनुभव करो । मावार्थ- एक चैतन्यशक्तिमात्र आत्मामे ही उपयुक्त होओ ।

प्रसंगविवरण्— धनन्तरपूर्व स्थलमे यह बताते चले ग्रा रहेथे कि ग्रध्यवसानादिक भाव (रागादिक भाव) पुद्गलस्वभाव है, ये जीव नहीं है। मो यहाँ यह जिज्ञासा होनी प्राइ-तिक ही है कि फिर वास्तवमे किस लक्षण वाला जीव है याने जीवका यथार्थस्वरूप क्या है ? इसके समाधानमें इस गाथाका ग्रवतार हुया है।

तथ्यप्रकाश—(१) पुद्गलद्रव्यसे भिन्न होनेके कारसा, पुद्गलद्रव्यक्ष गुलासे व पर्यायो से भिन्न होनेके कारसा, पुद्गलद्रव्यक्ष प्रविद्यक्ष स्वामी न होनेके कारसा, स्वभावतः भाविद्यस्य स्वना ग्रादि न होनेके कारसा, सर्वभविद्यक्ष स्वामी न होनेके कारसा, स्वभावतः भाविद्यस्य स्वना ग्रादि न होनेके कारसा, स्वमं ग्रादिको जानकर भी उससे तत्मय न होनेके कारण जीव स्पर्णादिरहित व शब्दादिरहित है। (२) यद्यपि जीवका संमारदशामे शारीरप्रमाण ग्राकार है, मुक्तदशामे घट-बढ़का कारसाभूत कमें न रहनेसे कुछ त्यून चरमशरीरके प्रमासा ग्राकार है, तथापि जीवका स्वयं सहज निरपेक्ष कोई ग्राकार नही है। (३) ग्रात्मा स्वसंवेदन-प्रत्यक्षगम्य है वह श्रमुमानादि प्रमाणसे ग्रहणमे नहीं ग्राता। (४) ग्रात्मा चैतन्यस्वभावमय है।

सिद्धांत—(१) घात्मा परद्रव्य, वेत्र, काल, भावसे नही है । (२) घात्मा नयप्रमाणा-तीत निर्विकल्पस्वसम्वेदनसे गम्य है । (३) घात्मा चैतन्यस्वभावमात्र है । त्वाच्चानिर्दिष्टसंस्थानः । षट्द्रध्यात्मकलोकाद् ज्ञैयाद्व्यक्तादन्यत्वात्कषायचक्राद्भावकाद्व्यक्तादन्यत्वाच्चित्ताम्यान्यानम्यत्मस्तमस्तव्यक्तित्वात् क्षाण्कव्यक्तिमात्राभावात् व्यक्ताव्यक्तविम्ध्यप्रति-भासेपि व्यक्तास्पर्णत्वात् स्वयमेव हि बहिरंतः स्फुटमनुभूयमानत्वेपि व्यक्तापेक्षणेन प्रद्योतमानन्त्वाच्चाव्यक्तः । रसस्पगंधस्पर्णशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेपि स्वसंवेदनवलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यमुमेयमात्रत्वाभावाद्यिलगग्रह्णः । समस्तविश्रतिपत्तिग्रमाथिना विवेचकजनसम्पितसर्वस्वेन सक्लकापि लोकालोकं कवलोकृत्यात्यंतसौहित्यमंथरेगेव सक्लकालमेव मनागप्यविचलितानन्यस्याधारणतया स्वभावभूनेन स्वयमनुभूयमानेन चेतनागुणेन नित्यमेवातःप्रकाशमानत्वात् चेतनानुण्यस् स खलु भगवानमलालोक इहैकप्टङ्कोत्कीर्णः प्रत्यग्वयोतिर्जीवः ॥४६॥

हष्टि - १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यायिकनय (४६) । २- शुद्धनय (४६) । ३- परमभावग्राहक द्रव्यायिकनय (३०) ।

प्रयोग—- ध्रपने धापको सर्व ज्ञेयोंसे परे सहज चैतन्यस्वभावमात्र ध्रनुभवना चाहिये ॥४६॥

जीवस्स एित्य वरणो एवि गंधो एवि रसो एवि य पासे ।
एवि रूवं ए सरीरं ए वि संटाएं ए संहएएं ।। ५० ।।
जीवस्स एित्य रागो एवि दोसो ऐव विज्जदे मोहो ।
एवि प्वया ए कम्मं एवि सोसो ऐवि विज्जदे मोहो ।
एवि पव्या ए कम्मं एवि सोसो एवि ।। ५१ ।।
जीवस्स एित्य वम्मो ए वम्मए। ऐवि फड्ट्या केई ।
एवे बज्जरपदाए। ऐवे य अगुभायटाए। एवि ।। ५२ ।।
जीवस्स एित्य केई जोयदाए। ए वंधटाए। वा ।
एवे य उदयदाए। ए मम्मलाहाएय। केई ।। ५३ ।।
एवे व उदयदाए। एवे संज्ञमलिद्धिटाए। वा ।। ५४ ।।
एवे व जीवट्टाए। एवे एम्मलद्वस्स परिए।मा ।। ५५ ।।
निहं बर्ण जीवका है न गंध न रस न कोई सपरस है।
इप न देह न कोई, संस्थान न संहनन इसका ।।४०।।

नामसंत--जीव, ण, अस्य, वण्ण, ण, वि, गण, रस. य, फाम स्य, सरीर, गराण, सहणण, अीव, ण, अस्य, राम, रोम, मोह, णो, पच्चय, कम्म, णोकम्म च, आप, त. वणा, वस्याण, पहुच्य, अञ्झपन हाण, अग्रुआयटाण, जोयहाण, वचटाण, उवयहाण, ममणहाण, दिवयहाण, सिकन्सटाण विमोहि- हाण, सेक्यमतिहुहुूूूण, जोयहाण, जायहाण, ज. व. गु., संव्य, प्रमणवस्त्य, परिणाम। पातुनंत अस हाण, संजमतिहुद्भाण, जीवहुं ण, जोयहाण, गुणहाण, ज. व. गु. गु., संव्य, प्रमणवस्त्य, परिणाम। पातुनंत अस हाण, संजमतिहुद्भाण, जीवहुं है बिन्नास्त्र वर्ष नहीं है जिन्नस्य जीवके वर्षः नाहित्व, स्पर्ध-कानि कोई स्पर्धक मी नि एवं नहीं है जिनस्य जीवके कानिच्चत्र योगस्यानानि कोई योगस्यान मी नि संति नहीं है बि प्रमणनानि विस्पयानानि वेयस्यान मी नि नहीं है बि प्रमणनानि जिन्नस्य जीवके सिच्चत्र योगस्यानानि कोई मार्गाग्रास्थान भी नि उदयस्थान भी नि एवं नहीं है कानिच्चत्र मार्गाग्रास्थान भी नि नहीं है जिनस्य जीवके स्थितविच्यस्यानानि नो स्थितवंयस्थान भी नहीं है बा प्रयया सिक्तेशस्थानानि संयमलिब्यस्थान भी नि एवं नहीं है बा प्रयया सिक्तेशस्थान भी नि वहीं है वि प्रयया सिक्तेशस्थान भी नि वहीं है वि प्रयया सिक्तेशस्थान भी नि वहीं है वि प्रयया सिक्तेशस्थान भी नि प्रयोगितवंयस्थान भी नि वहीं है वि प्रयया सिक्तेशस्थान भी नि प्रयोगितवंयस्थानानि संयमलिब्यस्थान भी नि प्रयोगितवंयस्थान भी नि प्रयोगितवंवस्थान स्थानितवंवस्थान स्थानितवंवस्थानितवंवस्थान स्थानितवंवस्थान स्थानितवंवस्थानितवंवस्थान स्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थानितवंवस्थ

नहिं राग जीवका है, न दोष नहि मोह बर्तता इसमें। कमं नहीं नहि ग्रास्नव, नहिं हैं नोकमं भी इसका ।।४१।। नहिं वर्ग जीवके हैं, न वर्गएगा नाहि वर्ग जीवके हैं। प्रदार नहीं, प्रवुभागस्थान भी नहिं है।।४२।। योगस्थान न कोई, बन्धस्थान भी जीवके नहिं हैं। उदयस्थान नहीं हैं, न मार्गएगस्थान भी कोई।।४३॥ स्थितबन्धस्थान नहीं हैं, न मार्गएगस्थान भी नहीं इसके। कोइ विशुद्धिस्थान न, संयमलब्धिके स्थान नहीं ।।४४॥ जीवस्थान न कोई, नहीं गुएगस्यान जीवके होते। क्योंकि ये भाव सारे, होते परिएगाम पुद्गलके।।४४॥

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गथो नापि रसो नापि च स्पर्यः । नापि रूप न घरीरं नापि सस्थान न सहनन । जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विवते मोह । नो प्रत्यया न कर्म नोक्षमं वापि तस्य नास्ति ॥११॥ जीवस्य नास्ति वर्षो न वर्गणा नैव स्पर्कतिनि कानिवित् । नो अध्यास्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि जीवस्य जीवस्य न मिन कानिविद्योगस्थानानि न वस्थानानि वा, नैव चौदयस्थानानि ना मार्गणास्थानानि कानिवित् नो स्थितिवश्रस्थानानि जीवस्य न सक्लेगस्थानानि वा। नैव विद्युद्धिस्थानानि नो स्थमलिधस्थानानि वा। नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा सित् जीवस्य। येन स्वेत सर्वे पुरुनलद्भवस्य परिणामाः ॥४॥।

यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वर्णः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुर्गलद्वव्यपरि-रणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः मुरभिरसुरभिर्वा गंधः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुर्गल-

सत्ताया, विज्ञ सत्तायां, मग्ग अन्वेषणे । प्रकृतिकाब्द जीव, न, वर्ण, न, अपि गध, न, अपि, रस, न, अपि, च, न, अपि, रस, न, अपि, च, र्या, न, अपि, च, राग, न, अपि, वौष, न, एवं, मोह, नो, प्रत्यय, न, कर्मन्, नोकर्मन्, च, अपि, तत्, न जीव, न, वर्ग, न, वर्गणा, न, एव, स्पर्बंक, [नो] नही हैं [च] ग्रोर [जीवस्य] जीवके [जीवस्यानानि] जीवस्थान भी [नैव] नही हैं [बा] ग्रथवा [गुएस्थानानि] गुएस्थान भी [न संति] नही हैं [येन तु] क्योंकि [एते सर्वे] ये सभी [पुद्मालद्वद्यस्य] पुद्मलद्वद्यक्व [परिएगामाः] परिणाम है।

तात्पर्य—वर्णसे लेकर गुणस्यानपर्यन्त ये उक्त भाव जीवके नही है, क्योंकि ये पुर्-गलद्रव्यके परिणाम है ।

टीकार्थ—जो काला, हरा, पीला, लाल ग्रीर सफेद वर्ए। (रग) है वे सभी जीवके नहीं हैं क्योंकि पुद्गलद्गव्यके परिएामनमय होनेके कारए। ये वर्ए ग्रात्माकी श्रमुभूतिसे भिन्न है।१। सुगंघ, दुर्गन्घ भी जीवके नहीं हैं, क्योंकि ये पुद्गल परिएाममय है, इसलिये श्रात्माकी श्रमु-भूतिसे भिन्न है।२। क्टुक, कपैला, तिक्त (वर्षरा), खट्टा श्रौर मीठा ये सब रस भी जीवके

द्रव्यपरिराममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रसः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिगाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः स्निग्धो रूक्षः श्रीतः उष्णो गुरुर्लघुम् दूः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पूद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे-सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यत्सार्भादिसामान्यपरिग्णाममात्रं रूपं तन्नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिग्णा-ममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं तैजसं कार्मणं वा शरीरं तत्सर्व-मिप नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यत्समचतुरस्रं न्यग्रोध-परिमंडलं स्वाति कुब्जं वामनं हुडं वा संस्थानं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पूर्गलद्रव्यपरिणाम-मगत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यद्वच्चर्षभनाराचं वज्जनाराचं नाराचमर्द्धनाराचं कीलिका श्रसंप्रा-क्षासूपाटिका वा संहतनं तत्सर्वमिप नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिस्ताममयत्वे सत्यतुभूतेभिनन-त्वात् । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पूद्गलद्रव्यपरिगाममयत्वे सत्यनुभूतेभि-न्नत्वात् । यस्तत्त्वाप्रतिषत्तिरूपो मोहः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पूद्गलद्रव्यपरिग्णाममण्दवे किम्, नो, अध्यात्मस्थान, न, एव, अनुभागस्थान, जीव, न, किम्, योगस्थान, न, वधस्थान, वा, न, एव, च, उदयस्थान, न, मार्गणास्थान, किम्, नो, स्थितिबधस्थान, जीव, न, मबलेशस्थान, वा, न, एव, विश-द्धिस्थान, नो, सयमलब्धिस्थान, वा, न, एव, जीवस्थान, न, गुणस्थान, च, जीव, यत, त, एतत, सर्व, पुद्गलद्रव्य, परिणाम । मूलधातु वर्ण वर्णने, रस आस्वादनस्नेहनयो , स्पुश मस्पर्शने, विद सत्ताया दिवादि, बन्ध बन्धने, क्यादि, मृग अन्वेपणे, क्लिश उपनापे नुरादि, शुध शौच दिवादि, संन्यम उपरमे स्वादि । **पदविवरण**-- जीवस्य-पष्ठी एक० । न-अव्यय । अस्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । वर्ण -प्रथमा एक । न-अव्यय । अपि-अव्यय । गन्ध -प्रथमा एक । न-अ । अपि-नहीं हैं, क्योकि०....। ३ । चिकना, रूखा, छंडा, गर्म, भारी, हल्का, कोमल ग्रीर कठोर—ये सब स्पर्श भी जीवके नही है क्योकि ::। ४। स्पर्शादि सामान्य परिस्ताममात्र रूप भी जीवके नहीं हैं, क्योंकि० ....। प्र । ग्रौदारिक, वैक्रियिक, ग्राहारक, तैजस ग्रौर कार्मण शरीर ये जीव के नहीं है, नयोंकि० ....। ६ । समधतुरस्त, न्यग्रोधपरिमंडल, स्वाति, कुञ्जक, वामन ग्रौर हंडक-ये सब संस्थान भी जीवके नही है, क्योकि० ।। ७ । वर्ज्यपेभनाराच, वज्जनाराच, नाराच, ग्रर्धनाराच, कीलक ग्रौर ग्रसंप्राप्तासृपाटिका संहनन ये भी जीवके नहीं है, क्योंकि॰ । । प्रीतिरूप राग भी जीवका नहीं है, क्योंकि॰ ।। ६ । ग्रप्रीतिरूप द्वेष भी जीवका नहीं है, क्योंकि० ....। १०। यथार्थ तत्त्वकी ग्रप्राप्ति रूप मोह भी जीवका नहीं है. क्योंकि०....। ११ । मिथ्यात्व, ग्राबरित, कषाय ग्रीर योगस्वरूप प्रत्यय (ग्रास्रव) भी जीवके नहीं है, क्योंकि....। १२। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, ग्राय, नाम, गोत्र, भीर भ्रन्तरायस्वरूप कर्म भी जीवके नही हैं, क्योंकि॰ ....। १३ । छह पर्याप्तियोंसन्हित शारीर-योग्य वस्तुरूप (पुद्गलस्कंध) नोकर्म भी जीवके नहीं है, क्योंकि...। १४ । कर्मके रसकी शक्ति

सरयनुभूतेभिन्नत्वात् । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षा्याः प्रत्ययास्ते सर्वेषि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यद् ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोह-नीयागुर्नामगोत्रोतरायरूपं कर्म तत्सवंमि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यत्ववंमि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः शक्तिसमृहलक्ष्यणा वर्गः स सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । या वर्गसमृहलक्ष्यणा वर्गः स सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि मंदतीव्रत्सकर्मदलविशिष्टन्यास-लक्षणानि स्पर्द्वकानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि संदतीव्रत्सकर्मदलविशिष्टन्यास-लक्षणानि स्पर्द्वकानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि प्रविविशिष्टपङ्गल्वत्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि प्रविविशिष्टपङ्गल्वत्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि कायवाङ्मनोवर्गणापरिस्पदलक्षसणानि योगस्यानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि कायवाङ्मनोवर्गणपि सर्वत्वक्षसणानि योगस्यानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्। यानि कायवाङ्मनोवर्गणपि सर्वत्वक्षसणानि योगस्यानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणामस्यत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्। ।

अध्यय । रस -प्रथमा एक० । न-अध्यय । अपि-अ० । च-अ० । स्पर्धः -प्रथमा एक० । न-अ० । अपि-अध्यय । स्प-प्रथमा एक० । न, शरीर-प्रथमा एक० । न, अपि, संस्थान-प्र० ए० । न, संहनत-प्र० ए० । जीवस्य-पर्ध्य एक० । न, राग -प्र० एक० । न, अपि, हेष -प्र० एक० । न, एव, अस्ति, विद्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । मोह -प्र० ए० । नो-अध्यय । प्रत्ययः-प्रथमा बहु० । न, कर्म-प्रथमा एक० । नो-कर्म-प्रथमा एक० । च, अपि, तम्य-पर्ध्य एक० । न, अस्ति, जीवस्य-पर्ध्य एक० । न, अस्ति, वर्गः-प्रथ एक० । न, वर्गणा-प्र० एक० । न, एव, स्पर्दकानि-प्रथमा बहु० । कानिचित्-अध्यय अंतः प्रथमा बहु० ।

के प्रविभागप्रतिच्छेदोक। समूहरूप वर्ग भी जीवका नही है, अयोकिःः। १५ । वर्गोंका समूहरूप वर्गणा भी जीवकी नही है, वयोकिःः। १६ । मद तीप्र रसरूप कर्मके समूहके विश्वाष्ट वर्गोंकी वर्गणाके स्वापनरूप स्पर्धक जीवके नही है, वयोकिःः। १७ । स्वपरके एकस्व का ग्रध्यास (मिथ्या ग्रारोप) होनेपर विशुद्ध चैतन्य परिणामसे भिन्न लक्षरण वाले अध्यास-स्थान भी जीवके नही है, क्योकिःः। १८ । पृथक्-पृथक् विशेषरूप प्रकृतियोंके रसरूप जिनका लक्षण है ऐसे ग्रमुभागस्थान भी जीवके नही है, व्योकिःः। १८ । काय, ववन, मनोरूप वर्गणा का चलना जिनका लक्षण है, ऐसे योगस्थान भी जीवके नही है, क्योकिःः। २० । भिन्न भिन्न विशेषोंको लिये प्रकृतियोंका परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे व्यवस्थान भी जीवके नही है, व्योकिःः। २१ । ग्रपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थं कर्मकी ग्रवस्था जिनका स्वरूप है, ऐसे उद्यस्थान भी जीवके नही है, क्योंकिःः। २१ । ग्रपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थं कर्मकी ग्रवस्था जिनका स्वरूप है, ऐसे उद्यस्थान भी जीवके नहीं है, क्योंकिःः।

यानि प्रतिविधिष्टशक्कतिपरिणामलक्षाणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाध्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्ररालद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि स्वफलसंपादनसमर्थंकमनिस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाध्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् ।
यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकथायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्यसम्यवत्वसंज्ञाहारलक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाध्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् ।
यानि प्रतिविधिष्टप्रकृतिकालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितबंबस्थानानि तानि सर्वाध्यपि न सन्ति
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् ।
यानि कपायविपाकोद्रेकलक्षणानि
संवत्थास्थानानि तानि सर्वाध्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्न-

नो, अध्यात्मस्थानानि-प्रथमा बहु०। न, एव, च, अनुभागस्थानानि-प्र० वहु। जीवस्य-पर्छी एक०। न, सन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० त्रिया। कानिचित्, योगस्थानानि-प्रथमा बहु०। न, बन्धस्थानानि-प्रथमा बहु०। वा-अव्यय। न, एव, च, उदयस्थानानि-प्रथमा बहु०। न, मार्गणस्थानानि-प्रथमा बहु०।

ध्रव इसी ध्रथंका कलशरूप काव्य कहते है— 'बर्णाछा' इत्यादि । घ्रथं—वर्णादिक ध्रथवा रागमोहादिक उक्त सभी भाव इस पुरुष (ध्रात्मा) से भिन्न है, इसी कारएा घ्रन्तः परमार्थतः देखने वालेको य सब नही दीखते केवल एक चैतन्यभावस्वरूप घ्रभेद घ्रात्मा ही दीखता है। भावार्थ—परमार्थनय घ्रभेद घ्रात्मा ही दीखता है। भावार्थ—परमार्थनय घ्रभेदरूप है, इसलिये उस दृष्टिसे देखनेपर भेद नही दीखता, उस नयकी दृष्टिमें चैतन्यमात्र पुरुष (ध्रात्मा) ही दीखता है, इस कारएा वे ब्राणीदिक तथा

त्वात् । यानि कषायविषाकामुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्वत्यपरिराममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यानि चारित्रमोहविगाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि संयमलिक्षस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्वव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्तत्वात् । यानि पर्याप्तापयपित्रवाहरसूदमेकेन्द्रियद्वीन्द्रियचीन्द्रियचतुरिन्द्रियसंक्ष्यसंज्ञिपचेन्द्रियलक्षन्णानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्वव्यपरिराममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वत् । यानि मिथ्यादृष्टिसासावनसम्यग्दृष्टिसम्यग्निस्थादृष्ट्यसंयनसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तस्यवाप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयवाप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तसंयतप्रमत्तिकरणायक्षरीणकप्रमत्तसंयतप्रमत्तिकरणायक्षरीणकप्रयापरमामक्षयक्षरक्षप्रमत्तिकरणायक्षरीणकप्रयापरमामक्षयविष्ठम् सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । वर्णाचा वा रागमोहादयो वा मिन्ना भावा. सर्व एवास्य पूर्वः। तेनैवातस्तत्वतः पश्यतोऽमी नो दृष्टाः स्युद्धंष्टमेकं परं स्यात् । । २०।। । १० ०१ १ ४ २ ८ ५ ३ ४ ४ ४ ४ ४ ।

कानिचित, नो. स्थिनिबन्धस्थानानि–प्रथमा बहु०। जीवन्य–पप्टी एक०। न, सक्नेशस्थानानि–प्रथमा बहु०, न, एव, विद्युद्धिन्थानानि–प्र० व०। नो, सयमलब्धिस्थानानि–प्र० ६०। न, नो, एव, च, जीवस्था-नानि –प्र० द०। न, गुणस्थानानि–प्र० बहु०। वा, सति, जीवन्य, येन–नृतीया एक० हेत्वर्थं, तु. एते सर्वे–प्र० द०। पृद्गलद्रस्यन्य-पप्टी एक०। परिणामा –प्रथमा बहुवचन ॥५०-४१-५२-५४-५४-४॥

रागादिक पुरुपसे भिन्न ही है । (वर्गाको ब्रादि लेकर गुणस्थानपर्यंत भावोंका स्वरूप विशेषतया यदि जानना हो तो गोम्मटसार ब्रादि ग्रन्थोमे जान लेना चाहिये) ।

प्रसंगिधिवरण् मनन्तरपूर्व गाथामे बताया था कि ग्रात्मा चेतनागुणसय है, चिच्छ-क्तित्याप्तमध्स्वसार है श्रीर इससे ग्रातिरिक्त भाव सब पौद्गलिक हैं। सो इसी विषयको निर्वेषविवरण्के साथ इन छह गाथाओमे कहा जा रहा है।

तथ्यप्रकाश— (१) चैतन्यस्वभावके ग्रतिरिक्त ग्रन्य भावोमे कुछ भाव तो ऐसे हैं जो पुद्गलकं हो परिणमन है, इस कारएं वे ग्रन्य भाव पौद्गलिक है। (२) चैतन्यस्वभावके अतिरिक्त ग्रन्य भावोमें कुछ भाव ऐसे हैं जो कर्मपुद्गलिवपाकके प्रतिकलन है, इस कारएं वे ग्रन्य भाव पौद्गलिक है। (३) चैतन्यस्वभावके प्रतिरिक्त ग्रन्य भावोमें कुछ भाव ऐसे हैं जो पुद्गलकर्मदशाका निमित्त पाकर ग्रात्माक ग्रुएगोंके विकृत परिएमन है, इस कारएं वे ग्रन्य भाव भी पौद्गलिक कह गये हैं। (४) समस्त ग्रन्य भावोसे ग्रात्माभिभव न होने देनेका तथा ग्रन्य भावके कारणोंके दूर हो जानेका साधन केवल निज सहज ग्रन्य भावोके दूर होनेका तथा ग्रन्य भावके कारणोंके दूर हो जानेका साधन केवल निज सहज ग्रन्यस्वत्वका दशेंव हैं।

सिद्धास्त—(१) पुद्गलद्वव्यके परिणमनोका आत्मामे नास्तित्व है। (२) पुद्गलकर्म-विपाकके साफ्रिध्यमें उपयोगमें वह विपाक श्रीतफलित होता है। (३) श्रात्माके शुद्ध ज्ञायक- ननु बर्णांदयो यद्यमी न संति जोवस्य तथा तंत्रांतरे कथं संतीति प्रजाप्यंते इति चेत्— ववहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वरणामादीया । गुगाठागांता भावा गा दु केई गिज्ह्यगायस्स ॥५६॥ माव व्यवहारसे ये, बर्णांदिक गुरास्थान तक सारे । बतलाये किन्तु निक्या-नयसे नींद्र जीव के कीई ॥५६॥

ब्यतलाय किन्तु निरुविध-निर्मातिकारी के कि । १८५॥ ब्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्या । गुणस्थानाता भावा न तु केचित्रिश्चयनयस्य ।।४६॥

इह हि ब्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाज्जीवस्य पृद्गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धवंब-पर्यायस्य कुसुंभरक्तस्य कार्पासिकवासस इबौपाधिक भावमालंब्योत्प्लवमानः परभावं परस्य विद-धाति । निष्वयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावमवलंब्योत्प्लवमानः पर-

नामसंत्र - बवहार, दु, एत, जीव, वश्णमादीय, गुणराणत, भाव, ण, दु, केई, णिच्छ्यणय। धातु-संत्र - हव सत्तायां, ने प्रापणे। प्रकृतिकाब्द - व्यवहार, तु, एतत्, जीव, वर्णाय, गुणस्थानास्त, भाव, न, तु, कि. निश्चयनय। मूलधातु - वि-अव हम हरणे भ्वादि, सुसत्तायां, णीत्र् प्रापणे। पदविवरण व्यवहा-स्वभावकी दृष्टि व उमंग होनेकी घटनामे विकार पदणलस्वामिक विदित होते है।

हष्टि - १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । २- उपाधिज उपचरित प्रतिफलन व्यवहार (१०३ ग्र) । ३- विवक्षितैकदेशगुद्धनिश्चयनय (४८) ।

प्रयोग—िनिमत्त व नैमित्तिक धन्य भावोसे हटकर शुद्ध ज्ञायकस्वभावमय ग्रन्तस्तत्त्व में निःशङ्क ग्राराम लेना चाहिये ॥ ५०-५१-५२-५३-५४-५४ ॥

ग्रब शिष्य पूछता है कि वर्णादिक भाव जो कहे गये है वे यदि जीवके नहीं है तो श्रन्य सिद्धान्त ग्रन्थों में 'ये जीवके हैं' ऐसा क्यो कहा गया ? उसका उत्तर गाया में कहते है— [एते] ये [क्यांचाः ग्रुगस्थानांताः भावाः] वर्ण ग्रादि भुगस्थानपर्यन्त भाव [ब्यवहारेण तु] व्यवहारनयसे तो [जीवस्य भवंति] जीवके होते हैं, इसलिय मुत्रमें कहे हैं, [तु] परंतु [तिक्वयनयस्य] निश्चयनयके मतसे [केवित् न] उनमें से कोई भी भाव जीवके नहीं है।

**तात्पर्यः**—वर्णादि गुरास्थानपर्यन्त भाव निश्चयनयसे जीवके नही, ये व्यवहारनयसे जीवके कहें गये हैं।

टोकार्थ— यहाँपर व्यवहारनय, पर्यायाश्रित होनेसे पुद्गलके संयोगवण ग्रनादिकालसे प्रसिद्ध जिसकी बंधपर्याय है ऐसे जीवके 'कुमुम्भके लाल रगसे रंगे हुए रुईके वस्त्रकी भांति' ग्रीपाधिक वर्णादिभावोंको ग्रालम्बन कर प्रवृत्त होता है, इसलिये वह व्यवहारनय दूसरेके भावोंको दूसरोंका कहता है। कितु निक्वयनय द्रव्यके ग्राथ्य होनेसे केवल एक जीवके स्वाभा-विक भावको अवलम्बन कर प्रवृत्त होता है, वह सब परभावोंको परके कहता है, नियेष करता है, इसलिये वर्ण ग्रादि गुगुस्थानपर्यंत भाव व्यवहारनयसे जीवके है, निय्चयनयसे नहीं हैं,

भावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वर्णादयो गुण्स्थानांता भावा जीवस्य संति निश्चयेन तु न संतीति युक्ता प्रज्ञामिः ।।४६॥

रेण-नृतीया एक० । तु-अय्यय । एते-प्र० बहु० । जीवस्य-परठी एक० । भवन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० । वर्णाद्या -प्र० ब० । गुणस्थानान्ताः-प्र० व० । भावा -प्र० व० । न, तु, केचित्-अय्यय । अन्तः-प्र० व०, निरुचयनयस्य-परठी एक० ।।५६॥

इस प्रकार भगवान्का कथन स्याद्वादसहित युक्तिपूर्ण है।

प्रसंगिववरण् — अनन्तरपूर्व गायावोमे बताया था कि वर्णादिक व अध्यवसानादिक पीद्गलिक हैं वे जीवके नहीं है तो इसपर एक आशङ्का होना प्राकृतिक है कि यदि ये वर्णादि भाव जीवके नहीं है तो सिद्धान्त ग्रन्थोमें जीवके ने भाव हैं ऐसा क्यों वर्णन मिलता है ? इस आशङ्काके समाधानमें इस गायाका अवतार हुआ है।

तथ्यप्रकाश—(१) व्यवहारनय पर्यायदशंक व भेददशंक है। (२) निमित्तके परिएम् मनोको सम्बंधवश उपादानके कहनेका व्यवहार होना है। (३) निश्चयनय एक द्रव्यका दशंक है। (४) जो निश्चयनय एक द्रव्यमे उसके पर्याय व गुर्णाको दिखाता है वह भेदविधिको ग्रोर सं व्यवहारनय बन जाता है।

सिद्धान्त — (१) वर्गं संस्थान संहनन वर्ग वर्गणा स्पर्देक ग्राहि जीवके उपचारसे कहे जाते है। (२) श्रध्यवसान गुणस्थान संयमस्थान ग्राहि जीवके व्यवहारनयसे है। (३) शुद्धनय सं जीवके वर्गाहिक श्रध्यवसानाहिक कोई भी चित्स्वभावातिरिक्त भाव नही है।

दृष्टि—१- एकद्रव्यपयि ग्रन्यद्रव्योपचारक ग्रसद्भूतव्यवहार (१२१) । २- उपाधिसापक्ष ग्रग्रद्भव्यायिकनय (४३) । ३- गृद्धनय (४६) ।

प्रयोग--- पृद्गलकर्मका निमित्त पाकर होने वाले विकारोंको कर्ममें थोपकर श्रपनेको शुद्ध चित्स्वभावमात्र धनुभवना चाहिये ॥५६॥

यं वर्णादिक निश्चयसे जीवके वयो नही है ? इस प्रश्नका उत्तर कहते है;— [एतै: च संबन्ध:] इन वर्णादिक भाषोके साथ जीवका सम्बन्ध [क्षीरोदक यथेव] जल और दूधके एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धसदश [जातव्य:] जानना [च] और [तानि] वे [तस्य तु न भवंति] उस जीवके नही है [यस्मात्] वयोकि जीव [उपयोगगुराधिकः] उपयोग गुराके कारण इनसे अधिक है। तारपर्य—जानमय आहुमा जानुरहित सब पदार्थीसे निराला है।

टीकार्थ — जैसे जलसे मिला हुआ दूच जलके साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी अपने स्वलक्षरागूत क्षीरत्व गुणमें व्याप्त होनेके काररा। दूच जलसे पृथक् प्रतीत होता है इस कारण जैसे अनिकका उष्णता गूराके साथ तादात्यसंबन्ध है, उस प्रकार दूचका जलके कुतो जीवस्य वर्गादयो निश्चयेन न संतीति चेत् --

एएहिं य संबंधो जहेव स्वीरोदयं मुगादव्वो ।

ण य हुंति तस्स ताणि दु उवञ्चोगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

क्षीरनीरवत् जानो, व्यवहत सम्बन्ध बाह्य भावोंसे ।

किन्तु नहिं जीवके वे, यह तो उपयोगमय न्यारा ॥५७॥

एतैंदेच सम्बंधो यथैव क्षीरोदक ज्ञातब्यः । न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥५७॥

यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्वरावगाहलक्षणे संबधे सत्यिप स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलादिधकत्वेन प्रतीयमानत्वादम्नेरप्णगुरोनेव सह तादा-स्म्यलक्षणसंबंधाभावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा वर्णादिगुद्गलद्वव्यपरिराममिश्रिनस्या-

नामसंत्र—एत, य, सबंघ, जह, एव, खीरोदय, व, य, त, त, दु, उबओगगुणाधिग. ज। धातुसंत्र— सम्-वध बंधने, मुण ज्ञाने. हो सत्ताया। प्रातिपदिक—एतत्, च, सम्बध, यथा, गब, क्षीरोदक, ज्ञातब्य,

साथ सम्बन्ध न होनेसे निश्चयसे दूधका जल नही है। उसी प्रकार वर्णादिक पृद्गलद्रव्यके परिणामोंसे मिला हुझा झात्मा पुद्गलद्रव्यके साथ परस्पर झवगाह स्वरूप संवध होनेपर भी झपने लक्ष्मणस्वरूप उपयोग गुणसे व्याप्त होनेके कारण सब द्रव्योसे भिन्न प्रतीत होता है, इस कारण जैसे झिनका और उष्णता गुणके साथ तादात्म्य स्वरूप संम्बन्ध है, उस प्रकार झात्माका वर्णादिकोंके साथ तादात्म्य संबन्ध नही है। इसलिये निश्चयनयसे ये वर्णादिक पूद्मलपरिणाम हैं, जीवके नही हैं।

प्रसंगिववरण — मनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि वर्ण छादिकसे लेकर गुण-स्थानपर्यन्त भाव निश्चयनयसे जीवके नहीं हैं, सो छव उसी विषयमे जिज्ञासा हुई है कि वर्णादिक भाव निश्चयनयसे जीवके क्यों नहीं है, इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें दिया गया है।

तथ्यप्रकाश — १-दूध ध्रौर जलका मोटे रूपसे परस्पर प्रवगाह तो है, किन्तु संबन्ध संयोग सम्बन्ध है, तादात्म्य नहीं । २-द्राग्न द्रोग उष्णा गुणका सम्बन्ध तादात्म्य सम्बन्ध है । ३-संयोगसंबंधमें सम्बन्धी पदार्थ भिन्न-भिन्न हुम्रा करते है । ४-वर्ण, रस, गंध, स्पर्ध, संस्थान, संहनन म्रादि जिनका उपादान पुद्गल है उनका व जीवका वर्तमान मबंध परस्पर भ्रवगाह होने पर भी मात्र संयोग संबंध है ४-भिन्नताका परिचय श्रसाधारण गुण्ये होता है । ६-र्गुणस्थान, संयमस्थान, श्रध्यवसान म्रादि जिनका उपादान जीव है उन भावोंका जीव के साथ क्षरिणक तादात्म्य संबंध तो है, किन्तु नीमित्तक (पौद्गलिक) होनेसे, तुरस्त हट

स्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्य-तया सर्वेद्रव्येभ्योऽधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात् भ्राग्नेरुरणुगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात्र निश्चययेन वर्णाविपुदगलपरिणामाः जीवस्य संति ॥५७॥

न, च, तत्, तु, उपयोगपुणाधिक, यत् । भूलधातु—सम्-बन्ध वन्धने, ज्ञा अवबोधने, भ्र सत्ताया, पुजिर् योगे । पविवयण—एते -नृतीया बहुवचन, च-अव्यय, सम्बन्ध -प्रथमा एकः , यथा-अव्यय, एव-अव्यय, क्षीरोदक-प्रथमा एकः , ज्ञातच्य-अथमा एकः कृदन्त किया, च-अव्यय, भवित-वर्तमान लट् अन्य पुष्ष बहुवचन, तस्य-पट्ठी एकः , तानि-प्रथमा बहुवचन, तु-अव्यय, उपयोगुणाधिक.-प्रथमा एकः , यस्मात्-हृत्वचें पंचमी एकवचन ॥५०॥

जानेसे इनका भी संबंध संयोग संबंध कहलाता है। ७-वर्गाविकसे तो उपयोग ग्रत्थन्त निराला है। ६-ग्रध्यक्सानादिकोंसे भी उपयोगस्वरूप ग्रात्मा बिल्कुल विलक्षरा है। ६-संयोग संबंधमें एकको दूसरेका बताना प्रकट उपचार वाला व्यवहार है। १०-क्षणिक तादान्स्यमें विभावको ग्रशुद्ध निश्चयनथसे जीवका जो कहा है वह प्रसद्भूतव्यवहार वाले द्रव्यकर्म बंधकी ग्रपेक्षा तारतस्य बतानेके लिए कहा है। वस्तुनः परमणुद्धनिश्चयनयकी ग्रपेक्षा तो यह ग्रशुद्धनिश्चयनय भी व्यवहार ही है। ११-शाश्वत सहज तादात्स्य सम्बन्धमे ही वास्त-विक स्वरूप जाना जाता है। १२-जीव उपयोगमय है, जीवका उपयोगके साथ ग्राध्यत सहज तादात्स्य संबंध है। १३-ग्रात्माको वर्गादिसे व रागादिसे भिन्नताका परिचय ग्रात्माके उपयोग गुणके जाननेसे हो जाता है प्रथांत ग्रात्मा उपयोगस्य हुए और ग्राप्तिक व रागादिक जह स्वरूप है। १४-ग्रात्माका उपयोगसे तादात्स्य संबंध है, जैसे भिन्तका उप्यात्मेसे तादात्स्य संबंध है। १४-जादात्स्य तो ग्राप्तित पहला है, ग्रतः उसके साथ संबन्ध गव्य कुक मिलानेके लिए लगाया जाता है। वस्तुतः तादात्स्य कोई संबंध नही है, वह तो तन्मय है। १६-वादात्स्य संबंध नही है, वह तो तन्मय है। १६-वादात्स्य संबंध नही है, वह तो तन्मय है। १६-वादात्स्य संबंध नही है। वस्तुतः तादात्स्य कोई संबंध नही है। हि। वस्तुतः तादात्स्य संबंध नही है। हि। वस्तुतः तादात्स्य कोई संबंध नही है। हि। वस्तुतः तादात्स्य संबंध नही है। हि। वस्तुतः तादात्स्य कोई संबंध नही है। हि। वस्तुतः तादात्स्य संबंध नही है। हि। वस्तुतः तादात्स्य काविक नही है। हि। वस्तुतः तादात्स्य साव जीवके नही है।

सिद्धान्त---१-म्रात्मा उपयोग (चैतन्य) स्वरूप है। २- शरीरको म्रात्मा कहना उपचार है, क्योंकि एक द्रव्यका मन्य द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध ही हो सकता है। ३-नै<u>मिः</u> त्तिक भावोंका उपादानके साथ म्रशुद्धिकालमे क्षाणिक तादात्म्य रहता है।

हिष्ट---१- परमञुद्ध निश्चयनय (४४) । २- एकजातिद्रव्ये ग्रन्यजातिद्रव्योप-चारक ग्रसद्भूत व्यवहार (१०६) । ३- उपाधिसापेक ग्रजुद्ध द्रव्याधिकनय (५३) ।

प्रयोग—पानीसे दूधकी भिन्तताकी तरह शरीरको श्रात्मासे भिन्न निरखकर ज्ञान-मात्र अन्तःस्वरूपमें उपयोग करना ॥४७॥ कथं तर्हि व्यवहारोऽविरोधक इति चेत्-

पंथे मुस्संतं परिसद्ग्र लोगा भगांति ववहारी।
मुस्सदि एसो पंथो ग्रा पंथो मुस्सदे कोई ॥५८॥
तह जीवे कम्मागां ग्रोकम्मागां च परिसदुं वण्णां।
जीवस्स एस वण्णो जिगोहिं ववहारदो उत्तो ॥५६॥
गंधरसफासरूवा देहो संठाग्रमाइया जे य।
सब्वे ववहारस्म य ग्रिच्छयदण्ड ववदिसंति ॥६०॥ (त्रिकलम्)
पथमें जुटते पथिकों-को देख कहें लोग लोकव्यवहारी।
यह पथ जुटता निश्वय-से न कोइ मार्ग जुटता है ॥५८॥
कर्म नोकमं वर्णा-को जीवेकक्षेत्रावगाही लिख।
यह दर्गा जीवका है, ऐसा व्यवहारसे हि कहा ॥५६॥
हप रस गंध व फरस, शरीर संस्थान म्यादि इन सबको।
निश्वयस्वस्ववर्गा, कहते व्यवहारसर्च यह ॥६०॥

पि मुख्यमाण दृष्ट्वा लोका भणीत ब्यवहारिण । मुख्येते एष पथा न च पथा मुख्येते किचन् ॥५०॥ तथा जीवे कर्मणा नोकर्मणा च दृष्ट्ता वर्ण । जीवस्येप वर्णो जिनैव्यवहारन उक्त ॥५०॥ गधरसस्पर्शक्पाणि देह सम्थान आदय येच । सर्वे व्यवहारस्य च निज्वयदृष्टारो व्यपदिशति ॥६०॥

यथा पथि प्रस्थितं कंचिन्सार्यं मुख्यमाणमवलोक्य तास्स्थ्यासदुपचारेला मुख्यत एप पंथा इति ब्यवहारिणां ब्यपदेशिपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि पंथा मुख्येत । तथा जीवे बंधपर्यायेलावस्थितं कर्मणो नोकर्मणो वा वर्णमुन्प्रेक्य तास्स्थ्यासदुपचारेण

नामसंज्ञ—पथ, मुस्सत, लोग, ववहारि, गृत, पथ, ण, य, पथ, कोई, तह, जीव. कम्म, णोकम्म, च, वण्ण, जीव, गृन, वण्ण, जिण. ववहारदी, उत्त, गधरसफासरूव, देह, सठाणमाड्य, ज, य, सब्द, ववहार, य, णिच्छ्यदण्हु। धानुसंज्ञ- पास दर्शन, भण कथने. मुम चौर्य स्पर्श, वच्च व्यक्ताया वाचि ।

यहां जिज्ञासा होती है कि व्यवहारनय फिर प्रविरोधक कैसे रहा ? उसका उत्तर दृष्टान्त द्वारा तीन गाथाग्रोमें कहते है— [पिष मुख्यमाएं] जैसे मार्गमे स्थित हुएको लुटा हुग्ना [हष्ट्वा] देखकर व्यवहारिएाः] व्यवहारि [लोकाः] जन [मर्सात] कहते है कि [एख पंथा] यह मार्ग [मुख्यते] लुटता है, वहां परमार्थसे विचारा जाय तो [कश्चित् पंथाः] कोई मार्ग [न च मुख्यते] नही लुटता, पहुंचे हुए लोक ही लुटते है [तथा] उसी तरह [जीवे] जीवमे [कर्मएगं नोकर्मएगं च] कर्मोंका धौर नोकर्मोंका [बर्सों] वर्सं [हुट्वा] देखकर

जीवस्यैष वर्गः इति व्यवहारतोऽर्हृद् वानां प्रज्ञापनेषि न निष्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योप-योगगुर्णाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोस्ति । एवं गंधरसस्पर्शंकपञ्चरीरसंस्थानसंहननरागद्वेध-

प्रातिपदिक - पथिन्, लोक, व्यवहारिन्, एतत्, पथिन्, न च पथिन्, किच्त्, तथा, जीव, कर्मन्, नोकर्मन्, वर्ण, जीव, कर्मन्, नोकर्मन्, वर्ण, जीव, एतत्, वर्ण, जिन, व्यवहारन्, उक्त, गधरसम्पर्शहण्, देह, सस्थान्, आदि, यत्, च, सर्व, व्यवहार्, च निस्चयश्रस्ट् । भूत्वधातु पुप स्तेये क्यादि, हीशर् अवलोकने, भण शब्दार्थं, पिथ मतौ चुरादि । पदिवदण् - पथिन-सराती एक्वचन् , पुण्यमाण-दितीया एक० असमारितकी क्रियाके कर्मका विशेषण्, हप्ट्वा-असमारितकी क्रिया, लोका -प्रथमा व०, भणति-वर्तमान लट् अस्य पुरुष

[जीवस्य] जीवका [एवः वर्गाः] यह वर्गा है ऐसा [जितः] जिनदेवने [ब्यवहारतः] व्यव-हारसे [उक्तः] कहा है [एवं] इस प्रकार [गंधरसस्यशंख्यािंगा] गंध, रस, स्पर्ग ग्रीर रूप विद्यः संस्थानावयः] देह संस्थान ग्रादिक [ये च सर्वे] जो है वे सभी [ब्यवहारस्य] व्यवहारके मतमे है, [निश्चयद्रष्टारः] ऐसा निश्चयनयके देखने वालं [ब्यवदिशांति] कहते है।

तारपर्य — निश्चयसे जीव ध्रमूर्त है, फिर भी देहादिके रूपादिको देखकर इस जीवका ऐसा रूप है यो व्यवहारसे कहा गया है।

टीकार्थ— जैसे मार्गमे प्रस्थित किसी धनिककी लुटता हुआ देखकर धनिककी मार्गमें स्थिति होनेसे उपचारसे कहा जाता है कि यह मार्ग लुटता है, तथापि निश्चयसे देखा जाय, तो जो आकाशके विशेष प्रदेशोरूप मार्ग है वह तो कोई लुटता नहीं है। उसी प्रकार जोवमें बंधपर्यायसे अवस्थित जो कर्मका और नोकर्मका वर्ण है उसे देखकर जीवमे स्थित होनेसे उपचारसे जीवका यह वर्ण है, ऐसे व्यवहारसे भगवान अरहत देव प्रज्ञापन करते है, प्रकट करते हैं, तो भी निश्चयसे जीव नित्य हो अमूर्तस्वभाव है और उपयोग गुराके कारण अन्य द्रव्यसे अधिक है याने भिन्न है, इसलिये उसके कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गध, रस. स्पर्श, स्प्, शरीर, संस्थान, संहनन, राग द्वेप, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म वर्ण, वर्णणा, स्पर्धक, अध्यासमस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, वसस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबंध-स्थान, संक्लेशस्थान, विश्वदिधान, सयमलव्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान—ये सभी व्यवहारसे जीवके है ऐसा अरहंत देवोंका प्रज्ञापन होनेपर भी निश्चयसे नित्य ही अमूर्त स्वभाव वाले व उपयोग गुराके कारण अन्यसे भिन्न जीवके य सब नहीं है, क्योंकि इन वर्णादि भावोंके और जीवके तादात्यस्थाल सम्बंधका अभाव है।

माबार्थ—ये जो वर्एसे लेकर गुरास्थानपर्यन्त भाव कहे है, वे सिद्धान्तमे जीवके कहे हैं, सो व्यवहारनयसे कहे गये है, निश्चयनयसे तो जीवके नही है। क्योंकि जीव तो परमार्थतः उपयोगस्वरूप है। जहाँ पहले व्यवहारनयको ग्रसत्यार्थ कहा था वहाँ ऐसा नही समऋना कि १२६ समयसार

मोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्गरणास्पर्द्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्थानमार्गः -णास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविज्ञद्विस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यव-बहवचन, ब्यवहारिण.-प्रथमा बहु० कर्जु विशेषण, मुख्यते-कर्मवाच्य किया वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक०, कश्चित-अव्यय अन्तः प्रथमा एक०, तथा-अव्यय, जीवे-सप्तमी एक०, कर्मणा-षष्ठी एक०, नोकर्मणा-पष्ठी एक०, वर्ण-द्वि० ए०, जीवस्य-पष्ठी एकवचन, एप -प्रथमा एक०, जिनै -तृतीया बहुवचन, व्यव-वह सर्वथा ग्रसत्यार्थ है, किन्तु कथंचित् ग्रसत्यार्थ जानना । क्योंकि जब एक द्रव्यको उसकी भिन्न-भिन्न पर्यायोसे अभेदरूप असाधारण गूरामात्रको प्रधानरूपसे कहा जाय, तब परस्पर द्रव्योका निमित्तनैमित्तिक भाव तथा निमित्तसे हुए पर्याय ये सब गौण हो जाते है, वे एक ग्रभेदद्रव्यकी दृष्टिमे प्रतिभासित नहीं होते । इसलिये वे सब उस द्रव्यमें नही है, इस प्रकार कथंचित् निषेध किया जाता है। जब यह देखा जाय कि ये उस द्रव्यमें है तो व्यवहारनयसे यह जान सकते है. ऐसा नयविभाग है। यहाँ शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिसे कथन है, इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि ये सब भाव सिद्धान्तमें व्यवहारनयसे जीवके कहे है। यदि निमित्तनैमित्तिकभाव की दृष्टिसे देखा जाय तो वह व्यवहार कदाचित सत्यार्थ कहा जा सकता है। यदि सर्वथा प्रसत्यार्थ ही कहें तो सब व्यवहारका लोप हो जायगा, ग्रौर ऐसा होनेसे परमार्थका भी लोप हो जायगा । इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश स्याद्वादरूप समक्तना हो सम्यग्ज्ञान है, सर्वथा एकांत करना मिथ्यात्व है।

प्रसंगविवररण—प्रनन्तरपूर्व प्रकरणमें यह बताते चले ब्रा रहे है कि तिद्धान्तमे व्यव-हारनयसे तो वर्णादिक जीवके कहे गये हैं, किन्तु निश्चयसे जीवके नही है। सो यहाँ यह जिज्ञासा हुई कि फिर व्यवहार निश्चयका ब्रविरोधक कैसे रहा ? इसके उत्तरमे ये तीन गायार्ये कही गई है।

तथ्यप्रकाश — (१) एक द्रव्यके द्रव्य गुरा पर्यायमे दूसरे द्रव्यके द्रव्य गुरा पर्यायका म्रारोप किसी न किसी सम्बन्धके होनेके काररा हुमा करता है। (२) व्यवहारतः निर्णय यह है कि मार्गमे जाने ठहरने वाला धनिक मुसाफिर लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है सो उस मार्गमें ही न जाया जावे इस शिक्षाको देनेके लिये यों ही कहा जाता है कि यह मार्ग लुटता है या यह मार्ग लूट लेता है। (३) निश्चयतः निर्णय यह है कि मार्ग तो उस जबहके माकाशप्रदेश है, क्या वह माकाशका हिस्सा (मार्ग) लुटता है या लूटता है? न लुट सकता है, न लूट सकता है। (४) व्यवहारतः निर्णय यह है कि जीवके माथ बच्धपर्यायसे म्रवस्थित कर्म नोकमेंके वर्णको देखते हैं सो तीर्थप्रवृत्तिके लिये दृश्यमान नर, पशु म्रादिको जीव बताया जाता है जिससे यह प्रसिद्ध होता है कि वर्णादिक जीवके हैं। (४) निश्चयतः निर्णय यह है

ह।रतोहेंह`बानां प्रज्ञापनेपि निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुरोनाधिकस्य जीवस्य सर्वार्ष्याप न संति तादात्म्यलक्षरासंबंधाभावात् ।।५८-५६-६०।।

हारत -पचम्या तसल् अब्यय, उक्त -प्रथमा एक० कृदत, गधरसस्पर्धस्पाणि-प्रथमा बहु०, देह -प्रथमा एक०, सम्यान-प्रथमा एक०, आदय -प्रथमा बहु०, ये-प्रथमा बहु०, सर्वे-प्रथमा बहु०, ब्यवहारस्य-पय्ठी एक०, निस्चयद्गट्टार -प्रथमा व०, व्यपदिझति-वि-अप दिशति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु०॥५८-६०॥ कि वर्षादिक तो पुदुषलके ग्राभित है वे जीवके नही है ।

सिद्धान्त — (१) एक जातिके पदार्थके ग्राधारमे ग्रन्य जातिके ग्राधेय पदार्थका ग्रारोप करना ग्रारोपक ग्रसद्भूतव्यवहार है। (२) जिस विभाव पर्यायका जो उपादान है उसकी उसमे ही बताना प्रयोजक व्यवहार है।

दृष्टि— १- एकजात्याधारे अन्यजात्याधेयोणचारक व्यवहार (१४४)। २- अशुद्ध निश्चयनय, अशुद्धपर्यायविषयी व्यवहारनय (४७, ५२)।

प्रयोग— किसी भी उपचार कथनसे उसके प्रयोजनमात्रको जानकर ब्रागे प्रगतिके वियं निश्चयनयका ब्राक्षय करकं सर्वविकल्पातिकान्त अन्तस्तत्वको अनुभवना चाहिये ॥५८-४६-६०॥

यहाँ प्रण्न होता है कि वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्य सम्बंध क्यो नही है ? उसका उत्तर कहते है— [वर्णादयः] जो वर्ण ग्रादिक है वे [संसारस्थानां जीवानां] संसारमे स्थित जीवोंक [तत्र भवे] उस भवमें [भवन्ति] होते है [संसारप्रमुक्तानां] किन्तु ससारसे छूट गए याने मुक्त हुए जीवोंके [खलु] निश्चयसे [वर्णादयः केचित्] वर्णादिक कोई भी [न संति] नहीं है। इमलिये तादात्म्य सम्बंध भी नहीं है।

तात्पर्य—केवल संसारदशामे देहादिमें वर्णादि होते है मुक्तदशामें नही होते, ख्रतः सदा न होनेसे जीवका वर्णादिसे तादात्म्य सिद्ध नही होता ।

टीकार्थ—को निष्चयसे सब श्रवस्थाश्रोमे जिस स्वरूपसे व्याप्त हो ग्रोर जिस स्वरूपकी व्याप्तिसे रहित न हो, उस वस्तुके साथ उन भावोका तादात्म्य सम्बंध होता है। इसलिए सब ही ग्रवस्थाश्रोमे वर्णादिरूपसे व्याप्त हुए ग्रौर वर्णादिकको व्याप्तिसे शून्य न हुए पुद्गल द्वव्यका वर्णादिक भावोके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। ग्रौर संसार-श्रवस्थामें कथंचित् वर्गादि स्वरूपसे हुए तथा वर्णादि स्वरूपको व्याप्तिसे शून्य न हुए जीवका मोक्ष श्रवस्थामे सर्वया वर्णादि स्वरूपको व्याप्तिसे शून्य न हुए जीवका मोक्ष श्रवस्थामे सर्वया वर्णादि स्वरूपको व्याप्तिसे शून्य होनेके काररण वर्णादि भावोके साथ तादात्म्य सम्बन्ध किसी प्रकार भी नहीं है।

भावार्थ--जो वस्तु जिन भावोसे सब प्रवस्थाधोमें व्याप्त हो उस वस्तुका उन भावों

कुतो जीवस्य बर्गाविभिः सह तावाल्यलक्षणः सम्बन्धो नास्तीति चेत् — तत्थअवे जीवाण् संसारत्थाण् होति वण्णादी । संसारपमुक्काण् णित्थ हु वण्णादञ्चो केई ॥६१॥ संसारो जीवोंके, मबके ही वर्णः ब्रावि व्यवहृत है। संसारप्रमुक्तीके, नहि वे वर्णावि होते हैं ॥६१॥

संसारअमुक्तीके, निहं वे वर्गादि होते हैं ।।६१।।
तत्र भवे जीवाना ससारस्थाना भवति वर्णादयः। ससारप्रमुक्ताना न सित खलु वर्णादय केचित्।।६१॥
यत्किल सर्वास्वय्यवस्थानु यदारमकत्वेन व्याप्तं भवति यदारमकत्वव्याप्तिणून्यं न भवति
तस्य तैः सह तादारम्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात्। ततः सर्वाध्वय्यवस्थाम् वर्णाद्यारमकत्वव्यामग्य

नामसंज्ञ –तत्थ, भव, जीव, ससारस्थ, बण्णादि, संसारपमुक्क, ण, हु, वर्णादि केई । धातुसंज्ञ— सम्-सर गती, ट्वार्गातिनवृत्ती, हो सत्तायां, य-मूच त्यागे, अस सत्ताया । प्रातिपदिक तत्र, भव, जीव, संसारस्थ, वर्णादि, संसारप्रमुक्त, न, खनु, वर्णादि, केचित् । मूचमानु – भ्रू सत्ताया, जीव प्राणधारणे, मुच

के साथ तादारम्य सम्बन्ध कहा जाता है। सो वर्णादिक तो पुद्गलको सब अवस्थाओं ने व्याप्त है और वर्णादिकका पुद्गलके साथ तादारम्य है और जीवकी संसार अवस्थामें तो वर्णादिक किसी तरह कह सकते हैं, परन्तु मोक्ष अवस्थामे सर्वेषा ही नहीं। इसलिए जीवका वर्णादिक के साथ तादारम्य सम्बन्ध नहीं है, ऐसा न्याय प्राप्त है।

प्रसंगिववरण--- प्रनन्तरपूर्वं कथन में बताया था कि वर्णादिक जीवके नहीं है, क्योकि वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य नहीं है। सो अब यहाँ प्रश्न होता है कि जीवका वर्णा-दिकके साथ तादात्म्य संबंधु किस कारणसे नहीं है उसके उत्तरमें यह गाथा कही है।

तथ्यप्रकाश-१ किसी भी एक पदार्थका तादात्स्य उसके साथ है जो उस पदार्थका सब प्रवस्थाओं से रहे ही रहे। २ — वर्णादिक पुद्गलमें सदा रहते ही है अतः वर्णादिक पुद्गलके है। ३ — राणादिक पुद्गलकर्मके विपाकका निमित्त होनेपर ही होना है, पुद्गलिवपाक का निमित्त हुए बिना नही होना, तथा राणादिक कर्मविपाकका ही प्रतिफलन है अतः रागादिक भी पौद्गलिक है। ४ — यद्यपि संसारी जीवके साथ वर्णादिकका (पुद्गलका) भयोग सम्बंध है तो भी संसारसे मुक्त हुए जीवोंमें तो वर्णादिकके संयोगसंबंधका भी अवकाश नहीं, अतः वस्तुतः जीवके साथ,वर्णादिकका तादात्म्य संबंध नहीं।

सिद्धान्त—(१) त्रिकाल तादात्म्य वाले गुरासे ही वस्तुका सही परिचय होता है।
(२) नैमित्तिकभावसे उपादानभूत द्रव्य ध्रवस्थामें मलिन हो जाता है तथापि नैमित्तिकभावके
साथ उपादानद्रव्यका तादाम्य नही है, उसका तो ध्रधिकारी नियंता उपाधिभूत ध्रन्य द्रव्य है।
हष्टि—(१) श्रखण्ड परमगुद्ध निष्चयनय व सभेद परमगुद्धनिष्चयनय (४४-४५)।

भवतो वर्णाचारमकत्वन्याप्तिणून्यस्याभवतश्व पुदृगलस्य वर्णादिभिः सह तादारम्यलक्षणः संबंधः स्यात् । संसारावस्यायां कर्षांबद्धणांचारमकत्वन्याप्तस्य भवतो वर्णाचारमकत्वन्याप्तिश्चन्यस्या-भवतण्वापि मोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णाचारमकत्वन्याप्तिश्चन्यस्य भवतो वर्णाचारमकत्वन्याप्त-स्याभवतण्व जीवस्य वर्णाचारमकत्वन्याप्त-स्याभवतण्व जीवस्य वर्णाचारमकत्वन्याप्त-स्याभवतण्व जीवस्य वर्णाचिभिः सह तादारम्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनापि स्यात् ॥६१॥

प्रमोचने, सृ गतौ । **पर्वाववरण** --तत्र-अध्यय । भवे-सप्तमी एकः । जीवाना-पप्टी बहुः । ससारस्थानां-पप्टी बहुः । भवन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन । वर्णादय:-प्रथमा बहुः । समारप्रमुक्तानां-पप्टी बहुवचन । न-अध्यय । अस्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । खलु-अध्यय । वर्णादय:-प्रथमा बहुः । केचित्-अध्यय अन्तः प्रथमा बहुवचन ॥६१॥

(२) उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिक नय व विविक्षितैकदेश शुद्धनिश्चयनय (२४-४८)।

प्रयोग — संसार अवस्थामें संयोगसम्बद्ध भरीरके वर्णादिक देखकर संदेह नही करना, भ्रव भी संसार अवस्थामें भी अपनेको धमूतं ही निरखकर अबद्ध अस्पुष्ट चैतन्यस्वभावमय भ्रमुभवना चाहिये ॥६१॥

अब जीवका वर्णादिकके साथ तादातम्य ही है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय करनेमें जो दोष है उसे अगलो गाथामे कहते है:—[यदिह च] यदि तुम [इति सन्यसे] ऐसा मानोगे कि [एते सर्वे भाषाः] यं वर्णादिक सब भाव [जीवा हि एव] जीव ही है [तु ते] तो तेरे मतमें [जीवस्य च प्रजीवस्य] जीव और अजीवका [कश्चित्] कोई [विशेषः] भेद [नास्ति] नही रहता।

तात्पर्य-प्रजीव तो वर्णादिमान ही है भ्रीर श्रव जीवको भी वर्णादिमान मानोगे तो फिर जीव व श्रजीवमें कुछ फर्कन रहा।

टीकार्थ—जैसे वर्णादिक भाव अनुक्रमसे प्रगट होने (उपजने) वाली धौर खिपने (नाश होने) वाली उन उन व्यक्तियों (पर्यायों) के हारा पुद्गल ह्रव्यके झन्वय रूप प्राप्त हुए पुद्गल द्रव्यके ही तादात्म्यस्वरूपको विस्तृत करते हैं, उसी प्रकार वर्णादिक भाव क्रमसे भावित आविभोवितरोभाव वाली पर्यायोसे जीवके अन्वयको प्राप्त होते हुए जीवके वर्णादिकके साथ तादात्म्य स्वरूपको विस्तारते हैं ऐसा जिसका अभिप्राय है, उसके अन्य शेष द्रव्योसे असाधारण वर्णादिस्वरूप जो पुद्गल द्रव्यका लक्षण है उसको जीवका प्रद्वीकार करनेसे जीव और पुद्गलमें अविशेषका प्रसंग होगा । ऐसा होनेसे पुद्गलसे भिन्न जीवद्रव्यका ग्रभाव हो जायगा तब जीव द्रव्यका ही प्रभाव हो जायगा।

मावार्थ — जैसे वर्णादि पुद्गलद्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप है, उसी प्रकार जीवके साथ भी तादात्म्यस्वरूप हो जाय तो जीव व पुद्गलमें कुछ भी भेद न रहेगा, श्रीर ऐसा हो जाय तो जीवका भी श्रभाव हो जायगा। यह महादोष किसीको भी इष्ट नहीं है।

### जीवस्य बर्गादितादात्म्यदुरिमनिवेशे दोषश्वायं--

# जीवो चेव हि एदे सब्वे भावाति मयणसे जदि हि। जीवस्साजीवस्स य गुल्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥

यदि ऐसा मानोगे, ये सब वर्गादि जीव होते हैं।

तो फिर ग्रन्तर न रहा, जीव ग्रह श्रजीव द्वव्योमें ।।६२॥ जीवस्वैव ह्यं ते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि । जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित्।।६२॥

यया वर्णादयो भावाः क्रमण्य भावताविभावितरोभावाभिस्ताभिस्ताभिस्ताभिस्ताभिस्ताभिस्ताभिस्ताभिस्ताभिस्ताभिस्ताभिस्त गण्यव्यमनुगच्छेतः पुद्रगलस्य वर्णादितावास्य प्रवर्धति । तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण् भावि ताविभावितरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्द्याक्तिभर्जीवमनुगच्छतो जीवस्य वर्णादितादास्यं प्रवर्धतीत

नामसंज्ञः जीव. च. एव. हि. एत. सब्ब. भाव. इत्ति, जित्त हि. जीव अजीव. य. ण. विसेस. दु, कोई। धातुसंज्ञः—मत्र अवगमने, अस सत्ताया। प्रातिषादिकः—जीव. च. एव हि. एतत्. मर्व. भाव. इति. यदि, हि. जीव. अजीव. च. न. विशेष. तु. तत्, किंच्चत्। मूलधातु - जीव प्राणधारणे, मन जाते. शिष असर्वोषयोगे। पदिविदरण जीव -प्रथमा एकः। च-अवया। पत्य-अयया। हि-अवयय। एते-प्रथम बहुः। सर्वे-प्रथमा बहुः। भावा -प्रथमा बहुः। इति-अवयय। मत्यसे-वर्तमान नट् मध्यम पुरुष एकः।

प्रसंगविवरण्— धनन्तरपूर्व गाथामे बताया था कि जीवका वर्णादिकके साथ तादा-रम्य संबंध किस कारणसे नहीं है, उस कारणके मुननेके बाद भी यदि कोई जीवका वर्णादिक के साथ तादारम्य सम्बन्धका ही दुराग्रह करे तो क्या दोष होता है उस दोष, धापत्ति, विड-म्बनाका इस गाथामें कथन किया है।

तथ्यप्रकाश-(१) वर्णादिक भाव निरन्तर नवीन नवीन पर्यायोसे जिस द्रव्यमें ग्रन्वयरूपसे सतानरूपसे होते ही रहे उसके साथ वर्णादिकका तादास्म्य है वह है पुद्गलद्रव्य । (२) यदि वर्णादिक भावोको उक्त प्रकारसे जीवमे ग्रन्वित मान लियं जावें तो वह जीव नही रहा पुद्गल ही रहा, क्योंकि वर्णादिकसे व्याप्त पुद्गल ही होता। (३) जीव तो विशुद्ध चैतन्यचमस्कारमात्र है उसका प्रतिषेध किया ही नही जा सकता, इस कारण जीवको वर्णादिक्याप्त माननेका दुराग्रह करनेमे विडम्बना व दोष होता है।

सिद्धान्त—-(१) जो भाव धपनी निरन्तर व्यक्तियोसे (पर्यायोसे) सदा जिसमें अन्वित रहता है उस भावकी उस द्रव्यमे तन्मयता है। (२) एक द्रव्यके लक्षणको ग्रन्य द्रव्यमें स्वीकार करनेपर दोनों ही द्रव्योंका ग्रभाव हो जाता है, किन्तु संयोग सम्बन्ध दिखानेको उपवारसे कह बिया जाता है।

**दृष्ट**— १- परमञुद्ध निश्चयनय $\cdot(xx-xx)$ । २- एकजातिद्रव्ये धन्यजातिगुणोय-चारक व्यवहार (१११)। यस्याभिनिवेगः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुर्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणाः ज्जीवपुर्गलयोरिवशेषप्रसक्ती सत्यां पुर्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव जीवा-भावः ॥६२॥

यदि-अव्यय । हि-अव्यय । जीवस्य-पष्टी एकः । अजीवस्य-पष्टी एकः । च-अव्यय । न-अव्यय । अस्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । विशेष -प्रथमा एकः । तु-अव्यय । ते-पष्टी एकवचन । कश्चित्-अव्यय अन्तः प्रथमा एकवचन ।।६२।।

प्रयोग—न्नप्रपने म्रात्मा व बर्गादिक भावोंको बिल्कुल पृथक् निरखकर प्रपने चैतन्य-चमत्कारमात्र स्वरूपमे उपयोगको लीन करनेका भावपौरुष करना चाहिये ॥६२॥

श्रव संसार-ग्रवस्थामं ही जीवका वर्णादिकसे तादात्म्य है, ऐसा ग्राभिप्राय होनेपर भी यही दोप ग्राता है, ऐसा कहते हैं — [ग्रथ] श्रव यदि [तव] तुम्हारे मतमें [संसारस्थानां जीवानां] संसारमें स्थित जीवोके ही [बर्णादयः] वर्णादिक तादात्म्यस्वरूपसे [अविन्ते हैं [तस्मात्] तो इसी कारण [संसारस्थाः जीवाः] संसारमें स्थित जीव [रूपित्वं ग्रापकाः] रूपीपनेको प्राप्त हो गए। [एवं] ऐसा होनेपर [तथा लक्षणोत] पुद्गलके लक्षणके समान जीवका लक्षण होनेसं [मूडमते] हे मूड बृद्धि [पुद्गलह्व्यं] पुद्गलह्व्य ही [जीवः] जीव सिद्ध हुमा [च निर्वार्ण] ग्रीर निर्वाणको [उपमतोपि] प्राप्त हुग्रा भी [पुद्गलः] पुद्गल ही [जीवरवं] जीवपनेको [प्राप्तः] प्राप्त हुग्रा।

तात्पर्ये—संसारदशामे ही सही, जीवका लक्षण रूपो माननेपर वह पुद्गल कहलाया स्रोर निर्वाण होनेपर कहा जायगा कि पुद्गलका निर्वाण हुस्रा, पुद्गल ही जीव बन गया ।

टीकार्थ—जिसके मतमें संसार-अवस्थामें जीवका वर्णादि भावोंके साथ तादात्म्य सम्बंध है, ऐसा अभिप्राय है, उसके संसार अवस्थाके समय वह जीव रूपित्व दशाको अवश्य प्राप्त होता है। और रूपित्व किसी द्रव्यका असाधारण (अन्य द्रव्योंसे पृथक् कराने वाला) लक्षण है। इस कारण रूपित्व लक्षण मात्रसे जो कुछ लक्ष्यमाण है वही जीव है और रूपित्व से लक्ष्यमाण पुद्गलद्रव्य ही है। इस प्रकार पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव सिद्ध होता है अन्य कोई नही। ऐसा होनेपर मोक्ष अवस्थामें भी पुद्गलद्रव्य ही आप जीव होता है। स्थोंकि जो द्रव्य है, वह नित्य अपने लक्ष्यणसे लक्षित है, वह सभी अवस्थाओं अविनाशस्वभाव है इसल्ये अनादिनिधन है, इस कारण पुद्गल ही जीव है, इससे भिन्न कोई जीव नही है। ऐसा होनेसे संसारदशामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य मानने वालेके मतमें भी पुद्गलोंसे भिन्न जीवद्रव्यका अभाव होनेसे जीवका अभाव ही सिद्ध हुन्ना। इसलिये यह निश्चित हुन्ना कि जो वर्णादिक भाव है, वे जीव नही है।

संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णावितावास्म्यमित्ववित्ययमेव वोवः—
श्रष्ट संसारत्थागं जीवागं तुज्म होति वण्णादी ।
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावरणा ॥६३॥
एवं पुग्गलद्व्वं जीवो तहलक्खणोग् मृहमदी ।
गिज्वागामुबगदो वि य जीवतं पुग्गलो पत्तो ॥६८॥ (युगलं)
यदि मवस्य जीवोके, होते वर्णादि माव मानोगे ।
तो भवस्य जीवोके, रूपिपना प्राप्त हो जावेगा ॥६३॥
ऐसे इस लक्षणसे, पुद्गलक्ष्व्य हो जीव हो जाता ।
मोक्ष पाकर नि पुद्गलके जीवपना प्रसक्त हुन्ना ॥६४॥

जय संसारस्थाना जीवाना तव भवति वर्णादयः । तम्मात्मसरस्था जीवा स्वित्वमापन्नाः ॥६३॥ एवं पुद्रगलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूहमते । निर्वाणमुप्रगतीपि च जीवस्व पुद्रगलः प्राप्त ॥६४॥

यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशम्तस्य तदानी स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नीति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधार्गा कस्यचिद् द्रव्यस्य लक्षणमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाग्रं यिकिचिद्भवति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाग्रं पुद्गलद्रव्यमेव

नामसंत—अह, ससारम्थ, जीव, तुम्हे, वण्णादि, न, संसारत्थ, जीव, रुविन, आवण्ण, गव, पुगल-दृश्व, जीव, तहलबुब्ण, मूहमदि, ण्रिश्वाण, उपगद, वि, य, जीवन, पुगन, पत्त। धातुक्त-हों गत्ताया, जीव प्राणधारणे। प्रातिष्विक—अथ, ससारस्थ, जीव, युप्पद, वर्णादि, तन्, समारम्थ, जीव रहे, आपन्न, एव, पुद्तलद्रस्थ, जीव, तथालक्षण, मुह्मित, निवीण, उपगत, अपि, च, जीवस्त, पुद्तन्त-प्रान्त। सूसधात्—ट्डा गतिनिवृत्तो, जीव प्राणधारणे, लक्ष दर्शनाङ्कतयोः, नक्ष आप्तोचने. प्र-आप्तृ ध्याप्ती।

भावार्थं — जो कोई वर्णादि भावोंसे जीवकी संसार अवस्थामें भी तादात्म्य सम्बन्ध मानता है, उसके मतमें भी जीवका श्रभाव ही प्रसक्त होता है, क्योंकि वर्णादिक तो मूर्तिमान द्रव्यके लक्षरण है, ऐसा मूर्तिमान तो पुद्गलद्भव्य ही है, यदि वर्णादिक रूप जीव माना जाय, तब जोव भी पुद्गल ही ठहरेगा और जब जीव मुक्त होगा, तब वहां भी पुद्गल ही ठहरेगा, तब पुद्गलसे भिन्न तो जीव सिद्ध नहीं होगा । इस प्रकार जीवका श्रभाव वन वैठेगा । इस- लियं वर्णादिक जीवके नहीं है, ऐसा ही निश्चय करना ।

प्रसंतिबवरस् — ग्रनन्तरपूर्वं गाथामें कहा था कि जीवका वर्णादिके साथ तादाहम्य माननेका दुराग्रह करनेपर जीव व पुद्गल दोनों द्रव्योंका ग्रभाव हो जा गा। इस चर्चापर यदि कोई यह माने कि जीवका संसार-श्रवस्थामें ही वर्णादिके साथ तादात्म्य है तो ऐसा माननेपर क्या दोष ग्राता है उस दोषका इन दो गाथाग्रोमें वर्णान किया गया है। भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सित मोक्षाव-स्थायामपि नित्यस्वलक्षणुलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वय्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्ग-गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सित तस्यापि पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावान् भवत्येव जीवाभावः । एवमेतत् स्थितं यद्वर्णादयो भावा न जीव इति ॥६३-६४॥

पर्वावरण --अथ-अध्यय । ससारस्थाना-पप्ठी एक० । जीवाना-पप्टी बहु० । तब-पप्ठी एक० । अविन-वर्तमान अन्य पुरुष बहु० । वर्णादय -प्रथमा बहु० । तस्मात्-पंचमी एक० । ससारम्थाः-प्रथमा बहु० । जीवा.-प्रथमा बहु० । रूपित्व-दितीया एक० । आपना,-प्रथमा बहु० । एव-अध्यय । पुरुगलद्रव्यं-प्रथमा एक० । जीव -प्रथमा एक० । तथानक्षणंन-नृतीया एक० । मुद्रमते-सवोधने एक० । निर्वाण-द्वि० ए० । उपनतः-प्रथमा एक० । अपि-अध्यय । च-अध्यय । जीवत्वं-द्वि० ए० । पुरुगल-प्रथमा एक० । प्रस्त -प्रथमा एकवनन ।। ६३-६४ ।।

तथ्यप्रकाश—(१) जीवका संसारावस्थामें ही वर्णादिका तादास्य कोई माने तो संसार-प्रवस्थामे तो जीवको रूपी मानना ही पड़ेगा। (४) जिसे रूपी मानना ही वह पुद्गल ही कहा जायगा यो संसारदशामें दुराग्रहीके मतमें जीव पुद्गल ही रहा। (३) संसारदशामें असे (जीवको) पुद्गल माना तो अब यदि उसका निर्वाण माना जायगा तो अरूपी होनेसे यही कहना पड़ेगा कि पुद्गल ही जीव बन गया। (४) अथवा जो पुद्गल था वह शुद्ध हो गया तो यही कहना होगा कि पुद्गल शुद्ध हो गया, फिर तो कोषमें से जीवका नाम ही निकल जाना चाहिय। (४) जीवका वर्णादिके साथ किसी भी अवस्थामें तादात्म्य माना ही नहीं जा सकता।

सिद्धान्त--(१) मात्र संयुक्तसमवेत सम्बन्धसे वर्णादिकको जीवके बतानेकी रूढ़ि है। (२) ब्राह्माबा चैतन्यस्वभावके ही साथ शाखत तादारम्य है।

दृष्टि-- १- एकजातिद्रव्ये अन्यजातिगुरोपचारक श्रसद्भूत व्यवहार (११२)। २-परमशुद्धनिश्चयनम् (४४, ४४)।

ग्रांगे इसी श्रथंको विशेष रूपसे करते हैं—[एकं ख] एकेन्द्रिय [इं] द्वीन्द्रिय [त्रीस्य ख] त्रीन्द्रिय [चत्वारि] चतुरिन्द्रिय [च पञ्चेन्द्रियािग] ग्रोर पंचेन्द्रिय [जीवाः] जोव तथा [बादरपर्याप्तेतराः] वादर, सुस्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ये सब जो जीव हैं वे [नासकर्मराः] सब ऐसी ही द्वामकर्मको [प्रकृतयः] प्रकृतियां हैं [एतािकः ख] ६न प्रकृतियोसे ही [करराभूतािकः] एक्कं च दोण्णि तिष्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा। वादरपञ्जतिदरा पयडीद्यो गामकम्मस्स ॥ ६५॥ एदाहि य गिव्वत्ता जीवहागाउ करग्णभूदाहिं। पयडीहिं पुग्गलमईहिं ताहिं कहं भण्णादे जीवो॥ ६६॥ (युग्मम्)

> एक दो तीन चौ पं-चेन्त्रिय बादर व सुक्ष्म पर्याप्ती । ग्रन्थ ग्रपर्याप्तादिक, हैं ये नामकर्मकी प्रकृति ॥६५॥ पौद्गल कर्मप्रकृतिसे, जीवस्थानादि ये रचित होते । फिर इन पौद्गलमावों-को कैसे जीव कह सकते ॥६६॥

एक च द्वे त्रीणि (च चरवारि च पंचेन्द्रियाणि जीवा. । वादरपर्यान्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥६५॥ एताभिरच निर्वृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभि । प्रकृतिभिः पृद्गलमयीभिन्ताभि कथ भथ्यने जीव ।

निष्वयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वात् यद्येन क्रियते तत्त्रदेवेति कृत्वा यथा कनकपत्रं कन-केन क्रियमार्ग् कनकभेव न त्वन्यत् । तथा जीवस्थानानि वादरसूध्मैकेन्द्रियद्विश्रिवतु.पंचेन्द्रिय-पर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुर्गलमयीभिः नामकमैत्रकृतिभिः क्रियमार्ग्णानि पुर्गल एव न तु जीवः । नामकमैत्रकृतीनां पुर्गलमयत्वं चागमश्रसिद्धं दश्यमानशरीराकारादिम्त्तंकार्यानुमेयं च ।

नामसंज्ञ—एक्क, च, दु, ति, य, चउ, पच, इदिय, जीव, वादरपञ्जीतदर, पर्याड, णामकम्म, एत, य, णिब्बत्त, जीवट्ठाण, करणभूदा, पर्याड, पुग्गनमई, ता, कथ, जीव। धातुसंज्ञ—पूर पालनपूर-णयो:, गल स्वर्णे, भण कथने। प्रातिपदिक—एक, च, ढि, त्रि, च, चतुर् च, पचन्, इन्द्रिय, जीव, वादर-पर्यास्तेतर, प्रकृति, नामकर्मन्, एतन्, निर्वृत्त जीवस्थान, करणभूत, प्रकृति, पुद्गलमयी, नन्, कथ, जीव।

करए।स्वरूप होकर [जीवस्थानानि] जीवसमास [निर्वृत्तानि] रचे गये है [तामिः] उन [पुरालमयीमिः] पुर्गलमय [प्रकृतिभिः] प्रकृतियोसे रचे हुएको [जीवः] जीव [कथं] कैसे [मण्यते] कहा जा सकता है।

तारपर्य-एकेन्द्रियादिक वादरादिक प्रकृतियोसे रचे हुए जीवस्थानोंको नियचयत: जीव कहा नही जा सकता ।

एवं गंघरसस्पशंरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिवृ तत्वे सति तदव्यति-रेकाज्जीवस्थानैरेवोक्तानि । ततो न वर्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धान्तः ।

निर्वर्त्यते येन यदत्र किचित्तदेव तत्स्यात्र कथंचनान्यत् । रुक्मेण निर्वृत्तमिहासिकोशं पश्यंति रुक्मं न कथंचनानि ॥३८॥

मूल्यात् - निस्-बतु वर्तने, परि-आप्तृ ब्याप्तो, इदि परमैश्वयेँ, भण गब्दार्थः । यद्विवरण - एक-प्रथमा एकः । द्वे-प्रथमा द्विः । त्रीणि-प्रथमा बहुः । वत्वारि-प्रथमा बहुः । पत्र-प्रथमा वहः । इन्द्रियाणि-प्रथमा बहुः । जीवा.-प्रथमा बहुः । वादरपर्याप्तेतरा -प्रथमा बहुः । प्रकृतय -प्रथमा वः । नामकर्मणः-षटी एकः । एताभि -नृतीया बहुः स्त्रीनिग । निर्वे नानि-प्रथमा बहुः । जीवस्थानानि-प्रथमा बहुः ।

द्याने वाले शारीर ध्रादि भूतिकभाव है वे पुद्गल कर्मप्रकृतियोके कार्य होनेके कारण ध्रनुमान प्रमाणसे भी सिद्ध है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शारीर, सस्थान, संहनन — ये भी नामकर्मकी प्रकृतियो द्वारा किए गये होनेपर उस पुद्गलसे श्रभेदरूप है इसी कारण जीवस्थानों की तरह इन्हें भी पुद्गलसय ही कहने चाहिएँ। इस कारण ये वर्णादिक जीव नहीं है, ऐसा निश्चयनयका सिद्धान्त है।

यहाँ इसी ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं — निर्वस्यंते इत्यादि । ग्रथं — जिस वस्तुसे जो पर्याय निष्पन्न होती है वह पर्याय उस वस्तुरूप ही है कुछ ब्रन्य वस्तु नही है । जैसे यहाँ सोनेसे रचे गये खड्गके (तलवारके) म्यानको लोग सोना ही देखते हैं, खड्गको तो सोनारूप किसी तरह भी नहीं देखते ।

भावार्य - पुद्गलप्रकृतियोसे रचे गये वर्णादिक भाव पुद्गल ही हैं जीव नही हैं।

ग्रब दूसरा काव्य कहते है—वस्पीदि इत्यादि । अर्थ—वर्णादिक गुगस्थानपर्यन्त सभी भावोको एक पुद्गलका ही निर्माण जानो जानो, इसलिये ये भाव पुद्गल ही होवो आहमा नहीं, क्योंकि आहमा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पिण्ड है, इस कारण पुद्गलसे ग्रन्य है।

प्रसंगविवरग्ण--प्रनंतरपूर्वं प्रकरणमें यह बताया गया था कि वर्णादिक भाव पुर्गल-मय हैं जीवके स्वरूप नहीं, जीवके नहीं । श्रव इसी तथ्यकी युक्तिपूर्वक सिद्धिका इनदी गाथाबों कथन हैं ।

सध्यप्रकाश — (१) निष्वयसे कर्तादिकी भांति कमंव करता भी प्रभिन्न होते हैं।
(२) जो जिसके द्वारा किया जाय वह वही निष्वयसे है। (३) मुनर्गके द्वारा मुवर्गाभूषरण जो भी बना वह सुवर्ग ही है, इसी भांति सर्व पदार्थोंसे यही तथ्य है। (४) वादर, सूक्म, एके-न्द्रिय, भ्रादि, पर्याप्त, भ्रपर्याप्त इत्यादि नामकी नामकर्मप्रकृतियां पुद्गलमयी ही हैं उनके द्वारा वादर सुक्म स्नादि भव बनते हैं सो ये वादर स्नादि भी पुद्गल ही है। (५) नामकर्म- वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य । ततोस्त्वदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोन्यः ॥३६॥ ॥६५-६६॥

करणभूताभि –तृतीया बहु० । प्रकृतिभि –तृतीया बहु० । पुदगलमयीभि –तृतीया बहु० । ताभि –प्रथमा बहु० । कथं-अब्यय । भण्यते-भावकर्मप्रिकया कर्मवाच्य वर्तमान लट् अन्य पुष्प एक० । जीवः–प्रथमा एकवचन ।। ६५-६६ ।।

प्रकृतियोंका कार्य शरीराकार श्रादि मूर्त है इससे जान जाता है कि नामकर्मप्रकृतियाँ भी मूर्त है, ग्रचेतन है। (६) चैतन्यस्वभावके श्रातिरक्त श्रन्य जितने भी भाव है, विभाव है वे सब झोपाधिक हैं, पोद्गलिक है। (७) वस्तुतः वर्णादिक भाव जीव नहीं है।

सिद्धान्त—(१) निश्चयसे कर्ता कमें करण ग्रादि कारक एक ही द्रव्यके होते है उन्हें भेद करके समकाया जाता है। (२) पुदगलकर्मका कार्य सब पौदगलिक है।

हष्टि— १—— कारकारिकभेदक सद्भूतव्यवहार (७३) । २—— द्रशुद्ध निश्चयन्य (४७—४७६) ।

प्रयोग—प्रपनेको पञ्चेन्द्रियादि किसी भी पर्यायमात्र अनुभव नही करके इन समस्त द्रव्यभावपर्यायोसे पृथक् चैतन्यमात्र अनुभव करनेका भावपौरूष करना ॥६५-६६॥

भव कहते हैं कि इस ज्ञानघन आत्माके प्रतिरिक्त ग्रन्य भावोंको जीव कहना सो सब ही व्यवहारमात्र है—[ये] जो [वर्यास्तापर्यास्ताः] पर्यास्त, अपर्यास्त [सुक्ष्माः च वादरा] सुक्ष्म, वादर [ये च एव] ग्रादि जो [बेहस्य] देहकी [जीवसंज्ञाः] जीवसंज्ञाएँ कही है वे सभी [सुत्रे] सुत्रमे [व्यवहारतः] व्यवहारतयसे [उक्ताः] कही गई है।

तात्पर्य-पर्याप्त, अपर्याप्त, वांदर, सूक्ष्म आदि देहकी जीवसंजायें व्यवहारनयसे कही गई है।

टीकार्थ —वादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, डीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चिन्द्रिय, पर्याप्त, प्रपर्याप्त ऐसे शरीरकी संज्ञावोको सूत्रमे जीवसंज्ञा द्वारा जो कहा है वह परकी प्रसिद्धिसे धृत के घड़ेकी तरह व्यवहार है। यह व्यवहार ईपत् प्रयोजनके लिये ही है। उसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट कहते है—जैसे कोई पुरुष ऐसा था कि जिसने जन्मसे लेकर घोका ही घड़ा देखा था, धृतसे खाली भिन्न घट नहीं देखा, उसको समकानेके लिए ऐसा कहते है कि यह जो धृतका घट है, वह मिट्टीमय है, धृतमय नहीं है, ऐसे उस पुरुषके घटकी प्रसिद्धिसे समकाने वाला भी धृतका घट कहता है, ऐसा व्यवहार है। उसी प्रकार इस झज्ञानी प्राणीके झनादि संसारसे लेकर अधुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, धुद्ध जीवका ज्ञान करानेके लिए ऐसा सुत्रमें कहा है कि जो यह वर्णादिमान् जीव कहा जाता है, वह जानमय है, वर्णाहि-

#### शेषमन्यवृध्यवहारमात्रं---

पज्जतापज्जता जे सहुमा वादरा य जे चेव । देहस्स जीवसण्या सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥ पर्याप्त प्रपर्याप्तक, सुक्ष्म तथा वादरादि जो नि कही। देहकी जीवसंजा, यह सब व्यवहारसे जानो ॥६७॥

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराक्ष्च ये चैव । देहस्य जीवसज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ।। ६७ ।।

यत्किल वादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताः इति शरीरस्य संज्ञाः सूत्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः स्रत्रयोजनार्थः परश्रसिद्ध्या घृतघटवदृश्यवहारः। यथा हि कस्यचिदाजन्म-प्रसिद्धैकचृतुःम्भस्य तदितरकुभानभिजस्य प्रबोधनाय योऽयं घृतकुंभः स मृण्मयो न घृतमय इति

ना**मसंज्ञ** पञ्जतापञ्जत्त, ज, सुहुम, वादर, य, ज, च, एव, देह, जीवसण्णा, सुत्त, ववहारदो, उत्त । <mark>धातुसंज्ञः</mark> दिह बृढो, वच्च व्यक्तायां वाचि । **प्रातिपदिक**—पर्याप्तापर्याप्त, यन्, सूक्ष्म, वादर, च,

मय नही है। इस प्रकार उस श्रज्ञानी प्राणीके वर्णादिमान, प्रसिद्ध है सो उस प्रसिद्धिस जीव म वर्णादिमान होनेका व्यवहार मूत्रमे किया है।

प्रव इसी ब्रथंका कलशरूप काल्य कहते हैं—**पृतकुरमा** इत्यादि । **प्रथं**—यह घृतका कृम्भ है, ऐसा कहतेपर भी जीव वर्णादिमान नहीं है, ज्ञानघन ही है ।

भावार्थ— जिसने पहले घटको मृत्तिकाका नहीं जाना ध्रीर घृतके भरे घटको लोक घृतका घट कहते है ऐसा सुना, वहाँ उसने यही जाना कि घट घृतका ही कहा जाता है। उसको समक्रानेके लिए मृत्तिकाका घट जानने वाला मृत्तिकाका घट कहकर समक्राता है। उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप धात्माको तो जिसने जाना नहीं ध्रीर वर्णादिकके सम्बन्धरूप हो जीव को जाना, उसको समक्रानेके लिये कहा जाता है कि यह जो वर्णादिमान् जीव है। सो वह ज्ञानघन है, वर्णादिमय नहीं है।

प्रसंगविवर्शा— अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि वादर, गृक्ष्म, पर्याप्त ग्राप्त ग्रादि सब पुद्गलमयी नामकर्मप्रकृतियों द्वारा रची गई है, इस कारण वे सब पीद्गलिक हैं। इस चर्चापर एक प्रश्न होना प्राकृतिक है कि फिर ग्रागममें पर्याप्त, ग्रपर्याप्त, वादर, सूक्ष्म ग्रादि देहोमें जीवका व्यपदेश क्यों किया गया है। इसी प्रश्नका उत्तर इस गाथामें दिया गया है।

तथ्यप्रकाश-—(१) वादर, सूक्ष्म म्रादि शरीरकी सज्ञावीको जीवसंज्ञारूपसे म्रागममें कहनेका प्रथम प्रयोजन यह है कि साधारए लोग जीवको समक्र जावे ग्रीर उनकी हिसासे तळासिद्ध्या कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः तथास्याज्ञानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्ध-जीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमयः इति तत्प्रसि-दृष्या जीवे वर्णादिमदृष्यवहारः ॥५७॥

यत्, च, एव, देह, जीवसज्ञा, सूत्र, व्यवहारतः, उक्त । भूलधात्, परि-आप्नृ व्याप्तो, दिह उपचये, सूत्र वेष्टते, वि-अव हृत्र्र्रण, वच परिभाषणे । पदिववरण - पर्याप्तापर्याप्ता –प्रथमा बहु० । ये-प्रथमा बहु० । सूक्ष्मा –प्रथमा बहु० । च-अव्यय । ये-प्रथमा बहु० । च-अव्यय । एव-अव्यय । देहस्य-बष्ठी एक० । जीवसज्ञा –प्रथमा बहु० । सुत्रे-सप्तमी एक० । उक्ता –प्रथमा बहुवचन कृदन्त ।।६७।।

बच जावें (२) वादर ब्रादिको जीव कहनेका द्वितीय प्रयोजन यह है कि साधारण जनोंको यथार्थ जीव समक्राते समय पहिले तो इन्हें जीव कहकर बताना ही पड़ेगा कि ये वस्तुतः जीव नहीं हैं। (३) बर्णादिक भाव पुद्गलाश्रित होनेसे ये कोइ भी भाव जीव नहीं हैं।

सिद्धान्त—(१) देहोंकी जीवसज्ञा उपचारसे है। (२) जीव तो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है उसके वर्णादिक नहीं होते, वर्णादिक पांदगलिक है।

ष्ट्राष्ट्र- १ - संश्लिष्टविजात्युपचरित स्रसद्भूतव्यवहार (१२४) । २ - विवक्षितैकदेश- गुद्धनिश्चयनय (४८) ।

प्रयोग—वस्तुतः आत्माको देहसे आत्मन्त पृथक् जानकर चैतन्यस्वभावमात्र अन्तस्तत्त्व में ज्ञातुरुवमय परमविश्राम करनेका पौरुष करना ॥६७॥

धव कहते हैं कि जैसे वर्णादिकभाव जीव नहीं है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुमा कि रागादिक भाव भी जीव नहीं है—[यानि इमानि] जो य [गुएस्थानानि] गुएस्थान है वे [मोहनकर्मएा: उदयात् तु] मोहकर्मके उदयसे होते है ऐसे [विश्यतानि] सर्वज्ञके प्रागममे वर्णन किये गये है [तानि] वे [जीवाः] जीव [कथं] कैसे [भवन्ति] हो सकते है [यानि] जो कि [नित्सं] हमेशा [अचेतनानि] श्रवेतन [उक्तानि] कहें गये हैं।

तात्पर्य--उपयोगमे प्रतिफलित ये विकार मोहकमैंके विपाक है, प्रचेतन है वे जीव कैसे हो सकते है।

टीकार्थ—सिध्यादृष्टि आदि गुणस्थान ९दुगलरूप मोहकर्मकी प्रकृतिके उदयपूर्वक होने से नित्य ही अचेतन है, क्योंकि जैसा कारण होता है, उसीके अनुसार कार्य होता है। जैसे जौ होते हैं, वे जो ही हैं, इस न्यायसे वे पुद्गल हो है, जीव नही है। यहाँ गुणस्थानों की नित्य अचेततता आगमसे सिद्ध है और चैतन्यस्वभावसे व्याप्त आत्मासे भिन्नपनेसे वे गुणस्थानांदि भेदज्ञानी पुरुषोक द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, इस हेतुसे सिद्ध करना। अर्थात् चैतन्यमात्र आत्माके अनुभवसे ये बाह्य है, इसलिये अचेतन हो है। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह,

एतदपि स्थितमेव यद्रागादयो मावा न जीवा इति-

## मोहणकम्मस्यदया द विष्णिया जे इमे गुणुट्ठाणा । ते कह हवंति जीवा जे शिच्चमचेदशा उत्ता ॥६=॥ जो भि गुरास्थान कहे, होते सब मोहकमंके काररा ।

उन सब प्रचेतनोंको, फिर कैसे जीव कह सकते ॥६८॥

मोहनकर्मण उदयात्त वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि, तानि कथ भवेति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ।

मिथ्यादृष्टचादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात् कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवा यवा एवेति न्यायेन पुदु-गल एव न त जीवः । गुरास्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैतन्यस्वभावव्याप्तस्यातमनोतिरि-क्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यं । एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्गणा-स्पर्द्धकाध्यात्मस्यानानुभागस्यानयोगस्यानबंधस्यानोदयस्यानमार्गगास्यानस्यितिबंधस्थानसंक्लेश-

नामसंज्ञ मोहणकम्म, उदय, दु, विण्यय, ज, इम, गुणट्ठाण, त, कह, जीव, ज, णिच्चं, अचेदण, उत्त । धातसंज्ञ - उद-अय गतौ, वण्ण वर्णने, हव सत्तायां । प्रातिपदिक - मोहनकर्मन्, उदय, तू, वर्णित,

प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्वर्धक, ग्रध्यात्मस्थान, श्रनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्यान, स्थितिबधस्थान, संक्लेशस्थान, विज्ञाद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान--ये सभी पुद्गलकर्मपूर्वक होनेसे नित्य अनेतन होनेके कारण पुद्गल ही है, जीव नही है, ऐसा स्वयं (ग्रवने म्राप) सिद्ध हम्रा, इसलिये रागादिक भाव जीव नहीं है, ऐसा सिद्ध हुम्रा ।

मावार्थ-पूद्रगल कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुए चैतन्यके विकार भी पूर्गल ही है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमे चैतन्य अभेदरूप है और इसके परिगाम भी स्वाभा-विक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। इस कारण परिनिमत्तसे होने वाले विकार चैतन्यसरीखे दोखते है, तो भी चैतन्यकी सर्व ग्रवस्थाग्रोमें व्यापक नहीं है। इसलिय वे स्वभाव चैतन्यशुन्य (जड़) है इस तरह जो जड है वह पूद्गल है, ऐसा निश्चय हुमा।

यहाँ पूछते है कि यदि वर्गादिक श्रीर रागादिक जीव नही है तो जीव क्या है ? उसका उत्तररूप श्लोक कहते हैं--म्रनाद्यनंत इत्यादि । म्रर्थ--म्रनादि म्रनन्त, म्रचल, स्पष्ट स्वसंवेद्य चैतन्य जो ग्रत्यन्त प्रकाशमान हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है।

ध्रव चेतनत्व ही जीवका लक्षण है ऐसा काव्य द्वारा कहते है--वर्णाद्यः इत्यादि । श्चर्य-चंकि वर्णादिसे सहित तथा वर्णादिसे रहित यों मजीव पदार्थ दो प्रकारके हैं याने घर्म. मधर्म, म्राकाश मौर काल--ये चार मजीब तो वर्णादि भावसे रहित है मोर पूद्गल वर्णादि- स्थानविशुद्धिस्थानसंयमलिब्धस्थानान्यिप पुद्गलकमंपूर्वंकत्वे सित िनत्यमचेतनत्वास्पुद्गल एव न तु जीव इति स्वयमायातं । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धं । तिह को जीव इति चेत् । अनाधानंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं । जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्वेष्वकचकायते ॥४१॥ वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो हेघास्त्यजीवो यतो । नामूसंत्वमुपास्य पश्यित जगञ्जीवस्य तत्त्वं ततः । इत्यालोच्य विवेचकोः समुचित नाच्याप्यतिव्यापि वा । व्यक्तं व्यंजितजोवतत्वमचलं यन्, इदम, गुणन्थान, तत्, कथं, जीव, यत्, नित्यं, अचेतन, उक्तः । मुलाधानु— मुह वैचित्यं, वर्णं वर्णते, स्र सत्ताया, अचिनी संजाने । पविववरण-पण्डी एकवचन । उत्यात्-पचमी एकः । तु-अव्यय । वर्णातानि— सिहित है, इन्तियं अपूर्वातम्पनेको प्रहुण् करके लोक जीवके यथार्थस्वरूपको नही देख सकते, वयोकि इसमे ग्रतिव्याप्ति दोष स्राता है । वर्णादिकसे रागादिका भी ग्रहुण् होता, सो यदि रागादिकको जीवका लक्षण् कहा जाय तो उनको व्याप्ति पुद्गलसे ही है, जीवको सब प्रवस्थान्नोमं रागादिकको व्याप्ति नहीं, इसलियं प्रव्याप्ति प्रता स्रातः है । इस प्रकार सेव्यानि पुरुपलसे ही है, जीवको सवानि पुरुपलसे हो है । उसीने जीवका यसार्थस्वरूपित स्वयाप्ति चताना ही जीवका लक्षण् कहा है वही ठीक है । उसीने जीवका यथार्थस्वरूप प्रकट किया है । ग्रीर वह जीव कभी चलाचल नहीं है, सदा मौजूद है । इसलिये जगन् इसी लक्षणको प्रवल्यन्वन करें, इसीसे यथार्थ जीवका ग्रहुण् होता है।

ऐसे लक्षरएसे जीव तो प्रकट है तो भी श्रज्ञानी लोकोको इसका श्रज्ञान किस तरह रहता है ? उसको श्राचार्य श्राक्चयं तथा खेदसहित कहते हैं—जीवाद इत्यादि । श्रयं—इस प्रकार पूर्वकथित लक्षरएके कारए। जीवसे श्रजीव भिन्न है । ज्ञानी जन उसे श्रपने श्राप प्रकट उदय हुआ श्रनुभव करते हैं तो भी श्रज्ञानी जनोके यह श्रमयंदित मोह (श्रज्ञान) प्रकट फैलता हुआ कैसे श्रद्यन्त नृत्य करता है ? इसका हमको बडा श्रवम्भा है तथा खेद है ।

श्रव काव्य द्वारा कहते हैं कि मोह नृत्य करता है तो करे तो भी यह जीव ऐसा है— श्राह्मिन् इत्यादि । अर्थ——इस श्रनादिकालीन बडे श्रविवेकरूप नृत्यमे वर्णादिमान् पुद्गल ही मृत्य करता है, यन्य कोई नहीं है (श्रविवेकनाट्यमे पुद्गल ही श्रनेक प्रकार दीखता है, जीव तो श्रनेक प्रकार नहीं है) ग्रोर यह जीव, रागादिक पुद्गल विकारोसे विलक्षण शुद्ध चैतन्यत्वा-युमय मूर्ति है।

भावार्थ--रागादि चैतन्यविकारको देखकर ऐसा भ्रम नही करना कि ये भी चैतन्य ही है, क्योंकि यदि ये चैतन्यकी सब ब्रवस्थाओं व्याप्त होकर रहें, तब तो ये चैतन्यके कहे जायेंगे, सो ऐसा नही है, मोक्षश्रवस्थामें इनका ब्रभाव है। तथा इनका ब्रमुभव भी ब्राकुलता-मय दुःखरूप है। चैतन्यका ब्रमुभव निराकुल है, सो चैतन्य ही जीवका स्वभाव जानना। चैतन्यमालंब्यतां ॥४२॥ जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोनुभवित स्वयमुल्लसंतं । 
ग्रज्ञानिनो निरविधप्रविज्ञीभतोयं मोहस्तु तत्कथमहो वत नानटीति ॥४३॥ नानट्यतां तथापि—
ग्रह्मिन्ननादिनि महत्यिविवेकनाट्ये वर्गादिमान्नटित पुद्गल एव नान्यः । रागादिपुद्गलविकारविरुद्धगुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥४४॥ इत्य ज्ञानककचकलनापाटनं नाटियत्वा जीवाप्रथमा बहु० कृदन्त किया। ये-प्रथमा वहु० । इमानि-प्रथमा बहु० । ज्ञानि-प्रथमा वहु० । वानि-प्रथमा वहु० । वानि-प्रथमा

प्रव जाता द्रव्यकी महिमा बताकर प्रथम प्रधिकारको पूर्ण करते हैं। उसका कलश रूप काव्य कहते हैं— इस्य इत्यादि। प्रार्थ—इस प्रकार जानरूप ग्रारेको चलानेके वारम्वार प्रभ्यासको नचाकर जीव ग्रीर ग्रजीव दोनों स्पष्ट रूपसे जब तक पृथक् न हुए तब तक यह जाता द्रव्य ग्राराम, प्रकट विकास रूप हुई प्रकट चैतन्यमात्र शक्तिसे विश्वको व्यास करके प्रपने ग्राप वेगके श्रतिशयसे प्रकाशमान हो गया। इस प्रकार जीव ग्रीर ग्रजीव दोनों पृथक् होकर निकल गर्य ग्रयीन रंगभूमिसे बाहर हो गये।

भावार्थ — जीव ग्रजीव दोनोंका ग्रनादिकालीन संयोग है सो ग्रजानसे दोनों एक दीखते हैं। जब साधकको लक्ष्मगुभेद जात होता है तब भेदजानके ग्रभ्याससे सम्यग्दृष्टि होनेक बाद जब तक केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब तक तो सर्वज्ञके ग्रागमसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञान से समस्त वस्तुग्रोंका सबेप तथा विस्तारसे परोक्ष ज्ञान होता है, उस ज्ञानस्वरूप ग्रात्माका जो ग्रमुभव होता है, वही इसका प्रकट होता है। श्रीर जब घातिया कर्मोंके नाशसे केवलज्ञान प्रकट हो जाता है, तब सब वस्तुग्रोंको साक्षात् प्रत्यक्ष जानता है। ऐसे ज्ञानस्वरूप ग्रात्माका साक्षात् ग्रनुभव करता है। बही इसका सर्वतः प्रकट होना है। यही तो जीव ग्रजीवके पृथक् होनेकी रीति है।

प्रसंगिववरण — प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि वादर, पर्याप्त ग्रादि दहकी संज्ञावोंको जीवकी संज्ञाये ग्रागममें व्यवहारसे बताई गईं। तिश्चयसे ये सब कुछ भी जीवके नहीं है। इस विषयमे यह तो जल्दी समभ्रमे या जाता है कि वर्ण, रस, गध ग्रादिक पुद्गल के ही है जीवके नहीं, किन्तु यह समभ्र सुगम नहीं हो पाती कि जीवके विभावपरिणमन रागा-दिक भाव व संयमस्थान गुरगस्थान ग्रादिक भाव भी पौद्गलिक है। सो यहाँ इसी विषयको स्पष्ट किया गया है।

तथ्यप्रकाशा—(१) प्रत्येक गुएपस्थान कर्मप्रकृतिविषाकका निमित्त पाकर होते है। (२) जो-जो गुएएस्थानके काम है, ऐसे ही कर्मप्रकृतियोंके झनुभाग हैं, यह तथ्य तब समअभें झाता है जब प्रत्येक गुणस्थानोंमे जो झात्मविकासकी कमी है उसपर घ्यान किया जावे। जीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः। विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद्व्यक्तविन्मात्रशक्त्या ज्ञानुद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्वंश्वकारो ॥४१॥ इति जीवाजीवौ पुषम्भूत्वा निप्कांतौ ॥६६॥

### ।। इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोऽखः।।१।।

बहु० । नित्य-अञ्यय प्रथमा एक० । अचेतनानि-प्रथमा बहु० । उक्तानि-प्रथमा बहु० कृदःत किया ॥६८॥

(३) कार्य सब कारणके अनुसार होते है, सो पुर्गलकर्मविषाकके ये प्रतिफलनस्वरूप गुरा-स्थान भी पुर्गल अथवा पौर्गलिक है। (४) चेतन वही है जो चेतनागुरा व मात्र चेतना-गुराको परिराति हो, सो चैतन्यस्वभावसे व्याप्त आरमासे अन्य है ये गुरास्थान, राग, विशुद्धिस्यान, संयमस्थान प्रादि, अतः ये सब अचेतन है। (४) परमार्थतः जीव अचल सनातन स्व-संवेद्य, चैतन्यस्वरूप हो है, क्योंकि जो जीवमें निरन्तर एकरूप हो वही जीवस्वरूप है। (६) परमार्थ प्रखण्ड अपल जीवस्वरूपको दृष्टिमें यह सारा जगजाल ऐसा लगता है कि यह सारा नाच पुर्गल हो कर रहा है। (७) परमार्थ जीव व शेष अजीव भली-भांति पृयक्-पृथक् शात होते ही यह जाता भगवान ग्रास्मा चैतन्यसात्र शक्तिसे स्पष्ट प्रकाशमान होता है।

सिद्धान्त—(१) पुर्गलकमोंदयादिके निमित्तसे होने वाले विकार पौर्गलिक है, ग्रात्मा तो केवल चैतन्यचमत्कारमात्र है। (२) ग्रात्मा शास्त्रत चैतन्यस्वभावसे व्यास है, ग्रतः ग्रात्मा चेतन है।

हष्टि—१- विविक्षितैकदेशगुद्धनिश्चयनय (४८), २- परमगुद्धनिश्चयनय (४८-४५)। प्रयोग— अपने परमार्थ सहज चैतन्यस्वरूपको निरखते हुए उपयोगको अन्तः विकारसे परमार्थोसे बिल्कुल हटाकर चैतन्यस्वरूपमे लोन होनेका पौरुप करना ॥६८॥

।। इति जीवाजीवाधिकार समाप्तः ।।

# अथ कर्त्तृकर्माधिकारः

ग्रथ जीवाजीवावेव कर्त्तृकर्मवेषेण प्रविशत:।

एकः कर्ता चिदहमिह से कर्म कोपादयोऽमी, इत्यज्ञानां शमयदभतः कर्त्तृ कर्मप्रवृत्ति । ज्ञानज्योतिः स्कुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं साक्षात्कुर्वन्निरुपवि पृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वं ॥४६॥

जाव ए वेदि विसेसंतरं तु आदासवाए दोह्नंपि । अण्णाणी तावदु सो कोधादिसु वट्टदे जीवो ॥६६॥ कोधादिसु वट्टतस्म तस्म कम्मस्स संचआ होदि । जीवस्सेवं वंधो भणिदो खुलु मञ्चदरमीहिं ॥७०॥ (युग्मं)

जब तक न लखे ग्रन्तर, ग्रास्तव ग्रास्मस्वरूप दोनोंमें। तब तक वह ग्रज्ञानी, कोधादिकमें लगा रहता ॥६६॥ कोधादिकमें लगा जो, संचय उसके हि कर्मका होता। धों बन्ध जीवका हो, दर्शाया सर्वदर्शीने ॥७०॥

यावन्न बेत्ति विद्योगातर स्वात्मास्वयोद्धेयोर्गमः । अज्ञानी नावत्स कोधादिषु वर्तते जीव ॥६६॥ कोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मण सचयो भवति । जीवस्यैवं बयो भणिन खलु सर्वेदीविमः ॥७०॥

यथायमास्मा तादात्म्यसिद्धसम्बंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषाद्भेदमपश्यन्नविशंकमात्मतया ज्ञाने वर्तते तत्र वर्त्तमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वभावभृतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाज्जानाति तथा संयोग-

नामसंज जाव, ण, विसेसतर, तु, आदासवाण, दु, पि, अण्णाणि, तावदु, त, कोधारि, जीव, कोधारि, बट्टन, त, कम्म, सचअ, जीव, एव बध, भणिद, खलु, मब्बदर्गिस। **धातुसंज** विद ज्ञाने, वक्त

ग्रव जीव, ग्रजीव दोनो कर्ता कर्मका वेप धारण करके प्रवेश करते हैं। (जैसे दो पुरुष ग्रापसमें कोई स्वांग रचकर नृत्यके ग्रखाड़ेंमे प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ श्रलंकार जानना। उस स्वांगको जो ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उसकी महिमामे काव्य कहते हैं)— एक: इत्यादि। ग्रयं—इस लोकमें मैं चैतन्यस्वरूप ग्रात्मा तो एक कर्ता हूं ग्रीर ये क्रोधादिक भाव मेरे कर्म है, इस प्रकारकी कर्ता कर्मकी प्रवृत्तिको शमन करती हुई ज्ञानज्योति स्फुरायमान होती है। जो ज्ञानज्योति उल्कृष्ट उदात्त है, किसीके ग्राधीन नहीं है, ग्रत्यत धीर है ग्रयांत् किसी प्रकारसे ग्राकुलतारूप नहीं है, ग्रीर दूसरेकी सहायताके विना भिन्न-भिन्न द्रव्योंके प्रका-

सिद्धसंबंधयोरप्यात्मक्रोधाद्याक्षवयोः स्वयमज्ञानेन विशेषमजानन् यावद्भेदं न पश्यित तावदर्श-कमात्मत्या क्रोधादो वर्त्तते । तत्र वर्त्तमानश्च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वाद्मप्रतिषिद्धत्वेषि स्वभावभूतत्वाध्यासात्कृष्यित रुयते मुह्यति चेति । तदत्र योयमात्मा स्वयमज्ञानभवने ज्ञान-वर्तते, सम्-चय पतनवयनयोः, हो सत्तायां, भण कथने, दरस दर्शनायां । प्रात्त्विक —यावत्, पि, विधेषान्तर, तु, आत्मान्नव, द्व, अपि अर्जानन्, तावत्, तत्, क्रोधादि, जीव, क्रोधादि, वर्तमान, तन्, कर्मव, ज्ञित करनेको जिसका स्वभाव है, इसी कारण समस्त लोकालोकको साक्षात् करतो है। भावार्थ—ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा परद्रव्य तथा परभावोंके कर्ताकर्मपनेके ग्रज्ञानको दूर कर स्वयं प्रकट प्रकाशमान होता है।

प्रागे कहते हैं कि यह जीव जब तक प्रास्त्रव और प्राप्त्रमके भेदको नही जानता तब तक प्रज्ञानी हुप्रा प्रास्त्रवोमें लीन होकर कर्मोंका बंध करता है—[जीव:] यह जीव [यावत] जब तक [प्राप्त्रमास्त्रवयोः द्वयोः अपि तु] श्रात्मा और श्रास्त्रव इन दोनोके [विशेषांतरं] भिन्नभिन्न लक्षरणको [न बेति] नही जानता (ताबत्) तब तक (स श्रज्ञानी) वह प्रज्ञानी हुप्रा (कोषादिषु) क्रोधादिक श्रास्त्रवोमें (बर्तते) प्रवर्तता है। (क्षोधादिषु) क्रोधादिक श्रास्त्रवोमें (बर्तते) प्रवर्तता है। (क्षोधादिषु) क्रोधादिकोमें (बर्तन मानस्य तस्य) वर्तते हुए उसके (कर्मरणः) कर्मोंका (संचयः मवति) संचय होता है। (खलु) निश्चयतः (एवं) इस प्रकार (जीवस्य) जीवके (बंधः) कर्मोंका बंध (सर्वदर्शिभः) सर्वज्ञदंवोने (मिरितः) कहा है।

तारपर्य-- स्वभाव व विभावमें भेदज्ञान न होनेके कारण श्रज्ञानी जीव विभावमें निःशंक प्रवर्तता है, श्रतएव उसके कर्मोंका विकट बन्ध होता रहता है।

टीकार्थ — जैसे यह आत्मा तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध वाले आत्मा और जानमे भेद नही देखता हुआ ज्ञानमें निःशंक होकर आत्मरूपसे प्रवृत्त होता है। वहाँ प्रवर्तन करने वालेके ज्ञान-कियास्य प्रवृत्ति स्वभावभूत है, अतः उसका निषेध नहीं है। इसलियं उस ज्ञानक्रियासे जानता है। अर्थात् जाननमात्र रूपसे परिणमन करता है, उसी प्रकार सयोगसिद्धसम्बन्धरूप आत्मा और कोधादिक आस्वसमें भी अपने अज्ञानसे विशेष भेद न जानता हुआ जब तक उनके भेदको नहीं देखता तब तक निःशंक होकर क्रोधादिमें आत्मरूपसे प्रवृत्ति करता है। बहाँ प्रवृत्ति करते हुए उसके जो क्रोधादि क्रिया है वह परभावसे हुई है, इसलियं वे क्रोधादि प्रतिष्ठ परिणमन करता है। अतः अपने अज्ञानभावसे परिणमन मात्र स्वभावजन्य उदासीन-ज्ञाता-द्रष्टा मात्र अवस्थाका त्याग कर यह अज्ञानभावसे परिणमन मात्र स्वभावजन्य उदासीन-ज्ञाता-द्रष्टा मात्र अवस्थाका त्याग कर यह अज्ञानभावसे परिणमन मात्र स्वभावजन्य उदासीन-ज्ञाता-द्रष्टा मात्र अवस्थाका त्याग कर यह अज्ञानभावसे हो । अब यहाँ जो ज्ञानपरिण्यमन करता हुया प्रति-भासित होता है, इसलियं कर्मोंका कर्ता है। अब यहाँ जो ज्ञानपरिण्यमनस्य प्रवर्तनेसे पृथक्

भवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्त्रियमाणुः प्रतिभाति स कर्ता । यत्तु ज्ञानभवनव्याप्तिर्यमाणुःत्वेभयो भिन्नं क्रियमाणुःत्वेनांतरुष्टलवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कमं । एविभयमनादिर-ज्ञानजा कर्तुं कर्मप्रवृत्तिः । एवभस्यात्मनः स्वयमज्ञानात्करुं कर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य संचय, जीव, एवं, वन्ध, खलु, सर्वदिष्त् । मुलधातु विद जाने, स्, गतो, कुष क्रोध दिवादि, बुतु वर्तने, स-वित्र चयने स्वादि, क्षु सत्त्वंदिष्त् । मुलधातु विद जाने, स्, गतो, कुष क्रोध दिवादि, बुतु वर्तने, स-वित्र चयने स्वादि, क्षु सत्ताया, वव वधने, भण शब्दार्यं, हिंगर् प्रक्षणे । पविववरण—यावत्-अव्यय । न-अव्यय । वित्रीत्वन्वत्या व्याप्ति व्यवत्य वर्षान् अव्यय । अत्मान्त्रत्यो पक् कर्मकारकः । तु-अव्यय । आत्माक्त्ययो न्यप्ती दिवचना अपी-अव्यय । अज्ञानी—प्रथमा एकः कर्मकारकः । तु-अव्यय । स्-प्रथमा एकः कर्न् वर्षेण कृत्वय्य । स्-प्रथमा एकः कर्न् वर्षेण कृत्य प्रथम प्रयाप्त त्यान् -अव्यय । स्त्रप्त्य अपाप्त त्यान् -अव्यय । स्त्रप्त्र प्रयाप्त त्यान् -अव्यय । स्त्रप्त प्रयाप्त त्यान् -अव्यय । स्त्रप्त प्रयाप्त त्यान् प्रविचेशका । क्षाप्त वर्षेण कर्मा वर्षेण कर्ता कर्मा स्वय्यस्य स्त्रप्त प्रयाप्त त्याप्त कर्ता कर्मा स्वयस्य स्वयः प्रयाप्त वर्षेण परिणामको तिमित्तमात्र कर प्रयने आप हो परिणामता हुमा पुद्गलमय कर्म संचित होता है । इस भौति जोवके भौर पुद्ग्यले परस्पर प्रविचाहलक्षण सम्बन्धस्य क्ष वित्र होता है । भौर भ्रतेकात्मक होनेपर भी एकस्तानपना होनेसे इतरेतराश्रयदोषरहित होता हुमा वह वंध कर्ता-कर्मकी प्रवृत्तिका निमत्त जो भ्रज्ञान उसका निमित्त कारण है ।

भावार्थ — जैसे जानो आत्मा अपने आत्मा और जानको एक जानकर अपने जानस्व-भावरूप परिणमन करता है उसी प्रकार अज्ञानी जीव क्रोधादिक भाव व अपने आत्माको एक जानकर क्रोधादिरूप परिएमन करता है सो जानमें और क्रोधादिकमें जब तक भेद नहीं जानता तब तक इसके कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है। क्रोधादिरूप परिएमन करता हुआ आप तो कर्ता है और वे क्रोधादिक इसके कर्म हैं। अनादि अज्ञानमे यों कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है और कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे बन्ध है तथा बन्धके निमित्तसे अज्ञान है। यो उसकी संतान (परम्परा) है। अतः इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं है। ऐसे जब तक आत्मा क्रोधादिक कर्मका कर्ती होकर परिएमन करता है, तब तक कर्ताकर्मको प्रवृत्ति है और तभी तक कर्मका बंध होता है।

प्रसंगविवरण--- अनन्तरपूर्व स्थलमे जीव और अजीवका निश्चयनपसे वर्णन करके दिखाया था कि ये परस्पर कर्नु कर्मभावसे रहित है। अब उसी कर्नु कर्मभावरहितपनेका विव-रिण किया जाना आवश्यक है। इसके लिये प्रथम यह जानना आवश्यक है कि अज्ञानदशामें स्वयं कर्नु कर्मभावकी कैसी प्रवृत्ति होती है तब यह भी सुगमतासे जात हो जावेगा कि सम्य-रज्ञान होनेपर यह कर्नु कर्मभाव यो सुगमतया दूर हो जाता है। सो यहाँ पहिले अज्ञानदशाके

तमेव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिए॥मं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिरागमानं पौद्गलिकं कर्मं संत्रय-मुपयाति । एवं जीवपुद्गलयोः परस्परावगाहलक्षारासम्बन्धातमा बंदः सिद्ध्यत् । सत्रानेकात्मकै-कसंतानत्वेन निरस्तेतरेतराश्रयदोपः कर्नुं कर्मप्रवृत्तितिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तं ॥६१-७०॥

प्रथमा एकवचन वर्ता । कोधाविषु -सप्तमी एक । वर्तमानस्य-पण्ठी एक । नस्य-पण्ठी एक । कर्मणःषण्ठी एक । सचय-प्रथमा एक । भवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । जीवन्य-पण्ठी एक । एवंअध्यय । वन्य-प्रथमा एक । भणिन-प्रथमा एक वचन क्रदन्त किया । खलु-अब्यय । शर्वर्रागिम -तृतीया
सहवचन ॥ ६६-७०॥

तथ्यको जाननेके लिये जीव भीर अजीवका कर्ताकर्मके वेशसे अवेश कराया गया है।

तथ्यप्रकाश — (१) धनानदणामें मूलमें कर्नाकमंप्रवृत्तिकी बुद्धि ऐसी रहती है कि मैं समभदार तो करता हूं व इन क्रोधादिभावोंको करता हूं। (२) बाह्ममें कर्नाकमंबुद्धि ऐसी रहती है कि मैं इन घट-पट झादि पदार्थोंको करता हूं, पुत्रादिको मुखी करना हूं प्रादि। (३) रे बाह्मरे कितना भी विवेक व प्रयत्न करनेपर भी ज्ञान, वैराग्य व शान्ति तब तक नहीं बनती जब तक झात्मस्वरूप प्रीर धौपाधिक भावोंमें स्व-परका ग्रन्तर ज्ञात न हो जाय। (४) भौपाधिक भाव पर है यह तब तक विदित नहीं होगा, जब तक य विकार नीमत्तिक है यह ज्ञात न हो जाय। (५) विकारके नीमत्तिक क्षेत्र ज्ञान स्वभावपरिचयक साथ प्रविनाभावी है। (६) मैं धनिकारस्वरूप मात्र ज्ञाता हूं ये विभाव कर्मविषाकके प्रतिफलनके जुडावसे है, ऐसा ज्ञान होनेपर ही कर्मरसमें उपयोग नहीं जुडता।

सिद्धान्त— (१) ब्रात्मा ब्रोर ब्रास्रवादिक। भेद ज्ञात न होनेस जो उनमे एकत्वकी बुद्धि है वह मोह है। (२) क्रोधार्थिक ब्रास्थवमे प्रवर्तनका निमित्त पाकर कार्माणवर्गगाये कर्म-स्वरूप परिणत हो जानी है।

हष्टि— १- मंण्लिष्टरवजानिविजात्युपचिन ग्रसद्भूत व्यवहार (१२७) । २- उपाधि-सापेक्ष ग्रायु द्रव्याधिकतय (२४) ।

प्रयोग — कर्मविषाककं प्रतिफलनसे विलक्षण सहज ब्रात्मस्वभावको निरस्तना व उसमें गुप्त होनेका पौरप करना ॥६६-७०॥

यहाँ प्रथन होता है कि इस कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका श्रभाव किस कालमे होता है उसका उत्तर बहुते है—[यदा] जिस समय [श्रमेन जीवेन] इस जीवके ढारा [श्रात्मनः] ग्रपना [तथैव च] ग्रोर [श्रास्रवारणां] श्रास्रवींका [विशेषांतरों] भिन्न लक्षण [ज्ञातं भविति] विदित हो जाता है [तदा तु] उसी समय [तस्य] उसके [बंधः न] वंध नही होता।

तात्पर्य-- ग्रात्मस्वभाव ग्रीर ग्रास्रव विकारमे जब ही भेद हड़तासे हो जाता तब ही

कदाऽस्याः कर्तृ कर्मप्रवृत्ते निवृत्तिरिति चेत्-

## जङ्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण य तहेव । णादं होदि विसेसंतरं तु तहया ए वंधो से ॥७१॥

जब इस म्रात्मा द्वारा, म्रास्रव म्रात्मस्वरूपमे मन्तर ।

हो जाता नात सभी से इसके बंध निह होता ॥७१॥ यदानेन जीवेनात्मन आखवाणा चतर्यव । जात भवति विशेषातर तु तदा न वधरतस्य ॥७१॥

इह किल स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवन तु स्वभावः, तेन ज्ञानस्य भवनं खत्वारमा । क्रोधादंभवनं क्रोधादिः । अयः ज्ञानस्य यद्भवन तस्त क्रोधादेर्शयः भवनं यतो यया ज्ञानभवने ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिर्शय । यत् क्रोधादेर्भवन तत्न ज्ञानस्यापि भवन यतो यथा

नामसंत्र जडया, इम, जीव. अला, आसव य, तह. एव, णाद, विसेसतर, तु. तहाग, ण, बंध, त । धातुसंत्र अस्यव यवा नवा च, जाण अववाधन हा। मनाया वध वधन । प्रात्तविक स्वदा, द्दम्, जीव, आस्मन, आसव, च, तथा, एव. आत. दिशेषात्त्रर, तु. तदा, न, वच्ध, तत । मुलदानु - जीव प्राण-धारणे, अत सानस्यगत्तो, स्र गतो, जा अववीधने, भू सत्त्रया, बस्य वच्धने । पद्मविवासण यदा-अध्यय । बस्य नहीं होता ।

टीकार्ष - इस लोकम दस्तु प्रपंत रवभावमात्र है धीर व्रपत्ते भावका होता ही स्वभाव है, इसलिय यह सिद्ध हुआ कि जानका जो होना (परिगणमन) है वह तो बाहमा है तथा क्रोधादिक का जो होना (परिगणमन) है वह तो बाहमा है तथा क्रोधादिक हो। एसा होनेस जो जानका परिणमन है, वह क्रोधादिका परिणमन नहीं है, वयोकि जैसे जान होनेपर जान हो हुआ मालूम होता है वैसे क्रोधादिक नहीं मालूम होता। जो क्रोधादिक हा परिगणमन है, वह जानका परिगणमन नहीं है, वयोकि क्रोधादिक होनपर क्रोधादिक हुए ही प्रतीन होते है, ज्ञान हुआ मालूम नहीं होता। इस प्रकार क्रोधादिक और जान उन दोनोंके निश्चयक्षे एकअस्तुपना नहीं है। अतः आहमा और प्राक्षवांका भेद देखनेस जिम समय यह बातमा भेद जानता है, उप समय इसके अनादिकालसे उत्पत्तन हुई परोग कर्ताकमंको प्रवृत्ति नियुत्त हो जाती है। और उसकी नियुत्ति होनेपर अजानके निमित्तस होने वाला पुद्गलद्रथ्य कर्मका बच्च भी निवृत्त हो जाता है। ऐसा होनेपर जानमात्रसे ही बंधका निरोध सिद्ध होना है। भावार्थ - (क्रोधादिक और जान गुथक-गुथक वस्तु है। जानमें क्रोधादिक नहीं है, क्रोधादिकमें जान नहीं है। इस प्रकार जानसे ही बंधका निरोध होता है। क्रावार है। इस प्रकार जानसे ही बंधका निरोध होता है

प्रसंगविवरण - अनन्तरपूर्व गाथायुगलमे बताया था कि अज्ञानसे जीवकी परभावमें कर्नु कर्मप्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्तिसे कर्मगचय होता है जो संसारक्लेशकी मूल है। इस अस्मा आत्मा आत्मा आत्मा कार्या के भीर अस्मा है। ईस प्रकृति होती है और अस्मा कार्या कार्या

क्रोधादिभवने क्रोधादयो भवंतो विभाव्यंते न तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वे-कवस्तुत्वं इत्येवमात्मात्माक्षवयोविशेषदर्शनेन यदा भेद जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा कर्नु-कर्मप्रवृत्तिनिवत्तंते तन्तिवृत्तावज्ञानिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबंधोपि निवर्तते । तथा सित ज्ञानमा-त्रादेव बधनिरोधः सिद्ध्यत् ॥७१॥

अनेत-नृतीया एकः । जीवेन-नृतीया एकवचन । आत्मन –पट्टी एकः । आस्रवाण –पट्टी बहुवचन । च-अव्यय । तथा-अश्यय । एव-अव्यय । जान-प्रथमा एकवचन कृदन्त किया । भवनि–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । विशेषान्तर-प्रथमा एकः । तु-अञ्यय । तदा-अश्यय । न-अश्यय । वध –प्रथमा एकः । तस्य-पट्टी एकवचन ।। ७१ ।।

चर्चाको सुनकर यह जाननेकी उत्सुकता होना प्राकृतिक है कि फिर जीवकी इस कर्नुकर्म-प्रवृत्तिकी निवृत्ति कब ग्रीर कैसे होगी, इसी जिज्ञासाका इसमें समाधान किया गया है।

तथ्यप्रकाश- (१) वस्तुतः वस्तु स्वस्वभावमात्र है। (२) पौद्गलिक कोधप्रकृतिमें क्रोधविषाक होना उपादानत्या परभाव है। (३) कोधप्रकृतिविषाकका निमित्त पाकर उपयोग में प्रतिफलित कोध श्रीपाधिक परभाव है। (४) यहाँ भावके परिचयसे स्व-परका निर्णय किया गया है। (४) जानभावमे कोधभाव नहीं है, कोधभावमे जानभाव नहीं है। (६) जान श्रात्मा है, कोध श्रास्त्र है। (७) श्रात्मा श्रीर श्रास्त्रवसे एकत्वबुद्धि होना श्रजान है। (६) श्रात्मा श्रीर श्रास्त्रवसे एकत्वबुद्धि होना श्रजान है। (६) श्रात्मा श्रीर श्रास्त्रवसे भेद जानकर श्रात्माभमुखताको भावना सहित श्रात्माका जानना ज्ञान है। (१०) ज्ञान होने पर ज्ञानकी स्थरतादि माफिक कर्मबन्धका निरोध हो जाता है।

सिद्धान्त—(१) वस्तु स्वस्वभावमात्र है। (२) पुद्गलकर्मका विषाक पुद्गल कर्ममे ही है। (२) कर्मविषाक्षके प्रतिकलनकी अशुद्धता जीवमें है। (४) प्रात्माको कर्मास्वसम्य समस्रता प्रजान है। (४) प्रात्माको विभाव प्रास्वसम्य समस्रता प्रजान है।

हष्टि – १ - शुद्धनय (४६) । २ - श्रशुद्ध निश्चयनय (४७) । ३ - उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । ४ - एकजातिद्वव्ये अन्यजातिपर्यायोपचारक असद्भून व्यवहार (११३) । ४ - स्वजातिद्वव्ये स्वजातिपर्यायोपचारक असद्भून व्यवहार (११४) ।

ः प्रयोग—अपनेको सहज ज्ञानस्वभावमात्र निरखते हुए नैमित्तिक विकारोंकी उपेक्षा करके अपनेको ज्ञानमात्र अनुभवनेका उद्यम करना ॥७१॥

श्रव पूछते है कि ज्ञानमात्रसे हो बंधका निरोध कैंसे है ? उसका उत्तर कहते है— [आस्रवाएगं च] श्रास्त्रवोके [अशुचित्व] धशुचिपनेको [च विपरीतमार्व] ग्रीर विपरीतपनेको [च दुःखस्य कारएगनि इति] तथा ये दुःखके कारण है, इस तथ्यको [ज्ञात्वा] जानकर कथं ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोध इति चेत्-

### गार्ग्णु त्राप्तवार्गं त्रयुचित्तं च विवरीयभावं च । दुक्खस्स कारग्गं ति य तदो गियत्ति कुग्गदि जीवो ॥७२॥ प्रशुच्चि विपरीत प्रास्तव, दुलके कारण है जानकर जाती ।

कोधादि ग्रास्रवोंसे, स्वयं सहज पृथक् हो जाता ॥७२॥

ज्ञारवा आश्रवाणामगुचित्व च विपरीतभाव च । दृष्यस्य कारणानीति च ततो निर्वृत्ति करीति जीवः । जले जंबालवत्क-जुषद्वेनीपलभ्यमानत्वादशुवयः खल्वाश्रवाः भगवानात्मा तु निरवमेबा-तिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनीपलंभकत्वादत्यंतं शुचिरेव जडस्बभावत्वे सति परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः खल्बाश्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानचनस्वभावत्वे सति स्वय चेतकत्वादनन्यस्वभाव एव । श्राकुलत्वोन्पादकत्वाद् दुःखस्य कारसानि खल्वाश्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुल-

नामसंज्ञ—आस्रव, अमुचित्त, च, विवरीयभाव, च, दुक्च, कारण, इति, य, तदो, णियन्ति, जीव । चातुसंज्ञ आ सव स्रवणे गतो, कुण करणे । प्रातिपदिक —आस्रव, अग्रुचित्व, च, विपरीतभाव, च, दुःख,

[जीव:] यह जीव [ततो निवृत्ति] उससे निवृत्ति [करोति] करता है।

तारपर्य — ग्रास्रवोकी मलिनता, विपरीतता व दुःखकारणताको जानकर यह जीव ग्रास्रवोसे हट जाता है।

टीकार्थ—जैसे जलमें सेवाल मिलन होनेसे जलको मैला दिखलाती है, उसी प्रकार ये ग्रास्त्र मी कलुवतासे शाप्यमान है; ग्रतः मिलन है, किन्तु भगवान (ज्ञानस्वरूप) ग्रास्मा सदा ग्रांनि निर्मल चैतन्यमात्रपनेसे उसका उपलभक है, इस कारण ग्रत्यंत पवित्र ही है। ग्रास्त्र जङस्वभाव होनेसे परसे जानने योग्य हैं ग्रयांन् जो जड होता है, वह ग्रपनेको तथा परको नहीं जानता, उसको दूसरा हो जानता है, ज्ञान ग्रास्त्र अन्यस्वभाव है ग्रीर ग्रास्मा सदा ही विज्ञानघनस्वभाव है, इसलिये ग्राप् ज्ञाता है, ज्ञानसे ग्रन्यस्वभाव है। ग्रास्त्र वृद्धके कारणभूत होनेसे ग्रात्माको ग्राकुलताके उपजाने वाले है ग्रीर भगवान ग्रात्मा सदा हो निराकुल स्वभाव है, इस कारण किसीका न तो कार्य है ग्रीर भगवान ग्रात्मा सदा हो निराकुल स्वभाव है, इस कारण किसीका न तो कार्य है ग्रीर किसीका कारण है, इसलिये दुःखका कारण ही नहीं है। इस प्रकार ग्रास्मा ग्रीर ग्रास्त्रवोंको ग्रन्तर दिखनेसे जिस समय भेद जान लिया, उसी समय वह इन कोघादिक ग्रास्त्रवोंसे निवृत्त हो जाता है। क्योंकि उनसे जब तक निवृत्त नहीं होता, तब तक उस ग्रात्माके पारमार्थिक सच्ची भेदज्ञानकी सिद्धि नहीं होतो। इसलिय यह सिद्ध हुग्रा कि कोघादिक ग्रास्त्रवोंसे निवृत्तिक ग्रावनाभावी ज्ञानसे ग्रज्ञानजन्य पोद्गलिक कर्मबथका निरोध होता है। ग्रीर वया? देखिय ग्रात्मा ग्रीर ग्रास्त्रवाजों यह

त्वस्वभावेनाकार्यंकारएत्वाद् दुःखस्थाकारएामेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यदेवायमात्मास्वयोभेंचं बानाति तदेव क्रोधादिभ्य ग्रास्रवेभ्यो निवर्तते । तभ्योऽनिवर्तमानस्य पारमाधिकतद्भेदन्नानासिद्धेः । ततः क्रोधादास्य ग्रास्रवेभ्यो निवर्तते । तभ्योऽनिवर्तमानस्य पारमाधिकतद्भेदन्नानासिद्धेः । ततः क्रोधादास्रवनिवृत्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानस्य पौद्गिलिकस्य कर्मेणो बंधिनरोधः सिद्धेते । किच यदिदमात्मास्रवयोभेंदज्ञान तत्किमज्ञानं कि व। ज्ञानं ? य्याज्ञानं तदा तदभेदज्ञानास्य तथ्य विशेषः । ज्ञानं चेत् किमास्रवेषु प्रवृत्त कि वास्रवेभ्यो निवृत्तं ? ग्रास्रकारण, इति, ज, ततः, निवृत्ति, जीव । भूत्रवात् कृत्य ज्ञानं का अववोषनं, आ-ज्ञु गर्ता, अ-जुष्य अभिपये, निवृत्तं निवृत्तं तिवादि, इङ्ग्यं करणे । पदिवर्षण-ज्ञान्वान्यक्रमाणिकी किया । आस्रवाणा-पण्टी बहु । अषु भेदज्ञान है वह स्रज्ञान है कि ज्ञान ? यदि स्रज्ञान है तो प्रास्रवेष प्रभेदज्ञान होनेसे उनका कोई मन्दान त हुग्ना, तथा यदि वह ज्ञान है तो ग्रास्रवोमें प्रवृत्तिक्ष्य है यादि स्रास्रवोमें प्रवर्तता है तो वह ज्ञान आस्रवोमें प्रवृत्तिक्ष्य है यादि स्रास्रवोमें प्रवर्तता है तो वह ज्ञान आस्रवोसे प्रभेदक्ष स्रानसे हो वंशका निरोध वयों नहीं कह सकते ? सिद्ध हुमा हो कल्लवने है । ऐसा सिद्ध होनेपर स्रज्ञानके ग्रंग कियानयका खण्डन हिग्ना हो हो है, ऐसा महतेसे प्रवात्ता है वह भी भ्रास्रवोसे निवृत्त न हुम्रा । तथा जो आह्मा और प्रास्रवोको भेदज्ञान है वह भी भ्रास्रवोसे निवृत्त न हुम्रा तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कहनेसे ज्ञानके स्रंगण्य । निराकरण हुम्रा तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कहनेसे ज्ञानके स्रंगण्य ज्ञानन्यका निराकरण हुम्रा तो वह ज्ञान ही ही है, ऐसा सहनेसे ज्ञानके स्रंगण्य ।

सावार्थ— प्रालव अगुचि है, जड है, दु:खके कारण है, थ्रीर आत्मा पित्रत्र है, ताता है, सुख स्वरूप है। इस प्रकार दोनोंको लक्षणभेदसे भिन्न जानकर आत्मा आल्बोंसे निवृत्त होता है और उसके कर्मका बंध नहीं होना। यदि ऐसा जाननेसे भी कोई निवृत्त न हो तो बह ज्ञान हो नहीं है, अज्ञान ही हैं। प्रशन—अविरनमम्पर्धिके मिथ्यात्व और अनन्तानुवंशी प्रकृतियोंका तो आल्ब व बन्ध होता है, वह ज्ञानी है या प्रज्ञानी? समाधान—सम्यग्धिके प्रकृतियोंका तो आल्ब व बन्ध होता है, वह ज्ञानी है या प्रज्ञानी? समाधान—सम्यग्धिके प्रकृतियोंका जो बंध होता है, यह अभिप्राय-पूर्वक नहीं है, सम्यग्धि होनेके पश्चात् परद्वव्यके स्वामित्वका अभाव है। इस कारण जब तक इसके चारित्रमोहका उदय है तब तक उसके उदयके अगुसार आलव वंध होते है, उसका स्वामित्व नहीं है। वह अभिप्रायमे निवृत्त होना ही चाहता है, इसिलिए ज्ञानी ही कहा जाता है। मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध हो अनंत समारका कारण है, यही यहाँ प्रधानतासे त्रिवित्तत है। जो अविरतादिकसे बन्ध होता है, बह अल्पस्थिति अनुभागकण है, दीर्घ संसारका कारण नहीं है, इसिलिए प्रधान नही पिना जाता। ज्ञान वंधका कारण नहीं है। जब तक ज्ञानमे सिथ्यात्वका उदय या तब तक ग्रज्ञान कहलाता था, सिथ्यात्वका उदय या तब तक ग्रज्ञान कहलाता था, सिथ्यात्व चले जानेके बाद भ्रज्ञान नहीं, ज्ञान ही है। इसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्ध विकार है, उसका स्वामी ज्ञानी नहीं वतता; इसी कारण ज्ञानीके वंध नहीं है। विकार बन्धक्ष है, वह बन्धकी पद्धितमें है, ज्ञानकी पद्धितमें ही, ज्ञानकी पद्धितमें है, ज्ञानकी पद्धितमें ही, ज्ञानकी पद्धित ही, ही वही ही ही ही हम स्वत्यक्ष ही, वह बन्धकी पद्धितमें ही, ज्ञानकी पद्धित ही ही हम स्वत्यक्ष ही, वह बन्धकी पद्धितमें है, ज्ञानकी पद्धित ही हो हम स्वत्यक्ष ही, वह बन्धकी पद्धितमें है, ज्ञानकी पद्धित ही हो हम स्वत्यक्ष हो हो हम स्वत्यक्ष हो हम स्वत्यक्यक्ष हम स्वत्यक्ष हम स्वत

वेषु प्रवृत्तं चेत्तदिष तदभेवज्ञानान्त तस्य विशेष:। श्रास्त्रयेशयो निवृत्तं चेत्तिहि कथं न ज्ञानादेव वंधिनरोध: इति निरस्तोऽज्ञानांशः क्रियानयः। यत्त्वात्मास्वयोभेंदज्ञानमपि नास्रवेश्यो निवृत्तं चित्तं-दितीया एकवचन। च-अध्यय। विपरीतभाव-दितीया एक०। दुःसस्य-घण्ठी एक०। कारण-दितीया एकवचन अथवा उक्त तीनों प्रथमा विभक्ति एकवचन। इति-अध्यय। च-अध्यय। नतः-अध्यय नही है।

ग्रव यही कलशारूप काव्यमें कहते हैं— 'परपरिएाति' इत्यादि । ग्रयं-परपरिएातिको छोड़ता हुग्ना, भेदके कथनोंको तोड़ता हुग्ना यह श्रखण्ड तथा ग्रत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान यहाँ उदित हुग्ना है । ग्रहो ऐसे ज्ञानमें परद्रव्यविषयक तथा विकारविषयक कर्ताकमंत्रवृत्तिका श्रवकाश कैसे हो सकता है तथा पौद्गलिक कर्मबन्ध भी कैसे हो सकता है ? मावार्य—कर्मबन्ध नो ग्रज्ञानसे हुए कर्ताकमंकी प्रवृत्तिसे था । श्रव जब भेदभावको और परपरिणतिको दूर कर एकाकार ज्ञान प्रकट हुग्ना तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई, फिर कैसे बन्ध हो सकता है ? नही हो सकता ।

प्रसंगविवररा — ग्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जिस समय ग्राहमा और ग्रास्त्रवमे भेदज्ञान हो जाता है, तो ऐसे ज्ञानमात्रमे उस समय बन्धका निरोध हो जाता है। सो यहाँ यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि ज्ञानमात्रसे ही बंधनिरोध कैसे हो जाता है, इस जिज्ञासाका समाधान इस गायामे दिया गया है।

तथ्यप्रकाश- र- श्रांत्मा और ग्राह्मवमें पारमाधिक भेदतात होनेपर जातीका उपयोग क्रोधादिक ग्राह्मवासे हट जाता है। २ - ग्राह्मवासे पारमाधिक भावोमें) मलोनता होनेसे ग्रप्वित्तता है, किन्तु भगवान ग्राह्मामें सहज शुद्धप्रविकार निर्मल चेतना होनेसे परिपूर्ण पित्रता है। २ - भगवान ग्राह्मा तो स्वयं ज्ञानघन होनेके कारण स्वयं ज्ञाता होनेसे ग्रन्यस्वभाव है । २ - भगवान ग्राह्मा तो स्वयं ज्ञानघन होनेके कारण स्वयं ज्ञाता होनेसे ग्रन्यस्वभाव है। किन्तु ग्राह्मव जङ्गवान है ग्रीर परके हारा (जीवके हारा) जेय है ग्रतः ग्राम्यस्वभाव है। ४ - ग्राह्मव तो ग्राक्कवानि उत्पादक होनेसे दुःखके कारण है, किन्तु भगवान ग्राह्मा ग्राम्यस्वभाव होनेसे जाननके सिवायं ग्रम्य कुछ कार्य नहीं करनेसे दुःखका ग्राह्म ग्राम्यस्व ग्राह्म के प्राप्त है। ५ - ग्राह्मव ग्राह्म ग्राम्यस्व ग्राह्म ग्राह्मव ग्राह्म ग्राह्मव ग्राह्म ग्रा

भवित तज्ज्ञानमेव न भवितीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोपि निरस्तः । परपरणतिमुज्मत् खंडयद्भेद-वादानिदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः । ननु कथमवकाशः कर्नृकर्मप्रवृत्तेरिह् भवित कथं वा पौदगतः कर्मवेषः ॥४७॥ ॥७२॥

पंचम्यां तसल् । निवृत्ति–द्वितीया एक० । करोति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । जीवः−प्रथमा एक-वचन कर्ता ॥७२॥

#### उपचार है।

हष्टि— १- शुद्धभावनापेक शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ व)। २- एकजातिपयिये ध्रन्य-जातिपयियोपचारक ध्रसद्भूत व्यवहार (१०७)।

प्रयोग—विकार भावोंको ग्रशुचि, विपरीत व दुःखकारण जानकर उनसे उपेक्षा करके श्रपने पवित्र शान्तिधाम ग्रात्मामें उपयोगको रमानेका पौरुष करना ॥७२॥

पब जिज्ञासा होती है कि ग्रास्तवोंसे किस तरह निवृत्ति होती है ? उसका उत्तररूप गाथा कहते है—ज्ञानी विचारता है कि [खलु] निश्वयतः [ग्रह] मैं [एकः] एक हूं [शुद्धः] शुद्ध हूं [निर्ममतः] ममतारहित हूं [ज्ञानवर्शनसमग्नः] ज्ञान दर्शनसे पूर्ण हूं [तिस्मन् स्थितः] ऐसे स्वभावमें स्थित [तिष्वतः] उसी चैतन्य ग्रमुभवमें लीन हुमा [एतान्] इन [सर्वान्] क्रोधादिक सब ग्रास्तवोको [क्षयों] क्षयको [नयामि] प्राप्त कराता हूं।

टीकार्थ — यह मैं द्यातमा प्रत्यक्ष घ्रखंड, ध्रनंत, चैतन्यमात्र ज्योतिस्वरूप, ध्रनांत, ध्रनंत नित्य उदयरूप, विज्ञानधन स्वभाव रूपसे तो एक हूं और समस्त कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ध्रपादान, ध्रघंकर एस्वरूप जो कारकोंका समूह उसकी प्रक्रियासे उत्तीर्ण याने दूरवर्ती निर्मल चैतन्य ध्रमुभूति मात्ररूपसे गुद्ध हूं। तथा जिनका पुद्मलद्रव्य स्वामी है ऐसे कोधादि भावोंकी विश्वरूपता (समस्तरूपता) के स्वामित्वसे सदा ही नही परिणमनेके कारण उनसे ममतारहित हूं। तथा वस्तुका स्वभाव सामान्यविशेषस्वरूप है ध्रीर चैतन्यमात्र तेज पूज भी वस्तु है, इस कारण सामान्यविशेषस्वरूप जो ज्ञानदर्भन उनसे पूर्ण हूं। ऐसा ध्राकाशादि द्रव्य की तरह परमार्थस्वरूप वस्तुविशेष हूं। इस कारण मैं इसी ध्रात्मस्वभावमें समस्त परद्रव्यसे प्रवृत्तिकी निवृत्ति करके निश्चल स्थित हुधा समस्त परद्रव्यके निमन्तसे जो विशेषरूप चैतन्य में चंचल कल्लोलों होती थी, उनके निरोधसे इस चैतन्यस्वरूपको ही ध्रमुभव करता हुधा ध्रपने ही ध्रमानसे प्रात्मामें उत्पन्न होते हुए कोधादिक भावोंका क्षय करता हूं ऐसा घ्रात्मामें निश्चय कर तथा जैसे बहुत कालका ग्रहण किया जो जहाज था, उसे जिसने छोड दिया है.

केन विधिनायमास्रवेभ्यो निवलंत इति चेत्-

अहमिक्को खलु सुद्धो शिम्ममश्रो गागिदंसग्रसमग्गो । तिह्य ठित्रो तिन्वतो सन्वे एए खयं ग्रेमि ॥ ७३ ॥ मैं एक शुद्ध केवल, निर्ममत सुयुक्त ज्ञानवर्शनसे ।

इसमें लीन हुवा श्रव, श्रास्तव प्रक्षीरा करता हूं ॥७३॥

अहमेकः खलु गुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः । नस्मिन् स्थिनस्तिष्वितः नविनेतान् क्षयः नयामि ॥७३॥ श्रहमयमात्मा प्रत्यक्षमश्रुण्णमनंते विन्मात्रं ज्योतिरनाद्यनंतिनत्योदितविज्ञानघनस्वभाव-भावत्वादेकः । सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्गिनमेलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । पुद्गलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेव।परिग्गमनाश्चिमेमतः । चिन्मात्रस्य महस्रो

बस्तुस्वभावत एव सामान्यविशेषाभ्यौ सकलत्वाद् ज्ञानदर्शनसमग्रः। गगनादिवत्वारमाधिको बस्तुविशेषोस्मि तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्या निश्चलमवतिष्ठमानः

नामसंत्र— अम्ह, इक्क, खलु, सुद्ध, णिम्ममञ णाणदमणसमग्ग, त, ठिंअ, तिच्चित, सब्द, एत, खय । धानुसंत्र— हु। गतिनिवृत्ती, क्लि क्षये, ने प्रापणे । प्रातिचिद्धिकः अस्मद, एक, खलु, गुद्ध, निर्ममत, ज्ञानदर्शनमम्भ, तत्, स्थित, तिच्चित्त, सर्वं, एतत, क्षय । मूलधातु — गुध शोच दिवादि अथवा गुध्ध शुद्धो भ्वादि, एटा गतिनिवृत्ती, चिती सज्ञाने भ्वादि, चित सचतने चुरादि, क्षि क्षये, णीत्र, प्रापणे स्वादि । पद-ऐसे समुद्रके भंवरकी तरह शोद्य हो दूर किये हैं समस्त विकल्प जिसने, ऐसा निविकल्प, ध्रचलित, निर्मल ग्रात्माका ध्रवलंबन करता हुग्रा विज्ञानघनभूत यह ग्रात्मा श्रास्त्रवोसे निवृत्त होता है ।

भावार्थ— गुद्धनयसे जानीने ग्रात्माका ऐसा निम्बय किया कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, परहृष्यके प्रति ममतारहित हूं, ज्ञान दर्शनसे पूर्ण वस्तु हूं, सो जब ऐसे ग्रयने स्वरूपमें स्थित होनेसे ज्ञानी उसीका ग्रनुभव रूप हो, तब क्रोधादिक ग्रालव क्षयको प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्रकी भवरने बहुत कालसे जहाजको पकड़ रक्खा था, पीछे किसी कालने भंवर पलटती है तब वह जहाजको छोड़ देती हैं, उसी प्रकार ग्रात्मा विकल्पोंकी भंवरको उपशान्त करता हुन्ना ग्राह्मवांको छोड़ देता है।

प्रसंगविवरणः—ग्रनन्तरपूर्व गाथामें यह बताया गया था कि ज्ञानमात्रसे हो बन्ध-निरोध होता है। सो इस सम्बन्धमें यह जिज्ञासा होना श्राकृतिक है कि वह विधि वया है कि जिससे यह ज्ञाता ग्रास्त्रवोंसे हट जावे। इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें है।

तथ्यप्रकाश-(१) प्रत्येक झात्मा झपने झाप सहज झखण्ड झविनाशो चिन्मात्र ज्योतिस्वरूप है। (२) प्रत्येक झात्मा सहज त्रिकाल ज्ञानघनस्वभाव है। (३) प्रत्येक झात्मा सकलपरद्रव्यनिभिक्तकविशेषचेतनचंचलकल्लोलिनरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युरूलव-मानानेतान् भावानखिलानेव क्षयमामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंग्रहीतमुक्तपीतपात्रः समुद्रावर्ते इव अगित्यवोद्वांतसमस्तविकल्पोऽकल्पितमचलितममलमात्मानमालंबमानो विज्ञानघनभूतः खल्ब-यमात्माखवेश्यो निवर्तते ॥७३॥

विवरण - अह-प्रथमा एक० कर्नृ विशेषण । गुद्ध -प्रथमा एक० कर्नृ विशेषण । निर्ममतः -प्रथमा एक० कर्नृ -विशेषण । ज्ञानदर्शनसमग्रः-प्रथमा एक० । तरिष्यन्-सप्तमी एक० । स्थित -प्रथमा एक० कर्नृ विशेषण । तच्चित्तः -प्रथमा एक० कर्नृ विशेषण । सर्वान्-द्वितीया बहुव वन । क्षय-द्वितीया एक० । नयामि-वर्तमान सर् अन्य पुरुष एक० किया ॥७३॥

सहज प्रविकार केवल चैतन्यानुभवमात्र है। (४) प्रत्येक श्रात्मा भौपाधिक भावोंसे विविक्त सहज स्वसत्त्वमात्र है। (४) समस्त परद्रव्यभावोंमे की प्रवृत्ति हटाकर पारमाधिक सहज चिद्रक्रह्ममे ठहरने वाला उपयोगमें ज्ञानचन हम्रा धारमा ग्रास्त्रवोंसे सलग हो जाता है।

सिद्धान्त—(१) प्रात्मा सहज ग्रक्षण्ड चिज्ज्योतिस्वरूप है। (२) प्रात्मा सहज विज्ञानघनस्वभाव है। (२) प्रात्मद्रव्य सहज स्वृशन्तवमात्र है। (४) महज्जुद्धात्मभावनाके प्रतापस ग्राक्षविरोध हो जाता है।

**दृष्ट**— १- परमशुद्धनिष्वयनय (४४)। २- भेदकल्पनानिरपेश शृद्ध द्रव्याधिक नय (२३)। ३- उत्पादव्ययगौरासत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनय (२२)। ४- शृद्धभावना-सापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)।

प्रयोग— इपनेको अविकारस्वभाव चिन्मात्र केवल निरखकर अपनेम सन्न होनेका पौरुष करना ॥७३॥

ग्रागे पूछते है कि जान होनेका और ग्रास्त्रवोकी निवृत्तिका समान काल कैसे है ? उसका उत्तररूप गाथा कहते हैं— [एते] ये ग्रास्त्रव [जीवनिबद्धाः] जीवके साथ निबद्ध हैं [श्रश्च्याः] ग्राध्युव है [तथा] तथा [श्रानित्याः] ग्रानित्य है [च] ग्रीर [श्रागरणाः] श्रागरण हैं [दुःखानि] दुःखरूप है [च] ग्रीर [दुःखफलाः] दुःखफल वाले है [इति कास्वा] ऐसा जानकर जानी पुरुष [तेभ्यः] उनसे [निवतंते] ग्रन्ग हो जाता है।

तात्पर्य-अास्रवोको भ्रसारता जानकर ज्ञानी ग्रास्रवोसे हट जाता है।

टीकार्थ—लाख ग्रीर तृक्ष इन दोनोंकी तरह बध्य घातक स्वभावरूप होनेसे ग्रास्त्रव जीवके साथ निबद्ध है, सो वे ग्रविरुद्धस्वभावपनेका ग्रभाव होनेके कारएा ग्रथीत् जीवगुणके घातकरूप विरुद्ध स्वभाव वाले होनेके कारएा जीव ही नही है। ग्रास्त्रव तो मृगीके वेगकी तरह बढ़ने वाले व फिर घटने वाले होनेके वे कारएा ग्रध्नुव है, किन्तु जीव चैतन्य भावमात्र है सो कर्थं ज्ञानास्त्रवनिवृत्त्योः समकासत्विमिति चेत्-

जीविशिवद्धा एए अध्व अशिच्या तहा असरशा य । दुक्खा दुक्खफलात्ति य शाद्ग्ण शिवत्तए तेहिं ॥७४॥ बध्रुव प्रतित्य धशरश, उपाधिमव ये विचित्र दुःलमई । दुःलफल जानि प्रास्त्वसे प्रव विनिवृत्त होता है ॥७४॥

जाबनिबद्धा एते अध्युवा अनित्यास्तथा अगरणाश्च । दु खानि दु खफला इति च जात्वा निवर्त्तते तेभ्यः ।

जतुपादपबद्बध्यघातकस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धाः खल्वास्रवाः, न पुनरविरुद्धस्वभावत्वा-भावाज्जीव एव । अपस्माररयबद्धदेगानहीयमानत्वादध्रुवाः खल्वास्रवाः ध्रुवश्चिनमात्रो जीव् एव । शीतदाहज्वरावेशवत् क्रभेगोज्जुंभमाग्गत्वादनित्याः खल्वास्रवाः, निस्यो विज्ञानघनस्व-भावो जीव एव । बीजनिर्मोक्षसग्रक्षीयमाणदाध्यस्यसंस्कारवत् त्रातुमणव्यत्वादश्यरगाः

नामसंज- जीवणिबड, एत, अध्रव, अणिच्च, तहा, असरण, य, दुनख, दुक्खफल, इत्ति, य, त । भात्संज - बय बयने, जाण अववीधने, नि-वत्त वर्त्तने । प्रातिपदिक - जीवनिवद्ध, एतत्, अध्रव, अनित्य, ध्रव है। ग्रास्नव तो शीतदाहज्वरके स्वभावकी तरह क्रमसे उत्पन्न होते है इसलिये ग्रनित्य है भीर जीव विज्ञानघन स्वभाव है इस कारए। नित्य है। ग्रास्रव समरए। है, जैसे काम सेवन में वीर्य छूटता है, उस समय अत्यंत कामका संस्कार क्षीण हो जाता है, विसीसे नही रोका जाता, उसी प्रकार उदयकाल मानेके बाद मास्रव भाड जाते है, रोके नहीं जा सकते, इसलिये ग्रगरण है, ग्रौर जीव ग्रपनी स्वाभाविक चितुशक्ति रूपसे ग्राप ही रक्षारूप है. इसलिये शरणसहित है। ग्रास्रव सदा ही ग्राकृलित स्वभावको लिये हए है, इमेलिये दुःखरूप है, श्रीर जीव सदा ही निराकूल स्वभाव रूप है, इस कारण अदःखरूप है। आस्रव आगामी कालमें धाकुलताके उत्पन्न कराने वाले पद्गल परिग्णाममे कारण है, इसलिये वे दु:खफल स्वरूप हैं ग्रीर जीव समस्त ही पदगलपरिग्णामका कारण नही है इसलिय दुःख फलस्वरूप नहीं है। ऐसा ग्रास्तवोका ग्रीर जीवका भेदज्ञान होनेसे जिसके कर्मका उदय शिथिल हो गया है ऐसा यह ग्रातमा जैसे दिशा बादलोकी रचनाके ग्रभाव होनेसे निर्मल हो जाती है उस भांति ग्रम-याँद विस्तृत तथा स्वभावसे ही प्रकाशमान हुई चिच्छक्ति रूपसे जैसा-जैसा विज्ञानघन स्व-भाव होता है वैसा वैसा ग्रास्रवोसे निवृत्त होता जाता है तथा जैसा जैसा ग्रास्रवोसे निवृत्त होता जाता है वैसा वैसा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है। सो उतना विज्ञानघनस्वभाव होता है जितना कि ग्राम्नबोसे सम्यक् निवृत्त होता है । तथा उतना ग्राम्नवोसे सम्यक् निवृत्त होता है, जितना कि सम्यक् विज्ञानघनस्वभाव होता है। इस प्रकार ज्ञान ग्रौर ग्रास्रवकी स्नत्वास्त्रवाः, सश्वरताः स्वयं गुप्तः सहलिष्ण्यस्तिर्जीव एव । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाद् दुःसानि स्नत्वास्त्रवाः, ग्रदुःस्तं नित्यमेवानाकुलस्वभावो जीव एव । ग्रायत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गल-पिरणामस्य हेतुत्वाद् दुःखफलाः स्नत्वास्त्रवाः ग्रदुःसफलः सकलस्यापि पुद्गलपिरग्णामस्याहेतु-त्वाज्जीव एव । इति विकल्पानंतरमेव शिर्ष्यात्तकर्मविशाको विष्टितघनोषघटनो दिगाभोग इव निर्गालयस्यः सहजविजृत्यमागणिष्ट्यस्तित्वया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा तथास्रवेभ्यो निवर्तते । यथा यथास्रवेभ्यो निवर्तते । यथा यथास्रवेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवति । तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत्स्त्रव्यास्त्रवेभ्यो निवर्तते । तावदास्रवेभ्यश्च निवर्तते यावत्स्त्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वति तथा तथा स्वत्रात्रवास्त्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वति यावत्स्त्रव्यास्त्रवेभ्यः निवर्तते । तावदास्त्रवेभ्यश्च निवर्तते यावत्स्त्रवाः स्वयाः स्वयः स्वयाः स्वयाः स्वयः स्व

निवृत्तिके समकालता है।

साबार्य — ग्रात्मस्वरूप भौर भौपाधिक ग्रास्त्रवमें भेद जान लेनेके बाद जितना श्रंश जिस-जिस प्रकार झालवोसे निवृत्त होता है उस-उस प्रकार उतना श्रंश विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है। इस ही प्रक्रियों तो गुणस्थान ऊँवे-ऊँवे होते जाते हैं। भ्रोर जब समस्त साक्ष्योंसे निवृत्त हो जाता है, तब सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभाव ग्रात्मा होता है। इस प्रकार झालवकी निवृत्तिका भौर ज्ञानके होनेका एक काल जानना चाहिये।

प्रसंगविवररण— प्रनन्तरपूर्व गाथामें यह संकेत दिया गया है कि फ्राट्सस्वभाव प्रथवा प्राप्तमा तथा ग्राप्तवमें भेदजान होनेपर ज्ञानघनभूत होता हुम्रा प्राप्तमा प्राप्तवसे निवृत हो जाता है। सो जब इसी सम्बन्धमें यह जिज्ञासा हुई कि ज्ञान ग्रीर ग्राप्तवनिवृत्तिका काल वही एक प्रथात् समान कैसे है, इस जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें दिया है।

तथ्यप्रकाश—१-जीवमें प्रतिफलित ग्रास्त्रव वध्यधातकस्वभाव होनेसे जीविनबद्ध कह-साते है, किन्तु जीवका स्वभाव मोदक है, घातक नहीं । २- ग्रतीव क्षणिकस्वकी (समय-समयमें नष्ट होनेकी) ग्रपेक्षासे ग्रास्त्रको ग्राह्म कहा गया है, किन्तु जीव शाध्वत एकस्वरूप है। २- छद्मस्यके श्रनुभवनकी ग्रपेक्षा जात्या कुछ ठहरे रहनेपर भी वेगकी घटा बढ़ी होनेसे उतनी भी क्रमसे स्थिरता न होनेसे ग्रास्त्रवको ग्रनित्य कहा गया है, किन्तु जीवस्वभाव समान स्थिर है। ४- कोई भी विभाव होते ही दूसरे क्षाएा भी नहीं रह पाता है, नष्ट हो जाता है ग्रतः ग्रास्त्रव ग्रगरण है, किन्तु जीव सदा स्वयं स्वयंमे है, ग्रतः शरए। है। १-क्राधादि ग्रास्त्रव का स्वरूप ही दुःखरूप है, जीवका स्वरूप ग्रानन्दमय है। ६- ग्रास्त्रवसे नये कर्म बंधते जिनके उदयंमे ग्रामे भी दुःख मिलेगा ग्रतः ग्रास्त्रव दुःखफल वाला है, किन्तु जीव ग्रानन्दमय है उससे सदैव ग्रानन्द ही प्रकट होगा। ७-जीवस्वभाव व ग्रास्त्रवमें यथार्थतया भेदविज्ञान होते ही उपयोगमें कर्मरस हटता है ग्रीर स्वभावका विकास होता है। ६- जानविकास व ग्रास्त्रव- स्मस्यिवज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानास्रविनवृत्योः समकालत्वं । इत्येवं विरिचय्य संप्रति
परद्वव्यान्नवृति परां, स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिः चृत्वानः परं । घज्ञानोत्त्रियतकर्तृं कर्मकलनात् वलेग्रान्निवृत्तः स्वयं, ज्ञानोभूत इतश्वकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥४५॥ ॥७४॥
एते—प्रथमा बहुः । अध्या-प्रथमा बहुः । अनित्या-प्रथमा बहुः । तथा-अभ्यय । अशरणाः-प्रथमा
बहुः । च-अव्यय । दुःवा-प्रथमा बहुः । दुःवक्ताः-प्रथमा बहुः । इति-अव्यय । ज्ञात्वा-असमाप्तिकी
किया क्रदन्त । निवर्तते-वर्तमान लद् अन्य पुरुष एकवचन किया । तेन्य -पचमी बहुवचन ॥७४॥

निवृत्ति इन दोनोमे परस्पर दोनो घ्रोरसे साध्यसाधकभाव है। ६ – ज्ञानविकास तब तक बढ़ता रहता है जब तक पूर्ण घास्रवित्वृत्ति हो जाय। १० – घास्रवित्वृत्ति तब तक होती चली जाती है जब तक पूर्ण ज्ञानस्वभाव प्रकट हो जाय।

सिद्धान्त— १-क्रोधादि भ्रास्नव कर्मविपाकोदय होनेपर जीवमे निबद्ध होनेसे जीवस्व-भावसे विरुद्धस्वभाव है। २- क्षांग्यक कर्मविपाकोदय होने पर हुए जीवविभाव भ्रणरण है वे एक क्षाग्से प्रधिक ठहर नहीं सकते। २-भेदज्ञानातिणयसे कर्मत्व क्षीग्ण होता है। ४- कर्म-त्व विष्टनसे म्रात्माकी स्वच्छताका प्रसार होता है।

दृष्टि— १- उपाधिसापेक्ष अगुद्ध द्रव्याधिकनय (४३)। २- अगुद्ध सुक्ष्मऋजुसूत्रनय नामक पर्यायाधिकनय (३४)। ३- गुद्धभावनापेक्ष गुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)। ४- उपाध्य-भावापेक्ष गुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ अ)।

प्रयोग—विषय कपायभावोंको स्रघ्नुव, स्रशरण, दुःखरूप व दुःख फल वाल निरस्न कर उनसे उपयोगमुख मोडकर स्रविकार स्रात्मस्वरूपमे विश्राम करना चाहिये ॥७४॥

श्रव इसी धर्यं तथा श्रागेके कथनकी सूचनारूप काव्य कहते हैं — इस्येवं इत्यादि । श्रयं — पहले कही हुई रीतिसे परद्रव्यसे उत्कृष्ट सब प्रकार निवृत्ति कर और विज्ञानधन स्व-भावरूप केवल श्रपने आत्माको निःशंक श्रास्तिक्यभावरूप स्थिपीभूत करता हुआ श्रज्ञानसे हुई कर्ता-कर्मको प्रवृत्तिके श्रभ्याससे हुए क्लेशोसे निवृत्त हुआ स्व ज्ञानस्वरूप होता हुआ जगतका साक्षी पुरागा पुरुष (श्रास्मा) श्रव यहाँसे प्रकाशमान होता है ।

यहाँ जिज्ञासा होती कि कोई ग्रात्मा ज्ञानी हुआ यह कैसे पहचाना जा सकता है ? उसका उत्तररूप गाया कहते हैं:—[यः] जो [म्रान्मा] जीव [एनं] इस [कर्मणः परिणामं च] कर्मके परिणामको [च तथैव ] ग्रीर उसी भांति [नोकर्मणः परिणामं] नोकर्मके परिणामको [न करोति] नही करता है, परंतु [ज्ञानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी [सवित] है।

टीकार्थ--वस्तुतः ग्रात्मा मोह, राग, द्वेष, सुख-दु:ख ग्रादि स्वरूपसे ग्रन्तरंगमें उत्पन्न

कथमात्मा ज्ञानीमूतो लक्ष्यत इति चेत् --

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणामं । ण करेड एयमादा जो जाणदि सो हबदि णाणी ॥७५॥ कर्म तथा नोकमों-के परिणामको जीव नहिं करता ।

यों सत्य मानता जो, वह सम्यन्दृष्टि ही जानी ॥७५॥

कर्मणश्च परिणाम नोकर्मणश्च तथैव परिणामं । न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥७४॥.

यः खलु मोहरागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणांतरुत्वमानं कर्मणः परिणामं स्पर्शरसगंधवर्णः शब्दबंधसंस्थानस्थीत्यसीक्ष्म्यादिरूपेण बहिरुत्त्वमानं नोकर्मणः परिणामं च समस्तमिष पर-मार्थतः पुद्रगलपरिग्गामपुद्रगलयोरेव घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्भावात्पुद्रगलद्वयेण कत्री स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कर्मत्वेन क्रियमारां पुद्रगलपरिग्गामात्मनोर्घटक्भका-रयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्नुकर्मत्वासिद्धो न नाम करोत्यात्मा । कितु परमार्थतः

नामसंत्र -कम्म, य, परिणाम. णोकम्म य, तह, एव, परिणाम, ण, एय, अस्त, ज. त. णाणि । धातुसंत्र -कर करणे, जाण अवबोधने, हव सत्ताया । प्रातिपदिक -कर्मन्, च, परिणाम, नोकर्मन्, च,

होने वाले कर्मके. परिणामको घ्रीर स्पर्ण, रस, गंध, वर्ण, णब्द, बंध, संस्थान, स्थौल्य, सुक्ष्म ध्रादि रूपसे बाहर उत्पन्न होने वाले नोकर्मके परिणामको नही करना है, किन्तु उनके परिणमनोके ज्ञानरूपसे परिणाममान ध्रपनेको हो जानता है, ऐमा जो जानता है वह जानी है। इसका विवरण इस प्रकार है—ये मोहादिक वे स्पर्णादिक परिणाम परमार्थतः पुदु-गलके ही है। सो जैसे घड़ेके घ्रीर मिट्टीके व्याप्य-व्यापकभावके सद्भावसे कर्ता कर्म-पना है, उसी प्रकार वे पुदुगलद्रव्यसे स्वतंत्र व्याप्य कर्मा होकर किये गये है ध्रीर वे घ्राप ख्रंतरंग व्याप्य रूप होकर व्याप्त है, इस कारण पुदुगलके कर्म है। परतु पुदुगलपरिणाम ध्रीर द्रारमाका घट घ्रीर कुम्हारकी तरह व्याप्यव्यापक रूप नही है, इसलिये कर्माक्सेस प्रदेगल-परिणाम विषयक ज्ञानका घ्रीर पुदुगलका घट घ्रीर कुम्हारकी तरह व्याप्यव्यापक भावका घ्रमाव है, ग्रतः उन दोनोमे कर्ना-कर्मत्वकी सिद्धि न होनेपर घ्रात्मपरिणामके घ्रीर ग्रात्माक घट मृतिकाकी तरह व्याप्यव्यापक भावके सद्भावसे घ्रात्मपरिणामके घ्रीर घ्रात्मक होकर ज्ञाननामक कर्म किया है, इसलिये वह ज्ञान ग्राप ही घ्रात्मासे व्याप्यव्यापक भावके सद्भावसे घ्रात्मासे व्याप्यव्यापक होकर कर्महप हुकर ज्ञाननामक कर्म किया है, इसलिये वह ज्ञान ग्राप ही घ्रात्मासे व्याप्यव्यापक परिणामविषयक ज्ञानको कर्म (कर्मकारक) रूपसे करते हुए घ्राहमाकी ग्राप ज्ञानता है, ऐसा ग्रात्मा पुद्रनलपरिणामक्य कर्म नोकर्मसे ग्रस्य भिन्न ज्ञान-

पुद्गलपरिणामज्ञानपुद्गलयोघंटकुभकारबद्ध्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्नुं कर्मस्वासिखावात्मपरि-णामात्मनोघंटभृत्तिकयोरिब व्याप्यव्यापकभावसद्भावादात्मप्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुवंन्तमात्मान जानाति सोत्यंतविविक्तज्ञानीभूतो ज्ञानी स्यात् । न चैवं ज्ञादुः पुद्गलपरिणामो व्याप्यः पुद्गलात्मनोज्ञेयज्ञायकसंवंधव्यवहा-

त्तथा, एव, परिणाम, न, एतत्, आत्मन्, यत्, तत्, ज्ञानिन् । भूतधातु - इक्टज् करणे, ज्ञा अवबोधने क्यादि, भ्रं सत्तायां । पदिवदरण कर्मण –पष्ठी एकवचन । च-अब्यय । परिणाम–द्वितीया एक० । नो-कर्मण.–पष्ठी एक० । च-अब्यय । तथा–अब्यय । एव-अब्यय । परिणाम–द्वितीया एक० । न-अब्यय ।

रूप हुआ ज्ञानी ही है, कर्ता नही है । ऐसा होनेपर कही ज्ञाता पुरुषके पृद्गलपरिणाम व्याप्य-स्वरूप नही है क्योंकि पृद्गल भ्रोर आत्माका ज्ञेयज्ञायक संबंध व्यवहारमात्रसे होना हुआ भी पुद्गलपरिखाम निमित्तक ज्ञान ही ज्ञाताके व्याप्य है । इसलिय वह ज्ञान हो ज्ञाताका कर्म है।

ग्रव इसी अर्थके समर्थनका कलशरूप काव्य कहते हैं— ज्याप्य इत्यादि । अर्थ-ध्याप्य व्यापकता तत्त्वरूपके ही होती है ग्रतत्त्वरूपमें नहीं ही होती और व्याप्य-व्यापकभावके संभव बिना कर्ताकमंकी स्थित कुछ भी नहीं है ऐसे उदार विवेकरूप ग्रीर समस्तको ग्रासीभूत करनेका स्वभाव जिसका है ऐसे जानस्वरूप प्रकाशके भारसे ग्रजानरूप ग्रंथकारको भेदता हुग्रा यह शात्मा जानी होकर उन समय कर्तृत्वसे रहित हुग्रा भासता है। भावार्थ—जो सब प्रवस्थाग्रीमें व्याप हो वह तो व्यापक है ग्रीर जो ग्रवस्थाके विशेष है वे व्याप्य है। सो द्रव्य तो व्यापक है ग्रीर पर्याय ग्रभवस्था हिता है। जो द्रव्यका ग्रातमा है वही पर्यायका ग्रात्मा है, ऐसा व्याप्यव्यापक भाव तत्स्वरूपमें ही होता है, ग्रतत्स्वरूपमें नहीं होता। तथा व्याप्यव्यापक भावके बिना कर्ता-क्रमेंभाव नहीं होता। इस प्रकार जो जानता है वह पुद्गलके और ग्रात्माके कर्ता-कर्मभावको नहीं करता, तभी जानी होता है ग्रीर कर्ता कर्मभावसे रहित होकर जाता व्रष्टा जगनका साक्षीभूत होता है।

प्रसंगविवरण— अनन्तरपूर्व गाथामें वहा गया था कि ज्ञान होने और स्रान्नविवृत्ति होनेका काल एक कैंसे है ? स्रव उसी विषयमें जिज्ञासा हो रही है कि झात्मा ज्ञानी हो गया यह कैंसे पहिचाना जाये ? उसीके समाधानमें इस गाथाका अवनार हम्रा है।

तथ्यप्रकाश—१- कर्ममे जो मोह राग हेप ग्रादि प्रकृति व ग्रनुभागका वंय हुमा था वह परिएामन कर्मका उपादानहृष्टिसं है। २- णरीरमें मोटा पतला रूप ग्राकार ग्रादिक जो परिणमन है वह परिणमन शरीरका उपादान दृष्टिसं है। ३- पृद्गलका परिणमन (मोहादि) पृद्गलमें ही व्याप्य है ग्रतः पुद्गलपरिएाम (मोहादि) का कर्ता पुद्गलप्रव्य ही है निश्चयतः, ग्राहमा कर्ता नही। ४-मोहादिक ग्रनुभाग पुद्गलकर्मके द्वारा ही व्याप्य होता है ग्रनः मोहा-

रमात्रे सत्यपि पुद्गलपरिग्णामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुव्याप्यत्वात् । व्याप्यव्यापकता तदा-दमिन भवेन्नैवातदात्मन्यपि, व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कर्नुकमेस्थितिः । इत्युद्दामविवेकघ-स्मरमहो भारेण भिदंस्तमो, ज्ञानीभूय तदा स एस लस्तिः कर्नुत्वज्ञून्यः पुमान् ॥४६॥ ॥७५॥ करोति-वर्तमान लट् व्यय पुरुष एक० । एनं-द्वितीया एक० । आत्मा-प्रथमा एक० । यः-प्रथमा एक० । ज्ञानाति-वर्तमान लट् व्यय पुरुष एक० । सः-प्रथमा एक० । भवति-वर्तमान लट् व्यय पुरुष एक० । ज्ञानी-प्रथमा एकववन ॥७४॥

्रिक परिणाम पुद्मलकर्मका कार्य है, श्रात्माका कार्य नहीं । १-पुद्मल परिणाम (मोहादिक) आत्मामें प्रतिफलित होते है, जय होते है, इस कारण मोहादिक परिणामका प्रात्माके साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंधका व्यवहार है । ६- पुद्गलपरिणामके ज्ञेय होनेपर आत्माका कर्म पुद्मल परिणामविषयक ज्ञान है और आत्मा इस ज्ञानका कर्ता है, क्योंकि तब प्रात्मामें व्याप्य वह ज्ञान हो है । ७- अन्तव्याप्यव्यापकभाव तदात्मकमे ही हुआ करता है अतदात्मकमे नही । ६-प्रत्वर्थाप्यव्यापकभाव तदात्मकमे ही हुआ करता है अतदात्मकमे नही । ६-प्रत्वर्थाप्यव्यापकभावमें ही कर्ताकर्मपना होता । ६-प्रत व परभावोंसे विविक्त ज्ञानज्योतिमैय सहज अन्तरतत्वका प्रकाश जगनेपर परकर्तु त्वका अम भारान्धकार नष्ट होकर शाध्यत अस्तीकिक सहज आनन्दका लाभ होता है ।

सिद्धान्त— १- मोह राग द्वेषादि धनुभागका प्रस्फुटन कर्मका परिणाम है। २- हिष्ट गत देहाकार द्यादि देहका परिणाम है। २- कर्मनोकर्मादिविधयक प्रतिफलनविकल्प जीवका परिणाम है। ४-जीवाजीविषयक यथार्थज्ञान ज्ञानीका परिणाम है।

दृष्टि— १- सभेद घ्रजुद्धिनश्चयनय (४७घ)। २- सभेद घ्रजुद्धिनश्चयनय (४७घ)। ३- सभेद घ्रजुद्धिनश्चयनय (४७घ)। ४- सभेद शुद्धिनश्चयनय (४६घ)।

प्रयोग — अपनेको कम नोकम (देह) व आश्रयभूत बाह्य पदार्थ इन समस्त गरहच्योके परिणमनसे स्रलग ज्ञानमात्र निरखनेका पौरुष करना ॥७५॥

श्रव जिज्ञासा होती है कि जो जीव पुर्गल कर्मको जानता है, उसका पुर्गलके साथ कर्ता-कर्मभाव है या नहीं है ? उसका उत्तर कहते है—[जानो] जानी [अनेकविधं] ग्रनेक प्रकारके [पुर्गलद्रव्यके पर्यायरूप कर्मोंको [जानत छपि] जानता हुन्ना भी [खलु] निश्चयसे [परद्रव्यवयि] परद्रव्यक पर्यायोमें [न परिग्णनित] न तो परिग्णमित होता है [न गृह्णात] न ग्रहण करता है [न उत्यक्षते] धोर न उत्पन्न होता है।

तारपर्य-पुद्गलकर्मसे धलग ही रहता हुआ आस्मा पुद्गलकर्मविषयक ज्ञान ही करता है, धतः पुदगलकर्मके साथ आस्माका कर्ता-कर्मभाव नही है।

टोकार्थ-चूकि प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य ऐसे व्याप्यलक्षरा वाले पुद्गल परिणामको.

वुक्ष्णलकमं जानतो जोवस्य सह पुद्गलेन कट्टं कर्मभावः कि भवति कि न भवतीति बेत्— ग्रावि परिगामइ ग्रा गिद्धह उप्पञ्जइ ग्रा परद्व्यपञ्जाए । ग्राग्राि जागांतो वि हु पुग्गलकम्मं त्र्यग्यिविहं ॥७६॥ भागो सुजानता मो, पुद्गल कर्मोके फल धनंतोको । नहि परिग्रामे न पाये, उपजे न परार्थमायोमें ॥७६॥

नापि परिणमित न गृह्णात्युत्यवते न परह्रव्यपयि । ज्ञानी जानन्नपि खलु पुर्गलकर्मानेकविधं ॥७६॥
यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वत्यं च व्याप्यलक्षर्या पुर्गलपरिणामं कर्म पुर्गलह्रव्येष्य
स्वयमंतव्यिषकेन भूत्वादिमध्यतिषु व्याप्य तं गृह्ण्ता तथा परिणमता तथोत्यद्यमानेन च क्रियमार्गा जानन्तपि हि ज्ञानी स्वयमंतव्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकल-

नामसंत्र—ण, वि, ण, ण, परदञ्यपज्ञाय, णाणि, जाणंत, वि, हु, गुमानकाम, अणेयविह । बातु-संत्र —परिन्मम निष्ठीसावे, गिल्ह यहणे नृतीयगणे, उत्त पज्ज गती, जाण अववाधने । प्रात्तिपविक—न, अपि, त, त, परद्रव्यपर्याय, जानित्, जानत, अपि, खलु, पुर्गलकर्म, अनेकविध । सूलधालु—परित्यम प्रह्व-दं गव्द च, यह उपादांत, क्यादि, उत्पर्य गती दिवादि, जा अववाधने, पूरी आप्यायने दिवादि, गाल जो कि स्वयं अन्तव्यपिक होकर झादि-मध्य-अन्तमे व्यापकर पुद्गलपरिणामको प्रहुण करने वाले, पुद्गलपरिणामकपसे परिणमने वाले श्रीर पुद्गलपरिणामरूपसे उत्पन्न होने वाले पुद्-गलद्रव्यके ही द्वारा ही किया जाता है, उसको जानता हुमा भी जानी स्वयं अन्तव्यपिक होकर बाह्यस्थित परद्रव्यके परिणामको आदि और मध्य अन्तमें व्यापकर उस रूप नही परिण्यमन करता, उसको आप ग्रहण् नही करता और उसमें उपजता भी नही है जैसे कि मिट्टी घटरूप को ग्रहण करती है, उसरूप परिण्यमन करती है, और उसको उपजाती है, इस कारण् प्राप्य, विकार्य निवंश्य स्वरूप व्याप्यलक्षरण परद्रव्यका परिण्याम स्वरूप कर्मको नही करते हुए मात्र पुद्गलकर्मको जानते हुए भी ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्नुकर्म भाव नही है ।

भावार्थ — पुद्गल कर्मको जीव जानता है तो भी उसका पुद्गलके साथ कर्ताकर्म भाव नहीं है, क्यों कि कर्म तीन प्रकारसे कहा जाता है। जिस परिणामरूप धाप परिण्मे, वह परि-्णाम विकार्य कर्म है। आप किसीको प्राप करें, वह वस्तु प्राप्य कर्म है। किसीको धाप उत्पन्न करें वह कार्य-निवंदर्य कर्म है। जीव धपनेसे भिन्न पुद्गल द्रव्यरूप परमार्थसे नहीं परिण्मान करता, क्यों कि धाप चतन है, पुद्गल जड़ है, चेतन जड़रूप नहीं परिण्मान करता, परमार्थसे पुद्गलको प्रहण भी नहीं करता, क्यों कि पुद्गल मूर्तिक है धाप धर्मतिक है, तथा परमार्थसे पुद्गलको प्रहण भी नहीं करता। क्यों कि चेतन जड़को किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है? इस प्रकार तीनों ही तरहसे पुद्गल जीवका कर्म नहीं है धौर जीव उसका

शमिवादिमध्यातेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमित न तथोरपद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निवंदर्यं च व्याप्यलक्षरां परद्रव्यपरिस्मामं कर्माकुर्वाणस्य पुर्गलकर्मं जानतोपि ज्ञानिनः पुरुगलेन सह न कर्नुं कर्मभावः ॥७६॥

अदने भ्वादि-गल स्रवणं चुरादि । **पविवारण**-न-अध्यय । अपि-अध्यय । परिणमति-वर्तमान लट् अन्य पुष्क एकवचन किया । न-अध्यय । गृह्मति-वर्तमान लट् अन्य पुष्क एक० । उत्पद्यते-वर्तमान लट् अन्य पुष्क एक० । न-अध्यय । पद्ध्यप्रवि-सर्तमी एक० । जानी-प्रथमा एक० । जानि-प्रथमा एक० । जानि-प्रथमा एक० । अन्य प्रथम एक० । अन्य प्रथम एक० । अनेक विधम्-प्रथमा एक० वचन ।।७६॥ कर्ता नही है । जीवका स्वभाव जाता है, वह आप जानकप परिएामन करता हुमा उसको जानता है। ऐसे जानने वालेका परके साथ कर्ता-कमेंभाव कैसे हो सकता है ? नही हो सकता ।

प्रसंगविवरण्— ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ग्रात्मा कर्म व नोकर्मके परिखामको नही करता, ऐसा जो जानता वह जानी है। इसपर यह प्रश्न होता है कि पुद्∙ गलकर्मको जीव जानता तो है, इस कारण तो जोवका पुद्गलकर्मके साथ कर्नृकर्मत्व भाव होना ही चाहिये उसके उत्तरमे इस गाथाका ग्रवतार हुन्ना है।

तश्यप्रकाश— (१) अन्तर्थापकको कर्ता कहते है। (२) अन्तर्थाप्यको कर्म कहते है। (३) प्रत्येक कर्म प्राप्य विकार्य और निवंत्य रूपमें होता है। (४) तिश्चयतः प्राप्य विकार्य और निवंत्य अभिन्न व्याप्य हो होते है। (४) पुद्गल कार्माणवर्गणाक प्रकृति अनुभागरूप परिणमनको वह पुद्गलद्वय ही ग्रहण कर रहा है वही पुद्गलद्वय उस विकाररूप वन रहा है, वही पुद्गलद्वय उस विकाररूप वन रहा है, वही पुद्गलपरिणाम को न जीव ग्रहण कर रहा, न उस विकाररूप वन रहा और न उसरूप अपनेको रच रहा। (६) जीव पुद्गलपरिणामविषयक ज्ञानको ग्रहण कर रहा उस आनरूप परिणम रहा उसी ज्ञान रूप अपनेको रच रहा सो जीव परद्वय पुद्गलक्मोंको न ग्रहण कर सकता न कमरूप परिणम सकता, न कमरूप पराणम सकता, न कमरूप पराणक सकता। (७) ज्ञानी पुद्गलक्मोंको जानता है तो भी पुद्गलक्मोंको कर नही सकता, वयोंकि पुद्गलक्मोंको कर नही सकता, वयोंकि पुद्गलक्मोंको कर नही सकता, वयोंकि पुद्गलक्मों जीवके द्वारा न प्राप्य है, विकार्य है और न निवंत्य है।

सिद्धान्त—१-जानी ग्रानेकविध पुद्गलकर्मका ज्ञाता है। २-ज्ञानी पुद्गलकर्मजेयाकार परिणमित केवल निज ग्रात्माका ज्ञाता है। ३- ज्ञानी पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं है।

. हष्टि— १- ग्रपरिपूर्णं उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५म) । २- कारककारिकभेदक सञ्चतव्यवहार (७०म) । ३- प्रतियेषक शृद्धनय प्रतिपादक व्यवहार (७०म) ।

प्रयोग — पुद्गलकर्मका सब कुछ पुद्गलकर्ममें ही होता ऐसा जानकर धपने धकती-स्वभावरूप ज्ञानमात्र निजस्वरूपमें मन्त होनेका पौरुष करना ॥७६॥ स्वपरित्मामं जानतो जोबस्य सह पुव्रालेन कर्नुं कर्ममावः कि मविति, कि न मवित इति चेत्-ग्रावि परिग्रामिदि ग्रा गिक्कदि उप्पञ्जिदि ग्रा परद्व्वपञ्जाए । ग्राग्री जाग्रंतो वि हु सगपरिग्रामं अग्रग्यविहं ।।७७॥ जानी सुजानता सी, नाता प्रपने विभावमावोको । नीह परित्यो न पाबे, उपने न परार्थमावोमें ।।७७॥

नापि परिणमित न गृह्णस्युराखते न परद्रव्यपयीये। जानी जानशि खलु स्वकपरिणाममनेकविध ॥७०॥
यतो यं प्राप्यं विकार्यं निवेदयं च व्याप्यलक्षणमात्मारिणामं कर्मं ग्रात्मना स्वयमंतव्यिपक्षेन भूत्वादिमध्यातेषु व्याप्य तं गृह्णुना तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाएां जानशिप
हि ज्ञानी स्वयमंतव्यिपको भूत्वा बहिःस्यस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशिमवादिमध्यतेषु

नामसंज्ञ -ण, वि, ण, ण, परदब्वपञ्जाय, णाणि, जाणंत, वि, हु, सगपरिणाम, अणेयविह । **बातु**-संज्ञ--परि-नम नम्रीभावे उपसर्गादर्थं परिवर्तनम्, गिण्ह ग्रहणे, उद-पञ्ज गनौ । **प्रातिपदिक** --न, अपि, न, न, परद्रब्यपर्याय, ज्ञानिन्, जानत्, अपि, खलु स्वकपरिणाम, अनेकविष्ठ । **मूलधातु**--परि-णम प्रह्वस्ते, ग्रह उपादाने, क्यादि, उत्-पद गनौ दिवादि, ज्ञा अववोधने । पदिवदरण - न-अब्यय । अपि-अब्यय । परि-

ध्रव जिज्ञासा होती है कि ध्रपने परिणामोको जानता हुआ जो जीव है उसका पुराल के साथ कर्ता-कर्मभाव है या नही ? उसका उत्तर कहते है—[ज्ञामी] ज्ञानी [घ्रनेकविष्ठं] ध्रनेक प्रकारके [स्वकपरिएगामं] घ्रपने परिणामोंको [जानन् ग्राप] जानता हुमा भी [खलु] निश्चयसे [परद्वश्यपर्याये] परद्वश्यके पर्यायमे [नापि परिएगमित] न तो परिएगत होता है [न गृह्णाति] न उसको ग्रहण करता है [न उत्पद्धते] और न उपजता है।

तात्वर्यं—पुद्गणकर्मोदयक्षयोशकर्मानिमत्तक ब्रात्मपरिएमनोंको भी ज्ञानी जानता है तो भी ज्ञानीका पुद्गणकर्मके साथ कर्ता-कर्मभाव नहीं है।

टीकार्थ — जिस कारण प्राप्य, विकार्य थ्रीर निवंत्यं ऐसा व्याप्यलक्षण वाले झातम-परिणामको प्रपते झाप स्वयं झन्तव्यापक होकर झादि, मध्य और झन्तमं व्याप्त कर उन्हीको ग्रहण करते हुए उन्ही रूप परिणमते हुए, उन्ही रूप उत्पन्न होते हुए अपने झापके द्वारा किये गये झपने परिणामक्प कमंको जानता हुआ भी जानी स्वयं अन्तव्यापक होकर बाह्य स्थित परद्रव्यके परिणामको 'जैसे मिट्टी कलशको व्याप्त होकर करती है' उस प्रकार द्यादि, मध्य, अंतमें व्याप्त होकर न तो प्रहण करता है, न उसक्ष्प परिणमता और न उस प्रकार उपजता है। इस कारण प्राप्य, विकार्य और निवंदर्य तीन प्रकारके व्याप्य लक्षण वाले परद्रव्यपरिणाम-रूप कमंको न करते हुए व अपने परिणामको जानते हुए भी ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्नु-कमंभाब नही है। भावार्थ—स्वपरभेदविज्ञानी पुद्गलकमंविपाकनिमित्तक स्रपने परिणामको व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिएामति न तथोरपदाते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्थं च व्याप्यलक्षरां परद्रव्यपरिएामं कर्माकुर्वाएस्य स्वपरिएामं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तं कर्मभावः ।।७७॥

णमित-वर्तमान लट् मध्यम पुरुष एक० । न-अध्यय । गृङ्काति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । उत्त्यधतै-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । न-अध्यय । परद्रध्यपर्याये-सप्तमी एक० । ज्ञानी-प्रथमा एक० कर्ता । जानन्-प्रथमा एक० कृदन्त । अपि-अध्यय । खलु-अध्यय । स्वकपरिणाम-द्वितीया एक०। अनेकविध-द्वितीया एकववन ॥७७॥

जानता भी हो तो भी परद्रव्यका, पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं है।

प्रसंगविवरण्— धनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि पुद्गलकमंको जानता भी है ज्ञानी तो भी पुद्गलकमंके साथ जीवका कर्तृकमंभाव नही है। इस विवरण्के जाननेके बाद यह जिज्ञासा होती है कि पुद्गलकमंके साथ अयोपश्रमादिका निमित्त पाकर हुए संकल्प-विकल्प ग्रादि अपने परिणामको तो जीव जानता है फिर तो उस जीवका पुद्गलकमंके साथ कर्तृ- कर्मभाव होना ही चाहिये। इस जिज्ञासाका समाधान करनेके लिये यह गाथा कही गई है।

तथ्यप्रकाशन—(१) पुद्गलकमंके क्षयोगणमसे या उदयसे हुए सकल्प-विकल्परूप ग्राह्मपरिएगामको राग सुख-दुःख ग्रादि ग्राह्मपरिएगामको यह जीव जानता है, फिर भी यह पुद्गलकमंका न कर्ता है, न कमं है। (२) पुद्गलकमं तो अपने विपाकोदयादि श्रवस्थाका कर्ता है, जीवपरिएगामका कर्ता नहीं है। (३) कमंके बन्ध, विपाक ग्रादि परिएगमन कमंमें ही व्याप्य, विकार्य व निवंदर्य है। (४) जीवके संकल्प-विकल्प सुखवेदन दुःखवेदन प्रादि परिएगम जीवमे ही व्याप्य, विकार्य व निवंदर्य हैं। (४) जोव कार्य ग्राम में प्रतिभासित हो यह जेयके प्रमेयत्व गुणका प्रताप है, ज्ञान जेयविषयक ज्ञान करे यह ज्ञानस्वभावकी वृति है।

सिद्धान्त—(१) पुद्गलकर्माविपाकोदयका निमित्त पाकर हुए सुख-दु:खादि जीवपरि-ग्गामको जीव अनुभवता है। (२) जीवके सुख-दु:खादि परिग्गामके निमित्तभूत कर्मवियाकोदय का कर्ता पुदगलकर्म है।

हृष्टि— १- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याणिकनय (१३) । २- सभेद प्रशुद्ध निश्चय-नय (४६अ) ।

प्रयोग—पुद्गलकमंसे भिन्न पुद्गलकमंनिभित्तक विकारविभावोको मात्र जानकर उस ज्ञेयविकल्पसे भी हटकर श्रपने सहज ग्रविकारस्वरूपमें लीन होनेका पौरुष करना ॥७७॥

ग्रब पूछते है कि पुद्गलकर्मके फलको जानते हुए जीवका पुद्गलके साथ कर्नुकर्म-भाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं—[जानी] जानी [अनंत] अनन्त [पुद्गलकर्मफलं] पुद्गलकमंकलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृंकमंभावः कि सवति, कि न मवतीति वेत्-ग्रावि परिग्रामदि ग्रा गिक्कदि उप्पज्जिदि ग्रा परद्वत्वपज्जाए । ग्राग्रा जाग्रांतो वि हु पुग्गलकम्मफलमग्रांतं ।। ७८ ।। ज्ञानी सुजानता सी, पुद्गलकमाँके कल प्रनन्तांको । नहि परिग्रामे न पावे. उपजे न परार्थमावोमें ।।७८।।

नापि परिणमित न गृह्णात्युत्थवते न परह्रव्यपयिथि । ज्ञानी जानकपि वनु पुदालकर्यकलमनतं ॥७८॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वत्यं च व्याप्यलक्षरां मुखदुःखादिरूपं पुदालकर्यफलं कर्मे

पुद्गलहर्वेशः स्वयमंतव्यपिकेन भूत्वादिमध्यतिषु व्याप्यः तद्गुह्णता तथा परिरामता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमारां जानकपि हि ज्ञानी स्वयमंतव्यपिको भूत्वा बह्रिःस्वस्य परद्रव्यस्य परिणामं

नामसंत्र —ण, दि, ण, ण, परदब्वपज्जाय, णाणि, जाणत, वि, हु, पुसालकम्मफल, अर्णत । धातु-संज्ञ—परि-नम नक्षीभावे, गिण्ह ग्रहणे, जव-पज्ज गतो । प्रातिपदिक — न, अपि, न, न, परद्रव्यपर्याय, ज्ञानिन्न, जानत्, अपि, खलु, पुदालकमंफल, अनन्त । मुलधातु—परि-णम प्रह्लस्वे, ग्रह उपादाने क्यादि, उत्पद गतो दिवादि, ज्ञा अवबोधने, फल निष्पत्ती भ्वादि । पविववरण—न-अव्यय । अपि-अव्यय । परि-पुद्गलकमंके फलोंको [जानन् ग्राप] जानता हुमा भी [खलु] निश्चयसे [परद्रव्यपयाये] परद्रव्यके पर्यायमें [नापि] न तो [परिग्णमति] परिग्णमन करता है [न गृह्णाति] न उसमें कृख ग्रहगु करता तथा [न उत्यवते] न उसमें उपजता है ।

तास्पर्य-- प्रात्मा पुद्गलकर्मके फलको जानता है तो भी उसका पुद्गलकर्मके साथ कर्ता-कर्मभाव नहीं है।

टीकार्थ— जिस कारण प्राप्य, विकार्य, भ्रीर निर्वेदर्य ऐसे जिसका लक्षण व्याप्य है ऐसा तीन प्रकारका सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मका फल जो कि स्वयं अंतव्यिपिक होकर, आदि मध्य अंतमें व्याप्त होकर ग्रहण करते हुए, उसी प्रकार परिणमन करते हुए तया उसी प्रकार उत्पन्न होते हुए पुद्गल द्रव्यके द्वारा क्रियमाणको जानता हुआ भी जानो, आप अंतव्यीपक होकर बाह्य स्थित परद्रव्यके परिणामको मिट्टी भ्रीर घड़ेकी भांति भ्रादि, मध्य और अन्तमें व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता, उस प्रकार परिणमन भी नहीं करता तथा उस प्रकार उत्पन्न भी नहीं होता ? इस कारण प्राप्य, विकार्य और निर्वेदर्यरूप व्याप्यलक्षण परद्रव्यके परिणामरूप कर्मको नहीं करते हुए, भान्न सुख-दुःखरूप कर्मके फलको जानते हुए भी ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्नुकर्मभाव नहीं है। भाषार्थ—नीमित्तका कार्य क्रार्व अनित्त हुआ भी जीव न निमित्तका कर्मी है।

प्रसंगविवरण - ग्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जीव कर्मविवाकादिनिमित्तक

मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वत्यं च व्याप्यलक्षरां परद्रव्यपरिस्मामं कर्माकुर्वासम्य सुखदुःखादिरूपं पुद्गल-कर्मफलं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्नुकर्मभावः ॥७=॥

णमिति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । न-अध्यय । गृह्णित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । उत्पचति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । न-अध्यय । परद्रध्यपयि-सत्तमी एकः । ज्ञानी-प्रयमा एकः कर्ता । जानन्-प्रयमा एकः कृटन्त । अपि-अध्यय । खनु-अध्यय । पुरुणकर्मफलं-द्वितीया एकवचन । अनन्त-द्वितीया एकवचन ॥७८॥

घ्रपने परिणामको जानता हुमा भी पुर्गलकर्मका न कर्ता है, न कर्म है। इस विवरणके जानने के बाद यह जिज्ञासा होती है कि जब पुर्गलकर्मके फलको जीव जानता है, ध्रनुभवता है तब उस जीवका पुर्गलकर्मके साथ कर्नृकर्मभाव क्यों नहीं होता ? इस जिज्ञासाके समाधानमें यह गाथा प्राई है।

तथ्यप्रकाश—(१) सुख-दुःखादिरूप पुद्गलकर्मविपाक पुद्गलमें ही प्राप्य, विकायं, निर्वेद्यं है। (२) मुख-दुःखादिरूप पुद्गलकर्मविपाकका साम्निध्य पाकर जो तदनुरूप प्रतिफलन उपयोगमें हुआ वह प्रतिफलन जीवमें व्याप्य, विकायं व निर्वेद्यं है। (३) पुद्गलकर्मफलका जाननहार होकर भी जीव पुद्गलकर्मका न कर्ता है न भोक्ता है।

सिद्धान्त—(१) जीव पुद्गलकर्मफलका जाननहार है। (२) जीव पुद्गलकर्मफल-विषयक क्षेत्राकार परिरात मात्र अपनेको जानता है। (३) जीव पुद्गलकर्मका न कर्ता है, न भोक्ता है।

हष्टि— १- ग्रपरिपूर्णं उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५ग्र)। २- कारककारिक-भेदकसद्भुतव्यवहार (७३)। प्रतिषेधक शुद्धनय (४६म्र)।

प्रयोग—कर्मफलको कर्ममें श्रन्तव्याप्य निरखकर उसके प्रतिफलनसे प्रभावित न होकर प्रपने प्रविकार सहज ज्ञानस्वभावमें परमित्रश्राम करनेका पौरुष करना ॥७८॥

धव यहाँ पूछते है कि जीवके परिणामको तथा धपने परिणामको और धपने परि-णामके फलको नहीं जानने वाले पुर्गलद्रव्यका जीवके साथ कर्नुकर्मभाव है या नही उसका उत्तर कहते हैं [पुर्गलद्रव्यं ध्राप] पुर्गल द्रव्यं भी [परद्रव्यप्यायो ] परद्रव्यके पर्यायमें [तथा] उस प्रकार [नापि] नही [परिण्मात] परिण्मन करता है, नि गृह्णात] उसको यहण भी नहीं करता और नि उत्पद्यते न उत्पन्न होता है, किन्तु [स्वक्: भावः] ध्रपने भावोंसे ही [परिण्मात] परिण्मन करता है।

तात्पर्य - जैसे जीवका पुद्गलके साथ कर्नृकर्मभाव नहीं, इसी प्रकार पुद्गलद्रव्यका

जीवपरिगामं स्वपरिगामं स्वपरिगामफलं जाजानतः पुद्गलद्रध्यस्य सह जीवेन कर्तृ-कर्ममावः कि मवति, कि न भवतीति चेत्---

# गावि परिगामदि गा गिह्नदि उपज्जिदि गा परदव्वपज्जाए। पुरुगलदव्वं पि तहा परिगामह सएहिं भावेहिं।। ७६।। पुरुगलकर्म भी तथा, परिगामता है स्वकीय भावोमें।

पुद्गलकर्म भी तथा, परिग्णमता है स्वकीय भावोंमें। निहं परिग्णमे न पावे, उपजे न परार्थभावोंमें।।७६।।

नापि परिणमित न गृह्णास्युत्पवते न परद्वस्यपर्योषे । पृद्गलद्वस्यमि तथा परिणमित स्वकंभांवे: ॥७६॥
यतो जीवपरिरागमं स्वपरिरागमं स्वपरिरागममुलं चाय्यजानत् पुद्गलद्वस्य स्वयमंतव्यिपकं भूत्वा परद्वस्य परिरागमं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा
परिरागमित न तथोस्पद्यते च । किंतु प्राप्यं विकार्यं निवंदर्यं च व्याप्यलक्षारां स्वभावं कर्म स्वय-

नामसंज्ञ – ण, वि, ण, ण, परदब्वपञ्जाय, पुग्गलदब्व, पि, तहा, सय, भाव । धातुसंज्ञ – परि-नम न म्रीभावे, गिल्ह ग्रहणे, उव-पञ्ज गतौ । प्रातिपदिक – न, अपि, न, न, परद्रश्यपर्याय, पुर्गलद्रब्य, अपि, तथा, स्वक, भाव । मूलधातु – परि-णम प्रह्लत्वे, ग्रह उपादाने, उत्-पद गतौ, द्र्गती भ्वादि, परि-अय भी जोवके साथ कर्तकर्मभाव नही है ।

टीकार्थ— जिस कारण जीवके परिणामको, प्रयने परिणामको तथा प्रयने परिणामके फलको न जानता हुआ पुद्गलद्वव्य परद्रव्य (जीव) के परिणामकर कमंको मृत्तिका कलशकी तरह आप अंतव्यिपक होकर आदि, मध्य और अन्तमें व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता उसी प्रकार परिणामक भी नहीं करता है तथा उत्पन्न भी नहीं होता है, परन्तु प्राध्य, विकार्य और निर्वर्त्यं क्या व्याप्य लक्षण, प्रपने स्वभावरूप कमंको अन्तव्यिपक होकर आदि, मध्य और प्रनतें व्याप्य उसीको ग्रहण करता है, उसी प्रकार परिणात होता है तथा उसी प्रकार उपजता है। इस कारण प्राध्य, विकार्य और निर्वर्त्यं क्या व्याप्य लक्षण परद्रव्य (जीव) के परिणामस्वरूप कमंको न करते हुए जीवके परिणामको, अपने परिणामको तथा अपने परिणामके फलको नहीं जानते हुए पुद्गलद्रव्यका जीवके साथ कर्नु कमंभाव नहीं है। भावार्य—यदि कोई माने कि पुद्गल जड़ है वह किसीको जानता नहीं, ग्रतः उसका जीवके साथ कर्नु कमंभाव नहीं है। परमार्थसे परद्रव्यक साथ किसीके कर्नु कमंभाव नहीं है।

भ्रव इसो अर्थका काव्य कहते है—ज्ञानी इत्यादि । अर्थ--ज्ञानी तो अपनी ध्रीर पर को दोनोंकी परिकातिको जानता हुआ प्रवृत्त होता है तथा पुद्गलद्रव्य अपनी श्रीर परकी दोनो ही परिकातियोको नही जानता हुआ प्रवृत्त होता है । वे दोनों परस्पर अन्तरंग ब्याप्य व्यापक आवको प्राप्त होनेमें असमर्थ है, क्योंकि दोनों भिग्न द्रव्य हैं सदाकाल उसमें अत्यन्त भेद है।

गती भ्वादि, पूरी अप्यायने दिवादि, गल अयने भ्वादि । **यदिवरण**- न-अध्यय । अपि-अध्यय । परिण-मति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । न-अध्यय । गुह्णाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । उत्प-खते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । न-अध्यय । परद्रध्यपर्याय-वर्षामी एकः । पुद्गलद्रध्यं-प्रथमा एकः । अपि-अध्यय । तथा-अध्यय । परिणमति, स्वर्ग-नृतीया बहुवचन स्वायं कः । भावं-नृतीया बहु-वचन ।।७६।।

भ्रतः इनके कर्नृकर्मभाव मानना भ्रमबुद्धि है। सो जब तक इन दोनोमे करोतकी तरह निर्दय होकर उसी समय भेदको उपजाकर भेदज्ञान प्रकाश वाला ज्ञान प्रकाशित नही होता, यह भ्रमबुद्धि तभी तक है। मावार्थ— भेदज्ञान होनेके बाद पुद्गल श्रौर जीवके कर्नृकर्मभावकी बुद्धि नही रहती, क्योंकि भेदज्ञान नहीं होने तक ही श्रज्ञानसे कर्नृकर्मभावकी बुद्धि रहती है।

प्रसंगिववरण्— प्रनन्तरपूर्व स्थलमें जीव जीवके ही विषयमें यह बताया गया था कि जीव पुद्गलकर्मको, पुद्गलकर्मफलको व अपने परिणामको जानता है तो भी उसका पुद्गलकर्मकों के साथ कर्नुकर्मभाव नहीं है। इस विवरणके सुननेके बाद यह जिज्ञासा होती है कि जीव-परिणामको, अपने परिण्मनको और अपने विपाकको न जान सकने वाले पुद्गलद्रव्यका जीव के साथ कर्नुकर्मभाव है या नहीं ? इसके समाधानमें यह गाया दो गई है।

तथ्यप्रकाश—(१) पुद्गलकर्म अचेतन है वह न जीवके परिणामको जान सकता है, न अपने (पुद्गलकर्मको परिणामको जान सकता है, न अपने (कमेंके) विषाकको जान सकता है। (२) पुद्गलकर्म अपने परिणामको व अपने अनुभागमें ही अन्तर्व्यापक है वह जीवके परिणामको न प्रहण कर सकता, न जीवपरिणामरूप परिणाम सकता है, न जीवपरिणामरूपसे उत्पन्न हो सकता है। (३) पुद्गलद्वय जीवपरिणामका कर्ता नहीं है।

सिद्धान्त—(१) पुद्गलकार्माण्यकृत्य ग्रपने ही प्रकृतिस्थित प्रदेश ग्रनुभागरूपमें वर्षता है। (२) जीव संसारदशामें कर्मदशानुरूप ग्रपने उपयोगके परिणामनरूप परिणामका है। (३) पुद्गलद्रव्य जीवके परिणामका न कर्ता है, न भोक्ता है।

हृष्टि-- १- सभेद अशुद्ध निश्चयनय (४७म) । २- सभेद अशुद्ध निश्चयनय

जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमावात्वमस्ति तथापि न तयोः कर्तुं कर्ममाव इत्याह—
जीवपरिणामहेदुं करमत्तं पुग्गला परिणामिति ।
पुग्गलकरमणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणामह ॥ = ०॥
णवि कुञ्वह करम्पगुणो जीवो करमं तहेव जीवगुणो ।
अगरणोरणाणिमित्तेण दु परिणामं जाण् दोक्कम्पि ॥ = १॥
एएण् कारणोण् दु कता त्रादा सम्पण् भावेण् ।
पुग्गलकरमक्याणं ण् दु कता सञ्बभावाणं ॥ = २॥
जीवविमाविक कारण, पुद्गल कर्मत्वक्य परिणमते ।
पुद्गलविकिक कारण, तथा यहां जीव परिणमते ॥
व्रत्यत्विकिक कारण, तथा यहां जीव परिणमते ॥
अन्यन्यनिमित्तेले, उनके परिणाम होते हैं ॥ = १॥
इस कारणसे ब्रात्मा, कर्ता होता स्वकीय मावोंका ।
नांह कर्ता वह पुद्गल, कर्मविहित सर्वमावोंका ॥ = १॥

जीवपरिणामहेतु कर्मत्वं पुरालाः परिणमति । पुरालकर्मनिमित्त तथैव जीवोषि परिणमति । नापि करोति कर्मगुणान् जीव कर्म तथैव जीवगुणान् । अन्योग्यनिमित्तने तु परिणामं जानीहि द्वयोरिष । एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन । पुरालकर्मकृताना न तु कर्ता सर्वभावानां ।

यतो जीवपरिएामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमति पुद्गलकमं निमित्तीकृत्य जीवोपि परिएामतीति जीवपुद्गलयोः परस्परं

नामसंज्ञ जीवपरिणापहेडु, कम्मत्त, पुग्गल, पुग्गलकम्मणिमित्त, तह. एव, जीव. वि. ण, वि, कम्मग्रुण, जीव, कम्म, तह, एव, जीवगुण, अण्णोश्णणिमत्त, दु, परिणाम, दु, वि, एत, कारण, दु, कत्तु, अत्त, सय, भाव, पुग्गलकम्मकय, ण, दु, कत्तु, सब्वभाव। धातुसंज्ञ परि-नम नश्रीभावे, कुञ्व करणे, जाण अवबोधने। प्रकृतिदाब्द जोवपरिणामहेतु, कमेंत्व, पुर्गल, पुर्गलकमेनिमित्त, तथा, एव, जीव, अपि, न, अपि, कर्मगुण, जीव, कमेंत्, तथा, एव, जीवगुण, अन्योग्यनिमित्त, तु, परिणाम, हि, अपि, एतत्,

प्रयोग— प्रयने हो परिरामनसे परिरामने वाले पुद्मलकर्मके प्रतिफलनमें रंब भी लगाव न रखकर प्रयने प्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें स्वत्व प्रमुभवनेका पौरुष करना ॥७९॥

भ्रब कहते हैं कि जीवके परिणाममें भ्रीर पुरूगलके परिणाममे परस्पर निमित्तमात्रता है तो भी उन दोनोंमें कर्नु कर्मत्व नहीं है— [पुरूगलाः] पुरूगल [जीवपरिणामहेतु ] जीवके परिणामका निमित्त पाकर [कर्मत्व] कर्मत्वरूप [परिणमित] परिणमन करते है [तथा एव]

<sup>(</sup>४७ म) । ३ - प्रतिषेधक शुद्धनय (४६ म)।

ध्याप्यव्यापकभावाभाशाज्जोवस्य पुर्शनलपरिएगामानां पुर्शनकक्षमेरागि जीवपरिणामानां कर्तृं कर्मत्वासिद्धौ निमित्तनीमित्तकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरिनिमित्तमात्रीभवनेनैव द्वयोरिप परिणामः । ततः कारणान्मृत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणाज्ञीवः स्वभावकारण, तु. कर्तृं. आत्मन्, स्वकः, भाव, पुर्शनकर्मकृत, न, तु. कर्तृं, मर्वभाव । मुलधात्- जीव प्राणधारणं, पिरण्मम प्रहृत्वे, निर्श्रमिदा स्मेहने भ्वादि, निर्श्रमिदा स्मेहने विवादि, अत सातत्यगमेग । पवधवरण जीवपरिणामहेत्-द्वितीया एकः । कर्मत्व-द्वित् एतः पुर्शनक्षमा अष्टुः करते । परिणमित्नवर्तमान लट् अस्य पुरुष बहुः । पुर्शनक्षमंत्रमिन-द्वितीया एकः । तथा-अव्यय । एव-अव्यय । जीवइसी प्रकार जिवः प्रिप् जीव भी पुर्वगलकमंतिमित्ते । पुर्शनक्षमंत्र निमित्त पाकरः
[परिर्णमिति] परिणम करता है । तो भी जिवः जोव क्रिमेगुरणान् । कर्मके गुणोको निति
वही करोति | करता [त्यैव ] उसी भांति [कर्म ] कर्म जीवगुरणान् जीवके गुरणोको नही
करता । [तु ] कितु [द्वयोरिष ] इन दोनोके [भ्रस्योग्यनिमित्तेन] परस्पर निमित्तमात्रवे
[परिरणामं | परिरणाम जानीहि जानो [एतेन कारणोन तु ] इसी कारणो [स्वकेन मावेन]
अपने भावोसे [भ्रास्मा ] आत्मा [कर्ता वहा जाता है [तु ] परंतु [पुरुगलकर्मकृतानां]
पर्वगल कर्म द्वारा किये गये [सर्वभावानां] समस्त हो भावोंका [करती न ] कर्ता नही है ।

तारपर्य-जीवभाव व पुर्गलकर्ममें परस्पर निमित्तर्नीमित्तकभाव तो है, किन्तु उनमे परस्पर कर्तुं कर्मभाव रंच भी नही है।

टीकार्थ—जिस कारण जीवपरिणामको निमित्तमात्र करके पुद्गल कर्मभावसे परिएएणमन करते है ग्रीर पुद्गलकर्मको निमित्तमात्र कर जीव भी परिणामन करता है। ऐसे जीव के परिणामका तथा पुद्गलक परिगामका परस्पर हेतुत्वका स्थापन होनेपर भी जीव ग्रीर पुद्गलक परस्पर व्याप्यव्यापक भावके ग्रभावसे जीवके तो पुद्गलपरिगामोका ग्रीर पुद्गलक मंके जीवपरिगामोका कर्ने कर्मपनेकी ग्रसिद्धि होनेपर निमित्तनीमित्तिक भावमात्रका निषेष नहीं है, वयोकि परस्पर निमित्तमात्र होनेसे हो दोनोंका परिगाम है। इस कारण मृत्तिकाक कलशको तरह ग्रपने भाव द्वारा ग्रमित्तका कि करके तथा मृत्तिका जैसे कपड़ेकी वर्ता नहीं है, वैसे ही जीव ग्रपने भाव द्वारा परके भावोंके करनेकी ग्रसमर्थतासे पुद्मलक भावोंको तो कर्ता कभी नहीं है ऐसा निश्चय है। मावार्थ—जीव ग्रीर पुद्मलक परिणामोकी परस्परनिमित्तमात्रता है तो भी उनमें परस्पर कर्जु कर्मभाव नहीं है। पुद्मलक मंविपाकके निमित्तसे जो जीवके भाव हुए उन भावोंका कर्ता तो जीवको ग्रना दशामे कदाचित्त कह भी सकते है, लेकिन जीव परभावका कर्ता कभी नहीं हो सकता।

स्य कर्ता कदाजित्स्यात् । मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुं मणक्यत्वात्पुद्गणन-भावानां तु कर्ता न कदाजिदिप स्यादिति निष्वयः । ततःस्थितमेतक्कोवस्य स्वपरिगामैरेव सह कर्तुं कर्मभावो भोक्तुओग्यभावश्व ॥००-०२॥

प्रथमा एकवचन कर्ता। अपि-अध्यय। परिणमित-वर्तमान अन्य पुरुष एकः । करोति-वर्तमात लट् अन्य पुरुष एकः । कर्मेणुणात्-द्वितीया बहुः । जीव-प्रथमा एकः । कर्म-प्रथमा एकः । जीवगुणात्-द्वितीया बहुः । अवि अन्योग्यनिमित्तन-तृतीया एकः । तु, परिणम्-द्वितीया एकः । जागीहि-लोट् आज्ञा मध्यम पुरुष एकः । अर्थो-प्रश्ची द्वचन । एतेन-तृतीया एकः । कारणेन-तृः एकः । कर्ता-प्रथमा एकः । आस्मा-प्रथमा एकः । अर्थासा एकः । स्वक्त-तृतीया एकः । भावेन-तृतीया एकः । प्रवि पुरुषकर्मकृतानां-पर्यः । बहुः । कर्ता-प्रथमा एकः । स्वक्त-तृतीया एकः । भावेन-तृतीया एकः । प्रवि पुरुषकर्मकृतानां-पर्यः । बहुः । कर्ता-प्रथमा एकः । सर्वभावानां-पर्यः बहुवचन ।। दः-दः ।।

प्रसंगिबवरण् — ग्रनन्तरपूर्वं स्थलमें जीवका व पूद्गलकर्मका परस्पर कर्नुं कर्मभाव होता ही नही है इसका भले प्रकार सिववरण् वर्णन किया। इसके सुननेपर यह जिज्ञासा होती कि किसी भी पदार्थमे परसम्पर्क बिना विकार ही नहीं होता, यदि परसंग बिना विकार होने लगे तो विकार स्वभाव बन बैठेगा फिर तो विकार कभी नष्ट भी न होगा, संसार ही सदा रहेगा, मुक्ति भी न हो सकेगी। तो विकार कैसे होता इसका समाधान इन ३ गाथाकों में किया गण है।

तथ्यप्रकाश— १- जीवके कपायभाव व योगका निमित्त पाकर पुद्गल कार्माण्यमैणायें कर्मरूप परिणम जाती हैं। २—पुद्गल कर्मोद्यका निमित्त पाकर ओव विभावपरिणामरूप परिणम जाता है। २—जीवविभाव व कर्मात्वपरिणाममें निमित्तनीमित्तिक भाव होनेपर
भी परस्पर कर्नुकर्मत्व बिल्कुल नही है। ४- जीव अपने परिणाममे ही व्यापक है अतः जीव
अपने परिणामका ही कर्ता भोक्ता है।

सिद्धान्त--- १- पुद्गलकर्मप्रकृतिके विषाकोदयसे जीव विकाररूप परिणमता है। २- जीविविभाव उस समय जीवमे ही व्याप्य है ब्रतः जीविविभाव जीवका कर्म है। ३- कर्मेंत्व उस समय कार्माणवर्गणामें ही व्याप्य है, ब्रतः कर्मेंत्व पुद्गलकार्माणवर्गणाका कर्म है।

हिष्ट— १-उपाधिसापेक्ष अशुद्ध ब्रव्याधिकनय (२४) । २— प्रशुद्ध निश्चयनय (४७) । ३— कारककारिकभेदक अशुद्ध सद्भुतव्यवहार (७३ग्र) ।

प्रयोग—विकारोंको निमित्तक जानते हुए अस्वरूप जानकर तथा निमित्ताधीन न , जानते हुए प्रपनी भूल पहिचानकर प्रज्ञान हटाकर प्रविकार सहजज्ञानस्वरूपमे रमनेका पौरूष करना ॥ ६०-६२ ॥

उपर्युक्त हेतुसे यह सिद्ध हुमा कि जीवका अपने परिणामोंके ही साथ कर्तृकर्मभाव

### णिच्छयण्यस्स एवं त्रादा त्रप्पाणमेव हि करेदि। वेदयदि पुणो तं चेव जाण त्रता दु त्रताणं ॥८३॥ निश्चयनयवर्शनमें, प्रात्मा करता है प्रात्माको हो। प्रपत्नको हो प्रात्मा, अनुभवता भव्य यों जानो ॥८३॥

निक्चयनयस्यैवमात्मानेव हि करोति । वेदयते पुनम्नं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानं ॥५३॥
यद्योत्तरंगनिस्तरंग।वस्ययोः समीरसंचरण।संचरणनिमित्तयोरि समीरपारावारयोव्यायद्यवापकभावाभावात्कत् कर्मत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमंतव्यापको भूत्वादिमध्यांतेषुत्तरंगिनस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुवैन्नात्मानमेकभव कुवैन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् ।
यद्या स एव च भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितुमणव्यत्वादुत्तरंगं निस्तरंगं
स्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकभेवानुभवन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् । तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः

नामसंज्ञ—णिच्छ्यणय, एव, अन्त, अप्प, एव, हि, पुणो, त, च. एव, अन्त, दु, अत्त । <mark>धातुसंज्ञ— कर करणे, वेद वेदने, जाण अववोधने । प्रातिपदिक निश्चयनय, एव, आत्मन्, आत्मन्, एव, हि, पनर्,</mark>

प्रोर भोवनुभोग्यभाव है, यह श्रव झागेकी गाथामें कह रहे है— [निश्चयनयस्य] निश्चयनयके मतमें [एवं] इस प्रकार [द्यात्मा] झात्मा [द्यात्मानं एवं हि] झपनेको ही [करोति] करता है [तु पुनः] ग्रीर फिर [द्यात्मा] वह झात्मा [तं चंव झात्मानं] झपनेको ही [वेदयते] भोगता है ऐसा तू [जानीहि] जान ।

तात्पर्यः —वस्तुतः ग्रात्मा अपने परिरामनका ही करता है ग्रीर श्रपने परिणमनको ही भोगता है।

दीवार्थं — जैसे पवनके चलने ग्रीर न चलनेका निमित्त पाकर तरंगोंका उठना ग्रीर विलय होना रूप दो ग्रवस्था होनेपर भी पवन ग्रीर समुद्रके व्याप्पव्यापकभावके ग्रभावसे कर्ता-कर्मपंपनेकी प्रसिद्धि होनेपर समुद्र ही ग्राप उन ग्रवस्थाग्रीमें ग्रंतव्यापिक होकर ग्रादि, मध्य ग्रीर ग्रंतमें उन ग्रवस्थाग्रीमें व्याप्त होकर उत्तरंगनिस्तरंग रूप ग्रपने एकको हो करता हुग्रा प्रतिभासित होता है, किसी दूसरेको करता हुग्रा प्रतिभासित नहीं होता ग्रीर जैसे कि वही समुद्र उस पवन ग्रीर समुद्रके भाव्यभावक भावके ग्रभावसे परभावको पररूपसे ग्रमुभव करने के ग्रसामध्येसे उत्तरंगनिस्तरंगस्वरूप ग्रपनेको ही ग्रमुभवता हुग्रा प्रतिभासित होता है, ग्रन्य को ग्रमुभवता हुग्रा प्रतिभासित होता है, ग्रन्य को ग्रमुभवता हुग्रा प्रतिभासित नहीं होता। उसी प्रकार पुर्गलकर्मके उदयके होने व न होने का निमित्त पाकर जीवकी ससंसार ग्रीर निःसंसार ये दो ग्रवस्था होनेपर भी पुर्गलकर्म ग्रीर जीवके व्याप्य-व्यापकभावके ग्रभावसे कर्ताकर्मस्परको ग्रसिद्धि होनेपर जीव ही ग्राप ग्रंतव्यापक

पुद्गलकर्मविपाकसंभवासंभविनिभत्तयोरिष पुद्गलकर्मजीवयोध्याध्यव्यापकभावाभावारकर्तृं कर्मस्वासिद्धौ जीव एव स्वयमंतव्यापको भूत्वादिमध्यातेषु ससंसारिनःसंसारावस्ये व्याप्य ससंसारं
निःसंसारं वात्मान कुवंन्नात्मानमेकमेव कुवेन् प्रतिभातु मा पुनरस्यत् । तथायमेव च भाव्यतत् च एव, आत्मन्, आत्मन् । मूलधातु —िनस्-चि चये, अत सातत्यगती, डुक्क करणे, विद चेतनास्थानिनवासेषु चुरादि । पदिवस्यण निस्चयनयस्य-पष्टी एक०। एव-अध्यय । आत्मा-प्रथमा एककवन ।
आत्मान-द्वितीया एक०। एव-अध्यय । करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक०। वेदयते—
होकर प्रादि मध्य प्रोर अन्तमे ससंसार निःसंसार प्रवस्थामे व्याप्र दोकर ससंसार निःसंसार

होकर झादि, मध्य घोर बन्तमें ससंसार निःसंसार घवस्थामें व्याप्त होकर ससंसार निःसंसार रूप घारमाको करता हुआ प्रयोग एकको हो करता हुआ प्रतिभासित होझो, ब्रन्यको करता हुआ प्रतिभासित मत होझो। उसी प्रकार यह जीव भाव्यभावकभावके घ्रभावसे परभावको परके द्वारा ध्रमुभव करनेकी ग्रमामध्ये होनेसे ससंसार निःसंसार रूप एक घपनेको ही ध्रमुभवता हुआ प्रतिभासित होझो। सावार्थ— घारमाको ससंसार निःससार घवस्था परद्वय पुद्गलकर्मके सद्भाव व घ्रभावके निमत्तसे है, वहाँ उन घ्रवस्थारूप श्राप हो। स्वाप्त प्रतिभासित हो छा। सावार्थ आपतिभासित निःससार घ्रवस्था परद्वय पुद्गलकर्मके सद्भाव व घ्रभावके निमत्तसे है, वहाँ उन घ्रवस्थारूप श्राप हो। यह ग्रारमा परिएएमन करता है इसलिये घारमा ग्रपना हो कर्ता भोक्ता है, निमित्तमात्र जो पुद्गलकर्म है, उसका कर्ता श्रोका नहीं है।

प्रसंगिववरग् -- प्रनन्तरपूर्व तीन गाथावोमे बताया था कि जीवपरिणाम व पुद्गल कर्ममे परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी उनमे कर्नुकर्मत्व व भोकनुभोग्यत्व नहीं है। इस विवरण्को सुनकर यह जिज्ञासा होती है -- तो फिर निश्चयसे प्रात्मा किसे करता है व किसे भोगता है, इसका समाधान इस गाथामे किया गया है।

तथ्यप्रकाश — १ – निमत्तर्नेमित्तकमें व्याप्यव्यापकभाव नही होता । २ – उपादान उपादेयमे ही व्याप्यव्यापक भाव होता है । ३ – निमित्तका निम्निक होने वाला नैमित्तिक निमित्तका स्रभाव होनेपर हट जाता है । ४ – जीवकी शृद्ध व स्रशुद्ध प्रवस्थायें जीवमें व्याप्य हैं स्रतः जीवकी परिणातियोंका जीव ही कर्ता है व जीव ही भोक्ता है ।

सिद्धान्त---१-जीवकी समंसार ग्रवस्था पुद्गलकर्मविषाकसंभविनिमत्तक है। २-जीव की निःसंसार ग्रवस्था पुद्गलकर्मविषाकासंभविनिमत्तक है। ३-जीवकी ग्रवस्था जीवमें ग्रन्तव्याच्य होनेसे जीव ग्रपनी ग्रवस्थाका ही कर्ता भोक्ता है।

प्रयोग- विकारोको नैमित्तिक जानकर उनसे उपेक्षा करके अपनी शुद्ध परिणतिके

भावकभावाभावात् परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वात्ससंसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्ना-त्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभात् मा पूनरत्यत् ॥=३॥

वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । पुन:-अव्यय । त-द्वितीया एक० । च-अव्यय । एव-अव्यय । जानीहि-आजार्य लोट् मध्यम पुरुष एक० । आत्मा-प्रथमा एक० । तु-अव्यय । आत्मान-द्वितीया एकवचन ।।६३।।

प्रथं सहजशुद्ध स्वभावमे दृष्टि रखना चाहिये ॥ ६३॥

भव व्यवहारको दिखलाते हैं:—[जु व्यवहारस्य] परंतु व्यवहारनयके दर्शनमें [धारमा] धारमा [नैकविधं] ध्रनेक प्रकारके [पुद्गलकर्मं] पुर्गल कर्मको [करोति] करता है [पुनः] धोर फिर [तदेव] उस ही [ध्रनेकविधं] ध्रनेक प्रकारके ]पुद्गलकर्मं] पुद्गलकर्मं को विद्यते | भोगता है।

तात्पर्य-- निमित्तनैमित्तिकभाव होनेके कारण ग्रात्मा व्यवहारनयसे पुद्गलकर्मको करता है व पुद्गलकर्मको भोगता है।

टीकार्थं — जैसे अन्तर्थाप्यव्यापकभावसे िमट्टी चड़ेको करती है तथा भाव्यभावकभाव से िमट्टी घड़ेको भोगती है तो भी बाह्य व्याप्यव्यापकभावसे कलण होनेके अनुकूल व्यापारको अपने हस्तादिकसे करने वाला तथा कलणमे भरे जलके उपयोगसे हुए तृप्तिभावको भाव्यभावक भावसे अनुभव करने वाला कुम्हार इस कलणको बनाता तथा भोगता है, ऐसा लोकोका अनादिसे प्रसिद्ध व्यवहार रहा है। उसी प्रकार अन्तर्व्याप्यापकभावसे पुद्गालद्वय पीद्गालिक कर्मको करता है और भाव्यभावक भावसे पुद्गाल द्वव्य ही उस कर्मको अनुभवता (भोगता) है तो भी बाह्य व्याप्यव्यापकभावसे अज्ञानसे पुद्गाल कर्मके होनेके अनुकूल अपने रागादि परिणामको करता हुआ और पुद्गालकर्मके उदय होनेसे उत्पन्त विषयोंकी समीपतामे होने वाली अपनी मुखदु:खरूप परिएतिको भाव्यभावकभावसे अनुभव करने वाला जीव पुद्गालकर्मको करता है और भोगता है। ऐसा अज्ञानी लोकोका अनादिसंसारसे व्यवहार प्रसिद्ध है।

भावार्थ— परमार्थसे पुद्गलकर्मको पुद्गलद्रव्य ही करता है और पुद्गलकर्मके होनेके अनुकूल अपने रागादिपरिणामोंको जीव करता है, .उसके इस निमित्तनैमित्तिकभावको देखकर अज्ञानी जीवको यह भ्रम हो जाता है कि जीव ही पुद्गल कर्मको करता है। सो यह अनादि अज्ञानसे प्रसिद्ध व्यवहार है। ग्रीर जब तक जीव व पुद्गलका भेदज्ञान नहीं है, तब तक जीवको जीव व पुद्गलको अवृत्ति एक सरीखी दीखती है, श्रीगुरु महाराज दोनोंमें भेदज्ञान कराके परमार्थ जीवका स्वरूप दिखलाकर अज्ञानीके प्रतिसासको व्यवहार कहते हैं।

प्रसंगिववररा— ग्रनन्तरपूर्वं गायामे बताया गया था कि निष्चयनयके सिद्धान्तमें ग्रात्मा अपने ग्रात्माको ही करता है व ग्रपने ग्रात्माको ही भोगता है। इस कथनपर यह प्रय व्यवहारं दर्शयति ---

ववहारस्स दु ग्रादा पुग्गलकम्मं करेदि गोयविहं । तं चेव पुगो वेयइ पुग्गलकम्मं श्रागोयविहं ॥ ५४॥ व्यवहारके मतोमें, कर्ता यह जीव विविध कर्मोका । मोक्ता भी नानविध, उन ही गौर्गलिक कर्मोका ॥ ५४॥

भ्यतारस्य स्वात्मा पुराणकमं करोति नैकविष । तच्चेव पुनवेदयते पुराणकमनेकांवस्य ॥ ८४॥
यथांतव्यापकभावेन मृत्तिकया कलार्य क्रियमाग्ये भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयेवानुभूयमाने च बहिव्याप्यव्यापकभावेन कलार्यभवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलार्यक्रतायेपयोगावां
पृष्ठिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्य कुलालः कलार्यक्षाराप्यभावन्यविष्ठ वित लोकानामनादिख्डोस्ति
तावद्व्यवहारः तयांतव्याप्यव्यापकभावेन पुर्गलद्वव्येण कर्मणि क्रियमाग्ये भाव्यभावकभावेन
पुर्गलद्वव्येण्यवानुभूयमाने च बहिव्याप्यव्यापकभावेनाज्ञानात्पुर्गलकमसंभवानुकूलं परिणामं
नामसंज्ञ-व्यहार, दु. अल. पुगलकम्म, णेयविह. त. च. एव. पुणो, पुगलकम्म, अर्णयविह । खातुसंज्ञकर करण, वेद वदन प्रातिचिकः-व्यवहार, तु. आत्मत्र, पुराणकक्ष्मंत्र, अर्णयविह । बातुसंज्ञकर करण, वेद वदन प्रातिचिकः-व्यवहार, तु. आत्मत्र, पुराणकक्ष्मंत्, अर्णयविह । त्यत्वानिविद्याप्यक्षमान्तिविद्याचित्रक्षाने तु. एक्ष्यावित्र । त्यत्वावित्रक्षानु विश्वव हुम् हुग्णे भ्वाति, विद चतानास्यानिवित्य पुराति विध्व विद्याचित्रक्षाने तु. व्यवहारस्य-पण्यो एकः । तु-अव्यय । आत्मा-प्रथमा एकः कर्ता । करोतिजिज्ञासा हुई कि तब फिर व्यवहारस्यकं सिद्धान्तमे धात्मा किसको करता है व किसको
भोगन है ? इसके समाधानमें यह गावा ग्राई है ।

तथ्यप्रकाश — १- अन्तर्थाप्यव्यापकभावसे पुद्गलकर्म उसी पुद्गलकार्मणद्रव्यके द्वारा किये जाते है । २- अन्तर्भाव्यभावकभावसे पुद्गलकर्मविषाक उसी पुद्गल कार्माणद्रव्य के द्वारा अनुभूयमान होता है । ३- बहिट्याप्यव्यापकभावसे पुद्गलकर्मसंभवानुकूल जीवपरिणाम होतेसे खजानी जीवमें पुद्गलकर्म करनेका आरोप होता है । ४- बहिर्भाव्यभावकभावसे पुद्गलकर्मविषाकितिसक्त मुखदु खपरिग्णामका अनुभव होनेसे अज्ञानी जीवमें पुद्गलकर्मक भोगनेका आरोप होता है ।

सिद्धान्त--(१) पुद्गालकर्मान्त्रवके निमित्तभूत जोवपरिणाममे (जीवमे) पुद्गालकर्म-कर्मुं त्वका ग्रारोप होता है । (२) पुद्गालकर्मविषाकनिमित्तज सुख-दुःख परिणितिको ग्रनुभवने वाले जीवमें पुद्गालकर्मभोक्नृत्वका ग्रारोप होता है ।

हष्टि— १- परकर्नु त्व झसद्भूतब्यवहार (१२६)। २- परभोननृत्व झसद्भूतब्यव-हार (१२६म्र)।

प्रयोग-जीव पुद्गलकर्मको करता है, भोगता है, इस कथनमें निमित्त बतानेका

कुर्बाणः पुद्वलकर्मावयाकसंपादितविषयसित्रिधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणति भाव्यभावकभावेनानु-भवंश्व जीवः पुद्गलकर्म करोत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धोस्ति तावद्व्यवहारः ॥६४॥ वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । अनेकविध-द्वितीया एकवचन कर्मविशेषणः । पुद्गलकर्म-द्वितीया एकः कर्म । तत्-द्वितीया एकः । च-अध्ययः । एवं-अध्ययः । वेदयते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । पुद्गल-कर्म-द्विः एकः । अनेकविध-द्वितीया एकवचन् कर्मविशेषणः ॥६४॥

प्रयोजनमात्र जानकर निमित्तनैमित्तिक भावसे उपेक्षा कर ग्रपने ग्रान्मस्वरूपमें उपयुक्त होनेका पौरूष करना ॥८४॥

ग्रव इस उक्त व्यवहारको दूषित करते है:—[यदि ] यदि [ग्राह्मा] ग्राह्मा [इदं] इस [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको ॄ[करोति] करे [च] ग्रीर [तत् एव] उसी को [वेदयते] भोगे तो [सः] वहं-[द्विक्रियाण्यतिरिक्तः] ग्राह्मा दो क्रियासे ग्राभन्न [प्रसक्तति] प्रसक्त होता है सो यह [जिनावमतो ] जनदेवका ग्रवमत है याने जिनमतसे ग्रवण है।

तात्त्रयं— झात्मा ध्रपने परिणामको तो करता भोगता है ही, श्रव यदि यह मान लिया जाय कि झात्मा पुरालकमंको भी करता है व पुरालकमंको भी भोगता है तो यह जिनमत नहीं किन्तु पूर्ण मिथ्या है।

टीकार्थ — निश्चयतः यही सारो ही किया परिणामस्वरूप होनेके कारण परिणामसे कुछ भिन्न वस्तु नहीं है और परिणाम भी परिणाम तथा परिणामी द्रव्य दोनोकी अभिन्नतर है। ऐसी वस्तुकी मर्यादा होनेपर जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणामको करता है । ऐसी वस्तुकी मर्यादा होनेपर जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणामको करता है और भाव्यभावकभावसे उसी अपने परिणामको अनुभवता है, भोगता है, उसी तरह व्याप्यव्यापक भावसे पुद्गलकर्मको भी करे तथा भाव्यभावकभावसे पुद्गलकर्मको ही अनुभव करे, भोगे तो अपनी और परको मिली दो क्रियाओका अभेद सिद्ध हुआ। ऐसा होनेपर अपने और परके भेदका अभाव हुआ। इस प्रकार अनेकद्रव्यस्वरूप एक आहमाको अनुभवने वाला जीव सिथ्याहिष्ट होता है। परन्तु ऐसा वस्तुस्वरूप जिनदेवने नही कहा है, इसलिये जिनदेवने मतके बाहर है। सावार्थ—जो पुष्प एक द्रव्यसे मानना यह जिनदेवका मत नहीं है।

प्रसंगविवररा — ग्रनन्तरपूर्व गाधामे बताया गया था कि जीव पुद्गलकर्मको करता है व भोगता है यह व्यवहारनयका मत है। अब उस व्यवहारको दूषण देनेके लिये यह गाधा ग्राई है।

तथ्यप्रकाश-(१) परिणति किया पर्यायसे भिन्न नहीं है। (२) पर्याय पर्यायवान्

प्रयंनं दूषयति---

## जिद पुग्गलकम्मिम्मां कुव्यदि तं चेव वेदयदि आदा । दो किरियावदिरित्तो पसज्जए सो जिम्मावमदं ॥ प्रशा यवि झारमा करता है, यह भोगता पौदगलिक कर्मोंको । तो बोनों हि कियाओं से तम्मयता प्रसक्त हुई ॥ प्रशा

नामसंत्र—जिंद, पुग्गनकाम, इम, त, च, एव, अत्त, दोिकिरियाविदिरित्त, त, जिणावमद । **धातु-**संत्र —कुब्ब करणे, बेद वेदने, प-सज्ज समवाये । प्रात्तपिक्कः—यदि, पुद्गालकसंत्र, इदम्, तत्, चन, एव,
आत्मन, दिक्रियाऽअ्यतिरिक्त, तत्, जिनावमत । मुल्यायानु—विद वेतनाच्यानिवासेषु चुरादि, रिचिर् विरेचने कथादि, रिच वियोजनसम्पर्ननयो , प्रथम समवाये । प्रविचयण —यदि—अव्यय । पृद्गलकसं—दितीया
एकवचन । इदम्—दितीया एक० । करोति—वर्तमान लट् अन्य पृक्ष एक० । तद्-द्वितीया एक० । चअव्यय । एव-अव्यय । वेदयते—वर्तमान लट् अन्य पृक्ष एक० । आत्मा—प्रथमा एक० कर्ता । द्वित्रयाऽज्यविरिक्त —प्रथमा एक० । प्रसर्जति—वर्तमान लट् अन्य पृक्ष एक० । स-प्रथमा एक० । जिनावमत्तं—प्रथमा
पक्तवम् ।। प्रशा

(ब्रव्य) से भिन्न नही है। (३) किया कियाबान (ब्रव्य) से भिन्न नहीं है। (४) जीव अपनी ही किया कर सकता है। (४) यदि जीव अपनेको भी करे, भोगे तथा पुद्गलकर्मको भी करे, भोगे तो यह जीव है या कर्म है यह विभाग ही न बन सकेगा और न यों कोई सत् रह सकेगा। (६) व्यवहारसे जीव पुद्गलकर्मको करता, भोगता है इसका अर्थ उपादानरूपसे नहीं। है, किन्तु इससे मात्र निमित्तनैमित्तिक भाव ही समककर वस्तुतः जीवको प्रकर्ता निरखना।

सिद्धान्त—(१) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिग्गित नहीं कर सकता। (२) <u>निमित्त</u>ी बतानेके लिये एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका कर्तृत्व आरोपित होता है।

कुतो द्विकियानुभावी मिध्यादृष्टिरिति चेत्-

जहा दु अत्तभावं पुरगलभावं च दोवि कुन्बंति । तेगा दु मिच्छादिंदी दोकिरियावादिगो हुंति । प्रम्म । चूंकि उक्त मतहटमें, माल्माने स्वपरमाव कर डाला । सो बोकिरियावादी, निम्याहटी हि होते व ।। म्हा

यस्मात्त्वात्मभाव पुदगलभाव च द्वाविष कुर्वति । तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्वित्रियावादिनौ भवति ॥६६॥

यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं व कुर्वतमात्मानं मन्यंते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते मिध्यादृष्टय एवेति सिद्धांतः । मा चैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलश्रसंमवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिण-तिमात्रया क्रियया क्रियमाणा कुर्वाणः प्रतिमाति न पुनः कलश्रकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वव्यापा-रानुक्पं मृत्तिकायाः कलश्रपरिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया परिण-

नामसंज्ञ – ज, दु, अत्तभाव पुग्गनभाव, च, दु, वि, त, दु, मिच्छादिट्वि, दोकिरियावादिण् । धातु-संज्ञ – कुथ्व करणे, हो सत्ताया । प्रातिपविक – यत्, तु, आत्मभाव, पृदगनभाव, च, डि, अपि, तन्, तु,

प्रयोग--पुद्गलकर्मके द्रव्य, तेत्र, काल, भावसे निराला भ्रपना भन्तस्तत्त्व निरखकर इस निजमें ही ज्ञानवृत्ति बनाये रहनेका पौरुष करना ॥६४॥

यहाँ प्रश्न उठता है कि दो कियाओं का अनुभव करने वाला पुरुष मिथ्यादृष्टि कैसे हो सकता है ? उसका समाधान करते हैं—[यहमात् तु] जिस कारण [आहमभावं] ग्रात्माके भावको [ब] और [पुद्गलभावं] पुर्गलके भावको [ढो आपि] दोनो हो को ग्रात्मा [कुर्वन्ति] करते है ऐसा कहते है [तेन तु] इसी कारण [ढिक्वियावादिकः] दो कियाओं को एकके ही कहने वाले [मिथ्याट्ट्यः] सिथ्याट्टि ही [अवति] हैं।

टीकार्थ — चूंकि द्विकियावादी प्रारमा धौर पुराल दोनोंके परिणामोंका कर्ता धातमा को मानते है, इस कारएा वे मिध्यादृष्टि ही है, ऐसा सिद्धान्त है। सो एक द्रव्यके द्वारा दोनों द्रव्योका परिणमन किया जा रहा है, ऐसा मुक्ते प्रतिभासित मत होवे। जैसे कुम्हारके घड़ेके होनेके प्रमुक्त प्रपता व्यापाररूप हस्तादिक किया तथा इच्छारूप परिएाम प्रपनेसे प्रभिन्न तथा धपनेसे प्रभिन्नपतिमात्रिकियासे किये दृष्को करता दृष्या प्रतिभासित होता है धौर घट बनानेके ग्रहंकारसे सहित होनेपर भी स्वव्यापारके अनुकूल मिट्टीसे ग्रमेश्वरूप तथा मिट्टीसे ग्रमेशक परिएातिमात्र किया द्वारा किये हुए मिट्टीके ष्रटपरिणासको करता दृष्या नहीं मासूम होता। उसी प्रकार ग्रात्मा भी ग्रजानसे पुरुषकर्मके ग्रनुकूल ग्रपनेसे ग्रमिन्न, ग्रपनेसे

तिमात्रवा कियवा कियवाएं कुर्वाणः प्रतिभाति । तथास्मापि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलमजानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तमा परिण्तिमात्रवा क्रियवा कियमाएं कुर्वाणः प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारिक्तमा परिण्तिमात्रवा क्रियवा कियमाएं कुर्वाणः प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारिक्तमेरोपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य मिष्पाहिष्ट, विक्रियावादित् । मूक्तवातु—इक्त्रक् करणे, वद व्यक्तायां विवि भ्वादि, वद त्वदेशवचने चुरादि, दृष्टि प्रेवणे, भ्र सत्ताया । पर्वविवरण—यस्मात्—हेत्वयं पंचमी एकवचन । तु-अव्यय । क्रिमिन्त प्रपत्ती परिणतिमात्र क्रियासे कियो हुए प्रात्मपरिणामको करता हुमा प्रतिभागित होवे, परन्तु पुद्गलपरिणामको करते क्रियहेक्त, पुद्गलसे प्रतिभागित होवे, परन्तु पुद्गलपरिणामके करनेके महंकारसे युक्त होनेपर भी स्वपरिणामके मनुकूल, पुद्गलसे प्रमिन्त तथा पुद्गलसे मिम्न पुद्गलको परिण्तिमात्रको क्रियासे किये हुए पुद्गलके परिणामको करता हुमा मत प्रतिभासो ।

भावार्थ — म्रात्मा ग्रपने ही परिणामको करता हुमा प्रतिभासित होवे, पुद्गलके परि-गामको करता हुमा प्रतिभासित नहीं होवे । म्रात्मा भ्रीर पुद्गल इन दोनोंकी कियायें एक म्रात्माकी ही मानने वाला मिथ्यादृष्टि है । यदि जड भ्रीर चेतनकी एक क्रिया हो जाय, तो सर्वद्रध्य पलटनेसे सबका लोप हो जायगा, यह बड़ा भारी दोष है ।

ग्रव इसी श्रथंके समर्थनका कलगरूप काव्य कहते हैं—यः परिसमित इत्यादि । अर्थ--जो परिणमन करता है, वह कर्ता है ग्रीर उसका परिसाम कर्म है तथा परिसित क्रिया है। ये तीनो हो वस्तुत्वसे भिन्न नहीं है। मावार्थ — द्रश्यदृष्टिसे परिसाम श्रीर परिस्ताम भीर परिस्ताम भीर दे तथा पर्यायदृष्टिसे भेद है। वहां भेददृष्टिसे तो कर्ता कर्म ग्रीर क्रिया ये तीन कहे गये है श्रीर ग्रभेददृष्टिसे वास्तवमे यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म ग्रीर क्रिया—ये तीनों ही एक द्रव्यकी ग्रवस्थायें है, वे प्रदेशभेदरूप भिन्न वस्तु नहीं है।

ष्रीर भी कहते है—एक: इत्यादि । सर्थ—वस्तु सकेली ही सदा परिएामन करती है, एकके ही परिएाम होते है सर्थात् एक अवस्थासे अन्य अवस्था होती है । तथा एककी ही परिएाति (किया) होती है । यो वस्तु अनेकरूप हुई तो भी वह एक ही वस्तु है, भेद नहीं है । सावार्थ—एक वस्तुकी अनेक पर्याय होती है, उनको परिणाम भी कहते है, अवस्था भी कहते है । वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिकसे भिन्न-भिन्न प्रतिभास रूप है, तो भी एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है, ऐसा भेदाभेदस्वरूप ही वस्तुका स्वभाव है ।

फिर कहते है---नोभी इत्यादि । अर्थ---दो द्रव्य एक होकर परिएामन नहीं करते स्रोर दो द्रव्यका एक परिएाम भी नहीं होता तथा दो द्रव्यकी एक परिणति (क्रिया) भी नहीं होता । स्योंकि जो स्रनेक द्रव्य हैं, वे अनेक ही हैं, एक नहीं होते । भाषार्थ-- दो वस्तुर्ये सर्वया भिन्न ही हैं, प्रदेशभेदरूप ही है, दोनों एकरूप होकर नहीं परिएामन करती, एक

परिणामं पुद्गलादव्यतिरिक्तं पुद्गलादव्यतिरिक्तया परिणितमात्रया क्रियया क्रियमाणं कृवीणः प्रतिभातु । यः परिणामति स कर्ता यः परिणामी भवेतु तरकमं । या परिणातिः क्रिया सा श्रयमि भिन्नं न वस्तुतया ॥५१॥ एकः परिणामति सदा परिणामो जायते सदौकस्य । एकस्य परिणातिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥५२॥ नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत । आत्मभावं-द्वितीया एकः। पुद्मलभाव-द्वितीया एकः। च-अव्यय । द्वौ-द्वितीया द्विवच । अपि-अव्यय । कुर्वन्ति-वर्तमान लट् अन्य पृद्ध बहुवचन किया। तेन-हेत्वयं तृतीया एकः। तु-अव्यय । मिभ्यादप्य परिणामको भी नही उपजाती भौर एक क्रिया भी उनकी नहीं होतो, ऐसा नियम है । यदि दो द्वव्य एकह्प होकर परिणमन करें तो सब द्वव्योंका लोप हो जायगा।

ध्रव इसी ध्रयंको हड़ करते हैं — नैकस्य इत्यादि । श्रयं — एक द्रव्यके दो कर्ता नही होते, एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते धौर एक द्रव्यकी दो क्रियायें भी नहीं होती, क्योकि एक द्रव्य ध्रनेक द्रव्यक्प नहीं होता। भावार्यं — प्रत्येक द्रव्य ध्रकेला ही ध्रपने ध्रापमे श्रपनी परि-एाति करता है।

ध्रव भ्रज्ञानिक्लय व वन्धिविजयकी भावना करते है— आसंसारत इत्यादि । अर्थ— इस जगतमें मोही भ्रज्ञानी जीवोंका यह ''मैं परद्रव्यको करता हूं' ऐसा परद्रव्यके कर्तृत्वका ग्रहंकार रूप भ्रत्यन्त दुनिवार भ्रज्ञानांधकार भ्रनादि संसारसे लेकर चला भ्राया है । यदि पर-मार्थं भ्रमेद नयके ग्रह्रएसे वह एक वार भी नष्ट हो जाय तो ज्ञानघन श्रात्माको फिर कैंस बंध हो सकता है ? भावार्थं— भ्रज्ञान तो भ्रनादिका हो है, परन्तु परमार्थंनयके ग्रह्रणसे यदि दर्शन-मोहका नाश कर एक बार यथार्थं ज्ञान होकर क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय तो फिर मिथ्यात्व नहीं ग्रा सकता तब उस मिथ्यात्वका बंध भी नहीं हो सकता भ्रीर मिथ्यात्व गये बाद संसार-बंधन कैसे रह सकता है ? उसका तो मोक्ष ही होगा ।

ग्रीर भी कहते हैं— आरम इत्यादि । अर्थ — भ्रात्मा तो प्रपने भावोंको ही करता है ग्रीर परद्वच्य परके भावोंको करता है । क्योंकि अपने भाव तो अपने ही है तथा परभाव परके ही हैं । भावार्थ — ग्रात्माका परमें कर्तृत्व नहीं, फिर भी परमें कर्तृत्व माने तो वह भ्रज्ञान है।

तथ्यप्रकाश—(१) कोई द्रव्य प्रपना भी परिणमन करे व दूपरेका भी परिणमन करे ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि ऐसा कभी भी होता नही। (२) जो पदार्थं परिरामता उभयोर्न परिएाति: स्याद्यदोकमनेकभेव सदा ॥५३॥ नैकस्य हि कर्तारी द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य । नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥४४॥ ध्रासंसारत एव धावति परं कुर्वे-हमित्युच्चकीः, दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः । तद्वभूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येक-बारं बजेत्, तिर्क जानघनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्वनः ॥४५॥ घ्रात्मभावान्करोत्यात्मा पर-भावान्सदा परः । घ्रात्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥५६॥ ॥०६॥

प्रथमा बहु । हिकियावादिन -प्रथमा बहु । भवन्ति-वर्तमान लट् अन्य पु ० बहुवचन ॥६६॥

है वह कर्ता है। (३) जो परिणमन होता है वह कर्म है। (४) परिएति ही किया है। (४) कर्ता, कर्म व क्रिया—ये तीनों ही वस्तुपनेसे भिन्न नहीं है। (६) एक परिएामन दो हयोंका नहीं होता। (७) एक द्रव्य दो का परिणमन नहीं करता। (८) जिनको स्वद्रव्य- क्षेत्रकालभावमय ग्रंतःस्वरूपको श्रद्धा है उनके परकर्तृत्वका ग्रहकार नहीं रहता। (६) जिनके ग्रहंकार नहीं है, उनके संसारबंघन नहीं है।

सिद्धान्त---(१) प्रत्येक द्रव्य ग्रपने ही द्रव्य, बेत्र, काल, भावसे ही है। (२) प्रत्येक ८ द्रव्यका कर्तृकर्मस्व स्वयं ग्रपने ग्रपनेमें ही है।

हष्टि—- १- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यायिकनय (२८) । २- कारककारिकभेदक सद्भूत-व्यवहार (७३), कारककारिकभेदक श्रगुद्ध सद्भूतव्यवहार (७३॥) ।

प्रयोग—न तो परमें कुछ किया जा सकता है और न परके द्वारा मुक्तमें कुछ किया जा सकता है, ऐसे श्रत्यन्त भिन्न समस्त परद्रव्योंसे लगाव मूलतः नष्ट करके श्रपनेमें ही मात्र आनवृत्तिसे वर्तते रहनेका पौरुष करना ॥ ६॥

शंकाः—परदृष्यका कर्नु कर्मत्व मानने वाला मिथ्याहष्टि है यह कहा है। वहाँ यह जातव्य है कि मिथ्यात्विदिभाव किसके कहे ? यदि जीवके परिणाम कहं जायें तो पहले रागादि भावोंको पुद्गलके परिणाम कहा था, उस कथनसे यहाँ विरोध झाता है। यदि पुद्गलके परिणाम वहे जाये तो जीवका कुछ प्रयोजन नही, फिर ्उसका फल जीव क्यों पावे ? ध्रव इस जिज्ञासाका समाधान करते है—[वुनः] और [मिथ्यात्व] जो मिथ्यात्व कहा गया था वह [द्विविध] दो प्रकारका है [जीवं झजीवं] एक जीव मिथ्यात्व, एक झजीव मिथ्यात्व [तथ्यंव] और उसी प्रकार [झजानं] झजान [झविरतिः] झविरति [योगः] योग [मोहः] मोह और [कोधाद्याः] कोधादि कथाय [इसे मावाः] ये सभी भाव जीव झजीवके भेदसे दो-दो प्रकारके हैं।

तात्पर्य--कर्मप्रकृतियोंके मिध्यात्व धादि नाम हैं और उन-उन प्रकृतियोंके उदयके जो जीवमें प्रतिफलित विकार हैं उनके भी ये ही नाम हैं, अतः मिध्यात्व धादि दो-दो प्रकार कहो गये।

# मिन्छतं पुरा दुविहं जीवमजीवं तहेव ऋण्णार्षं। ऋविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥

मिथ्यात्व दो तरहका, जीव ग्रह ग्रजीवरूप होता है।

श्रज्ञान मोह श्रविरति, कोघादि योग भी दो दो ।। ५७।।

**नावसंत्र**—निच्छत्त, पृण, दुविह, जीव, अजीव, तह, एव, अण्णाण, अविरदि, जोग, मोह, कोहा-दीअ, इम, भाव । **धानुसंत्र**—भव सत्तायां । **प्रकृतिशब्द**—मिथ्यात्व, पुनर्, द्विविघ, जीव, अजीव, तथा, एव, अज्ञान, अविरति, योग, मोह, इदम्, भाव । **मृलघानु**—विघ विघान, युजिर् योगे स्थादि, मुह वैचित्ये,

टीकार्थ- मिथ्यादर्शन, ग्रज्ञान, ग्रविरति इत्यादिक जो भाव है वे प्रत्येक पृथक-पृथक् मयुर और दर्पएकी भौति जीव अजीवके द्वारा हवाये गये है, इसलिये जीव भी है श्रीर अजीव भी है। जैसे मयुरके नीले, काले, हरे, पीले आदि वर्ण रूप भाव मयुरके निज स्वभावसे भाये हुए मयूर ही हैं । श्रीर, जैसे दर्पणमें उन वर्णोंके प्रतिबिम्ब दिखते है, वे दर्पणकी स्वच्छता (निर्मलता) के विकार मात्रसे भाषे हुए दर्पेण ही है। उसी प्रकार मिथ्यादर्शन, ग्रज्ञान, ग्रवि-रित इत्यादिक भाव ग्रपने ग्रजीवके द्रव्यस्वभावसे (ग्रजीवरूपसे) भाय हुए ग्रजीव ही है तथा वे मिध्यादर्शन, श्रज्ञान, श्रविरति श्रादि भाव चैतन्यके विकारमात्रसे (जीवसे) भाये हुए जीव ही है। मावार्थ-पूद्गलकर्मके विपाकके निमित्तसे जीव विभावरूप परिएामन करते है सी वहाँ वे जो चेतनके निकार हैं, वे जीन ही है और जो पूद्गल मिश्यात्नादिक कर्मरूप परिएए-मन करते है, वे पुद्रगलके परमारण हैं तथा उनका विपाक उदयहप होकर वे स्वादरूप होते है, वे मिध्यात्वादि म्रजीव हैं। ऐसे मिध्यात्वादि भाव जीव म्रजीवके भेदसे दो प्रकारके है--(१) जीव मिथ्यात्वादि. (२) ग्रजीव मिथ्यात्वादि । जो मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतियाँ है, वे पुद्रगल-द्रव्यके परमारण है, स्रजीविमध्यात्व है जनका उदय हो तब उपयोगस्वरूप जीवके उपयोगकी स्वच्छताके कारण जिसके उदयका स्वाद ग्राये. तब उसीके ग्राकार उपयोग हो जाता है। ग्रौर तब ग्रज्ञानी जीवको उसका भेदज्ञान नहीं होता, सो वह उस स्वादको ही ग्रपना भाव जानता है। जब इसका भेदज्ञान ऐसा हो जाय कि जीवभावको जीव जानें ग्रीर ग्रजीवभावको ग्रजीव जानें, तभी मिथ्यात्वका ग्रभाव होकर सम्यग्जान होता है।

भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना म्रजीव एव । तथैव च भिष्यादर्शनमज्ञानमिषरित-रित्यादयो भावाश्चैतन्यविकारमात्रेस जीवेन भाव्यमाना जीव एव ॥८७॥

कुष कोचे दिवादि । प्रविवर्ण -- मिथ्यात्वं-प्रथमा एक० । पुनः-- अव्यय । द्विविधं-प्रथमा एक० । जीवः --प्रथमा एक० । अजीवः -- प्रथमा एक० । तथा -- अव्यय । एव-अव्यय । अजात-प्रथमा एक० । अविरतिः --प्रथमा एक० । योगः -- प्रथमा एक० । मोह -- प्रथमा एक० । कोधाद्याः -- प्रथमा बहुवनत । इमे-- प्रथमा बहुव। भावाः -- प्रथमा बहुवनत ।। व्या

प्रसंगविवरस्म — प्रनन्तरपूर्वं गाथामे बताया गया था कि एक प्रव्य दूसरे द्रव्यका कभी कर्ता हो ही नहीं सकता । इससे प्रनन्तरपूर्वं स्थलमें कहा गया था कि पुद्गलकर्मका व जीव-परिस्मामका परस्पर निमित्तनीमित्तिक भागमात्र है । इन तथ्योंको स्पष्ट करनेके लिये दोनों द्रव्योका स्वतंत्र-स्वतत्र अनुरूप परिस्माम बताने वाली यह गाथा आई है ।

तथ्यप्रकाश—(१) पौद्गलिकमिध्यात्व झादि अकृति उदयका निमित्तमात्र पाकर जीव में जो मिथ्यात्व भाव झादि होता है वह जीविमध्यात्व झादि है जो कि पौद्गलिक मिध्या-स्वादिसे भिन्न है। (२) जीवके मिध्यात्वभाव झादिका निमित्तमात्र पाकर पौद्गलिक कार्माग्र-वर्गाग्गावोंमें जो मिध्यात्वप्रकृतिरूप झादि कर्मत्व होता है वह पौद्गलिक मिध्यात्व झादि है जो कि जीव मिध्यात्व झादिसे भिन्न है जैसे कि मनुष्यमुखका सामना पाकर दर्गग्रामें जो मुखाकार स्वच्छताविकार है वह फोटो दर्गणमुख है जो कि मनुष्यमुखके भिन्न है। (३) पुद्र-गलकर्ममें जो प्रकृति स्थिति प्रदेश झनुभाग है उसका कर्ता व उपादान स्वामी पुद्गल कर्म है। (४) जीवमें जो मिध्यात्व कपाय विकल्पभाव होता है उसका कर्ता व उपादान जीव है।

सिद्धान्त— (१) मिध्यात्व आदि पुद्गलकर्मप्रकृतियोंका कर्ता पुद्गलकार्माग्रस्कंध है। (२) मिध्यात्व आदि पुद्गलकर्मप्रकृतियोंकी उद्भूतिका निमित्त जीवपरिणाम है। (३) मिध्यात्वादि विभावोंका कर्ता संसारी जीव है। (४) मिध्यात्वादि विभावोंकी उद्भूतिका निमित्त मिध्यात्वादि कर्मप्रकृतियोंका विपाकोदय है।

हष्टि - १ - कारककारिकभेदक अगुद्ध सद्भूतज्यवहार (७३४) । २ - उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्वव्याधिकतय (२४) । ३ - कारककारिकभेदक अगुद्ध सद्भूतज्यवहार (७३४) । उपा-धिसापेक्ष अगुद्ध द्वव्याधिकतय (२४) ।

प्रयोग—कर्मविकारोको कर्ममे ग्रीर जीवविकारोंको जीवमें निरखकर पराधीनता ब कायरताका माव हटाना चाहिये ग्रीर निमित्तनैमित्तिक भाव परखकर श्रपनेको श्रविकार चैत-न्यस्वभावमात्र ग्रङ्गीकार करना चाहिये ॥<७॥

यहां पूछते है कि मिध्यात्वादिक जीव झजीव कहे हैं वे कौन है, उसका उत्तर कहते हैं— [मिध्यात्व] जो मिध्यात्व [योगः] योग [झिवरतिः] झिवरति [झजानं] झजान काविह जीवाजीवाविति चेत्-

पुग्गलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अगाणमञ्जीवं । उबअोगो अण्णाणां अविरद्द मिच्छं च जीवो दु ॥८८॥ पौदगलिक कर्म मिच्या, ब्रविरति ब्रज्ञान योग निश्वेतन ।

मिथ्या प्रविरति प्रज्ञाःन योग उपयोगमय चेतन ॥६८॥ द्यालकम् मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरुपात्मक्षीतः ॥ उपयोगोऽज्ञातम्बरतिरिप्रयात्वं च जे

पुद्गलकर्मं मिप्यान्वं योगोऽविरतिरङ्गानमजीवः । उपयोगोऽज्ञानमविरतिर्मिय्यार्वं च जीवस्तु ॥==॥
यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्ताच्वैतन्यपरिणामादन्यत् मूर्तै

नामसंब — पुग्गलकम्म, मिच्छ, जोग, अविरदि, अण्णाण, अजजीव, उवओग, अण्णाण, अविरदि, मिच्छ, च, जीव, दु। खातुसंब — जीव प्राणधारणे। प्रात्तपविक — पुरागतकर्मन् मिस्पात्व, योग, अविरति, बक्षात्व, अजीव, उपयोग, अज्ञान, अविरति, मिस्पात्व, च, जीव, तु, मुक्षधातु — पूरी आप्यायते, गल अदेन, दुकुञ्च, करणे, युजिर् योगे, अज्ञा अवदोधने। पदिवस्त प्राप्त प्रमुख्यात्व, प्रथमा एकः। मिध्यात्व-प्रथमा एकः। स्विष्टात्व-प्रथमा एकः। अज्ञान-प्रथमा एकः। अजीव,—प्रथमा एकः।

[म्रजीवः] म्रजीव है वह तो [पुद्गलकर्म] पुरगलकर्म है [च] ग्रोर जो [म्रजानं] म्रज्ञान [म्रवि-रतिः] म्रविरति [मिष्यास्व] मिष्यास्व [जीवः] जीव है [चु] सो [उपयोगः] उपयोग है।

तात्त्वर्य—िमध्यात्वादिक कर्मप्रकृतियों तो प्रजीव हैं और उन प्रकृतियों के विपाकका साफ्रिध्य पाकर उपयोगमें जो उस विपाकका प्रतिफलन व विकल्प होता है वह जीव (जीव-विकार) है।

टीकार्थं — जो निश्चयसे मिध्यादर्शन, धकान, धिवरित इत्यादि धजीव हैं वे ध्रमूर्तिक चैतन्यके परिणामसे धन्य मूर्तिक पुद्गलकर्म हैं धीर जो मिध्यादर्शन, धजान, धिवरित इत्यादि जीव हैं वे मूर्तिक पुद्गलकर्मसे धन्य चैतन्यपरिणामके विकार हैं।

प्रसंगिववरण — ग्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि मिध्यात्व ग्रादि जीव व ग्रजीव दोनोंरूप हैं, इसपर यह जिज्ञासा हुई कि वे जीव ग्रजीवरूप कौन-कौन हैं? इसके समाधानमें यह गाथा ग्राई है।

तथ्यप्रकाश — (१) मिध्यात्वप्रकृति, धनन्तानुबंधी क्रोधादि १२ चारित्रमोहनीयशक्-तियाँ, ज्ञानावरएा व शरीर ब्रङ्गोपाङ्गादि नामकर्म ध्रादि ये सब ब्रजीव द्रव्यप्रत्यय हैं। (२) मिध्यात्वभाव, हिंसादि पापभाव, धज्ञान व भावयोग ये सब जीवरूप भावप्रत्यय हैं। (३) द्रव्यप्रत्यय जीवसे पृथक् हैं। (४) भावप्रत्यय पुद्गलकर्मसे पृथक् हैं।

सिद्धान्त—(१) द्रव्यप्रत्यय उपादानरूप पौद्गलिक है । (२) भावप्रत्यय उपादानत्या जीवरूप हैं ।

हिष्टि—१- अगुद्धनिश्चयनय (४७) । २- अगुद्धनिश्चयनय (४७) ।

पुद्गलकर्म, यस्तु मिश्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स मूर्तात्पुद्गलकर्मणोऽन्यश्चैतन्य-परिसामस्य विकारः ।।८८।।

उपयोग--प्रथमा एक० । अज्ञानं-प्रथमा एक० । अविरतिः-प्रथमा एक० । मिथ्यात्वं-प्रथमा एकवचन । च–अथ्यय । जीवः-प्रथमा एकवचन । तु-अव्यय ।।⊏⊑।।

प्रयोग—प्रकृतिसे, प्रकृतिनिमित्तक प्रभावसे भिन्न पुरुषतत्त्व (ग्रात्मतत्त्व) को ग्रापा निरखकर इस ही ग्रन्तस्तत्त्वमें रमनेका पीरुष करना ।।==।।

प्रश्न-जीव मिथ्यात्वादिक भाव चैतन्यपरिणामका विकार किस कारण है ? उत्तर-[मोहयुक्तस्य] धनादिसे मोहयुक्त [उपयोगस्य] उपयोगके [ध्रनादयः] ध्रनादिसे लेकर [त्रयः परिणामाः] तीन परिणाम है वे [निध्यात्व] मिथ्यात्व [ब्रक्कानं] ध्रज्ञान [च क्रविरतिमावः] ध्रौर घविरतिभाव ये तीन [ज्ञातस्यः] जानना चाहिये।

टीकार्थ— निश्चयसे समस्त वस्तुषोका स्वरसपरिणमनसे स्वभावभूत स्वरूपरिणमन में समर्थता होनेपर भी उपयोगका ग्रनादिसे ही अन्य वस्तुभूत मोहयुक्त होनेसे मिथ्यादर्शन, ग्रजान, ग्रविरति ऐसे तीन प्रकारका परिणामिवकार है। ग्रीर वह स्फटिकमिण्कि स्वच्छतामें परके उंकसे परिणामिवकार हुएकी भांति परसे भी होता हुआ देखा गया है। जैसे स्फटिककी स्वच्छतामें ग्रपना स्वरूप उज्जवलतारूप परिणामकी सामर्थ्य होनेपर भी किसी समय काला, हरा, पोला जो तमाल, केर, मुवर्णपात्र समीपवर्ती ग्राध्यकी गुक्ततासे नोला, हरा, पोला ऐसा तीन प्रकार परिणामका विकार दोखता है, उसी प्रकार ग्रात्माक (उपयोगक) ग्रनादि मिथ्यादर्शन, ग्रजान, ग्रविरति स्वभावरूप ग्रन्थ वस्तुभूत मोहकी ग्रुक्तता होनेसे मिथ्यावर्शन, ग्रजान, ग्रविरति स्वभावरूप ग्रन्थ करनुभूत मोहकी ग्रक्तता होनेसे मिथ्यावर्शन, ग्रजान, ग्रविरति स्वभावरूप परिणामिवकार निरख लेना चाहिये। भावार्थ — ग्रात्माक उपयोग में ये तीन प्रकार परिणाम विकार ग्रनादि कर्म निमित्तसे है। कही ऐसा नही है कि पहले ग्रात्मा गुद्ध ही था, ग्रब यह नवीन ही ग्रशुद्ध हुग्रा हो। ऐसा हो तो सिद्धोको भी फिरसे भग्नद होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं है।

प्रसंगदिवरण — प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि मिथ्यात्वादि पुद्गलकर्मरूप है ग्रीर उपयोगरूप याने जीवरूप भी है। इस कथनपर यह प्रश्न हो जाता है कि चैतन्यस्वरूप जीवके ये मिथ्यात्वादि विकार कैसे हो गये ? इसका उत्तर इस गायामें है।

तथ्यप्रकाश-(१) सभी पदार्थोंकी भीति उपयोग (जीव) भी स्वरूपपरिणमनमें समर्थं होनेसे परिरामना रहता है। (२) इस उपयोग (जीव) का घ्रनादिवस्त्वन्तरभूत मोहसे युक्तपना होनेसे निमन्तर्नीमित्तक योगवश वस्त्वंतरभूत विपाकके घनुरूप मिथ्यादर्शन, श्रज्ञान, श्रविरति-रूप परिरामता रहता है।

### निध्वादर्शनादिश्वेतन्यपरिसामस्य विकारः कुत इति बेत्-

उवञ्चोगस्स ञ्राणाई परिणामा तिण्णि मोहजुतस्स । मिन्हतं श्रणाणां ञ्रविरदिभावो य णायन्त्रो ॥८६॥

उपयोग मोहयुतके, ग्रनादिसे तीन परिग्णमन वर्ते । मिथ्या श्रजान तथा, ग्रविरति इन तीनको जानो ॥६९॥

उपयोगस्यानादय परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य । मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥६६॥

उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तबस्तुस्वभावभूतस्वक्षपरिणामसमर्थदेवे सत्यनादिव-स्द्वंतरभूतमोहयुक्तत्वान्मिश्यादश्नंनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारः । स तु तस्य स्प्तिटकस्व च्छताया इव परतोषि प्रभवन् दृष्टः । यथा हि स्फिटिकस्व च्छतायाः स्वक्ष्पपरिणामस-मर्थदेवे सित कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदसीकांचनप।त्रोपाश्रवयुक्तत्वमन्त्रीलो हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टस्तयोपयोगस्यानादिमिध्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वतरभूत-मोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमञ्जानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टव्यः ॥ स्था

नाससंज्ञ—उवओग, अणाइ, परिणाम, ति, मोहजुत्त, मिन्छत, अण्णाण, अविरिदभाव, य । धानु-संज्ञ - जु मिश्रणे, जाण अववोधने । म्रहृतिज्ञम्ब- उपयोग, अनादि, परिणाम, त्रि. मोहयुक्त, मिश्यात्व, अज्ञात, अविरितभाव, य, ज्ञातव्य । भूतवात् - उप-पुणिर् योने, मुहृ वैज्ञित्ये, ज्ञा अववोधने । प्रविच्च-रण- उपयोगस्य-पप्टी एकवचन । जात्य-प्रथमा बहुत । परिणामा-प्रथमा बहुववन । त्रय-प्रथमा बहुत । मोहयुक्तस्य-पप्टी एकत । मिश्यात्व-प्रथमा एकत । अज्ञात-प्रथमा एकत । अविरित्तभाव -प्रथमा एकत । च-अव्यय । जातव्य-प्रथमा एकत मुदन्त किया ॥ १। ।।

सिद्धान्त—(१) उपयोग (जीव) स्वयं सहज चैतन्यस्वरूपमात्र है। (४) स्वयं सहज चैतन्यस्वरूपमात्र है। (४) उपाधिसम्पर्कमें जीव विकाररूप परिरामता है।

हष्टि—१- परमगुद्धनिष्वयनय (४४), गुद्धनय (४६)। २- गुद्धनिष्वयनय (४६)। ३- उपाधिसापेक्ष स्रगुद्ध द्वव्याधिकनय (५३)।

प्रयोग — मोहनीयकर्मविपाकके प्रतिफलनमें आत्मत्वबुद्धि होनेसे संसारसंकटोकी पर-भ्परा चलती है ग्रीर ये प्रतिफलन सेरे स्वरूप नहीं, ऐसा टढ़ निर्णय रखकर कर्मरससे हटकर ग्रविकार सहज चैतन्यस्वरूपमें उपयुक्त होनेका पौष्ठप करना ॥ ६९॥

श्रव ब्रात्माके इन तीन प्रकारके परिणामविकारोंका कर्नुत्व दिखलाते है—[एतेषु व] मिथ्यात्त्र, श्रज्ञान, श्रविरति इन तीनोंके श्रनादिसे निमित्तभूत होनेपर [शुद्धः] यद्यपि शुद्धनय से एक शुद्ध [निरंजनः] निरजन [उपयोगः] उपयोग याने श्रात्मा है तो भी [एतेषु व]

प्रवास्मनश्त्रिविश्वपरिरक्षमविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति---

एएसु य उवश्रोगो तिविहो सुद्धो शिरंजगो भावो । जं सो करेदि भावं उवश्रोगो तस्स सो कत्ता॥६०॥

शुद्ध निरंजन भी यह, उन तीनोंके प्रयोग होनेपर । जिन मार्वोको करता, कर्ता उपयोग उनका है ॥६०॥

एतेषु चोपयोगरित्रविधः गुद्धो निरजनो भावः । यं स करोति भावसुषयोगस्तस्य स कर्ता ॥६०॥ प्रथैवसयमनादिवस्त्यंतरभूतमोहयुक्तस्वादात्मन्युत्स्वसानेषु मिथ्यादर्णनाज्ञानाविरतिभा-वेषु परिए॥मविकारेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शद्धनिरंजनानादिनिधनवस्तसर्वस्व-

नामसंक—एत, य, उवओग, तिविह, सुड, णिरजण, भाव, ज, त, भाव उवओग, त, त, कत्तार । धातुसंज —पुज्भ नैमेत्ये, कर करणे । प्रकृतिशब्द —एतन, च, उपयोग, त्रिविघ गुड, निरजन, भाव, यत्, तद्, भाव, उपयोग, तद्, तद, भाव, उपयोग, तद्, तद, कहुं । चूलभातु गुघ गोचे दिवादि, निर-अऽज् व्यक्ति अक्ष्णकानिनातिषु जुहोत्यादि, विध विधाने, डुकुम, करणे, उप-युजिर योगे । पदिवदरण एतेषु—सप्तमी बहु०, च-अध्यय, मिथ्यात्व, ग्रज्ञान, ग्रविरति इन तोनोंके निमित्तभूत होनेपर [विविधः भावः] निथ्यादशंन, ग्रज्ञान, ग्रविरति इस तरह तोन प्रकार परिणाम वाला होता है । [सः] सो वह ग्रात्मा [यं] इन तोनोंमें से जिस [भावं] भावको [करोति] स्वयं करता है [तस्य] उसीका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

टीकार्थ — ग्रब पूर्वोक्त प्रकारसे ग्रनादि ग्रन्यस्तुभूतमोहसहित होनेसे ग्रात्मामें उत्पन्न हुए जो मिथ्यादर्शन, ग्रजान, ग्रविरति भावरूप तीन परिणाम विकार उनके निमित्तभूत होनेपर, यद्यपि ग्रात्माका स्वभाव परमाधेसे देखा जाय तो गुद्ध, निरंजन, एक, श्रनादिनिधन वस्तुका सर्वस्वभूत चैतन्यभावरूपसे एक प्रकार है, तो भी ग्रशुद्ध सांजन ग्रनेक भावपनेको प्राप्त हुगा तीन प्रकार होकर ग्राप ग्रजानी हुगा कर्तृत्वको प्राप्त होता हुगा विकार रूप परिग्णामसे जिस जास भावको ग्राप करता है, उस उस भावका उपयोग निश्चयसे कर्ता होता है।

श्रावार्थ—पहले कहा था कि जो परिएमता है, वह कर्ता है सो यहाँ श्रज्ञानरूप हो कर उपयोगसे जिस रूप परिएमन करता है, उसीका कर्ता कहा जाता है। गुद्ध द्रव्याधिकनय से आत्मा कर्ता नहीं है। यहाँ उपयोगको कर्ता कहा, उपयोग ग्रोर ग्रात्मा एक ही वस्तु है, इसलिये आत्माको ही कर्ता जानना।

भूतचिन्म।त्रभावत्वेनैकविधोप्यशुद्धसांजनानेकभावत्वमापद्यमानिस्त्रविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः कर्तृत्वमुपद्योगमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्ता स्यात् ॥६०॥

उपयोग.–प्रथमा एकवचन, त्रिविध.–प्रथमा एक०, शुद्धः–प्रथमा एक०, निरंजन.–प्रथमा एक०, भाव∵ प्रथमा एक०, य–द्वितीया एक०, सः–प्रथमा एक०, करोति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक०, भाव–द्वितीया एक० कर्म, उपयोग.–प्रथमा एक० कर्ता, तस्य–षष्ठी एक०, सः–प्रथमा ए०, कर्ता–प्रथमा एकवचन ॥६०॥

तथ्यप्रकाश—(१) उदयागत मिध्यादशंन ज्ञानावरण व चारित्रमोह द्रव्यप्रत्यका निमत्त होनेपर जीव त्रिविध विकृत होता है।  $(7)^{1}$ परमार्थसे जीव शुद्ध निरञ्जन प्रनादिनिधन चिन्मात्र वस्तु है। (3) विकारोंसे परिएाम परिएाम कर जिस-जिस भावको घात्मा करता है ग्रात्मा उस उस भावका कर्ता होता है।

सिद्धान्त—(१) ब्रात्मा मोहशुक्तदशामें धपने विकाररूप परिणमता है सो उस परि-णामका कर्ता है। (२) ब्रात्मा परमार्थेसे शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है।

हष्टि - १- उपाधिसापेक्ष ब्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (५३) । २- शुद्धनय (१६८) ।

प्रथोग—सर्व परसंगको बाह्य तत्त्व जानकर उससे विविक्त शुद्ध चैतन्यस्वरूप श्रपने को श्रनुभवनेका पौरुष करना ॥६०॥

ष्रागे ब्रात्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तापना होनेपर पुद्गलद्रव्य ब्राप ही कर्मत्व रूप होकर परिणमन करता है, ऐसा कहते है—[ब्रात्मा] ब्रात्मा [यं भावं] जिस भावको [करोति] करता है [तस्य भावस्य] उस भावका [करोति] कर्ता [सः] वह [मर्वात] होता है [तस्मिन् ] उसके कर्ता होनेपर [युदगलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यं [स्वयं] ब्रप्ने ब्राप [कर्मत्वं] कर्मक् [परिग्मते] परिग्णमन करता है।

तारपर्य-प्राप्ता जिस विभावको करता है उस विभावका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य स्वयं कर्मरूप परिएाम जाता है।

टीकार्थ — ग्रात्मा निक्चयसे ग्राप हो उस प्रकार परिणमन कर प्रगटरूपसे जिस भाव को करता है उसका यह कर्ता होता है, जैसे मंत्र साधने वाला पुरुष जिस प्रकारके ध्यानरूप-भावसे स्वयं परिणमन करता है, उसी ध्यानका कर्ता होता है और समस्त उस साधकके साधने योग्य भावकी अनुकूलतासे उस ध्यानभावके निमित्तमात्र होनेपर उस साधकके बिना हो ग्रन्य सर्पादिककी विषक्ते ध्यान स्वयं होता है ग्रार सर्पादिककी विषक्ते ध्याप संपादिककी विषक्ते ध्याप संपादिक स्वयं प्रत्यं प्रत्यं स्वयं स्वय

म्रवात्मनस्त्रिविधपरित्णामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गालद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन परित्ण-मतीत्पाह—

> जं कुगाइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । कम्मत्तं परिगामदे तिह्य सयं पुगगलं दव्वं ॥६१॥ जीव जो भाव करता, होता उस मावका वही कर्ता । उसके होते पुद्रगल, स्वयं कमंक्य परिगासता ॥६१॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवित तस्य भावस्य । कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुर्गलद्रव्य ॥६१॥

ग्रात्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्ता स्यात्माधकवत्
तस्मिन्निमित्ते सति पुर्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि—यथा साधकः किल
तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात् । तस्मिस्तु ध्यानभावे सकलसाध्यभावानुकूलतया निमित्तमात्रोभूते सति साधकं कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बोध्यंते विषध्या-

नामसंत- ज. भाव, अन, कतार, न, न, भाव, कम्मत्त, न, सय, पुराल, दश्व । धातुसंक —कुण करणे, हो सत्ताया, पिन्नम नम्रीभावे । प्रकृतिकाव —यत्, भाव, आस्मन्, कर्तृ, तत्, तत्, भाव, क्रमंत्व, तत्, स्वय, पुराण, द्रव्य । भूत्वधातु —कुछ्त्र करणे, भ्रू सत्तायां, परि-णम प्रह्नत्वे, पूरी आप्यायने दिवादि व चुरादि, गल लवणे चुरादि । ध्वधिवरण —यं-दिनीया एक० कमेंविशेषण, करोति-वर्तमान लट् अन्य पृदेष एक० किया, भाव-द्वितीया एक० कर्म, आस्मा—प्रथमा एक०, कर्ता—प्रथमा एक०, सः-प्र० ए०,

है, तब उस मिध्यादशंनादिभावके प्रपनी अनुकूलतासे निमित्तमात्र होनेपर धात्मा कर्ताके बिना पुद्गलद्रश्य धाप ही मोहनीयादि कर्मरूपसे परिण्णमन करता है। भावार्थ—प्रात्मा जब अज्ञान रूप परिण्म करता है, तब किसीसे ममत्व करता है, किसीसे राग करता है, किसीसे द्वेष करता है, उन भावोंका धाप कर्ता होता है। उस विकारभावके निमित्तमात्र होनेपर पुद्गल-द्रव्य धाप अपने भावसे कर्मरूप होकर परिण्णमन करता है। यहाँ यद्यपि परस्पर निमित्तनीमिन्तिक भाव है। तो भी कर्ता दोनों ध्रपने-अपने भावके हैं, यह निश्चय है।

प्रसंगिबवररा — अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया है कि आत्मा त्रिविध परिएगाम विकारका कर्ता है। सो इस सम्बन्धमे यह जिज्ञासा होती है कि इस स्थितिसे विगाड़ ग्रीर क्या होता है उसका समाधान इस गाथामें है।

तध्यप्रकाश—(१) यह जीव जिस परिएग्रामसे परिएग्रमता है उसी भावका कर्ता होता है। (२) जीवके विभावपरिएग्रमनका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य स्वयमेव कर्मरूपसे परिण्मता है। (३) पुद्गलद्रव्यका कर्मरूप परिएग्रमन मात्र उस पुद्गलद्रव्यमें अन्य द्रव्य (जीव) का परिएग्रमन लिये बिना उसीके परिएग्रमनेसे होता है यह स्वयं परिएग्रमनेका अर्थ है। (४) विकार

सयो, विडंब्यंते योथितो, ध्वंस्यंते वंधास्तथायमञ्जानादात्मा निध्यादश्वेनादिभावेनात्मना परिण्यम्मानो निध्यादर्शनादिभावस्य कर्ता स्यात् । तस्मिस्तु निष्यादर्शनादो भावे स्वानुकूलतथा निमित्तमाशीभूते सत्यात्मान कर्तारमंतरेष्णापि पुद्गलद्वव्यं मोहनीयादिकमंत्वेन स्वयमेव परिष्यम्वे ।।६१।।

भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया, तस्य-षट्ठी एकवचन, भावस्य-षट्ठी एक०, कमंत्व-प्र० ए० अथवा अध्यय क्रियाविशेषण यथा स्यात्तथा, परिणमते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया, तस्मिन्-सप्तमी एक०, स्वयं-अब्यय, पुरुषतं-प्र० ए०, इत्यम्-प्रथमा एकवचन ॥ ११॥

रूप परिरामन उपाधिसम्पर्क बिना सम्भव नही है।

सिद्धान्त--(१) द्रव्यप्रत्ययके सन्निधानमें ग्रात्मा ग्रयने विकारभावसे परिणमता है। (२) ग्रात्माके विकारभावके सन्निधानमें पुद्गलकार्माणद्रव्य ग्रयने कर्मत्वरूप विकारसे परिण्मता है। (३) परिणमन सबका प्रयने स्वयंके स्वयंके लिये स्वयंसे स्वयंके परिणतिसे होता है।

हष्टि — १ – उपाधिसापेक्ष स्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । २ – उपाधिसापेक्ष स्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । ३ – कारककारिकभेदक सद्भूतव्यवहार (७३), कारककारिकभेदक स्रशुद्ध सद्भूतव्यवहार (७३ म) ।

प्रयोग जीव ग्रीर कर्मका ग्रीपाधिक परिएमन होनेसे परभावपना जानकर उससे मुक्त होनेकी मुगमतापर उत्साह बढ़ाना ग्रीर उनसे मुक्त होनेकी एकमात्र साधनभूत सहज जैतन्यस्वरूपमें रत होकर हुत होना ॥६१॥

श्रजानसे ही कमें होता है ऐसा श्रव ताल्पर्यं कहते हैं——[श्रजानमयः] श्रज्ञानमय [सः जीवः] वह जीव [परं]परको [श्रात्मानं कुर्वत्] ग्रापरूप करता है [ख] श्रीर [श्रात्मानं श्रिप] श्रपनेको [परं]पररूप [कुर्वत् ] करता हुमा [कर्मस्पां] कर्मोका [कारकः] कर्ता [भ्रवति] होता है।

तारपर्य⊶ स्व व परमे एकत्वकी ध्रवस्था रखने वाला ध्रज्ञानी है ध्रीर कर्मका कर्ताहै।

टीकार्च—यह ग्रात्मा ग्रजानसे परके ग्रीर ग्रपने विशेषका भेदजान न होनेपर प्रन्य को तो ग्रधने करता है, ग्रीर अपनेको अन्यके करता है, इस प्रकार स्वयं ग्रजानी हुन्ना कर्मीका कर्ता होता है। जैसे शीत उच्णाका अनुभव करानेमें समर्थ जो पुद्गल परिखामकी शीत उच्ण ग्रवस्था है वह पुद्गलके ग्रभिन्न होनेसे आल्मासे नित्य ही ग्रत्यंत भिन्न है, वैसे उस प्रकारका ग्रनुभव करानेमे समर्थ जो रागहेष मुखदुःखादिरूप पुद्गल परिखामकी ग्रवस्था बह पुद्गलकी ग्रभिन्नताके कारण ग्रात्मासे नित्य ही ग्रत्यन्त भिन्न है। तथा उस पीद्गलककमैविपाकके धज्ञानावेव कर्म प्रश्नवताति तात्पर्यमाह--

परमणागां कुळां अप्यागां पि य परं करितो सो। अपगागागम् अो जीवो कम्मागां कारगो होदि।।६२।। परको प्रपत्ता करता, अपनेको नि पररूप यह करता। अज्ञानमयो प्रात्मा, सो कर्ता होय कर्मोका ॥६२॥

परमात्मानं कुषैन्नात्मानमिष च परं कुर्वन् सः । अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवित ॥६२॥ 
प्रयं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिज्ञाने सनि परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च परं कुर्वन्त्रस्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि —तथाविधानुभवसंपादनममर्षायाः रागद्वेषमुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिग्णामावस्थायाः शोतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शोतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शोतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शोतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः श्रोतोष्णायाः पुद्गलपरिग्णामावस्थायाः विश्वमेषाद्यतिमन्नायास्तरिनमिन्तं तथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्तदेवन पुद्गलान्नित्यमेषाद्यतिभन्नस्थाजानात्परस्परिव-

नामसंत्र - पर, अप्प, कुटबन्त, अप्प, पि, य, करिन्त्, न, अण्णाणमय, जीव कम्म कारग । धातु-संत्र - कुटब करणे, कर करणे, हो सत्ताया । प्रकृतिक्षाक्व---पर, आरामत, अपि, च, पर, तत्, अज्ञानमय, जीव, कर्मय, कारक । मुलभातु - अन सातत्व्यगमने, इकुज् करणे, जीव प्राणदारणे, भ्वादि, भ्र सत्ताया । प्रविक्वरण - पर-दिनीया एक० । आत्मानं-दिनीया एक० । कुर्वन्-प्रथमा एकवचन कटरत । आरामान-निमत्त्तत्ते हुए उस प्रकारके रागद्वेषादिकके प्रनुभवका आत्मास्य स्निन्तताके काररा पुद्राणसे नित्य ही प्रत्यन्त भिन्तता है, तो भी उस पुद्राण परिएगामस्य रागद्वेषादिकका ग्रीर उसके प्रमुभवका ग्रज्ञानसे परस्पर भेदज्ञान न होनेले एक्स्वके निश्चयसे यद्यपि जिस प्रकार गोत उद्याख्यसे ग्राह्मा परिणमन करनेमें असमर्थ है, उसी प्रकार रागद्वेष सुख-दुःखादिक्य भी ग्रपने ग्राप परिएगमन करनेमें ग्रसमर्थ है तो भी रागद्वेषादिक पुद्राण परिणामको ग्रवस्थाको उसके ग्रनुभवका निमित्तमात्र होनेसे प्रज्ञानस्वरूप रागदेषादिकप परिएगमन करता हुगा भपने ज्ञानकी प्रज्ञानताको प्रकट करता ग्राप ग्रज्ञानी हुमा 'यह मै रागी हूं' इत्यादि विधानकर ज्ञान-विरुद्ध रागादिककर्मका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

मावार्ष — रागढेष मुख-दुःखादि धवस्था पृद्गलकर्मके उदयका स्वाद है, ध्रतः यह उदयविषाक पृद्गलकर्मसे धभिन्न है, धात्मासे ध्रत्यन्त भिन्न है। धात्माको ध्रज्ञानसे इसका भेदज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा जानता है कि यह स्थाद भेरा ही है, क्योकि ज्ञानकी स्वच्छता ऐसी ही है कि रागढेषादिका विपाक (स्वाद) भीत उष्णको तरह ज्ञानमें प्रतिविम्बत होता है तब ऐसा मासूम होता है कि मानो से झाल-ही है। इस कारणा ऐसे ध्रज्ञानसे इस ध्रज्ञानी जीवके इनका कर्नुंत्व भी धाया। वयोंकि इसके ऐसी मान्यता हुई कि मै रागी हूं, ढेपी हूं, शेषानिक्रांने सत्येकत्वाध्यासात् श्रीतोध्एक्ष्पेश्तैवातमना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिक्षे-णाज्ञानास्मना परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुवंन्स्वयमज्ञानमयीभूत एषोहं रज्ये इत्यादि-विधिना रागादेः कर्मणो (ज्ञानविरुद्धस्य) कर्ता प्रतिभाति ॥६२॥

द्वितीया एक० । अपि–अब्यय । च–अब्यय । पर–द्वितीया एक० । कुर्वन्–प्रथमा एक० कृदन्त । स –प्रथमा एक० । अज्ञानमयः–प्रथमा एक० । जीव –प्रथमा एक० कर्ता । कर्मणा–षष्ठी बहु० । कारक –प्रथमा ए० । भवति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ।।६२।।

क्रोधी हूं, मानी हूं इत्यादि । इस प्रकार वह परका कर्ता होता है  $\psi$ 

प्रसंगविवरण् — प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया था कि प्रार्त्माके जीवपरिएगम विकार कर्मका कर्नुत्व होनेपर पुद्रगलकार्माए द्रव्य स्वयं कर्मकपके परिणमता है। इसी विषयका मौलिक ताल्पयं यह है कि प्रज्ञानसे कर्मका प्रभव होता है यही इस गाथामें स्पष्ट किया है।

तथ्यप्रकाश—१-परको ग्रात्मरूप व धात्माको पररूप मानना धजान है। २-प्रज्ञान से धात्मा मै रागो द्वेषी हूं ध्रादि विधिसे भावकर्मका कर्ता है। ३- रागद्वेषप्रकृतिरूप पुद्गलस्य प्रत्यास प्रदेशक्ष प्रदेशक्ष प्रदेशक्ष प्रतिरूप प्रदेशक्ष प्रदेशक्ष प्रिम्न है। ४- रागद्वेषप्रकृतिविधाकिनिमित्तक रागद्वेषभावानुभव पुद्गलसे ध्रत्यन्त भिन्न है। ६- रागद्वेषप्रकृतिविधाकिनिमित्तक रागद्वेषभावानुभव उस समय जीवसे ध्रत्यिन्त है। ७- जीव ध्रज्ञानात्मक रागद्वेषप्रविधाकरूपसे परिणम नही सकता, किन्तु उसरूपसे ध्रपना परिणमना मानना, यह श्रज्ञानमय भाव है।

सिद्धान्त— १- पप्तको ब्रास्मा माननेकी मान्यताका कर्नुत्व ब्रज्ञानी जीवमें है। २- रागद्वेषप्रकृतिविषाकोदय होनेपर जीवमें रागद्वेषभावानुभवन होता है।

दृष्टि— १— कारककारिकमेदक मशुद्ध सद्भूतन्यवहार (७३म), म्रशुद्ध निश्चयनय (४७)। २— उपाधिसापेक्ष म्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४)।

प्रयोग — विपरीतमान्यतासे ही विकारोंका प्रादुर्भाव जानकर यथार्थ ज्ञानवलसे विपरीत मान्यता समाप्त करके धपनेमें इतार्थताका ग्रम्युदय करना ॥६२॥

भ्रव कहते है कि ज्ञानसे कर्म नहीं उत्पन्न होता— [जीवः] जीव [आस्मानं] ग्रपनेको [परं] पररूप [म्रकुर्वेत्] नहीं करता हुम्रा [च] भ्रोर [परं] परको [आस्मानं भ्रापि] भ्रपने रूप भ्री [अकुर्वेत्] नहीं करता हुम्रा [सः] वह [ज्ञानमयः] ज्ञानमय [जीवः] जीव [कर्मरणां] कर्मों का [सकारकः] करने वाला नहीं [अवित] है।

 शानात न कर्म प्रभवतीत्याह--

परमपागामकुव्वं अप्पागां पि य परं अकुव्वंतो। सो गाग्पमत्रो जीवो कम्माग्रमकारत्रो होदि ॥६३॥ परको निज निह करता, अपनेको न पररूप करता यह ।

संज्ञानमयी श्रारमा, कर्ता होता न कर्मोका ॥६२॥ परमात्मानमकुर्वप्रात्मानमपि च परमकुर्वन् । स ज्ञानमयोजीवः कर्मणामकारको भवति ॥६३॥ ग्रयं किल ज्ञानादातमा परातमनोः परस्परिवशेषितज्ञानि सति परमात्मानमकुर्वन्नात्मानं च परमकुर्वेन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि — तथाविधानुभवसंपादनसम-र्थायाः रागद्वेषस्खद्ःखादिरूपायाः पूद्गलपरिलामावस्थायाः शीतोष्लानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पूद्गलपरिणामावस्थाया इव पूद्गलादिभन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतिभन्नायास्त-

नामसंज्ञ-पर, अप्प, अकुञ्चत, अप्प, पि, य, पर, अकुञ्चत, त, णाणमअ, जीव, कम्म, अकारअ। धानुसंज- कुव्व करणे, हो सत्ताया । प्रकृतिशब्द-पर, आत्मन्, आत्मन्, अपि, च, पर, तत्, ज्ञानमय, जीव, कमंन्, अकारक । मूलधातु अन सातत्यगमने, डुकुञ्कर्करणे, ज्ञा अवबोधने, जीव प्राणधारणे, भू ग्रात्मरूप नही करता हुन्ना भीर ग्रपनेको पररूप नही करता हुन्ना आप ज्ञानी हुन्ना कर्मीका धकर्ता प्रतिभासित होता है। उसीको स्पष्ट करते है- जैसे शीत उब्ला अनुभव करानेमें समर्थ शीत उष्णस्वरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्न होनेके कारण आत्मासे नित्य ही म्रत्यंत भिन्न है, उसी प्रकार रागद्वेष मुख दुःखादिरूप मनुभव करानेमें समर्थ राग-द्वेष सुल-दुःलादिरूप पुद्गलपरिणामकी प्रवस्था पुद्गलसे प्रभिन्न होनेके कारण ब्रात्मासे नित्य ही, म्रत्यंत भिन्न है, तथा ऐसी पुद्गलिबपाक म्रवस्थाके निमित्तसे हुमा उस प्रकारका अनुभव ग्रातमासे प्रभिन्नताके कारण पृद्गनसे प्रत्यंत सदा ही भिन्न है। ऐसी दोनोंकी भिन्नताके ज्ञानसे परस्पर विशेषका भेदज्ञान होनेपर नानात्वके विवेकसे, जैसे शीत उष्ण रूप आहमा स्वयं परिएामनमें ग्रसमर्थं है, उसी प्रकार राग-द्वेष सुख-दुःखादिरूप भी स्वयं परिणमन करनेमें ग्रस-मर्थ है । इस प्रकार ध्रज्ञानस्वरूप जो राग-द्वेष सुख-दु:खादिक उन रूपसे न परिगामन करता, ज्ञानके ज्ञानत्वको प्रकट करता, ज्ञानमय हुमा ज्ञानी ऐसा जानता है कि "यह मैं रागद्वेपादिक, को जानता ही हुं ग्रीर ये पद्गल रागरूप होते हैं। इत्यादि विधानसे सर्व ही ज्ञानविरुद्ध रागा-दिककर्मका प्रकर्ता प्रतिभासित होता है।

माबार्थ--जब ज्ञानी राग-द्वेष सुख-दुःख अवस्थाको ज्ञानसे भिन्न जानता है कि 'जैसे पूद्गालकी शीत उष्ण अवस्था तद्विषयक ज्ञानसे भिन्न है, उसी प्रकार रागद्वेषादिक भी तद्विष-यक ज्ञानसे भिन्न है' ऐसा भेदज्ञान हो तब प्रपनेको ज्ञाता जाने व रागादिको पुरुगलको

न्निमिस्तवधविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंवभिन्नस्य ज्ञानात्परस्वरिब-शेषिनिज्ञाने सित नानात्विबिक्षाच्छोलोष्ट्णस्पेशैवात्मना परिश्मिनुमग्रक्येन रागद्वेषसुखदुःखादि-रूपेशाजानात्मना मनागप्यपरिश्ममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुवँन् स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोहं जानाम्येव, रज्यते तु पुद्गल इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कमँशो आनविरुद्धस्याकर्तौ प्रतिभाति ॥६३॥

सत्तायां । पदिवदरक- पर-द्वितीया एकवचन । आत्मान-द्वितीया एकवचन । अकुवंन्-अ-कुवंन्-प्रथमा एक० कुदंत । स:-प्रथमा एकवचन । ज्ञानमथ:-प्रथमा एक० । जीव:-प्रथमा एक० कर्ता । कर्मणा-पष्ठी बहु० । अकारक:-प्रथमा एक० । भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन ।।६३॥

जाने । ऐसा होनेपर इनका कर्ता झात्मा नही होता जाता ही रहता है, क्यों कि जानी जानता है कि जैसे शोत-उष्ण ध्रवस्या पुद्गलकी है वह ध्रात्माकी नही, ऐसे ही रागादि प्रयुभाग दशा पुद्गलकर्मकी है वह ध्रात्माकी नहीं है, घ्रात्माकी दशा तो तिद्विषयक ध्रनुभव है जो कि पुद्ग्गलसे बिल्कुल जुदा है ।

तथ्यप्रकाश— १— स्वपरका यथार्थ ज्ञान होनेसे ग्रात्मा परको, आपा नही मानता तथा ग्रात्माको पररूप नही मानता है यही मूलमें ज्ञानमय भाव है। २-- ग्रात्मा स्वयं रागद्वेषादि विपाककप परिणाम तो सकता हो नही था अब भेदज्ञान होनेसे ग्रज्ञानात्मक रागद्वेषादिकपसे रच भी नही परिणामता। ३-- ज्ञानीके यह स्पष्ट निर्णाय है कि यह मैं तो मान्यू जानता हो हूं, कमैंप्रतिफलन हो उसे भी मान्र जानता हूं, मूलतः रागरूप तो पुद्गल है। असे मान्र जानता हूं, मूलतः रागरूप तो पुद्गल है। असे मान्न जानता भावका हो करने वाला हूं इस हुद निर्णायके कारण ज्ञानी समस्त रागादि परभावोंका मकती है।

सिद्धान्त--- १- ग्रात्मा स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे है। २-- ग्रात्मा पुद्गलकर्मादि समस्त परपदार्घोंके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नहीं है। ३- स्वपरके यथार्थं ज्ञान ग्रीर ज्ञानभावना करने वाला ज्ञानी ग्रजानमय कर्मका श्रकती है।

**दृष्टि— १ – स्**बद्गव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८) । २ – परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८) । ३ – शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४**व**) ।

प्रयोग—परको पर निजको निज जानकर ज्ञानमात्र धन्तस्तस्वमें रत होकर इतकृत्य होनेका पौरुष करना ॥६३॥

भव कहते हैं कि कैसे भ्रज्ञानसे कमं उत्पन्न होता है ? [एवः] यह [श्रिविधः] तीन

कवमज्ञानात्कर्म प्रमवतीति चेत्--

तिविहो एसुवश्रोगो अप्पवियणं करेह कोहोहं। कता तस्सुवश्रोगस्स होह सो श्रतभावस्स ॥६४॥ उपयोग त्रिविध यह हो, कोष हूं यो स्विकत्य करता है। सो उस ब्रास्ममावस्य, होता उपयोगका कर्ता॥६४॥

त्रिविष एव उपयोग आत्मविकल्प करोति कोघोहं। कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥६४॥

एथ खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्य-परिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्तं भेदमपह्नुद्य भाव्य-भावकभावापत्रयोश्चेतनाचेतनयोः सामानाधिकरण्येनानुभवनात्कोषोहमित्यात्मनो विकल्पमूत्पा-दयति । ततोयमात्मा क्रोषोहमिति भ्रांत्या सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सवि-

नामसंज्ञ - तिबिह, गृत, उवओग, अप्पविषय्प, कोह, अम्ह, कत्तार, त, उवओग, त, अत्तभाव। धातुसंज्ञ - उव-युज योगे, कर करणे, हो सत्तायां। प्रकृतिक्रास्य - त्रिविध, एतत्, उपयोग आत्मविकत्य, क्रोध, अस्मर्, कर्तृ, तत्, उपयोग, तत्, आत्मभाव। मूलवातु - विध विधाने, उप-युजिर् योगे, दुक्रम् प्रकारका [उपयोगः] उपयोग [ब्रात्मविकत्यं] ग्रपनेमें विकत्य [करोति] करता है कि [ब्रहं कोधः] में क्रोधस्वरूप हूं, [सः] सो वह [तस्य] उस [उपयोगस्य] उपयोगस्प [ब्रात्मवावस्य] ग्रपने भावका [कर्ता] कर्ता [मवित] होता है।

तात्पर्य-प्रज्ञानी जीव क्रोधादिस्वरूप ग्रपनेको मानता है, ग्रातः वह क्रोधादिरूप ग्रपने उपयोगका कर्ता होता है।

टीकार्थं—वास्तवमें यह सामान्यतः श्रज्ञानरूप <u>मिण्या</u>दणंन श्र<u>ज्ञान</u> श्रोर श्र<u>विरतिरूप</u> तीन प्रकारका सविकार चैतन्य परिणाम पर श्रीर धात्माको श्रमेदश्रद्धासे, श्रमेदज्ञानसे श्रीर श्रमेदरूप रतिसे सब भेदको श्रोम्रुल कर भाव्यभावकभावको प्राप्त हुए चेतन श्रचेतन दोनोंको समान श्रनुभव करनेसे 'मैं कोष हूं' ऐसा श्रमद्भूत धात्मविकल्प उत्पन्न करता है याने वह क्रोधको ही श्रपना जाभतो है। इस कारण यह श्रात्मा 'मै क्रोध हूं' ऐसी श्रांतिसे विकार सहित चैतन्य परिणामसे परिणामन करता हुगा, उस विकारसहित चैतन्यपरिणामस्प श्रपने भावका कर्ता होता है। इसी प्रकार क्रोध पदके परिवर्तनसे मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चश्च, श्राण, रसन, स्पर्शन, इन सोलह सूत्रोंका व्याख्यान करना चाहिये।

 कारचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्योत् । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमाया-लोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुद्र्यागुरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयान्यनया विशान्यान्यप्यद्व्यानि ॥६४॥

करणे, कुध कोषे, सू सत्तायां । **पद्मिक्रण**—त्रिविध:-प्रथमा एकः । एवः-प्रथमा एकः । उपयोगः-प्रथमा एकंवका । आत्मिकिरूपं-द्वितीया एकः । करोति-व्यतमान लट् अन्य पुरुष एकंवका । कोध:-प्रथमा एकः । अहं-प्रथमा एकः । कर्ता-प्रथमा एकः । तस्य-पश्टी एकः । उपयोगस्य-पश्टी एकः । भवित-'वर्तमान लट्ट अन्य पुरुष एकः । सः-प्रथमा एकः । आत्मभावस्य-वश्टी एकंववन ।। । ।

माननेसे अपने विकार सहित चैतन्य परिस्णामका यह ब्रज्ञानी जीव कर्ताहोता है ग्रीर वह ब्रज्ञानभाव कर्म होता है।

प्रसंगिबवर्गा—ग्रनन्तरपूर्व गायामें बताया गया था कि ग्रज्ञानसे कर्म (भावकर्म) का प्रभव होता है ग्रीर ज्ञानसे कर्मका प्रभव नही होता। सो ग्रव यहाँ यह पूछा गया कि ग्रज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं इसीके समाधानमें यह गाया ग्राई है।

तथ्यप्रकाश— (१) सर्वज्ञता न होने तक जो भी सोपाधि सविकार चैतन्यपरिएाम है वह सब सामान्यसे घज्ञानरूप है। (२) सम्यक्त न होने तक मिथ्याज्ञानरूप ग्रजान है। (३) मिथ्याज्ञानी याने प्रवल घुज्ञानी प्रज्ञानसे भाष्य ग्रपनेको ग्रीर भावक कर्मविपाकरस क्रोधादि को एक ग्राधाररूपसे ग्रनुभव करके "मैं क्रोध ग्रादि हूं" ऐसा विकल्प बनाता है सो वह सविकार चैतन्यपरिणामरूप भावकर्मका कर्ता होता है।

सिद्धान्त—(१) जीव धज्ञानसे ब्रज्ञानमय भावकर्मका कर्ता है। (२) ब्रज्ञानदक्षामें भी पर्याण एक ब्रवक्तव्य है उसका व्यवहारसे मिथ्यादर्शन, ब्रज्ञान, ब्रविरतिरूप तीन प्रकारों में वर्णन होता है।

दृष्टि—१- झगुद्धनिश्चयनय (४७) । २- सभेद झगुद्धनिश्चयनय (४७झ), उपचरित झगुद्ध सद्भूतव्यवहार (७४)।

प्रयोग—श्रपने प्रविकार चित्स्वरूप ग्रीर कर्मरसमे ग्रभेदबुद्धिसे ही सर्वसंकट होना ∫ जानकर ग्रविकार चित्स्वरूपमें ही ग्रात्मत्व स्वीकार कर इस ग्रन्त:स्वरूपमें मग्न होनेका पुरु-षार्थं करना।। ₹४।।

श्रज्ञानी धर्मद्रव्य झादि अन्य द्रव्योमें भी कैसा आत्मविकल्प करता है:—[एव] यह [त्रिविध:] तीन प्रकारका [उपयोग:] उपयोग [बर्मादिक] धर्म आदिक द्रव्यरूप [आत्मवि-कर्स्य] आत्मविकल्प [करोति] करता है याने उनको अपने जानता है [सः] सो वह [तस्य] उस [उपयोगस्य] उपयोगस्य [आत्ममावस्य] अपने भावका [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है।

## तिविहों एसुवञ्चोगो अप्पवियणं करेदि धम्माई । कत्ता तस्सुवञ्चोगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥६॥॥ उपयोग त्रिविध यह हो, धमिविक हूं विकल्प यों करता । सो उस ब्राल्मनायमय, होता उपयोगका कर्ता ॥६॥॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्यं करोति धर्मादिकः । कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥६॥॥ एष खलु सामान्येनाज्ञानक्पो मिध्यादशैनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्य-परिगामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषिवरत्या च समस्तं भेदमपह,नुत्य ज्ञेयज्ञायक-भावापन्तयोः परात्मनोः सामानाधिकरण्येनानुभवनाद्वमोऽहमध्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवांतरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्यादयति । ततोऽयमात्म धर्मोऽहमधर्मोहमाकाशमहं

नाससंस्र— तिविह, एत, उवओग, अप्वियप्प, घम्मादि, कत्तार, त, अत्तभाव । **धानुसंत्र**— उव-उज्ज योगे, कर करणे, हो सत्तायां । **प्रकृतिकाब्द**— त्रिविध, एतत्, उपयोग, आत्मविकल्प, धर्मादिक, कर्तुँ, तत्, उपयोग, तत्, आत्मभाव । **मृत्तवातु**- पृत्र धारणे भ्वादि, उप-पुजिर् योगे । **पदविवरण**—त्रिविधः— प्रथमा एक० । एय.-प्र० ए० । उपयोग -प्र० ए० । आत्मविकल्पं-द्वितीया एकवचन । करोति—वर्तमान

टीकार्थ — सामान्यसे मिथ्यादर्शन, श्रज्ञान, श्रविरित्त्रिय तीन प्रकारका श्रज्ञानरूप सिवकार चैतन्यपरिणाम ही परके श्रीर अपने परस्पर श्रविशेष दर्शनसे, श्रविशेष ज्ञानसे श्रीर श्रविशेष चारित्रसे समस्त भेदोंको लोग करके ज्ञेयज्ञायकभावको श्राप्त धर्मादि द्रव्योके श्रपने श्रीर उनके एक समान श्राधारके श्रनुभव करनेसे ऐसा मानता है कि मैं धर्मद्रव्य हूं, मैं श्रधर्म-द्रव्य हूं, मैं श्राकाशद्रव्य हूं, मैं कालद्रव्य हूं, मैं वृद्गलद्रव्य हूं, मैं श्रव्य जीव भी हूं, ऐसे श्रमसे उपाधिसहित श्रपने चैतन्यपरिणामसे परिणामन करता हुगा उस उपाधिसहित चैतन्यपरिणामन रूप श्रवान भावका कर्ता होता है। इस कारण यह निर्णय रहा कि कर्तृत्वका सूल श्रज्ञान है।

भावार्थ—यह म्रात्मा म्रजानसे घर्मीद द्रव्यमें भी म्रापा मानता है। म्रतः उस म्रप्ते म्रजानरूप चैतन्यपरिएगमका स्वयं ही कर्ता होता है। म्रश्त—पुद्गल म्रौर म्रन्य जीव तो प्रवृत्तिमें दीखते हैं, उनमें तो भ्रजानसे म्रापा मानना ठीक है, परन्तु धर्मद्रव्य, म्रायमंद्रव्य, म्राकामद्रव्य, कालद्रव्य तो देखनेमें भी नहीं म्राते, उनमें म्रापा मानना कैसे कहा ? उत्तर—यह घर्मीस्तकाय है ऐसा ज्ञानिकरूप भी उपचारमे मर्मास्तकाय है सो इस विकर्पके करनेक समय भ्रजानी गुद्धात्मस्वरूपको भूल जाता है, सो उस विकर्पके करनेपर में धर्मीस्तिकाय हूं ऐसा एकाकार होना यही धर्मद्रव्यको म्रपना करना कहलाता है। ऐसा ही म्रधमीदिद्रव्यमें भी समभना।

प्रसंगविवरण-- ग्रनन्तरपूर्वं गाथामें भाव्यभावकविधिसे परको ग्रात्मत्व स्वीकारने

कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवांतरमहमिति भ्रांत्या सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामेकपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । ततः स्थितं कर्तुंत्वमूलमज्ञानं ॥६४॥ लट् अन्य पुरुष एकः। धर्मादिक-द्वितीया एकः। कर्ता-प्रवमा एकः। तस्य-पष्ठी एकः। उपयोगस्य- षष्ठी एकः। भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः। सः प्रः एः। आत्मभावस्य-वष्ठी एकः व अपयोगस्य- वष्ठी एकः। अवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः। सः प्रः एः। आत्मभावस्य-वष्ठी एकः व अपयोगस्य- वालं भ्रजातसे भावकर्मप्रभवकी बात बताई थी, भ्रव ज्ञेयज्ञायकविधिसे परको भ्रात्मत्व स्वीकारने वालं भ्रजातसे भावकर्मप्रभवकी बात इस गाथामें कही गई।

तथ्यप्रकाश — (१) मिथ्याज्ञानरूप ग्रज्ञानसे जीव ज्ञेय परपदार्थको व ज्ञायक श्रपने ग्रापको समान ग्राधाररूपये ग्रनुभव करके परज्ञेयाकारमें यह मैं हूं इस विकल्पको करता है। (२) ग्रज्ञानसे यह जीव परद्वय आनविकल्पको स्वयं ग्रापा मानकर ग्राज्ञनी सोपाधि चैतन्य-परिस्तामरूप ग्राप्तमभावका कर्ता होता है।

सिद्धान्त—(१) ग्रज्ञानी परपिरिच्छित्तिबिकल्पमें स्वस्व ग्रनुभव कर सोपाधिचैतन्य-परिसामरूप भावकर्मका कर्ता होता है। (२) धर्मास्तिकायादि-परिच्छित्तिकप विकल्पमें धर्मा-स्तिकायादिका ग्रारोप होता है।

हिष्ट-- १- झशुद्धनिश्चयनय (४७)। २- एकजोतिपर्याये ऋन्यजातिद्रव्योपचारक झसद्दभूतव्यवहार (१२१)।

प्रयोग— जेयोसे पृथक् जेयाकारपरिच्छित्तरूप विकल्पसे विविक्त ज्ञानमय एक ज्ञायक भावमें हृष्टि रखकर जेयजायकसंकरता दुर कर परमविश्राम प्रानुभवना चाहिये ।।६ १।।

यहाँ कर्तृंत्वका मूल कारएा श्रज्ञान है, इसीके समर्थनमें कहते है—[एवं लु] ऐसे पूर्वकथित रीतिसे [मंदबुद्धिः] श्रज्ञानी [श्रज्ञानमावेन] ग्रज्ञानभावसे [परारिए द्रव्यारिए] पर-द्रव्योंको [श्रात्मानं] श्रपनेरूप [करोति] करता है [श्राप च] श्रोर [श्रात्मानं] श्रपनेको [परं करोति] पररूप करता है।

तात्पर्य- यह मंदनुद्धि मिथ्यादृष्टि जीन परको ग्रात्मरूप व ग्रात्माको पररूप ग्रज्ञानके कारण मानता है।

दीकार्य—यह आत्मा मैं कोध हूं, मैं धमंद्रव्य हूं इत्यादि पूर्वोक्त प्रकारसे परद्रव्योंको आत्मरूप करता है भीर अपनेको परद्रव्यक्ष्य करता है, ऐसा यह आत्मा यद्यपि समस्त बस्तुके सम्बन्धसे रहित अमर्यादरूप शुद्ध चैतन्य धातुमय है तो भी प्रज्ञानसे सिवकार सोपाधिरूप किये अपने चैतन्य परिणामरूपसे उस प्रकारका अपने परिणामका कर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार आदम्म भूताविष्ट पुरुषकी मांति तथा ध्यानाविष्ट पुरुषकी भांति कर्तापनेका मूल अक्षान प्रतिष्ठित हुआ। यही अब स्पष्ट करते हैं—यूताविष्ट पुरुष (अपने शरीरमें भूतप्रवेश किया

#### एवं पराणि दब्बाणि अप्पयं कुर्गादि मंदबुद्धीयो । अप्पागां अवि य परं करेइ अप्गाग्ग्भावेगा ॥६६॥ यो मंदबुद्धि करता, वरद्रध्योंको हि झाल्या झपना । अपनेको सी परमय, करता झनानमावाँसे ॥७०॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति सदबुद्धिस्तु । आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥६६॥

यत्किल क्रोधोऽहिमित्यादिवद्धमोऽहिमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि पर-द्रव्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरिनरविधिवशुद्धनैतन्यधातुमयोप्यज्ञानादेव सिब-कारसोपाधीकृतचैतन्यपरिलामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्ट-ध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठिनं कर्नृत्वमूलमज्ञानं । तथाहि—यथा खलु भूताविष्टोऽज्ञानाद्दभूतात्माना-वेकीकुर्वस्नमानुपीचितविधिष्टचेष्टावष्टभनिभैरभयंकरारंभगंभीरामानुष्य्यवहारतया तथाविष्ठस्य

नामसंज्ञ-एव, पर, दब्ब, अप्पय, मदबुद्धि, अप्प, अवि, य, पर, अण्णाणभाव । **घातुसंज्ञ-कुण** करणे, कर करणे । प्रक्रुतिद्यास्य-एवं, पर, द्रस्य, आत्मन्, मदबुद्धि, आत्मन्, अपि, च, पर, अज्ञानभाव ।

हुमा) झजानसे भूतको झीर अपनेको एकरूप करता हुमा जैसी मनुष्यके योग्य चेष्टा न हो, वैसी चेष्टाके प्राण्यक्त योग्य चेष्टा न हो, वैसी चेष्टाके प्राण्यक्त योग्य चेष्टा न हो, वैसी चेष्टाके प्राण्यक्त स्थान क्या अपनेकारी आरंभसे भरा अमानुष व्यवहारसे उस प्रकार चेष्टारूप भावका कर्ता प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार यह आरमा भी अज्ञानसे ही पर और आरमाको भाव्य-भावकरूप एक करता हुमा निविकार अनुभूतिमात्र भावकके अयोग्य अनेक प्रकार भाव्यक्त कोधादि विकारसे मिले चैतन्यके विकार सहित परिणामसे उस प्रकारके भावका करता प्रतिभासित होता है। तथा जैसे किसी अपरोक्षक आचार्यके उपवेशसे भेसेका ध्यान करने वाला कोई भोला पुरुष अज्ञानसे मेसेको और अपनेको एकरूप करता हुमा अपनेमें गगन-स्पर्शी सीग वाले महान् भैसापनेके अध्याससे मनुष्यके योग्य छोटी कुटीके हारसे निकलनेसे च्युत रहा उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। उसी प्रकार यह भारमा भी अज्ञानसकरूप पर और आरमाको एकरूप करता हुमा आरमों परद्रव्यके अध्याससे (निक्ष्यसे) मनके विषयरूप किये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुरुषल और अन्य जीवद्रव्य गृद्ध चैतन्यधातु रुकी होनेसे तथा इंद्रियोके विषयरूप किये गये रूपी परायोंके द्वारा अपना केवल (एक) ज्ञान दका गया होनेसे तथा मृतक शारीरमें परम अमृतरूप विज्ञानष्टप विज्ञानष्टम आरमाके मुखित होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है।

भाषार्थ--यह झात्मा ब्रज्ञानसे ब्रचेतनकर्मरूप भावकके क्रोधादि भावको चेतनभावक के साथ याने ब्रपनेसे एकरूप मानता है झोर धर्मादिद्रव्य ज्ञेयरूप हैं, उनको भी ज्ञायकके साथ भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तयायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावको प्रात्मानावेकीकुवैन्नविकारानुभूतिमात्रभावकानुष्वितविषित्रभाव्यकोषादिविकारकरंवितवैतन्यपरिणामविकारतया तथाविषस्य
भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यया चापरीक्षकाचार्यादेशेन मुग्धः किष्वत्महिषध्यानाविष्टोऽज्ञानात्महिषात्मानावेकीकुवैन्नात्मन्यभ्रं कषविषास्मम्बामहिषद्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषोचितापवरकद्वारविनिमूल्यातु – हु गतौ प्रवर्ण, इकुम् करणे, बुष अवगानने भ्वादि व दिवादि । पद्यविवरण – एवं –अव्यय ।
पराणि-दितीया बहुवचन । प्रत्याणि-दितीया बहुवचन । आत्मान-द्विः एकः । करोति-वर्तमान लट्
अन्य पुरुष एकः । संदर्बद्धः-प्रथमा एकः । तु-अव्यय । आत्मानं-द्विः एकः । अपि-अव्यय । च-अव्यय ।
याने प्रपनेसे एकरूप मानता है । भ्रतः वह सर्विकार श्रीर सोपाधिक चैतन्यपरिस्मामका कर्ता
होता है । यहाँ क्रोधादिकसे एक माननेका तो भूताविष्ट पुरुषका दृष्टांत है श्रीर धर्मादि श्रन्थ
प्रव्यसे एकता माननेका ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टांत है ।

प्रसंगिववररण--- धनन्तरपूर्व गाथायुग्ममं यह बताया गया था कि ग्रज्ञानसे जीव भाष्यभावकविषयक अभेदबुद्धिसे भावकर्मका कर्ता है ग्रीर परज्ञेयज्ञायकविषयक अभेदबुद्धिसे भावकर्मका कर्ता है। इस विवरणके बाद इस गाथामें निर्णय पुष्ट किया गया है कि कर्नृत्वका मूल ग्रज्ञान ही है।

तथ्यप्रकाश- १-जीसे भूताविष्ट पुरुष शूत और अपनेको एक करता हुआ समानुषीय ग्रटपट चेष्टा करता है इसी प्रकार कर्मविषाकाक्रान्त जीव कर्मरस और प्रपनेको एक करता हुआ स्वभावानुचित क्रोधादिविकार विकल्प करता है। २-जीसे महिषध्यानाविष्ट पुरुष विकल्प में भेंसा और ग्रपनेको एक करता हुआ महाविषाएएनेके अध्याससे कैसे मनुष्योचित छोटे द्वार से निकल् ऐसा विकल्पविमुढ होकर असिद्धकल्प करता है इसी प्रकार परज्ञयध्यानाविष्ट जीव परज्ञेय व ज्ञायकरूप अपनेको एक करता हुआ परद्भव्यके अध्याससे मूच्छित होकर पररूपालम-विकल्पविमुढ होकर असिद्धकल्प करता है।

सिद्धान्त — १ — परभावोंको व परद्रव्योंको म्राह्मरूप मानना मिथ्या है, केवक किसी सम्पर्कके कारण परद्रव्योंको म्राह्मरूप भानना मिथ्या है, केवल किसी सम्पर्कके कारण परद्रव्योंको ४ परभावोंको म्राह्मरूप कहना रूढ़ हो गया है। २ — वस्तुत: म्राह्मा परद्रव्यों द परभावोंसे विविक्त केवल चेतनामात्र है।

EEE - १ चपाधिज उपचरित प्रतिफलन व्यवहार (१०४), उपाधिज उपचरित स्व-स्वभावव्यवहार (१०३), एकजातिद्रव्ये धन्यजातिद्रव्योपचारक असद्भुतव्यवहार (१०६), स्वजातिद्रव्योपचारक असद्भुतव्यवहार (१०६अ)। २— परमशुद्धनिश्चयनय (४४), शुद्धनय (४६)।

स्सररातया तथाविषस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । (तथायमात्माध्यक्षानाड् ज्ञेयज्ञायकौ परात्मा-नावे कीकुर्वज्ञात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोइद्वियविषयीकृतवर्मावर्माकाक्षकालपुद्गलजीवांतरिनस्द-शुद्धचैतन्यघातुत्या तथेन्द्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहितकैवलबोधत्या मृतककलेवरपूर्धितपर-मामृतविज्ञानघनतया च तथाविषस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ।।६६।।

परं-द्वितीया एकः । करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया । अज्ञानभावेन-नृतीया एकवचन करण-कारकः ॥१६॥

प्रयोग - परमशान्ति पानेके लिये परद्रव्योसे झत्यन्त भिन्न झपने चैतन्यस्वरूपमात्र झपनेको झनुभवना चाहिये ॥६६॥

म्रबंकहते हैं कि इसी कारएग्से यह ठीक रहा कि ज्ञानसे कर्तृत्वका नाग होता है—
[एतेन नु] इस पूर्वकथित कारण्से [निश्चयिदिद्भः] निश्चयके जानने वाले ज्ञानियोंके द्वारा
[स म्रात्मा] वह म्रात्मा [कर्ता परिकथितः] कर्ता कहा गया है [एवं खलु] इस प्रकारं
निश्चयसे [यः] जो [ज्ञानाति] जानता है [सः] वह ज्ञानी हुम्रा [सर्वकर्तृत्वं] सब कर्तृत्व को [मुंचिति] छोड़ देता है।

तात्पर्य-परद्रव्यभावके कर्नृत्वविकल्पको ग्रज्ञानलीला समक्ष लेनेपर कर्नृत्वबृद्धि हट जाती है।

टोकार्थ — जिस कारणसे यह प्रात्मा प्रज्ञानसे परके घोर घारमाके एकत्वका विकल्प करता है, उस कारणसे निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है, ऐसा जो जानता है, वह समस्त कर्नुत्वको छोड देता है, इस कारण वह धकर्ता प्रतिभासित होता है। यही स्रष्ट कहते हैं — इस जगतमें यह धारमा प्रज्ञानी हुमा घ्रज्ञानसे घ्रनादि संसारसे लगाकर पुद्रगल कमरस और प्रपंते भावके मिले हुए प्रास्वादका स्वाद लेनेसे जिसकी प्रपंते भिन्न प्रमुभवकी शक्ति मुद्रित हो गई है, ऐसा धनादिकालसे ही है, इस कारण वह परको घोर घ्रपनेको एक एप प्रकृतिम ध्रुपते विज्ञानचनस्वभावसे अष्ट हुमा बारम्बार प्रनेक विकल्पोंसे परिणमन करता हुमा कर्ता प्रतिभासित होता है। घौर जब ज्ञानी हो जाय, तब सम्यन्त्रानसे उस सम्यन्त्रानको प्रादि लेकर प्रसिद्ध हुमा जो पुद्रगलकर्मके स्वादसे ध्रुपना भिन्न स्वाद, उसके ध्रास्वादनसे जिसकी भेदके प्रमुभवको शक्ति प्रकृत हो गई है, तब ऐसा जानता है कि ध्रुनादिनियन निरंतर स्वादसे ध्राता हुमा समस्त धन्य रसके स्वादोसे विलक्षण, घरयुन्त मुपुर एक जैतन्यरस स्वरूप तो यह ध्राता हुमा समस्त धन्य रसके स्वादोसे विलक्षण, घरयुन्त मुपुर एक जैतन्यरस स्वरूप तो यह घाला है, और कथाय इससे भिन्न रस है, कथेले हैं, बेस्वाद हैं, उनसे युक्त एकत्वका जो विकल्प करना है, वह प्रज्ञानसे है। इस प्रकार परको घोर घारमाको प्रयक्त प्रकृत्वका जो विकल्प करना है, वह प्रज्ञानसे है। इस प्रकार परको घोर घारमाको प्रयक्त प्रकृत्वका जो

ततः स्थितमेतद् ज्ञानाभ्रश्यति कर्तृत्वं ---

एदेख दु सो कता त्रादा खिन्डयविदृहिं परिकहिदो । एवं खलु जो जाखदि सो मुंचदि सन्वकत्तित ॥६७॥

इस म्रात्माको कर्ता, होना स्रज्ञानमें बताया है।

ऐसा हि जानता जो, वह सब कर्तृत्वको तजता ।।६७।। एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धिः परिकथितः । एव खलु यो जानाति स मचित सर्वकर्तत्व ।।६७।।

येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रति-भानि । यरत्वेवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति, ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति । तथाहि— इह्ययमात्मा किलज्ञानो सन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादनेन मुद्रितभेदसवेदनशक्तिर-नादित एव स्याल् ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति ततो निविकल्पादकृतकादेकस्माद्धज्ञानथनात्प्रभ्रष्टो बारभ्वारमनेकविकल्पैः परिणमन् कर्ता प्रति-भाति । ज्ञानी तु सन् ज्ञानाक्तदादिप्रसिद्ध्यता प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्मुद्वितभेदसंवेदनशक्तिः स्यान् ।

नाससंज्ञ—एत, दु, कत्तार, अत्त, णिच्छयविदु, परिकहिद, एव, खलु, ज, जाण अवबोधने, त, सञ्चकत्तित । धातुसंज्ञ—विद ज्ञाने, परि-कह वान्यप्रवन्धे, जाण अवबोधने, मुच त्यागे । प्रकृतिकाच्य—

जानता है। इसलिए श्रकृतिम, नित्य, एक ज्ञान ही मैं हूं और कृत्रिम, भ्रनित्य, भ्रनेक जो ये क्रीधादिक है, वे मैं नही हूं ऐसा जाने तब क्रीधादिक मैं हूं इत्यादिक विकल्प भ्रपनेमें किषि-न्मात्र भी नहीं करता। इस कारएा समस्त ही कर्तृत्वको छोड़ता हुआ सदा ही उदासीन वीत-राग भ्रवस्था स्वरूप होकर जायक ही रहता है, इसीलिए निविकल्पस्वरूप भ्रकृत्रिम नित्य कए विज्ञानभन दुष्ट्या भ्रत्यन्त भ्रकृती प्रतिभासित होता है।

श्रावार्ष—यदि कोई परद्रव्यके भावोके अपने वर्तृत्वको झजान जान ले तब धाप रे विकल्पमें भी उसका कर्ता बयों बने ? धजानी रहना हो तो परद्रव्यका कर्ता बने । इसलिए जान होनेके बाद परद्रव्यका कर्तृत्व नही रहता । अब इसी अर्थका कल्झारूप काव्य कहते हैं—झजान इत्यादि । झर्ष — जो पुरुष निश्चयसे स्वयं जानस्वरूप हुआ भी अज्ञानसे तृरण सहित मिले हुये अन्नादिक सुन्दर झाहारको खाने वाले हस्ती झादि तियंञ्चके समान होता है, बह शिखरिनी (श्रीखण्ड) को पोकर उसके दही मीठेके मिले हुए खट्टे मीठे रसकी अत्यन्त इच्छासे उसके रसमेदको न जानकर दूधके लिये गायको दुहता है ।

सावार्थ — जैसे कोई पुरुष शिखरिनको पीकर उसके स्वादकी ग्रतिइच्छासे रसके ज्ञान बिना ऐसा जानता है कि यह गायके दूधमें स्वाद है, ग्रत: ग्रतिजुब्ब हुग्ना गायको दुहता है, सतोऽनाविनिधनानवरतस्वदमाननिश्चलरसांतरविविक्तात्यंतमधुरचैतन्यैकरसोऽपमात्मा भिन्न-रसाः कथायास्तैः सह यदेकत्विकल्पकरण् तदज्ञानावित्येवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति । ततोऽकृतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः कोघाविरपीति कोघोहमित्याविविकल्पमात्मनो मनागिप न करोति ततः समस्तमपि कर्नृत्वमपास्यित । ततो नित्यमेवोदासोनावस्यो जानन् प्वास्ते । ततो निविकल्पोऽकृतक एको विज्ञानचनो भूतोऽत्यंतमकर्ता श्रतिभाति । धज्ञानतस्यु समुणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः । पोत्वा दधीशुमचुराम्लरसातिगृद्ध्या वा दोग्चि दुग्धमिन नूनमसौ रसालां ।।॥। मज्ञानान्मुगतृष्क्षाकां जलिय्या धावति पातुं मृगा, एतत्, तु, तत्, कर्नुं, आत्मत्, निश्चयविद, परिकथित, एवं, खलु, यत्, तत्, सर्वकर्नुं व्या मुलवातु— इक्रम् कर्णे, अत सातत्यगमने, निस्-चित्र चयने, विद जाने अद्यति, परिक्-चय वाव्यप्रस्थे चुराहि, ज्ञा अवबोधने,

उसी प्रकार प्रज्ञानी पुरुष प्रपना घोर पुरुगलकर्मविषाकका भेद न जानकर रागादि भावमें एकाकाररूपसे प्रवृत्त होता है घोर इसी चोटसे विषयोंमे स्वाद जानकर पुद्गलकर्मको प्रति-जुब्ब होकर ग्रह्मण करता है, प्रपने ज्ञानका धौर पुरुगलकर्मका स्वाद प्रपक् नही धनुभव करता। वह हाथीको भांति घासमें मिले हुए मिष्ट प्रन्नका एक स्वाद लेता है।

ध्रव कहते है कि ध्रजानसे ही जीव पुद्गालकर्मका कर्ता होता है—ध्रज्ञानास्मृत इत्यादि । ग्रार्थ—ये जीव निश्चयसे शुद्ध एक ज्ञानमय हैं, तो भी वे ध्रज्ञानके कारण पवनसे तरंगित समुद्रकी भौति विकल्पसमूहके करनेसे व्याकुल होकर परद्रव्यके कर्तारूप होते हैं। देखो ध्रज्ञानसे ही मृग बालूको जल जानकर पीनेको दौडते हैं धौर देखो ध्रज्ञानसे ही लोक ध्रधकारमें रस्सीमें सर्पका निश्चय कर भयसे भागते हैं।

भाषार्थ— प्रज्ञानसे क्या नहीं होता ? मृग तो बालूको जल जानकर पीनेको दौड़ता है भौर केद-खिन्न होता है, मनुष्य लोक अंधेरेमें रस्सीको सर्प मान डरकर भागते हैं, उसी प्रकार यह ब्रात्मा, जैसे बायुसे समुद्र क्षोभरूप हो जाता है, वैसे ध्रज्ञानसे ब्रनेक विकल्पोंसे क्षोभरूप होता है। सो ऐसे ही देखिये— यद्यपि ब्रात्मा परमार्थसे शुद्ध ज्ञानचन है तो भी प्रजानसे कर्ती होता है।

ग्रव कहते हैं कि ज्ञान होनेपर यह जीव कर्ता नहीं होता—ज्ञानाबू इत्यादि । ग्रयं — जो पुरुष ज्ञानसे भेदजानवों कला द्वारा परका तथा श्रात्माका विशेष भेद जानता है, वह पुरुष दूध जल मिले दुएको भेदकर दूध ग्रहण करने वाले हंसकी तरह है, ग्रचल चैतन्यघातुको सदा ग्राध्यय करता हुआ जानता हो है, ग्रीर कुछ भी नहीं करता । भावार्थ — जो निजको निज व प्रको पर जानता है, वह ज्ञाता हो है, कर्ता नहीं है ।

धव बताते हैं कि जो कुछ जाना जाता है, वह ज्ञानसे ही जाना जाता है - ज्ञानादेव

धज्ञानात्मसि द्रवति अुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः । धज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाव्धिन्वत्, गुद्धज्ञानमया प्रणि स्वयममी कर्षीभवंत्याकुलाः ॥५ द॥ ज्ञानाद्विचेचकत्या तु परात्मनोर्यो, जानाति हंस इव वाःपयसीविशेषं । चैतन्यधातुमचलं स सदाधिच्छो जानाति एव हि करोति न किंचनाणि ॥५६॥ ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरोष्ण्यशैत्यव्यवस्था, ज्ञानादेवोल्लसित लवणस्वादभेदगुज्ज मोक्षणे तुदादि । पद्धविचरण एके । तुन्यव्यय । सः प्रथमा एक । कर्ता-प्रथमा एक । जाती-प्रथमा एक । कर्ता-प्रथमा एक । कर्ता-प्रथमा एक । वित्वचिद्धः नृतीया बहु कर्मवाच्ये कर्ता । एवं अव्यय । खलु अव्यय ।
इत्यादि । प्रथं — जैसे प्रक्ति ध्रीर जलकी उष्णता ध्रीर शीतलताकी व्यवस्था ज्ञानसे ही जानी जाती है; लवण तथा व्यंजनके स्वादका भेद ज्ञानसे ही जाना जाता है । उसी प्रकार प्रपने रस से विकासच्य हुआ जो नित्य चैतन्यधातु उसका तथा क्रोधादिक भावोंका भेद भी ज्ञानसे ही जाना जाता है । यह भेद कर्तृत्वके भावको हुर करता हुआ प्रकट होता है ।

प्रव कहते हैं कि धारमा प्रपने भावका ही कर्ता है— ध्रजान दरयादि । ध्रार्थ— इस प्रकार प्रजानरूप तथा जानरूप भी धारमाको ही करता हुआ धारमा प्रकट रूपसे ध्रपने ही भावका कर्ता है, वह परभावका कर्ता तो कभी नहीं है। ध्रव धागेकी गाथाको सूचिनिकारूप एलोक कहते है— धारमा दरयादि । धर्य— धारमा जानस्वरूप है, वह स्वयं जान ही है, वह ज्ञानसे ग्रन्थ किसको करता है ? किसीको नहीं करता । तब परभावका कर्ता धारमा है ऐसा मानना तथा कहना व्यवहारी जीवोंका मोह (ध्रजान) है।

प्रसंगिववरण—धनन्तरपूर्व गायामें बताया या कि यह निर्णय हुमा कि घ्रज्ञानसे कर्मका प्रभव होता है। घ्रव यहाँ यह निर्णय इस गायामें दिया है कि ज्ञानसे कर्नृत्व नष्ट हो जाता है।

सध्यप्रकाश — १ — पर और झात्माका एकत्व नहीं है, किन्तु प्राणी ग्रज्ञानसे पर व झात्माके एकत्वका विकल्प करता है, इसीसे झात्मा कर्ता कहाता है। २ — जो ग्रज्ञानसे होने वाले विकल्प कर्तु त्वके तथ्यको जानतो है वह ज्ञानी है, वह कर्तु त्वको छोड़ देता है। २ — पर और आत्माको एकमेक जाननेका कारण ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका स्वाद लेनेसे भेदज्ञानकी शक्तिका मुद्रित हो जाना है। ४ — पर और आत्माको एकस्पसे, जाननेक कारण ग्रज्ञानी जीव "मैं कोध हूं" इत्यादिक्प आत्मिकल्प करनेसे निविकल्प विज्ञानमन स्वक्पसे अष्ट होता हुँ । ४ — विकारोंमें भ्रात्मिकल्प करनेसे निविकल्प विज्ञानमन स्वक्पसे अष्ट होता हुँ हा यह ग्रज्ञानी वारवार भ्रात्मिकल्प करनेसे निविकल्प कराते हैं। ५ — स्वभाव परभावृका भेद जानने वाला ज्ञानी परतत्त्वसे भिन्न भ्रपना स्वादभेदसवेदन शक्तिवाला होता है। ५ — मह्मसिद्ध ज्ञानमात्र भ्रपनेको स्वीकारने वाला तथा

ब्युदासः । ज्ञानादेव स्वरसिवकसन्नित्यचैतन्यधातोः, क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिदती कर्तृ-भावं ॥६०॥ ग्रज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुवैन्नात्मानमंजसा । स्यात्कर्तात्मभावस्य परभावस्य न ववचित् ॥६१॥ प्रात्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति कि । परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिगां ॥६२॥ ॥९७॥

यः-प्रथमा एक०। जानाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक०। सः-प्रथमा एक०। मुचित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। सर्वकर्तृ त्वं-द्वितीया एकवचन ।।६७।।

स्पनेमें कृतक प्रनेक विकाररूपोंको निवेधने वाला ज्ञानी क्रोधादिरूप प्रात्मिविकत्पको रंच भी नहीं करता है प्रतः वह प्रकर्ता है। ६-- प्रात्मा स्वयं ज्ञानमात्र है, वह ज्ञान सिवाय प्रन्य कुछ नहीं करता है।

सिद्धान्त— १-समस्त परद्रव्यो व परभावोंसे विविक्त यह ग्रात्मा चैतन्यैकरस है। २-म्रविकार सहजज्ञानस्वभावके माश्रयसं समस्त कर्मत्व कलंक दर हो जाना है।

हष्टि—१-परमगुद्धनिश्चयनय (४४)। २-धृद्धभावनापेक्ष गुद्धदृब्याधिकनय (२४व)। प्रयोग—चैतन्यरसमात्र धात्मामें स्वपरके प्रज्ञानसे ही परात्मविकल्प होता है ऐसा जानकर प्रपने प्रकर्तृस्वभाव चैतन्यस्वरूपमें रत होकर निराकृल होना चाहिये।।६७॥

प्रव यही कहते हैं कि व्यवहारी ऐसा कहते हैं: — [ग्रात्मा] प्रात्मा [व्यवहारेग्]
व्यवहारसे [घटपटरथान् द्रव्यागि] घट पट रथ इन वस्तुप्रोंको [च] प्रौर [करणानि]
इद्रियादिक करणपदार्थोंको [च] प्रोर [कर्मागि] ज्ञानावरणादिक तथा क्रोधादिक द्रव्यकर्म,
भावकर्मोंको [च इह] तथा इस लोकमे [विविधानि] प्रनेक प्रकारके [नोकर्मागि] शरीरादि
नोकर्माको [करोति | करता है ।

तात्पर्य— व्यवहारसे ही यह कहा जाता है कि जीव परद्रव्य व परभावको करता है।

टोकार्य— जिस कारण व्यवहारी जीवोंको यह ग्रात्मा ग्रपने विकल्प ग्रीर व्यापार
इन दोनोंके द्वारा घट ग्रादि परद्रव्य स्वरूप बाह्यकर्मको करता हुग्रा प्रतिभासित होता है, इस
कारण उसी प्रकार कोघादिक परद्रव्यस्वरूप समस्त ग्रंतरंग कर्मको भी करता है। वर्धोंकि
दोनों परद्रव्यस्वरूप हैं, परत्वकी दृष्टिसे इनमें भेद नहीं। सो यह व्यवहारी जीवोंका ग्रजान है।

सावार्य— घट पट कर्म नोक्स ग्रादि परद्रव्योंका कर्ता ग्रपनेको मानना यह तो व्यवहारी जनों
का ग्रजान है।

प्रसंगिववरण--- भ्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि निश्चयसे यह श्रात्मा जानता ही है, परद्रव्यको व परभावको करता नहीं है। इस विवरणपर यह जिज्ञासा होती है कि घट तथा हि-

# ववहारेण दु त्र्यादा करेदि घडपडरथाणि दव्वाणि । करणा िण य कम्माणि य गोकम्माणीह विविहाणि ॥६८॥ व्यवहारमात्रसे यहः ब्रात्मा करता घटावि ब्रव्योंको ।

व्यवहारमात्रस यहः, ग्रात्मा करता घटाव द्रव्याका । करणोंको कर्मोंको नोकर्मोंको बताया है ॥६८॥

ब्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान् द्रव्याणि । करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ।।६८॥।

व्यवहारिएगं हि यतो यथायमात्मात्मविकत्पव्यापाराभ्यां चटादिपरद्रव्यात्मकं बहिःकर्मं कुर्वेन प्रतिभाति ृततस्तवा कोघादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मापि करोत्यविशेषादित्यस्ति क्यामोहः ॥६ ॥।

नामसंत्र— ववहार, दु, अत्त, घडपडरष, दब्द, करण, य, कस्म, य, णोकस्म, इह, विविद्द । **धातु-**संत्र— कर करणे । प्रकृतिशब्द— व्यवहार, तु,"आत्मन्, घटपटरष, करण, च,"कर्मन्, च, नोकर्मन्, इह, विविध । मूलधातु— वि-अव-हुन्न हरणे, घट,संघाते चृत्ताद, पट गती, भ्वादि । पदिखारण— व्यवहारण— तृतीया एक । तु—अव्यय । आत्मा—प्रथमा एक । करोति—वर्तमान लट अन्य पुरुष एकवचन किया। घट-प्रदर्शाण—द्वितीया बहु । दुव्याण—द्वितीया बहु क कर्मकारक । करणाणि—द्वितीया बहु । च—अव्यय । कर्माण—द्विव बहु । च—अव। नोकर्माण—द्विव बहु । इह—अव्यय । विविधानि—द्वितीया बहु वच । । स्टा

पट मादिको करनेका प्ररूपण किस प्रकार है इसके समाधानमें यह गाया माई है।

तथ्यप्रकाश — (१) घात्मा घटपट घादि परद्वव्योंको करता है यह उपचारसे कहा जाता है। (२) इस उपचारमें यद्यपि निमित्तनैमित्तिक परम्परा है तो भी निश्चयदृष्टिसे मिथ्या है। (३) घात्मा कर्म नोकर्म व इन्द्रियोंको करता है यह कथन भी उपचारसे है। (४) घात्माकी कर्ममें निमित्तता, नोकर्मादिमें निमित्तनिमित्तता छादि सम्बन्ध होनेपर भी जीवसे घरपन्त भिन्न द्वव्य होनेसे निश्चयसे यह उपचारकथन मिथ्या है।

सिद्धान्त—(१) धारमा घट पट झादि परद्रव्यको करता है यह उपचार कथन है। (२) झारमा कर्म नोकर्मको करता है यह भी उपचार कथन है।

**दृष्टि**— १— प्रसंक्लिटविजात्युपचरित धसद्भूतन्यवहार (१२६) । २— संक्लिप्ट विजात्युपचरित धसद्भूतन्यवहार (१२५) ।

प्रयोग— झात्मा परभावका कर्ता है इस वार्ताको मोहचेष्टामात्र जानकर इस झजानको छोड़कर झकारण झकार्य झविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें रुचि करके संकटमुक्तिका पौरूष करना।। ६ =।।

यह व्यवहारका मानना परमार्थहिष्टमें सत्यार्थ नहीं है - [यदि] यदि [सः] वह

स न सन्---

## जिद्द सो परदव्वागि य करिज्ज गियमेग तम्मश्रो होज्ज । जह्मा गा तम्मश्रो तेगा सो गा तेमि हवदि कता ॥१६६॥ यदि बह परहव्योंको, करता तो तन्मयी हि हो जाता । कुंकि नहीं तन्मय वह, इससे परका नहीं कर्ता ॥६६॥

चू क नहां तन्मय वह, इसस परका नहां करा ।। १६।।

वदि स परद्रथ्याण च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् । यस्मान्न तन्मयस्तेन सन तेषां भवित कर्ता ।

यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्यथानुपपत्ते-

नाससंत - जदि, न, परदब्ब, य, णियम, तम्मअ, ज, ण, तम्मअ, त, त, ण, त, कतार। बातु-संत्र - कर करणे, हो सत्ताया, हव सत्ताया। प्रकृतिकाक्य--परि, तत्, परद्रव्या, व, तियम, तन्मय, यत्, न, नन्मय, तत्, तत्, त, तत्, कर्नु। सूलधातु - हु गतो, दुक्त्र करणे, भ्रस्ताया। यवशिवस्ण--यदि-क्षय्य । सः-प्रथमा एकवचन। परद्रव्याण-हितीया बहु०। च-अव्यय। कुर्यान्-विधि लिङ्क्षय्य पुरुष मात्मा [परद्रव्यास्ति] परद्रव्योको [कुर्यात्] करे [च] तो [नियमेन] नियमसे वह प्रात्मा उन परद्रव्योसे [तन्मयः] तन्मय [मवेत्] हो जाय [यस्मात्] परन्तु [तन्मयः न] भ्रात्मा तन्मय नही होता [तेन] इसी कारण [सः] वह [तेवां] उनका [कर्तां] कर्ता [न मवित] नही है।

तास्पर्य-- ग्रात्मा परद्रव्योसे पृथक् ग्रपनी सत्तामात्रमे है, ग्रतः वह परद्रव्योका कर्ता कैसे हो सकता है ?

टीकार्थ— यदि वास्तवमें यह झात्मा परद्रध्यस्वरूप कर्मको करे, तो परिणाम-परि-णामभावकी अन्यथा अप्राप्ति होनेसे नियमसे तन्मय हो जाय, किन्तु अन्य द्रव्यको अन्य द्रव्यमे तन्मयता होनेपर अन्य द्रव्यके नाशकी आणितका प्रसंग आनेसे तन्मय है ही नहीं। इसिलये व्याप्यव्यापकभावसे तो उस द्रव्यका कर्ता आत्मा नहीं है। मावार्थ—यदि आत्मा अन्य द्रव्य का कर्ता होते, तो पृथक्-पृथक् द्रव्य क्यों रहें? फिर तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यक्षय हो जावेगा, यों अन्य द्रव्यका नाश हो जायगा यह बड़ा दोष आता जैसा कि है हो नहीं। इसिलये अन्य द्रव्यका कर्ता अन्य द्रव्यको कहना सत्यार्थ नहीं है निश्चयसे तो यही है कि आत्मा मात्र अपने गुणोमें ही परिराम सकता है, अन्यके गुणोमें नहीं।

प्रसंगविवरण---धनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि भ्रात्मा परद्रव्यको करता है यह कथन व्यवहारसे है। ग्रव इसी विषयमे इस गाथामें कहा है कि ऐसा व्यवहारकथन सस्यार्थ नहीं है।

तथ्यप्रकाश-(१) यदि झात्मा परद्रव्यको करे तो झात्मा परद्रव्यमय हो जायगा यह

नियमेन तन्मयः स्थात् न च द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोस्ति । ततो व्याप्यव्यापक-भावेन न नस्य कर्तास्ति ॥६६॥

एकथचन किया । नियमेन-सुतीया एक० । तन्मयः-प्रथमा एक० । भवेत्-विधि लिङ् अन्य पुरुष एक० किया । यस्मात्-पचमी एकवचन हेत्वर्षे । न-अब्यय । तन्मयः-प्र० ए० । तेन-नुतीया एक० । सः-प्रथमा एक० । न-अब्यय । तेषां-षष्ठी बहु० । भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । कर्ती-प्रथमा एकवचन ।।६९।।

दोप झाता है। (२) कोई भी द्रव्य धन्यद्रव्यमय नही है। (३) यदि कोई द्रव्य धन्यद्रव्यमय हो जाय तो द्रव्यका ही उच्छेद जायगा। (४) एक द्रव्यका झन्य द्रव्यके साथ व्याप्यव्यापक भाव नहीं है, इस कारए। कोई भी द्रव्य धन्य द्रव्यका कर्ता नहीं होता।

सिद्धान्त—(१) प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणामरूपसे परिणामता है। (7) आत्मो उपादानरूपसे परद्रव्योंका कर्ता नहीं है।

 $\mathbf{E}\mathbf{E}$ — १- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८) । २- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) ।

प्रयोग—अपनेको समस्त परसे भिन्न अतन्मय निहारकर भ्रथने ज्ञानस्वरूपमे ही उप-योग रखनेका पौरुष करना ॥६९॥

श्रव कहते हैं कि झात्मा व्याप्य-व्यापक भावसे तो परका कर्ता है ही नहीं, श्रीर निमित्तनीमित्तिक भावसे भी कर्ता नहीं है— [जीवः] जीव [घटं] घड़ेको [न करोति] नहीं करता [एव] श्रीर [पटं] पटको भी [न] नहीं करता [शेवकाित्या] शेष [इध्याित्या] द्रव्यों को भी (नैव) नहीं करता (योगोपधोगौं का) किन्तु जीवके योग श्रीर उपयोग दोनों (उत्या-दक्ती) घटादिक के उत्पन्नकरने वाले निमित्त हैं (तयोः) सो उन दोनोंका याने योग श्रीर उप-योगका यह जीव (कर्ता) कर्ता (भवित) है।

तारपर्यं — जीव घट-पटादिक करनेका निमिक्त भी नही है, किन्तु जीवका योग व उपयोग घटादिक के होनेका निमिक्त हो सकता है।

टीकार्य—वास्तवमें घटातिक तथा कोघादिक परद्रव्यस्वरूप जो कमें है उनको यह आहमा व्याप्यव्यापकभावसे नही करता । वयोकि यदि ऐसे करे तो उनसे तन्मयताका प्रसंग म्रा जायगा । तथा यह म्रात्मा घट-पटादिको निमित्तनैमित्तिकभावसे भी नही करता, वयोंकि ऐसे करे तो सदा सब म्रवस्थाम्रोमें कर्तृत्वका प्रसंग म्रा जायगा । तब इन कर्मोको कौन करता है, सो कहते हैं । इस म्राटमाके म्रानित्य योग भीर उपयोग ये दोनों जो कि सब म्रवस्थाम्रोमें व्यापक नही हैं, वे उन घटादिकके तथा क्रोकादि परद्रव्यस्वरूप कर्मोक निमित्तम। त्रसे कर्ता

निमित्तनीमसकभावेनापि न कर्तास्त-

जीवो गा करेदि घडं गोव पडं गोव सेसगे दृव्ये। जोगुवत्रयोगा उप्पादगा य तेसिं ह्वदि कता ॥१००॥ न निम्तिक्षपमें मी, श्रातमा करता घटादि द्वव्योंको। योगोपयोग कारण, उनका हो जीव कर्ता है ॥१००॥

जीवो न करोति घट नैव पटं नैव शेषकानि इच्याणि । योगोपयोगाबुत्गारको च तयोभवित कर्ता ।।१००।।
यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तत्मयत्वानुषंगाद् व्याप्यव्यापकभावेन तावस्न करोति नित्यकर्नु त्वानुषंगास्त्रिमित्तकभावेनापि न तत्क्रयात् । स्नि-

नामसंज्ञ—जीव, ण, घड, ण, एव, पड, सेसग, दश्व, जोगुवओग, उत्पादग, य, त, कत्तार। धातु-संज्ञ—कर करणे, उव-उज योगे, हव सत्तायां। प्रकृतिकाद्य—जीव, न, घट, न, एव, पट, न, एव, दोषक, द्रव्य, योगोपयोग, उत्पादक, व, तत्, कर्तृ। मुलकात्—जीव प्राणवारणे, उकुक्, करणे, घट सवाते, पट गत्नी, शिष असर्वोपयोगे चुरादि, द्वारतो, ग्रुजिर् योगे, उत्पद गतो चुरादि दिवादि णिच् कुटन्त, सू सत्तायां। पदिवादण्य-जीव:—अथमा एक०। न-अध्यय। करोति-वर्तमान तद् अस्य पुरुष एकवचन।

कहें जाते है। योग तो ध्रात्माके प्रदेशोंका चलनरूप व्यापार है ध्रीर उपयोग घ्रात्माके चैतन्य का रागादि विकाररूप परिणाम है। सो कदाचित् घ्रज्ञानचे इन दोनोको करनेसे इनका घ्रात्मा को भी कर्ता कहा जावे, तो भी वह परद्रव्यस्वरूप कर्मका तो कर्ता कभी भी नहीं है।

भावार्थ — आत्माक योग, उपयोग, घटादि तथा कोघादिकके निमित्त है, सो योग उपयोगको तो उनका निमित्तकर्ता कहा जा सकता है, परन्तु आत्माको उनका निमित्तकर्ता भी नहीं कहा जा सकता। तथा आत्मा योग उपयोगका कर्ता संसार प्रवस्थामे अज्ञानसे हैं। तात्ययं यह है कि द्रव्यदृष्टिसे तो कोई द्रव्य अन्य किसी द्रव्यका कर्ता नहीं है, परन्तु पर्यायदृष्टि से किसी द्रव्यका पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्यके पर्यायके निये निमित्त होता है। इस अपेक्षास अन्यके परिणाम अन्यके परिणामका अन्य द्रव्यक तर्ता कभी हो ही नहीं सकता।

प्रसंगिववरण— शनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि आत्मा घट पट श्रादिकों कर्म नोकर्म श्रादिकों करता है यह जो व्यवहार है वह सत्यार्थ नहीं है वर्योक्ति श्रात्मा उपादान रूपसे किसी भी परद्रव्यको नहीं करता । श्रव इसी विषयमें इस गाथामें बताया है कि वास्तव में तो श्रात्मा घटादिक व क्रोधादिक परद्रव्यात्मक परिणामका निमित्तनिमित्तिकभावसे भी कर्ता नहीं है, किन्तु श्रात्माके योग उपयोग ही उनके निमित्तरूपसे कर्ता है।

तथ्यप्रकाश-१-यदि घटादिक व क्रोधादिक परद्रव्यपरिणामका आत्मा उपादानरूपसे

त्यो योगोपयोगावेव तत्र निभित्तत्वेन कर्तारी योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयोः कदाचिद-ज्ञानेन करणादात्मापि कर्तास्तु तथापि न परद्रव्यात्मकर्मकर्ता स्यात् ॥१००॥

घटं-द्वितीया एकवचन । न-अध्यय । एव-अध्यय । घोषकानि-द्वितीया बहुः । द्वव्याणि-द्विः बहुः । योगो-प्योगो-प्रथमा द्विवचन । उत्पादकौ-प्रथमा द्विवचन । च-अध्यय । तेषां-षष्ठी बहुः । अवित-वर्तमान लट् अस्य पुरुष एकवचन । कर्ता-प्रथमा एकवचन ।।१००।।

कर्ता होता तो म्रात्मा घटादिमय व कोघादिमय हो जाता यह प्रसंगदीय म्राता । २-म्रात्मा यदि घटादिक व कोघादिक परह्रव्यपरिएामका निमित्तस्वये नती होता तो सदैव उनका कर्ता रहनेका प्रसंगदीय भाता । २-म्रात्माके योग उपयोग ही घटादि व कोघादि परह्रव्यात्म-क्परिएामके निमित्तपनेषे कर्ता हैं याने योगोपयोगका निमित्त पाकर पुद्गलस्कंघ स्वयं घटादि व कर्मादिस्य परिएाम जाते हैं। ४-म्रात्मा म्रजानसे वैसे विकल्प व व्यापार रूप परिणमता है, म्रतः म्रात्मा योग (व्यापार) व उपयोग (विकल्प) का कदाचित् कर्ता है। ४-म्रात्महच्य परह्रव्यात्मक परिणामका कर्ता न उपादातरूपसे है मोर न निमित्तस्वये है।

सिद्धान्त--- १-- धारमा किसी भी परद्रव्यभावका कर्ता नहीं। २-- धारमाके विकल्प व व्यापारका निमित्त पाकर चटादिक व कर्मादिक परद्रव्यपरिक्षाम होता है।

हृष्टि--१- प्रतिवेषक गुद्धनय (४६प्र) । २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्यार्थिकनय ।

प्रयोग—ज्ञानमात्र एक ज्ञायकस्वभाव मैं झात्मद्रव्य किसी भी परद्रव्यपरिएगामका न तो उपादानरूपसे कर्ता हूं और न निमित्तरूपसे कर्ता हूं, मैं तो झकर्नु स्वभाव धृव सहबज्ञान स्वभावमें रमकर कृतार्य होऊंगा ऐसा ज्ञानप्रयोग करना चाहिये ॥१००॥

ध्रव कहते हैं कि ज्ञानी जानका ही कर्ता है:—[वुद्गालक्रव्याखां] पुद्गाल द्रव्योके [परिस्मामाः] परिणाम ये जो [ज्ञानावरस्मान] ज्ञानावरस्मानि ज्ञानावरस्मानि ज्ञानावरस्मानि ज्ञानाति हैं [तानि] उनको [ख्रास्मा] धातमा [न करोति] नहीं करता, ऐसा [यः] जो [ज्ञानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी [ज्ञवति] है।

तात्पर्य- जानीको दृ श्रद्धा है कि प्रात्मा जानन सिवाय ग्रन्य कुछ किसीका नहीं करता, सो वह कर्मको भी जान रहा है, करता नहीं।

टीकार्यं — वास्तवमें को पुद्गलह्रव्यके परिणाम गोरसमें व्याप्त दही दूब मीठा खट्टा परिएगम को भांति पुद्गलह्रव्यके व्याप्त होनेसे झानाबरएगदिक हैं उनको निकट बैठा गोरसाघण्डाको तरह ज्ञानी कुछ भी नहीं करता है। किन्तु जैसे वह गोरसाध्यक्ष गोरसके दर्शनको 
प्रपने परिएगमसे व्यापकर मात्र देखता ही है, उसी प्रकार ज्ञानी पुद्गलपरिणामनिमित्तक
प्रपने ज्ञानको जो कि धपने व्याप्यक्ष्मचे हुआ उसको व्यापकर जानता ही है। इस प्रकार

नानी नानस्यैव कर्ता स्यातः---

जे पुग्गलद्व्वास् परिसामा होति सास्यायावरसा । स करेदि तासि आदा जो जासदि सो हवदि सासी।।१०१॥ -जो पुद्गल बच्धेके, ज्ञानावरसादि कर्म बनते हैं। उनको न जीव करता, सों जो जाने बही जानी।।१०१॥

ये पुद्गलद्भव्याणां परिणामा भवंति ज्ञानावरणानि । न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ।

ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदिधदुग्वमधुराम्लपरिणामवत्पुद्गलद्रव्याच्याप्तत्वेन भवतो ज्ञानावर्णानि भवंति तानि तटस्यगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी किंतु यया स गोरसाध्यक्षस्तदृश्चैनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवदृत्याप्य पश्यत्येव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवदृत्वाप्य जानात्येव ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् । एवमेव ब

नामसंज्ञ- ज, पुग्गलदभ्व, परिणाम, णाणआवरण, ण, त, अल, ज, त, णाणि । **धातुसंज्ञ- हो** सत्ताया, कर करणे, जाण अवबोषने, हव सत्तायां । **प्रातिपदिक**- यत्, पुद्गलद्रव्य, परिणाम, ज्ञानावरण, न, तत्, आस्मत्, यत्, तत्, ज्ञानित् । पुत्रधातु- पूरी आप्यायने, गल स्रवणे चुरादि, हु गती, परि-णम प्रह्लांवे, भू सत्तायां, ज्ञा अववोषने, आ-बृज, आवरणे चुरादि, हुकुक्ष् करणे, अत सातत्यगतौ । पदिविवरण- ये-प्रथमा बहु० । पुद्गलद्रव्याणां-पष्टी बहु० । परिणामाः-प्रथमा बहु० । भवन्ति-वर्तमान लट् अन्य पूष्व

ज्ञानी ज्ञानका हो कर्ता होता है। इसी प्रकार ज्ञानावरण पदके स्थानमें कर्मसूत्रके विभागकी स्थापनासे दर्भानावरण, वेदनीय, मोहनीय, प्रायु, नाम, गोत्र धौर अन्तराय इनके सात सूत्रींसे धौर उनके साथ मोह, राग, ढेच, क्रोच, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चस्तु, घ्राण, रसन धौर स्पर्शन ये सोलह सूत्र व्याख्यानके योग्य हैं। तथा इसी रीतिसे अन्य भी विचार किये जाने योग्य हैं।

प्रसंगविषरण् — प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ग्रात्मा परद्रव्यात्मक परि-णामका न उपादानरूपसे कर्ता है ग्रोर न निमित्तरूपसे कर्ता है। इस विवरण्पर जिज्ञासा हई कि किर ग्रात्मा वास्तवमें किसका कर्ता है इसका समाधान इस गाथामें किया है।

तथ्यप्रकाश — १-पुद्गलस्कन्धोंके ज्ञानावरणादिक परिणमन पुद्गलस्कंधोंमें व्याप्यरूप से होते हैं। २-उन ज्ञानावरणादिक कर्मपरिणामको भ्रात्मा करता नहीं, किन्तु मात्र जानता है। १-वह पुद्गलद्रव्यपरिणामविषयक ज्ञान भ्रात्मामें व्याप्यरूपसे होता है, भ्रतः ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता है।

सिद्धान्त— १-पुद्गलद्वव्योके परिणाम ज्ञानावरलादिक पुद्गालद्रव्योमें ही व्याप्त हैं। २-पुद्गलद्रव्योसे विविक्त होनेसे उनके परिलामका भ्रात्मा कर्ता नहीं है। ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोपन्यासादृशंनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांत-रायसूत्रैः सप्तभिः सह मोहरागद्वेषकोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रत्रचसुद्रांग्ररसन-स्पर्शनसुत्राणि षोडश व्याख्येयानि । श्रनया विशान्यान्यप्युद्यानि ।।१०१।।

बहु० । ज्ञानावरणानि–प्रथमा बहु० । न–अब्यय । करोति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । तानि– द्वितीया बहु० । आत्मा–प्रथमा एक० । यः–प्र० ए० । जानाति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । सः–प्रथमा एक० । भवति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । ज्ञानी–प्रथमा एकवचन ।।१०१।।

**दृष्टि—१- ग्रशुद्धनिश्चयनय** (४७) । प्रतिषेधक शुद्धनय (४६ग्र) ।

प्रयोग—पुद्गलोंके परिएामको पुद्गलोंमें ही जानकर व अपने जानपरिएामको अपने में ही जानकर एकत्विकारक निज जायक स्वरूपका आध्यय लेकर सहज आनन्दका अनुभवन करना ॥१०१॥

ग्रव कहते है कि श्रज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है:—(श्रात्मा) ग्रात्मा (यं) जिस (शुभं श्रग्नुभं) शुभ श्रशुभ (सावं) ग्रप्तने भावको (करोति) करता है (खलु) वास्तवमें (सः) वह (तस्य) उस भावका (कर्ता) कर्ता होता है (तत्। वह भाव (तस्य) उसका (कर्म) कर्म (भवति) होता है (तु स श्रात्मा) श्रीर वही श्रात्मा (तस्य) उस भावरूप कर्मका (वेदकः) भोक्ता होता है।

तात्वर्य- म्रात्मा ग्रपने हो भावका कर्ता होता है व ग्रपने ही भावका भोक्ता होता है।

टीकार्य- इस लोकमें म्रात्मा ग्रनादिकालसे ग्रजानसे पर ग्रोर ग्रात्माक एकत्वके
निश्चयसे तीव मद स्वादरूप पुदूगल कर्मकी दोनों दशाग्रोंसे स्वयं ग्रचलित विज्ञानघनरूप एक
स्वादरूप ग्रात्माके होनेपर भी स्वादको भेटरूप करता हुमा शुभ तथा ग्रजुभ ग्रजानरूप भाव
को ग्रजानी करता है। वह ग्रात्मा उस समय उस भावसे तन्मय होनेसे उस भावके व्यापकताके
कारण उस भावका कर्ता होता है। तथा वह भाव भी उस समय उस ग्रात्माकी तन्मयतासे
उस ग्रात्माका व्याप्य होता है, इसलिय उसका कर्म होता है। वही ग्रात्मा उस समय उस
भावकी तन्मयतासे उस भावका भावक होनेके कारण उसका ग्रनुभव करने वाला होता है।
वह भाव भी उस समय उस ग्रात्माके तन्मयपनेसे ग्रात्माके भावने योग्य होनेक कारण ग्रनुभवने योग्य (भोगने योग्य) होता है। इस प्रकार ग्रजानी भी परभावका कर्ता नही है।
भावार्थ-ग्रजानी भी ग्रपने ग्रजानभावरूप ग्रुआग्रुभभावोंका ही ग्रजान ग्रवस्थामें कर्ता भोक्ता
है, परद्रव्यके भावका कर्ता भोक्ता नही है।

प्रसंगिबवरण् - धनन्तरपूर्व गायामें बताया गया था कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ती है। अब इसी संदर्भसे सम्बन्धित यह तथ्य इस गायामें बताया है कि वास्तवमे अज्ञानी जीव भी मजानी चापि परमायस्य न कर्ता स्यात्--

# जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स सलु कत्ता । तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो श्रणा ॥१०२॥

जिस माव शुमाशुमको, करता उसका है झात्मा कर्ता। उसका कर्म वही है, वह झात्मा मोगता उसको ॥१०२॥

यं भाव शुभमशुभ करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता। तत्तस्य भवित कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥१०२॥

इह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकर्मविषाकदशाध्यां मंदतीव्रस्वादा-भ्यामजलितविज्ञानधनैकस्वादस्याध्यात्मनः स्वादं भिदानः शुभमशुभं वा योय भावमजानरूपमा-त्मा करोति स श्रात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाद् भवति कर्ता स भावोऽपि ख तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद् भवति कर्म। स एव च झात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वात् भव-त्यनुभाव्यः। एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् ॥१०२॥

नामसंस-ज, भाव, मृह, अधृह, अत्त, त, त, ललु, कतार, त, दु, वेदग, अप्य। धातुसंस-कर करणे, हो सत्ताया, वेद वेदने। प्रकृतिसादः - यत्, भाव, गुभ, अधृम, आरमत्, तत्, खलु, कर्तृ, तत्, कर्मत्, तत्, त्र वेदकः। प्रकृतिसाद्य-च्युम गोभार्थं नृदादि, गुभ दोप्ती भ्वादि, विद वेतनाख्यातिनात्रीषु । क्रादि । यदिविदण-चं-दितीया एकवचन। भाव-द्विठ एकः कर्मकारकः। गुभं-द्विठ एक कर्मविदोषणः। करोति-वर्तमान लट् अन्य गुरुप एकः। आरमा-प्रथमा एकः कर्ताकारकः। स-प्रथमा एकः। तस्य-पष्टी एकवचन। स्तु-अव्यय ।कर्ता-प्रथमा एकः। तस्य-पष्टी एकवचन। स्तु-अव्यय ।कर्ता-प्रथमा एकः। तस्य-पष्टी एकः। तु-अव्ययः वेदकः -प्र० एकः। कर्म-प्र० ए०। तस्य-पष्टी एकः। तु-अव्ययः वेदकः -प्र० ए०। आरसा-प्रथमा एकःवचन कर्ताकारकः।।१०२॥

परभावका कर्ता नही होता।

तथ्यप्रकाश — १ - अजानी जीव पर और आत्मामें एकत्वका अध्यास करता है वह भी अञ्चेद्धोपादान जीवका परिएाम है। २ - अज्ञानी पुद्गलकर्मविषाकदशामें गुभ अशुभ विकल्परूपसे स्वादके भेद करता है वह भी अशुद्धोपादान जीवका परिएाम है और यह भी अज्ञानरूप भाव है। २ - अज्ञानीके अज्ञानरूप भाव व्याप्य है सो वह अज्ञानरूप भावका हो कर्ता है और उस हो का भोक्ता है। ४ - अज्ञानी भी परद्रस्यके परिएामनका कर्ता नहीं है।

सिद्धान्त— १- ग्रज्ञानी जीव ग्रपने ग्रज्ञानरूप भावका ही कर्ता है। कर्मादि ग्रन्य द्रव्यके परिणमनका कर्ता नहीं। २- ग्रज्ञानी जीव ग्रपने ग्रज्ञानरूप भावका भोक्ता है, कर्मादि ग्रन्य द्रव्यके परिणामका भोक्ता नहीं।

हिष्ट--१- ग्रजुद्धनिश्चयनय (४७) । २- ग्रजुद्धनिश्चयनय (४७) ।

न च परभावः केनापि कर्तुं पार्येत--

जो जिह्म गुणे दब्बे सो ऋण्याह्मि दु गा संकमिद दब्बे । सो अग्णामसंदातो कह तं परिणामए दब्बे ।। १०३।। जो जिस ब्रव्य व गुणमें, वह नीह परब्रव्यमें पलट सकता। परमें मिलता न हुआ, कैसे पर परिणामा सकता। १०३॥

्यो यस्मिन् गुणे द्रव्ये सोन्यस्मिस्तु न संकामित द्रव्ये । सोन्यदसकांतः कर्ण तत्परिणामयति द्रव्यं ॥१०३॥

इह किल यो यात्रान् कश्चिद्धस्तुविशेषो यस्मिन् यात्रति कस्मिश्चिच्चिदारमन्यविदारमन् नि वा द्रव्ये गुरो च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः स खल्बचलितस्य वस्तुस्थितिसी-म्नो भेत्तुमणक्यत्वात्तस्मन्नेव वर्तते न पुनः द्रव्यांतरं गुर्णान्तरं वा संक्रामेत । द्रव्यांतरं गुणा-

नामसंज्ञ—ज, ज, गुण, दब्ब, त, अण्ण, दु, ण, दब्ब, त, अण्ण, असंकंत, कह, त, दब्ब । **षातुसंज्ञ**— स**म्-**नकम पादविक्षेपे, परि-नम नभ्रीभावे प्रेरणार्थे । **प्रकृतिकाब्द**—यत्, यत्, गुण, द्रव्य, तत्, अन्य, तु, न, द्रव्य, तत्, अन्यदसंज्ञान्त, कर्य, तत्, द्रव्य । **मूलवात्**—कमु पादविक्षेपे भ्वादि । **पदविवरण**—य:-प्रथमा

प्रयोग— निमित्तनेमित्तिक भावके घर्सगमें भी वस्तुस्वातंत्र्य जानकर प्रन्तास्वभावदृष्टि करके निरुपाधिस्वातंत्र्यका ग्रादर करके विशुद्ध विस्प्रकाशमात्र ग्रगनेको ग्रनुभवना ॥१०२॥

ष्ठव कहते है कि परभाव किसीके द्वारा भी नहीं किया जा सकता—[द्यः] जो द्रव्य [द्यस्मित् ] जिस प्रपने [द्रव्ये] द्रव्यस्वभावमें [गुर्गो] तथा प्रपने जिस गुर्गमें वर्तता है [सः] वह [अन्यस्मित् तु] प्रन्य [द्रव्ये] द्रव्यमें तथा गुर्गमें [न संकामित] संकमए नहीं करता याने पलटकर प्रन्यमें नहीं मिल जाता [सः] वह [अन्यसंकान्तः] ग्रन्थमें नहीं मिलता हुमा वस्तुविशेष [तत् द्रव्यं] उस ग्रन्य द्रव्यको [कथं] कैसे [परिस्तामयित] परिणमा सकता है, ग्रयित कभी नहीं परिस्ताम सकता है, ग्रयित कभी नहीं परिस्ताम सकता है, ग्रयित कभी नहीं परिस्ताम सकता ।

तात्पर्य — जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप, गुगुरूप हो ही नही सकता तब ध्रन्य द्रव्यको परिग्रमानेकी चर्ची हो नही उठ सकती।

टीकार्य— इस लोकमें जो कोई वस्तुविशेष प्रपने चेतनस्वरूप तथा प्रचेतनस्वरूप द्रव्यमें तथा प्रपने गुणमें, प्रपने निजरसमें ही धनादिसे वर्तता है, वह वास्तवमें प्रपनी प्रपनित वस्तुरियितकी मर्यादाको भेदनेके लिये धसमर्थ होनेके कारण प्रपने ही द्रव्य गुणमें रहते हैं। द्रव्यांतर तथा गुणांतररूप संक्रमण नहीं करता हुधा वह प्रन्य वस्तुविशेषको कैसे परिख-मन करा सकता प्रधांत कभी नहीं परिणमन करा सकता। इसी कारण परभाव किसीके भी द्वारा नहीं किया जा सकता। सावार्य—बो द्रव्यस्वभाव है, उसे कोई भी नहीं पलट सकता,

न्तरं वाऽसंकामंग्रच कर्यः त्वन्यं वस्तुविशेषं परिस्मामयेत् । श्रंतः परभावः केनापि न कर्तुं पार्येत ॥१०३॥

एकवचन । यस्मिन्-सप्तमी एक० । इथ्ये-सप्तमी एक० । सः-प्रषमा एक० । अन्यस्मिन्-सप्तमी एक० । तु-अय्यय । न-अय्यय । सकामित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । इथ्ये-सप्तमी एक० । सः-प्रथमा एक० । अन्यदसंकान्तः-प्रथमा एक० । कर्य-अय्यय । तत्-प्र० ए० । इथ्यम्-प्रथमा एकवचन ।।१०३।।

यह वस्तुको मर्यादा है।

प्रसंगिबवरण् — प्रनन्तरपूर्वं गाषामें बताया गया था कि प्रज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं होता। सो प्रव इसी विषयको इस गाषामें युक्तिपूर्वक पृष्ट किया गया है।

सध्यप्रकाश-(१) प्रत्येक पदार्थ ग्रपने-ग्रपने द्रव्य व गुणमें ही वर्तते हैं। (२) प्रत्येक पदार्थकी स्वरूपसीमा भेदी नहीं जा सकती। (३) कोई भी पदार्थ किसी धन्य द्रव्यरूप व धन्य गुणरूप नहीं हो सकता। (४) जब कोई पदार्थ किसी धन्य द्रव्यरूप व धन्य गुणरूप हो ही नहीं सकता। कोई भी पदार्थ किसी धन्यको परिएामा हो क्या सकेगा?

सिद्धान्त—(१) कोई भी पदार्थं समस्त धन्य पदार्थंके द्रव्य, चेत्र, काल, भावरूप नहीं हो सकता। (२) कोई भी पदार्थं ग्रपने ध्वरूपमय ही सदा रहेगा।

हष्टि— १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६)। २- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६)। पिकनय (२६)।

प्रयोग—मैं किसी धन्यके द्रव्यगुरारूप नहीं हो सकता, धन्य कोई भी मेरे द्रव्यगुण-रूप नहीं हो सकता, फिर मेरा किसी धन्यसे सम्बन्ध ही क्या है ? ऐसे परसे अत्यन्त विविक्त निज धारमतत्त्वको निरखते रहना चाहिये।। १०३॥

प्रथन—िकस कारण धात्मा निश्चयतः पुद्गलकर्मौका धकर्ता है ? उत्तर—[आत्मा] धात्मा [वृद्गलमये कर्मिण] पुद्गलमय कर्ममें [ब्रष्यगुरुषस्य ख] द्रव्यका तथा गुरुका कुछ भी [न करोति] नही करता [तिस्मन्] उसमें याने पुद्गलमय कर्ममें [तदुभयं] उत्त दोनों को [अकुर्वन्] नही करता हुमा [तस्य] उसका [स कर्ता] वह कर्ता [कथं] कैसे हो सकता है ?

टीकार्थ--जैसे मृत्तिकामय कलशनामक कमें जहाँ कि मृत्तिकाद्रव्य धौर मृत्तिकागुरा धपने निजरसके द्वारा ही वर्तमान है, उसमें कुम्हार धपने द्रव्यस्वरूपको तथा धपने ग्रुपाको नहीं मिला पाता, क्योंकि किसी द्रव्यका धन्य द्रव्यमुग्राख्य परिवर्तनका निषेध वस्तुस्थितिसे ही श्रतः स्थितः सत्वात्मा पुद्गलकर्भणामकर्ता-

दव्वगुण्स्स य त्रादा ण कुण्दि पुग्गलमयिद्य कम्मिद्य । तं उभयमकुव्वंतो तिह्य कहं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥

पुद्गलमय कर्मोमें, आत्मा नहि द्रव्य गुरा कभी करता।

उनको करता न हुआ. कर्ता हो कर्मका कैसे ? द्वव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि । तदुभयमकुर्वस्तस्मिन्कयं तस्य स कर्ता ॥ १०४ ॥

यथा खलु मृष्पये कलशे कर्मणि मृद्दृब्धमृदृगुँग्योः स्वरस्त एव वर्तमाने द्रव्यगुर्गातर-संक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुर्गा वा नाधत्ते स कलशकारः द्रव्यातरसंक्रम-मंतरेग्रान्यस्य वस्तुनः परिग्रामियतुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तिस्मन्ननादधानो न तत्त्वस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुद्गलमये ज्ञानावरणादो कर्मणि पुद्गलद्वव्यपुद्गलगुग्योः स्वरस्त एव

नामसंज्ञ – दब्यगुण, य, अत्त, ण, पुग्गलमय, कम्म, त, उभय, अकुब्बत, त, कह, त, त, कलार। धातुसंज्ञ – पूर पालनपूरणयोः, गल लवण, कृण करणे, कुब्ब करणे। प्रातिपविक – दब्यगुण, च, आत्मत्, न, पुद्गलमय, कर्मच, तत्, उभय, अकुर्वत्, तत्, कथ, तत्, कर्तुं। सूलधातु – पूरी आप्यायने, गल स्रवणे,

त. पुर्नालमय, कनत, तत्, जनव, अन्युक्त, तत्, क्य, तत्, कृष्ट मूल्वयु प्राचीयान, तल क्या, है । अन्य द्रव्यक्ष्प हुए बिना अन्य वस्तुका परिएामन कराय जानेकी असमर्थतांस उन द्रव्योको तथा गुराोंको अन्यमे नही धारता हुआ परमार्थसे उस मृतिकामय कलशनामक कर्मका निश्चय से कुम्भकार कर्ता नही अतिभासित होता । उसी प्रकार पुर्नालमय जानावरएगादि कर्म जो कि पुर्नालद्रव्य और पुर्नालके गुराोंमें अपने रससे ही वर्तमान है, उनमे आत्मा अपने द्रव्यस्वभाव को और अपने गुराको निश्चयसे नही धारण कर सकता । क्योंकि अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यका तथा अन्य द्रव्यका अन्य प्रवाम के असमर्थता होनेस उन द्रव्य और गुण दोनोंको उस अन्यमे नही रखता हुमा आत्मा उस अन्य पुद्रगलद्रव्यका केसे कर्ता हो गकता है, कभी नहीं हो सकता । इस कारएग यह निश्चय हुमा कि आत्मा पुर्गलकमाँका प्रकर्ता है ।

प्रसंगविवरणः—अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि कोई भी द्रव्य किसी भी पर के परिणमनको नहीं कर सकता । सो अब इस कथनसे अपना प्रायोजनिक निश्चय बताया है इस गाथामें कि इस कारण यह ठीक रहा कि आत्मा पुरुषककर्मोंका अकर्ता है ।

तथ्यप्रकाश-(१) निमित्तभूत वस्तु उपादानमें ध्रपना द्रव्य, गुरा, क्रिया, प्रभाव कुछ भी नही डालता। (२) प्रभावका धर्ष है—भाव याने होना, प्र याने प्रकृष्टरूपसं होना हो सो यह भाव प्रभाव उपादानका परिरामन है। (३) निमित्तभूत वस्तुके सान्निध्यमें उपादान प्रप्रमेनेमें प्रभाव उरपन्न कर लेता। (४) चूंकि यह प्रभाव निमित्तभूत वस्तुके सान्निध्य बिना वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमात्मगुरा वात्मा न खल्वाधत्ते । द्रव्या-तरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमशक्यस्वात्तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कयं नु तत्त्व-तस्तस्य कर्ता प्रतिभायात् । ततः स्थितः खल्वात्मा पुदगलकर्मगुगामकर्ता ।।१०४।।

डुक्टम् करणे । पदिववरण-द्रव्यगुणस्य-पष्ठी एकवचन । च-अव्यय । आत्मा-प्रथमा एक० । न-अव्यय । करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । पुदुगलमये-सप्तमी एक० । कर्मणि-सप्तमी एक० । तत् -द्विनीया एक० । उभय-द्वि० एक० । अकुर्वन्-प्रथमा एक० कुटन्त । तस्मिन्-सप्तमी एक० । कथ-अव्यय । तस्य-पष्ठी एक० । स-प्रथमा एक०। कर्ता-प्रथमा एकवचन ॥१०४॥

नहीं होता, इस कारए। यह प्रभाव नैमित्तिक है। (५) निश्चयतः जो अन्यमे अपना द्रव्य, पुरा, क्रिया कुछ नही डाल सकता वह अन्यका कर्ता कैसे कहा जा सकता है? (६) प्रात्मा अपना गुरा व किया कुछ भी पुद्गलकर्ममें नहीं डाल पाता, इस काररा निश्चयतः आत्मा पुरालकर्मोंका अकर्ता है।

सिद्धाम्त—(१) निमित्तभून वरतुका द्रव्य, हेत्र, काल, भाव कुछ भी उपादानमें नहीं पहुंचता। (२) निश्चयतः किसी भी पर्यायका, उस पर्यायका स्रोतभूत वस्तु स्वयं होता है।

दृष्टि— १- परहव्याविग्राहक द्रव्याधिकनय (२६)। २- गुद्धनिश्चयनय (४६), प्रगुद्धनिश्चयनय (४७)।

प्रयोग — परके द्रव्य गुरा आदिसे रहित सहजसिद्ध चित्प्रकाणमय अन्तरतत्त्वमें दृष्टि रखकर अपनेकी निर्विकल्प अनुभवनेका पीट्य करना चाहिये ।। १०४ ।।

ग्रव कहते है कि इसके सिवाय जो अन्य निमित्तनैमित्तकादि आव है उनको देख कुछ अन्य प्रकारसे कहना वह उपचार है—[जीवे] जीवके [हेतुभूते] निमित्तकप होनेपर होने वाल [बंधस्य तु] कर्मवन्थके [परिग्णामं] परिग्णामको [इष्ट्वा] देखकर [जीवेन] जीवके द्वारा [कर्म इती] कर्म किया गया यह [उपचारेग्ण] उपचारमात्रस [भण्यते] कहा जाता है।

तारवर्ध—जीवके रागद्वेपविभावका निमित्त पाकर पौद्गालिक कर्ममें कर्मत्व परिणमन होता है, उम विषयमें ग्रज्ञानी जीव कहता है कि जीवने कर्म किये हैं सो ऐसा कर्तापनकी बात कहता उपचारमात्र है ।

टीकार्थ—इस लोकमें ब्रात्मा निश्चयतः स्वभावसे पुद्गलकर्मका। निमित्तभूत नही है, तो भी ग्रनादि ग्रज्ञानसे उसका निमित्तस्य हुग्रा जो ग्रज्ञान भाव, उस रूपसे परिणमन करने से पुद्गलकर्मका निमित्तरूप होनेपर पीद्गलिककर्मके उत्पन्न होनेसे पुद्गलकर्मको ब्रात्माने किया, ऐसा विकल्प होता है, वह विकल्प निर्विकल्प विज्ञानघनस्वभावसे अष्ट ग्रौर विकल्पोमें तत्पर ग्रज्ञानियोके होता है। वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नही है।

प्रतोन्यस्तुपचारः —

जीविह्य हेदुभूदे बंधस्स दु पिस्सिद्ण परिणामं । जीवेण कदं कम्मं भण्णादि उवयारमत्तेण ॥१०५॥ जीबहेतु होनेपर, विधिके बन्यपरिलामको सब कर ।

जीव कर्म करता है, ऐसा उपचारमात्र कहा ॥१०४॥

जीवे हेतुभूते बंधस्य तु दृष्ट्वा परिणाम । जीवेन कृतं कर्मे भण्यते उपवारमात्रेण ॥ १०४ ॥ इह खलु पौद्गालिककर्मणः स्वभावादिनिमित्तभूतेष्यात्मस्यनादेरज्ञानात्तिष्रमित्तभूतेनाक्षानभावेन परिण्यमनाश्चिमित्तीभूते सति संपद्ममानत्वाल् पौद्गणिकं कर्मात्मना कृतमिति निर्वि-

नामसंत्र —जीव, हेटुभूर, बंध, दु, परिणाम, जीव, कद, कम्म, उवयारमत्त । **धानुमंत्र** —पास दर्शने, भण कथो । **प्रकृतिशक्य** —थीन, हेतुभूत, बन्ध, दु, परिणाम, जीव, कृत, कमंत्र, उपचारमात्र । **मृत्यावात्** जीव प्राणधारणे, बन्ध बन्धने, दृशिर् भ्रेसणे, दृक्षभ, करणे, भण शब्दार्थं, उपन्यर गत्यम् भक्षणेषि भ्वादि, बन्द सबये बुरादि । **पद्मिबन्दण-** जीवे-सप्तमी एकवचन । हेतुभूते-स० ए० । बनस्य-चर्ष्टी एक० । तु-अध्यय । दृष्ट्या-असमास्तिकी किया । परिणाम-द्वि० एक० । जीवेत-सृतीया एकवचन कमंबाच्ये कर्ता।

प्रसंशिववरण् — प्रनंतरपूर्व गायामें बताया गया या कि यह निश्चित हुझा कि झात्मा पुद्गलकर्मोका धकर्ता है। झब इस गायामें बताया कि इससे विपरीत कहना याने जीवने कमें किया यह कहना उपचारमात्र है।

तथ्यप्रकाश—(१) पौदानिक कार्याखांणामें कमैंत्व होनेका निमित्तभूत शबुढोपा-दान झात्मा है। (२) झात्मा कमैत्वका निमित्तभूत स्वभावसे नहीं है। (३) झजानभावसे परिणम रहा ही झात्मा कमैत्वका निमित्तभूत है। (४) कमैत्वका निमित्तभूत होनेसे बीवको कमैका कर्ता कहा जाता है वह उपचारसे कहा जाता है। (४) विज्ञानसन्भष्ट विकल्पक बहिरात्माबोंके ही परकर्तुत्वका विकल्प होता है। (६) निमित्तर्निमित्तिक भावके कारण निमित्तको नैमित्तिककार्यका कर्ता कहना उपचारसे ही है, उपचार ही है, परमार्थ नहीं है।

सिद्धान्त—(१) निमित्तत्व बतानेके प्रयोजनवश निमित्तमें कर्तृत्वका धारीप किया जाता है। (२) वास्तविक विधि तो उसी द्रव्यका सब कुछ उसी द्रव्यमें बतानेकी होती है।

हिंह — १ - परकतृ त्व असद्भूतव्यवहार (१२६)। २ - असप्ट परमणुद्धनिश्चयनय, शक्तिबोधक परमणुद्धनिश्चयनय, शुद्धनिश्चयनय, सभेद शुद्धनिश्चयनय, अञ्चद्धनिश्चयनय, सभेद प्रशुद्धनिश्चयनय, विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनय, शुद्धनय (४४, ४५, ४६, ४६ ४, ४७, ४७, ४७, ४६)।

। प्रयोग-एकका दूसरेके साथ सम्बन्ध नहीं, प्रभाव नहीं, सब अपने-अपने स्वरूपा-

कल्पविज्ञानमनभ्रष्टानां विकल्परायरागां परेवामस्ति विकल्पः । सं तूपचार एवं न तु पर-मार्थः ।।१०४।।

कर्म-प्रथमा एक० कर्मवाच्ये कर्मकारक । भण्यते-वर्तमान सट् अन्य पुरुष एक० कर्मवाच्ये किया । उप-चारमात्रेण-तृतीया एकवचन ।।१०४।।

स्तित्वमें है, ऐसा निरखकर अपने ही स्वरूपमें रमगुका पौरुष करना ॥ १०४ ॥

वह उपवार कैसे है सो दृष्टांत द्वारा कहते हैं—[योधैः] योद्वाघोंके द्वारा [युद्धें कृते] युद्धं किये जानेपर [लोकः] लोक [इति जल्पते] ऐसा कहते हैं कि [राजा कृतं] राजाने युद्ध किया सो यह [व्यवहारेएा] व्यवहारसे कहना है [लावा] उसी प्रकार [ज्ञानाव-रएगांवि] ज्ञानावरएगांवि कमें [जीवेन कृतं] जीवके द्वारा किया गया, ऐसा कहना व्यवहारसे है।

टीकार्थ — जैसे युद्ध परिणामसे स्वयं परिणामन करने वाले योद्धाघों द्वारा किए गए युद्ध के होनेपर युद्ध परिणामसे स्वयं नहीं परिणत हुए राजाको लोक कहते हैं कि युद्ध राजाने किया । यह कथन उपचार है, परमार्थ नहीं है । उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मपरिणामसे स्वयं परिणामन करने वाले पुद्दगलद्रव्यके द्वारा किए गए ज्ञानावरणादि कर्मके होनेपर ज्ञानावरणादि कर्म परिणामसे स्वयं नहीं परिणामन करने वाले धारमाके सम्बन्धमें कहते हैं कि यह ज्ञानावरणादि कर्म धारमाके द्वारा किया गया, यह कथन उपचार है, परमार्थ नहीं है । भाषार्थ — जैसे योद्धा युद्ध करे; वहाँ पर संबंधवश राजाने युद्ध किया, यह उपचारसे कहा जाता है, वहाँ निमित्तसम्बन्धवश पुद्दगलकर्मको जीवने किया, ऐसा उपचारसे कहा जाता है ।

प्रसंगविवरण--- प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जीवके द्वारा कर्म किया गया यह कथन उपचारमात्र है। ग्रव इस गाथामें इसी विषयको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट किया है।

तथ्यप्रकाश— (१) युद्ध तो योद्धा ही कर रहे हैं, किन्तु जो युद्ध नहीं कर रहा ऐसे रामके प्रति उपचार किया जाता है कि राजाने युद्ध किया। (२) ज्ञानावरएगादिकमंपरिएगाम से तो स्वयं पुद्गलद्दव्य ही परिएग्प रहा है, किन्तु जो कमंपरिएग्पसे नहीं परिएग्प रहा, ऐसे जीवके प्रति उपचार किया जाता है कि जीवने ज्ञानावरएगादि कमें किये। (३) यह उपचार इस कारण परमार्थ नहीं कि एक द्रव्यको बात दूसरे द्रव्यमें लगाई गई। (४) यह उपचार निमत्तनीमित्तिक भावकी याद दिलाकर निमित्तभूत विकल्प व ब्यापार तथा नैमित्तिक कमें बन्धन दोनोंसे हटनेकी शिक्षा दिला सकता है। (४) कमेंने जीवविकार किये यह उपचार भी निमित्तनीमित्तिक भावकी याद दिलाकर निमित्तभूत कमें व नैमित्तिक विभावसे हटनेकी

कथं इति चेत्---

#### जोपेहिं क्दे जुदे राएगा कदंति जंपदे लोगो । तह वबहारेगा कदं गागावरगादि जीवेगा ॥१०६॥ भोडावि युड करते, करता त्रुप युड यह कहे जनता । व्यवहारसे किये त्याँ, जानावरगादि क्रात्माने ॥१०६॥

योधः कृते युद्धं राज्ञा कृतिमिति जल्पते लोकः । तथा व्यवहारेण कृत ज्ञानावरणादि जीवेन ॥१०६॥

यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानैः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणममा-नस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपवारो न तु परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकमंपरिणामेन स्वयं परिग्राममानेन पुद्गलद्रव्येगा कृते ज्ञानावरणादिकमंणि ज्ञानावरणादिकमंपरिणामेन स्वयम-परिग्राममानस्यात्मनः किलात्मना कृतं ज्ञानावरणादिकमंत्युपवारो न परमार्थः ।।१०२।।

माससंज्ञ — जोष, कद, जुढ, राय, कद, इति, लोग, तह, ववहार, कद, णाणावरणादि जीव।

धातुसंज्ञ — जुज्क संप्रहारे, जप व्यक्ताया वाचि । प्रकृतिकाक्य — योध, कृत, युढ, राजन्, कृत, इति, लोक,
तथा, य्यवहार, कृत, जानावरणादि, जीव। मुल्याल्य— युध सप्रहारे दिवादि, राज् दीरतो भ्वादि, जस्य
कत्तायां वाचि मानसे च भ्वादि, लोक् दर्शने भ्वादि, लोक् भाषायाँ चुरादि। यदिववरण— योधं— नृतीया
बहुः। कृते—सप्तमी एकवचन कृदना। युढे—सप्तमी एक०। राजा—तु० ए०। कृत-प्रथमा एक० कृदना ।
इति—अथ्यय। जस्पते-वर्तमान लद अय्य पुरुष एकवचन क्रिया। लोक - प्रथमा एक०। तथा-अथ्यय।
व्यवहारेण-तु० ए०। कृत-प्रथमा एक०। ज्ञानावरणादि-प्रथमा एक०। जीवन-नृतीया एकवचन।।१०६।

शिक्षा दिला सकता है।

सिद्धास्त—(१) कार्यमें जो निमित्त हो उसे कार्यका कर्ता वहना उपचार है। दृष्टि—१– परकर्तृत्व ग्रमुपचरित असद्भुतस्यवहार (१२६)।

प्रयोग—जीवने ज्ञान।वरणादि कमें किये, इस उपचारकथनमे यह तथ्य निहार करके कि जीवके विकल्प व व्यापारका निमित्त पाकर यह सब कमेंबोम बन गया सो म्रव निर्वि-ल्प निष्क्रिय ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि करना ताकि ग्रपनेको परमविश्राम मिले ग्रीर निकटकालमें सदाके लिये कमेंमुक्त होकर संसार-संकटसे छुटकारा मिले ॥१०६॥

श्रव ऐसा निश्चय हुशा कि — [आत्मा] ग्रात्मा [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यकी [उत्पा-दयित] उत्पन्न करता है [च] ग्रोर [करोति] करता है [बध्नाति] बांधता है [परिग्णाम-यित] परिग्णमता है [च] तथा [गृङ्खाति] ग्रहण करता है ऐसा [ब्यवहारनयस्य] ब्यव-हारनयका [बक्तव्यं] वचन है।

ताल्पर्य-मात्मा अपने भावको ही करता है, फिर निमित्तनैमित्तिक भाव दिखनेसे

मत एतत्स्थतं---

# उपादेदि करेदि य बंधदि परिग्णामएदि गिण्हदि य। ञ्चादा पुरगलद्व्वं ववहारगायस्य वत्तव्वं ॥१०७॥

व्यवहारसे बताया, ज्ञानावरणादि कर्मको ग्रात्मा ।

गहे करे **धर बांधे, उपजाने वा परिगामाने ॥१०७॥** उत्पादयति करोति च बम्नाति परिणामयति गृह्मानि च । आत्मा पुद्गलद्वव्य व्यवहारनयस्य वक्तव्य । भ्रयं खल्वात्मा न गृह्णाति न परिणामयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति व्याप्य-व्यापकभावाभावात् प्राप्यं विकार्यं निर्वत्यं च पुदुगलद्रव्यात्मकं कर्म । यत्त व्याप्यव्यापकभावा-

नामसंज्ञ - य, य, अत्त, पुगालदञ्द, ववहारणय, वत्तव्व । धातसंज्ञ - उत-पद गतौ, कर करणे, बध बधने. परि-नम नम्रीभावे प्रेरणा. गिण्ह ग्रहणे। प्रकृतिकाक्द—च. च आत्मन्, पुर्गलद्रव्य, व्यवहारनय, वक्तव्य । मुलधातु - उत्-पद गतौ दिवादि चुरादि, डकुत्र करणे, बन्ध बन्धने, परि-णम प्रह्लत्वे, ग्रह उपा-लोग कहने लगते हैं कि जीवने पूद्गलकर्मको ग्रहण किया, परिणमाया, उत्पन्न किया, बाँधा म्रादि, सो यह उपचारमात्र ही है।

टीकार्थ-यह ग्रात्मा निश्चयसे व्याप्य-व्यापकभावके ग्रभावसे प्राप्य विकायं ग्रीर निर्वर्त्य पुरुगलद्रव्यात्मक कर्मको न ग्रह्ण करता, न परिण्माता है, न उपजाता है, न करता है और न बांधता है। व्याप्य-व्यापक भावके अभाव होनेपर भी प्राप्य, विकार्य और निर्वत्यं ऐमे तीन प्रकारके पुद्रगलद्रव्यात्मक कर्मको यह श्रात्मा ग्रहण करता है, उपजाता है, करता है भीर बांधता है। ऐसा जो विकल्प होता है, वह प्रकट उपचार है। भावार्थ-व्याप्य-व्यापक भावके बिना जीवको कर्मका कर्ता कहना वह उपचार है।

प्रसंगविषररा-प्रनन्तरपूर्व गाथामें उदाहररापूर्वक यह वताया गया था कि जीवके द्वारा कम किया गया यह कथन उपचारसे किस प्रकार है ? ग्रव इस गाथामे उस विवरणके निष्कर्षमें ग्रागमवर्गित सिद्धान्त स्थापित किया गया है।

तथ्यप्रकाश-(१) ग्रात्मा पूद्गलद्रव्यको करता है यह व्यवहारनयका वचन है। (२) यहाँ करता है यह सामान्य बचन है जिसका विश्लेषण करनेपर कि क्या-क्या कैसे-कैसे करता है, चार कियायें माती हैं। (३) उत्पादयित मर्थात् जीव कर्मको प्रकृतिरूपसे उत्पन्न करता है। (४) बध्नाति म्रर्थात् जीव कर्ममें स्थितिबन्ध करता है। (४) परिएामयति म्रर्थात् जीव कर्मको अनुभागरूपमें परिएामाता है। (६) गृह्णाति अर्थात् जीव सर्वात्मप्रदेशोसे कर्म-प्रदेशोंको याने कर्मपरमारगुवोंको ग्रहण करता है। (७) उपादानदृष्टिसे निरखनेपर यह सब कथन उपचार वाला व्यवहार बनता है। (व) घटनादृष्टिसे, निमित्तनैमितिकदृष्टिसे निरखने भावेपि प्राप्यं विकार्यं निवंदर्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्मे गृह्णाति परिस्तामयस्युत्पादयति करोति बस्ताति चात्मेति विकल्पः स किलोपचारः ॥ १०७ ॥

दाने । पदिविवरण-जरपादयति करोति, बध्माति, परिणामयति-वर्तमान सट् अस्य पुरुष एकवचन । आस्मा-प्रथमा एकवचन । पुरुगलद्रस्यं-द्वितीया एकः । स्यवहारनयस्य-पथ्ठी एकः । वक्तस्यं-प्रथमा एक-वचन कुदान ।

पर ग्रागमका यह सिद्धान्त वाला व्यवहार बनता है "प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विषयः ।"

सिद्धान्त—(१) निमित्तत्व होनेसे म्रात्मा पुद्गलद्रव्यको करता है यह उपचार किया जाता है। (२) म्रात्माके योग उपयोगका निमित्त पाकर पुद्गलकार्माखवर्गेखार्थे कर्मरूप परि-एमती है।

हि - १- परकर्तुंत्व श्रमुपचरित श्रसद्भूतव्यवहार (१२६)। २- उपाधिसापेक्ष

ग्रजुद्ध द्रव्या<del>थिकनय (२४)</del> ।

प्रयोग-वीतरागस्वसंवेदनज्ञानवलसे प्रविकार ज्ञानस्वभावका प्रमुभव करके प्रपतेको

निर्भर रहने देनेका पौदव करना ॥ १०७ ॥

यहां प्रश्न होता है कि यह उपचार किस तरहसे है, उसका उत्तर दृष्टांत द्वारा देते हैं—[यथा] जैसे [राजा] राजा [बोषगुरगोस्पायकः] प्रजाके दोष भीर गुरगोंका उत्पन्न करने वाला है [इति] ऐसा [व्यवहाराव] व्यवहारसे [मालपितः] कहा है [तथा] उसी प्रकार [जीवः] जीव [व्यवगुरस्वायकः] पुद्गल द्रव्यमें द्रव्य गुरगका उत्पादक है, ऐसा [व्यवहारात्] व्यवहारसे [मिरिशतः] कहा गया है।

टीकार्थ — जैसे प्रजाके व्याप्यव्यापक भावसे स्वभावसे ही उत्पन्न जो गुए। श्रीर दोष उनमें राजाके व्याप्यव्यापकभावका सभाव है तो भी लोक कहते है कि गुए। दोषका उपजाने वाला राजा है, ऐसा उपचार (व्यवहार) है, उसी प्रकार पुद्गलद्रव्यके व्याप्य-व्यापक भावसे ही उत्पन्न गुए। दोषोमें जीवके व्याप्यव्यापकभावका सभाव है तो भी उन गुण दोषोका उपजाने वाला जीव है, ऐसा उपचार है। भावार्थ — जैसे लोकमें कहते हैं कि जैसा राजा हो, वैसी ही प्रजा होती है, ऐसा कहकर गुण, दोषका कर्ता राजाको कहा जाता है, उसी प्रकार जैसा जीवका विभाव हो उसके समुसार कर्मबंध होता है ऐसा जानकर पुद्गल द्रव्यके गुण दोषका कर्ता जीवको कहते हैं। जब परमार्थहिं विचारों तो यह उपचार है।

प्रसंगविवरण — प्रनन्तरपूर्व गाथामें कहा गया था कि जीव कर्मको करता है, बौधता है झादि कथन व्यवहारनयका बचन है। झब इसी कथनको इस गाथामें उदाहरणपूर्वक प्रसिद्ध किया गया है।

तथ्यप्रकाश--- १-जिस पुरुषमें गुण व दोष उत्पन्न होते हैं उस पुरुषमें ही वे गुए। व

कथमिति चेत्--

जह राया वनहारा दोसगुरुपपदगोत्ति आलिवदो । तह जीवो वनहारा दञ्जगुरुपपदगो असिदो ।।१०८॥ क्यों व्यवहार बताया प्राप्त वेथ गुरु करा ।।१०८॥

स्थाँ व्यवहार कि झास्मा, पुबुगलके द्रव्य गुरा करता ॥१००॥ यथा राजा व्यवहाराहोषगुणोत्पादक इत्यालपितः । तथा जीवो व्यवहाराद द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ।

यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुरादोवेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको राजेत्युपचारः । तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोवेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेषि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः । जीवः करोति यदि पुद्गलकमं नैव, कस्तिह् तत्कुरुत इत्यिमणंक्यैव । एतिह तीव्रययमोहिनवहंणाय, संकीत्यैते श्रृरणुत पुद्गलकमं कर्नुं ॥६३॥॥ १०८॥

नाससंस — जह, राय, ववहार, दोसपुराप्पादग, इत्ति, आलविद, तह, जीव, ववहार, दव्वगुराप्पादग, भणिव । धातुसंस — आ-तव व्यक्तायां वाचि, भण रूपने । प्रकृतिशस्य — यथा, राजन्, व्यवहार, दोपगुणोत्पादक, इति, आलपित, तथा, जीव, व्यवहार, दव्यपुणोत्पादक, भणित । भूत्तवाद्यान् — राजृ दीग्तो, विअव हुत्र हरणे, दुव वैकृत्ये दिवादि, आ-लप व्यक्तायां वाचि भवादि, भण शब्दायं । यदिवदरण — यथा—
अव्यय । राजा—प्रथमा एक०। व्यवहारात्—पंचमी एकवचन । दोषगुणोत्पादक:—प्रथमा एक०। इति—
अव्यय । आलपित —प्रथमा एक० कृदंत कर्मवाच्ये क्रिया । तथा—अव्यय । जीव —प्रथमा एकवचन । व्यवहारात्—पचमी एक०। द्रव्यगुणोत्पादक.—प्रथमा एक० । भणिन:—प्रथमा एकवचन कर्मवाच्ये क्रिया ।।१०६॥

दोष व्याप्य हैं। २ — राजाकी नीतिक झनुसार प्रजालोक भी अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं, इस रीतिको निरखकर यह उपचार किया जाता है कि राजा लोगोंके गुए। दोषका उत्पादक है। ३ — जिन पुद्गलद्रव्योभें शुभकमंत्व धशुभकमंत्व उत्पन्न होते हैं वे कमंत्व उन पुद्गलद्रव्योभे हो व्याप्य है। ४ — जीवके शुभ झशुभभावके धनुसार पुद्गलकार्माएड व्याप्य भी अपनेमें शुभ झशुभ कमंत्व बना लेते हैं सो इस निमित्तनैमित्तिकभावको निरखकर यह उपचार किया जाता है कि जीव पुद्गलकममौका उत्पादक है।

सिद्धास्त---१- जीव पुद्गलद्वव्यमें शुभाशुभकर्मत्व उत्पन्न करता है यह व्यवहारसे कहा गया है। २- जीवके शुभाशुभपरियामका निमित्त पाकर पौद्गलिक कामीएवर्गए।वोंमें पुण्यपाप प्रकृतित्वपरियामन होता है।

हिष्ट-१- परकर्तुं व अनुपंचरित असद्भूतव्यवहार (१२६) । २- उपाधिसापेक्ष असुद्धस्रव्याधिकनय (२४) ।

सामराण्यव्या खलु चउरो अराणांति वंधकतारो ।
मिन्छतं अविरमणं कसायजोगा य वोद्धव्या ॥१०६॥
तेसिं पुणोवि य इमो भिणदो भेदो दु तेरसवियणो ।
मिन्छादिद्दीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥
एदे अचेदणा खलु पुरगलकम्मुद्यसंभवा जझा ।
ते जदि करंति कम्मं ण्वि तेसिं वेदगो आदा ॥१११॥
गुणासण्णिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति कम्माणि ॥११२॥
तह्या जीवोऽकता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥११२॥

सामान्यतया प्रत्ययं, चार कहे गये बन्धके कर्ता।
मिथ्यात्व तथा ग्रविरति, कषाय ग्रक्त योगको जानो ॥१०६॥
उनके फिर मेद कहे, जीव गुरास्थानरूप हैं तेरह।
मिथ्यादृष्टी आदिक, केवलतानी सयोगी तक ॥११०॥
पुद्गलकमं उदयसे, उत्पन्न हुए ग्रतः अचेतन ये।
वे यदि कर्म करें तो, उनका वेदक नहीं आत्मा ॥१११॥
चूं कि गुरास्थानक ये, आस्रव करते हैं कर्मको इससे।
जीव अकर्ता निश्चित, ये आस्रव कर्मको करते॥११२॥

नामसंत सामण्यपच्चय, खलु, चउ, बघकत्तार, मिच्छत, अविरमण, कसायजोग, य, बोद्धव्य, त, पुणो, वि, य, इम, मणिद, मेद, दु, तेरसवियप्प, मिच्छारिट्टी आदि, जाव, मजोगि, चरमत, एत. अचेदण,

प्रयोग — अपने शुभाशुभविकारोके निमित्तसे यह पुण्पपापमय संसारविडम्बना बन रही है, अतः संसारविडम्बनासे निवृत्त होनेके लियं अविकार ज्ञानस्वभावको उपासनाका परम-पौरुप करना ॥१०८॥

ध्रव जिज्ञासा होती है कि पुद्गल कर्मका कर्तायदि जीव नहीं है तो कौन है, इस का काव्य कहते हैं—जीवः इत्यादि । ग्रर्थ—यदि पुद्गल कर्मको जीव नही करता तो उस पुद्गलकर्मको कौन करता है ? ऐसी ध्राणका करके ध्रव तीव्र वेग वाले मोहका याने कर्नु कर्मेत्वविषयक ध्रज्ञानका नाण करनेको पुद्गलकर्मका कर्ता बताया जा रहा है, सो हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषो तुम मुनो।

भ्रब पुद् गलकर्मका कर्ता कौन है सो सुनिये—[चत्वारः] चार [सामान्यप्रत्ययाः] सा-

सामान्यप्रस्थयाः सत्तु व्यत्वारो भव्यते बंबकर्तारः । मिध्यात्वमित्रमणं कृषाययोगौ च बोढस्थाः ॥१०६॥ तेवां पुनरिष चार्यं मणितो भेदस्तु त्रयोदशविकत्यः । मिध्यादृष्टवादियांवरसयोगानरवरमातिष् ॥११०॥ एते अवेतनाः सतु पुद्रगलकर्मोदयसंभवा यस्मात् । ते यदि कुर्वति कर्म नापि तेषां वेदक आस्मा ॥१११॥ ग्रुणसंक्रितास्तु एते कर्म कुर्वति कर्माण ॥१११॥ ग्रुणसंक्रितास्तु एते कर्म कुर्वति प्रत्यया यस्मात् । तस्माञ्जीवोऽकर्ता ग्रुणास्त्र कुर्वति कर्माण ॥११२॥ पुद्रगलकर्मेणः कित्त पुद्रगलकर्मेणः कित्त पुद्रगलद्वयमेंबकं कर्तु, तद्वियेषाः मिध्यात्वाविरतिकवाययोगा

बन्धस्य सामान्यहेतुतया चत्नारः कर्तारः, त एव विकल्प्यमाना मिथ्याहृष्ट्यादिसयोगकेवल्यंता-स्त्रयोदश कर्तारः। प्रथेते पुद्गलकर्मविपाकविकल्पत्वाद्वयंतमचेतनाः संतस्त्रयोदश कर्तारः

खलु, पुगालकम्मुदयसंभव, ज, त, जिंद, कम्म, ण, वि, त, वेदग, अल, गुणसण्पिद, दु, एत, कम्म, पच्चय, ज, त, जीव, अकत्तार, गुण, य, कम्म। धातुसंज्ञ—भण कथने, बुज्कः अवगमनं, कर करणे, कुञ्च करणे, फुट्टव करणे। फ्रष्टातिकास्य—सामान्यप्रयय, खलु, चतुर, बन्धकतृं, मिप्यात्व, अविरमण, कथाययोग, तत्त, पुनर्, अपि, च, इदम्, भेद, तु, ज्योदशिककल्प, मिष्यात्वर्याद, यावत, सयोगन्, चरमान्त, एतत्, अचेत्त, तन्त, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्यान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्यस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्यस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्यस्थान, स्वर्यस्थान, स्वर्वस्थान, स्वर्यस्थान, स्वर्यस्थान,

मान्य प्रत्यय [सस्तु] वास्तवमें [बंधकर्तारः] बंधके कर्ता [मण्यन्ते] कहे गये हैं वे [मध्यात्वं] मध्यात्व [म्राव्यन्ते [स्विरम्णां] अवरमण [स्व] धोर [क्षाययोगों] कथाय योग [बोद्धव्याः] जानने चाहिये [स्व पुनः] धोर फिर [तेषां प्राप्त] उनका भी [त्रयोदशिकत्त्वः] तेरह प्रकारकां [स्रयं] यह [भेदः] भेद [क्षियतः] कहा गया है जो कि [मिध्याहध्व्यादिः] मिथ्याहध्कि धादि लेकर [सयोगिचरमांतः यावत्] सयोग केवली तक है। [एते] ये [सस्तु] निश्चयसे [प्रवेत-नाः] प्रचेतन है [यस्मात्] क्योंकि [पुद्गलकर्मोवयसंभवाः] पुद्गलकर्मके उदयसे हुए हैं [यदि] यदि [ते] वे [कर्म] कर्मको [कुर्वन्ति] करते हैं तो करें. [तु] किन्तु [तेषां वेदवः] उनका भोक्ता [स्रिप] भी [स्रात्मा न] प्रात्मा नही होता [यस्मात्] क्योंकि [पुरासंनिताः] गुण नाम वाले [एते प्रत्ययाः] ये प्रत्यय [कर्म कुर्वति] कर्मको करते है [तस्मात्] इस कारण [जीवः] जीव तो [अकर्ता] कर्मका कर्ता नहीं है [स्व] धोर [गुणाः] ये गुण ही [कर्मिण] कर्मोंको [कुर्वति] करते हैं।

तारवर्ष — झारमा निमित्ततः भी पौद्गलिक कर्मोका कर्ता नहीं, किन्तु पुद्गलमय सामान्य प्रत्यय व उनके विशेष त्रयोदण गुणस्थान ये पौद्गलिक कर्मोके निमित्ततः कर्ता हैं।

 कैवला एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किचनापि पुद्गलकर्म कुर्युस्तदा कुर्युरेव कि जीवस्यात्राप-तितं । मधायं तर्कः पुद्गलमयिष्टयात्वादोन् वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा पुद्ग-लक्षमं करोति स किलाविवेको यतो खत्वात्मा भाव्यभावकभावाभावात् पुद्गलद्रव्यमयिष्या-स्वाविवेदकोपि कथं पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम । म्रथैतदायातं यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णौ

एतत्, कर्मन्, प्रत्यय, यत्, तत्, जीव, अकत्, गुण, च, कर्मन् । मूलधातुः सस्-अण शब्दार्थं भ्वादि, प्राणते विवादि, प्रति-अप गतौ भ्वादि, युजिर् योगै, बुध अवबोधने, चिती सज्ञाने, पूरी आध्यायने, गल स्ववणे, विव चेतास्थ्यानिवासेषु चुरादि । पविववरण—सामान्यप्रत्ययाः—प्रथमा बहुव । खलु—अव्यय । चत्वारः— प्रथमा बहुव । सल्यान्ते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन कर्मवाच्ये क्रिया । वन्धकरतिरः—प्रथमा बहुव । मिष्यात्ये—प्रथमा एकः । अविरमणं—प्रथमा एकः । स्वाययोगो—प्रथमा द्विचनः । च-अव्यय । बोद्धस्थाः— प्रथमा बहुवचन क्रवन्त किया । तेपां—पटठी बहुव । पुनः—अव्यय । अपि—अव्यय । च-अव्यय । अथं—प्रथमा एकः । नु-अव्यय । त्रयोविवर्यः कर्मवाच्य क्रिया। तेपां—पर्यक । सुन् अव्यय । त्रयोविवर्यः कर्मवाच्य क्रिया। तेपां—पर्यक । स्वायिनः—चर्यो एकः । नु-अव्यय । त्रयोवर्यिक्तः

नहीं प्रथवा यहाँ यह तक है कि पुद्गलमय मिध्याश्वादिका वेदन करता हुआ जीव स्वयं ही मिध्यादृष्टि होकर पुद्गल कर्मको करता है। यह तक विल्कुल अज्ञान है, वयों कि आश्मा भाग्यभावक भावक प्रभावते मिध्याल्वादि पुद्गलकर्मों का भोका भी निश्वयते नहीं है तो पुद्गलकर्मों का कर्ता कैसे हो सकता है? इसलिये यह सिद्ध हुमा कि पुद्गल द्रव्यमय सामान्य चार प्रत्यय व उनके विशेष भेदरूप तेरह प्रत्यय जो कि गुण शब्दते कहे गये है वे ही केवल कर्मों को करते हैं। इस कारण जीव पुद्गलकर्मों का प्रकर्ता है और वे गुणास्थान ही उनके कर्ता है, न्यों कि वे गुणा पुद्गलद्रव्यमय ही हैं। इससे पुद्गलकर्मका पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है, न्यों कि वे गुणा पुद्गलद्रव्यमय ही हैं। इससे पुद्गलकर्मका पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है यह सिद्ध हुमा। भावार्य—'ध्रम्य द्रव्यक्ष ध्रम्य द्रव्य कर्ता कभी नहीं होता' इस न्यायसे ध्रास्मद्रव्य पुद्गलद्रव्य कर्मका कर्ता नहीं है, बंधके कर्ता तो योगकपायादिकसे उत्पन्न हुए गुण-स्थान है। वे वास्तवमें ध्रचेतन पुद्गलमय है। इसलिए वे पुद्गलक्षमें कर्ता है, जीवको कर्ता मानना प्रज्ञान है।

प्रसंगिविवरण्—श्रनन्तरपूर्व गाधामें कहा गया था कि जीव कर्मद्रव्यगुर्गोत्पादक है यह उपचारसे कहा गया, निश्चयनः जीव पुद्गलकर्मको कुछ नहीं करता । इस विवरणपर जिज्ञासा होती है कि फिर पुद्गलकर्मको करता कौन है ? इसके समाधानमे ये ४ गाषार्ये साई हैं।

तध्यप्रकाश—(१) पुद्गलकर्मका पुद्गलढ़व्य ही एक कर्ता है। (२) मिध्यात्व, प्रावि-रति, कषाय व योग—ये ४ पुद्गलकर्मके प्रकार हैं, ग्रतः ये चार पुद्गलकर्मके कर्ता है। (३) मिध्यात्वका भेद प्रथम गुरगस्थान, प्रविरतिके भेद १ से ४ गुरग्रस्थान, कषायके भेद १ से १० सामान्यप्रस्ययानां विकल्यास्त्रयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः सेवला एव कुर्वैति कर्माणि । ततः पुद्रगलकर्मणामकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारस्ते तु पुद्रगलद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्रगल-कर्मणः पुद्रगलद्रव्यमेवैकं कर्तुं ।। १०६-११२ ।।

प्रथमा एकवचन । एते-प्रथमा बहुवचन । अचेतना.-प्रथमा बहुव। खलु- अध्यय । पुरानकर्मोदयस भवा:-प्रथमा बहुव। यस्मात्-पंचमी एकवचन । ते-प्रथमा बहुव। यदि-अध्यय । कुर्वन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुव। कर्म-द्वितीया एकव कर्मकारक । न-अध्यय । अपि-अध्यय । तेषा-पण्डी बहुवचन । वेदकः-प्रव एव। आरमा-प्रव रुव। गुणसजिता:-प्रथमा बहुव। तु-अध्यय । एते-प्रव बहुव। कर्म-द्विव एकव। कुर्वन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुव। प्रयया:-प्रव बहुव। यस्प्रया । एकवचन हेस्वर्षे। तस्मात्-पंचमी एकव। जीव:-प्रव एव। अकर्ता-प्रव एकव। गुणा:-प्रव बहुव। च-अध्यय । कुर्वन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुव। कर्माणि-द्वितीया बहुवचन कर्मकारक ॥ १०६-११२॥

गुणस्थान व पोशके भेद १ से १३ गुणस्थान हैं, मतः ये १३ गुणस्थान पुद्गलकर्मके कर्ता है। (४) मिध्यात्वते सयोगकेवली पर्यंत १३ गुणस्थान पुद्गलकर्मके विशक्तकर हैं। (४) ये तेरह गुणस्थान पुद्गलकर्मको व्याप्यव्यापकभावसे करते है। (६) जीवके परिणामरूप १३ गुणस्थान पुद्गलकर्मविपाकरूप १३ गुणस्थान पुद्गलकर्मविपाकरूप १३ गुणस्थानोंसे भ्राय है इन दोनोंमें परस्पर निमित्तनिमित्तिक भाव है। (७) मिध्यादष्टि जीव प्रपने मिध्यात्व परिणामको करता है व भोगता है। मिध्याद्दि जीव पुद्गलमय मिध्यात्वको नहीं करता व नहीं भोगता।

सिद्धान्त—(१) पुद्गलकमंका व पौद्गलिक गुणस्थानोंका पुद्गलद्वव्यके साथ व्याप्य-व्यापक भाव होनेसे पुद्गलद्वव्य हो कर्ता है। (२) जीवगुणस्थानोंका जीवद्रव्यमें व्याप्यव्यापक-भाव होनेसे जीवद्वव्य हो कर्ता है।

हष्टि — १ - प्रशुद्धनिश्चयनय (४७) । २ - प्रशुद्धनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग — पुद्गलकर्मविषाकके प्रतिकलनोमें राग होनेसे संसारक्लेशविष्ठस्वना जानकर ज्ञानाकारस्वरूप विशुद्ध निज चैतन्यरसके स्वादमें लगना चाहिये। इससे राग मिटेगा प्रतिक-लन कमेसम्बन्ध मिटेगा, कैवन्य प्रकट होगा ॥ १०६-११२ ॥

प्रव कहते हैं कि जीव भीर उन प्रत्ययोंका एकत्व भी नहीं है—[यया] जैसे [जीबस्य] जीवके [उपयोग: अनन्यः] उपयोग एकरूप है [तथा] उसी प्रकार [यिव] यिव [कोधोपि] कोघ भी [अनन्यः] एकरूप हो जाय तो [एवं] इस तरह [जीबस्य] जीव [च] भीर [ग्रजीबस्य] अजीवके [भ्रनन्यस्वं] एकत्व [भ्रापन्तं] प्राप्त हुमा [एवं च इह] ऐसा होनेसे इस लोकमें [यः लु] जो [जीवः] जीव है [स एव] वही [नियमतः] नियमसे [तथा] वैसा ही [अजीवः] अजीव हुमा [एकस्वं] ऐसे दोनोंके एकत्व होनेमें [अयं दोषः] यह दोष प्राप्त हुमा। [प्रत्ययनोकर्मकर्मएगं] इसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म-कर्म इनमें भी यही दोष जानना।

#### म च जीवप्रत्यथयोरेकत्वं---

जह जीवस्स अयाण्णुवआोगो कोहो वि तह जिंद आणण्णो। जीवस्साजीवस्स य एवमगाण्णात्तमावण्णं ॥ ११३॥ एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाजीवो। अयमेयते दोसो पञ्चयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४॥ अह दे अप्णो कोहो अप्णुवश्रोगप्गो हवदि चेदा। जह कोहो तह पञ्चय कम्मं ग्लोकम्ममिव अग्णां॥ ११४॥

ज्यों आत्मासे तत्मय, उपयोग तथेव कोध हो तत्मय। जीव व अजीवको फिर, अभिजता प्राप्त होवेगी ।।११३॥ इस तरह जीव जो है, वही नियमसे अजीव होवेगा। एकत्व दोष यह ही, आख्व नोकर्म कर्मोमें ।।११४॥ उपयोगमयी आत्मा, यिं है अन्य हि व स्रम्य कोधाविक। कर्म नोकर्म प्रत्यय, तो तहत सिम्न आत्मासे ।।११४॥

षया जीवस्यानन्य उपयोगः कोघोषि तथा यद्यनन्यः । जीवस्याजीवस्य चवमनन्यत्वमापन्न ॥ ११३ ॥ एवमिह यस्तु जीवः सःचैव तु नियमतस्तवाजीवः । अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकर्मकर्मणां॥ ११४॥ अयः ते अन्यः कोघोऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतियता । यथा कोघस्तया प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यतु ।

यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादनस्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोप्यनस्य एवेति प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रपजडयोरनस्यत्वाज्जीवस्योपयोगमयत्ववज्जडकोधमयत्वापत्तिः । तथा सति

तात्पर्य — कोध, प्रत्यय व शरीर ये सभी आत्मासे भिन्न हैं। टीकार्य – जैसे जीवके साथ तन्मयतासे जीवसे उपयोग अनन्य (एकरूप) है, उसी तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यांतरलुक्षिः । एवं प्रस्वयनोकर्मकर्मसामिप जीवादनन्यत्व-प्रतिपत्तावयमेव दोषः । प्रयंतहोषभयादन्य एवोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव जहस्वभावः क्रोषः

इदम्, एकत्व, दोष, प्रत्ययनोकर्मकर्मन्, अथ, युष्मद्, अन्य, कोघ, अन्य, उपयोग, चेतियतु, यथा, कोघ, तथा, प्रत्यय, कर्म, नोकर्मन, अपि, अन्यत । मुल्लभात-जीव प्राणघारणे, उप-यूजिर योगे, कृष कोघे, आ-पद गतौ । पदिवादरण--यथा-अव्यय । जीवस्य-पष्ठी एक । अनन्य:-प्रथमा एक वचन । उपयोग:-प्र० ए०। क्रोध:-प्र० ए०। अप-अव्यय । तथा-अव्यय । यदि-अव्यय । अनन्य -प्र० एक०। जीवस्य-पष्ठी एक । अजीवस्य-पण्ठी एक । च-अव्यय । एवं -अव्यय । अनन्यत्वं-प्रथमा एक । आपन्नं-प्रथमा ए कदंत किया । एवं-अव्यय । इह-अव्यय । य:-प्रथमा एक० । त-अव्यय । जीव,-प्रथमा एकवचन । स:-प्रथमा एकः । एव-अन्यय । त-अन्यय । नियमतः-अन्यय पंचम्यां तसल । तथा-अन्यय । अजीव:-प्रथमा प्रकार जह कोच भी ग्रनन्य ही है, ऐसी प्रतीति हो जाय तो चिद्रपकी गौर जहकी ग्रनन्यतासे जीवके उपयोगमयताकी तरह जड क्रोधमय होनेकी भी प्राप्ति हुई। ऐसा होनेपर जो जीव है. वही अजीव है, इस प्रकार द्रव्यान्तरका लोप हो गया । इसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म और कर्मी की भी जीवके साथ एकत्वकी प्रतीतिमें यही दोष ब्राता है। इस दोषके भयसे यदि ऐसा माना जाय कि उपयोगस्वरूप जीव तो ग्रन्य है भीर जहस्वरूप कोध ग्रन्य है तो जैसे उपयोगस्वरूप जीवसे जडस्वभाव कोघ ग्रन्य है, उसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म और कर्म भी ग्रन्य ही हैं, क्योंकि जैसा जडस्वभाव क्रोध है, उसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म, कर्म ये भी जड़ हैं, इनमें विशेषता नहीं है। इस प्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नहीं है। आवार्थ - मिथ्यात्वादि ग्रास्नव तो जड-स्वभाव हैं स्रोर जीव चैतन्यस्वभाव है। यदि जड सीर चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रव्यका ही लोप हो जाय यह बड़ा भारी दोष झाता है। इसलिये झास्रव झीर झात्मामें एकत्व नहीं है, यह निश्चयनयका सिद्धान्त है।

तध्यप्रकाश — १ — जीवसे उपयोग प्रभिन्न है। ग्रतः जीव उपयोगमय है। २ — यदि जड़ कोष भी जीवसे प्रभिन्न हो जाये तो जीव जड़ कोषमय हो जावेगा। ३ — यदि जीव उपयोगमयकी तरह जड़कोषमय हो जाय तब तो जो ही जीव है वही ग्रजीव है, द्रव्यान्तर न रहेगा, कौनसा न रहे, फल यह होगा कि दोनों ही न रहे यह महादोष है। ४ — जैसे जड़स्व-भावी कोष उपयोगात्मक जीवसे ग्रन्य है, ऐसे हो प्रस्यय, कर्म, नोकर्म भी उपयोगात्मक जीव से ग्रन्य ही हैं।

इत्यभ्युपगमः तहि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्बभावः कोघः तथा प्रत्ययनोकर्मकर्माण्यप्य-न्यान्येव जडस्बभावत्वाविशेषान्नास्ति जीवप्रत्यययोरेकत्वं ॥ ११३-११५ ॥

एकः। अयं-प्रथमा एकः। एकःवे-सन्तमी एकः। दोषः -प्रथमा एः। प्रत्ययनोकर्मकर्मणा-घण्ठी बहुः। अय-अव्ययः। ते-पष्ठी एकः। अत्य -प्रथमा एकः। कोषः -प्रथमा एकः। अत्य -प्रथमा एकः। उप-योगात्मकः-प्रथमा एकः। अवित-वर्तमान तद् अत्य पुष्य एकवचनः। चेतियता-प्रथमा एकवचनः। यथा-क्रव्ययः। कोषः-प्रः एः। तथा-अव्ययः। प्रत्ययाः-प्रः बहुः। कर्मः, नोकर्म-प्रथमा एकः। अपि-अव्ययः। अन्यत्-प्रथमा एकवचनः।। १९३-९१५।।

सिद्धान्त— १- जीव द्रव्यकर्मोका कर्ता भोक्ता उपचारसे है। २- जीव भावकर्मीका कर्ता निश्चयनयाभिमूख व्यवहारसे है।

प्रयोग— शुद्ध शान्त रहनेके लिये जड़कोधादिसे व जड़कोधादिके प्रतिफलनसे विविक्त चैतन्यमात्र उपयोगस्वरूप प्रन्तस्तर्त्वमें प्रथिष्ठित होना चाहिये ।। ११३-११४ ॥

धव सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यके परिगामस्वभावपना सिद्ध करते हैं—(यदि पुद्गलद्रव्यं) यदि पुद्गलद्रव्य (जीवे) जीवमें (स्वयं) स्वयं (न बद्धं) नहीं बँधा (कर्ममावेन) कर्मभावसे (स्वयं) स्वयं (न परिएमते) नही परिएमन करता है (इदं तदा) ऐसा मानो तो यह पूद्गलद्रव्य (अपरिएगमि) अपरिएगमी (भवति) प्रसक्त होता है (च) भीर (कार्मणवर्गणासु) कार्माणवर्गणावींके (कर्मभावेन) कर्मभावसे (अपरिणममानासु) नही परिरामनेपर (संसारस्य) संसारका (अभावः) ध्रभाव (प्रसजिति) ठहरेगा (वा) ग्रथवा (सांख्य-समयः) सांख्य मतका प्रसंग ब्रायेगा । (जीवः) यदि जीव ही (पुद्गलद्रव्याणि) पुद्गलद्रव्योकी (कर्मभावेन) कर्मभावसे (परिशामयति) परिशामन कराता है ऐसा माना जाय तो (स्वयं अपरिराममानानि) ग्राप ही परिणमन न करते (तानि) उन पुद्गलद्रव्योंको (चेतियता) यह चेतन जीव (कथं नु) कैसे (परिस्पामयित) परिसामा सकता है, यह प्रश्न हो सकता है (अथ) ब्रथवा (पूर्गलद्रव्यं) पूर्गलद्रव्य (स्वयमेव हि) ग्राप ही (कर्ममावेन) कर्मभावसे (परिगामते) परिशामता है, ऐसा माना जाय तो (जीवः) जीव (कर्म) कर्मरूप पूद्गलको (कर्मत्वं) कर्म इपसे (परिग्णामयति) परिणमाता है (इति) ऐसा कहना (मिथ्या) फूठ हो जाता है । इसलिये यह सिद्ध हुमा कि (पुद्गलद्रव्यं) पुद्गलद्रव्य (कर्मपरिशातं) कर्महप परिशात हमा (नियमात बैब) नियमसे ही (कर्म) कर्मरूप (भवति) होता है (तथा) ऐसा होनेपर (तक्बैब) वह पूदगल द्रव्य ही (ज्ञानावरस्मादिपरिस्मतं) ज्ञानावरस्मादिरूप परिणत (तत्) पुद्मलद्रव्यको (तत् चैव) षय पुरुगलद्रध्यस्य परिरामस्वभात्वं साधयति सांख्यमतानुयायिशिव्यं प्रति--जीवे गा सर्यं बद्धं गा सर्यं परिगामदि कम्मभावेगा । जइ पुग्गलदव्वमिगां अप्परिगामी तदा होदि ॥११६॥ कम्मइयवग्गणास् य अपरिषामंतीस कम्मभावेण । संसारस्य अभावो पसज्जदे संखसमञ्जो वा ॥११७॥ जीवो परिणामयदं पुग्गलद्ब्वाणि कम्मभावेण । ते सयमपरिणमंते कहं ग्रा परिणामयदि चेदा ॥११८॥ अह सयमेव हि परिशामदि कम्मभावेश पुग्गलं दब्वं । जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११६॥ णियमा कम्मपरिण्दं कम्मं चि य होदि पुग्गलं दब्वं। तह तं गागावरणाइपरिगादं मुगासु तच्चेव !।१२०॥ जीवमें स्वयं न बंधा, न वह स्वयं कर्मरूप परिशामता। पुद्गल यदि यह मानो, कर्म अपरिगामि होवेगा ।।११६॥ ये कर्मवर्गशायें, यदि न परिशामे कर्ममावसे तो। भवका श्रभाव होगा, सांख्यसमयकी प्रसक्ति भी होगी ।।११७॥ यदि जीव परिरामावे, पुरुगलको कर्मभावरूपोंमें। स्वयं ग्रपरिरामतेको, कसे यह परिरामा देगा ॥११८॥

नामसंत्र —जीव, ण, सय, बढ, ण, सय, कम्मभाव, जइ, पुग्गलदब्ब, इम, अपरिणामि, तदा, कम्म-इयबगणा, य, अपरिणमंती, कम्मभाव, ससार, अभाव, संखसमअ, वा, जीव, पुग्गलदब्ब, कम्मभाव, त, सर्य, अपरिणमंत, कहं, सु, चेदा, अह, सयं, एव, हि, कम्मभाव, पुग्गल, दब्ब, जीव, कम्म, कम्मत्त, इदि, मिच्छा, णियम, कम्मपरिणद, कम्म, चि, य, पुग्गल, दब्ब, तह, त, णाणावरणादि, परिणद, त, च, एव। ज्ञानावरसादि ही हैं, ऐसा (जानीत) जानो।

तास्वर्य—जीवविभाव तो निमित्तमात्र है, कर्मेरूप परिशत तो पुद्गलकार्माश्वर्याणार्ये ही होती है ।

टीकार्थ-यदि पुद्गलद्रव्य जीवमें आप नहीं बँचा हुआ कमंभावसे स्वयमेव नहीं परिरामन करता है तो पुद्गलद्रव्य धपरिणामी हो सिद्ध हो जायगा । ऐसा होनेपर संसारका सभाव हो जायगा । यदि कोई ऐसा तर्क करे कि जीव पुद्गलद्रव्यको कमंभावसे परिरामाता यदि यह पुद्गल बस्तु, स्वयं हि परिएामे कर्ममावींसे।
सो जीव परिएमाता, पुद्गलको कर्म यह मिथ्या।।११६॥
कर्मरूप परिएात हो, पुद्गल हो कर्मरूप होता है।
सो वह पुद्गल बस्तु, साकावरसाविपरिरात है।।१२०॥

जीवे न स्वयं बद्ध न स्वयं परिणयते कर्मभावेन । यदि पुद्गलह्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६ ॥ कार्मणवर्गणामु वापरिणममानासु कर्मभावेन । संसारस्याभादः प्रसज्यते सास्वसमयो वा ॥ ११७ ॥ जीव- परिणामानति पुद्गलह्रव्याणि कर्मभावेन । तानि स्वयमपरिणममानानि कय वु परिणामदोत्ता । अयं स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलह्रव्यं । जीवः परिणामयित कर्म कर्मन्वमिति मिथ्या ॥ ११६ ॥ नियमान्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलह्रव्यं । तथा तद्जानावरणदिपरिणत जानीत तच्चैव ॥ १२० ॥

यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमबद्धं सत्कमैभावेन स्वयमेव न परिएगिस तदा तदपरिएगिस्येव स्यान् । तथा सित संसाराभावः । ग्रथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कमैभावेन परिणामयित ततो न संसाराभावः इति तकैः ? कि स्वयमपरिणममानं परिएगममानं वा जीवः पुद्गलद्वव्यं कमैभावान् स्वतं क्षेत्रं एरिन्स न म्रीभावे, हो सत्तायां, प-सज्ज समवाये, ग्रुण जाने । प्रकृतिशब्द जीव, न, स्वयं, बद्ध, न, स्वयं, कमैभाव, यदि, पुद्गलद्वव्यं, इद, अपरिणामिन्, तदा, कार्मणवर्गणा, च, अपरिण्ममाना, कमैभाव, ससार, अभाव, मांस्थसमय, वा, जीव, पुद्गलद्वव्यं, कमैभाव, तत्व, स्वयं, अपरिण्ममान, कम्भाव, ससार, अभाव, मांस्थसमय, वा, जीव, पुद्गलद्वव्यं, कमैभाव, तत्व, स्वयं, अपरिण्ममान, कम्भाव, तत्व, स्वयं, अपरिण्ममान, कम्भाव, सुत्रात्वे, पूरी आप्याचित्रं प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवाद प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे प्रवादे । प्रवादे प्रवा

है, इसलिये संसारका अभाव नहीं हो सकता, उसके समाधानमें प्रथन है कि यदि जीव पुद्गलको परिणमित कराता है तो वह स्वयं अपिरिणमितको परिणमित कराता है या स्वयं परिणमितको परिणमित कराता है या स्वयं परिणमितको परिणमित कराता है ? यदि इनमें से पहला पक्ष लिया जाय तो स्वयं अपिरिणमितको कोई नहीं परिणमा सकता, वयों कि स्वयं अपिरिणमितको परके द्वारा परिणमानेकी सामध्यं नहीं होती। स्वतः शक्ति जिसमें नहीं होती, वह परके द्वारा भी नहीं आ सकती। यदि स्वयं परिणमित पुद्गलद्वयको जीव कमंभावसे परिणमाता है, ऐसा दूसरा पक्ष लिया जाय तो यह भी ठीक नहीं, क्यों कि अपने आप परिणमित हुए को अन्य परिणमानेवालको आवश्यकता हो नहीं, क्यों कि वस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नहीं करती। इसलिय पुद्गलद्वय परिणामस्वभाव स्वयमेव होते। ऐसा होनेपर जैसे कलशस्य परिणत हुई मिट्टो अपने आप कलश ही है, उसी भौति जडस्वभाव ज्ञानावरण आदि कर्मस्व परिणत हुआ पुद्गलद्वय ही आप ज्ञानावरण आदि कर्मस्व परिणत हुआ। पुद्गलद्वय ही आप ज्ञानावरण आदि कर्मस्व परिणामस्वभावना सिद्ध हुआ।

भव इस मर्थका कलशरून काव्य कहते हैं—स्थिते इत्यादि । धर्य—इस प्रकार पुद्-गल द्रव्यकी परिणामनशक्ति स्वभावभूत निविध्न सिद्ध हुई । उसके सिद्ध होनेपर पूदगलद्रवय भावेन परिणामयेत् ? न तावत्तस्वयमपरिणममानं परेण परिणामयित्ं पार्थेत । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्येते । स्वयं परिणाममानं तु न परं परिणामयित् पार्थेत । न ति 
वस्तुशन्तयः परमपेक्षंते । ततः पुदृगलद्वन्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सित कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव जङस्वभावं ज्ञानावरणादिकमंपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरएकः क्रिया । कर्ममावेन-तृतीया एकः । यदि-अध्यय । पुद्गलद्वन्य-प्रथमा एकः । इदं-प्रः एः । अपरिणाम-प्रः एकः नपुसर्कालङ्ग । तदा-अध्यय । अवति-वर्तमान लट् अस्य पुष्ट एकवचन । कामणिवर्यणामु-मत्ममी बहुः । च-अध्यय । अपरिणममानामु-स्वमी बहुः । कर्ममावेन-तृतीया एकः । समारस्य-पटि एकः । अभाव-प्रः प्राचित्व-वर्तमान लट् अस्य पुष्ट एकवचन । कामणिवर्यः
पार् एः । वा-अध्यय । अपरा-प्रः प्राचित्व-वर्तमान लट् अस्य पुष्ट एकः णिजंत किया । पुरगलद्वव्याण-द्वितीया एकः । कर्ममावेन-नृत् एः । तानि-द्वः बहुः । अपरिणममानानि-द्वः एः। कष्मअध्यय । तु-अध्यय । परिणामयित-वर्तमान अस्यः एकः । चेतियता-प्रः एः। परिणमते-वर्तमान लट्

पपने जिस भावको करता है, उसका वह पुद्गलद्वव्य ही कर्ता है । मावार्थ-सब द्वयोंका
परिणाम स्वभावतः सिद्ध है, इसलिय प्रत्येक द्वव्य धपने भावका ग्राप ही कर्ता है । ग्रतः पुद्रगल भी जिस भावको व्यनेमे करता है, उसका वही कर्ता है।

प्रसंतिववरण् — प्रनन्तरपूर्व गायात्रयमे यह निर्णय दिया गया था कि जीव ध्रीर द्रव्यप्रत्यय ये भिन्न भिन्न हैं इनमे एवत्व नहीं। सो इसकी पृष्टि तव ही हो सकती है जब यह सिद्ध हो कि जीव ध्रपनेमे ध्रपने परिग्मनेका स्वभाव रखता है धौर धजीव कमें पुर्गलद्रव्य ध्रपनेके खुदमें परिग्मनेका स्वभाव रखता है। इन दो निर्णयों प्रथम पुर्गलद्रव्यक्षपिर- एगाम स्वभावत्व इन पाँच गायाग्रोमें सिद्ध किया है।

तथ्यप्रकाश--१- पुर्गलद्रव्यको जीवमें स्वयं बद्ध व कर्मभावसे स्वयं परिणत न माननेपर पुर्गलद्रव्य प्रपरिणामि वन बैठेगा । २- यदि पुर्गलद्रव्यकर्मको प्रपरिणामी माना जायगा तो संसारके प्रभावका प्रसंग हो जायगा । ३- कर्मस्वसे प्रपरिणत पुर्गलद्रव्यको जीव परिणमा देगा ऐसा यों नहीं हो सकता कि जो परिण्या न सके उसे निमत्तकासे भी कोई परिणमा नहीं सकता । ४- यदि स्वयं परिण्यम पुर्गलकर्मको जीव परिण्यम देगा यह माना जाय तो जब पुर्गल परिणम रहा तो इसमें दूसरेकी प्रपेक्षा नहीं, दूसरा निमत्तमात्र हो होता । ४- पुर्गलद्रव्य स्वयं परिणामस्वभाव है वह ज्ञानावरणादि कर्मस्व हो जाता है । ६- निमित्तनीमित्तिकभाव व वस्तुस्वातंत्र्य इन दोनोंका एक साथ होनेमें विरोध नहीं है ।

सिद्धान्त---१-पुद्गलद्रव्य कर्मरूपसे धकेला परिसामता है दूसरेको लेकर नही । २-जीवपरिसाम व कर्मपरिणामका परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, कर्नुकर्मत्वसंबंध नहीं। ष्टष्टि -- १-प्रसुद्धनिष्ययनय (४७)। २-उपाधिसापेक्ष धसुद्ध द्रव्याधिकनय (२४)। रागिदिकमें स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिस्मामस्वभावत्वं । स्थितेत्यविघ्ना स्रलु पुद्गल-स्य स्वभावभूता परिमामणक्तिः तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ।।६४।। ।। ११६-१२० ।।

अग्य पुरुष एक । कर्मभावेन-नृ० ए० । पुद्गल-प्र० ए० । इस्यम्-प्र० ए० । जीव -प्र० ए० । कर्म-द्वि० एक । कर्मत्व-द्वि० ए० या क्रियाविधेषण अस्यय । इति-अस्यय । मिथ्या-अ० । नियमात्-प्वभी एक० । कर्मपरिणनं, कर्म-प्र० ए० । भवति-वर्तमान लट् अस्य पुरुष एकवचन क्रिया ॥ ११६-१२० ॥

प्रयोग—पुद्गलद्रव्य स्वयं परिणमनस्वभाव है उसको जीवपरिणाम निमित्तमात्र है, किन्तु जीव उसे करता नहीं है, ऐसा जानकर पुद्गलसे भिन्न निज परमात्मतत्त्वकी उपासना करनेका पौरुष करना ॥ ११६-१२०॥

धव जीवद्रव्यका परिणामित्व सिद्ध करते हैं - सांख्यमतानुयायी शिष्यसे ग्राचार्यं कहते है कि हे भाई [तब] तेरी बुद्धिमें [यदि] यदि [एष जीवः] यह जीव [कर्मिएा] कमें में स्वयं स्वयं बद्धः न विधा नहीं है और किशादिभिः किशादि भावं से स्वयं स्वयं [न परिरामित] नहीं परिरामता [तदा] तो [अपरिरामी] वह जीव अपरिरामी [भवति] प्रसक्त होता है [जीवे] ग्रीर जीवके [क्रोधादिभिः भावै:] क्रोधादि भावो द्वारा [स्वयं अपरिराममाने] स्वयं परिणत न होनेपर [संसारस्य अभाव: ] संसारका ग्रभाव [प्रस-ज्यते] प्रसक्त हो जायगा [वा] अथवा [सांख्यसमयः] सांख्यमत प्रसक्त हो जावेगा । यदि कोई कहे कि [पूद्गलकर्म] पुद्गलकर्मजो [क्रोधः] क्रोध है वह [जीवं] जीवको [क्रोधत्वं] क्रोधभावरूप [परिरामवित] परिरामाता है तो [स्वयं अपरिराममानं] स्वयं न परिणन हए [तं] जीवको [कोधः] क्रोधकर्म [कथं नू] कैसे [परिरणमयति] परिणमा सकता है ? [अथ] यदि [ते एषा बुद्धिः] तेरी ऐसी समक्त है कि [ब्रात्मा] ग्रात्मा [स्वयं] ग्रवने ग्राप क्रिध-भावेत ] क्रोबभावसे [परिएामते] परिएामन करता है तो [क्रोधः] पूर्गलक मंरूप क्रोध [जीवं] जीवको [कोधत्वं] क्रोधभावरूप [परिग्णामयति] परिगमाता है [इति मिथ्या] ऐसा कहना मिथ्या ठहरता है । इसलिये यह सिद्धान्त है कि [क्रोधोपयुक्तः ] क्रोधमे उपयुक्त प्रयात जिसका उपयोग क्रोधाकाररूप परिणमता है, ऐसा [आस्मा] ग्रात्मा [क्रोध:] क्रोध ही है [मानीपयुक्तः ] मानसे उपयुक्त होता हुवा [मानः] मान ही है, [माउवजूतो] मायासे उपयक्त [माया] माया ही है [च] ग्रीर [लोभोपयुक्तः] लोभसे उपयुक्त होता हुन्ना [लोभः] लोभ ही [भवति] है।

टीकार्थ — जीव कमेंमे स्वयं नहीं बेंचा हुमा क्रीघादि भावसे ग्राप नहीं परिएामे तो वह जीव वास्तवमे श्रपरिणामी ही सिद्ध होगा। ऐसा होनेपर संसारका ग्रभाव ग्राता है श्रथवा जीवस्य परिशामित्वं साधयति--

ण सयं वद्धो कम्मे ण सयं परिण्यमिद कोहमादीहि ।
जह एस तुज्भ जीवो अपरिण्यामी तदा होदी ॥१२१॥
अपरिण्यमेतिम्ह सयं जीवे कोहादिएहि भावेहिं ।
संसारस्स अभावो पसज्जदे ंखसमओ वा ॥१२२॥
पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिण्यामएदि कोहतं ।
तं सयमपरिण्यमंतं कहं णु परिण्यामयदि कोहो ॥१२३॥
अह सयमप्पा परिण्यमदि कोहतामिद मिच्छा ॥१२३॥
कोहो परिण्यामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥
कोहुवजुतो कोहो माणुवजुतो य माण्यमेवादा ।
माउवजुतो माया लोहुवजुतो हवदि लोहो ॥१२५॥
कमीमें स्वयं न बंधा, न वह स्वयं कोषह्व परिण्यमता ।
आत्मा यदि यह मानो, जीव अपरिण्यामि होवेगा ॥१२१॥
यह जीव स्वयं कोषा-दिक भावोंसे न परिण्यमे तब तो ।
भवका अभाव होगा, सांस्यसमयको प्रसक्ति भो होगी ॥१२२॥

नाससंत्र ण. मय, बढ़, कम्म, ण. मय, कांहमादि, जङ, एत. तुम्ह, जीव, अप्परिणामि, तदा, अपरिणमत, सथं, जीव, कोहादिज, भाव, ससार, अभाव, ससार, एत. तुम्ह, जाव, एत. तुम्ह, बुद्धि, कोह, जीव, कोहल, त, स्यं, जाव, कोहलादिज, भाव, ससार, अभाव, ससार, अपरिणमंत, कहं, सु, कोह, जीव, कोहल, त, स्यं, अपरिणमंत, कहं, सु, कोह, अह, मय, अप्प. कोहमात, एत. तुम्ह, बुद्धि, कोह, जीव, कोहल, इदि, मिच्छा, कोह्वबुन, कोह, मास्युवजुन, या, माण, एव, जन, माउवजुन, माया, लोहुवजुन, लोह। कोई ऐसा तकं करे कि पुद्गलकमं कोधादिक ही जीवको कोधादिक भावसे परिस्माते है इस लिये संसारका ग्रभाव नहीं हो सकता। ऐसा कहनेमें दो पक्ष पुष्ट्य हैं कि पुद्गलकमं कोधादिक प्राथा का प्रपर्विकास के विकास के प्राथा का स्वाव है ? प्रथम तो जो ग्राप नहीं परिस्मात हो, उसमें परके द्वारा कुछ भी परिस्मान नहीं कराया जा सकता है क्योंकि प्राप्त जो शवित नहीं, वह परके द्वारा नहीं की जा सकती तथा जो स्वयं परिस्मात हो, वह ग्रस्य परिस्मान विकास के प्रयक्षा नहीं करता, व्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी प्रयक्षा नहीं करता। इसलिये यह सिद्ध हुमा कि जीव परिस्मान स्वश्व स्वस्तुकी शक्तियाँ परकी प्रयक्षा नहीं करता। इसलिये यह सिद्ध हुमा कि जीव परिस्मान स्वश्व सरक्षा बल्प परिस्मा है। ऐसा होनेपर जैसे कोई मंत्रसाधक गरुडका ध्यान करता हुमा याने उस गरुडभावरूप परिस्सा है।

क्रोवादिकमं पुरान, जीवको कर्मक्य परिरामावे ।
स्वयं अपरिरामतेको, कसे विधि परिरामा देगा ॥१२३॥
यदि यह आत्मा वस्तू, स्वयं हि परिराम कोधभागोंसे ।
तो कर्म परिरामाता, आत्माको कर्म यह मिथ्या ॥१२४॥
कोधोपयुक्त आत्मा, कोध तथा मान मान उपयोगी ।
मायोपयुक्त माया, लोम तथा लोम उपयोगी ॥१२४॥

न स्वय बद्ध कर्मण न स्वय परिणमते क्रोषादिभिः । यद्येषः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥१२१॥ अपरिणममाने स्वय जीवे क्रोषादिभि भावैः । संसारस्यामावः प्रमण्यते सास्यसमयो वा ॥१२२॥ पुद्मलकमं क्रोषो जीवं परिणामयति क्रोष्यत्वं । त स्वयमपरिणममान कर्षं तु परिणामयति क्रोषः ॥१२३॥ अब स्वयमात्मा परिणमयति क्रोषः ॥१२३॥ अब स्वयमात्मा परिणमयति क्रोषः ॥१२३॥ अब स्वयमात्मा परिणमयति क्रोषक्तिमित्या । क्रोषोपयुक्त क्रोषो मानोपयुक्तस्व मान एवारमा । मायोपयुक्ते माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥१२१॥

यदि कर्मणि स्वयमबद्धः सन् जीवः कोधादिभावेन स्वयमेव न परिएमेत तदा स किलापरिणाम्येव स्थान् । तथा सति संसाराभावः । द्यय पुद्गलकर्मकोषादि जीवं क्रोधादिभा-वेन परिएगामयति ततो न संसाराभाव इति तकैः । कि स्वयमपरिएगमानं परिएगमान वा

धातुसंक्र परि-नम नक्रीभावे, हो सत्ताया, प-सज्ज समवाये, हव सत्तायां । प्रकृतिकाब्द न स्वय , बढ़, कर्मन्, न, स्वय, कोधादि, यदि, एतत्, युष्मद्, जीव, अपरिणामन्, तदा, अपरिणममान, स्वय, जीव, कोधादि, भाव, समार, अभाव, सांस्थसमय, वा, पुद्गलकर्मन्, कोध, जीव, कोधत्व, तत्, स्वय, अपरिणम-मान, कष्, नु, कोध, अथ, स्वय, आरम्न, कोधभाव, एतत्, युष्मद्, बुढ़ि, कोथ, जीव, कोधस्व, इति. मिष्या, कोधोपयुक्त, कोध, मानोपयुक्त, च, मान, एव. आरमन्, मायोपयुक्त, माया, लोभोपयुक्त, लोभ।

हुमा गरुड ही है, उसी भौति यह जीवात्मा झजानस्वभाव कोधाविरूप परिएात उपयोगरूप हुआ स्वयमेव क्रोधादिक ही होता है। इस प्रकार जीववा परिएामस्वभाव होना सिद्ध हुआ। सावार्य—जीव परिणामस्वभाव है। जब अपना उपयोग कांधाविरूप परिएामता है, तब स्वयं क्रोधाविरूप ही होता है।

धव इस प्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं स्थितेति— इत्यादि । प्रार्थ— इस प्रकार जीवके प्रपने स्वभावसे ही हुई परिणमनशक्ति निर्विधन सिद्ध हुई। उसके सिद्ध होनेसे यह जीव प्रपने जिस भावको करता है उसीका वह कर्ता होता है।

प्रसंगिबिवरण---धनन्तरपूर्व गाधा पंचकमे पुद्रगलद्रव्यका स्वयं परिक्णामित्व वताया गया था। श्रव इस गाधा पंचकमें जीवका स्वयं परिक्णामित्व बताया गया है।

तथ्यप्रकाश--१- जीवको कमैंसे स्वयं बद्ध व कोघादिभावसे परिणतः न माननेपर जीव ग्रपरिणामी बन बैंठेगा। २- यदि जीवको ग्रपरिणामी माना जायगा तो संसारके प्रभाव पुद्गलकर्म कोषादि जीवं कोषादिभावेन परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणमानः परेण परिणामयितुं पार्येत् , न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्षुं मन्येन पार्येते । स्वयं परिणममानस्तु न परं परिणामयितारमपेकेत । न हि बस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु तथा सति गरुडध्यानपरिणतः साथकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावकोषादिपरिण्तोपयोगः स एव स्वयं कोषादिः स्यादिति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वं ॥१२१-१२५॥

सुस्तवातु - बाध बन्धने, परि-णम प्रह्नत्वे, कृष कोधने, स्न सत्तायां, सं-सृ गती, प्र-पण सङ्गे, सम्-अय गती, पूरी आप्यायने, गल स्वयणे, बुध अबबोधने, उप-युजिर् योगे, मान पूजाया भ्वादि चुरादि, लुभ गाध्यें दिवादि, लुभ विक्षोहने तुदादि। पदिविक्षसण्य न, स्वयं-अध्यय। बद्ध - अध्यय। मदि - यदि -अध्यय। एए. - प्र० ए०। तव-पण्ठी एक। जोवा, अपरिणामी-प्र० ए०। तदा-अध्यय। भवति-वर्तमान स्व अस्य पुरुष एकवन किया। अपरिणममाने, जोवे-सप्तमी एकः। कोधादिभि -नृतीया बहुः। भावे-नृत व्या पुरुष एकवन किया। अपरिणममाने, जोवे-सप्तमी एकः। कोधादिभि -नृतीया बहुः। भावे-नृत व्या स्मारस्य-पण्ठी एकः। अभावः-प्र० ए०। प्रसण्यते-वर्तमान स्व अस्य पुरुष एकः। अभावः-प्र० ए०। प्रसण्यते-वर्तमान स्व अस्य पुरुष एकः। साध्यसमय -प्र० ए०। जोव-वर्तमान स्व अस्य पुरुष एकः। अभावः-प्रथ । प्रतण्यते-वर्तमान स्व अस्य पुरुष एकः। स्वाः-प्रथ । प्रतण्यते-वर्तमान स्व अस्य पुरुष एकः। स्वाः-प्रथ । प्रतण्यत्व - वर्षा क्ष्या कोध-अध्य । परिणामयित-वर्तमान स्व अस्य । परिणामयित-वर्तमान स्व अस्य । परिणामयित-वर्तमान स्व अस्य एकः। कोधः-प्रथमा एकः। अध-अध्य । अग्नमा-प्र० ए०। परिणमने-वर्तमान अस्य एकः। कोधः-प्रथमा एकः। अध-अध्य । अग्नमा-प्र० एकः। वर्षाः-प्रथमा एकः। अध-अध्य । अग्नमा-प्र० एकः। वर्षाः-प्रथमा एकः। अध-अध्य । अग्नमा-प्र० एकः। वर्षाः-प्रथमा एकः। अध-अध्य । अग्नमा-प्र० एकः। वर्षाः । अध्य प्रत्य । परिणामयित-वर्तमान अस्य एकः। जीव-दिः एकः। कोधः-प्रथमा एकः। अध्य अध्य । अध्य प्रत्य । पर्वा अध्यय । पर्वा स्व प्रत्य । पर्वा स्व प्रत्य । स्व अध्यय। मानः-प्र० ए०। परिणामयित-वर्तमान अस्य । स्व अध्यय। मानः-प्र० ए०। परिणामयित-वर्तमान । कोधायपुक्तः, कोधः, मानो-पुक्तः । भवति-वर्तमान लट् अस्य एकः। लोभः-प्रयमा एकःवन ॥ १२१-१२१॥ ।

का प्रसंग ब्रा जावेगा । ३- न परिएामते हुए जीवको क्रोधादि प्रकृतिकमं परिणमा देगा ऐसा यो नही हो सकता कि जो परिएाम न सके उसे निमित्तक्पसे भी कोई परिएामा नही सकता ४-यदि स्वयं परिणमते जीवको क्रोधादिकमं परिणमा देगा यह माना जाय तो जब जीव परिएाम रहा तो इसमें दूसरेकी प्रपेक्षाको जरूरत नही, दूसरा निमित्तमात्र हो होता । १- जीव परिएामस्वभाव स्वयं है वह ब्रज्ञानस्वभावकोधादिपरिएातोपयोग होता हुआ स्वयं क्रोधादि हो जाता है । ६- निमित्तनीमित्तिक भाव व वस्तुस्वातंत्र्य दोनोंका एक साथ होनेमें विरोध नहीं है ।

सिद्धांत--- १-जीव कोषादिपरिणतोषयोग प्रकेला होता है दूसरेको लेकर नही । २--कोषादिकमंत्रकृतिका विपाकोदय होनेपर प्रशुद्धोपादान जीव स्वयं विकाररूप परिणम जाता है । हृष्टि---- १- प्रशुद्धिनिष्वयनय (४७) । २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्धदृब्धार्थिकनय (२४) । प्रयोग---- प्रात्मा स्वयं परिणामस्वभाव है उसको कोषादिकमं निमित्तमात्र है, किन्तु तथाहि--

### जं कुर्गादि भावमादा कता सो होदि तस्स कम्मस्स । गागिस्स स गागिमञ्जो अण्णागमञ्जो अणागिस्स ॥१२६॥ प्राप्ता जो माव करे, होता वह उस मावका कर्ता ।

ज्ञानमय माव बुधका, बजानमय हि अबुधका है।।१२६।।

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः । ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ।।१२६॥ एवसयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्मता-मापद्यमानस्य कर्तत्वमापद्येत । स त ज्ञानिनः सम्यकस्वपरिविवेकनात्यंतोदितविविक्तःत्मस्या-

नामसंज्ञ—ज, भाव, अत्त, अत्त, कत्तार, त, त, कम्म, णाणि, त, णाणसअ, अण्णाणसअ, अणाणि। धातुसंज्ञ—कुण करणे, हो सत्तायां । प्रकृतिकाश्च—यत्, भाव, आरमन्, कर्तृ, तत्, तत्, कर्मन्, ज्ञानिन्, तत्, ज्ञानमय, अज्ञानमय, अज्ञानमय, अज्ञानम्य, अज्ञानम, अज्ञानम्य, अज्ञानम्य, अज्ञानम, अज्ञानम, अज्ञानम, अज्ञानम, अज्ञानम, अज्ञा

कोधादिकमं जीवपरिणामको करता नहीं, झतः कायरताका कोई प्रसंग नहीं ऐसा जानकर अपने स्रविकार सहज झानमात्र स्वरूपको निरखकर निजस्वरूपमें ही दृष्टि रखनेका पौरुष करना। ॥ १२१-१२५॥

श्रव उक्त श्रवंको लेकर भावोंका विशेषकर कर्ता कहते हैं — [श्रात्मा] ग्रात्मा [यं भावं] जिस भावको [करोति] करता है [तस्य कर्मणः] उस भावरूप कर्मका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवित] होता है। वहाँ [ज्ञानिकः] ज्ञानीके तो [सः] वह भाव [ज्ञानमयः] ज्ञानमय है श्रोर [श्रज्ञानिकः] श्रज्ञानीके [अज्ञानमयः] श्रज्ञानमय है श्रो

टीकार्थ — इस प्रकार यह धात्मा स्वयमेव परिण्णमनस्वभाव वाला होनेपर भी जिस भावको अपने करता है, कर्मत्वको प्राप्त हुए उस भावका ही कर्तापना प्राप्त होता है। सो वह भाव ज्ञानीका ज्ञानमय ही है, क्योंकि उसको अच्छी प्रकारसे स्व-परका भेदजान हो गया है, जिससे सब परद्रव्य भावोंसे भिन्न धात्माकी ख्याति अत्यन्त उदित हो गई है। परंतु ध्रज्ञानों के ध्रज्ञानमय भाव ही है, क्योंकि उसके भली-भौति स्वपरके भेदज्ञानका ग्रभाव होनेसे भिन्न ध्रात्माकी ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। भावार्थ — ज्ञानीके तो ध्रपना परका भेदज्ञान हो गया है इसलिये ज्ञानीके तो ध्रपन ज्ञानमय भावका हो कर्नुंत्व है, किन्तु ध्रज्ञानीके ध्रपना पर का भेदज्ञान नहीं है इस कारण ध्रज्ञानमय भावका हो कर्नुंत्व है।

 तिरवात् ज्ञानमय एव स्यात् । धज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरिविकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्ताः त्मस्यातित्वादज्ञानमय एव स्यात् ॥१२६॥

कर्मेकारक । आत्मा-प्रथमा एकवचन कर्तुं कारक । कर्ता, सः-प्र० ए० । भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया । तस्य, कर्मण , ज्ञानिनः-पष्ठी एकवचन । सः, ज्ञानमयः, अज्ञानमयः-प्र० ए० । अज्ञानिन – षष्ठी एकवचन ।। १२६ ॥

का स्पष्टीकरण इस गाथामे किया है।

तथ्यप्रकाश— १-म्रात्मा म्रापने जिस भावको करता है उस कर्मका (जीवपरिएगामका) कर्ता होता है। २-ज्ञानीके स्वपरिविवेक होनेके कारण दृष्टिमें सर्वगरिविवेक प्रात्माको ख्याति होनेसे ज्ञानमय हो भाव होता है। ३-म्रज्ञानीके सही स्वपरिविवेक न होनेके कारण विविवेत प्रात्माको ख्याति (प्रतीति) न होनेसे म्रज्ञानमय हो भाव होता है।

सिद्धान्त---१-स्वपरविवेकपूर्वक स्वभावदृष्टि होनेसे ज्ञानीक ज्ञानमय भाव होते है। २-स्वपरविवेक न होनेके कारण स्वभावदृष्टि घस्त रहनेसे ब्रज्ञानीके ब्रज्ञानमय भाव होते है। हिष्ट---१-- अपूर्ण शृद्धिनश्चयनय (४६व)। २-- अशुद्धिनश्चयनय (४७)।

प्रयोग — ज्ञानमयभावको स्वभावभाव व निराकुल जानकर उसकी काररणभूत ग्रवि-

कारज्ञानस्वभावदृष्टि रखनेका पौरुष करना ॥१२६॥

ज्ञानमय भावसे क्या होता है ग्रीर भ्रज्ञानमय भावसे क्या होता है, श्रव यह कहते है— [श्रज्ञानिनः] श्रज्ञानीका [श्रज्ञानमयः] श्रज्ञानमय [कावः] भाव है [तेन] इस कारण [कर्माण] श्रज्ञानी कर्मोंको [करोति] करता है [तु ग्रोर [ज्ञानिनः] ज्ञानीक [ज्ञानमयः] ज्ञानमय भाव होता है [तस्मात्तु] इसलिये वह ज्ञानी [कर्मीण] कर्मोंको [न] नहीं [करोति] करता ।

टीकार्थ — ग्रज्ञातीक ग्रन्छी प्रकार स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे विविक्त ग्रान्माकी क्याति ग्रत्यंत ग्रस्त हो जानेक कारण ग्रज्ञानमय हो भाव होता है। उस ग्रज्ञानमय भावक होनेपर ग्रात्माक ग्रोर परके एकत्वका ग्रम्यास होनेसे ज्ञानमात्र ग्रपने ग्रात्मस्वरूपसे अष्ट हुआ परद्वत्यस्वरूप रागः हेषके लाथ एक होकर ग्रह्महकारमें प्रवृत्त हुआ ग्रज्ञानी ऐसा मानता है कि 'मैं रागी हूं, होपी हूं' इस प्रकार वह रागी होषी होता है। उस रागादि स्वरूप ग्रज्ञानमय भाव से श्रज्ञानी हुआ परद्वत्यस्वरूप जो रागः होषी उन रूप ग्रप्तेको करता हुआ कर्मोंको करता है। ग्रीर ज्ञानीक ग्रन्छी तरह ग्रपना परका भेदज्ञान हो गया है इसलिये जिसके भिन्न ग्रात्मा की प्रकटता— 'क्याति' ग्रत्यंत उदित हो गई है, उस भावके कारण ज्ञानमय हो भाव होता है। उस भावके होनेपर ग्रप्तेव परको भिन्नपनेका ज्ञान भेदज्ञान होनेसे ज्ञानमात्र ग्रपने

., 3

### कि ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह-

## अण्यात्मित्रो भार्नो अयात्रित्यां कुम्यदि तेस कम्मासि । सार्यासम्त्रो सार्यिसस दु स कुम्यदि तद्या दु कम्मासि ।।१२७॥ भाव अज्ञातमय है, अज्ञातीको सु कर्मका कर्ता ।।१२७॥ ज्ञातमय भाव कृषका, सो तहि वह कर्मका कर्ता ।।१२७॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि । ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मालु कर्माणि । ११७॥

ग्रज्ञानिनो हि सम्यक्स्वपरिववेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तीमतविविक्तात्मस्यातित्वाद्यस्माद-ज्ञानमय एव भावः स्यान् तिस्मस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्वस्मातप्रश्नष्टः परा-भ्यां रागद्वेपाभ्यां सममेकीभूय प्रविताहकारः स्वयं किलैयोहं रज्ये रुष्यामीति रज्यते रुष्यति च तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि। ज्ञानिनस्तु

नामसंत्र — अण्णाणमञ्ज, भाव, अणाणि, त, कस्म, णाणमञ्ज, णाणि, दु, ण, त, दु, कस्म। धातु-संज — कुण करणे। प्रकृतिशब्द — अक्षानमय, भाव, अज्ञानित्, तत्, कर्मन्, ज्ञानमय, ज्ञानित्, तु, न. तत्,

प्रात्मस्वरूपमें ठहरा हुमा वह ज्ञानी परद्रव्यस्वरूप राग-द्वेषोसे पृषग्भून हो जानेके काररा प्रपने रससे ही परमें म्रहंकार निवृत्त हो गया है, ऐसा हुमा निश्चयसे केवल जानता ही है, राग-द्वेषरूप नहीं होता । इसलिये जानमय भावसे भानी हुमा परद्रव्यस्वरूप जो राग-द्वेष उन रूप म्रात्माको नहीं करता है। जावार्य — इस म्रात्माके कोधा-दिक मोहकी प्रकृतिका उदय म्रानेपर उसका प्रपने उपयोगमे रागद्वेषरूप मलिन स्वाद म्राता है, सो मोहो जीव भेदजानके बिना म्रजानी हुमा ऐसा मानता है कि यह रागद्वेषमय मलिन उपयोग ही भेरा स्वरूप है, यही मैं हूं, इस प्रकार म्रजानरूप महंतरसे म्राच्छम द्वमा प्राणी कर्मोंको वांधता है। इस प्रकार मजानस्य भावसे कर्मवंद्य होता है म्रोर जब ऐसा है कि सानमा शुद्ध उपयोग तो मेरा स्वरूप है, वह मैं हूं तथा रागद्वेष हैं वे कर्मके रस हैं, मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसा भेदजान होनेपर जानी होता है, तब म्रपनेको रागद्वेष भावरूप नहीं करता, केवल जाता ही रहता है, तह कर्मको नहीं करता।

प्रसंगविवरण--- अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होता है भ्रोर ग्रज्ञानीके ग्रज्ञानमय भाव होता है। ग्रव इस गाथामें उससे संबंधित इस जिज्ञासाका समाधान किया गया है कि श्रज्ञानमयभावसे क्या होता है श्रोर ज्ञानमयभावसे क्या होता है ?

तथ्यप्रकाशः -- १ -- मज्ञानीके सम्यक् स्वपरिविवेक नहीं होता है । २ -- स्वपरिविवेक न होनेसे एकत्विभक्त ग्रात्माकी दृष्टि नहीं बनती । ३ -- एकत्वविभक्त ग्रात्माकी दृष्टि न होनेसे सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतीवित्विवित्तात्मस्यातित्वाद्यस्माद् ज्ञानमय एव भावः स्यात् तिस्मस्तु स्वित स्वपरयोनांनात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्विस्मस्तुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृयग्भूतत्या स्वरस्त एव निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति तस्माद् ज्ञानम्यभावाद् ज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानमकुर्वेष्ठ करोति कर्माणि । ज्ञानमय एव भावः कुतौ भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्यः । स्रज्ञानमयः सर्वः कृतौयमज्ञानिनो नान्यः ॥६६॥ ॥ १२७ ॥

तु, कर्मन् । मूलवातु—जा अवबोधने, डुक्रज् करणे । प्रविवदण्—अज्ञानमयः, भावः–प्रथमा एकवचन । अज्ञानिनः–पण्डी एकः । करोति–वर्तमान लट् अत्य पुष्ठष एकवचन किया । तेन-नृतीपा एकः । कर्माण्– द्वितीया बहुः । ज्ञानमयः–प्रःः एः । ज्ञानिनः–पण्डी एकवचन । तु, न–जव्यय । करोति–वर्तमान अन्यः। एकवचन । तस्मात्–पंचमी एकवचन हेत्वर्षे । त–जव्यय । कर्माण्–द्वितीया बहुवचन ॥१२७॥

प्रजानमय भाव होता है। ४ — प्रजानमयभाव होनेपर स्व-परमें एकत्वका प्रध्यास होता है। १ — स्वानमयभाव होनेपर स्व-परमें एकत्वका प्रध्यास होनेसे ज्ञानमात्र स्वसे अष्ट रहता है। ६ — ज्ञानमात्र स्वसे अष्ट रहतेसे एकत्वका प्रध्यास होनेसे ज्ञानमात्र स्वसे अष्ट रहतेसे एकत्वका प्रध्यास होनेसे प्रक्रक्ष प्रमुख्य होनेसे प्रहंकार विकल्प बननेसे प्रज्ञानी प्रपत्ने प्रात्मा को परद्रव्यस्वरूप रागद्वेषमय करता हुमा कभौको करता है। ६ — ज्ञानोके सम्यक् स्व-पर विवेक होनेसे एकत्वविभक्त धात्माकी दृष्टि रहती है। १९ — एकत्वविभक्त धात्माकी दृष्टि रहती है। १९ — एकत्वविभक्त धात्माकी दृष्टि रहती है। ११ — एकत्वविभक्त धात्माकी दृष्टि रहती है। ११ — क्षानमय भाव होते है। १२ — ज्ञानमय भाव होनेपर स्व-परकी भिन्नताका बोध संस्कृत रहनेसे ज्ञानमात्र स्वमें ठहरना होता है। १४ — ज्ञानमात्र स्वमें ठहरना होते एत्रव्यस्वरूप रागद्वेषसे पृथक् रहनेसे स्वरस्तः ही उनमे प्रहंकार नहीं होता है, प्रहंकार निवृत्त हो जाता है। १६ — पर्वव्यस्वरूप रागदेषसे प्रयंक्ष रहनेसे स्वरस्तः ही उनमे प्रहंकार नहीं होता है, प्रहंकार निवृत्त हो जाता है। १६ — परव्यस्वरूप रागदेषस्य प्रयंक्ष नहीं कर सकता। १७ — रागदेषस्य नहीं कोती कमौंको नहीं करता है।

सिद्धास्त--- १- धजानीके धजानमय भाव होता है। २- धजानमयभावका निमित्त पाकर पुद्गलकार्माख्रव्यमें कर्मत्वका धालव होता है। ३- जानीके जानमयभाव होता है। ४- ज्ञानमयभावका निमित्त पाकर कार्माणद्रव्यमें संवरत्व होता है।

हिंह—१- झगुद्धनिश्चयनय (४७)। २- उपाधिसापेक्ष अगुद्धद्रव्याधिकनय (२४)। ३-गुद्धनिश्चयनय (४६), अपूर्ण गुद्धनिश्चयनय (४६व)। ४- गुद्धभावनापेक्ष गुद्धद्रव्याधिक नय (२४व)।

प्रयोग—जानसय भाव होनेपर बन्धन नहीं होता तथा भव-भवके संचित कर्म भी / अपना कर्मत्व तज देते हैं यह जानकर प्रविकार ज्ञानस्वरूपकी उपासनारूप ज्ञानसय भावना सार्गिमया भावाञ्चो सार्गिमञ्जो चेव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा सार्गिस्स सञ्चे भावा हु सार्गिमया ॥१२८॥
अयसार्गिमया भावा त्रण्यास्मी चेव जायए भावो ।
जम्हा तम्हा भावा त्रण्यासामया त्रस्मासिस्स ॥१२६॥
जानमय भावसे तो, ज्ञान परिस्ताम ज्ञानमय ही हैं ॥१२६॥
इस कारस्य जानीके सारे परिस्ताम जानमय ही हैं ॥१२६॥

ज्ञानमय भावसे तो, ज्ञान परिएाम हो जीनत होता। इस कारएा ज्ञानीके, सारे परिएाम ज्ञानमय ही हैं।।१२८।। भाव अज्ञानमयसे, होता ब्रज्ञानभाव इस कारए। ब्रज्ञानी आत्माके, भावहि ब्रज्ञानमय होते।।१२६।।

ज्ञानमयाद्भावाद् ज्ञानमयस्वैव जायते भावः । यस्मातस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥१२८॥ अज्ञानमयाद्भावादज्ञानस्वैव जायते भावः । यस्मातस्माद्भावादज्ञानमया अज्ञानिनः ॥१२६॥

यतो ह्यज्ञानमयाद्भावाद्यः कश्चन।पि भावो भवति स सर्वोध्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानी-ऽज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्वं एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतश्च ज्ञानमयाद्भावाद्यः

नाससंज्ञ—णाणमअ, भाव, णाणमअ, च, एव, भाव, ज, न, णाणि, सव्व, भाव, हु, णाणमअ, अण्णाणमअ, भाव, अण्णाणि, च, एव, भाव, ज, त, भाव, अण्णाणमअ, अणाणि। धातुसंज्ञ—जा प्रादु-भवि। प्रकृतिताब्व—ज्ञानमय, भाव, जानमय, च, एव, भाव, यत्, तत्, त्तिन्, भर्व, भाव, चलु, ज्ञानमय, अज्ञानमय, भाव, अज्ञान, च, एव, भाव, यत्, तत्, भाव, अज्ञानमय, अज्ञानिन्। मुल्काबुत्—जनी प्रादुर्भी दिवादि, ज्ञा अववोधने। पदिवदरण —ज्ञानमयात्, भावात्—पचमी एकवचन। ज्ञानमयः—प्रथमा एकवचन।

#### ही करना चाहिये ॥१२७॥

प्रव प्रगली गाथाके प्रथंको सूचनाका काव्य कहते है— ज्ञानमय इत्यादि । सर्थं—
ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव होते हैं प्रत्य नहीं होता यह क्यों ? श्रीर प्रज्ञानीके प्रज्ञानमय
ही सब भाव होते हैं प्रत्य नहीं यह कैसे ? इसी प्रश्नकी उत्तररूप गाथा कहते हैं—[यस्मात्]
जिस कारएा [ज्ञानमयात् भावात् च] ज्ञानमय भावसे [ज्ञानमय एव] ज्ञानमय ही [भावः]
भाव [जायते] उत्पन्न होता है। [तस्मात्] इस कारएा [ज्ञानमय हो स्वत्ये] निस्वव
हे [सर्वे भावाः] सब भाव [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय है। धोर [यस्मात्] जिस कारएा [ज्ञानमय स्वत्यात् भावात् च] अज्ञानमय भावसे [ज्ञानमय ही आज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते]
उत्पन्न होता है [तस्मात्] इस कारएा [ज्ञानिनः] प्रज्ञानीके [ग्रज्ञानमयाः] प्रज्ञानमय ही
[मावाः] भाव उत्पन्न होते हैं।

तात्वर्य—ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होते है धौर धज्ञानीके ध्रज्ञानमय भाव होते हैं। टीकार्थ—जिस कारण निष्चयसे धज्ञानमय भावसे जो कुछ भाव होता है, वह सक्षी कश्चनापि भावो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः । ज्ञानिनो ज्ञानिवर्षृताः सर्वे भावा भवति हि । सर्वोप्यज्ञानिवर्षृता भवत्यज्ञानिनस्त् ते ॥६७॥ ॥ १२८-१२९ ॥

च, एव-अब्यय । जायते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । भाव:-प्र० ए० । यस्मात्, तस्मात्-पंचमी एक । ज्ञानिन:-चष्ठी ए० । सर्च-प्र० बहु० । सावा:-प्र० बहु० । खलु-अब्यय । ज्ञानमया:-प्रथमा बहु॰ । अज्ञानमयात्, आवात्-पंचमी एकः । अज्ञान:-प्रथमा ए० । जायते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । भाव:-प्र० एकः । यस्मात्, तस्मात्-पंचमी एकः वचन । भावा:, अज्ञानमया:-प्रथमा बहु० । अज्ञानिन:-षटी एकः वचन । । १२--१२६ ॥

स्रज्ञानमयपनेको उल्लंघन नहीं करता हुमा स्रज्ञानमय ही होता है; इसलिए प्रज्ञानीके सभी भाव स्रज्ञानमय है। स्रोर जिस कारए। ज्ञानमयभावले जो कुछ भाव होता है, वह सभी ज्ञानमयपनेको नहीं उल्लंघन करता हुमा ज्ञानमय ही होता है, इसलिये ज्ञानीके सभी भाव ज्ञानमय हैं। स्रव इसी सर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं — ज्ञानिनो इत्यादि। अर्थं — ज्ञानीके सभी भाव ज्ञानसे रचे हुए होते हैं सौर स्रज्ञानीके सभी भाव स्रज्ञानसे रचे हुए होते हैं सौर स्रज्ञानीके सभी भाव स्रज्ञानसे रचे हुए होते हैं सौर स्रज्ञानीके सभी भाव स्रज्ञानसे रचे हुए होते हैं सौर स्रज्ञानीके सभी भाव स्रज्ञानसे रचे हुए होते हैं सौर

प्रसंगविवरण् — घनन्तरपूर्व गाधामें बताया था कि अज्ञानीके बज्ञानमय भाव होता है और इससे वह कर्मको करता है तथा ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होता है और इससे वह कर्म को नही करता। अब इस गाधामें बताया है कि ज्ञानीके ज्ञानमय हो भाव क्यों होता है और अज्ञानीके अज्ञानमय ही भाव क्यों होता है ?

तथ्यप्रकाश — १ — प्रज्ञानमय भावसे जो कुछ भी भाव होता है वह सब प्रज्ञानमयता का उल्लंघन न करनेसे प्रज्ञानमय ही भाव होता है। २ — ज्ञानमयभावसे जो कुछ भी भाव होता है वह सब ज्ञानमयत्राका उल्लंघन न करनेसे ज्ञानमय ही होता है।

सिद्धान्त-- १ - ग्रज्ञानमय परभावको ग्रात्मा मानने वाले विकल्पसे ग्रज्ञानमय भाव ही प्रकट होता है । २ - ज्ञानघन ग्रन्तस्तत्त्वको दृष्टि वालेके ज्ञानसंस्कृत ही भाव होता ।

इष्टि—१~ प्रशुद्धनिष्वयनय (४७) । २- शुद्धनिष्वयनय, प्रपूर्ण शुद्धनिष्वयनय (४६, ४६व) ।

धव इस उक्त गायायंको ही दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं— [यथा] जैसे [कनकमयास् भावात्] सुवर्ग्यस्य भावसे [कुंडलावयः भावाः] सुवर्णस्य कुंडलादिक भाव [जायंते] उत्पन्न होते हैं [सु] धौर [अधोमधात् भावात्] लोहमय भावसे [कटकावयः] लोहसयी कड़े इत्या- अर्थतदेव दृष्टांतेन समर्थयते -

कण्यभया भावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।

अयमयया भावादो जह जायंते तु कडयादी ॥१३०॥

अण्णाःग्गमया भावा अणािग्ग्गा बहुविहा वि जायंते ।

गािग्गिस्त दु गािगामया सन्त्रे भावा तहा होति ॥१३१॥ (युग्मम्)

स्वर्णमयी पासासे, होते उत्पन्न कुण्डलादि विविध ।

लोहमयी बस्तुसे, होते उत्पन्न लोहमयी ॥१३०॥

अलाती आत्माके, होते अज्ञानभाव नानाविध ।

जाती आत्माके तो, जातमयी माव ही होते ॥१३१॥

कनकमयाद्भावाज्जायंते कुडलादयो भावा । अयोमयकाद्भावाद्यश जायते तु कटकादयः॥ १३०॥ अज्ञानमयाद्भावादज्ञातिनो बहुविघा अपि जायते । ज्ञानिनस्तु ज्ञानमया सर्वे भावास्तया भवेति ॥ १३१॥

यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिस्णामस्वभावत्वे सत्यिप कारसानुविधायित्वारकार्याणां जांबृनदमयाद्भावाज्जांबृनदजातिमनतिवर्तमानाज्जांबृनदकुंडलादय एव भावा भवेयुनं पुनः कालायसवलयादयः । कालायसमयाद्भावाच्च कालायसजातिमनतिवर्तमानाः कालायसवलयादय

नामसंज्ञ—कणयमअ, भाव, कुडलादि, भाव, अयमयय, भाव, जह, तु, कडयादि, अण्णाणमअ, भाव, अणाणि, बहुविह, वि, णाणि, णाणमअ, सञ्व, भाव, तह । **धातुसंज्ञ**—जा प्रादुभवि, हो सत्ताया। म**हत्तिवाब्य**—कणयमय, भाव, कुण्डलादि, भाव, अयोमयक, भाव, यथा, तु, कटकादि, अज्ञानमय, भाव,

दिक भाव उत्पन्न होते हैं [तथा] उसी प्रकार [अज्ञानिकः] प्रज्ञानीके [ब्रज्ञानस्यात् भावात्] प्रज्ञानस्य भावसे [बहुविधा ग्रिपि] ग्रनेक तरहके [ब्रज्ञानस्याः भावाः] व्रज्ञानस्य भाव [जायते] उत्पन्न होते है [तु] परन्तु [ज्ञानिकः] ज्ञानीके [सर्वे] सभी [ज्ञानस्याः भावाः] ज्ञानस्य भाव [भवंति] होते हैं।

तारवर्य- प्रजानीके जुभाजुभ भावोंमें घाटमबुद्धि होनेसे प्रजानमयभाव होते, जानीके सहजज्ञानस्वरूपमे घाटमबुद्धि होनेसे ज्ञानमयभाव होते।

टीकार्थ—जैसे कि पुदगलद्रव्य स्वयं परिए।।मस्वभावी होनेपर भी जैसा कारण हो, उस स्वरूप कार्य होते हैं, मत: सुवर्णमय भावसे सुवर्णजानिका उल्लंघन न करने वाले होनेसे सुवर्णमय ही कुंडल म्रादिक भाव होते हैं, सुवर्णसे लोहमयी कड़ा म्रादिक भाव नहीं होते । म्रोर लोहमय भावसे लोहकी जातिको उल्लंघन न करने वाले लोहमय कड़े म्रादिक भाव होते हैं, लोहसे सुवर्णमय कुण्डल म्रादिक भाव नहीं होते, उसी प्रकार जीवके स्वयं परिए।।मस्वरू

एव अवेयुने पुनर्जाम्ब्रूनदकुंडलादयः । तथा बीबस्य स्वयं परिशामस्वभावत्वे सत्यपि कारणाकुः विषायित्वादेव कार्याणां प्रज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाःद्भावाद्यानजातिमनतिवतंमोना विविधा प्रप्य-अज्ञानिन्, बहुविध, अपि, ज्ञानिम्, तु, ज्ञानमय, सर्वे, भाव, तथा । मुलबातु—कुंडि रक्षणे चुरादि, कटी गतौ (स्वार्थकः) जनी प्राहुभवि दिवादि, ज्ञा अववोधने । यदिविष्यण—कनकमयात्, भावात्—पंचमी एकः । जायंते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन किया । कुण्डलादयः, भावाः—प्रथमा बहुः । अयोमयकात्—पंचमी एकः । भावात्—पं० एकः । यथा—अथ्यय । जायंते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन किया । कटकादयः—

भावरूप होनेपर भी 'अँसा कारण होता है वैसा हो कार्य होता है' इस न्यायसे प्रज्ञानोक स्वय-मेव प्रज्ञानमय भावसे प्रज्ञानको जातिको नहीं उल्लंघन करने वाले धनेक प्रकारके प्रज्ञानमय ही भाव होते हैं, ज्ञानमय भाव नहीं होते, धोर ज्ञानोक ज्ञानको जातिको नहीं उल्लंघन करने बाले सब ज्ञानमय हो भाव होते है, प्रज्ञानमय नहीं होते । भावार्थ — जैसा कारए। हो, वैसा ही कार्य होता है, इस न्यायसे जैसे लोहसे लोहमय वस्तुर्य होती हैं, धौर सुवर्णसे पुवर्णमय धाभूषण होते हैं उसी प्रकार प्रज्ञानीक ध्रज्ञानस प्रज्ञानमय भाव होते हैं घौर ज्ञानीके ज्ञानसे ज्ञानमय ही भाव होते हैं । प्रज्ञानमयभाव तो कोधादिक हैं और ज्ञानमयभाव क्षमा धादिक हैं । यद्यपि प्रविरत सम्यम्हष्टिके बारित्रमोहके उदयसे कोधादिक भी भवर्तते है तथापि उस ज्ञानी की उनमें धात्मबुद्धि नहीं है, वह इन्हें परके निमित्तसे हुई उपाधि मानता है, सो उसके वे क्रोधादि कमें उदयमें धाकर खिर जाते हैं, ज्ञानी धागामी ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसारका अमण बढ़े । घौर धाप उद्यमी होकर उनरूप परिणमन भी नहीं करता है; द्वद्यको ज्वरदस्तीसे परिणमता है, इसलिए वहाँ भी ज्ञानमें हो धपना स्वामित्व माननेसे उन क्रोधा-दिभावोंका भी धन्य ज्ञेयके समान ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है ।

प्रसंगविवरण् प्रनन्तरपूर्व गाधायुगलमें कहा गया था जानमय भावसे जानमय ही भाव होते और प्रजानमय भावसे प्रजानमय ही भाव होते है। प्रव इस गाथा युगलमें इसी तथ्यको हहांत द्वारा समयित किया गया है।

तथ्यप्रकाश — १-जीव स्वयं परिएगामस्वभाव है सो जीवको परिएगमता तो रहना है ही । २-कार्य उपादान कारएका ध्रनुविधान किया करते है याने जैसा कारए होता है वैसा कार्य होता है । ३- श्रज्ञानीके स्वयं श्रज्ञानमय भाव हैं सो श्रज्ञानमय कारणसे श्रज्ञानमय ही भाव होगा । ४-ज्ञानीके स्वयं ज्ञानमय भाव हैं सो ज्ञानमय कारएसे ज्ञानमय ही भाव होगा ।

सिद्धान्त---१- जिस काल सहजज्ञानस्वभावकी दृष्टि, प्रतीति, रुचि है उस काल यह ब्राह्मा ज्ञानमय भाव वाला है। २- जिस काल रागांवि प्रकृतिविधाक प्रतिफलनमें धारमत्वकी क्षानमया एव भावा भवेयुनं पुतर्कानमयाः ज्ञानिनश्व स्वयं ज्ञानमयाद्भावाज्ज्ञानजातिमनतिवर्ते-मानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवेयुनं पुनरज्ञानमयाः ॥१२०-१२१॥

धज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां। द्रव्यक्रमेनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां।।६८।।

प्र• बहु० । अज्ञानमयात्, भावात्-पंचमी एक० । अज्ञानिनः-घष्टी एक० । बहुविधाः-प्र० बहु० । अपि-अध्ययः । ज्ञानिनः-पष्टी एक० । ज्ञानमयाः, सर्बे, भावाः-प्रथमा बहुवचन । भवन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया ।। १३०-१३१ ।।

हृष्टि, प्रतीति व रुचि है उस काल यह बात्मा ब्रज्ञानमयभाव वाला है।

हष्टि—१- गुद्धनिश्चयनय (४६), अपूर्णं गुद्धनिश्चयनय (४६व) । २─अगुद्धनिश्चय-नय (४७) ।

प्रयोग— प्रविकार सहज शुद्ध प्रात्मत्वको उपलब्धि बिना ही संसार संकट है, प्रतः प्रविकार सहजशुद्ध अंतस्तत्त्वमें प्रात्मत्वका प्रनुभव करनेका पौरुष करना ॥ १३०-१३१ ॥

ध्रव प्रगली गाथाकी सूचनाके प्रथं श्लोक कहते हैं--- प्रज्ञान इत्यादि । प्रज्ञानी धज्ञानमय भावोंकी भूमिकाको व्याप्त कर धागामी द्रव्यकर्मके निमित्तभूत भावोंकी हेतुताकी प्राप्त होता है। इसी प्रर्थको पाँच गायाग्रों द्वारा कहते है - [जीवानां] जीवोंके [या] जो [म्रतस्वोपलब्धिः] ग्रन्थथास्वरूपका जानना है [सः] वह [म्रज्ञानस्य] ग्रज्ञानका [उदयः] उदय है [त] ग्रीर [जीवस्य] जीवके [अश्रद्धानत्वं] जो तत्त्वका ग्रश्नद्धान है वह [मिथ्या-स्वस्य] मिथ्यात्वका [उदयः] उदय है [तु] धौर [जीवानां] जीवोंके [यत्] जो [ग्रवि-रमर्गं | अत्यागभाव [भवेत] है [ असंयमस्य ] वह असंयमका [ उदय: ] उदय है [तू ] भीर [जीवानां] जीवोंके [यः] जो [कलुषोपयोगः] मलिन याने जानपनेकी स्वच्छतासे रहित उपयोग है [सः] वह [कवायोदयः] कवायका उदय है [तुयः] छोर जो [जीवानां] जीवों के शोभनः ] गुभरूप [वा] प्रथवा [प्रशोमनः ] प्रशुभरूप [कर्तव्यः ] प्रवृत्तिरूप [वा] ग्रयवा [विरतिमावः] निवृत्तिका [बेष्टोत्साहः] मन वचन कायकी चेष्टाका उत्साह है [तं] उसे [योगोदयं] योगका उदय [जानीहि] जानो । [एतेषु ] इनके [हेतुमृतेषु ] हेतुभूत होनेपर [यस्] जो [कर्मवर्गणागतं] कार्मरणवर्गरणागत पुद्गलद्रव्य [ज्ञानावररणादिभावैः सष्टविधं] शानावरण ब्रादि भावोंसे ब्राठ प्रकार [परिरणमते] परिणमन करता है [तत्] वह [कार्मरण-वर्गणागतं] कार्मणवर्गणागत पुर्गलद्रश्य [यदा] जब [खलू] वास्तवमें [जीवतिबद्ध ] जीवमें निबद्ध होता है [तदा तु] उस समय [परिरणामभावानां] उन अज्ञानादिक परिरणाम भावोंका [हेतु:] कारएा [जीव:] जीव [भवति] होता है।

तात्पर्य- प्रकृतिविपाक, कर्मासव व कर्मबन्ध, तथा जीवविभाव धपने प्रपने उपादान

अण्णाणस्स स उद्यो जं जीवाणं अतन्वउवलद्धी ।

पिन्छतस्स दु उद्यो जीवस्स यसहहाण्तं ॥१३२॥

उद्यो असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेह अविरमणं ।

जो दु कलुसोवयोगो जीवाणं सो कसाउदयो ॥१३२॥

तं जाण् जोगउदयं जो जीवाणं तु चिहुउच्छाहो ।

सोहण्मसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥१३४॥

एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गण्।गयं जं तु ।

परिण्मदे यहविहं णाण्।वरण्।दिभावेहिं ॥१३५॥

तं खलु जीविण्विद्धं कम्मइयवग्गण्।गयं जहया ।

तहया द होदि हेदू जीवो परिण्णमभावाणं ॥१३६॥

ब्रज्ञानका उदय बह, जो जीवोंको न तस्य उपलब्धी। मिध्यात्वका उदय जो, जीवोंके ब्रश्नद्धानपना ॥१३२॥ उदय असंध्मका वह, जो जीवोंको न पापसे विरती। उदय कवायोंका यह, कसुवित उपयोगका होना ॥१३३॥

नामसंत्र— अण्णाण, त, उदअ, ज, जीव, अतच्चजवलद्धि, मिच्छल, तु, उदअ, जीव, असद्हाणक्त, उदअ, असंजम, दु, ज, जीव, अदिरमण, ज, दु, कल्सोवओग, जीव, त, कसाउदअ, त, जोगउदअ, ज, जीव, विद्वरण, जिल्लाकोण, जीव, तु, कसाउदअ, त, जोगउदअ, ज, जीव, विद्वरण, विद्व

द्योकार्थ - ध्रयथार्थं वस्तुस्वरूपकी उपलब्बिसे जानमें स्वादरूप होता हुग्रा ग्रज्ञानका उदय है। ग्रीर नवीन कमोंके हेतुभूत मिण्यात्व, ग्रसंयम, कषाय, योगोदय ये अज्ञातमय चार भाव हैं। उनमें से जो तत्त्वके ग्रश्रद्धानरूपसे जानमें ग्रास्वादका ग्राना वह तो मिण्यात्वको उदय है, जो ग्रत्स्वा ज्वस्य है, जो ग्रत्स्वा जानमें ग्रास्वादरूप ग्राये वह ग्रसंयमका उदय है, जो मिलन उपन्योगपनिष्ठ ज्ञानमें ग्रास्वादरूप ग्राये, वह कषायका उदय है, ग्रीर जो शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिरूप

में होते हैं, उनमे परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावमात्र बना है।

योग उदय बहु जानो, जो खेष्टोत्साह होय जीवोंके।
ग्रुम हो तथा ब्रमुम हो, हेय उपादेय ब्रयका हो ॥१३४॥
इनके निमित्त होने पर पुद्गल कर्मबर्गणागत जो ।
परिरामता ब्राठ तरह, ज्ञानावरणादि भावोंसे ॥१३४॥
कार्माणवर्गणागत, बहु कर्म जीवनिबद्ध होता जब ।
तब ही कारण होता, जीव बिपरिरामभावोंका ॥१३६॥

श्रज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्वोपलिध्यः । मिथ्यात्वस्य तुदयो जीवस्याश्रद्दधानत्व ॥१३२॥ उदयोऽसंयमस्य तु यञ्जीवानां भवेदविदरमणं । यस्तु कलुषोपयोगो जीवाना स. कषायोदयः ॥१३३॥ तं जानीदि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः । ग्रोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिमात्री वा ॥१३४॥ एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्गणागतं यत् । । तिराणमतेष्टविषं जानावरणाविभावैः ॥१३४॥ तत्स्वलु जीवनिवद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा । तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणममावानां ॥१३६॥

प्रतत्त्वोपलब्बिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो प्रज्ञानोदयः। मिथ्यात्वासंयमकवाययोगोदयाः कर्महेतवस्तन्मयाश्चत्वारो भावाः। तत्त्वाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः प्रविरमण

जीव, तत्, कषायोदय, तत्, योगोदय, यत्, जीव, तु, बेष्टोत्साह, शोभन, अशोभन, वा, कर्तव्य, विरतिमाव, वा, एतत्, हेतुभूत, कामंणवर्गणगत, यत्, तु, अध्दिष्य, जानावरणादिभाव, तत्, खलु, जीवनिवद,
कामंणवर्गणगत, यदा, तदा, तु, हेतु, जीव, परिणामभाव। मूलधातु—जा अववोधने, हुलभप् प्राप्तौ
भ्वादि, अन्तम्-यम संयमने, अ-वि-रसु रमणे, नि-वध बन्धने, बेष्ट बेष्टाया भ्वादि, यह मर्षणे चुरादि, वह
चवयर्षं चवयर्यस्तृप्तिः दिवादि, युभ शोभाषं तुदादि। यदिवदरण—अज्ञातस्य-चप्टी एकः। सः, उदयः—
प्रथमा एकवचन। या—प्रथमा एकः स्त्रीलिङ्ग। जीवानां-पप्टी बहुः। अत्रवोधनिवध्य-प्रथमा एकवचन।
प्रथमात्वस्य-चप्टी एकः। तु—अस्या। उदयः—प्रथमा एकवचन। जीवस्य-चप्टी एकः। अन्नद्वभात्वः,
उदयः—प्रथमा एकः। अस्वसस्य-पप्टी एकः। नु—अस्यय। यत्—प्रथमा एकः। जीवाना-पप्टी वहुवचन।

स्थापाररूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता है, यह योगका उदय है। इन पौद्गलिक मिथ्यात्वादिके उदयस्वरूप वारों भावोंके हेतुभूत होनेपर कार्माणवर्गणागत पुद्गलह्रव्य ज्ञानावरणादि भावोंसे. 
स्वष्ट प्रकार जो स्वयमेव परिएामता है। वह कर्मवर्गणागत ज्ञानावरणादिक कर्म जब जीवमें 
निबद्ध होता है, तब जीव स्वयमेव धपने प्रज्ञानभावसे पर घौर घात्माके एकत्वका निश्चय 
कर प्रज्ञानमय ध्रतत्वश्रद्धानादिक धपने परिएामस्वरूप भावोंका कारए। होता है। भावार्ष —
सहीं प्रज्ञानभावके भेदरूप जो मिथ्यात्व, ध्रविरत, कवाय, योगरूप परिणाम कहे गये हैं, वे पुद्ग 
गलके परिणाम हैं घौर जनका स्वाद ध्रश्रद्धानादिकरूपसे ज्ञानमें घाता है ये विभाव ज्ञानावरवादि प्रागामो कर्मबंधके कारण हैं धर्षात् जीव उन मिथ्यात्वादि भावोंके उदय होनेका निमिक्त 
पाकर ध्रपने ध्रज्ञानभावसे ध्रतस्वश्रद्धानादि भावोंके रूपमें परिणमन करता है, सो उन ध्रपने 
ध्रज्ञानरूप भावोंका उपादानकारण यह जीव होता है, निमिक्तकारण कर्मविषाक होता है।

रूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः कलुषोपयोगक्ष्पेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः शुभाशुभ प्रवृ-त्तिनिवृत्तित्र्यापारक्षेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः । प्रधीतेषु पौद्गतिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतु-भूतेषु यत्पुद्गतद्वव्यं कर्मवर्गेणागतं ज्ञानावरणादिभावैरद्यशः स्वयमेव परिणामते तत्वलु कर्म-वर्गेणागतं जीवनिवद्यं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुभंवि ॥ १२२-१३६ ॥

भवेत्-विघि लिङ् अन्य पुरुष एकः किया। अविरमणः, यः-प्रथमा एकः । तु-अव्यय। कलुपोपयोगःप्र० ए०। जीवाना-पर्यठी बहुः । सः, कपायोदयः-प्र० ए०। ते-द्वितीया एकवचन । जानीहि-जाझायां
लोट् सध्यम पुरुष एकः । योपोदयः-द्वितीया एकवचन कर्मकारकः । यः-प्रथमा एकवचन । जीवाना-पर्यठी
बहुः । तु-अव्यय। चेश्टोत्साहः-प्रथमा एकः । शोभनः, अधोभनः-प्र० ए०। वा-अव्यय। कर्तव्यः-इत्तर्वतः
प्रथमा एकः किया। विरतिभावः-प्रथमा एकः । वा-अध्यय। एतेषु-सरतमी बहुः । हेतुम्नतेषु-सरतमी
बहुः । तु-अव्यय। क्रियोक्तियाः-प्रथमा एकः । वा-अध्यय। परिष्मते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन
किया। अप्टविध-क्रियोविधेषणं यथा स्यात्तथा। श्रानावरणदिभावः-स्रतीया। भवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष
एकः । हेतुः, जीवः-प्र० ए०। पर्यात् तदा, तु-अव्यय। भवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष
एकः । हेतुः, जीवः-प्र० ए०। परिणामभावानां-पर्यठी बहुवचन।। १३२-१३६।।

प्रसंगविवरण्---धनन्तरपूर्वं गाथायुगनमें बताया गया था कि झज्ञान-सयभावने सज्जान-सयभाव होते हैं। घ्रव इसी तथ्यका विशेषनासे वर्णन इस गाथापञ्चकमें किया गया है।

तध्यप्रकाश — १ - जीवोंको जो तस्वकी उपलब्धि नहीं हो रही है वह प्रज्ञानके उदय का प्रतिफल है। २ - जीवोंको जो यथायं श्रद्धान नहीं हो रहा है वह मिध्यात्वके उदयका प्रतिफल है। ३ - जीवोंको जो पापोंसे विरति नहीं हो रहा है वह ससंयमके उदयका प्रतिफल है। ३ - जीवोंको जो चष्टामें उत्ताह हो रहा है वह योगके उदयका प्रतिफल है। ५ - इन इन्यप्रत्ययोंका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणागत पुद्गलद्भय ज्ञानावरणादि झाठ प्रकार एप परि- एम जाता है। ६ - वह बद्ध कर्म जब जीवनिबद्ध याने उदयमें झाकर प्रतिफलित होता है तब यह झज्ञानी जीव झज्ञानमय परिणामोंका हेतु होता है। ७ - उदयागत द्वयप्रत्ययं (कर्म) जीव-विभावका तथा नवीन कर्मत्वका दोनोंका निमित्त है। ६ - जीवविभाव द्वयप्रत्ययोंके निमिन्त सक्वका तिमित्त है।

सिद्धान्त— १- उदित द्रव्यश्रत्ययका निमित्त पाकर नवीन कार्माणवर्गणाझीमें कमैत्व झाता है। २- जीवविभाव परिणामीका निमित्त पाकर द्रव्यप्रत्यय नवीन कर्मीके झास्रवका निमित्त हो जाता है।

हारि---१, २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्धद्रव्यायिकनय (२४) ।

पुद्गलद्रव्यात्पृथग्र्नत एव जीवस्य परिणामः---

जीवस्स दु कम्मेग्रा य सह परिणामा हु होंति रागादी ।
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा ॥१३७॥
एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।
ता कम्मोदयहेर्दृहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥१३८॥
जीवके राग आविक, विधिक परिणाम साथ होवं तो ।
यों जीव कर्म दो के, रागादि प्रसक्त होवंगे ॥१३७॥
इन राग आविसे यदि, होता परिणाम जीव एकहि का ।
तो उवयायत विधिसे, जीवपरिणाम प्रवक ही है ॥१३८॥

जीवस्य तुकर्मणा च सह परिणामाः खलु अविति रागादयः। एवं जीव कर्मच द्वे अपि रागादित्वमापन्ते। एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः। तत्कर्मोदयहेतुभिविना जीवस्य परिणामः। यदि जीवस्य तिन्निमित्तभूतविषच्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिएामो भव-

नामसंत्र—जीव, दु. कम्म, य, सह, परिणाम, रागादि, एवं, जीव, कम्म, च, दो, वि, रागादि, वावण्ण, दु. परिणाम, जीव, रागादि, त. कम्मोदयहेदु. विणा, जीव, परिणाम। धातुसंत्र—हो सत्तायां, जा प्राप्तभेवं । मुक्तस्त्रक्रस—जीव, तु. कर्मन, च, सह, परिणाम, रागादि, एव, जीव, कर्मन, च, सह, अपि, रागादित्व, आपन्न, एक, तु. परिणाम। मूलधातु—जीव प्राण्यस्त्रक्त, त्राप्त, एक, तु. परिणाम। मूलधातु—जीव प्राण्यस्त्रक्त, त्राप्त, परि-णम प्रहृत्वे, भू सत्तायां, रंज रागे भ्वादि दिवादि, जनी प्रादुर्भावे। पदिवदरण—

प्रयोग---जीव शुपनी स्वभावदृष्टि तजकर रागादिक्रपक्षे परिणमता है तब द्रव्यप्रत्यय नवीनकर्मेंके भ्रास्तर्वका निमित्त होता है। ग्रतः भ्रपने भ्रविकार ज्ञानस्वभावमय भ्रात्माकी दृष्टि का पौरुष करना ताकि द्रव्यप्रत्यय नवीनकमस्त्रियका निमित्त न हो सके ॥१३२-१३६॥

भव जीवका परिणाम पुद्राजद्रव्यसे पृथक् ही है इसका युक्तिपूर्वक समर्थन करते हैं— [तु जीवस्य] यदि ऐसा माना जाय कि जीवके [रागादयः] रागादिक [परिणामाः] परिणाम [जालु] वास्तवमें [कर्मणा च सह] कर्मके साथ होते हैं [एवं] इस प्रकार तो [जीवः च कर्म] जीव और कर्म [हे प्रयि] ये दोनों ही [रागादित्वं भ्रायन्ते] रागादि परिणामको प्राप्त हो पड़ते हैं। [तु] परन्तु [रागादिकः] रागादिकोंसे [परिणामः] परिणमन तो [एकस्य जीवस्य] एक जीवका ही [जायते] उत्पन्न होता है [तत्] वह [कर्मोदयहेतु विना] कर्मके उदयहप निमित्त कारएसे पुवक् [जीवस्य परिणामः] जीवका ही परिणाम है।

तात्वर्थ — जीवका परिरामन जीवमें, पुद्गलकर्मका परिरामन पुद्गलकर्ममें है, कोई भी परिरामन दोनोंका एक नहीं है। तीति वितर्कः तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुघाहरिद्रयोरिव द्वयोरिप रागाद्यज्ञानपरिखामा-

जीवस्य-पट्टी एकः । तु-अव्यय । कर्मणा-तृतीया एकः । च-अव्यय । सह-अव्यय । परिणामाः-प्रथमा बहुवचन । खलु-अव्यय । भवंति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन । रागादयः-प्रः बहुः । एवं-अव्यय । बीवः-प्रथमा एकः । कर्म-प्रथमा एकः । च-अव्यय । हे-प्रथमा द्विवचन । अपि-अव्यय । रागादिखं-द्वितीया एकः । आपन्ने-प्रथमा द्विवचन । एकस्य-यष्टी एकः । तु-अव्यय । परिणामः-प्रथमा एकः ।

टीकार्थ — यदि जीवका रागादि ध्रज्ञान परिणाम ध्रपने निमित्तभूत उदयमें प्राये हुए पुद्गलकमंके साथ हो होता है, यह तक किया जाय तो हल्दी धौर फिटकरीको भौति याने जैसे रंगमें हल्दी धौर फिटकरीको भौति याने जैसे रंगमें हल्दी धौर फिटकरी साथ डालनेसे उन दोनोंका एक रंगस्वरूप परिणाम होता है वैसे ही जीव धौर पुद्गलकमं दोनोंके हो रागादि ध्रज्ञानपरिणामका प्रसंग ध्रा जायगा (किन्तु ऐसा तथ्य नहीं है) । यदि रागादि ध्रज्ञानपरिणाम एक जीवके ही माना जाय तो इस मन्तव्यसे ही यह सिद्ध हुआ कि पुर्श्यक्रमंका उदय जो कि जीवके रागादि ध्रज्ञान परिणामोंका कारण है, उससे पृथम्भूत हो जीवका परिणाम है। मावार्थ— यदि माना जाय कि जीव धौर कर्म मिलकर रागादिक्की प्राप्ति ध्रा जायगी, किन्तु ऐसा नहीं है। इसलिय पुद्गलकमंका उदय जीवके ध्रज्ञानरूप रागादि परिणामोंको निमित्त है। उस निमित्तसे भिन्न ही जीवका परिणाम है।

प्रसंगविवरस् — प्रनन्तरपूर्वं गाथापंचकमें जीवपरिणाम व कमैगरिसामके निमित्त-नैमित्तिक भावका निर्देश किया है। सो इससे कहीं यह नहीं समझना कि उनमें कर्नुकमैटव हो या वे एकरूप हों। इसी तथ्यको इन दो गाथावोमें दर्शाया गया है कि जीवके परिस्ताम पुरुगलद्रव्यसे पृथग्भूत हो हैं।

सध्यप्रकाश-(१) जीवका परिणाम जीवमें शकेलेमें जीवके शकेलेके परिएामनसे ही होता है। (२) यदि जीवके रागादि परिएाम तिन्तमित्तभूत उदित कर्मके साथ हों तो जीव श्रीर पुद्रगल दोनोंमें हो रागादि श्रजानपरिएाम हो बैठनेका दोष श्रावेगा। (३) जब जीवमें श्रकेलेके परिएामसे ही जीवविभाव होता है तब स्पष्ट सिद्ध है कि निमित्तभूत पुद्गलकर्म-विपाकसे भिन्न ही जीवविभाव है।

सिद्धान्त—१- जीव उपचारसे द्रव्यकर्मका कर्ता है। २- झशुद्धोपादान जीव भाव-कर्मका करी है।

हृष्टि—१- परकर्तृत्व धनुपचरित धसद्भूतव्यवहार (१२१)। २- धनुद्धनिश्वयन्त्य (४७)।

प्रबोग- श्रिपने विभावपरिखामको कर्मपरिणामसे भिन्न समक्रकर श्रीर कर्मपरिखाम

पत्तिः । ग्रथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागास्त्रज्ञानपरिकाामः ततः पुद्गलकमंत्रिपाकाद्धेतोः पृष-ग्यूतो जीवस्य परिकामः ॥ १३७-१३८ ॥

जायते-वर्तमान लट् अन्य पुष्क एकः । जीवस्य-चष्ठी एकः । रागादिभि-मृतीया बहुः । तत्-अन्ययार्षे -हेतो । कर्मोदयहेतुभिः-नृतीया बहुः । विना-अञ्यय । जीवस्य-यष्ठी एकवचन । परिणामः-प्रथमा एक-वचन ॥ १३७ १३८ ॥

का निमित्त होनेपर भी भपनी स्वभावहृष्टिके मुभावसे पुपनी निवंदातके कारण हुए जानकर भपनी स्वभावहृष्टिको भवल बनाव ताकि कर्मफल भव्यक्त होकर तिकल बाव भीर संसार बन्धनसे बच जाव ॥ १२७-१६८ ॥

प्रव कहते हैं कि पुद्रगलद्रथ्यका परिणाम जीवसे पृथक् ही है:— [यदि] यदि [जीवेन सह श्रेष] जीवके साथ ही [युद्गलद्रथ्यय] पुद्रगलद्रथ्यका [कर्मपरिएामः] कर्मकप परिएाम होता है, तो [एवं] इस प्रकार [युद्गलक्षवी ही प्रिय] पुद्रगल ग्रीर जीव दोनो [खलु] ही [कर्मल्यं भ्रापन्ती] कर्मत्वको प्राप्त हो जावंगे [तु] परंतु [कर्ममावेन] कर्मक्पसे [परिएामः] परिएाम [एकस्य] एक [युद्गलद्रश्यस्य] पुद्रगलद्रथ्यका होता है [तत्] इसलिये [जीवमायहे-सुन्निः बिना] जीवभाव निमित्तकारएसे प्रथक् [कर्मएः] कर्मका [परिएगमः] परिएाम है।

तारवर्यं — कमंपरिग्णमन जीवसे पृथक् ही है जैसे कि जीवपरिग्णाम पौद्गलिक कमं से पृथक् है।

टीकार्य — यदि पुद्गलद्रव्यका कर्मंपरिणाम उसके निमित्तभूत रागादि ध्रज्ञान परि-एगम रूप परिणत जीवके साथ ही होता है, इस प्रकार तकं उपस्थित किया जाय तो जैसे मिली हुई हत्दी भौर फिटकरी दोनोंका साथ ही लाल रंगका परिएगम होता है, उसी प्रकार पुद्गलद्रव्य भौर जीव दोनोंके ही कर्मंपरिणामको प्राप्तिका प्रसंग थ्रा जायगा, किन्तु एक पुद्-गलद्रव्यके ही कर्मत्व परिएगम होता है। इस कारण कर्मंबन्थके निमित्तभूत जीवके रागादि-स्वरूप ध्रज्ञानपरिएगमसे प्रथक् ही पुद्गलकर्मका परिणाम है।

सावार्थ-पुरालद्वव्यका कर्मपरिणाम होना यदि पुराल व जीव दोनोंका ही मानः बाय तो दोनोंके ही कर्मपरिणामका प्रसंग द्या जायगा, किन्तु जीवका प्रजानरूप रागादि-परिणाम कर्मका निमित्तमात्र है। इस कारण पुराबकर्मका परिणाम जीवसे पूयक् ही है।

प्रसंगिववरण— धनन्तरपूर्व गायाग्रुगलमें बताया गया या कि जीवका परिणाम पुरुगलद्रव्यसे पृथाभूत है। अब इन दो गाथावोमें बताया है कि पुरुगलद्रव्यका परिणाम जीव से पुषाभूत है।

तथ्यप्रकाश- १-पुरुशलद्रव्यका परिशामन पुरुशलद्रव्यमे पुरुशलद्रव्यके श्रकेलेके परिण-

जीबात्पृथामूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः---

जह जीवेगा सहिन्वय पुग्गलद न्वस्स कम्मपरिणामो ।
एवं पुग्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावण्णा ॥१३६॥
एकस्स दु परिणामो पुग्गलद न्वस्स कम्मभावेण ।
ता जीवभावहेद्हि विणा कम्मस्स परिणामो ॥१४०॥
कमंपरिणाम पुव्गलका यदि जीवके साव होवे तो ।
यो कमं जीव बो के, कमंत्व प्रसक्त होवेगा ॥१३६॥
इस कमंनावसे यदि, होता परिणाम एक पुव्गलका ।
तो जीवनावसे यह, कमंपरिणाम एक पुव्गल्का है ॥१४०॥

यदि जीवेन सह चैव पुरुगलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः । एवं पुरुगलजीवी खेलु द्वाविष कर्मत्वमापत्री ।।१३६।। एकस्य तु परिणामः पुरुगलद्रव्यस्य कर्मभावेन । तज्जीवभावहेतुभिविना कर्मण परिणामः ।।१४०।।

यदि पुरुगलद्रव्यस्य तिन्निमत्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो भवतीति वितर्कः तदा पुरुगलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुघयोरिव द्वयोरिप कर्मपरिणामापत्तिः।

नामसंत्र —जड, जीव, सह, च. एव, पुगालदब्ब, कम्मपरिणाम, एवं, पुगालजीव, दू, दू, वि, कम्मत, आवण्ण, एक, दू, परिणाम, पुगालदब्ब, कम्मभाव, त, जीवभावहेदु, विणा, कम्म, परिणाम। धातुसंत्र —जीव प्राण्यारणे, इव प्राप्ती, पूर पालनपूरणयीः, गल स्वणं। प्रकृतिक्षक्व —यदि, जीव, सह, च, एव, पुरालद्भव्य, कर्मपरिणाम, एवं, पुरालजीव, बलु, डि, अपि, कर्मत्व, आप्त्र एक, तू, परिणाम, पुर्गालद्भव्य, कर्मभाव, तत्, जीवभावहेतु, विना, कर्मत्, परिणाम। मूलवात् जीव प्राण्यारणे, पूरी जाल्यायने, गल स्वणं, आ-पद गतौ दिवादि। पविवक्तवर्ण —यदि-अव्यय। जीवेन-तृतीया एक। सह-अव्यय। पुरालजीवी-प्रथमा द्वि-अव्यय। पुरालजीवी-प्रथमा द्वि-ववन। अप-अव्यय। कर्मत्व-व्रवया। पुरालजीवी-प्रथमा द्वि-ववन। खलु-अव्यय। द्वौ-प्रथमा द्विवचन। अपि-अव्यय। कर्मत्व-व्रविवार एक। आपन्नी-प्रथम द्विव

मनसे ही होता है। २— यदि पुद्गलद्रव्यका कर्मगरिणाम तिक्रमित्तभूत रागादि प्रज्ञानपरिएाम परिणत जीवके साथ ही हो तो पुद्गलद्रव्य धौर जीव दोनोंमें ही कर्मपरिणाम हो बैठनेका बोध प्राता है। २—जब पुद्गलद्रव्यमें पुद्गलद्रव्यके परिएामनसे ही कर्मपरिएाम होता है तब स्पष्ट सिद्ध है कि निमित्तभूत जीवपरिणाममें भिन्न ही पुद्गलद्रव्यपरिणाम है।

सिद्धान्त-- १-पुर लक्ष्मं उपचारसे जीवपरिणामका कर्ता है। २-कार्माणवर्गणागत पुरालद्रव्य कर्मत्वपरिणामका कर्ता है।

हिष्टि—१- परकर्तृत्व धनुषचरित धसदभूतव्यवहार (१२६)। २- धनुद्वनिक्चयनय (४७)।

ष्रय चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य भवति कर्मत्वपरिणामः ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः पुच-न्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ॥ १३८-१४० ॥

एकस्य-चष्टी एक० । तु-अव्यय । परिणामः-प्रथमा एक० । पुरालद्वव्यस्य-षष्टी एक० । कर्ममावेन-नु० एक० । तत्-अव्ययभावे । जीवभावहेतुभिः-नृ० बहु० । विना-अव्यय । कर्मणः-षष्टी एक० । परिणामः-प्रथमा एकवचन ।। १३६-१४० ॥

प्रयोग—पुद्गलकर्मविपाक पुद्गलकर्मका परिणाम है उससे शिक्ष प्रपनेको ज्ञानाकार मात्र निरखकर ज्ञानमात्र प्रन्तस्तस्त्रमें रमनेका पौरुष करना ॥१३६-१४०॥

धव पूछते हैं कि धालमामें कमें बढस्युष्ट है कि धबदस्युष्ट ? उसका उत्तर नयविभाग से कहते हैं—[जीबे] जीवमें [कमें] कमें [बढ़] बँचा हुमा है [ब] तथा [स्पृष्टें] छुमा हुमा है [इति] ऐसा [व्यवहारनयभणितं] ध्यवहारनयभा वचन है [बु] मौर [जीबे] जीबमें [कमें] कमें [बबदस्पृष्टं] मबदस्पृष्टं [मबति] है प्रयोत् न बँचा है, न छुमा है ऐसा [बुद्धनयस्य] कथन शुद्धनयका है।

तारपर्य — व्यवहारनयसे जीवमें कमें बढस्पृष्ट ज्ञात होता है, किन्तु शुद्धनयसे भवद्धस्पृष्ट ज्ञात होता है।

टीकार्य — जीव धीर पुद्गलकमँको एक बंघपर्यायक्ष्पसे देखनेपर उस समय भिन्नताको धभाव होनेसे जीवमें कमें बँधे हैं धीर छुए है ऐसा कहना तो व्यवहारनयका पक्ष है धीर जीव तथा पुद्गलकमँके धनेकद्रव्यपना होनेसे घरयन्त भिन्नता है, ब्रतः जीवमें कमें बद्धस्पृष्ट नहीं है, ऐसा कथन निश्चयनयका पक्ष है।

. भावार्थ — निश्चयनय तो एक द्रव्यको देखता है सो उसके मतसे कोई भी पदार्थ बढस्पृष्ट नही है, व्यवहारनय घटनाको भी निरखता है सो व्यवहारनयसे बढस्पृष्ट है।

प्रसंगिबवरण् -- प्रगन्तरपूर्वं गावायुगलमें बताया गया था कि पुद्गलद्रव्यका परिणाम जीवसे पुषम्भूत है। इस वर्णनपर जिज्ञासा हुई कि तो क्या कर्म धात्मामें बद्धस्पृष्ट है या अबदस्पृष्ट है इस जिज्ञासाका समाधान इस गायामें किया गया है।

तथ्यप्रकाशः—१- संसारदशामें जीव भीर पुद्शलकर्मका एकबन्धपर्यायन्ता है। २-बन्धावस्थामें जीव भीर पुद्गलकर्मकी भिन्नता विदित नहीं होती। २- जीवमें कर्म बद्ध है व स्पृष्ट है यह व्यवहारनयका सिद्धान्त है। ४- जीव भीर पुद्गलकर्म ये भिन्न-भिन्न द्वय हैं, भतः जीवमें कर्म अबदस्युष्ट है यह निश्चयनयका सिद्धान्त है। ५- चटना व वस्तुगतताकी दृष्टिसे दोनों भपनी-भपनी दृष्टिमें तथ्यभूत हैं। ६- बद्धाबद्धादिबकस्परूप शुद्धात्मस्वरूप नहीं है। ततः किमास्मिन बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्मेत नयविभागेनाह—
जीवे कम्मं बद्धं पुट्टं चेदि ववहारग्रायभिगादं ।
सुद्धग्रायस्स दु जीवे श्रवद्धपुट्टं हवह कम्मं ॥१४१॥
सुद्धग्रा हुम्रा मात्मामं, है कर्म यह व्यवहारतय कहता।
जीवमें शुद्धनयसे, न बंधा न सुम्रा है कुछ कर्मं ॥१४१॥

जीवे कमं बद्ध स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितं । शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कमं ॥ १४१ ॥

जीवपुद्गलकर्मणोरेकबंधपर्यायरवेन तदात्वे व्यतिरेकासावाज्जीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यव-हारनयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरनेकद्रव्यत्वेनात्यंतय्यतिरेकाज्जीवेऽबद्धस्पृष्टं कर्मेति निम्चयनय-पक्षः ॥१४१॥

नामसंग्र— जीव, कम्म, बढ, पुट्ट, च, इदि, ववहारणयभणिद, सुढणय, दु, जीव, अबढपुट्ट, कम्म । बातुसंग्र—भण कथने, हव सत्ताया। प्रकृतिशक्य—जीव, कमंनु, बढ, स्पृष्ट, च, इति, व्यवहारनयमणित, घुढन्य, तु, जीव, अबढपप्ट, कमंन् । भूत्रवातु—स्पृष्ठा सत्यक्षेत्र तुरादि, वि-अव-हुत्र हरणे, भण शब्दार्षः, घुष्ठ शोचे दिवादि, बचन्यने, भ्रू सत्ताया। प्रविवदण—जीवे-सरस्ती एकर । कम्प्र-प्रथमा एकर । बढं- प्ररुप्ट-प्ररुप्ट प्रकृत । स्वत्य प्रविच्याया । व्यवहारनयमणितं-प्रथमा एकर । शुढनयस्य-वष्टी एकर । तु-अव्यय। व्यवहारनयमणितं-प्रथमा एकर । शुढनयस्य-वष्टी एकर । तु-अव्यय। जीवे-सर्प्तमी एकवचन । अबढस्प्ट प्रकृत्य पुरुष्ठ एकवचन किया। कर्म-प्रथमा एकवचन । । १४१।

सिद्धान्त — १ — घटनामें जीव कमेंसे बँधाय छुछा हुमाहै। २ — स्वरूपमें जीव कमें से बँधा छुवा हुझा नही है।

ष्टिष्ट — १ — संक्ष्मिष्ट विजात्युपचरित ससद्भूतव्यवहार (१२५) । २ — प्रतिबेधक सुद्ध- नय (४६६) ।

प्रयोग—अपनी बद्धस्पृष्ट दशाका परिचय कर दुर्दशाके निमित्तभूत मोहका परिद्वार कर अबद्धस्पृष्ट अन्तरतन्त्रको निहारकर बद्धाबद्धविकल्पसे दूर होकर अपने ज्ञानसात्र स्वरूपमें रत होनेका पौरुष करना ॥ १४१ ॥

ध्रव बताते है कि नयविभाग जाननेसे नय। होता है ?— [जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बाढ़] बेंबा हुधा है ध्रयवा [ग्रवाढ़] नही बेंबा हुधा है [एवं तु] इस प्रकार तो [न्यपक्षं] नयपक्ष [जानीहि] जानो [पुनः यः] धौर जो [प्रमातिकांतः] पक्षसे प्रथक् हुधा [भव्यते] कहा जाता है [सः समयसारः] वह समयसार है, निविकल्प धात्मतस्व है।

टीकार्य--जीवमें कर्म वेंचा हुमा है ऐसा कहना तथा जीवमें कर्म नहीं बेंचा हुमा है ऐसा कहना थे दोनों ही विकल्प नयपक्ष हैं। जो इस नयपक्षके विकल्पको लांख जाता है ततः कि---

# कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाग्ग गायपक्सं। पक्सातिककंतो पुग्ग भण्मादि जो सो समयसारो ॥१४२॥ बद्ध ब सबद्ध विधि है, जीवने नयका पक्ष यह जाने।

किन्तु जो पक्षव्ययगत, उसको ही समयसार कहा ॥१४२॥

कमें बढमबढं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्ष । पक्षातिकांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ।।१४२।।

यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स हितयोपि हि नयपक्षः । य एवैनमितिकामित स एव सकलविकल्पातिकातः स्वयं निविकल्पैकविज्ञानधनस्वभावो भूत्वा साझारसमयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिकामन्त्रपि न विकल्पमतिकामित । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोपि जीवे बद्धं कर्मेत्येकं पक्षमतिकामन्त्रपि न विकल्पमतिकामित । यः पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मेति विकल्पयति स तु तं द्वित्यमिप पक्षमनतिकामन्त विकल्पमतिकामित । ततो य एव समस्त-

नामसंक्र-कम्म, बद्ध, अबद्ध, जीव, एव, तु, जाण, णयपवस, पक्खातिककत, पुण, ज, त, समय-सार। **धातुसंक्र**-जाण अववोधने, भण कथने। प्रकृतिहाक्द-कर्मन्, बद्ध, अबद्ध, जीव, एवं, तु, नयपक्ष,

अर्थात् छोड़ देता है, वही समस्त विकल्पोसे दूर रहता हुआ स्वयं निविकल्य एक विज्ञान भन्न स्वभावरूप होकर साक्षात् समयसार हो जाता है। वहीं जो जोवमें कम बेंधा है ऐसा विकल्प करता है वह 'जीवमें कम नहीं बेंधा है' ऐसे एक पक्षको छोड़ता हुआ भी विकल्पको नहीं छोड़ता। भीर जो जीवमें कम नहीं बेंधा है, ऐसा विकल्प करता है वह 'जीवमें कम बेंधा है' ऐसे विकल्प करता है वह 'जीवमें कम बेंधा है' ऐसे विकल्पक्प एक पक्षको छोड़ता हुआ भी विकल्पको नहीं छोड़ता, भीर जो 'जीवमें कम बेंधा भी है तथा नहीं भी बेंधा है' ऐसा विकल्प करता है वह उन दोनों ही नयपक्षोंको नहीं छोड़ता हुआ विकल्पको नहीं छोड़ता। इसलिये जो सभी नयपक्षोंको छोड़ता है, वही समस्त विकल्पोंको छोड़ता है तथा बही समयसारको जानता है, अनुभवता है।

भावार्ण — जीव कमींसे बँघा हुमा है तथा नहीं बँघा है, ये दोनों नयपक्ष हैं। उनमें से किसीने तो बंघपक्षको ग्रहण कर लिया, उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; किसीने अवंघपक्ष ग्रहण किया, उसने भी विकल्प ही लिया और किसीने दोनों पक्ष लिए, उसने भी पक्षका हो विकल्प ग्रहण किया। लेकिन जो ऐसे विकल्पोंको छोड़ देता व किसी भी पक्षको नहीं पकड़ता; वहीं शुद्ध पदार्थका स्वरूप जानकर सहज प्रविकार समयसारको प्राप्त कर लेता है। नयोंका पक्ष पकड़ना राग है, ग्रीर रागमें सहज ग्रन्तस्तरच क्वानमें नहीं ठहरता सो सब नयपक्षोंको नयपक्षमितिकामिति स एव समस्तं विकल्पमितिकामित । य एव समस्तं विकल्पमितिकामिति स एव समयसारं विदित । यद्येवं तिहि को हि नाम नयपक्षसंन्यासभावनां न नाटयित । य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यं । विकल्पजालज्युत्रशांतिचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिवंति ॥६१॥ एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिवेव ॥७०॥ एकस्य मुद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिवेव ॥७१॥ एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिवेव ॥७१॥ एकस्य पत्रमे चिति द्वयोद्वीवित पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिवेव ॥७१॥ एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीवित पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चवेव ॥७४॥ एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीवित पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चवेव ॥७४॥ पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चवेव ॥७४॥ पक्षपातौ , पुत्तस् यत् , तत् , समयसार । मूलवालु—बन्ध वन्धने कृत्यादि, पक्ष परिवहे क्वादि ज्यादि, वार्य परिवहे च्वादि च

छोड़नेपर ही सहजसिद्ध समयसारका परिचय होता है।

जिज्ञासा—यदि ऐसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावनाको कौन नहीं नचावेगा ? इसका समाधानरूप काव्य कहते हैं —य एव इत्यादि । अर्थे —जो पुरुष नयके पक्षपातको छोड़कर ग्रपने स्वरूपमे गुप्त होते हुए निरन्तर निवास करते हैं, वे ही पुरुष विकत्यके जालसे च्युन व णांत चित्त होते हुए साक्षात् प्रमृतको पीते हैं। भावार्थं —जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है, तब तक चित्त छुड़्थ रहता। जब सब नयोंका पक्षपात दूर हो जाता है, तब ही स्वरूपका ययार्थं प्रमुख होता है।

भ्रव तस्वज्ञानी होकर स्वरूपको पाता है, इस भावको बतानेके लिये कलग्ररूप बीस काव्य कहते हैं— एकस्य इत्यादि । अर्थ — यह चिन्मात्र जीव कमंसे बँघा हुम्रा है यह एक नयका पक्ष है भ्रीर दूसरे नयका पक्ष ऐसा है कि कमंसे नही बँघा । इस तरह दो नयोंके दो पक्ष है । सो दोनों नयोंका जिसके पक्षपात है, वह तस्ववेदी नहीं है भीर जो तस्ववेदी है, वह पक्षपातसे रहित है, उस पुरुषके उपयोगमें चिन्मात्र भ्रात्मा शाश्वत चिन्मात्र ही है । भावार्ष— यहाँ शुद्धनयकी मुख्यतासे जीवका परिचय कराया जा रहा है सो जीव पदार्थको शुद्ध, नित्य, अभेद, चैतन्यमात्र निरुषकर कहते हैं कि जो इस शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा, वह भी उस स्वरूपके स्वादको नहीं पायेगा । अगुद्धनयकों तो प्रकट अगुद्धताका परिचय है, किंतु शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं मिटेगा, बीतरागता नहीं होगी । इसिल्ये पक्षपात को श्रोड चिन्मात्रस्वरूपमें लीन होनेपर ही भव्य समयसारको पा सकता है । जैतन्यके परिणाम

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७४॥ एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्त-त्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७६॥ एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वांविति पक्षपातौ । यस्तत्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७७॥ एकस्य हेतुनं तथा परस्य चिति द्वयोद्वांबिति पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।७८।। एकस्य कार्यं न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपाती । यस्त-रववेदी च्युतपक्षपातस्तरयास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७६॥ एकस्य भावो न तथा परस्य अति-क्रम् पादविक्षेपे, भण शब्दार्थः । परविवरण-कर्म-प्रथमा एकः । वद्धः अवद्ध-प्रथमा एकः । जीवे-

परनिमित्तसे ग्रनेक होते हैं, उन सबको गौण कर शुद्धनयमे पहुचना, फिर शुद्धनयके पक्षको

छोड़ शुद्धस्वरूपमें प्रवृत्तिरूप चारित्र होनेसे बीतराग दशा होतो है।

भव बद भवद पक्षके छडानेकी तरह मोही धमोही पक्षको प्रकट कहकर छडाते है-एकस्य इत्यादि । प्रयं-जीव मोहो है यह एक नयका पक्ष है और दूसरे नयका पक्ष है कि जीव मोही नहीं है। इस तरह ये दोनों ही चैतन्यमे पक्षपात है। जो तत्ववेदी है, वह पक्ष-'पातरहित है, उसके ज्ञानमें तो चित्र चित्र हो है।

भव मोही भमोही पक्ष छुड़ानेकी भाँति रागी भरागी पक्षको प्रकट कहकर छुड़ाते है—एकस्य इत्यादि । प्रथं—यह जीव रागी है एक नयका तो ऐसा पक्ष है और दुसरे नय का ऐसा पक्षपात है कि रागी नहीं है। ये दोनों ही चैतन्यमे नयके पक्षपात है। जो तत्त्ववेदी है, वह पक्षपातरहित है, उसके उपयोगमें तो जो बित है, वह चित हो है।

मब रागी मरागी पक्ष छुड़ानेकी भांति मन्य पक्षोको भी प्रकट कहकर छुडाते है-एकस्य दृष्टो इत्यादि । अर्थ-एक नयके तो देषी है ऐसा पक्ष है और दूमरे नयके देषी नही है ऐसा पक्ष है ऐसे ये चैतन्यमे दोनों नयोके दो पक्षपात है। तस्ववेदी पक्षपातरहित है, ग्रतः उसके ज्ञानमें तो चित् चित् ही है। एक नयके कर्ताका पक्ष है, दूसरे नयके कर्ता नहीं ऐसा पक्ष है, ऐसे ये चैतन्यमें दोनो नयोके दो पक्षपात है, किन्तु तत्त्ववेदी पक्षपातरहित है, ग्रतः उसकी दृष्टिमें तो चित् चित् ही है। एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्ता नहीं यह पक्ष है। ऐसे चैतन्यमे दो नयोंके दो पक्षपात है, किन्तु तत्त्ववेदी पक्षपातरहित है, ग्रतः उसके ज्ञान में तो चित् चित् ही है। एक नयके मतमें जीव है, दूसरे नयके मतमें जीव है ऐसा नहीं ये चैतःयमें दोनों नयोके पक्षपात है, किन्तु तत्त्ववेदी पक्षपातरहित है, उसके उपयोगमे तो चित् चित ही है। एक नयके मतमें सूक्ष्म है, दूसरे नयके मतमें सूक्ष्म है ऐसा नहीं, ऐसे ये चैतन्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ०।।
एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीचित पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति
नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ०१।। एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीचिति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ०२।। एकस्य नित्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोद्वीचिति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ०२।।
एकस्य चाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीचिति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति
नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ०५।। एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीचिति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ०५।।

सप्तमी एक । एव, तु-अव्यय । जानीहि-आज्ञाया लोट् मध्यम पुरुष एक विक्या । नयपक्षम्-द्वितीया

में दोनों नयोके दो पक्षपान है, किन्तु तस्ववेदी पक्षपातरहित है उसके ज्ञानमें तो चित् चित् ही है। एक नयके मतमें हेतु है, दूसरे नयके मतमें हेतु नहीं है, ऐसे ये चैतन्यमें दोनों नयोके दो पक्षपात है, किन्तु तस्ववेदी पक्षपातरहित है, ग्रतः उसके ज्ञानमें तो चित् चित् हो है। एक नयके मतमें यह जीव कार्य है, दूसरे नयके मतमें कार्य है ऐसा नहीं ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव भावरूप है दूसरे नयके मतमें ग्राभावरूप है ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मत में जीव एक है, दूसरे नयके मतमें ग्राभावरूप है ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव कार्य है, दूसरे नयके मतमें ग्रामावरूप है ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव नात्य है, दूसरे नयके मतमें ग्रामावरूप है ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव नात्य है, दूसरे नयके मतमें प्रान्द है ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव नानारूप है, दूसरे नयके मतमें चवत्य नहीं है, ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव नानारूप ते, दूसरे नयके मतमें चेतने योग्य नहीं है, ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव नानारूप ते, दूसरे नयके मतमें चेतने योग्य नहीं है, ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव वह वह वह है, दूसरे नयके मतमें चेतने योग्य नहीं है, ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव वह वह विदेशों नयहें मतमें चेतने योग्य नहीं ग्राता, ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव वह विदेशों नहीं ग्राता, ऐसे ये चैतन्यमें । एक नयके मतमें जीव वह विदेशों नहीं ग्रापा है देसरे नयके मतमें जीव वह विदेशे नहीं ग्राता, ऐसे ये चैतन्यमें विदेशों दो पक्षपात हैं, किन्तु तत्वेदी पक्षपातरहित है, ग्रातः उसके मतमें ती नित्र चित्त ही है।

ध्रव उक्त कथनोंका उपसंहारात्मक काव्य कहते है—स्वेच्छा इत्यादि । ध्रवं — ज्ञानो इस प्रकार पूर्व कही हुई रीतिसे जिसमें बहुत विकत्योंके जाल ध्रपने क्राप उठते हैं ऐसी वड़ी ∕ नयपक्षकक्षाको लांघकर ग्रन्दर व बाहर जिसमें समतारस ही एक रस है, ऐसे स्वभाव बाले ग्रनुभूतिमात्र ग्रात्माके भावरूप ग्रपने स्वरूपको प्राप्त होता है। चिति द्वयोद्वीविति पक्षपाती । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ६॥ एकस्य इश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातो । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ६॥। एकस्य वेद्यो न तथा परस्यं चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ६॥। एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ६॥ स्वयं चिति द्वयोद्वीविति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ६॥ स्वच्छासमुच्छलदनस्पविकल्पजालामेवं व्यतीस्य महतो नयपक्षकक्षा । ग्रातविहः समरसैकरसस्य-एक । पक्षातिकान्तः—प्रयमा एक । पुनः—अव्यय । भण्यते—वर्तमान लट् भावकर्मप्रक्रिया अन्य पुरुष एक-

धव तत्त्ववेदीका धनुभव दिखलाते है—इंड्रजाल इत्यादि । धर्षे—विपृत चंचल विकत्प तरंगों द्वारा उछलने वाले इस समस्त इन्द्रजालको जिसका स्कुरण ही तत्काल विलीन कर देता है वह चैतन्यमात्र तेजः पुंज मैं हूं। मावार्थं—प्रविकार सहज चेतन्यका धनुभव ही ऐसा है कि इसके होनेसे समस्त नयोंका विकल्परूप इंड्रजाल उसी समय विलीन हो जाता है।

प्रसंगिववरण—ग्रनन्तरपूर्व गायामें बताया गया या कि जीवमें कमें बद्धस्पृष्ट है। यह व्यवहारनयसे कहा गया है, किन्तु शुद्धनयके मतमें जीवमे कमें ग्रबद्धस्पृष्ट है। इस विव-रागपर यह जिज्ञासा हुई कि इन दोनों नयपक्षोंके विषयमें होना क्या चाहिये ? इसका समाधान इस गायामें दिया है।

तथ्यप्रकाश — (१) जीवमें कमें बद्ध है यह व्यवहार तथका पक्ष है। (२) जीवमें कमें घ्रवद्ध है यह निश्वयनयका पक्ष है। (३) जीवमें कमें बद्ध है ऐसा जिसने विकल्प किया उसने यद्यपि जीवमें कमें घ्रवद्ध है इस विकल्पका प्रतिक्रमण किया तो भी विकल्पातीत तो न रहा। (४) जीवमें कमें घ्रवद्ध है ऐसा जिसने विकल्प किया उसने यद्यपि जीवमें कमें बद्ध है इस विकल्पका प्रतिक्रमण किया तो भी विकल्पातीत तो न रहा। (४) जीवमें कमें बद्ध है घ्रीर घ्रवद्ध है जिसने ऐसा विकल्प किया उसने दोनों पक्षोका ही घ्रतिक्रमण न किया सो विकल्पातीत तो है ही कहाँ ? (६) जो समस्त विकल्पोंका ग्रामाव कर दे वह ही निविकल्प ज्ञानघनस्वभाव होता हुम्रा साक्षात् समयसार है। (७) तत्वज्ञानी घ्रास्मा दोनों पक्षपातोंसे रहित है, उसके तो चित् (चेतन) चित् ही है, बद्ध घ्रवद्ध घ्रादि नही।

सिद्धान्त—(१) जीवमें कमें बद्ध है। (२) जीवमें जीवस्वरूप ही है, कमें बद्ध नहीं है। (३) जीव निविकल्प ग्रस्थण्ड चिन्मात्र है।

हिं = 2 - पराधिकरणत्व समद्भूतव्यवहार (१३४) । २ - परमगुद्धनिष्ठयनय (४४), प्रतिवेषक गुद्धनय (४६प्र) । ३ - गुद्धनय (४६), परमभावग्राहक द्रव्याधिकनय (३०),

शुद्ध पारिगामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनय (३०ग्र)।

भावं स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रं ॥६०॥ इंद्रजालिमदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्चलिकल्पवी-विभिः । यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षरां कृत्स्नमस्यति तदस्मि विन्महः ॥६१॥ ॥ १४२ ॥

वचन किया । य , स:-प्रथमा एक० । समयसार -प्रथमा एकवचन ॥ १४२ ॥

प्रयोग—नयोंसे घात्मपरिचय करके नयपक्षातिकान्त होकर प्रभेद घन्तस्तत्त्वके धभि-मुख होनेका सहज घन्तः पीरुष होना।। १४२॥

भ्रव पूछते हैं कि पक्षातिकान्त ज्ञानीका क्या स्वरूप है ? उसका उत्तररूप गाया कहते है—[नवपक्षपरिहोनः] नयपक्षसे रहित [समयप्रतिबद्धः] प्रपने शुद्धात्मासे प्रतिबद्ध ज्ञानी पुरुष [ह्योर्पि] दोनों ही [नययोः] नयोंके [भिर्मित] कथनको [केवलं] केवल [जानाति तु] जानता ही है [तु] परन्तु [नवपक्षं] नयपक्षको [किव्यविष] किञ्चित्मात्र भी [न गृह्णति] नही ग्रहण करता।

तात्पर्यं — व्यवहारनयसे गुजरकर निश्चयनयसे जानकर, शुद्धनय द्वारा सर्वनयपक्षसे ग्रतीत होकर भन्यास्मा सहज ग्रन्तस्तत्त्वका ग्रनुभव करता है।

टीकार्थ — जैसे केवली अगवान विश्वसाक्षी होनेसे श्रुतज्ञानके श्रवयवञ्चन व्यवहार निश्चयनयके पक्षरूप दो नयके स्वरूपको केवल जानते ही हैं, परन्तु किसी भी नयके पक्षको ग्रहण नहीं करते, वयोंकि केवलो भगवान निरंतर समुल्लिसित स्वाभाविक निर्मल केवलज्ञानस्वभाव हैं, इसिलये नित्य ही स्वयमेव विज्ञानष्वनस्वरूप हैं, श्रीर इसी कारण श्रुतज्ञानकी भूमिका से अनिकारत होनेके कारण समस्त नयपक्षोंके परिष्महत्ते दूरवर्ती है। उसी प्रकार जो श्रुतज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चयरूप दोनों नयोंके स्वरूपको क्षयीपण्णमिवजूनिभत श्रुतज्ञानस्वरूप विकल्पोकी उत्पत्ति होनेपर भी ज्ञेयोंके ग्रहण करनेमें उत्सुकताकी निवृत्ति होनेसे केवल जानता है, परन्तु तीक्षण ज्ञानहृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मल नित्य उदित चैतन्यस्वरूप श्रुप के शुद्धात्मा प्रप्तिवद्धातके नारण उस स्वरूपके अनुभवनेके समय स्वरूपक केवलीको तरह विज्ञानचनरूप होनेसे श्रुतज्ञानस्वरूप समस्त अंतरंग भौर बाह्य अवस्वरूप विकल्पकी भूमिकासे अतिक्रांत होनेसे समस्त नयपक्षके ग्रहण नही करता है। वह मितश्रुतज्ञानी भी निष्चयसे समस्त विकल्पोसे दूरवर्ती परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रस्यच्यिति आसमस्वातिकप अनुभित्तान सम्यतार है।

साबार्थ — जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षोंके साक्षीमात्र है, वैसे श्रुतज्ञानी भी जिस समय समस्त नयपक्षोंसे प्रतिकान्त होकर गुढ़ चैतन्यमात्र भावका प्रनुभव करता है, तब नय-पक्षका साक्षी मात्र ही है। यदि एक नयका सर्वेषा पक्ष ग्रहण करे तो मिध्यात्वसे मिला हुमा पक्षका राग हुमा तथा प्रयोजनके वशसे एक नयको प्रधान कर ग्रहण करे तो मिध्यात्वके विना पक्षातिकांतस्य कि स्वरूपमिति चेत्-

दोण्हिव गायागा भिगायं जागाइ गाविरं तु समयपडिवद्धो । गा दु गायपनस्वं गिण्हिद किंचिवि गायपनस्वपरिहीगो ॥१४३॥

शुद्धात्मतस्य ज्ञाता, बोनों नयपक्ष जानता केवल।

नहिं दक्ष कोइ गहता, वह तो नयपक्ष परिहारी ॥१४३॥

इयोरिप नययोर्भणितं जानाति केवल तु समयप्रतिबद्धः । न तु नयपक्ष गुङ्काति किविदिप नयपक्षपरिहोतः।
यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोव्यवहारिनश्वयनयपक्षयोः विश्वसाक्षितया
केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततमुरुलसितसहज्जविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्य स्वयमेव
विज्ञानधनभूतत्वाच्छु तज्ञानभूमिकातिकांतत्तया समस्तनयपक्षपरिग्रहरूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति । तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवभूतयोध्यंवहारिनश्वयनयपक्षयोः क्षयोपशमविज्-

नामसंत्र—दु, वि, णय, भणिय, णवीर, तु, समयपडिबद्ध, ण, दु, णयपस्वः किचि, वि, णयपस्वः
पिरिहीण । भातुसंक्षः—ने प्रापणे, भण कथने, जाण अवबोधने, गिण्ह ग्रहणे । प्रकृतिशब्दः—द्वि, अपि, नय,
भणित, केवलं, तु, समयप्रतिबद्ध, न, तु, नयपक्ष, किचित्, अपि, नयपक्षपरिहीन । भूलधातु—भण शब्दार्थ,
ज्ञा अवबोधने, ओहाक् त्यागे जुहोत्यादि, ग्रह उपादाने क्यादि, पक्ष परिग्रहे भ्वादि चुगादि । व्यविवरण—
चारित्रमोहके पक्षका राग हुमा । हाँ, जब नयपक्षको छोडकर वस्तुस्वरूपको केवल जानता ही
रहे, तब उस समय श्रुतजानी भी केवलीकी तरह ज्ञातादृष्टा हो होता है, साक्षीमात्र होता है।

प्रव इस प्रथंको मनमें धारण कर तत्त्ववेदी ऐसा श्रनुभव करता है—चित्स्वभाव इत्यादि । ध्रपं —चैतःयस्वभावके पुत्र्जसे भावित भाव श्रभावस्वरूप एक भावरूप परमार्थंरूप से एक श्रपार समयसारको समस्त बंधकी परिपाटीको दूर करके मैं श्रनुभवता हू । भावाधं—परद्रव्यविषयक कर्ताकमँभावसे बंधकी चली आई हुई परिपाटी दूर कर मैं समयसारका श्रनुभवता हूं, जो कि श्रपार है श्रवीत् जिसके श्रनन्त ज्ञानादि गुणका पार नहीं है ।

प्रसंगविषर्गा—प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि पक्षातिकान्त ग्राहमा समय-सार है। सो इसी विषयमे प्रश्न हुग्ना कि पक्षातिकान्तका स्वरूप वया है ? इसीका समाधान इस गाथामे किया है।

तथ्यप्रकाश-—(१) केवलजानी प्रयु विश्वके साक्षी मात्र होनेसे श्रुतज्ञानके झंशरूप व्यवहारनय व निश्चयनयका केवल स्वरूप ही जानते हैं, किंतु किसी भी पक्षको म्रहण नहीं करते। (२) प्रयु सर्वज्ञताके कारण ज्ञानघनभूत है, म्रतः श्रुतज्ञानकी भूमिकाले म्रातिकान्त होनेसे नयपक्षके परिग्रहसे दूर है। (३) श्रुतज्ञानी श्रुतजानात्मक विकत्प उठनेपर भी परतत्त्व का परिग्रहण करनेकी उत्सुकता निवृत्त हो जानेसे व्यवहारनय व निश्चयनयका मात्र स्वरूप

म्भितश्रुतज्ञानात्मभ्विकरूपप्रयुद्गगमनेपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया स्वरूपभेदं केवलं जानाति न तु खरतरहष्टिगृहीतसुनिस्तुषनित्योदित्तचिन्मयसमयप्रतिवद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानषनभूतत्वात् श्रुतज्ञानात्मभस्तात्वेहिः अंत्यक्ष्यविकत्यभूमिकातिकांतत्वा समस्तनयपक्ष-परिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति स खलु निक्षिलविकत्येम्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्म। प्रत्यक्ष्योतित्तरात्मक्यातिक्पोऽनुभूतिमात्रः समयसारः । चित्त्वभावभरभावितभावाऽभावभावप्रमार्थतयैकः । वंषपद्धतिमपाः समस्तां चेतये समयसारमार्थाः ।।।।।। १४३।। इयो पर्वाप्यक्षित्र ।।।।।। १४३।।।। इयो पर्वाप्यक्षित्यम् ।। स्वप्यक्षित्यम् ।।

इयो –षथ्ठी द्विवचन । अपि–अव्यय । नययो –षप्ठी द्विवचन । भणित–द्वितीया एक० । जानाति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । केवल–अव्ययभावे । समयप्रतिवद्ध –प्रथमा एकवचन । न–अव्यय । तु–अव्यय । नयपक्ष–द्वितीया एक० । ग्रुह्मानि–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । किचित्–अव्यय । अन्त –प्रथमा एक-वचन । अपि–अव्यय । नयपक्षपरिहीन–प्रथमा एकवचन ॥१४३॥।

ही जानते, किन्तु नयपक्षका परिग्रहण नही करते। (४) श्रुतज्ञानी ग्रन्तःप्रकाशमान चिन्मय समयसारमें प्रतिबद्ध होनेसे उसके उपयोगके समय स्वयं ज्ञानघनभूत हैं, ग्रतः समस्त विकल्प-भूमिकासे ग्रतिकांत होनेके कारण समस्त नयपक्ष परिग्रहसे दूर हैं। (४) पक्षातिकान्त दशामें ग्रनुभूतिमात्र ग्रात्मख्यातिख्प ज्ञानात्मक ज्योति समयसार है।

सिद्धान्त—(१) श्रन्तस्तरवाभिमुख ब्रात्मा नथपक्षको ग्रहल नही करता । (२) केवलजानी प्रभ विश्वके साक्षीमात्र है ।

हष्टि— १- गुद्धभावनापेक्ष गुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) । २- गुद्धनिक्चयनय (४६) । प्रयोग — विकल्पबुद्धिको दूर कर निर्विकल्प चित्स्वभावसय समयसारकी दृष्टिमें बने रहनेका पोरुष करना ।। १४३ ।।

पक्षसे दूरवर्ती ही समयसार है ग्रब यह सिद्ध करते हैं—[यः] जो [सर्वेनयपक्षरहितः] सब नयपक्षोंसे रहित है [सः] वही [समयसारः] समयसार [भिरातः] कहा गया है। [एवः] यह समयसार ही [केवलं] केवल [सम्प्रव्यशंनज्ञानं] [इति] ऐसे [व्यपदेशं] नामको [लमते | पाता है।

टीकार्थ — जो निश्चयसे समस्त नयपक्षसे राण्डित न होनेसे जिसमे समस्त विकल्पोंके व्यापार विलय हो गए हैं, ऐसा समयसार शुद्ध स्वरूप है सो यही एक केवल सम्यग्दर्शन, सम्यग्दान ऐसे नामको पाता है। ये परमार्थसे एक ही है, क्योंकि धात्मा, प्रथम तो श्रृतज्ञान के धवलम्बनसे ज्ञातस्वकाव धात्माका निश्चय कर, पीछे निश्चयसे धात्माकी प्रकट प्रसिद्धि होनेके लिए परपदार्थकी स्थात होनेके कारणभूत इन्द्रिय भीर मनके द्वारा हुई प्रवृत्तिरूप बुद्धिको गौण कर जिसने मतिज्ञानका स्वरूप धात्माके सन्मुख किया है ऐसा होता हुमा

पक्षातिकांत एव समयसार इत्यवतिष्ठते-

सम्मदं समागामां एसो लहिंदिति माविरे ववदेसं । सञ्ज्यायपन्स्वरहिंदो भगिदो जो सो समयसारो ।।१४४॥ सर्वनयपन प्रवगत, जो है उसको हि समयसार कहा । यह ही केवल सम्यग, वर्शन संज्ञान कहलाता ॥१४४॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेव लभते इति केवलं व्यपदेशं । सर्वनयपक्षरहितो भणितो य स समयसारः ॥ १४४ ॥

ग्रयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खल्वखिलनयपक्षाश्रुण्ण-तया विश्रांतसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रयमतः श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्वभाव-मारमानं निश्चित्य ततः खल्वारमस्यातये परस्यातिहेतूनखिला एवेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधीयं ग्रात्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधनयपक्षालंबनेनानेकविकल्पैराकुलयंतीः श्रुतज्ञान-

नामसंज्ञ सम्मद्दंसणणाण, एत, इति, णवरि, ववदेस, सव्वणयपन्खरहिद, भणिद, ज, त, समय-

तथा नाना प्रकारके नयोंके पक्षोंको धवलम्बन कर प्रनेक विकल्पोसे श्राकुलता उत्पन्न कराने वाली श्रुतज्ञानकी बुद्धिको भी गौण कर तथा श्रुतज्ञानको भी धात्मतस्वके स्वरूपमे सन्मुख करता हुपा धत्यन्त निविकल्परूप होकर तत्काल धपने निजरससे ही प्रकट हुपा धादि, मध्य धोर धन्तके भेदसे रहित धनाकुल एक (केबल) समस्त पदार्थ समूहरूप लोकके ऊपर तैरतेकी तरह धक्कंट प्रतिभासमय, धविनाशो, धनन्त विज्ञानघन परमात्मस्वरूप समयसारको ही धनुभवता हुधा सम्यक् प्रकार देखा जाता है, श्रद्धान किया जाता है, सम्यक् प्रकार जाता जाता है। इस कारण सम्यन्दर्शन धौर सम्यग्जान समयसार ही है। मावार्थ—पहले तो धागमज्ञानसे धात्माको ज्ञानस्वरूप विज्ञानको भी ज्ञानमात्रमें ही मिलाना तथा श्रुतज्ञानरूप नयोंके विकल्प भेट श्रुतज्ञानको भी निविकल्प कर एक ज्ञानमात्रमें मिलाना तथा श्रुतज्ञानरूप नयोंके विकल्प भेट श्रुतज्ञानको भी निविकल्प कर एक ज्ञानमात्रमें मिलाना और धक्षण्ड प्रतिभासका ध्रुभव करना यही सम्यन्दर्शन, सम्यग्जान नाम पाता है, ये दर्शन ज्ञान धारमारे कुछ पुषक् नही है।

ध्रव इसी ध्रयंका कलशरूप काञ्य कहते हैं— आकामन् इत्यादि । ध्रयं— नयोंके पक्ष बिना निविकल्प भावको प्राप्त हुआ जो समय (ध्रागम व ध्रात्मा) का सार सुणोभित होता है, जो कि निश्चित पुरुषों द्वारा श्वयं ध्रास्वाद्यमान है धर्थात् उन्होंने ध्रनुभवसे जान लिया है वही यह भगवान, जिसका विज्ञान ही एक रस है, ऐसा पवित्र पुराए। पुरुष है। इसको जान कहो ध्रयबा दर्शन कहो ध्रयवा कुछ धन्य नामसे कहो, जो कुछ है सो यह एक ही है, मात्र सीधंप्रवृत्तिके लिये वह ध्रनेक नामोसे कहा जाता है। बुद्धीरप्यवधीयं श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखोकुर्वन्नत्यंतमिविकल्पो भूत्वा भ्रमित्येव स्वरसत एव व्यक्तीभवंतमादिमध्यांतविमुक्तमनाकुलमेकं केवलमिखलस्यापि विश्वस्योपि तरंतमिवाखंडप्रति-भासमयमनंतं विज्ञानधनं परमात्मानां समयसारं विदन्नेवात्मा सम्यग्द्ध्यते ज्ञायते च ततः सम्यग्दर्धनं ज्ञानं च समयसार एव । आक्रामभविकल्पभावमचलं पक्षेनैयानां विना, सारो यः समयस्य भाति निभृतीरास्वाद्यमानः स्वयं । विज्ञानैकरसः स एव भगवान्युव्यः पुराशः पुमान, ज्ञानं दर्यनमप्ययं किमथवा यस्क्चिक्तेकेप्ययं ॥६३॥ दूरं भूरिविकल्पजालगहने आध्यत्निजोधान्च्युतो, दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजीधं बलात् । विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरत्, सार । धातुसंज्ञान लभ प्राप्तो, भण कथने । प्रकृतिज्ञस्य सम्यग्दर्शनज्ञान, एतत्, इति, केवल, व्यपदेश, मर्वनयप्रसरहित, भणित, यत्, तत्, समयसार । भूलधातु – सम्यन्यः विवेषसे च्रादि, इशिर् प्रक्षसो, ज्ञा

प्रव ज्ञानसे च्युत हुमा यह मात्मा ज्ञानमें ही म्रा मिलता है—दूर इत्यादि । मर्थप्रपने विज्ञानघन स्वभावसे च्युत यह म्रात्मा बहुत विकल्पोंके जालके गहन बनमें म्रत्यंत भ्रमण करता हुमा म्रव दूरसे ही मुड़कर विवेकरूप निम्न मार्गमे गमनकर जलकी भौति अपने आप अपने विज्ञानघनस्वभावमें म्रा मिला । कैसा है वह म्रात्मा ? जो विज्ञानरसके ही रसीले है उनको एक विज्ञानरसस्वरूप ही है । ऐसा म्रात्मा म्रपने म्रात्मस्वभावको म्रपनेमें ही समेटता हुमा गतानुगतताको पाता है याने जैसे बाह्य गया था वैसे ही म्रपने स्वभावमें म्रा जाता है :

भावार्थ — जैसे समुद्रादि जलके निवासमें से जल सूर्यताप श्रादिक कारण क्युत होकर उड़ा उड़ा फिरा, फिर वह डीला होकर गिरा तो वह वनमें श्रनेक जगह भ्रमता है, फिर कोई नीचे मार्गसे बह-बहकर जैसाका तैसा ध्रपने जलके निवासमें श्रा मिलता है। उसी प्रकार ग्रात्मा भी ग्रज्ञान मोहादि श्रनेक संतापोसे श्रपने स्वभावसे च्युत हुआ भ्रमण करता कोई मुयोग पाकर भेदज्ञान (विवेक) रूप नीचे मार्गसे श्रपने श्राप श्रपनेको लाता हुआ ग्रपने स्वभाव रूप विज्ञानघनमें श्रा मिलता है।

भ्रव कर्ता-कर्मके संवेप धर्षके कलशरूर श्लोक कहते है—विकल्पकः इत्यादि । ध्रम्यूं—विकल्प करने वाला ही केवल कर्ता है भ्रोर विकल्प केवल कर्म है, विकल्पसहितका कर्ताकर्मपना कभी नष्ट नहीं होता । भाषार्थ — जब तक विकल्पभाव है, तब तक कर्ताकर्मभाव है। जिस समय विकल्पका भ्रभाव होता है उस समय कर्ता-कर्मभावका भी ध्रभाव हो जाता है।

यः करोति इत्यादि । अर्थे—जो करता है वह केवल करता ही है धौर जो जानता है वह केवल जानता ही है। जो करता है, वह कुछ जानता ही नहीं है धौर जो जानता है, वह कुछ भी नहीं करता है।

इक्षिः इत्यदि । अर्थ-जाननेरूप किया करनेरूप कियाके अन्दर नही प्रतिभासित

म्रात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ।।६४।। विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलं । न जातू कर्तुं कर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥६५॥ यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तू वेत्ति केवलं । यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥६६॥ ज्ञप्ति: करोतौ न हि भासतेऽन्त: जभौ करोतिश्च न भासनेऽन्त: । ज्ञप्ति: करोतिश्च ततो विभिन्ते अवबोधने, डलभष प्राप्तौ भ्वादि, पक्ष परिग्रहे, रह त्यागे भ्वादि चुगदि, भण शब्दार्थ. । पदिववरण-हातो और करनेरूप क्रिया जाननेरूप क्रियाक ग्रन्दर नहां प्रतिभासित होती इसलिय ज्ञित-किया ग्रीर करोतिकिया दोनों भिन्न-भिन्न है। इस कारण यह सिद्ध हुग्रा कि जो ज्ञात। है, वह कर्ता नही है। भावार्थ-जिस समय जीव ऐसा परिणाम करता है कि मैं परद्रव्यको करता हं, उस समय तो उस परिशामन कियाका कर्ता ही है जातामात्रकी स्थिति नही है। तथा जिस समय ऐसा परिणमन करता है कि वह परद्रव्यको जानता है उस समय उस जानन कियारूप जाता ही है वहाँ कर्तृत्वभाव नहीं है। प्रश्न-सम्यग्दृष्टिके जब तक चारित्रमोहका उदय है तब तक कषायरूप परिणमन होता है, तब तक उसे कर्ता कहें या नहीं ? समा-धान--- प्रविरतसम्यग्दृष्टि ग्रादिके परद्रव्यके स्वामित्वरूप कर्तृत्वका ग्राभिप्राय नही है, परन्तू कर्मके उदयकी भौकीका कषायरूप परिरामन है. उसका यह जाता है, इसलिये अज्ञानसम्बन्धी कर्तृत्व ग्रविरत सम्यग्दृष्टिके भी नही हैं तथापि निमित्तकी बलाधानतासे विभाव परिग्णमनका फल कुछ होता है. किन्तु वह संसारका कारण नहीं है। जैसे जड कटनेके बाद वक्ष कुछ समय तक हरा रहता है, परन्तु वह हरापन सुखनेकी धोर ही है, ऐसे ही मिध्यात्वमूल कटनेके बाद कुछ राग-द्वेष रहें, किन्तू वे मिटनेकी ग्रोर ही है ग्रीर जितने है उतनेका भी स्वामित्व सम्यग्दृष्टिके धाशयमें नही है।

 ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥६७॥ कर्ता कर्माण नास्ति नास्ति नियतं कर्माण तस्कर्तिर, द्वंद्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्गुं कर्मस्थितः । ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मण सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति नियसे वत नानटीति रभसा मोहस्तथाय्येष कि ॥६८॥ प्रथवा नानटघतां तथापि । सम्यन्दर्शनज्ञान-प्रथमा व द्वितीया एकववन । एतत्-द्वितीया एक० । नभते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहता है — कर्ता कर्ता इत्यादि । प्रथ् — प्रन्तरंगमे प्रतिशयसे प्रपनी जैतन्यशक्तिके समूहके भारसे प्रत्यंत गम्भीर यह ज्ञानज्योतिस्वरूप प्रम्तस्तरत्व ऐसा निष्वल व्यक्तरूप (प्रकट) हुधा कि पहले जैसे प्रज्ञानमे घारमा कर्ता था उस प्रकार धव कर्ता नहीं होता और इसके प्रज्ञानसे जो पुद्गल कर्मरूप होताथा, वह भी धव कर्मरूप नहीं होता, किन्तु ज्ञान तो ज्ञानरूप हो हुधा धौर पुद्गल पुद्गलरूप रहा, ऐसे प्रकट हुधा । भावार्थ — जब धारमा निज सहज प्रविकार ज्योतिका ज्ञानो होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरूप हो परिणमन करता है, पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं बनता धौर फिर पुद्गलरूप दूरालरूप ही रहता है, कर्मरूप नहीं परिणमन करता । इस प्रकार धारमाका यथार्थं ज्ञान होनेसे दोनों द्रव्योके परिणामोमे निमित्तनैभित्तिक भाव नहीं होता, इस प्रकार धारमाका यथार्थं ज्ञान होनेसे दोनों द्रव्योक विरत्यामोमे निमित्तनैभित्तिक भाव नहीं होता, इस प्रकार जीव धौर धजीव दोनों कर्ता-कर्मके वेषसे पृथक् होकर निकल गये ।

प्रसंगविवरण----प्रनन्तरपूर्व गाथामे पक्षातिकान्तका स्वरूप बताया गया था। भव इस गाथामे निष्चित किया गया कि पक्षातिकान्त ही समयसार है।

त्रस्यप्रकाश—(१) सम्यन्दर्शन, सम्यन्तान यह केवल एक झात्मा हो है। (२) सर्वनयपक्षोसे झलिण्डत, विकल्पन्यपाराञ्चय सहजात्मस्वरूप समयसार है। (३) मुमुशु, सर्वनयपक्षोसे झलिण्डत, विकल्पन्यपाराञ्चय सहजात्मस्वरूप समयसार है। (४) उससे फिर मुमुशु
झात्मस्यातिक लिये इन्द्रियज व झनिन्द्रियज ज्ञानोंको परस्यातिका हेतुभूत निश्चित करता है।
(४) जिससे कि पश्चात् मुमुशु मतिज्ञानतत्त्वको अपने सहजात्मस्वरूपके झिमुख करता है।
(६) तथैव मुमुशु ज्ञानगत बुद्धियोको झनेकपक्षोके झालम्बनसे झनेक विकल्पो द्वारा घाकुलित
करने वालो प्रवचारित करता है। (७) जिससे कि वह श्रुतज्ञान तत्त्वको भी झात्माभिमुख
करता है। (८) मोक्षाभिलाणी झात्मा मति श्रुतज्ञानको झात्माभिमुख करता हु हा प्रत्यन्त
अविकल्प होकर ज्ञानचन समयसारको झनुभवता है। (१) मूर्य ताप द्वारा समुद्रजल उज्जर
बादल बनकर भटक-भटककर स्वनुम्रतासे नीचे गिरकर निमन्तापयसे बहुकर समुद्रमें मिलकर
स्वरूपस्य हो जाता है। (१०) मोहताप द्वारा झानसमुद्रगत उपयोगजल उज्जर प्रज्ञ बनकर
भटककर विनयभावसे सन्तः धाकर विवेक्षपंसे झनुभवमें झावर ज्ञानपुल्जे मिलकर
स्वरूपस्य हो जाता है। (११) विक्रस्य मार्का मति कहलाता है। (१२) करण्डित्यामे

कर्ता कर्ता अवित न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं जानं अवित च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि । ज्ञानज्योतिज्वंलितमञ्चलं व्यक्तमंतस्तयोच्चेश्चिच्छक्तीनां निकरअरतोऽत्यंतगंभीरमेतत् ।।६६॥ ।।१४४॥

#### ।। इति जीवाजीवौ कतृ कर्मवेषविमुक्तौ निष्क्रांतौ ।।

#### इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ कर्तृकर्मप्ररूपको द्वितीयोऽकः ॥ २ ॥

किया । इति–अच्यय । केवल-जब्ययभावे । व्यपदेश-द्वितीया एक० । सर्वनयपक्षरहितः-प्रथमा एकवचन । भणित −प्र० ए० कृदन्त । य., सः–प्र० ए० । समयसार –प्रथमा एकवचन ।।१४४।।

जाननिकया नहीं, जाननिकयामें करणिकया नहीं। (१३) सम्याज्ञान प्रकाशमें जानी कर्ता नहीं होता तब कार्माणुवर्गणा कर्मेरूप नहीं होती।

सिद्धान्त--- १- सम्यक् ज्ञानबलसे आत्मा आत्मामें उपयुक्त होता है। (२) समय-सार अधिकल्प अखण्ड चिन्मात्र भन्तस्तरत है।

**दृष्टि—१-** शुद्धनिश्चयनय (४६), ग्रपूर्ण शुद्धनिश्चयनय । (४६व), २—ग्रखंड परम-शुद्धनिश्चयनय (४४) ।

प्रयोग—सर्वनयपक्षरहित होकर दशैनज्ञानसामान्यात्मक ग्रात्मतत्वको ग्रन्तः ग्रनुभवने का पौरुष करना ॥ १४४॥

> ॥ इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचित समयसारव्याख्या ग्रात्मस्यातिमें कर्नुं कर्माधिकार सम्पूर्ण ॥२॥



# **अथ पुण्यपापाधिकारः**

#### प्रथंकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुष्यपापरूपेए। प्रविशति-

तदय कमं शुभाशुभभेदतो, द्वितयतां गतमैक्यमुपानयन् । ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं, स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ॥१००॥

एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणस्वाभिमानादन्यः गृदः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव । हावस्येतौ युगपदूदरान्नियंतौ गृद्धिकायाः गृदौ साक्षादय च चरतो जातिभेदभ्रमेगा ।।१०१।।

नामसंत्र—कम्म, असुद, कुसील, सुहकम्म, च, अवि, मुसील, कह, त, सुसील, ज, संसार । श्रापु-संत्र—जाण अनवोधने, हो सत्ताया, प-विस प्रवेशने । प्रकृतिशब्द -कमन्, अशुभ, कुशील, शुभकर्मन्, च,

भ्रव एक ही कमें दो पात्ररूप होकर पुण्यपापरूपसे प्रवेश करता है— तदय इत्यादि । अर्थ— कर्नुकर्माधिकारमें तथ्यवोधके बाद गुभ अग्रुभके भेदसे द्विरूपताको प्राप्त हुए कर्मके एकत्वको प्राप्त करता हुम्रा यह अनुभवगोचर सम्यक्तानरूप चंद्रमा स्वयं उदयको प्राप्त होता है।

भावार्थ — कर्म एक होकर भी ग्रज्ञानसे दो प्रकारमें दीखता था, उसे ज्ञानने एकरूप-में ही दिखला दिया सो इस ज्ञानने जो मोहरूपी रज लगी हुई थी, उसे दूर कर दी, तब ही यथार्थ ज्ञान हुन्ना। जैसे कि चन्द्रमाके सामने बादल ग्रथवा पालेका समूह ग्रादि ग्रा जाय नब यथार्थ प्रकाश नही होता, ग्रावरण दूर होनेपर यथार्थ प्रकाश होता है।

ग्रागे पुण्यपापके स्वरूपका दृष्टांतरूप काव्य कहते हैं—एको दूरात् इत्यादि । अर्थ—एक तो मैं बाह्मण हूं, इस ग्रिभमानसे मद्यको दूरसे ही छोड़ देता है तथा दूसरा पुत्र 'मैं शूद्र हूं' ऐसा मानकर उस मदिरासे नित्य स्नान करता है, उसे शुद्ध मानता है । विचारा जाय तब दोनों ही शूद्रीके पुत्र हैं, क्योंकि दोनों ही शूद्रीके उदरसे चन्मे हैं, इस कारण साक्षात् शूद्र है । वे जातिभेदके अमसे ऐसा ग्राचरण करते है । भाषार्थ—किसी शूद्रीके दो पुत्र हुए, उसने दोनोंको नदीके घाटपर पेड़के नीचे छोड़ दिये उनमें एकको बाह्मण उठा लाया, एकको शूद्र उठा लाया। प्रव जो बाह्मणके यहाँ पला वह बाह्मणपनिके गर्वसे बाह्मण जैसा भाषरण करता है बोस्तवमें हैं दोनों शूद्र । ऐसे ही कर्म तो पुण्य-पाप दोनों हैं, पर उनमे शुभ अशुभका भेद डाल दिया गया है ।

धव शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन करते हैं—[श्रशुमं कर्म] प्रशुभ कर्मको [कुत्तीलं] पापस्वभाव [ग्राप च] प्रोर [शुभकर्म] शुभकर्मको [सुराीलं] पुण्यस्वभाव [जानीच]

### कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जागृह सुसीलं । कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥१८५॥। है पापकमं कुत्तित, सुशील है पुण्यक्मं जग जाने। शुम है सुशील कैता, जो भवमें जीवको डारे ॥१४५॥

कर्माशुभ कुणील शुभकर्मे चापि जानीथ सुशील । कथ तद् भवति सुशीलं यत्ससार प्रवेशयित ॥१४४॥ शुभाशुभजीवपरिएगामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात् शुभाशुभपुद्गलपरिणाममयत्वे सति

स्वभावभेदात् गुभागुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात् गुभागुभमोक्षवंधमार्गाश्रितत्त्रे सत्याश्रयभेदात् चैकमपि कर्म किचिच्छुभं किचिदगुभमिति केषांचित्किल पक्षः, स तु सप्रतिपक्षः । तथाहि—

र्जाप, सुतील, कथ, तत्, सुशील, यत्, संसार । सूलधातु — अ-गुभ शोभार्थे चुरादि, शील समाधी भ्वादि, सम्-स् गतौ, प्र-विश प्रवेशने तुदादि णिजन्त । वदिवदण--कर्म-द्वितीया एक० । अगुभ-द्वितीया एक० ।

जानो । परन्तु परमार्थद्दष्टिसे कहते है कि [यत्] जो [संसारं] प्राणीको संसारमें ही [प्रवेश-यित] प्रवेश कराता है [तत्] वह कर्म [सुप्तीतं] गुभ, ग्रच्छा [कथं] कैसे [भवित] हो सकता है ?

तारपर्य--- संसारप्रवेशक कर्ममें भ्रच्छा बुराका भेद नही मानना वे सब हेय है। डीकार्थ--- कितने ही लोकोंका ऐसा पक्ष है कि कर्म एक होनेपर भी शुभ-अर्थभके भेद

दीकाथं—िकतने ही लोकोका ऐसा पक्ष है कि कमें एक होनेपर भी शुभ-ग्रदाभक भद से दो भेदरूप है, क्योंकि (१) शुभ ग्रीर ग्रशुभ जो जीवके परिएाम है, वे उसको निम्ति है उस रूपसे कारएके भेदसे भेद है। (२) शुभ ग्रीर ग्रशुभ पुद्राल परिएाममय होनेसे स्वभाव के भेदसे भेद है ग्रीर (३) कर्मका जो शुभ-ग्रशुभ फल है, उसके रसास्वादके भेदसे भेद है। तथा (४) शुभ-ग्रशुभ मोक्ष तथा बघके मार्गकी ग्राव्यितता होनेपर ग्राव्यम भेदसे भेद है। इस प्रकार इन वारों हेतुग्रोसे कोई कर्म ग्रुभ है, कोई कर्म ग्रशुभ है, ऐसा किसीका पक्ष है। परन्तु वह पक्ष उसका निषेष करने वाले प्रतिपक्षसे सहित है। ग्रब यही कहते हैं—णुभ व ग्रगुभ जीवका परिएग्राम केवल ग्रज्ञानम्य होनेसे एक ही है, सो उसके एक होनेपर कारणाका ग्रमेद होनेसे कर्म भी एक ही है तथा ग्रुभ ग्रयवा ग्रगुभ पुद्रालका परिएग्राम केवल पुद्रालम्य होनेसे एक ही है ग्रीर उसके एक होनेपर स्वभावके ग्रमेदसे कर्म भी एक ही है। ग्रुभ ग्रयवा ग्रगुभ कर्मके फलका रस केवल पुद्रालम्य होनेसे एक है ग्रीर उसके एक होनेपर ग्रास्वादके ग्रमेदसे कर्म भी एक ही है। ग्रुभ ग्रयुभक्त भीक्ष ग्रीर व्यक्ता मार्ग ये दोनो पृथक् है, केवल जीवम्य तो मोक्षका मार्ग है श्रीर केवल पुद्रालम्य बंधमार्गकी ग्राय्वताके कारण ग्राव्यवक्त नहीं हैं ग्रीर उनके एक न होनेपर केवल पुद्रालम्य वंधमार्गकी ग्राय्वताके कारण ग्राव्यवक शुभोऽशुभो वा जोवपरिणामः केवलाजानमयस्वादेकस्तदेकस्ते सित कारएगाभेदात् एकं कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिएगामः केवलपुद्गलमयस्वादेकस्तदेकस्ते सित स्वभावाभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयस्वादेकस्तदेकस्ते सस्यनुभव।भेदादेकं कर्म । शुभाशुभो कुशील-द्वितीया एकवचन । शुभकमं-द्वि० एक० । च-अध्यय । अपि-अध्यय । जानीध-वर्तमान लट् मध्यम

#### ग्रभेदसे कर्म एक ही है।

भावार्थ - कर्ममें शुभ-ग्रशुभके भेदका समर्थन पूर्वस्थलमें शङ्काकारने चार युक्तियां (१) कारणभेद, (२) स्वभावभेद, (३) धनुभवभेद, (४) धाश्रयभेद देकर कहा था उसमें कारएभिद तो बताया था कि शुभवंध शुभपरिणामसे होता व प्रशूभवन्ध प्रशूभपरिएगमसे होता है । जैसे जीवका शूभपरिगाम है अरहतादिमें भक्तिका अनुराग, जीवोंमें अनुकपा परि-रगाम श्रीर मंदकषायसे चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि, तथा श्रशुभका हेत् जीवके श्रशुभ परिणाम है-नीव क्रोधादिक, अगुभलेश्या, निर्दयता, विषयासकतता, देव गुरु भादि पूज्य पुरुषोंमें श्रविनयरूप प्रवृत्ति इत्यादिक, सो इन हंतुश्रोके भेदसे कर्म श्रुभाशूभरूप दो प्रकारके कहे थे। श्रीर शुभ ग्रशुभ पुद्गलके परिणामके भेदसे स्वभावका भेद कहा था, शुभद्रव्यकर्म तो साता-वेदनीय, शुभग्रायु, शुभनाम, शुभगोत्र है तथा ग्रशुभ चार घातियाकर्म, ग्रसातावेदनीय, यश्भग्राय, प्रशुभनाम, प्रशुभगोत्र ये है, इनके उदयसे प्राणीको इष्ट-प्रनिष्ट सामग्री मिलती है, थे पूर्गलके स्वभाव है, यो इनके भेदसे कर्ममे स्वभावका भेद बताया था । तथा शुभ प्रश्म ग्रनुभवने भेदसे भेद बताया था-- शूभका ग्रनुभव तो सुखरूप स्वाद है ग्रीर ग्रशूभका दृ:खरूप स्वाद है। तथा शुभाशुभ ग्राश्रयके भेदसे भेद बताया था कि शुभका तो ग्राश्रय मोक्षमार्ग है ग्रीर प्रश्नभका ग्राध्य बंधमार्ग है। प्रब इस गाथामे उन भेदोंका निषेधपक्ष कह रहे है-शूभ ग्रीर ग्रश्भ दोनो जीवके परिणाम ग्रज्ञानमय है इसलिये दोनोंका एक ग्रज्ञान ही कारण है. इस कारण हेतुके भेदसे कर्ममें भेद नहीं है । शुभ-ग्रमुभ ये दोनों पुद्गलके परिणाम है इसलिये पुद्गलपरिएगामरूप स्वभाव भी दोनोका एक ही है, इस कारए स्वभावके ग्रभेदसे भी कर्म एक ही है। शुभाशुभ फल सुखदु:खस्वरूप स्वाद भी पूद्गलमय ही है -सलिये स्वादके ग्रभेद से भी कर्म एक ही है। शंकाकारने शुभ ग्रशुभ मोक्ष-बंबमार्ग कहे थे, किंतु वहां मोक्षमार्ग तो केवल जीवका ही परिणाम है और बंधमार्ग केवल एक पूद्गलका ही परिणाम है, ब्राक्षय भिन्न-भिन्न हैं इसलिये बंचमार्गके ब्राश्रयसे भी शुभ व ब्राश्चभ कर्म एक ही है। इस प्रकार यहाँ कर्मके शुभाश्रभ भेदके पक्षको गौए। कर निवेध किया, क्योंकि यहां स्रभेदपक्ष प्रधान है, ग्रतः ग्रभेदपक्षसे देखा जाय तो कर्म एक ही है, ग्रभ ग्रम्भ ऐसे भिन्न दो नहीं हैं।।१४४॥

मोक्षबंघमार्गौ तु प्रत्येकं केवलंबीवपुद्गलमयत्वादनेकौ तदनेकत्व सत्यपि केवलपुद्गलमयवंघमा-गिश्चितत्वेनाश्र्याभेदादेकं कर्म । हेतुस्वभावानुभवाश्र्याणां सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेदः तद्वंधमा-गिश्चितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बंबहेतः ॥१०२॥ ॥१४४॥

पुरुष बहुबचन । कथ–अब्यय । तत्–प्रथमा एकवचन । सुतील–प्रथमा एक० । यत्–प्रथमा एक० । ससारं– द्वि० ए० । प्रवेशयति–वर्तमान लट्ट अन्य पुरुष एकवचन णिजत ।।१४४।।

ग्रव इसी ग्रायंका समर्थक कलग्ररूप काव्य कहते है — हेतु इत्यादि । अर्थ — हेतु, स्वभाव, ग्रानुभव ग्रीर ग्राथ्य इन चारोंके सदाकाल ही ग्रभेवसे कर्ममें भेद नहीं है, इसलिये बंधके मार्गको ग्राथ्य कर कर्म एक ही माना है क्योंकि सभी कर्म याने शुभ तथा ग्रशुभकर्म दोनो ही स्वयं निश्चयसे बंधके हो कारता हैं।

प्रसंगिबवरण- पूर्व कर्नु कर्माधिकारमें जीव व पुर्गलकर्मके संबंधमें कर्नु कर्मत्वप्रति-षेष, निमित्तनीमित्तिकभाव प्रादि कई स्थलोमें पुर्गलकर्मकी चर्चा ग्राई थी। वही पुर्गलकर्म प्रब इस पुण्यपापाधिकारमें दो पात्र बनकर प्रवेश करता है। इस गाथामें उन्ही पुण्यपाप दोनों वेशोकी समीक्षा की गई है।

तथ्यप्रकाश — १ — यद्यपि णुभविरिणामसे पुण्यवंध व प्रणुभविरिणामसे पाप बंध होनेसे याने कारणभेद होनेसे पुण्य पाप ये भिन्न-भिन्न हैं तथापि णुभ प्रणुभ दोनों जीवपिणाम प्रज्ञानमय है प्रोर कारणभेद न होनेसे पुण्य पाप दोनों एक ही है। २ — यद्यपि पुण्य णुभपुद्रगलपिरिणाम है, पाप प्रणुभपुद्रगलपिरिणाममय है तथापि है केवल पुद्रगलमय, प्रतः स्वभावका भेद न होनेसे दोनों एक ही है। २ — यद्यपि पुण्य णुभफलपाक है, पाप प्रणुभफलपाक है तथापि हैं दोनों पुद्रगलमय विकाररूप, प्रतः अनुभवक अभेदसे दोनों कमं एक ही है। ४ — यद्यपि लीकिक जीवोंको ऐसा मालूम होता है कि पुण्य तो मोक्षमागं है और पाप बंधमागं है, लेकिन ऐसा है नहीं, मोक्षमागं तो केवल जीवमय है श्रीर बंधमागं केवल पुद्रगलमय वन्धमागिश्रित है, ग्रतः आश्रयका ग्रभेद होनेसे पुण्यपाप दोनों केवल पुद्रगलमय वन्धमागिश्रित है, ग्रतः आश्रयका ग्रभेद होनेसे पुण्यपाप दोनों कमं एक ही है।

सिद्धान्त-(१) प्रकृत्यादिभेदसे पुण्य व पापकर्ममें भेद है। (२) दुःखरूपत्व धादिकी दृष्टिसे पृण्यपापमे प्रभेद है।

हृष्टि—१- वैलक्षण्यनय (२०३)। २- साहण्यनय (२०२)।

प्रयोग—पुण्य-पापकर्मको, पुण्य-पापकर्मके फल सुख-दुःखको, पुण्य-पापके तुभूत े शुभाशुभभावको विकृतपनेकी दृष्टिसे एक समान जानकर उन सबसे उपेक्षा करके निष्कर्म घयोमयं कर्माविशेषेरा बंधहेतुं साधयति--

सौवण्णियं पि णि्यलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥१४६॥ असे सुवर्ण प्रथम, लोहसंकल है जीवको बांधे।

त्यों कृत कर्म प्रशुभ या, शुभ हो सब जीवको बांधे ॥१४६॥

सौर्विणिकमिप निगल बध्नाति कालायसमिप च यथा पुरुषं । वश्नात्येवं जीवं शुभमशुभ वा कृतं कर्मे ।

प्राक्त शब्द-सोविण्य, वि, णियल, कालायस, वि, जह, पुरिस, एवं, जीव, सुह, असुह, वा, कद, कम्म। प्राक्त धातु – बन्ध बन्धने, जीव प्राणधाररो, सोम दीप्ती, कर करारे। प्रकृतिशब्द-सीव-णिक, अपि, निगल, कालायस, अपि, यथा, पुरुष, एवं, जीव, शुभ, अशुभ, वा, कृत, कर्म। मूलधातु-वर्ण क्रियाविस्तारगुणवचनेषु चुरादि, नि-गल अदने भ्वादि, बन्ध बन्धने कृयादि, पुर अग्रगमने तुरादि,

#### कारणसमयसारके ग्रभिमुख रहनेका पौरुष करना ॥ १४५ ॥

ग्रव ग्रागे शुभ ग्रशुभ दोनों कर्मोंको ही ग्रविशेषतासे बंधके कारए साधते हैं— [यथा] जैसे [कालायसं निगलं] लोहेकी बेड़ी [पुरुषं बध्नाति] पुरुषको बांधती है [ग्रिप] ग्रीर [सौर्वाएकं] सुवर्णको बेड़ी [अपि] भी पुरुषको बांधती है [एवं] इसी प्रकार [शुमं वा ग्रशुमं] शुभ तथा ग्रशुभ [कृतं कर्म] किया हुग्रा कर्म [जीवं] जीवको [बध्नाति] बांबता हो है।

तात्पर्य - पुण्य व पाप दोनों ही कर्म जीवके लिये बन्धन ही हैं।

टीकार्थ--गुप ग्रीर ग्रगुभ कमं ग्रविशेषरूपसे ही ग्राटमाको बांधते हैं, क्योंकि दोनोंमें ही बंधरूपपनेकी ग्रविशेषता है जैसे कि सुवर्णको बेड़ी ग्रीर लोहेकी बेड़ीमें बंधकी ग्रपेक्षा भेद नहीं है। ग्रावार्थ-जैसे किसी कैदीको लोहेकी बेड़ीसे बांधा हो, किसीको सोनेकी बेड़ीसे बांधा हो बु<u>त्थनके बलेश</u>में दोनों है, ऐसे ही किसीके चाहे पुण्यन्थ हो, चाहे पापबन्ध हो सांसारिक बलेशके बुल्धनमें दोनों है, ग्रतः पुण्य-पाप दोनों बन्धन हैं।

प्रसंगविवरणा— अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि लोक कहते हैं कि अशुअकर्म तो कुशील है और शुभकर्म सुसील है, किन्तु वह कर्म सुशील कैसा कि जो संसारमें प्रवेश करावे याने शुभ अशुभ दोनों ही कर्म कुशील हैं। उसी कुशीलताको बतानेके लिये इस गाया में बताया है कि शुभ अशुभ दोनों हो कर्म अविशेषतासे बन्धनके ही कारण हैं।

तथ्यप्रकाश-1 = नाहे किसीके पैरमें सोनेकी बेड़ी पड़ी हो, बन्धन दोनोंका एक समान हैं। 1-1 नाहे किसीके कृतकर्म ग्रुभ हों, नाहे किसीके कृतकर्म ग्रुभ हों दोनों ही कर्म जीवके लिये बन्धन ही हैं। 1-1 जो पुरुष भोगाकांक्षासे रूप सौभाग्य इन्द्रादि पदके लाभकी

शुभमशुभं च कर्माविरोपेरीव पुरुषं बध्नाति बंघत्वाविरोषात् कांचनकालायसनिगलवत् ॥ १४६ ॥

जीव प्राणधारणे, शुभ शोभने, डुक्र श्र करणे। पदिवदरण—सीर्वाणक-प्रथमा एकवचन । अपि-अध्यय। निगल-प्रथमा एक । बध्नानि-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । कालायस-प्रथमा एकवचन । यथा-अध्यय। पुरुष, जीवं-द्वितीया एकवचन । शुभ, अशुभ-प्रथमा एकवचन कर्तृ विशेषण । वा-अध्यय। कृत-प्रथमा एकवचन कर्तृ वार्ष-प्रथमा एकवचन कर्तृ वार्ष-प्रथम एकवचन कर्त्व वार्ष-प्रथम एकवचन कर्तृ वार्ष-प्रथम एकवचन कर्त्व वार्ष-प्रथम प्रथम प्रथम एकवचन कर्त्व वार्ष-प्रथम प्रथम प्रथम एकवचन कर्ति वार्य-प्रथम प्रथम प्रथम

इच्छासे व्रत तप ग्रादि करता है वह राख पानेके लिये चंदनबनको जलानेकी तरह व्रतादिक को व्यर्थ नष्ट करता है। x - 1 जो गुद्धात्मभावनाके साधनके लिये तपश्चरणादिक करता है वह परम्परया मोक्ष प्राप्त कर लेता है। x - 1 भले ही ज्ञानी जीवको शेषभवपर्यंत पुण्यकमें तत्काल बन्धनख्प है तो भी पुण्य व पुण्यफलमें राग न होनेस एवं चित्स्वभाव उपास्य होनेसे वह मोक्षमार्गी है।

सिद्धान्त— १-द्रव्यप्रत्यय नवकर्मास्त्रवके साक्षात् निमित्तभूत है । २-कर्मविपाकोदय याने वही द्रव्यप्रत्यय जीवविकारका साक्षात् निमित्तभृत है ।

हृष्टि-- १-निमित्तहृष्टि (५३ ग्र) । २-उपाधिसापेक्ष ग्रशुद्धद्रव्यार्थिकनय (५३) ।

प्रयोग—पुण्य पापके बंधनसे हटनेके लियं बन्धनरहित श्रविकार सहज ज्ञानस्वरूप मात्र प्रपनेको मनन करना चाहियं ॥१४६॥

भ्रव शुभ अशुभ दोनों ही कर्मोंका निषेध करते है — [तस्मात् तु] इस कारण [कुशी-लाभ्यां] उन दोनों कुशीलोंस [रागं] प्रीति [मा कुरुत] मत करो [वा] अथवा [संसर्ग च] संबंध भी [मा] मत करो [हि] क्योंकि [कुशीलसंसर्गरागेरा] कुशीलके संसर्ग धोर रागसे [विनाश: स्वाधीन:] विनाश होना स्वाधीन है।

तात्पर्य-कोई कुशीलोसे रागव ससर्गकरेतो उसका विनाश होना प्राकृतिक ही है।

टीकार्ष — कुशील शुभ-अशुभ न में के साथ राग ग्रीर संसर्ग करना दोनो हो निषिद्ध हैं, क्योंकि ये दोनों ही कर्मबंधके कारण है। जैसे कुशील, मनको रमाने वाली ग्रथवा नही रमाने वाली कुट्टनी हथिनीके साथ राग ग्रीर संगति करने वाले हाथीका विनाश ग्रयने ग्राप है सो राग व संसर्ग उस हाथीको नही करने चाहिय।

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया था कि पुण्य-पाप दोनो ही कर्मबन्धहेतु है। श्रव इस गाथामे उन दोनों ही कर्मोंको दूर करनेका उपदेश किया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- ग्रुप (पुण्य), प्रशुप्त (पाप) दोनों ही कर्म कुशील है। २- बंधके कारणभूत होनेसे दोनो ही कुशील कर्मीका राग करना व संसर्ग करना निषद्ध किया गया है। अगोमयं कर्म प्रतिषेधयति ---

तझा दु कुसीलेहिय रायं मा कुण्ह मा व संसग्गं। साधीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ॥१८७॥

इससे मत राग करो, नहिं संसर्ग दोनों कुशीलोंसे। स्वाधीन घात निश्चित, कुशीलसंसर्ग अनुरतिसे।।१४७॥

तस्मान् कुशोलाभ्यां रागं मा कुरत मा वा संसर्ग । स्वाधीनो हि विनाशः कुशीनसंसर्गरागेण ॥ १४७ ॥ कुशीलशुभाशुभक्षमंभ्यां सह रागससर्गौ प्रतिषिद्धौ वंबहेतुत्वान् कुशीलमनोरमामनोरम-

करेरा कुट्टिनीरागसंसर्गवत् ॥१४७॥

प्राकृतक्षस्य - त, दु, कुसील, राय, मा, ससमा, साधीण, हि, विणाम, कुशीलसंसग्गराय। प्राकृत-धातु-- रज्ज राने, तस्स नाथे। प्रकृतिकास्य - तत्, तु, कुशील, राग, मा, ससमं, मा, वा, ससमं, स्वाधीन, हि, विनाश, कुशीलससर्गराग। मुक्तवातु - शील समाधी, रन्ज रागे भ्वादि दिवादि, सुत्र् विसमें दिवादि तुदादि। पदिवादक - त्रमात्-पत्रमी एकवचन। तु-अव्यय। कुशीलाभ्यां, रागं-दितीया एकवचन। मा-अव्यय। कुल्न-आजाया लोट् मध्यम पुरुष बहुवचन। वा-अव्यय। ससमं-दि० ए०। स्वाधीन:-प्रयमा एक०। विनाश -प्र० ए०। कुशीलससर्गरागेण-कृतीया एकवचन॥ १४७॥

सिद्धान्त—(१) भावकर्ममें राग करनेसे याने दर्शनमोहसे जीव बेसुध होता है। (२) भावकर्ममें संसर्ग करना जारित्रमोह है, इससे झात्मा शुरुष होता है।

हष्टि— १- कारककारिक प्रशुद्ध सद्भूतव्यवहार (७३ घ्र) । २- कारककारिक प्रशुद्ध सद्भतव्यवहार (७३ घ्र) ।

प्रयोग--पुण्य-पाप दोनोंको विकार जानकर इनमे न तो हितबुद्धि रखना भौर न इनमें लगाव बनाना, इनसे उपेक्षा हो करना ॥१४७॥

श्रव दोनों कर्मोंक निषेषको दृष्टान्तसे दढ़ करते है—[यदा नाम] जैसे [कोरि] कोई [पुरुष:] पुरुष [कुत्सिनशीलं] खोटे स्वभाव बाले [जनं] किसी पुरुषको [विज्ञाय] जानकर [तेन समकं] उसके साथ [संसर्गं] संगति [चरागकरस्गं] ग्रीर राग करना [बर्जयित] छोड़ देता है [एवं एव च] इसी तरह [स्वभावरता:] स्वभावमें श्रीति रखने वाले जानी जीव [कर्मप्रकृतिशोकस्वभावं] कर्मप्रकृतियोके शोल स्वभावको [कुत्सितं ज्ञास्वा] निन्दनीय जानकर [बर्जयित] उससे राग छोड़ देते है [च] ग्रीर [तत्संसर्गं] उसको संगति भी ]परि-हर्रात] छोड़ देते हैं।

तात्पर्य---बुद्धिमान पुरुष विनाशकारी पदार्थंसे प्रीति क्रीर सम्बन्ध छोड देते हैं। टीकार्थ---जैसे कोई चतुर वनका हाथी क्रपने बन्धनके लिये समीप क्राने वाली, चंचल श्रयोभयं कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं हष्टांतेन समर्थयते---

जह गाम कोवि पुरिसो कुन्द्रियसीलं जग्नं वियाणिता । वज्जेदि तेगा समयं संसम्गं रायकरणं च ॥१४८=॥ एमेव कम्मपयडी सीलसहावं च कुन्द्रिदं गाउं । वज्जेति परिहरंति य तस्संमग्ग सहावरया ॥१४६॥ (युग्मम्) जैसे कोई मानव, कुशीलम्य जानकर किसी जनको ।

जंसे कोई मानव, कुशोलमय जानकर किसी जनको। तज देता उसके प्रति, संसर्ग व रागका करना॥१४८॥ वैसे ही कर्म-प्रकृति-को कुल्सितशील जानकर ज्ञानी।

तज देते हैं उसका, संसर्ग व रागका करना ॥१४६॥

यथा नाम कोऽपि पुरुष: कुस्सितशीलं जर्न विज्ञाय । वर्जयित तेन समक ससग रागकरण न ॥ १४८ ॥ एवमेव कमंप्रकृतिशीलस्वभावं च कुस्सित ज्ञात्वा । वर्जयित परिहरति च तत्समर्ग स्वभावरता. ॥ १४६ ॥ यथा खलु कुशलः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य वधाय उपसर्पंग्ती चटुलमुखी मनोरमामम-

नोरमां वा करेगुकुट्टिनी तत्त्वतः कुत्सितशीला विज्ञाय तया सह रागसंसगौ प्रतिषेधयति । तथा

प्राकतदाब्द — जह, णाम, क, वि, पूरिस, कुच्छियसील, जण, त, समय, ससग, रायकरण, एमेव, कम्मपयंडि, सीलसहाव, क्च्छिद, य, तस्संसग्ग, सहावरय । प्राक्तधातु - क्च्छ निन्दाया, वज्ज वर्जने, परि-हर हरणे । प्रकृतिशब्द -यथा, नाम, कि, अपि, पुरुष, कृत्सितशील, जन, तत्, समय, संसर्ग, समक, रागकरण, च, एव, एव, कर्मप्रकृतिशीलस्वभाव, च, कृत्सित, च, तत्समर्ग, स्वभावरत । मुलधात पूर-अग्रगमने, कुत्स अवक्षेपएो चुरादि, शील समाधौ, ज्ञा अवबोधने, वृजी वर्जने अदादि रुधादि चरादि, परि-हम्न हरेेेे भ्वादि । पदिविवरण- यथा-अञ्यय । नाम-अञ्ययार्थे । कः-प्र० ए० । अपि-अञ्यय । पृरुष:-मुखको लीलारूप करती मनको रमाने वाली, सुन्दर ग्रथवा ग्रसुन्दर कुट्टिनी हथिनीको बुरी सममः कर उसके साथ राग तथा संसर्गकै नहीं करता, उसी प्रकार रागरहित ज्ञानी प्रात्मा श्रपने बन्धके लिये समीप उदय श्राती शुभरूप ग्रथवा श्रशभरूप सभी कमंत्रकृतियोको परमार्थ से बूरी जानकर उनके साथ राग ग्रीर संसर्गको नही करता । भावार्य-- जंसे हाथीके पकडने को कोई जंगलमें बडा गड़ढा खोदकर उसपर बाँसपंच बिछाकर बांसपंचसे ऊपर बांस व कागजसे भूठी हथिनी बनाकर हथिनी दिखलावे, तब हाथी कामांघ हम्रा उससे राग तथा संसर्ग कर गड्ढेमें पड़ पराधीन होकर दु:ख भोगता है, किन्तु (चतुर) हाथी उससे राग, संसर्ग नहीं करता, उसी प्रकार कर्मप्रकृतियोको अच्छी समक्त अज्ञानी जन उनसे राग तथा संसर्ग करता है, तब बन्धमें पड़ संसारके दु:ख भोगता है, परन्तु ज्ञानी उनसे संसर्ग तथा राग कभी नहीं करता।

किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य बंघाय उपसप्पतीं मनोरमाममनोरमां वा सर्वामिप कर्मप्रकृति तस्वतः कृत्सितशीलां विजाय तया सह रागसंसगी प्रतिवेधयति ।।१४८–१४६।।

प्र० ए० । कुस्सितशील, जनं-द्वि॰ ए० । विज्ञाय-असमाप्तिकी क्रिया । वर्जयित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । तेन-तृतीया एक० । समक-अव्यय । संसर्ग, रागकरण, कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं, कुस्सित-द्वितीया एकवचन । ज्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया । वर्जयिति, परिहरति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । तत्ससर्ग-द्वि॰ ए० । स्वभावरतः-प्रथमा बहुवचन ।। १४८-१४६ ।।

प्रसंगिबवरण--- प्रनतरपूर्व गाथामें बताया था कि पुण्य-पाप दोनोंका राग संसर्ग निषिद्ध है । ग्रब इसी तथ्यका दृष्टान्तपूर्वक समर्थन इस गाथायुगलमें किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—१-मुशील पुरुष विज्ञात कुशोलके साथ राग व संसर्ग नहीं करता लाहे वह कितना ही मनोरम हो। २ - प्रात्मस्वभावन्त्रिक पुरुष कुशील जुभ ग्रम्भुभ कर्मके साथ राग व संसर्ग नहीं करता, चाहे वह कर्म कितना ही सुहावना हो। ३ - शुभ ग्रम्भुभ सभी कर्मी का सान्तिथ्य बन्धके लिये ही होता है।

सिद्धान्त— १- राग व संसर्गका निमित्त पाकर पर वस्तु बन्धनरूप हो जाती है। २-शभ श्रथभ सभी कमें कमेंटव परिखामसे कल्माषित है।

हृष्टि—१-उपाधिसापेक्ष मणुद्ध द्रव्याधिकतय (५३) । २- अणुद्धनिष्वयनय (४७) । प्रयोग—सभी कर्म व कर्मफलोको स्वभावविरुद्ध जानकर उनसे उपेक्षा करके निष्कर्म सहज जायकभावमय ग्रन्तस्तत्वकी हृष्टि बनाये रहनेका पौरुष करना ॥१४८-१४६॥

ग्रव कहते है कि सभी कर्मका निषेध किया है तो मुनि किसके ग्राक्षय मुनिपद पाल सकों ? उसके निर्वाहका काव्य कहते है—निषिद्ध इत्यादि । अर्थ — ग्रुभ तथा ग्राज्य राज्य एक्स सभी कर्म निषिद्ध होनेपर कियाकर्मरहित निवृत्ति ग्रवस्थामें प्रवृत्ति करते हुए मुनि ग्राग्ररण नहीं है । निवृत्ति ग्रवस्था होनेपर इन मुनियोंके ज्ञानमें ज्ञानका ही ग्राचरण करना जो हो रहा है वह ग्रारण है । वे मृनि उस ज्ञानमें लीन हए परम ग्रामुतको भोगते हैं ।

भावार्थ—सब कर्मका त्याग होनेसे ज्ञानका ज्ञानमे रम जाना यह बहुत बड़ा शरण है, उस ज्ञानमे लीन होनेसे सब आकुलताओंसे रहित परमानन्दका अनुभव होता है। इसका स्वाद ज्ञानी ही जानता है। अज्ञानी जीव कर्मको ही सर्वस्व जानकर उसमें लीन हो जाता है, वह ज्ञानानन्दका स्वाद नही जानता।

प्रसंगविवरण्—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे दष्टान्तपूर्वक शुभ ग्रशुभ दोनों कर्मीको प्रतिवेध्य बताया गया था । अब इस गाथामें सिद्धान्त द्वारा कर्मबन्बहेतुभूत दोनों कर्मीकी प्रतिवेध्यता सिद्ध की है । अयोभयं कर्मबंधहेत् प्रतिषेध्यं चागमेन साध्यति-

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपत्तो। एसो जिग्गोवदेसों तह्या कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥ ्रागी विधिको बांधे, छोडे विधिको विराग विज्ञानी। यह भागवत वचन है, इससे विधिमें न राग करो ॥१५०॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसम्प्राप्तः । एव जिनोपदेशः तस्मात् कर्मसु मा रज्यस्व ॥१५०॥

यः खलु रक्तोऽवश्यमेव कर्म बच्नीयात् विरक्त एव मुच्येतेत्ययमागमः स सामान्येन रक्तत्विनिम्तत्वाच्छभमण्भम्भयं कर्माविशेषेण बंधहेतं साधयति तद्भयमपि कर्म प्रतिषेध-यति च । कर्म सर्वमिष सर्वविदो यद्बंघसाधनमूशन्त्यविशेषात् । तेन सर्वमिष तत्प्रतिषिद्धं **ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥१०३॥ निषिद्धे सर्वन्मिन् सुकृतद्**रिते कर्मिशा किल, प्रवृत्ते नैष्कम्ये न खलु मूनयः संत्यशरणाः । तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणां, स्वयं विन्दन्त्येते परम-ममृतं तत्र निरताः ॥१०४॥ ॥१५०॥

प्राकृतकान्द—रत्त, कम्म, जीव, विरागसपत्त, एत, जिणोवदेस, त, कम्म, मा । प्राकृतबातु—रज्ज रागे, बंध बंधने, मुच त्यागे । प्रकृतिशब्द - रक्त, कर्मन्, जीव, विरागसंप्राप्त, एतत्, जिनोपदेश, तत्, कमन्, मा । मूलधात् - रन्ज रागे, बन्ध बन्धनं, डुकृत्र् करणे, मुच्लृ मोक्षरो तुदादि, सम्-प्र-आप्लृ प्रापरो, जि जये अभिभवे च भ्वादि । पदविवरण-रक्त.-प्रथमा एकवचन । बध्नाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक-बचन । कर्म-द्वितीया एक० । भूच्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन भावकर्मप्रक्रिया किया । विरागस-प्राप्तः, एषः, जिनोपदेशः--प्रथमा एकः । तस्मात्-पंचमी एकवचन हेत्वर्थे । कर्मस्-सप्तमी बहुः । मा-अन्यय । रज्यस्व-आज्ञाया लोट् मध्यम पुरुष एकवचन किया ।। १५० ।।

तथ्यप्रकाश-(१) जो रागादिमें रक्त है उसके ससारविषयक कर्मबन्धन होता है। (२) जो रागादिसे विरक्त होकर भी कर्मविपाकवश रागी बनता है उसके शरीरविषयक कुछ काल तक कर्मबन्धन होता। (३) जो पूर्णतया विकारसे विरक्त है वह कर्मसे छूट जाता है। (४) शूभ अशुभ दोनो ही कर्म राग उपरागके निमित्तभूत होनेसे बन्धहेतु है, ग्रतः दोनों ही कर्म प्रतिषेध्य है। (प्र) नैष्कर्म्य अवस्था होनेपर ज्ञानी अज्ञरण नही होता, किन्तु ज्ञानमें ज्ञान समाया होरेसे वह वास्तविक संशरण है और परम अमृत तत्वका अनुभव करता है।

सिद्धान्त—(१) रागी जीव कमं बौधता है यह उपचार कथन है। (२) रागका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणाये कर्मरूप परिएात होती है यह ग्रशुद्ध द्रव्याधिकनयका सिद्धान्त है। (३) प्रशुद्धद्रव्यार्थिकका प्रतिपादन व्यवहार है, उपचार नही। (४) रागरहित जीव कर्मसे शन्य हो जाता है।

ध्रथ ज्ञानं मोक्षहेतुं साधयति--

12.00

### परमट्ठो खलु समत्रो सुद्धो जो केवली मुणी गाणी। तिह्य ट्ठिदा सहावे मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥१५१॥ परमार्थ समय जो यह, शुद्ध तथा केवली मुनी जानी।

इस ही स्वभावमें रत, मुनिजन निर्वासको पाते ॥१५१॥

परमार्थः खलु समयः शुद्धो य केवली मुनिर्कानी । तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवित निर्वाणं।

ज्ञानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुभकर्मणोरबंघहेतुत्वे मिन मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तेः ।-तत्तु सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्तचिजजातिमात्रः परमार्थे झात्मेति यावत्, स सु युगपदेकीभाव-

प्राक्तशब्द -परमट्ट, खलु, समय, मुद्ध, केवलि, मुणि, णाणि, न, ट्विट, महाव, मुणि, िणव्वाण । प्राक्तधातु - आव प्राप्तौ, गुण जाने । प्रकृतिशब्द -परमार्थ, खलु, समय, शृद्ध, यत्, केवलिन्, मुनि, ज्ञानिन्, तत्, स्थित, स्वभाव, मुनि, निर्वाण । मूलधातु -ऋ गतिप्रापणयोः स्वादि जुहोत्यादि, सम्-अय

हष्टि—१- परकर्तृत्व धनुपचरित ग्रमद्भुतव्यवहार (१२६)। २- उपाधिसापेक्ष ग्रगुद्धद्रव्याधिकनय (१३)। ३- उपाधिसापेक्ष ग्रगुद्धद्रव्याधिकनय (१३)। १- गृद्ध भावनापेक्ष गुद्धद्रव्याधिकनय (२४व)।

प्रयोग—परभावसे राग होनेको बन्धनका मूल जानकर समग्र रागादि परभावोसे उपेक्षा करके रागरहित ज्ञानमात्र ब्रन्तस्तस्वमे रति, संतुष्टि व तृष्टि करना चाहिये ॥१४०॥

प्रव ज्ञानको मोक्षका कारण सिद्ध करते हैं—[खलु] निश्चयसे [यः] जो [शुद्धः] गुद्ध है [केबली] केवली है [सुनिः] मुनि है [ज्ञानी] ज्ञानी है [परमार्थः समयः] वह पर-मार्थं समय है [तस्मिन् स्वभावे] उस स्वभावमे [स्थिताः] स्थित [सुनयः] मुनि [निर्वाणं] मोक्षको [प्राप्नुवंति] प्राप्त होते हैं।

तारवर्ष—वास्तवमें सहजशुद्ध ग्रात्मा ही परमार्थ है उसमें जो उपयुक्त होते हैं वे मोक्ष पाते हैं।

टीकार्य—ज्ञान ही मोक्षका कारण है, क्यों कि ज्ञानके ही शुभ अशुभ कर्मबंधकी हेतुता न होनेपर मोक्षकी हेतुता ज्ञानके ही बनती है। यह ज्ञान ही समस्त कर्मों को ब्रादि लेकर ग्रन्य पदार्थोंसे भिन्न जात्यंतर चिज्जाति मात्र परमार्थस्वरूप ग्रात्मा है, ग्रीर वह एक ही काल में एक एप प्रवृत्त ज्ञान ग्रीर परिणमनमय होनेसे समय है। यही समस्त धर्म तथा वर्मीके प्रह्मण करने वाल नयों के पक्षोंसे न मिलने वाला पृथक् ही ज्ञानत्व रूप ग्रसाधारण धर्मारूप होनेसे ग्रुद्ध है। वही एक चैतन्यमात्र वस्तुत्व होनेसे केवली है। वही मननमात्र ग्रथित ज्ञान-मात्र भावरूप होनेसे ग्राती वही अपने ज्ञानस्वरूपके

प्रवृत्तज्ञानगमनमयतया समयः। सकलनयपक्षासंकीग्वॅक्जानतया शुद्धः। केवलिबन्मात्रवस्तुतया केवली । मननमात्रभावमात्रतया मुनिः। स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी । स्वस्य ज्ञानस्य भावमात्र-तया स्वभावः स्वतिश्वतो भवनमात्रतया सद्धावो वेति शब्दभेदेऽपि न च वस्तभेदः॥१५१॥

गती, शुध शोचे, मनु अवबोधने तनादि, ज्ञा अवबोधने, प्ठा गतिनिञ्जनो, प्र-आप्लृ प्रापसो, निर् वन संभक्तो । पविववरण-परमार्थः-प्रथमा एकः । स्वलु-अध्यय । समय, शुद्धः, य , केवली, मुनिः, ज्ञानी-प्रथमा एकवचन । तस्मिन्-सप्तमी एकः । स्थिता-प्रथमा बहुवचन । स्वभावे-प्र० एकः । मुनयः-प्रथमा बहुः । प्राप्नुवन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन । निर्वाण-द्वितीया एकवचन ॥ १५१॥

सत्तारूप प्रवर्तनके कारण स्वभाव है तथा प्रपती चेतनाका सत्तारूप होनेसे सद्भाव है। ऐसे शब्दोंके भेद होनेपर भी वस्तुभेद नहीं है। भावार्थ—मोक्षका उपादान कारण प्रात्मा ही है प्रोर प्रात्माका परमार्थसे ज्ञानस्वभाव है, ग्रतः जो ज्ञान है वह ग्रात्मा ही है, ग्रात्मा है वह ज्ञान ही है, इसलिये ज्ञानस्वो हो मोक्षका कारण कहना गुक्त है।

प्रसंगिववरण--- प्रनन्तरपूर्व गाथामें सिद्धान्त द्वारा गुभ प्रशुभ कर्मकी प्रतिपेध्य बता-कर सिद्ध किया था कि शुभ प्रशुभकमें दोनों वंबहेतु है। इस विवरणपर यह जिज्ञासा होती है कि तब फिर मोक्षहेतु बया है ? इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें किया है।

सध्यप्रकाश— (१) ज्ञान ही मोक्षहेतु है, वयोकि मात्र ज्ञान ही रहना, पूर्णतया परसे पृथक् हो ज्ञाना मोक्ष है सो वह मोक्ष परिविक्ति सहज्ञज्ञानस्वरूपकी आराधनासे ही हो सकता है। (२) ज्ञान शुआशुभकर्मके बन्धका हेतु नही हो सकता, क्योंकि स्वरूप व स्वभाव बन्धके क्यि नही होता। (३) ज्ञान (ज्ञानमय आरामा) हो परमार्थ है, क्योंकि ज्ञानभाव समस्त कर्मादिसे न्यारा विज्ज्योतिमात्र वस्तु है। (४) ज्ञान (ज्ञानमय आरामा) हो समय है, क्योंकि यह चेतन पदार्थ हो एक साथ स्वयं जानता व परिग्णमता है अथवा सम्यक् अय (ज्ञान) वाला है अथवा समरसीभावसे शुद्धस्वरूपमें इसका गमन है। (४) यह ज्ञान शुद्ध है, क्योंकि यह केवल विन्मात्र वस्तु है। (७) यह ज्ञान भृति है, व्योंकि यह ज्ञानभाव सनतमात्र भाव है। (६) वशुद्ध यह ज्ञान भाव है। (६) यह ज्ञान आत्र है। (६) यह ज्ञान आत्र है। (६) यह ज्ञान आत्र है।

सिद्धान्त--(१) गुद्ध चित्स्वभावकी आराधनासे कर्ममोक्ष होता है। (२) यह ज्ञान-मात्र अन्तस्तत्त्व अभेद शद्ध चिज्ज्योतिमात्र है।

हर्ष्टि—१- मुद्धं भावनापेक्षा मुद्धद्रव्याधिकनय (२४व)। २- मुद्धनय (४६)। प्रयोग—केवल चित्रकाणमात्र भन्तस्तत्त्वमें स्थित होनेका पौरुष करना, क्योंकि इस विभिन्ने ही निर्वाण प्राप्त होता है।। १४१।। प्रथ ज्ञानं विधापयति---

परमट्टिम्हि दु अपिटिदो जो कुर्यादि तवं वदं च धारेई। तं सव्वं वालतवं वालवदं विंति सव्वण्हु ॥ १५२॥ परमार्थमं न ठहरा, जो कोई तप करे व बत धारे।

सर्वज देव कहते, बालतपहि बालवत उसको ॥ १५२ ॥

परमार्थे त्वस्थितः यः करोति तपो व्रतं च घारयति । तत्सवं वालतपो वालव्रतं वदन्ति सर्वज्ञाः ॥ १४२ ॥ ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतज्ञानकृत्यस्याज्ञानकृतयोवं ततपः कर्मणोः

प्राकृतशस्त्र—परमट्ट, दु, अठिद, ज, तव, वद, त, सब्ब, वालतव, वालवद, सब्ब। प्राकृतशानु— ट्टा गतिनिवृत्ती, कुण करसो। प्रकृतिशस्त्र —परमार्थ, तु, अस्थित, यत्, तपस्, व्रत, च, तत्, सर्व, वालतपस्, वालव्रत, सर्वज्ञ। मूलशानु—ऋ गनिप्रापणयोः, ष्टा गतिनिवृत्तौ, डुकुत्र, करसो, तप सतापे ऐश्वयें भ्वादि दिवादि, वद ब्यक्ताया वाचि भ्वादि, ज्ञा अववोधने क्यादि। पदिवदस्य—परमार्थ–सप्तमी एक०। तु—

भ्रव उस ज्ञानकी विधि बतलाते है— [परमार्थे तु] ज्ञानस्वरूप भ्रात्मामे [म्रस्थितः] 
ग्रस्थित [ग्रः] जो [तपः करोति] तप करता है [च] ग्रोर [त्रतं भारयति] व्रतको धारण करता है [तस्सवें] उस सब तप ब्रतको [सर्वेजाः] सर्वज्ञदेव [बालतपः] भ्रज्ञान तप [बालवतं] ग्रोर भ्रज्ञान व्रत [विश्तेति] कहते हैं।

टीकार्थ — ज्ञान ही मोक्षका कारण कहा गया है, बयोकि परमार्थभूत ज्ञानसे जून्य भ्रजानसे किये तप भीर बतरूप कमें ये दोनों बंघके कारण है, इसलिये बालतप व बालब्रत उन दोनोका बाल ऐसा नाम कहकर प्रतिषेध किये जानेपर पूर्वकथित ज्ञानके ही मोक्षका कारणपना बनता है।

भावार्थ— ग्रज्ञानमें किये तप व्रत बंधके ही कारए। हैं ग्रतः ज्ञानको ही मोक्ष कारण-पना बनता है।

प्रसंगिववरम् — प्रनन्तरपूर्वं गायामें बताया गया था कि ज्ञान ही मौक्षहेतु है। ग्रब इसी ज्ञानको महिमाको प्रज्ञानदौर्गत्य बताकर इस गायामें विश्वित किया है।

तथ्यप्रकाशा—(१) ज्ञान ही मोक्षका कारण है, क्योंकि वह स्वभावतः परविविक्त है। (२) ज्ञानशुरुय पुरुषके श्रज्ञानकृत बत तप आदि कर्मबन्थके ही कारणभूत है। (३) श्रज्ञानकृत तप ब्रत बालतप व वालव्रत कहलाते है। (४) श्रज्ञानकृत ब्रत तप कर्म मोक्षमार्गमे प्रतिथिद्ध है।

सिद्धान्त—(१) ध्रज्ञानभावसे किये हुए प्रत तप ध्रादि कमं कमंबंधके निमित्तभूत हैं।(२) ज्ञानभावमें ध्रज्ञान न होनेसे ज्ञान ही मोक्षहेतु है। बधहेतुत्व।द्वालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ॥ १५२ ॥

। अअभ्ययस्थितः, यः-प्र० ए० । करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । तपः-द्वितीया एक० । बर्त-द्वि० ए० । धारयति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । तत् सबँ, वालतपः, वालक्रतं-द्वि० ए० । वर्दति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० । सर्वज्ञा-प्रथमा बहुवचन ।। १५२ ।।

हष्टि— १ – उपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनय (४३)। २ – शुद्धनिश्चयनय (४६)। प्रयोग—परमार्थमें न ठहर सकने वाले जीवकी क्रियायें सब दुर्गतिके हेतुभूत जानकर परमार्थं सहज ज्ञानस्वरूपें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ।। १४२ ॥

प्रव ज्ञान घोर प्रज्ञान दोनोंको कमशः मोक्ष घोर बंधका हेतु निश्चित करते हैं— [बतित्यमान्] ज्ञत घोर नियमोंको [धारयंतः] धारण् करते हुए [तथा] तथा [शोलानि च तपः कुर्वतः] शील घोर तपको करते हुए भी [बे] जो [परमार्थवाद्याः] परमार्थभूत ज्ञान-स्वरूप ग्राह्मासे बाह्य हैं [ते] वे [निर्वाणं] मोक्षको [न] नहीं [विदंति] पाते।

तात्पर्य--- सहज जानस्वभावमय अन्तस्तत्वसे अपरिचित जन कैसा भी बत नियम तप् घारण करे तो भी वे मोक्षको नहीं पाते हैं।

टीकार्थं—जान ही मोसका हेतु है, क्योंकि जानका सभाव होनेपर स्वयं प्रजानरूप हुए सज्ञानियोंके सन्तरङ्गमें बत, नियम, शील, तप स्रादि शुभकर्मका सद्भाव होनेपर भी मोझ का सभाव है। स्रज्ञान ही बंधका हेतु है, क्योंकि ध्यज्ञानका सभाव होनेपर स्वयं जानरूप हुए ज्ञानियोंके बाह्य बत, नियम, शील, तप स्रादि शुभकर्मका ससद्भाव होनेपर भी मोझका सद्भाव है। सावार्थं—जान होनेपर जानीके बत नियम शील तपोरूप शुभकर्म बाह्यमें विशेष न होने पर भी मोझ होता है। श्रौर स्वज्ञानीके बहुत स्रिधिक बाह्य तप वत नियमकी प्रवृत्ति हो तो भी उनकी मोझ नही है।

इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है— यदेत इत्यादि । अर्थे— जो यह जानस्वरूप आत्मा प्रुव और निश्वल जानस्वरूप हुमा शोभायमान होता है, तब ही यह मोक्षका कारण है, बयोकि ग्राप स्वयमेव मोक्षस्वरूप है ग्रीर इसके सिवाय जो ग्रन्य है वह बत्यका कारण है, क्योंकि वह स्वयमेव बन्धस्वरूप है। इस कारण जानस्वरूप ग्रपना होना ही प्रमुभूति है, इस प्रकार निश्चयसे बन्धमोक्षके हेतुका विधान किया है। भाषार्थ— जानात्मक प्रात्मपदार्थका जानात्मकपनेसे प्रवर्तना हो। मोक्षका हेतु है।

प्रसंगविवररण्—धनन्तरपूर्व गायाढवमें ज्ञानकी मोक्षहेतुता व ध्रज्ञानकी बंधहेतुताका संकेत दिया गया था । ध्रव उसी तथ्यका एक ही इस गाथामें नियमरूप वर्णन किया गया है । तथ्यप्रकाश—(१) ज्ञानशून्य ध्रज्ञानीजन लगनसे ब्रतादि कर शुभभाव करें तो भी ज्ञान ग्रय ज्ञानाज्ञाने मोक्षबंधहेतू नियमयति---

## वदिणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता । परमट्ठवाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विंदंति ॥१५३॥

बत नियमोंको घरते, शील तथा तथ अनेक करते भी।

परमार्थ बाह्य जो हैं, वे नींह निर्वारणको पाते ।।१५३।। व्रतनियमान् घारयतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वन्तः । परमार्थबाह्या ये निर्वाण ते न विदंति ॥,१५३ ।।

ज्ञानमेव मोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तर्ज्ञतनियमणीलतर्द्धभूति-णुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षाभावान् । अज्ञानमेव वंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां वहि-वृतिनियमणीलतपःप्रभृतिशुभकर्मासद्भावेऽपि मोक्षसद्भावान् । यदेतद् ज्ञानारमा ध्रुवमज्ञलमा-भाति भवनं, शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तिच्छव इति । स्रतोऽज्यद्वंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्, ततो ज्ञानात्मस्वं भवनमनुभूतिहि विहतं ॥१०५॥ ॥ १५३ ॥

प्राकृतकाक्य— वदणियम, सील तहा, तव, च, परमटुवाहिर, ज, णिब्दाण, त, ण। प्राकृतकातु— धर धारसे, बुब्द करसे, विद ज्ञाने। प्रकृतिकाव्य— व्यतियम, धारयत्, शील, तथा, तापस्, च, परमार्थ-बाह्य, यत्, निर्वाण, तत्, न। प्रुत्वास्तु—नि यम परिवेषसे चुरादि भ्वादि, शील समाधी, तप संतापे गेव्यवें च, हुकुत्र, करणे, विद्तु लाभे तुदादि। पदिववरण— व्यतिमयमान्-द्वितीया बहु०। धारयत —प्रथमा यहु० कृदत्तः। शीलानि-हि० बहु०। तथा—अध्यय। तपः-द्वितीया एक०। च-अध्यय। बृद्धंन्तः—प्रथमा बहु०। परमार्थवाद्या, ये-प्रथमा बहु०। निर्वाण-द्वि० एक०। ते—प्रथमा बहु०। न-अध्यय। विन्दात्त— वर्तमान लट् अस्य पुक्ष बहुवचन।।। १५३।।

का ग्रभाव होनेके कारए। उनको मोक्ष नहीं होता । (२) ग्रज्ञानरहित ज्ञानी जीवके बाह्य मुर्वि-दित हो, ऐसे व्रतादि शुभ कियाकांड नहीं तो भी ज्ञानभावके कारण उनको मोक्ष हो जाता है।

सिद्धान्त— (१) कियाकाण्डमें ज्ञान नहीं । (२) ज्ञानमें कियाकाण्ड नहीं । (३) ग्रज्ञा-

नमय दुर्भावोको तत्काल रोकनेका बाह्य साधन शुभ क्रियाकाण्ड है।

**दृष्टि—१** – प्रतिषेधक गुद्धनय (४६ ग्र) । २ – प्रतिषेधक गुद्धनय (४६ ग्र) । ३ – निमत्तदृष्टि (५३ ग्र) ।

प्रयोग—जिस ज्ञानभावके ग्रभावमें ग्रनेक शुभ कियाकाण्ड भी मोक्षसाधन नही बनते । उस ज्ञानभावमें ग्रपने ज्ञानको उपयुक्त करनेका पौरुष करना ॥ १५३ ॥

ग्रब फिर भी पुण्यकर्मके पक्षपातीके प्रतिबोधनके लिये कहते हैं—[ये] जो [परमार्थ-बाह्याः] परमार्थसे बाह्य हैं [ते] वे जीव [मोक्षहेतुं] मोक्षका कारण ज्ञानस्वरूप ग्रात्माको [ग्रजानंतः] नहीं जानते हुए [संसारगमनहेतुं ग्राप] संसारमे गमनका हेतुभूत होनेपर भी [पुष्यं] पुण्यवो [ग्रजानेत] ग्रजानसे [इच्छंति] बाहते हैं। अय पुनरपि पुष्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति-

परमहवाहिरा जे ते अपगागोगा पुण्यामिन्छ्ति । संसारममाहेदुं वि मोक्सहेदं अजागांता ॥१५४॥ परमार्थबाह्य जो हैं, वे नहि मोक्सके हेतुको कार्ने । संसारअसण कारण पुष्यहि अज्ञानने चाहें ॥१४४॥

संसारभ्रमरा काररा, पुण्यहि ग्रजानसे चाहें।।१४४।।

परमार्थवाह्या ये ते अज्ञानेन पुष्पमिन्छति । संसारगमनहेतु अपि मोझहेतुमजानतः ॥ १४४ ॥ इह खलु केचिन्निखिलकभैपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोझमिन्नलवेतोऽपि तद्धेतुभूतं सम्य-ग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमैकाय्यलक्षण् समयसारभूतं सामायिकं प्रति-ज्ञायमानाः प्रतिनिवृत्तस्युलतमसंक्लेशपरिणामकमैतया प्रवर्तमानस्युलतमविश्रृद्धपरिणामकर्माणः

प्राक्तश्रब्द -परमद्वर्षाहर, ज, त, अण्णाण, पुण्ण, संसारगमणहेदु, वि, मोक्खहेतु । प्राक्तधातु -जाण अववोधने, मुच त्यागे, इच्छ इच्छाया । प्रकृतिशब्द-परमार्थवाद्य, यत्, तत्, अज्ञान, पुण्य, संसार-गमनहेतु, अपि, मोक्षहेतु, अपि, मोक्षहेतु, अजानत् । मूलधातु-ऋ गतौ जुहोत्यादि (अर्यते इति अर्य.) ज्ञा अववोधने, पूत्र् पवने क्यादि, इषु इच्छायां तुरादि । पदिवदण-परमट्टवाहिरा परमार्थवाह्या.-

तात्पर्य — प्रज्ञानियोंको मोक्षहेतुभूत प्रन्तस्तत्त्वहरि नही मिली, प्रतः पुण्यको ही मोक्षका काररा समक्रकर सेवते है।

टीकार्थ—इस लोकमें कई एक जीव समस्त कमंके पक्षका क्षय होनेसे सम्भावित निजस्वरूपके लाभरूप मोक्षको चाहते हुए भी धौर उस मोक्षके कारणभूत सम्यग्दणंन, जान धौर चारित्रस्वभाव परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र एकाप्रतालक्षण समयसारभूत सामायिक चारित्रको प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कमंके समूहके पार होनेकी ग्रसामध्येसे परमार्थभूत ज्ञानके होनेमात्र जो सामायिक चारित्रस्वरूप आत्माका स्वभाव उसको न पाते हुए धरयन्त स्थूल संक्लेश परिणामस्वरूप कमंसे तो निवृत्त हुए है धौर धरयन्त स्थूल विशुद्ध परिणामस्वरूप कमंके द्वारा प्रवृत्ति करते है, वे कमंके धनुभवको गुक्ता धौर लघुताकी प्राप्तिमात्रसे हो संतुष्ट चित्त वाले हुए स्थूल लक्ष्यतारूप स्थूल ध्रमुभवगोचर संक्लेशरूप कमंकांडको तो छोड़ते हैं, परन्तु समस्त कमंकांडको मूलसे नही उखाड़ते। सो वे स्वयं प्रपत्न ध्रज्ञानसे केवल प्रशुप्तकमं को वंधका कारण मान व्रत, नियम, शील, तप धादिक शुभकमं बंधके कारणको बंधका कारण नही जानते हुए उसको मोक्षका कारण ग्रङ्गीकार करते है।

 कर्मानुभवगुरुलाघवप्रतिपत्तिम।त्रसंतुष्टचेतसः स्थूललक्ष्यतया सकलं कर्मकांडमनुन्मूलयंतः स्वयम-ज्ञानादशुभकर्मे केवलं बंघहेतुमध्यास्य च व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मबंघहेतुमध्यजानंती मोक्षहेत्मभ्युपगच्छति ॥ १५४॥

प्रथमा बहुः । जे ये-प्रथमा बहुः । ते ते-प्र० बहुः । अण्णारोण अज्ञानेत-तृतीया एकः । पुण्णं पुण्यं-द्विः एकः । इच्छंति इच्छत्ति-चर्तमान लट् अत्य पुष्य बहुः किया । ससारगमणहेदु ससारगमनहेतु-द्वितीया एकः । वि अपि-अब्यय । मोक्खहेउ मोक्षहेतु-द्वितीया एकवचन । अजाणता अजानन्तः-प्रथमा बहुवचन कृदन्त ॥ १४४ ॥

नहीं जानते। वे धशुभकर्मको छोड़ धज्ञानसे व्रत, नियम, शीलतपरूप शुभकर्मको ही मोक्षका कारण मान शुभकर्मको ही धङ्गाकार करते हैं।

प्रसंगविवरणा—प्रनन्तरपूर्वं गाथामें यह नियम बता दिया गया था कि ज्ञान मोक्षका हेतु है ग्रोर ग्रज्ञान बंधका हेतु है। फिर भी पुष्यकर्मके पक्षपाती लोगे।को समक्षानेके लिये इस गाथामे बताया गया है कि ग्रज्ञानी जन पुष्यकर्मको मोक्षका हेतु मानकर मोक्षके लिये पुष्यकर्मको ही वाहते रहते हैं।

तथ्यप्रकाश-(t) समस्त कर्मपक्षका क्षय होनेसे जिसमें निजस्वरूपका लाभ होता है वह मोक्ष है । (२) मोक्षका कारण समयसारभूत परमसमरसभावमय सामाधिक है । (३) सम्यग्दर्शन, सामाधिक है । (४) प्रज्ञानी जन मोक्षकी चाह करते हुए भी, सामाधिककी प्रतिज्ञा करके भी कर्मपक्षका प्रतिक्रमण न कर पानेसे परमार्थ ज्ञानाश्चयमात्र आत्मस्वभावरूप सामाधिकको प्राप्त नहीं कर पाते । (४) प्रज्ञानी जन मोटे-मोटे संक्षेण परिणाम निवृत्त होनेसे व साधारण विजुद्ध परिणाम होनेसे ही भैने धर्म कर लिया ऐसा भाव करके संतुष्ट हो जाते है । (६) प्रज्ञानी जन प्रश्चभक्तमें तो बंधका कारण समक्रकर व्रत नियमादि शुभक्तमोंको बन्धका कारण न जानकर शुभक्तमोंको हो मोक्षका कारण सामाते है । (७) प्रज्ञानी जन ''सम्यग्दर्शनज्ञानचारिज-मय प्रभेद रत्नत्रय मोक्षका कारण है' यह नही मान पाते है । (६) परमार्थज्ञानस्वभावसे विगुत्व जीव प्रज्ञानसे पुण्यको मोक्षहेतु मानकर पुण्यकर्मको हो चाहते हैं ।

सिद्धांत—(१) समस्त कर्मपक्षके क्षयसे उत्पन्न शृद्धात्मभावना कर्मनिर्जराका कारण है। (२) कर्मपक्षको भावना कर्मबन्धका कारण है।

हरिः—१- मुद्धभावनापेक्ष मृद्धद्रव्याधिकनय (२४व)। २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्वव्याधिकनय (२४)।

प्रयोग--- ज्ञानस्वभावस्थितिरूप धर्मपालनके उद्देश्यसे पापकर्माक्रमुणुसे बचनेके लिये

अय परमार्थमोक्षहेतुं तेवां दर्शयति— जीवादीसदृहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो गाणां । रायादीपरिहरगां चरगां एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥

जीवादिक तस्वोंका, प्रत्यय सम्यक्त्व बोध संज्ञान । रागादि त्याग चारित, यही त्रितय मोक्षका पथ है ॥१५५॥

जीवादिश्रद्धान सम्यक्त्व तेषामधिगमो ज्ञान । रागादिषरिहरणं चरण एष तु मोक्षपथ ॥ १४४ ॥ मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभा-वेन ज्ञानस्य भवनं । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन ज्ञान । रागादिपरिहरणस्वभावेन

प्राकृतशब्द — जीवादीसदृहण, सम्मत्त, त, अविगम, णाण रावादीपरिहरण, वरण, एत, दु, मोक्खपह । प्राकृतशाकु—परि-हर हरऐ, सम्-अव-पुआसकोचनमवयेषु. वर गती । प्रकृतिशब्द — जीवादि-श्रद्धान, सम्यक्त्व, तत्, अधिगम, ज्ञान, रागादिपरिहरण, चरण, एतत्, तु, मोक्षपथ । भूतधातु अद्णुभकर्मप्रवर्तेन करनेपर भी गुभकर्मको ग्रनात्मस्वभाव जानकर उससे उपेक्षा कर गुभागुभकर्म
/ से हटकर ग्रपने ग्रन्तःप्रकाशमान ज्ञानस्वरूपमे रत होकर सहज संबुष्ट होनेका पौरुप करना ।। १५४।

म्रब उन जीवोंको परमार्थस्वरूप मोक्षका कारण दिखलाते है—[जीवादिश्रद्धानं] जीवादिक पदार्थोंका श्रद्धान तो [सम्यक्स्वं] सम्यक्त्व है भ्रोर [तेषां] उन जीवादि पदार्थोंका [अधिगमः] म्रिथिगम [ज्ञानं] ज्ञान है तथा [रागाधिपरिहरसां] रागादिकका त्याग [चरसां] चारित्र है [एव तु] सो यही [मोक्षपथः] मोक्षका मार्ग है।

तात्वर्धे—निश्चयतः सम्यग्दर्शन सम्यग्दान सम्यन्दानिक् एकता ही मौक्षमागं है।

टीकार्थं—मोक्षका कारणः निश्चयसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है। उनमे जीवादिपदार्थोके यथार्थ श्रद्धान स्वभावसे ज्ञानका होना तो सम्यग्दर्शन है; जीवादिपदार्थोके ज्ञानस्वभावसे ज्ञानका होना सम्यक्षान है; तथा रागादिके त्याग स्वभावसे ज्ञानका होना सम्यक्षारित्र है। इस कारण ज्ञान ही परमार्थक्पसे मोक्षका कारण है। भावार्थ—सम्यग्दर्शन, ज्ञान
ग्रोर चारित्र ये तीनों ज्ञानके ही परिणमन हैं। श्रतः ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है।
ज्ञान ग्रमेदविवक्षासे ग्रात्मा ही है।

प्रसंगविवरण — अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि पुण्यकर्मके पक्षपाती जन पुण्यकर्मको ही मोक्षहेतु समक्रकर पुण्यको ही चाहते हैं। इस विवरण पर यह जिज्ञासा हुई कि फिर मोक्षका हेतु क्या है? इस जिज्ञासाका समाधान इस गाथामे किया ह।

तथ्यप्रकाश-- १- ज्ञान ही परमार्थभूत मोक्षका कारण है । २- मोक्षका कारण जो

ज्ञानस्य भवनं चारित्रं । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम् । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ॥१५५॥

डुधात्र् धारणपोषणयोः जुहोत्यादि, सम्-अंचु विद्योगरो चुरादि, अधि-गम्लृ गतौ, जा अवबोधने, रन्ज रागे' परि-हृत्र हररो, चर गत्यर्थः भ्वादि, पथे गतौ भ्वादि, पथि-गतौ चुरादि। पद्मविवरण— जीवादीसहहण जीवादिधदानं-प्रथमा एकत्वन । सम्मत्तं सम्यक्तं-प्र० ए०। तीस तेषां-चप्ठी बहु०। अधिगमो अधि-गमा-प्रथमा एक०। णाणं ज्ञानं-प्र० ए०। रायादीपरिहरणं रागादिपरिहरण-प्र० ए०। चरण चरण-प्र० एक०। एसी एथः-प्र० ए०। इ.स.-अध्यय । मोक्सपही मोक्षणयः प्रथमा एकवचन ॥१४५॥

सम्यय्वांन सम्यय्कान सम्यक्वारित्र बताया गया है वह ज्ञानका ही उस प्रकारसे होना है। ३- किन्हीं भी लक्षणोसे सम्यय्वांन सम्यक्वात्त सम्यक्वारित्रका लक्षण किया जावे वह सब ज्ञानका उस प्रकारसे होना विदित्त होगा । ४-जीवादिक तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान होना सम्यव्यंन है। १- भूतार्थसे जाने गये जीव, प्रजीव, पुण्य, पाप, प्रास्त्रव, संवर, निर्जरा, बंध व मोक्ष सम्यक्व है याने सम्यक्वके कारण है। ६- भूतार्थाभिगत पदार्थोंका गुद्धात्मासे भिन्न रूपमे सम्यक् प्रवलोकन होना सम्यक्वांन है। ५- ज्ञानका जीवादिश्रद्धान स्वभावसे होना सम्यक्षणंन है। ६- जीवादिक पदार्थोंका स्वयं, विषयं प्रमुख्यस्यस्य रहित यथार्थ ज्ञान होना सम्यक्वांत है। १- जीवादिक पदार्थोंका स्वयं प्रमुख्य होना सम्यक्वांत है। १० जीवादिकानस्वभावसे ज्ञानका परिणमना सम्यक्वान है। ११- जीवादिवरार्थविषयक रागादिका परिहार होना सम्यक्वारित्र है। १२- जीवादिक नाना पदार्थोंका गुद्धात्मासे प्रमुख्य होना सम्यक्वारित्र है। १२- जीवादिक नाना पदार्थोंका गुद्धात्मासे प्रमुख्य करके रागादिविकल्परहित्र रूपसे निज्ञ होना सम्यक्वारित्र है। १३- रागादिवरिहरण्यस्वभावसे ज्ञानका होना सम्यक्वारित्र है।

सिद्धान्त- १- जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान सम्येग्दर्शन है यह उपचार कथन है। १- जीवादिश्रद्धान स्वभावसे ज्ञानका (ज्ञानमय आत्माका) परिष्णमना सम्येग्दर्शन है यह निश्चयकथन है। १-- जीवादिक पदार्थों का ज्ञान होना सम्येग्जान है, यह उपचार कथन है। ४-- जातका जीवादि ज्ञानस्वभावसे परिष्णमना सम्येग्जान है यह निश्चयकथन है। १-- साह्य- पदार्थों का राग छोड़ना, षट्कायके जीवों की रक्षा करना झादि उपचार कथन है। १-- रागादि- परिहरणस्वभावसे ज्ञानका परिष्णमना सम्यक्चारित्र है, यह निश्चयकथन है।

हिष्ट---१--म्बपरिपूर्णं उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५म)। २--मृद्धिनम्वयनय (४६)। २-- म्बपरिपूर्णं उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५म)। ४-- मृद्धिनम्बयनय (४६)। ५--मृद्धिनम्बयनय (४६)। ५--मृद्धिनम्बयनय (४६)।

अय परमार्थमोक्षहेतोरन्यत् कर्म प्रतिवेधयति---

मोत्त् ण णिच्छ्यट्ठं ववहारे ण विदुसा पवट्ठित । परमट्ठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्ख्यो विहिस्रो ॥१५६॥ परमार्थ छोड़ करके, जानी ब्यवहारमें नहीं लगते ।

क्योंकि परमार्थदर्शी, मुनिके क्षय कर्मका होता ।।१५६॥

मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारे न विद्वांसः प्रवर्तते । परमार्थमाध्रिताना तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः ॥१४६॥ यः खलु परमार्थमोक्षहेतोरितरिक्तो व्रततपःप्रभृतिणुभकर्मातमा केषांचिन्मोक्षहेतुः स सर्वोऽपि प्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात् । परमार्थमोक्ष

प्राक्तश्यक्य—णिच्छट्ट, ववहार, विदुस, परमट्ट, अस्सिद, दु, जदि, कम्मक्सय, विहिल। प्राकृत-धातु—मुच त्यागे, प-वत्त वर्तने । प्रकृतिशब्द—निश्चयार्थ, व्यवहार, न, विद्वस्, परमार्थ, आश्रित, तु, यति, कमक्षय, विहित । भूसधातु—मुच्लृ मोक्षरो तुदादि, विद ज्ञाने, प्र-हृतु वर्तने भ्वादि, श्रित्र् सेवाया

प्रयोग — सर्वत्र ज्ञानभावको ही मोक्षहेतु जानकर विशुद्ध ज्ञानात्मक स्वमें ही रत हो कर अपनेको सकलसंकट रहित करनेका पौरुप करना ॥१५४॥

धव परमार्थरूप मोक्षके कारएसे भिन्न कमेंका निषेष करते हैं—[विद्वांसः] पंडित जन [निश्चयार्थं] निश्चयनयके विषयको [मुक्त्या] छोड़कर [व्यवहारें] व्यवहारमें [न प्रव-तंन्ते] प्रवृत्ति नहीं करते हैं [तु] क्योकि [परमार्थं] परमार्थंभूत-धारमस्वरूपका [आश्रितानां] धाश्रय करने वाले [यतोनां] यतोश्वरोके हो [कर्मक्षयः] कमेंका नाण [विहितः] कहा गया है।

तात्वर्य—व्यवहार क्रियामें ही प्रवृत्ति रखनेसे मोक्ष नहीं होता, किन्तु परमार्थ सहज ज्ञानमय बन्तस्तत्वके बाश्रयसे ही मोक्ष होता है, तप बत बादि तो ब्रशुभसे बचाकर शुद्धताके लिये ब्रवसर देने वाले हैं।

टीकार्थ—परमार्थभूत मोक्षक कारणसे रहित और व्रत तय ग्रादिक शुभकमंस्वरूप ही किन्हीं के मतमे मोक्षका हेतु है सो वह सभी निषिद्ध किया गया है, क्योंकि व्रत तय ग्रादि अन्यद्रव्यस्वभाव है, उस स्वभावसे ज्ञानका परिएामन नहीं होता तथा परमार्थभूत मोक्षका कारएा एक द्रव्यस्वभावरूप होनेके कारएा स्वभावसे ही ज्ञानका परिएामन होता है। भावार्थ— भोक्ष ग्रात्माको होता है। भावार्थ— भोक्ष ग्रात्माको होता है सो उसका कारएा भी ग्रात्माका स्वभाव ही होना चाहिए। जो अन्य द्रव्यका स्वभाव है उससे ग्रात्माको मोक्ष कैसे होगा ? इसलिए शुभ कर्म पुर्वजद्रव्यका स्वभाव है वह ग्रात्माक मोक्षका कारण नहीं है। ज्ञान ग्रात्माका स्वभाव है, वही ग्रात्माके परमार्थभूत मोक्षका कारए। है।

हेतोरेवैकद्रव्यस्वभावत्वात् तस्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात् । वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा । एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ।।१०६।। वृत्तं कमैस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि । द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कमैं तत् ।।१०७।। मोक्षहेतुतिरोधानाद्वंधत्वात्स्वयमेव च । मोक्षहेतुतिरोषायिभावत्वात्तिविषय्यते ।।१०८।। ।।१४६।।

भ्वादि, क्षि क्षये भ्वादि, वि-हि गतौ बृद्धौ च भ्वादि । प्रविषयण-भोत्तृण मुक्तवा-असमाप्तिकी किया । णिच्छयट्ट निश्चयार्थ-दितीया एक० । ववहारे व्यवहारे-सप्तमी एक० । ण न-अव्यय । विदुसा विद्वांस:- प्रथमा बहु० । परमुट परमार्थ-द्वि० एक० । अस्सिदाण अपिताना-पर्वे वहु० । परमुट परमार्थ-द्वि० एक० । अस्सिदाण आजिताना-पर्वे बहु० । दु नु-अव्यय । जदीण यतीर्ना-पर्वे बहु० । कम्मक्लओ कर्मक्षय:-प्रथमा ए० । विद्विओ विद्वित:-प्रथमा एकचन कृदनः ॥ १५६ ॥

प्रव इसी धर्यके कलशा रूप दो श्लोक कहते हैं — कुत्तं इत्यादि । ध्रयं — जानस्वभाव से वर्तना ही जानका होना है और वही मोक्षका कारण, है क्योंकि ज्ञान ही एक ध्रात्मद्रव्य-स्वभाव है । कुत्तं इत्यादि — कर्मस्वभावसे बर्तना ज्ञानका होना नहीं है, वह (कर्मका वर्तना) मोक्षका कारण नहीं है क्योंकि कर्म ध्रन्यद्रव्यस्वभाव है । सावार्थ — मोक्ष ध्रात्माको होता है इसलिए ध्रात्माका स्वभाव हो मोक्षका कारण हो सकता है ध्रीर चूंकि ज्ञान ध्रात्माका स्वभाव है, प्रतः वही मोक्षका कारण है । तथा कर्म ध्रन्य (पुद्गल) द्रव्यका स्वभाव है इस लिए वह घ्रात्माके मोक्षका कारण नहीं होता, यह युक्ति ध्रागम धीर ध्रनुभवसे सिद्ध है।

मोक्षहेतु इत्यादि — चूकि कमंसे मोक्षहेतुका तिरोधान होता है, कमं स्वयं बंधस्वरूप है, तथा कमं मोक्षके कारणोंका आच्छादक है, अतः इन तीन हेतुओंसे मोक्षमार्गमें कमंका निषेध किया गया है।

प्रसंगविवरण- प्रनन्तरपूर्व गाथामें परमार्थमोक्षहेतु बताया गया था । स्रव परमार्थ मोक्षहेतुके प्रतिरिक्त जो भी कर्म है उसका निषेच इस गाथामें किया गया है ।

तथ्यप्रकाश — १-ज्ञानका ज्ञानरूप रहना ही मोक्षका हेतु है। २- परमार्थमोक्षहेतुकै सिवाय जितने भी व्रत तप ग्रादि कर्म हैं वे ग्रन्य द्रव्यका स्वभाव होनेसे मोक्षहेतु नहीं हैं, क्यों कि कर्मीक्रयावोंके स्वभावसे ज्ञानका होना नहीं होता। ३-निश्चयरत्नव्रयात्मक ज्ञानभाव एक निज ग्रात्मद्रव्यका स्वभाव होनेसे मोक्षहेतु है, क्योंकि ग्रात्मस्वभावसे ज्ञानका होना होता है।

सिद्धान्त---१-परमार्थका प्राश्रय करने वाले यतियोंको मोक्ष होता है। २-णुद्धोग-योगसे पूर्व होने वाले शुभोषयोगके प्राश्रयभूतके प्रति योग उपयोग करना उपचारसे घर्म है। हष्ट---१-उपादानहष्ट (४६व)। २-भ्रतिसामीप्ये तत्त्वोपचारक व्यवहार (१४०)। प्रयोग---व्यवहारस्पर्मप्रवर्तनसे ग्रष्टभोषयोगका निवारण कर परमार्थवोधका स्रभ्यास **धव कर्मगाे मोक्षहेतुतिरोधा**नाकरगां साधयति---

वत्थस्स सेदभावो जह गासेदि मलमेलगासतो ।
मिच्छत्तमलोव्हण्णां तह सम्मतं खु गायव्वं ॥१५७॥
वत्थम्स सेदभावो जह गासेदि मलमेलगासतो ।
अपणाणमलोच्छण्णां तह गासेदि मलमेलगासतो ।
क्सायमलोच्छणां तह गासेदि मलमेलगासतो ।
कसायमलोच्छणां तह चारितं पि गादव्वं ॥१५६॥ (विकलम)
ज्याँ वस्त्र श्वेतरूपक, मलमेलन लिप्त होय ढक जाता ।
स्याँ यह सम्यवस्व यहां, मिध्यास्वमलसे ढक जाता ॥१५७॥
ज्याँ वस्त्र श्वेतरूपक, मलमेलनलिप्त होय ढक जाता ॥
स्याँ जानो जान यहां, धजानमलसे ढक जाता ॥१५६॥
ज्याँ वस्त्र श्वेतरूपक, मलमेलनलिप्त होय ढक जाता ॥

त्यों जानो चारित यह, कषायमलसे हि ढक जाता ॥१४६॥

**षस्त्रस्य स्वेतभावो यथा नश्य**ति मलमेलनासक्तः । सिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा सम्यवस्य सलु ज्ञातथ्य । **षस्त्रस्य स्वेतभावो यथा** नश्यित मलमेलनासक्तः । अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञान भवित ज्ञातथ्य । **वस्त्रस्य स्वेतभावो यथा** नश्यित मलमेलनासक्तः । कषायमलावच्छन्न तथा चारित्रमपि ज्ञातथ्य ।

ज्ञानस्य सम्यवत्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात् तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः

प्राकृतवाब्द—वत्य, सेदभाव, जह, मलमेलणासन, मिच्छुत्तमलोच्छुण, तह, सम्मन, खु, वत्य, मेद-भाव, खह, मलमेलणासत्त, अण्णाणमलोच्छुण्ण, तह, णाण, णायव्व, वत्य, सेदभाव, जह, मनमेलणासत्त, कसायमलोच्छुण्ण, तह, चारित्त, वि, णादव्व । प्राकृतवाबु— नस्त नात्रे, च्छाद सवरत्ये, जाण अववोधने, हो सत्तायां, नस्त नावी, कस तृत्व-रंगे । प्रकृतिवाब्द—वस्त्र, व्वेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त, मिथ्यत्व-स्वावच्छ्यन्, तथा, सम्यवस्त्व, खुन, जातव्य, वस्त्र, व्वेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त, आजानमलावस्छ्य, तथा, ज्ञान, जातव्य, वस्त्र, व्वेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त, कपायमलावस्छ्य, चारित्र, अपि, ज्ञातव्य।

करके व्यवहारप्रवर्तनको छोड़कर परमार्थ ज्ञानस्वभावका ग्राश्रय करनेका पौरुष करना ॥१५६॥

ध्रव मोक्षके काररणभूत दर्णन, ज्ञान ध्रीर चारित्रका ध्राच्छादक कर्म है यह बताते हैं—[यथा] जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्रका [श्वेतभावः] श्वेतपना [मलमेलनासक्तः] मलके मिलनेसे लिस होता हुध्रा [नश्यित] नष्ट हो जाता है [तथा] उसी भाँति [मिध्यात्वमलावस्क्क्षनं] मिध्यात्वमलसे व्याप्त हुध्रा [सम्यक्त्वं] ध्रात्माका सम्यक्तवगुण [खलु] निश्चयसे

स्वभावः, परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छकस्वात्तिरोघीयते परभावभूतमलावच्छकस्वेत-वस्त्रस्वभावभूतस्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनाम्ना

मूलधातु—णस नाशे दिवादि, छद अपवारिं, मिल स्लेषसे, मिल संगमे तुदादि, मल धारसे स्वादि, स्व प्रवादि, प्रवादि, प्रवादि, स्व प्रवादि, प्रवाद, प्रवादि, प्रवा

[कातत्व्य] आच्छात्वत हा रहा ह एसा जानना चाहिए । यथा ] जह विस्तर्व स्वतनायः ] वस्त्रका रहा है हि [तथा ] उसे प्रकार [प्रकानमत्वक्छन्नं] ग्रज्ञानमलसे व्याप्त हुग्ना [जानं] ग्राट्माका जान माव [प्रकानत्वयं] आच्छादित होता है ऐसा जानना चाहिये तथा [यथा ] जैसे [वस्क-स्य स्वेतभावः] कपड़ेका स्वेतपा [मलमेलनत्वसक्तः] मलके मिलनेसे व्याप्त होता हुणा [नश्यति] नष्ट हो जाता है [तथा] उसी तरह [क्यायमलावच्छन्नं] कपायमलसे व्याप्त हुणा [चारित्रं अवि] ग्राट्माका चारित्र भाव भी ग्राच्छावित हो जाता है ऐसा [जातव्यं] जानना चाहिये ।

तात्वर्य-कमंद्वारा रत्नत्रय तिरोहित होता है मतः कमंका प्रतिषेध करना बताया है ।

टोकार्थ — ज्ञानका सम्यवस्य मोक्षका कारण्ररूप स्वभाव है, किंतु वह परभावस्वरूप
सिध्यात्वकमंमैलसं व्याप्त होनेके कारण तिरोभूत हो जाता है जैसे कि परभावभूत मैलसे
व्याप्त सफेद वस्त्रका स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। ज्ञानका ज्ञान मोक्षका
कारण्ररूप स्वभाव है, वह परभावरूप ध्रज्ञान नामक कमंद्रपी मलसे व्याप्त होनेसे तिरोहित
किया जाता है, जैसे परभावरूप मैल (रंग) से व्याप्त हुमा श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत सफेदपन
तिरोहित किया जाता है। ज्ञानका चारित्र भी मोक्षका कारण्ररूप स्वभाव है, वह परभावस्वरूप कषायनामक कमंद्रपी मैलसे व्याप्त होनेसे तिरोहित किया जाता है, जैसे परभावस्वरूप
मैल (रंग) से व्याप्त हुमा सफेद वरपड़ेका स्वभावभूत सफेदपन तिरोहित किया जाता है। इस
कारण मोक्षके कारणरूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका तिरोधान करनेसे कमंका निषेध किया
गया है। मावार्थ — सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रक एत्रानके परिग्णमनस्वरूप मोक्षमांक प्रतिबंधक मिथ्याद्व प्रज्ञान कथायस्यी कमं हैं। इसिलये कमंका निषेध ध्रागममें बताया गया है।
प्रसंगविवरण — ग्रनत्तरपर्व गावारी परमाध्रमोक्षत्रके प्रतिरिक्त ग्रन्य कमंके मोक्ष-

कर्मेमलेनावच्छन्नस्वात्तिरोधोधते परभावभूतमलावच्छन्नस्वेतवस्त्रस्वभावभूतस्वेतस्वभाववत् । भतो मोसहेत्तिरोधानकरणात् कयं प्रतिषिद्धं ॥ १४७-१४६ ॥

ज्ञानं-प्र० ए० । होदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । णायव्व ज्ञातव्य-प्रथमा एकवचन कृदन्त । नत्यस्त वरवस्य-पटी एक० । सेदभावो रुवेतभाव:-प्रथमा एक० । जह यथा-अव्यय । णासेदि नर्द्यात-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया । मलमेलणासनो मलमेलनासक्तः-प्रथमा एक० । कसायमलो-क्क्ष्णण कपायेमलावच्छतः-प्रथमा एक० । तह तथा-अव्यय । चारित्त चारित्र-प्रथमा एक० । पि अपि-अव्यय । णादव्यं ज्ञातव्य-प्रथमा एकवचन कृदन्त ।। १४७ १४६ ।।

ंहेतुत्वका प्रतिषेघ किया था। ग्रव प्रतिषेघ्य उन्ही कर्मोको मोक्षहेतुतिरोधायिता इस गायामें प्रसिद्ध को है।

तथ्यप्रकाश — १ – समस्त कर्म रत्नत्रयस्वरूप मोक्षहेतुका तिरोधान करते हैं, अतः कर्म प्रतिषेध्य हैं। र--ज्ञानका सम्यवस्व स्वभाव (सम्यक्पना) मोक्षका हेतु है वह सिध्यात्व कर्ममल परभावसे तिरोहित है। र-ज्ञानका ज्ञानस्वभाव मोक्षका हेतु है वह अज्ञान (ज्ञाना-वरण) नामक कर्ममल परभावसे तिरोहित है। ४--ज्ञानका चारित्रस्वभाव मोक्षका हेतु है वह कषाय कर्ममल परभावसे तिरोहित है। ४- ये पौद्गलिक कर्म निमित्तरूपसे मोक्षहेतुके बाधक हैं और इन कर्मोंके निमित्तभूत व नैमित्तिकभूत णूभाणुभ कर्म निजमें मोक्षहेतुके व्राथक हैं। र पौद्गलिक कर्म मोक्षहेतुके परम्परया साधक हैं, साक्षाल् बाधक हैं।

सिद्धान्त—(१) पौद्गलिक कर्मविपाक मोक्षहेतुका निमित्तरूपसे वाधक है। (२) गुभाशुभभाव मोक्षहेतुका उपादानतया बाधक है।

हृष्टि-१- निमित्तहृष्टि (५३%) । २- उपादानहृष्टि (४६व) ।

प्रथोग--पुण्यपापकर्मको व पुण्यपापभावको ब्रलक्षित करके ब्रन्तः प्रकाशमान परमार्थ-मोक्षहेतुमुत शानस्वभावमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥ १५७-१५६ ॥

ग्रव कर्म स्वयमेव बंघ है, यह सिद्ध करते हैं,—[सः] वह घातमा स्वभावतः [सर्व-श्नानवर्शी] सबका जानने देखने वाला है तो भी [निजेन कर्मरजसा] प्रपने कर्मरूपी रजसे [प्रवच्छन्नः] ग्राच्छादित हुग्रा [संसारसमापन्नः] संसारको प्राप्त होता हुग्रा [सर्वतः] सब प्रकार से [सर्व] सब बस्तुको [न विजानाति] नही जानता।

तारपर्य--- जाता द्रष्टा स्वभाव होनेपर भी संसारस्य प्राणी कर्माच्छादिन होनेसे सर्व-ज्ञाता नहीं हो पाता ।

टीकार्थ-जिस कारण स्वयमेव जानरूप होनेसे सब पदार्थोंको सामान्य विशेषतासे

श्रय कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति---

## सो सञ्बणाग्यदरिसी कम्मरएग् ग्रियेग्वच्छण्गो। संसारसमावरणो ण विजाणदि सञ्वदो सञ्वं ॥१६०॥ यह सर्वज्ञानदर्शी तो मि निज कर्मरजसे ग्राच्छादित ।

संसारमें मटक कर, यह सबको जान नहिं सकता ॥१६०॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छनः । ससारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वम् ॥ १६० ॥ यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपृष्ठषापराधप्रव-

नामसंज-त, सव्वणाणदरिसि, कम्मरय, णिय, अवच्छण्ण, ससारसमावण्ण, ण, सव्वदो, सव्व। धातुसंज्ञ -दरिस दर्शनायां, अव-च्छण हिसायां, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक-तत्, सर्वज्ञानदर्शिन्, कर्म-रजस, निज, अवच्छन्न, ससारसमापन्न, ने, सबंत., सर्व । मुलधात-इशिर ,प्रेक्षरो, छद अपवाररो संवररो भवादि चरादि, वि-ज्ञा अवबोधने । पदिववरण-सो स.-प्रथमा ए० । सव्बणाणदरिसी सर्वज्ञानदर्शी कम्म-जाननेके स्वभाव वाला होनेपर भी ज्ञान ग्रनादिकालसे ग्रपन पुरुषापराधसे प्रवर्तमान कर्मरूप मलसे ग्राच्छादितपना होनेके कारण परभावबन्धरूप बंधावस्थामें सब प्रकारके सब ज्ञेया-काररूप ग्रपने स्वरूपको नही जानता ह्या धज्ञानभावसे ही यह ग्राप स्थित है। इस कारण निश्चय हम्रा कि कर्म स्वयं ही बधस्वरूप है। इसीलियं स्वयं बंधरूप होनेसे कर्मका प्रतिषेध किया गया है। भावार्थ-यहाँ ज्ञान शब्दसे खात्माका ही ग्रहण किया गया है। सो यह ज्ञान-स्वभावसे तो सबको देखने और जानने वाला है, परन्तु धनादिसे ग्राप ग्रपराधी है, इसलिये बाँधे हए कमोंसे ग्राच्छादित है । ग्रतः ग्रपने सम्पूर्ण रूपको नही जानता हुगा, ग्रजानरूप हमा ग्राप स्थित है, सो ग्राप तो ग्रपने ग्रज्ञानभावरूप परिएामन करता है भीर तब कर्म स्वयमेव बन्धरूप हो जाते है, इसीलिए कर्मका प्रतिषेध करना बताया है।

प्रसंगविवरण-ग्रनन्तरपूर्व गायात्रिकमें यह बताया गया या कि शूभकर्म मोक्षहेतुका तिरोधान करते है। ग्रब इस गाथामें बताया है कि कर्म स्वयं जीवको बन्धन है।

तथ्यप्रकाश-(१) यह ज्ञान (म्रात्मा) ज्ञानस्वरूप होनेसे स्वयं ही सर्वज्ञता व सर्व-दिशिताके स्वभाव वाला है। (२) यह जीव अनादिकालसे स्वपूरुवापराधसे चले आये कर्ममल से आकान्त होनेसे इस संसारदशामें अज्ञानभावके कारएा सबको नही जान सकता है। (३) ग्रज्ञातरूप शुभाशभवर्म जीवको स्वयं ही बन्धन हैं। (४) शुभाशभ वर्म स्वयं बन्धरूप होनेसे प्रतिषेध्य है।

सिद्धान्त-(१) ग्रालमा स्वयं सहज परमज्ञानविकास स्वभाव वाला है। (२) पोइग-लिक कमैविपाकोदयसे यह जीव संसारसभापन्न है। (३) अपने अज्ञानापराधसे यह जीव कलु- तैमानकमैमलावच्छन्नत्वादेव बंघाबस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमिवजानदज्ञानभावेनीवदमेवमव-तिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बंघः भ्रातः स्वयं बंघतात्कर्मं प्रतिषिद्धं ॥१६०॥

रयेण कर्मरजसा–नृतीया एक० । णियेण निजेन–नृ० एक० । अवच्छण्णो अवच्छन्त∴-प्रथमा एक० । ससार-समावण्णो संसारसमापन्तः-प्रथमा एक० । ण न-अव्यय । विजार्णाद विजानाति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । सब्बदो सर्वेतः–अव्यय पंचम्यार्चे । सब्ब सर्व–द्वितीया एक० ।। १६० ।।

षित व विकल्पसंकटापन्न है।

हृष्टि— १- परमञुद्धनिश्चयनय (४४) । २- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्धद्रव्याधिकनय (४३) । २- प्रशुद्धनिश्चननय (४७) ।

प्रयोग-- गुभागुभभावोंको साक्षात् परमार्थहिका बाधक जानकर उनसे उपेक्षा करके सवायस्वभाव शास्त्रत अन्तःश्रकाशमान ज्ञानस्वरूपके ग्रभिमूख रहनेका पौरुप करना ॥१६०॥

भव कर्मका मोक्षहेतुतिरोधायीपना दिखलाते है—[सम्यक्त्वप्रतितिबद्धं] सम्यक्तको रोकने वाला [सिम्प्यास्वं] सिम्प्यास्वं है ऐसा [जिनवरं:] जिनवरदेदोने [परिकवितं] कहा है [तस्योदयेन] उसके उदयसे [जीवः] यह जीव [सिम्प्याहृष्टः] सिम्पाहृष्टि हो जाता है [इतिकातक्यः] ऐसा जानना चाहिये। [कानस्य प्रतितिबद्धः] ज्ञानको रोकने वाला [अज्ञानं]
भज्ञान है ऐसा [जिनवरं: परिकवितं] जिनवर देवोंने कहा है [तस्योदयेन] उसके उदयसे
[जीवः] यह जीव [धज्ञानी] भज्ञानी [भव्यति] होता है ऐसा [जातक्यः] जानना चाहिए।
[चारित्रप्रतिनिबद्धः] चारित्रको रोकने वाला [क्यायः] कपाय है ऐसा [जिनवरं:] जिनेन्द्रदेवोंने [परिकथितः] कहा है [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] यह जीव [ध्रचारित्रः]
ध्रचारित्री [भवति] हो जाता है ऐसा [जातन्यः] जानना चाहिये।

तात्पर्ये--- मिथ्यात्व श्रज्ञान व कवायके उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि श्रज्ञानी व प्रचारिश्री हो जाता है।

टीकार्य—सम्यवस्व जोकि मोक्षका कारणहए स्वभाव है उसको रोकने वाला ग्रजान है, बह स्वयं कमें ही है, उसके उदयसे जानक ग्रजानपना है; ग्रीर चारित्र जो कि मोक्षका कारणहए स्वभाव है उसका प्रतिबंधक कथाय है, वह स्वयं कमें ही है, उसके उदयसे ही जान के भ्राचारित्रपना है। इस कारण कमें स्वयंभेव मोक्षक कारणभूत सम्यव्दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरोधायिपना होनेसे कमें का प्रतिबंध किया गया है। माधार्थ — मोक्षके कारणहए स्वभाव हैं सम्यव्दर्शन ज्ञान चारित्र। इन तीनोंके प्रतिपक्षी कमें मिथ्यास्व, ग्रजान ग्रीर कथाय ये तीन हैं इसलिये वे इन तीनोंको प्रकट नहीं होने देते, इस कारण कमें का प्रतिबंध किया गया है। श्राचुभ कमें मोक्षका हेतु तो क्या है बाधक ही है, परन्तु शुभकमें भी बंधहप ही है। इस

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वं दर्शयति—

सम्मतपिडिणिबद्धं मिच्छतं जिण्यवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिहिति णायव्वो ॥१६१॥
णाणस्स पिडिणिबद्धं अण्णाणं जिण्यवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायव्वो ॥१६२॥
चारितपिडिणिबद्धं कसायं जिण्यवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥१६३॥ (त्रिकलम्)
सम्यक्त्यका विरोधक, जिनवरने मिथ्यात्वको बताया ।

सम्यक्त्वका विरोधक, जिनवरने मिथ्यात्वको बताया।
उसके उदयसे धात्मा, मिथ्याहच्टी कहा जाता।।१६१।।
ज्ञानका प्रतिनिबच्धक, मुनीश ध्रज्ञानको बताते हैं।
उसके उदयसे धात्मा, ध्रज्ञानी वर्तता जानो।।१६२॥
चारित्रका विरोधक, मुनीन्द्रने है कथाय बतलाया।
इसके उदयसे धात्मा, हो जाता है ध्रचारित्री।।१६२॥

सम्यक्त्वर्ज्ञातिनबद्धः मिथ्यात्व जिनवरैः परिकथित । तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति **जातव्यः ।।१६१॥** ज्ञानस्य प्रतिनिबद्ध अज्ञान जिनवरैः परिकथिन । तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी **भवति ज्ञातव्यः ।।१६२॥** चारित्रप्रतिनिबद्धः कपायो जिनवरे परिकथितः । तस्योदयेन जीवोऽजारित्रो भवति <mark>ज्ञातव्यः ।।१६३॥</mark>

सप्यवत्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबधकं किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं कर्मेव तदु-दयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टित्वं । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकं किलाज्ञानं, तत्तू स्वयं कर्मेव तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानत्वं । चारित्रस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधक. किल कथायः, स तु स्वयं कर्मेव तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्रत्वं । ग्रतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात् कर्म

नामसंज्ञ—सम्मनपडिणिबद्ध, मिच्छन, जिणवर, परिकहिय, तस्स, उदय, जीव, मिच्छादिष्टि, **इत्ति,** णायव्व, णाण, पडिणिबद्ध, अण्णाण, जिणवर, परिकहिय, तस्स, उदय, जीव, अण्णाणि, णाद<mark>व्य, चारित्त-</mark>

कारए। इसका भी कर्म सामान्यके प्रतिपेधके कथनमे प्रतिपेध ही जानना।

प्रब इसी अर्थका कलरारूप काव्य कहते है— संन्यस्त इत्यादि । अर्थ — मोक्षके चाहने वालोंको यह समस्त कमं ही त्यागने योग्य है । इस तरह समस्त ही कमंके खोड़नेपर पुण्य व पापकी तो कथा ही क्या है (कमं सामान्यमं दोनों हो आ जाते है) । यो समस्त कमाँका त्याग होनेपर ज्ञान, सम्यक्त्व आदिक अपने स्वभावरूप होनेसे मोक्षका कारण हुआ कमंरिह्रत अवस्थासे जिसका प्रस् प्रतिबद्ध (उद्धत्) है ऐसा अपने आप दोड़ आता है । सावार्थ — कमंके

प्रतिषिद्धं । संन्यस्तव्यमिदं समस्तमिप तत्कर्मेव मोक्षाचिना, संन्यस्ते सित तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा । सम्यन्दवादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भवन्नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावित ।।१०६।। यावत्पाकपुपैति कर्मविरतिज्ञानस्य सम्यङ् न सा, कर्मज्ञानसमुच्च-योऽपि विह्तस्तावन्न काचित्क्षतिः । कित्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बघाय तन्मोक्षाय पिडणिबद्ध, कसाय, जिणवर, परिकहिय, तस्स, उदय, जीव, अर्वारत, णादव्व । धानुसंज्ञ-पडि-णि-वध वंघने, परि-कह वावयप्रवन्ये, जाण अववोधने, हो सत्तायां । प्रतिषविक-सम्यन्त्वप्रतिनिवद्ध, मिथ्यात्व,

दूर होनेपर ज्ञान, स्वयं प्रपने मोक्षके कारणमय स्वभावरूप हुग्रा निर्वाध प्रगट होता है।

प्रश्न---- प्रविरत सम्यग्दृष्टि धादिके जब तक कमंका उदय है, तब तक ज्ञान मोक्षका कारण कैसे हो सकता है तथा कमं धोर ज्ञान दोनों एक साथ किस तरह रहते हैं ? इसके समाधानमें काव्य कहते हैं —-- याबत इत्यादि । अर्थ---जब तक कमं उदयको प्राप्त है धोर ज्ञानके सम्यक् विरतिभाव नहीं है, तब तक कमं धोर ज्ञान दोनोंका समुख्य (एक वीकरण) भी कहा गया है घोर तब तक भी इसमें कुछ झित नहीं । किन्तु, इस धात्मामें प्रवचापने जो कमं प्रकट होता है वह तो बंधके हो लिये है धोर मोक्षके लिये एक परम ज्ञान ही निर्णीत है जो कि स्वतः विमुक्त है धर्मात् सदैव परद्रव्यभावोसे भिन्न है । भावार्थ--जब तक सम्यग्दृष्टि के संज्ञवनकवायका भी उदय है तब तक उसके ज्ञानधार व कमंघारा दोनों चलती है । कमं तो धपना कार्य करता ही है धार बहीपर ज्ञान है, वह भी धपना कार्य करता ही एक हो सारमामें ज्ञान श्रीर कमं दोनोंके इकट्ठे रहनेमें भी विरोध नहीं धाता । उत्ते मिण्याज्ञान धोर सम्याज्ञानका परस्पर विरोध है. उस प्रकार कमंधामान्यके धीर ज्ञानके विरोध नहीं है ।

ग्रव कर्म धोर ज्ञानका नयविभाग दिखलाते है—सम्ताः इत्यादि । श्रयं—कर्मनयके धवलम्बनमें तत्पर याने कर्मनयके पक्षपाती तो इबे हुए है हो, क्योंकि वे ज्ञानको नही जानते हैं, पर जो परमार्थ ज्ञानको तो जानते नहीं धौर ज्ञाननयके पक्षपाती है वे भी इबे हुए है, क्योंकि वे ग्रावश्यक क्रियाकांडको छोड़कर स्वच्छन्य हो मन्द उद्यमी है, किन्तु जो ग्राप निरम्तर ज्ञानकप हुए कर्मको तो करते नहीं तथा प्रमादके वश भी नहीं होते, स्वरूपमें उत्साहवान हैं, वे लोकके ऊपर तरिले हैं।

भावार्थ — यहां सर्वथा एकान्त ग्राभिप्रायका निषेष किया गया है क्योंकि सर्वथा एकान्तका ग्राभिप्राय होना ही मिथ्यात्व है। परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप ग्रात्माको तो जानना नहीं ग्रीर व्यवहार दर्शन, ज्ञान ग्रीर वारित्ररूप कियाकांडके ग्राडम्बरको ही मोक्षका कार्ए। जान उसमें ही तत्पर रहना ग्रीर उसीका पक्षपात करना है, सो कर्मनय है। कर्मनयके पक्षपाती, क्षानको तो जानते नहीं है ग्रीर इस कर्मनयमें ही खेदखिन्त हैं वे संसार समुद्रमें मन्त ही है।

स्थितमेकमेव परमं क्षानं विमुक्तं स्वतः ।।११०।। मग्नाः कमैनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानंति ये, मग्ना ज्ञाननयैषिशोऽपि यदतिस्वच्छंदमंदोद्यमाः । विश्वस्योपरि ते तर्रति सततं ज्ञानं भवंतः स्वयं, ये कुर्वेति न कमैं जातु न वशं यांति प्रमादस्य च ।।१११।। मेदोन्मादं भ्रमरसभरान्नाट-

जिनवर, परिकथित, तत, जीव, मिथ्याहिष्ट, इति, जातव्य, जान, प्रतिनिबद्ध, अज्ञान, जिनवर, परिकथित तत, उदय, जीव, अज्ञानिन, जातब्य, चारित्रप्रतिनिबद्ध, कषाय, जिनवर, परिकथित, ततु, उदय, जीव, अचारित्र, ज्ञातव्य । मुलधात-प्रति-नि-बन्ध बधने, परि-कथ वाक्यप्रबन्धे, हिकर प्रेक्षरो, ज्ञा अवबोधने । पदिवदण सम्मत्तपडिणिबद्धं सम्यक्त्वप्रतिनिबद्ध-प्रथमा एकः । मिच्छत्तं सिध्यात्व-प्रथमा एः । जिन-वरै:-जतीया बहु । परिकृष्टिय परिकृषित-प्रथमा एक कृदन्त किया । तस्स तस्य-घष्ठी एक । उदयेण उदयेन-जुतीया एक । जीवो जीव:-प्रथमा एकवचन । मिच्छादिद्रि मिथ्याहिष्ट:-प्रथमा एक । इति-अव्यय । णायव्वी ज्ञातव्य:-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । णाणस्म ज्ञानस्य-पष्ठी एक० । पडिणिबद्ध प्रति-निबद्ध-प्रथमा एक० कृदन्त । अण्णाणं अज्ञान-प्र० ए० । जिणवरेहि जिनवरै -तृतीया बहु० । परिकहियं किन्तु जो परमार्थभूत ग्रातमस्वरूपको यथार्थ तो जानते नही ग्रीर सर्वथा एकांतियोके उपदेशसे श्रयवा स्वयमेव कुछ श्रंतरंगमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पना करके उसमें पक्षपात करते है ग्रीर व्यवहारदर्शन, ज्ञान ग्रीर चारित्रके भक्ति कृतिकर्म ग्रादि क्रियाकांडको निरर्थक जान छोड देने वाले स्वच्छन्द मनवाले ज्ञाननयके पक्षपाती है वे भी संसार समूद्रमे मग्न हैं, क्योंकि भावश्यक क्रियाको छोड़ स्वेच्छाचारी रहते है और स्वरूपमें मंद उद्यमी रहते है। इस कारएा जो पक्षपातका मिभिप्राय छोडकर निरंतर ज्ञानस्वरूपमें जब तक न रहा जाय तब तक श्रशूभ-कर्मको छोड स्वरूपके साधनरूप ग्रुभ कर्मकांडमे प्रवर्तकर निरंतर ज्ञानरूप हए कर्मकांडको छोडते है वे ही कर्मका नाश कर संसारसे निवृत्त होते है।

अब पुण्यपापाधिकारको सम्पूर्ण करते हुए ग्राचार्य ज्ञानको महिमा बताते हैं — मेदो-म्मादं इत्यादि । अर्थ-—पी ली है मोहमदिरा जिसने ऐसे तथा अमरसके भारसे शुभागुभकमंके भेदके उन्मादको नचाने (अकट करने) वाल उस सभी कमंको अपने ग्रात्मबलसे मूलोम्मूल करके याने जड़से उखाड़ करके जिसने श्रज्ञानान्यकारको नष्ट कर दिया है, लोलामात्रसे विकसित परमकला (केवसज्ञान) के साथ कोडा ग्रारम्भ की है, ऐसी यह ज्ञानज्योति अब ब्रेग्यूबंकु, प्रकट होती है।

मावार्थ—जानज्योतिके प्रतिबंधक कर्मको जो कि शुभ ग्रशुभ भेदरूप होकर नाच रहा था ग्रीर जानको भुला देता था उस कर्मको भेदिबज्ञानमयी व ग्रभेदग्रन्तस्तर्वस्पर्शी ग्रपनी शक्तिसे नष्ट करके ग्राप ध्रपने सम्पूर्ण रूप सिह्त यह ज्ञानज्योति प्रकट हुई याने यथार्थ ज्ञानके उपयोगमें धव दो भेष नही रहे। क्योंकि कर्म सामान्य रूपसे एक ही है उसने शुभ-ग्राभु संस्था दो भेदरूप स्वांग बनाकर रंगभूमिमे प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञानने यथार्थ एकरूप

यरपीतमोहं, मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन । हेलोन्मीलत्परमकलया सार्थमारब्ध-केलि, ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोजजजुम्भे भरेण ।।१९२।।। १६१-१६३ ।।

इति वुण्यपायरूपेसा द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्कांतम् । इति श्रीमदमृतचंद्रसूरितिरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पुण्यपापप्ररूपकः नृतीयोऽकः ॥ ३ ॥

परिकथितं-प्र० ए०। तस्स तस्य-पष्ठी एक०। उदयेण उदयेन-तृतीया एक०। जीवां जीव -प्र० एक०। अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक०। होदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया। णायव्यो ज्ञातव्यः-प्र० ए० कृदन्त क्रिया। चारित्तपष्ठिणिवद्धं चारित्प्रप्रतिनिवद्ध-प्र० ए०। कमाय कषाय -प्र० ए०। जिणव-रेहि जिनवरं -नृतीया बहु०। परिकृष्टिय परिकथितं-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया। तस्स तस्य-पप्टो एक०। उदयेण उदयेन नृतीया एक०। जीवो जीवः-प्रथमा एक०। अचरित्तो अचित्यः-प्रथमा एक०। होदि भवति-वर्तमान अन्य० एक० क्रिया। णायव्यो ज्ञातव्य-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया। १६९-१६३।

जान लिया तब वह कर्म रंगभूमिसे निकल गया । उसके बाद ज्ञान ध्रपती णक्तिमे यथायं प्रकाशरूप हुया । इस प्रकार कर्म नृत्यके ध्रखाड़ेमे पुण्य-पापरूप दो भेपमे बनकर नाचता था, उसे ज्ञानने जब यथायं जान लिया कि कर्म एकरूप ही है, तब कर्म एकरूप होकर निकल गया ।

प्रसंगविषरग्र—श्वनन्तरपूर्व गाथामें कर्मको स्वयं बन्वस्वरूप बताया गया था। ग्रब उसके समर्थनमें दिखाया गया है कि कर्म मोक्षहेतुका तिरोधायी है।

तथ्यप्रकाश-(१) सम्यक्त स्वभावका प्रतिबंधक मिध्यात्वकर्म है, उसके उदयका निमित्त पाकर ही ज्ञानके (ब्रात्माके) मिथ्यादृष्टित्व होता है। (२) ज्ञानस्वभावका प्रतिबधक ब्रज्ञान (ज्ञानावरण) है उसके उदयसे ही ज्ञानके ब्रज्ञानपना होता है। (३) चारित्रस्वभावका प्रतिबंधक कथायकर्म है, उसके उदयसे ही ज्ञानके ब्रज्ञारित्रना होती है। (४) ग्रुभाग्रुभ कर्म मोक्षहेतके प्रतिबंधक है।

सिद्धान्त—(१) मिथ्यात्वकमंके उदयसे जीवके मिथ्यात्व होता है। (४) ज्ञानावरसा के उदयमे जीवके स्रज्ञान होता है। (३) कषायप्रकृतियोके उदयसे जीवके स्रचारित्र होता है।

**दृष्टि— १,** २, ३- उपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय (५३) ।

प्रयोग—निमित्तभूत व नैमित्तिकभूत शुभाशुभभावोको अलक्षित कर परमार्थ ज्ञान-मात्र भावमें उपयुक्त होनेका पौरुप करना ।। १६१-१६३ ।।



# अथ आस्नवाधिकारः

अथ प्रविशत्यास्त्रवः ।

ग्रथ महामदिनिर्भरमंथरं समररंगपरागतमास्रवं । ग्रयमुदारगभीरमहोदयो जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥ ११३ ॥

नामसंज्ञ --भिच्छत्त अविरमण, कसायजोग, य, सण्णसण्ण, दु, बहुविह्भेय, जीव, तस्स, एव, अणण्णपरिणाम, णाणावरणादीय, त, दु, कम्म, कारण, त, पि, जीवो, य, रागदोषादिभावकर । **धातुसंज-**अवि-रम फ्रीडाया, कम ननूकरले, जोय योजनायां, हो सत्ताया । **प्रातिपदिक**--मिध्यात्व, अविरमण,

प्रव प्रास्तव प्रवेश करता है। सो यहाँ इस स्वांगको यथार्थं जानने वाले सम्यग्जानकी महिमारूप मंगल करते है— प्रथ इत्यादि। अर्थं— प्रव समररंगमे आये हुए महामदसे भरे हुए महोन्नद प्रास्तवको यह उदार गंभीर महाउदय वाला दुर्जय ज्ञान धनुधंर जीतता है। मावार्थं— यहां तृत्यके मंचपर सब जगतको जीतकर मत्त हुए प्रास्तवने प्रवेश किया है। उसकी पराजयका वर्णन यहां वोररसको प्रधानतासे किया है कि दुर्जय बोधरूपधनुषधारी ज्ञान प्रास्तवको जीतका है। प्रथात् प्रन्तम् हूंतमे कर्मका नाश करके यह ज्ञानस्टरूप ग्राह्मा केवल-ज्ञान उत्यन्न कर लेता है। ऐसी ज्ञानकी सामर्थ्यं व महिमा है।

अब आलवका स्वरूप कहते है:— [मिष्यात्वं अविरमणं] मिष्यात्वं, प्रविरति [च कवाययोगी] और कपाय योग [संज्ञासंज्ञाः तु] ये चार आलव संज्ञ व असंज्ञ हैं याने चेतना के विकाररूप और जड़-पुद्गलके विकाररूप ऐसे भिन्न-भिन्न है। उनमें से [जीवे] जीवमें प्रकट हुए [बहुविधभेदाः] बहुत भेद वाले संज्ञ आलव है वे [तस्यैव अनन्यपरिणामाः] उस जीवके हो अभेदरूप परिणाम है [तु ते] परन्तु असंज्ञ आलव [जानावरणाद्यत्य] ज्ञानावरण आदि [कर्मणः] कर्मके वंधनेके [कारणं] कारण [सर्वति] है [च] और [तेवामिष] उन प्रसंज्ञ आलवोका भी याने असंज्ञ आलवोके नवीन कर्मबंधका निमित्तपना होनेका कारण अर्थात् निमित्त भी [रागद्वेषाविभावकरः] रागद्वेष आदि भावोंका करने वाला [जीवः] जीव [सर्वति] होता है ।

तात्वर्थ---कमंबन्धके निमित्तर्भृत उदयागत असंज्ञ आस्रवको इस निमित्तताका कारण रागद्वेपमोह है अतः राग द्वेष मोह ही आस्रव है ।

टीकार्थ---रागद्वेष मोह ही भ्रास्त्रव हैं जो कि भ्रपने परिएगमके निमित्तसे हुए हैं सो जड़पना न होनेपर वे चिदाभास है याने उनमें चैतन्यका ग्राभास है क्योंकि मिध्यात्व, ग्रावि- तत्रास्रवस्वरूपमभिद्रधाति --

मिन्हतं अविरमणं कसायजोगा य सरणसरण्णा दु । बहुविहर्भया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६८॥ ग्णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति । तेशिंपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥ (युगलम्) मिन्धात्व तथा अविरति, कवाय अह योग चेतनाचेतन । जोवमें विविध प्रत्यय, अभेद परिणाम हैं उसके ॥१६४॥

जोवमें विविध प्रत्यय, क्रमेव परिणाम हैं उसके ॥१६४॥ वे प्रत्यय होते हैं, ज्ञानावरणावि कर्मके कारण । उनका कारण होता, रागद्वेवावि भावयूत क्रात्मा ॥१६४॥

मिथ्यात्वसनिरमण कषाययोगौ च सज्ञासंज्ञास्तु। बहुनिषभेदा जीने तस्यैनानन्यपरिणामाः ॥ १६४॥ ज्ञानावरणाद्यस्य ते तुकर्मणः कारणं भवति । तेषामपि भवति जीव च रागद्वेषादिभावकर.॥ १६४॥

रागद्वेषमोहा भ्रास्रवाः इह हि जीवे स्वपरिग्णामनिमित्ताः, श्रजडस्वे सति चिदाभासाः, मिध्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गलपरिग्णामाः, ज्ञानावरणाविपुद्गलकर्मास्रवग्रनिमित्तत्वास्किः

कषाययोग, च, संज्ञासज्ञ, तु, बहुविधमेद, जीव, तत्, एव, अनन्यपरिणाम, ज्ञानावरणाद्य, तत्, तु, कमंत्, कारण, तत्, अपि, जीव, च, रागद्वेषादिभावकर । मूलधात्— रमु क्रीडाया, भिदिर विदारणे रुघादि, परि-णम प्रह्लत्वे, सु सत्ताया, रन्ज रागे । पदिवदरण— मिन्छत्त मिथ्यात्व–प्रथमा एकः । अविरमण–प्र० ए० ।

रित, कथाय धौर योग पुर्गलके परिएाम जानावरण आदि पुर्गलोके धानेके निमित्त होनेसे वे प्रकट आस्रव तो है, किन्तु उन असंज आस्रवोमे जानावरणादि कमोंके धागमनके निमित्त-पनाके निमित्त है. आत्माके अज्ञानमय राग, देख, मोह परिएाम । इस कारण नवीन मिध्यात्व आदिक कमंके आस्रवके निमित्तपनाका निमित्तपना होनेसे राग द्वेख मोह ही आस्रव है धौर वे अज्ञानीके ही होते है ऐसा तात्पर्य गाथाके अर्थमें से ही प्राप्त होता है।

भावार्थ—ज्ञानावरणादि कर्मोंके ग्रालवणका निमित्त तो मिध्यात्वादि कर्मके उदयख्प पुद्गलके परिणाम है ग्रीर उन कर्मोंके ग्रानेका निमित्त उदयागतकर्म बन वार्ये उस निमित्तपने का निमित्त जीवके राग द्वेष मोहरूप परिणाम हैं, उनको बिद्धिकार भी कहते हैं, वे जीवके ग्रज्ञान ग्रवस्थामें होते हैं। सम्यग्दृष्टिक ग्रज्ञान ग्रवस्था होती नही क्योंकि मिध्यात्वसहित ज्ञानको ग्रज्ञान कहते हैं। सम्यग्दृष्टि ज्ञानी हो गया है इसलिये यहाँ ज्ञान ग्रवस्थामें ग्रज्ञानमय रागादि नहीं हैं। किर भी ग्रविरत सम्यग्दृष्टि श्राविक चारित्रमोहके उदयसे जो रागादिक होते हैं, उनका यह स्वामी नहीं है, उदयकी बलवत्ता है, उनको ज्ञानी रोगके समान समक्षकर

लाखवाः । तेषां तु तदास्रव एतिमित्तस्व तिमित्तम् ध्रज्ञानमया ध्रात्मपरिएगमा रागद्वेषमोहाः । कसायजोगा-प्रथमा बहु०। कषाययोगी-प्र० बहु०। य च-अव्यय । सण्यसण्णा संज्ञास्त्रज्ञा-प्र० बहु०। तु अव्यय । बहुविहमेया बहुविषमेदाः-प्र० बहु०। जीवे-सप्तमी एक०। तस्स तस्य-षष्टी एक०। एव- अव्यय । अण्णणपरिणामा अतन्यपरिणामाः-प्र० बहु०। णाणावरणादीयस्स ज्ञानावरणाद्यस्य-षष्टी ए०। मेटना चाहता है । इस अपेक्षासे ज्ञानोके राग नही है । मिट्यात्वसहित जो रागादिक होते है, वे ही श्रज्ञानमय राग द्वेष मोह है श्रीर वे श्रज्ञानीके ही है, सम्यग्रहिक नही है !

तारपर्य—सम्यग्दष्टिके बुद्धिपूर्वक ग्रास्त्रव बध नहीं है श्रीर जो पहलेके बद्ध कर्म हैं उनका वह ज्ञाता होता है।

प्रसंगिबवरण — समयसारकी प्रधिकार गाणामें बताया गया था "भूयत्थेणाभिगया जीवाजीवा य पुण्णपावं च, ग्रासवसंवरणिज्जर बंधो मोक्सो य सम्मत्तं" इसके ग्रनुसार जीव ग्रजीव पुण्य पापका ग्रिकिशार पूर्ण हो गया। ग्रव ग्रास्त्रवका वर्णन करना कमप्राप्त है। सो सर्वप्रयम इस गाथायुगलमे ग्रास्त्रवका स्वरूप कहा गया है ग्रयवा ग्रनन्तरपूर्व ग्रीकिशारमें पुण्य पाप कर्मका वर्णन हुन्ना है, सो उस विषयमें यह जिज्ञासा हुई कि पुण्य-पाप कर्मोका ग्रास्त्रव (ग्रामा) किस प्रकार होता, जिसकी जानकारीसे यह प्रकाश मिले कि वह योग न वनाया जावे जिससे कि पुण्य पाप कर्मका ग्रास्त्रव हो। इस जिज्ञासाका समाधान करनेके लिये यहाँ ग्रास्त्रवका प्रवेश हुन्ना, जिसमें सर्वप्रथम ग्रास्त्रवका स्वरूप यहाँ कहा गया है।

तथ्य प्रकाश — १-जीवके ग्रजान परिएाम (ग्रात्मार्की बेसुधी) से जीवमें राग द्वेष मोह भावरूप ग्रालव होते हैं। २- जीवमें होने वाले राग द्वेष मोह भाव जीवकी परिएाति होनेसे जड़ नहीं है ग्रीर जीवमें स्वभाव नहीं होनेसे चेतन नहीं, किन्तु चिदाभास है। ३- ग्रचेतन भिथ्यात्व ग्रविरति कथाय योग तो पुद्गलकर्म प्रकृतिरूप है। ४- चेतन मिथ्यात्व ग्रविरति कथाय योग जीवके परिणाम है। ४- उदयप्राप्त ग्रचेतन भिथ्यात्व ग्रविरति कथाय योग याने प्रव्यप्रत्यय नवीन जानावरएगदि पुद्गलकर्मके ग्रालवके निमित्तभूत है। ६ भे दे व्यप्रत्ययके निमित्तसे होने वाले चेतन मिथ्यात्वादि भाव प्रव्यप्रत्ययमे नवीन कर्मके ग्रालवकी निमित्तता ग्रा जावे इस निमित्तताके निमित्त हैं। ७-वास्तवमें ग्रालव जीवके राग द्वेष मोह है, व्योकि ये पुद्गलकर्मालवराके निमित्तको निमित्तताके निमित्त है। ६-ग्रजानमय राग, द्वेष, मोह जीव-

सिद्धान्त— १-म्रजेतन मिष्यात्व मविरति कवाय योग पुर्गलद्रव्यके मनन्य परिणाम है। २-जेतन मिष्यात्व मादि भाव सज्ञानी जीवके मनन्य परिणाम है। २-जीवके बन्धनका कारण उदयागत द्रव्यप्रत्यय है। ४-वस्तुतः जीवके बंधनका कारण स्वकीय रागादि मज्ञान- तत स्राज्ञनणानिमत्तत्वनिमत्तत्वाद्रागद्वेषमोहा एवास्रवाः, ते चाज्ञानिन एव भवंतीति स्रर्था-देवापद्यते ॥१६४-१६५॥

तै-प्रथमा बहुः । दु तु-अन्यय । कम्मस्स कर्मणः-वष्टी एकः । कारण-प्रथमा एकः । होति भवति-वर्ते-मान लट् अन्य पुरुष एकववन किया । तेसि तेषां-वष्टी बहुः । पि अपि-अन्यय । होदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । जीनो जीवः-प्रथमा एकः । य च-अन्यय । रागदोसादिभावकरो गगद्वेपादिभाव-करः-प्रथमा एकवचन ॥ १६४-१६५ ॥

भाव है।

हष्टि—१- उपादानहिष्ट (४६ब) । २- उपादानहिष्ट (४६ब) । ३- निमित्तहिष्ट (५३म) । ४-उपादानहिष्ट (४६ब) ।

प्रयोग----कर्मबन्धका मूल कारए। ग्रपने रागादिभावोको जानकर रागादिभावोक्षे छुट-कारा पानेकै लिये रागादिविकारसून्य सहजज्ञानस्वभावमे उपयुक्त होनेका पौरण करना ॥१६५॥

ध्रव ज्ञानीके उन ध्रास्त्रवोंका ध्रभाव दिखलाते है:--[सम्धरहच्देः] सम्बग्धिक [आ-स्रवबंधः] प्रास्त्रव बंघ [नास्ति] नहीं है [तु] किंतु [आस्त्रवनिरोधः] ग्रास्त्रवका निरोध है [तानि] उनको [अवध्नत्] नहीं बांधता हुधा [सः] वह [संति] सत्तामे मोजूद [पूर्वनि-बद्धानि] पहले बाँधे हुए कमाँको [जानाति] मात्र जानता है।

टीकार्य—चूँकि वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञानमय भावोसे परस्पर विरोधो प्रशानमय भाव रुक जाते हैं इस कारण ग्रास्त्रवर्भूत राग, द्वेष, मोह भावोके निरोधसे ज्ञानीक ग्रास्त्रवका निरोध होता ही है। इसलिये ज्ञानी, ग्रास्त्रविमित्तक ज्ञानावरण ग्रादि पुद्गल कर्मोंको नही बांधता। किन्तु सदा उन कर्मोंका ग्रकर्ता होनेसे नवीन कर्मोंको नही बांधता हुग्रा पहले बंधे हुए सत्तारूप ग्रवस्थित उन कर्मोंको केवल जानता ही है।

भावार्थ — जानी होनेपर प्रज्ञानरूप राग द्वेष मोह भावोंका निरोध होता है धीर ध्रास्त्रव के निरोधसे नवीन बंधका निरोध होता है तथा जो पूर्व बंधे हुए सत्तामें स्थित है, उनका ज्ञाता ही रहता है कर्ता नहीं होता। यद्यपि ध्रविरत सम्यग्दृष्टि ध्रादिके चारित्रमोहका उदय है, पर उसको ऐसा जानना कि यह उदयकी बलवत्ता है, वह ध्रपनी शक्तिके ध्रमुसार उनको रोगरूप जानकर दूर करता हो है इसलिये वे हुए भी ध्रनहुए सरीके कहे जाते है, वहाँ जो अन्यस्थिति ध्रमुभागरूप बंध होता वह ध्रज्ञानके पक्षमें नहीं गिना जाता, ध्रज्ञानके पक्षमें तो जो मिध्यात्व व प्रनंतानुबंधीके निमित्तसे बँधता है, वह गिना जाता है। इस प्रकार ज्ञानोके ग्रास्त्रय व बंध नहीं गिना गया।

प्रसंगविवररए- अनन्तरपूर्व गाथामें आस्रवका स्वरूप बताया गया था और यह

ग्रथ ज्ञानिनस्तदमावं दर्शयति---

उन ग्रास्रवोका ग्रभाव है।

### गारिथ दु आसववंधो सम्मादिट्ठिस्स आसविग्रिरोहो । संते पुव्विग्विद्धे जाग्रिदि सो ते अवंधेतो ।।१६६॥ श्रास्त्रव बंध नहीं है, जारीके किन्तु श्रास्त्रवित्रकृष्यन । वह तो पूर्वनिबद्धों-को जाने मन्य नहिं बांघे ॥१६६॥

नास्ति त्वास्त्रवयं सम्येग्ट्टरेगस्विनरोध । सित पूर्वनिवद्धोन जानाति स तान्यवध्नत् ॥१६६॥
यतो हि ज्ञानिनो ज्ञानमयैभविरज्ञानमया भावाः परस्परिवरोधिनो खबस्यभेव निरुध्यते।
ततोऽज्ञानमयाना भावानां रागद्वेषमोहानां स्रास्त्वभूतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव स्रास्त्रव-

नामसंत्र - ण. दु. आसववध, मम्मादिट्टि, आसवणिरोह, सत, पुत्वणिबढ, त, त, अबंधत । बातु-संत्र - अन मताया, आन्यद सवगो, वध बधने, जाण अवबोधने । प्रातिषदिक - न, तु, आनववन्त्र, सम्प-स्ट्रिटि, आसविनिगंध, गत्, पूर्वनिबढ, तत्, तत् । सूत्वधातु-अस् भुवि, आन्ध्र गती, वश्च बस्धते, ति-रुधिम आयरगो स्थादि, डा अवबोधने । प्रविवदण- ण न-अथ्यत् । अस्व अस्ति-वर्तमान लट् अन्य पुष्ठ एकवचन क्रिया । दु तु-अथ्यय । आसवबधो आसवबन्धः-प्रथमा एकवचन । सम्मादिट्टिस्स सम्यग्टण्टः-निप्कर्ष निकला था थि वे ब्रास्त्रव ब्रज्ञानीके ही होते हैं । ब्रब्ब यहाँ बताया गया कि जानीके

तथ्यप्रकाश — (१) ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होते हैं। (२) ज्ञानमय भाव व प्रज्ञानमय भाव परस्पर विरोधी भाव है। (३) ज्ञानीके ज्ञानमय भावोंके द्वारा प्रज्ञानभाव निरुद्ध हो जाते हैं याने हट जाते हैं। (४) ज्ञानीके प्रज्ञानमय भाव राण्डेपमोह हट गये हैं, प्रतः धासवितरोध है। ज्ञानी खासवित्तिमत्तक पूद्गलकमौंको नहीं बाँधता। (४) प्रकृति होनेसे ज्ञानी नवीन कर्मोको बाँधता नहीं प्रौर पूर्वबद्धकमौंको मात्र जानता है। (६) गुण्स्यानानुसार ज्ञानियोंक प्राप्त्यानानाम ज्ञानी हो। (६) प्रण्यानानुसार ज्ञानियोंके प्राप्त्यानानाम ज्ञानी हो। (६) द्रव्यकमों, भावकमें व नोकमैंमे प्राप्त्यवद्धि ह होनेसे प्राप्त्याका नाम ज्ञानी हो। (६) द्रव्यकमों, भावकमें व नोकमैंमे प्राप्त्यवद्धि ह होनेसे प्राप्त्याका नाम ज्ञानी हो। (६) द्रव्यक्ष्यमां, भावकमें व नोकमैंमे प्राप्त्यवद्धि १ प्रज्ञतियोंका प्राप्त्यवितरोधक है। (१०) प्रमत्तविरत्त ज्ञानी १८ प्रक्रतियोंका प्राप्त्यवितरत्त ज्ञानी १८ प्रक्रतियोंका प्राप्त्यवितरत्त ज्ञानी १८ प्रकृतियोंका प्राप्त्यवितर्त ज्ञानी १८ प्रकृतियोंका प्राप्त्यवितरोंका प्राप्त्यवितरोंच व स्वयोंकेवली व सिद्धप्रप्र पूर्ण निराप्त्यवितरोंच है।

निरोधः । म्रतो झानी नास्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि बध्नाति, निरयमैवाकर्नुरवात्तानिनवानि न बध्नन् सदवस्थानि पुर्वबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति ॥१६६॥

पष्टी एकवचन । आसर्वणिरोहो आस्त्रवनिरोध-प्रथमा एकः। संते सन्ति-द्वितीया एकवचन कृदन्त । पुट्वणिबद्धे पूर्वनिबद्धानि-द्वितीया बहुः। जाणदि जानाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। सो स∹प्रथमा एकः। ते नानि-द्विनीया बहुः। अवधंतो अवध्ननु-प्रथमा एकवचन ॥ १६६॥

सिद्धान्त—(१) ज्ञानी जीवके शुद्धभावका निमित्त पाकर कार्माणवर्गसावोमें कर्मत्वके आसवका निरोध हो जाता है। (२) ज्ञानी पूर्वनिवद्ध कर्मोंका मात्र जाननहार होता है, भोक्ता नही।

हिष्ट--१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय (२४व) । २- ग्रभोक्तृनय (१६२) ।

प्रयोग—ज्ञानमात्र अन्तस्तस्वके आश्रयसे संसारसंकटमूलकर्मास्रवका निरोध हो जाता है, ग्रतः सकल विकल्प परिग्रह त्यागकर एक ज्ञानमात्र अन्तस्तस्वका आलम्बन लेना चाहिये ॥ १६६ ॥

भ्रव राग, द्वेष, मोह भावोंके ही आस्त्रवर्णनेका नियम करते है—[जीवेन क्रतः] जीव के द्वारा किया गया [रागावियुक्तो भावः] रागावियुक्त भाव [बंधको भिग्तिः] नवीन कर्मका बंध करने वाला कहा गया है [तु] परंतु [रागाविविप्रमुक्तः] रागाविक भावोंसे रहित भाव [भ्रबंधकः] बंध करने वाला नहीं है, [केवलं] केवल [जायकः] जानने वाला ही है।

तारवर्यं—प्रज्ञानभावके कारण जीवमें <u>जुसंगुन्ते</u> उठे रागादिकभाव-मिण्यात्वादि प्रकृति का बंघ करने वाले है ।

टीकार्य — वास्तवमें इस प्रात्मामें राग, हेप, मोहके मिलापसे उत्पन्न हुमा भाव (ग्रज्ञान मय ही भाव) भ्रात्माको कर्म करनेके लिये प्रेरित करता है जैसे कि चुंबक पत्यरके सम्बन्धसे उत्पन्न हुमा भाव लोहेकी सुईको चलाता है, परन्तु उन रागादिकोंके भेदज्ञानसे उत्पन्न हुमा ज्ञानमय भाव स्वभावसे ही आत्माको कर्म करनेमें अनुत्मुक रखता है जैसे कि चुम्बक पाषाण के संसग्ध बिना सुईका स्वभाव चलने रूप नहीं है इस कारण रागादिकोसे मिला हुमा ध्वज्ञानमय भाव ही कर्मके कर्तृत्वमें प्रेरक होनेके कारण नवीन बंधका करने वाला है, परन्तु रागा| दिकसे न मिला हुमा भाव प्रपने स्वभावका प्रगट करने वाला होनेसे केवल जानने वाला हो |
| है, वह नवीन कर्मका किचिन्मात्र भी बंध करने वाला नहीं है। भावार्य—रागादिकके मिलाप से हुमा प्रज्ञानमय भाव ही कर्मबंध करने वाला है और रागादिकसे नहीं मिला ज्ञानमय भाव कर्मबंधका करने वाला नहीं है, यह स्वद्वान रहा।

मय रागद्वेषमोहानामास्त्रबत्वं नियमयति---

भावो रागादिखुदो जीवेण कदो दु बंधगो भागिदो । रायादिविष्पमुक्को अवंधगो जागागो गाविर ॥१६७॥ जीवकृत राग बाविक, माव बताया जिनेन्द्रने बंधक ।

रागादिमुक्त बन्धक, नहिं है वह किन्तु ज्ञायक है।।१६७॥

भावो रागावियुतः जीवेन कृतस्तु वधको भणितः। रागाविविभ्रमुक्तोऽबधको जायको नवरि ॥ १६७ ॥ इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, ध्रयस्कांतोपलसंपर्कज इव कालायस-सूची कमं कर्तुं मात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, ध्रयस्कांतोपलविवेकज इव कालायस-सूचीमकर्मकरणौत्मुक्यमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागाविसंकीणोंऽज्ञानमय एव कर्तुं त्वे चोदकत्वाद्वंधकः । तदसंकीएर्स्तु स्वभावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि वंधकः ॥ १६७॥

नामसंकः - भाव, रागादिजुद, जीव, कद, हु, बंधग, भणिद, रागादिविष्पसुक्क, अबंधग, जाणग, णविर। बातुक्कः—भव सत्ताया, जु मिश्रयो, जीव प्राणधारयो, भण कयते, वि-य-मुच त्यागे। प्रातिष-विक्कः—भाव, रागादियुत, जीव, इत, तु, वन्धक, भणित, रागादिविष्ठमुक्त, अबंधक, जायक, नविर। प्रकृत्वाचा, -- प्रविश्व प्रवादि, इकुञ, करयो, भण शब्दार्यः, वि-य-मुज्जू मोक्षरो । प्रविश्व प्रकृतः—भवो भावः—प्रथमा एकवचन। रागादिजुदो रागादिगुत—प्रथमा एक०। जीवेण जीवेन—मुतीया एक०। कदो इतः—प्रथम एक० इदेत । दु तु—अव्यय। विभागे वन्धक—प्रथमा एक०। भणिदो भणितः—प्रथमा एक० इदेत किया। रागादिविष्यमुक्तो रागादिविष्यमुक्तो रागादिविष्यमुक्तः—प्रथमा एक०। अवंथगो अवत्थक.—प्रथ ए०। जाणगो जायकः—प्रथमा एक०। णविर नविर—जव्यय।। १६७।।

है। सो अब उसी सम्बन्धमें इस गाथामें यह नियमित किया है कि वह **प्राप्तव**पना रागद्वेष मोहभावोका ही है।

तथ्यप्रकाश—१- रागढेषमोहके संपर्कते उत्पन्न हुम्रा भाव श्रज्ञानमय भाव है। १- ग्रज्ञानमय भाव ही। १- ग्रागढेष मोहके विवेकते (वियोगते) उत्पन्न हुम्रा भाव ज्ञानमय भाव है। ४- ज्ञानमय भाव स्वभावते ही ग्राप्त करते प्रस्ति प्रमुत्सुक रखता है। ४-रागिति संकीर्णं ग्रज्ञानमय भाव हो कर्तृंत्वमें प्रेरक होनेते बन्वक है। ६- रागितिक ग्रस्ति मानमय भाव स्वभावका उद्भासक होनेते केवल ज्ञायक है, बन्धक नहीं है।

सिद्धान्त— १-चित्प्रकाशस्वरूप स्वभावभावते भिन्न ग्रज्ञानमय राण्द्रेषमोहभाव कर्म-बन्धके मूल निमित्त कारण हैं। २-प्रज्ञानमय भाव भावबन्धन बनाये रहनेके समुचित उपा-दान कारण हैं। अय रागाद्यसंकीर्शमावसंभवं दर्शयति ---

पक्के फलक्षि पडिए जह ग्रा फलं बज्फए पुणो विटे। जीवस्स कम्मभावे पडिए ग्रा पुणोदयमुवेई ॥१६८॥ फल पक्क हो पतित फिर. जैसे वह बन्तमें नहीं लगता।

फल पक्क हो पतित फिर, जैसे वह वृन्तमें नहीं लगता। कर्मभाव हटनेपर, फिर न जीवके उदित होता।।१६८।।

पक्के फले पतिते यया न फले बच्यते पुनबुंन्ते । जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपीत ॥ १६८ ॥ यथा खलु पक्वं फल वृंतात्सकृद्विध्लिष्टं सन्न पुनवृंन्तसंबधधपुपैति तथा कर्मोदयजो

साससंत्र—पक्क, फल, पडिय, जह, ण, फल, पुणो, विट, जीव, कम्मभाव, पडिय, ण, पुण, उदय। सात्संत्र—पड पतने, बरुक बचने, उप-इ गतौ। प्रातिपदिक—पवव, फल, पतित, यथा, न, फल, पुतन्त, हुन्त, जीव, कमंभाव, पतित, न, पुतन्त, उदय। मुलधात,—हुपचप् पाके भ्वादि, फल निप्पत्ती भ्वादि, पत्तृ गतौ भ्वादि, पत्त् गतौ भ्वादि, पत्त् न एतो स्वादि, पत्त्व न एतो स्वादि, पत्त्व न एतो स्वादि स्वादि स्वाद प्रात्ति स्वाद प्रात्ति । फल-प्रविध कल-स्वादमी एक०। पत्रिक प्रति स्वादि स्वाद प्रात्ति । स्वाद प्रात्ति स्वाद प्रति । स्वाद । स्

**दृष्टि—१- निम**त्तत्विनिमत्तदृष्टि (५३ब) । २- उपादानदृष्टि (४६ब) ।

प्रयोग—रागादिसंपृक्त भाद म्रात्माको बन्धन सकटमें रखने वाला है ऐसा जानकर भपने रागादिरहित सहज ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥१६७॥

भ्रव रागादिकसे न मिले ज्ञानमय भावका सभव दिखलाते हैं:—[यथा] जैसे [यक्षे फले पतिते] पके फलके गिर जानेपर [युनः] फिर [फलं] वह फल [बृंते] उस डठलमें [न बध्यते] नहीं बंघता, उसी तरह [जीवस्य] जीवके [कर्मभावे] कर्मभावके [पतिते] भड़ जानेपर [युनः] फिर वह [उदये] उदयको [न उपैति] प्राप्त नही होता।

तारपर्य---कर्मोदयज भाव जीवभावसे पृथक् ज्ञात होनेपर फिर कर्मोदयजभाव जीव-भावरूप नही भनुभवा जा सकता।

टीकार्य— जैसे पका हुआ फल गुच्छेसे एक बार पृथक् होता हुआ वह फल फिर गुच्छे से सम्बन्धित नहीं होता, उसी प्रकार कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ भाव एक बार भी जीवभाव से पृथक् होता हुआ फिर जीव भावको प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार रागादिकसे न मिला हुआ भाव ज्ञानमय ही संभव है। भावार्य— जीव धज्ञानसे कर्मोदयज भावोंको प्रपना मान कर उसे जीवभाव बना देता है। यदि स्वलक्षराके परिचयसे आस्त्रव धौर जीवस्वभावका परिचय यथार्थतया प्राप्त कर ले तो फिर कर्मोदयज भाव जीवभावसे नहीं जुड़ सकते सो यह सब रागादिसे असंकीर्श जानमयभावका चमत्कार है।

धव इस धर्यका कलशरूप काव्य कहते हैं--- माथो इत्यादि । अर्थ--- रागद्वेष मोहसे

भावो जीवभावात्सकृद्धिम्लष्टः सन्, न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञानमयो रागाञ्चसंकीणों भावः संभवति । भावो रागद्वेषमोहैविना यो जोवस्य स्याद् ज्ञानितवृंत एव । रुंधन् सर्वान् द्रव्यकर्मान् स्रवीधान् एषोऽभावः सर्वभावास्रवास्तां ॥११४॥ ॥१६८॥

एकः । बज्कर वध्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन भावकर्मप्रकिया किया । पुणो पुनः-अब्यय । विटे कुले-सप्तमी एकः । जीवस्स जीवस्य-यप्ती एः । कम्मभावे कर्मभावे-सप्तमी एः । ण न-अब्यय । पुण पुनः-अब्यय । पुण पुनः-अब्यय । उदयं-वितीया एकः । उवेई उपैति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया ॥१६=॥ पित जानके द्वारा हो रचा हुमा जो जीवका भाव है, वह सब द्रव्यास्रवोंको रोकता हुमा सभी भावास्त्रवोंका ग्रभाव रूप है । मावार्थ-जानमयभाव भावास्रवोंका ग्रभाव रूप इस कारण है कि संसारका कारण मिथ्यात्व हो है उस सम्बन्धी रागादिकका ग्रभाव हुमा तो सभी भावास्त्रवोंका ग्रभाव हो गया समक्ष्ता ।

तथ्यप्रकाश — (१) ज्ञानी जीवके मुख-दुःखादि कमंभावके निर्जीएाँ होनेपर वह कमं रागद्वेतमोहका ग्रभाव होनेसे जीवभावको प्राप्त नही होता है। (२) जो कमंभाव जीवभावको प्राप्त नही होता है। (२) जो बन्धरूप नहीं हो सकता वह उदयको भी प्राप्त नहीं होता। है। (३) जो बन्धरूप नहीं हो सकता वह उदयको भी प्राप्त नहीं होता। (४) ज्ञानीके भाव रागाद्यसंकीएाँ होनेसे शुद्ध भाव कहलाते है। (५) ज्ञानी जीवके शुद्धभाव होनेसे निर्विकार स्वसंवेदनके बलसे संवरपूर्वक निर्जर। होती है। (६) उस प्रकारके कमंका बन्धक न होकर उदित विभावका व कमंभावका निकल जाना मोक्षमार्गसंवालक निर्जर। है।

सिद्धान्त—(१) प्रज्ञान प्रवस्थामें कर्मभावको जीवभाव माननेकी वृत्ति होनेसे द्रव्य-प्रत्यय उसी प्रकारके कर्मके बन्धक होते हैं। (२) तत्वज्ञान होनेपर उदित कर्मभावको जीव-भाव न माना जा सकनेसे, वह कर्मभाव जीवभाव न माना जा सकनेसे जीवभाव नहीं बनता, भीर तब द्रव्यप्रत्यय उस प्रकारके कर्मके बन्धक नहीं होते।

हष्टि—१- निमित्तत्विनिमत्तदृष्टि एवं निमित्तदृष्टि (२०१, ४३म्र) । २- प्रतिवेधक गुद्धनय (४६म्र) ।

प्रयोग—कर्मभावसे हटनेके लिये ग्रपने ज्ञानमात्र सहजभावमें ग्रात्मत्व स्वीकार कर ज्ञानमात्र भावमें रत होनेका पौरुष करना ॥ १६६ ॥

धव ज्ञानीके द्रव्यास्त्रवका ध्रभाव दिखलाते हैं:--[तस्य ज्ञानिनः] उस ज्ञानीके [पूर्व-

अब ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रवामावं वर्शयति-

पुढवी पिंडसमाणा पुज्विणावद्वा दु पञ्चया तस्स । कम्मसरीरेणा दु ते बद्धा सज्वेपि णाणिस्स ॥१६६॥ पूर्वबढ सब प्रत्यय, जानीके पृष्विपण्ड सम जाती। बंधे हुवे विधिसे वे. बंधे नहीं किन्तु आत्मासे ॥१६६॥

पृथ्वीपिडसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य । कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥ १६६ ॥

ये खलु पूर्वमज्ञानेनेव बद्धा मिध्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यास्वभूताः प्रत्ययाः ते ज्ञानिनो द्रव्यातरभूता श्रवेतनपुद्गलपरिस्णामस्वात् पृथ्वीपिडसमानाः । ते तु सर्वेऽपि स्वभावत

नामसंज्ञ — पुढवीपिंडसमाण, पुव्यणिबद्ध, दु, पच्चय, त, कम्मसरीर, दु, त, बद्ध, सब्बे, पि, णाणि। धातुसंज्ञ — प्रति-अय गतौ, वध बंधने । प्रातिपदिक — पुब्वीपिण्डसमान, पूर्वनिबद्ध, तु, प्रत्यय तत्, कर्म-शरीर, तु, तत्, बद्ध, सर्व, अपि, ज्ञानिन् । भूसधात् — प्रति-अय गतौ, वन्ध वन्धने । पदिवदण्य-पुढवी-विक्रकानी प्रत्ये केंद्रे तुत् [कर्केटि] सुन्ते [प्रत्यामान] कर्म [प्राविक्रमिण्डसमानानी प्रश्नीके पिट

निबद्धाः] पहले बेंधे हुए [सर्वेषि] सभी [प्रत्ययाः] कर्म [पृथिवीरिङसमानाः] पृथ्वीके पिंड समान है [तु] श्रीर वे [कर्मशरीरेख] कार्मण शरीरके साथ [बद्धाः] बंधे हुए है।

टीकार्थ--जो पहले ग्रज्ञानसे बांधे मिथ्यास्त, ग्रांवरति, कषाय, योग रूप द्रव्यालव-भूत प्रत्यय है वे ज्ञानीके ग्रन्य द्रव्यरूप ग्रचेतन पुद्गलद्रव्यके परिएगाम होनेसे पृथिवीके पिड समान हैं। ग्रीर वे सभी ग्रपने पुद्गलस्वभावसे कामेंगा शरीरसे ही एक होकर बँघे है, परन्तु जीवसे नहीं बँघे हैं। इस कारणा ज्ञानीके द्रव्यालवका ग्रभाव स्वभावसे ही सिद्ध है।

भावार्थं जब ग्रात्मा ग्रन्तस्तरनका जानी हुगा, तब जानीके भावास्त्रवका तो ग्रभाव हुगा ही ग्रीर द्रव्यास्त्रव जो कि मिध्यात्वादि पुद्गल द्रव्यके परिणाम है वे कार्मण शरीरसे स्वयमेव बैंध रहे है, ग्रन्त: ऐसा जान होनेसे व ग्रात्माभिमुख परिणाम होनेसे भावास्त्रवके बिना वे ग्राणामी कर्मबंधके कारण नहीं हैं, ग्रीर पुद्गलमय है इस कारण ग्रमूर्तिक चैतन्य-स्वरूप जीवसे स्वयमेव ही भिन्न है, ऐसा जानी जानता है।

ग्रव इस ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते है— भावा इत्यादि । अर्थ— भावास्रवके ग्रभावको प्राप्त हुम्रा ज्ञानी द्रव्यास्रवके तो स्वयमेव ही भिन्न है, क्योकि ज्ञानी तो सदा ज्ञानम्य ही एक भाव वाला है, इस कारण निरास्त्रव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है। भावार्थ— भावास्त्रव जो राग द्वेष मोहका लगाव उसका तो ज्ञानीके ग्रभाव हो गया है ग्रीर जो द्रव्यास्त्रव हैं दुद्गलपरिणाम हैं, उनसे तो स्वयं स्वरूपतः भिन्न है, इसलिये ज्ञानी निरास्त्रव ही है।

एवं कार्मणशरीरेणीव संबद्धा न तुजीवेन, धतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्याश्ववाभावो ज्ञानितः। भावासवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्ववेभ्यः स्वत एव भिन्नः। ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरास्त्रवो ज्ञायक एक एव ॥११५॥ ॥ १६६ ॥

पिंडसमाणा पुरवीपिण्डसमानाः-प्रथमा बहु० । पुत्वणिबद्धा पूर्वनिबद्धाः-प्र० बहु० । दुतु-अब्यय । पच्चया प्रत्यय –प्र० बहु० । तस्स तस्य-पष्ठी एक० । कम्मसरीरेण कमंशरीरेण-नृतीया एक० । दुतु-अब्यय । बद्धा बद्धाः-प्र० बहु० । सब्वे सर्वे-प्र० बहु० । पि अपि-अब्यय । णाणिस्स ज्ञानिनः-पष्ठी एक० ।।१६६।।

तथ्यप्रकाश — (१) ग्रज्ञान द्वारा पहिले जो कमं बँघ गये थे उनमेंसे जो भी जानी पुरुषके सत्तामें रह रहे वे ग्रन्नेतन पुद्गलपरिणाम पृथ्वीपिडके समान पड़े हुए हैं। (२) सत्तामें पड़े हुए पुद्गलकर्म ग्रपना प्रभाव (ग्रन्नुभागोदय) नहीं कर रहे। (३) जब सत्तामें पड़े हुए कर्म उदयमे माते हैं तब ज्ञानीके ज्ञानस्वभावमें लगाव होनेसे संसारस्थितवंच नहीं कर पाते हैं। (४) कर्मप्रकृतियां कार्माण शरीरसे हो बँघी हुई होती है। (४) जोव ग्रमूर्तिक है उसके साथ मूर्त पुद्गलकर्म नहीं बँघे है, किन्तु कर्मफलका याने विभावका लगाव होनेसे ग्रज्ञानोके निमित्तर्नितिक विधिमें पुद्गलकर्मका एकवेत्राव्याह स्थिति ग्रनुभाग वाला बंधन, ज्ञान होनेपर भी राग रहने तक होता है। (७) वीतराग ज्ञानोंके नवीन कर्मवंधन नहीं होता, मात्र योग रहने तक ईयीपथ ग्रास्त्र होता है। (०) कर्मका बन्धन कार्माणशरीरसे है। (१) जीवका उपयोग ज्ञानस्वभावके ग्रभिमुख है, इस दृष्टिसे ज्ञानी के इव्यास्त्रका ग्रभाव है। (१०) सुरुमहिसे द्रव्यास्त्रका ग्रभाव गुणस्थानानुतार जानना।

सिद्धास्त—(१) कमंत्वका श्रभ्युदय कार्माणवर्गणावोंमें हुझा है। (२) वस्तुतः कर्म का बन्धन कार्माणणरोरसे होता है। (३) कर्मका बन्धन जीवके साथ होता है यह कथन फलित कथन है।

हृष्टि—१, २- प्रशुद्धनिश्चयनय (४७)। ३- एकजातिद्रव्ये श्रन्यजातिद्रव्योपचारक श्रसदभतव्यवहार (१०६)।

प्रयोग--कर्मको कार्माण्यारीरसे बँवा हुआ जानकर उनसे भिन्न ध्रपनेको ज्ञानमात्र निरखकर प्रपनेमें उपयुक्त होकर परमविश्राम पानेका पौरुष करना ॥१६६॥

श्रव पूछते है कि ज्ञानी निरासन किस तरह है ? उसके उत्तरमें गाथा कहते हैं— [यस्मात्] जिस कारण [चतुर्विकाः] चार प्रकारके ग्रास्त्रव याने मिथ्यात्व, ग्रविरमण, कषाय व योग [ज्ञानदर्शनगुर्णाभ्यो] ज्ञान दर्शन गुर्णोके द्वारा [समये समये] समय-समयपर [ग्रनेकमेदं] कथं ज्ञानी निरास्तवः ? इति चेत्--

चहुविह अगोयभेयं बंधंते गागादंसगागुगोहिं। समये समये जह्या तेगा अवंधोत्ति गागाी दु ॥१७०॥ क्योंकि चारों हि आस्त्रव, दर्शनज्ञानगुराकी विपरिरातिसे ।

बांधते कर्म नाना, होता ज्ञानी अतः ग्रबन्धक ॥ १७० ॥

चत्रिया अनेकभेदं बध्नंति ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां । समये समये यस्मात् तेनावंध इति ज्ञानी तु ॥ १७० ॥ ज्ञानी हि ताबदास्रवभावभावनाभिप्रायाभावान्त्रिरास्रव एव । यत्त तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः

नामसंज्ञ-चहविह, अणेयभेय, णाणदसणगुण, समय, समय, ज, त, अबंध, इत्ति, णाणि, दु । धातु-संज-बंध बंधने, दंस दर्शनायां द्वितीयगणी । प्रातिपदिक-चतुविध, अनेकभेद, ज्ञानदर्शनग्रण, समय, समय, यत्, तत्, अबंध, इति. ज्ञानिन्, तु । पदिवदरण-चहुनिह चतुनिधा.-प्रथमा बहु । अणेयभेयं अने-कभेदं-द्वितीया एकवचन । बधंते बध्नन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । णाणदंसणग्रुणेहि-ग्रानेक भेदके कर्मोंको [बध्नंति] बांधते है [तेन] इस कारण [ज्ञानी तू] जानी तो [ग्रबंध:] धवंबरूप है [इति] ऐसा जानना चाहिये।

तारपर्य-बृद्धिपूर्वक रागद्वेष मोह न होनेसे ज्ञानीको अबंधक कहा गया है।

टीकार्य - जानी तो ग्रासवभावकी भावनाके ग्राभप्रायके ग्रभावसे निरास्रव ही है. किन्तु उस ज्ञानीके भी द्रव्यालव प्रति समय धनेक प्रकारके पूद्गलकर्मको बाँधता है, सो उसमें शानगुणका परिणमन ही कारण है। भावार्थ--श्रज्ञानमय श्रास्त्रवभाव न होनेसे ज्ञानीके मिथ्या-त्वादि ४१ प्रकृतियोंका ग्रास्तव तो होता ही नही है, ग्रीर जो कर्म ग्रव भी बँध रहे है सो चारित्रकी निर्वलतासे बैंध रहे है । उसमें निमित्त चारित्रमोहनीयका उदय है । वहाँ भी विका-रभावमें राग नही है मो साधारण मास्रव है।

प्रसंगविवरए - ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञानीके द्रव्यास्रवका भी घभाव है। इस कथनपर यह जिज्ञासा हुई कि जानी होनेपर भी आगममें दशम गूरास्थान तक बन्ध कहा गया है फिर यहाँ यह कैसे कहा गया कि ज्ञानोके द्रव्याख्रवका स्रभाव है। इस जिज्ञासाका समाधान इस गायासे प्रारंभ किया गया है।

तथ्यप्रकाश- १-ग्रास्रवभावोंकी भावना (लगाव) का ग्रभिप्राय न होनेसे ज्ञानीको निरासव कहा गया है। २-ज्ञानी होनेपर भी द्रव्यप्रत्ययोके निमित्तसे कुछ प्रकृतियोंका ग्रासव दशम गुणस्थान तक होता रहता, उसमे श्रास्रवभाव भावनाका स्रभिप्राय कारण नहीं है. उसमें ज्ञानगुणका जघन्य परिएगम ग्रथवा क्षोभ कारए है। ३-जहां रंच भी ग्रव्यक्त भी क्षोभ मही है वहाँ साम्पारायिक आस्रव नहीं, किन्तु योग रहने तक ईर्यापथ आस्रव है। ४-यहाँ

प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकर्मं प्रतिबब्नंति तत्र ज्ञानगुरूपरिणाम एव हेतु: ॥१७०॥

तृतीया बहुवचन । ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां-नृतीया द्विवचन । समये समये-सप्तमी एकवचन । जम्हा यस्मात्-पंचमी एकः । तेण तेन-नृ॰ ए॰ । अवंधी अवंधः-प्रथमा एकः । इत्ति इति-अध्ययः । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकः । दु तु-अध्ययः ।। १७० ।।

बुद्धिपूर्वक रागका याने रागमें रागका ग्रभाव होनेसे मिण्यात्वादि ४१ प्रकृतियोंका ग्रास्तव न होनेसे निरास्नव कहा गया है। ५-विवेकपूर्वक पौरुष प्रयत्न करनेके प्रसंगमें बुद्धिपूर्वक युत्तियों का निरीक्षरण करके वर्णन् होता है।

सिद्धान्त— १ र्व्जीनीके शुद्ध जायकस्वरूपकी भावना होनेसे स्रालवभावभावनानि-मित्तक पुद्रगलकर्माका स्रालव निवृत्त हो जाता है। २ र्व्जीन होनेपर भी जब तक क्षोभ विकार उठता रहता है तब तक क्षोभनिमित्तक (साधारण) प्रालव होता रहता है।

हष्टि—१-शृद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय(२४ =)। २—उपिक्षसापेक्ष प्रशृद्धद्रव्याधिक नय(२४)।

प्रयोग — बन्धनिवृत्तिके लिये रागादिविकारोंको परभाव जान उनसे उपेक्षा करके ग्रविकार ज्ञानस्वरूपमे ग्रात्मत्वका ग्रनुभव करनेका ग्रन्तः पौरुष करना ॥१७०॥

अब पूछते है कि ज्ञानगुरणका परिणाम बंधका काररण कैसे हैं, उसका उत्तर गाथामें कहते है — [पुनरिप] फिर भी [यस्मात् तु] जिस कारण [ज्ञानगुरणः] ज्ञानगुरण [ज्ञानगुरणः] ज्ञानगुरण ज्ञानगुरणके कारण [अन्यत्वे] प्रस्य रूप [परिरामते] परिणमन करता है [तेन तु] इसी काररण [सः] वह ज्ञानगुरण [बंधको भणितः] कर्मका बंधक कहा गया है।

तारपर्य--- निर्मोह ज्ञानोके भी श्रविषष्ट रागवण हुए ज्ञानगुराके जघन्यपरिरामनसे बंध दशम गुणस्थान तक होता है।

टीकार्थ— ज्ञानगुएका जब तक जघन्य भाव है याने क्षयोपशमरूप भाव है, तब तक ज्ञान श्रंतमुहूर्त विपरिणामी होनेसे बार बार अन्य प्रकार परिएमन करता है। सो वह यथा- स्यात चारित्र श्रवस्थासे नीचे श्रवश्यंभावी रागका सद्भाव होनेसे बंघका कारएा ही है।

भावार्थ —क्षायोपशिमकज्ञान एक ज्ञेयके ऊपर श्रंतर्भुहते ही रह पाता है, तदनंतर श्रन्य ज्ञेयका श्रवलंबन करता है। इस कारण स्वरूपमें भी श्रंतमुद्धतें ही ज्ञानका ठहरना हो सकता है। श्रतः सम्यग्दृष्टि चाहे श्रप्रमत्तदशामें भी हो, उसके जब तक यथाख्यात चारित्र श्रवस्था नहीं हुई है तब तक श्रवश्य राग सद्भाव है, श्रीर उस रागके सद्भावसे बंब भी होता है। इस कारण ज्ञान गुणका जघन्य भाव बंधका कारणा कहा गया है।

प्रसंगिबवररा-अनन्तरपूर्व गाथामें कहा या कि ज्ञानीके जो कुछ भी जहाँ आसव

कथं ज्ञानगुणपरिरणामो बंधहेतुरिति चेत्-

जम्हा दु जहण्यादो गामगुमादो पुणोवि परिगमदि । श्रण्यातं गामगुमो तेम दु सो वंधगो भगिदो ॥१७१॥

चूँ कि यह ज्ञानगुरा फिर, जधन्य ग्रवबोधसे पुनः नाना । ग्रन्यरूप परिरामता. सो माना ज्ञानको बन्धक ।।१७१।।

हेत्रेव स्यात् ॥१७१॥

नामसंक्त — ज, दु, जहल्ण, णाणगुण, पुणो, वि, अल्णस, णाणगुण, त, दु, त, बधग, भणिद । धावु-संक्र — परि-णम प्रह्लत्वे, भण कथने । प्रातिपविक — यत, तु, जधन्य, ज्ञानगुण, पुनर्, अपि, अन्यत्व, ज्ञान, गुण, तत्, तु, तत्, बंधक, भणित । मूलधातु — परि-णम प्रह्लत्वे, भण शब्दार्षे । पदिविदरण — जम्हा सस्भात्—पंत्रमी एक० । अहल्णादो जमन्यात—पं० एक० । णाणगुणादो ज्ञानगुणात्—पं० एक० । पुणो पुनः— अव्यय । वि अपि — अव्यय । परिणमदि परिणमते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवनन । अण्णतः अन्यत्व— प्रथमा एक० । णाणगुणो ज्ञानगुण — प्रथमा एक० । तेण तेन — तृतीया एक० । दु जु-अव्यय । सो सः — प्रथमा एक० । बंदगी बंधकः — प्रथमा एक० । भणिदो भणित — प्रथमा एकवनन कुदल्त किया ।। १७१ ॥

होता है उसका कारण कोई जानगुरागरिणाम है। ग्रब उसीके सम्बन्धमें जिज्ञासा हुई कि कैसे ज्ञानगुरागरिणाम बंधका कारण है ? इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामे किया गया है । ज्ञानगुराका यह जघन्यभाव चारित्रमोहकै विपाकके निमिक्तसे है ।

तस्यप्रकाश—(१) ज्ञानगुराका जघन्य परिस्मान रागादि विकारभावोंसे परिस्मानेके कारसा होता है। (२) जब तक ज्ञानगुणका जघन्य परिस्मान है तब तक वह धन्तमुंहूर्त धन्त-मुंहूर्तमें विपरिस्मान करता रहता है। (३) ज्ञानगुराका जघन्य भाव धन्तमुंहूर्तविपरिस्मामे होनेसे धन्य-धन्यस्पर्ये परिसाम होता है। (३) ज्ञानगुराका यह जघन्यभाव यथास्यात चारि-शावस्थासे पहिले तक याने दक्षम गुरमस्थान तक रहता है। (६) ज्ञानगुराका जघन्यभाव प्रव-घर्यभाविरागका सन्द्राव होनेसे बन्धका कारसा होता है।

सिद्धान्त---(१) क्रियायसहित ज्ञानदशा जधन्यज्ञान कहलाता है। (२) ज्ञानका जधन्य भाव पौद्गलिककर्माश्रवका निमित्त कारए। है।

हष्टि—-१- सभेद श्रशुद्धनिश्चयनय (४७घ)। २- निमित्तत्वहृष्टि (५३घ)।
प्रयोग—-ज्ञानगुणकी जघन्यता दूर करनेके लिये घविकार परिपूर्ण सहज ज्ञानस्वभाव
में भारुमत्व करनेका सत्पृष्टवार्थं करना ॥१७१॥

एवं सति कथं ज्ञानी निरास्त्रवः इति चेत्-

### दंसग्रागाग्वरित्तं जं परिग्रामदे जहण्याभावेगा । णाणी तेण द बज्भदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥ दर्शन ज्ञान चरित जो. परिरामते हैं जघन्यभावोंसे। इससे ज्ञानी बंधता, नाना पौद्गलिक कर्मींसे ॥१७२॥

दर्शनज्ञानचारित्र यत्परिणमते जधन्यभावेन । ज्ञानी तेन तु बध्यते पुर्गलकर्मणा विविधेन ॥ १७२ ॥

यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपास्रवभावाभावात् निरास्रव एव, किंतु सोऽपि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्ट्ं ज्ञातुमनुचरित्ं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यित जानाः

नामसंत्र— दसणणाणचरित्त, ज, जहण्णभाव, णाणि, त, दु, पुग्गलकम्म, विविह । **धातुसंत्र**—दस दर्शनाया, जाण अवदोधने, चर गतौ, परि-णम प्रह्लन्त्वे, भव सत्तायां, बघ वधने । **प्रातिपदिक**—दर्शनजान-चारित्र, यत्, जधन्यभाव, ज्ञानिन्, तत्, तु, पुद्गलकर्मन्, विविह । मूलधातु—दृशिर् प्रेक्षणे, ज्ञा अवबोधने, चर गत्यर्थः भ्वादि, बन्ध बन्धने । पदिवदरण-दसणणाणचारित् दर्शनज्ञानचारित्र-प्रथमा एकः । जं

ग्रब पुछते हैं कि यदि ज्ञानगूरणका जघन्यभाव याने ग्रन्यत्वरूप परिरणमन कर्मबंधका कारए। है तो फिर वह जानी निरास्रव कैसे रहा उसके उत्तरमें गाया कहते है:--[यतु] क्योकि [दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शनज्ञानचारित्र [जघन्यमावेन] जघन्यभावसे [परिरामते] परिलामन करता है [तेन तु] इस कारणसे [जानी] जानी [विविधेन] अनेक प्रकारके [पृद-गलकर्मगा पूर्वल कर्मसे [बध्यते ] बँधता है।

तात्वर्ध-सराग अवस्थामे दर्शन ज्ञान चारित्रका जघन्य याने निरन्तर न टिक सके ऐसा परिशामन है, इस कारण वहाँ कर्मबन्ध हो जाता है।

टोकार्थ--जो बास्तवमे ज्ञानी है वह बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोहरूप प्रास्नवभावके प्रभाव से निरास्त्रव ही है। किन्तु वह ज्ञानी जब तक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे देखनेको जाननेको. माचरण करनेको मसमर्थ होता हुमा जघन्यभावसे ही ज्ञानको देखता है, जानता है, माचरण करता है तब तक उस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यभावकी भ्रन्यथा अनुपपत्ति होनेसे श्रनुमीयमान धबुद्धिपूर्वक कर्ममलकलंकका सद्भाव होतेसे पुद्गलकर्मका बन्ध होता है। इस कारए। तब तक ज्ञानको देखना, जानना ग्रीर श्राचरए। करना, जब तक ज्ञानका जितना पूर्ण भाव है उतना देखा, जाना, ग्राचरण किया ग्रच्छी तरह न हो जाय। उसके बाद साक्षात् ज्ञानो हुग्रा सर्वेषा निरास्त्रव ही होता है। भावार्थ--ज्ञानीके बुद्धिपूर्वक श्रज्ञानमय रागद्वेष मोहका ग्रभाव है. इसलिये वह निरास्रव है फिर भी जब तक क्षायोपशमिक ज्ञान है, तब तक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जघन्यभावसे परिणमते है. श्रतएव सम्पूर्ण ज्ञानका देखना, जानता, श्राचरण होना त्यनुचरति च तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथानुपपत्याऽनुमीयमानाबुढिपूर्वककलंकविषाकसद्भान् वात् पुर्गलकर्मवंधः स्यात् । ग्रतस्तावज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुवरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितष्य सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानोभूतः सर्वेषा निरास्त्रव एव स्यात् । संन्यस्यन्त्रिजबुढिपूर्वमपि तं जेतुं

यत्-प्रथमा एकः । परिणमदे परिणमते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । जहणाभावेण जघन्यभावेननहीं होता । सो इस जघन्यभावसे हो ऐसा जाना जा रहा है कि इसके प्रबुद्धिपूर्वक कर्मकलंक
विद्यमान है, उसीसे बन्ध होता है वह चारित्रमोहके उदयसे है, प्रज्ञानमय भाव नहीं है ।
इसिलये ऐसा उपदेश है कि जब तक जान सम्पूर्ण न हो तब तक जानका हो ध्यान निरत्तर
करना याने जानको हो जानना, ज्ञानको ही प्राचरना । इसी मार्गसे चारित्रमोहका नाण होता
है भीर केवलज्ञान प्रकट होता है । जब केवलज्ञान प्रकट हो जाता है तब सब तरहसे साक्षात्
निरास्तव होता है । यहाँ प्रबुद्धिपूर्वक रागादिक होनेपर भी बुद्धिपूर्वक रागादिक न होनेसे ज्ञानी
को निरास्तव कहा है । प्रबुद्धिपूर्वक रागाका प्रभाव होनेके बाद तो केवलज्ञान ही उत्पन्न
होता, तब उसे साक्षात् सर्वप्रकारसे निरास्तव जानिये ।

ग्रब इसी अर्थका कलशरूप काय्य कहते है— संन्य इत्यादि । अर्थ्य—यह ग्रात्मा जब जानी होता है तब अपने बुद्धिपूर्वक सभी रागको निरंतर दूर करता हुग्रा ग्रोर श्रबुद्धिपूर्वक रागको भी जीतनेके लिये बारंबार धपनी जानानुभवनरूप शक्तिका स्पर्श करता हुग्रा तथा ज्ञानके समस्त पलटनोंको दूर करता हुग्रा ज्ञानके पूर्ण होता हुग्रा ग्रात्मा शाश्वत निरास्त्रव होता है ।

भावार्थ — जब ज्ञानीने समस्त रागको हेय जाना तब उसके भेटनेके लिए उद्यमी होता ही है और जो ग्रास्त्रव हो रहे है सो उनमे इसके ग्रास्त्रव भावोंकी भावनाका ग्रामिप्राय नहीं है। ग्रात: ज्ञानीको निरास्त्रव कहा गया है।

प्रसंगविवरण—धनन्तरपूर्व गाथामे कहा गया था कि ज्ञानगुणका जघन्यभाव यथा-स्यातचारित्रावस्थासे पहिले तक कर्मबन्यका हेतु है। तो इस कथनपर यह जिज्ञासा होती है कि फिर ज्ञानी निरास्नव कैसे रहा ? इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें करते हुए सिद्ध किया है कि ज्ञानी बुद्धिपूर्वक म्रास्नवभावका ग्रभाव होनेसे निरास्नव है, किन्तु वही जब तक जघन्य ज्ञानरूप रहता है तब तक उसके किन्ही प्रकृतियोंका ग्रास्नव है।

तथ्यप्रकाश---१-ज्ञानी बुढिपूर्वक रागद्वेषमोहरूप श्रास्त्रवभाव न होनेसे निरास्त्रव ही है। २-ज्ञानी होकर भी जब तक ज्ञान जयन्य भावरूपमें परिणम रहा है तब तक श्रबुढिपूर्वक स्वर्शाक्तं स्पृशन् । उच्छिदन् परिवृत्तिभैव सकलां ज्ञानस्य पूर्णोभवन्नात्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥११६॥ ॥१७२ ॥

सर्वस्यामेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसंततौ । कृतो निराक्षवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मिः।।११७॥

तृतीया एकः। णाणी ज्ञानी-प्रः एः। तेण तेन-नृः एकः। दु तु-अव्ययः। बज्कदि बध्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया। पुगनकम्मेण पुद्गलकमंणा-तृः एः। विविहेण विविधन-नृतीया एकः।।१७२॥ कमंकलंकविपाक होनेसे उसके कमंबन्य है। ३- ज्ञानीके कुछ काल तक जो कमंबन्य है वह संसारस्थितिक कमंबन्य नहीं है, तो भी ज्ञानी श्रविकार परिपूर्ण सहज ज्ञानभावकी ग्राराधना करके उस होनताको दूर कर देता है। ४-वीतराग ज्ञानी होनेपर तो वह सर्वथा निरास्त्रव हो है।

सिद्धान्त— १-प्रविकार सहजसिद्ध चैतन्यभावरूप श्रात्मत्वकी भावना होनेसे ज्ञानी निरास्नव है। २-चारित्रमोहके उदयसे ज्ञानीके भी ज्ञानका क्षोभ परिएाममय जबन्य भाव होता है। २-ज्ञानी श्रविकार परिपूर्ण सहज ज्ञानस्वभावकी श्रभेद श्राराधनाके बलसे ज्ञानके होनभावको समाप्त कर देता है।

हृष्टि—१- गुद्धभावनापेक्ष गुद्धद्रव्याधिकनय (२४ब)। २- उपाधिसापेक्ष म्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४)। ३- उपादानहृष्टि (४६व)।

प्रयोग—ज्ञानमय स्नात्मस्वरूपका सम्यक् स्वाधीन स्नाकुल सहज्जाुड परिपूर्ण विकास प्राप्त करनेके लिये प्रविकार, परिपूर्ण सहजानन्दमय झन्तस्तरवमें झारमत्वको भावना हढ बनाना चाहिये ॥१७२॥

प्रव सभी द्रव्याखनकी सतितक जीवित रहनेपर ज्ञानी निरास्त्रव किस प्रकार है ? ऐसा प्रश्न क्लोकमें करते हैं—सर्वस्था इत्यादि। अर्थ—सभी द्रव्याखनकी संतितिक जीते रहनेपर भी ज्ञानी निरय ही निरास्त्रव कैसे रहा यदि ऐसी शाङ्का हो तो सुनिये—[सम्यग्रहटेः] सम्यग्रहिक [सर्वे] समस्त [पूर्वनिबद्धाः] पूर्व प्रज्ञान श्रवस्थामें बांघे गये [प्रत्ययाः] निध्या त्वादि ग्रास्त्रव [संति] सत्तारूप है वे [उपयोगप्रायोग्यं] उपयोगके प्रयोग करने रूप जैसे हों वेसे [कर्मभावेन] कर्मभावेसे [बध्नंति] बन्ध करते है। [तु] ग्रीर [संति] सत्तारूप रहते हुए वे पूर्ववद्ध प्रत्यय उदय ग्राये विना [निष्यभोग्यानि] भोगनेक ग्रयोग्य होकर स्थित है [तु] लेकिन [तथा बध्नंति] वे उस तरह बँघते है [यथा] जैसे कि [ज्ञानावरणादिभावें:] ज्ञानावरणादि भावोके द्वारा [सन्ताष्टविधानि] सात ग्राठ प्रकार फिर [उपभोग्यानि] भोगने योग्य [भवंति] हो वार्ये। [तु] ग्रीर [यथा] जैसे [इह].स लोकमे [पुरुषस्य] पुरुषक

सब्बे पुब्बिणबद्धा दु पच्चया संति सम्मर्दिष्टस्स ।
उवज्रोगपपाञ्चोगं बंधते कम्मभावेण ॥१७३॥
संती दु णिरुवभोजा बाला इत्थी जहव पुरिसस्स ।
बंधिद ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह ण्ररस्स ॥१७४॥
होद्र्ण णिरुवभोजा तह बंधिद जह हवंति उवभोजा ।
सत्तद्विहा भूदा णाणावरणादिभावेहि ॥१७५॥
एदेण कारगोण दु सम्मादिद्ठी अवंधगो होदि ।
आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा मणिदा ॥१७६॥

पूर्वेबद्ध सब प्रत्यय, ज्ञानीके रह रहे हैं सत्तामें ।
उपयोगयुक्त यदि हों, तो बांधे कर्मभावोसे ॥१७३॥
सत्तास्य निरुपमोग्या, वाला स्त्री यथा है मानवके ।
उपभोग्य हुए बांधे, तरुणी नारी यथा नरको ॥१७४॥
वे निरुपभोग्य विधि ज्यों, पाकसमय भोगयोग्य हो जायें ।
स्यौं हो ज्ञानावरणा-दिक पुद्गलकर्मको बांधे ॥१७४॥
इस कारणसे सम्यग्-ष्टशे ब्रात्मा ब्रबंधक कहा है ।
क्योंकि रागादि नहिं हों, तो प्रत्यय हैं नहीं बन्धक ॥१७६॥

नासमंत्र सब्द, पुव्वणिबढ, दु. पच्चय, सम्मदिहु, शुव्वभोगप्याओग्ग, कम्मभाव, दु. णिव्वभोग्ज, वाला, इत्थी, जह, एव, पुरिस, त, उवभोग्ज, तरुणी, इत्थी, जह, एर, पिक्वभोग्ज, तह, जह, उवभोग्ज, तहणी, इत्थी, जह, एर, पुरिस, त, उवभोग्ज, तरुणी, इत्थी, जह, एर, पिक्वभोग्जा, तह, जह, उवभोग्ज, प्रयोग्य [भूत्वा] होकर भी [तानि] वे ही जब [उपभोग्यानि] भोगने योग्य होते है तब [बफ्ताति] जीवको, पुरुषको बांधते हैं सर्थात् जीव पराधीन हो जाता है, [यथा] जैसे कि [तस्यो स्त्री] वही बाला स्त्री जवान होकर [नरस्य] पुरुषको बांध लेती है स्रर्थात् पुरुष उसके स्राधीन हो जाता है यही बँधना है। [एतेन तु कारएग्रीन] इसी कारएग्रेस [सम्यग्हिए:] सम्यग्हिए [स्रबंधक:] स्रबंधक [भिर्मातः] कहा गया है क्योंकि [स्राह्मकभावाभावे] स्रास्त्र-भाव जो राग-द्रेष-मोह उनका स्रभाव होनेपर [प्रत्यया:] मिश्यात्व स्त्रादि प्रत्यय सत्तामे होने पर भी [बंधका:] स्राग्नामी कर्म बंधके करने वाले [न] नही [भिर्माता:] कहे गये हैं। टीकार्थ-जैसे सत्ता स्रवस्थामें तत्कालकी विवाहित बाल स्त्रीकी तरह पहिले स्नुप-

सर्वे पूर्वनिवद्धास्तु प्रत्ययाः संनि सम्यग्रष्टेः । उपयोगप्रायोग्यं बध्नंति कर्मभावेन ॥ १७३॥ संति तु निरुपभोग्यानि वाला स्त्री यथेह पुरुषस्य । बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य । भूत्वा निरुपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य । भूत्वा निरुपभोग्यानि तरुणी स्त्री वानावरणादिभावैः । एतेन कारुणेन तु सम्यग्रप्टिरद्वंधको भवति । आस्रवभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिताः ॥ १७६ ॥

यतः सदवस्थायां तदात्वपरिग्गीतबालस्त्रीवत् पूर्वमनुपभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां प्राप्तयौवनपूर्वपरिस्तीतस्त्रीवत् उपभोग्यत्वाद् उपयोगप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदयकार्यजीवभावसद्भावादेव बध्नंति तती ज्ञानिनी यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्वबद्धाः संति, संतु, तथापि स त निरास्त्रव एव कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्यास्त्रवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानाम-सत्तद्भविह, भूद, णाणावरणादिभाव, एत, कारण, दु, सम्मादिद्भि, अबंधग, आसवभावाभाव, ण, पच्चय, बंधग. भणिद । **धात्संज्ञ** - णि-बंध बंधने, अस भुवि, भुज भोगे, वर स्वीकाराच्छादनयोः, भण कथने, आ-सब स्रवणे, हो सत्ताया । प्रातिपदिक-सर्व, पुर्वनिबद्ध, त, प्रत्यय, सम्यग्द्रव्टि, उपभोगप्रायोग्य, कर्मभाव, निरुपभोग्य, बाला, स्त्री, यथा, इह, पुरुष, तत्, उपभोग्य, तरुणी, स्त्री, यथा, नर, निरुपभोग्य, तथा, यथा, उपभोग्य, सप्ताप्टविध, भूत, ज्ञानावरणादिभाव, एतत, कारण, त, सम्यग्हिष्ट, अबन्धक, भणित, आस्त्रवभावाभाव, न, प्रत्यय, बन्धक, भणित । मुलधात-बन्ध बन्धने, अस भूवि, यूजिर् योगे, भुज पाल-नाभ्यवहारयो रुधादि, न नये भ्वादि क्यादि, भू सत्ताया । पविववरण-सब्वे सर्वे-प्रथमा बहुर । पुब्ब-भोग्य होनेपर भी विपाक श्रवस्थामे योवन श्रवस्थाको प्राप्त उसी पूर्व परिस्तीत स्त्रीकी तरह भोगने योग्य होनेसे जैसा आत्माका उपयोग विकार सहित हो उसी योग्यताके अनुसार पूद्गल कर्मरूप द्रव्यप्रत्यय सत्तारूप होनेपर भी कर्मके उदयानुसार जीवके भावोंके सद्भावसे ही बंध को प्राप्त होते है । इस कारण ज्ञानीके द्रव्यकर्मरूप प्रत्यय (ग्रास्तव) सत्तामें मौजूद हैं तो भी वह ज्ञानी तो निरास्त्रव ही है, क्यों कि कर्मके उदयके कार्यरूप राग द्वेष मीह रूप ग्रास्त्रवभावके भ्रभाव होने पर द्रव्यप्रत्ययोंके बन्धकारगुपना नही है।

भावार्य — सत्तामें मिध्यात्वादि द्रन्यप्रत्यय विद्यमान हैं तो भी वे ग्रागामी कर्मबंघके करने वाल नहीं है। क्योंकि बन्ध तो उनका उदय होनेपर ही होता है। ग्रीर उनकी इस निमित्तताका भी निमित्त जीवके राग द्वेष मोहरूप भाव होते है ग्रतः द्रव्यप्रत्ययके उदयके ग्रीर जीवके भावोंके कार्यकारणभाव निमित्तनीमित्तिकभाव रूप है। सत्तामें विद्यमान द्रव्यकर्म विकारके निमित्त नहीं होते। जैसे विवाहिता वाला विकारका कारण नहीं बनती, वही जब तरुणी होतों है तो विकारका कारण बनती है, यदि पुरुष उसके तरुणी होनेके पहिले विरक्त हो जाय तो लो वह तरुणी भी विकारकारक नहीं बनी, ऐसे ही उस विविधात कर्मविपाकसे पहिले यह ग्रात्मा ज्ञानी विरक्त हो जाय तो कर्मविपाकका भी जोर नहीं रहता इस तरह ग्रपेक्षासे सम्यग्हिष्ट हुए बाद चारित्रमोहका उदयरूप परिणाम होनेपर भी जानी ही कहा गया है। ग्रीर शुद्धस्वरूपी लीन रहनेके ग्रम्याससे समाधिवलसे केवलज्ञान प्रकट होनेसे साक्षात्

बंधहेतुस्वात् । विजहित निहं सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः समयमनुसरंतो यद्यपि द्रव्यक्षाः । तदिपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासादवरित न जातु ज्ञानिनः कमैबंधः ।।११८।। रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो णिवद्धा पूर्वनिवद्धा -प्रथमा बहु०। दु तु-अव्यय । सित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० क्रिया । सम्मादिष्ट्विस्स सम्यग्दण्टे.-पण्ठी एक० । अवओगप्पाउग्ग उपभोगप्रायोग्य-क्रियाविषेषण यथा म्यात्तथा, बंधते बध्नन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवष्म । कम्ममावेण कमंभावेन-नृतीया एक० । सत्यात्रया बहु० कृदत, दु तु-अव्यय । णिरुवभोग्जा निव्यभोग्यानि-प्र० बहु०। वाला-प्रथमा एक० । दृत्या अय्यय । णरस्स नरस्य-पण्ठी एक० । होदूण भूत्वा-असमाप्तिकी क्रिया । निरुवभोज्ञा निरुप-भोग्यानि-प्र० बहु०। तह तथा-अव्यय । क्रिया । व्यव्यव्यव्यव्य । क्रिया । व्यव्यव्यव्य । क्ष्या व्यव्यव्य । क्ष्या व्यव्यव्य । क्ष्या व्यव्यव्य । क्ष्या व्यव्य । क्ष्या व्यव्या व्यव्य । क्ष्या व्यव्य । ज्ञानी होता है तब सर्वया निराक्षव हो जाता है ।

भ्रव इस भ्रषंका कलणरूप काव्य कहते हैं— विज्ञहित इत्यादि । भ्रषं— यदापि भ्रपने समयमें उदय भ्राने वाले पूर्वबद्ध द्वव्यरूप प्रत्थय श्रपनी भ्रपनी सलाको नही छोड रहे याने वे हैं तो भी ज्ञानीके समस्त रागद्वेष मोहके भ्रभावसे नवीन कर्मका बंध कभी भ्रवतार नहीं धरता । भाषार्थ—राग द्वेष मोह भावोंके बिना सत्तामे रहने वाले द्वव्यासव बंधका कारएा नहीं है । यहां सर्वत्र बताये गये राग द्वेष मोहके भ्रभावसे बुद्धिपूर्वक होने वाले रागादिका भ्रभाव समक्रता ।

प्रसंगविवरण् — प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानके जघन्य भावसे धनु-मीयमान ध्रबुद्धिपूर्वक कर्मकलंकविषाक होनेसे दशम गुगस्थान तक ज्ञानी नाना पुद्गलकमंसे बेंबता है। सो इस कथनपर प्रथन हुमा कि जब द्रव्य प्रत्यथसंतित पाई जा रही है तो फिर ज्ञानीको निराक्षव कैसे कहा जा सकता है? इस प्रथनका समाधान इस गाथाचनुष्कमें किया गया है।

तथ्यप्रकाश— १--बद्धकर्म जब सत्तामें रह रहे हैं तब वे कर्म उपभोग्य नहीं है। २-जब वे कर्म उदयमें झाते है तब जानीके उसके अनुभागरसमे राग न होनेसे अज्ञानमय राग द्वेष मोहरूप झालव भाव नहीं है। ३-झज्ञानमय राग द्वेष मोहरूप झालव भाव नहीं है। ३-झज्ञानमय राग द्वेष मोहरूप झालवभावके ध्रभाव से जानीके द्रव्यप्रत्यय प्रायोग्य नवकर्मके झालवके हेतु नहीं हो पाते। ४--जैसे बाला स्त्री अनु-पभोग्य है वह जब युवती होगी उससे पहिले पुरुष यदि विरक्त हो तब वह कभी भी उपभोग्य न हो सकी, ऐसे ही जब कर्म सदवस्य हैं तब अनुपभोग्य है, वे जब विषाकोदयमें झावेंगे उससे पहिले हो यह जीव यदि जानमय व विराग हो जाय तो वे कभी भी उपभोग्य न हो सके। ५-झबुद्धियूर्वक (अव्यक्त) उपभोगको यहाँ उपभोग नहीं माना है।

सिद्धान्त— १- प्रविकार सहज गुद्ध ज्ञानस्वभावको उपासनामें कर्म प्रनुपभोग्य हो जाते हैं। २-द्रव्यप्रस्थयोंको निमित्तत्वका निमित्त ग्रध्यवसान न मिलनेसे वे द्रव्यप्रस्थय बन्धक यदसंभवः । तत एव न बंघोऽस्य, ते हि बंघस्य कारगं ।।११६।। ।। १७३-१७६ ।।

हर्वति भवन्ति—वर्तमान० अन्य० बहु० । उनभोज्जा उपभोग्यानि—प्र० बहु० । सत्तप्टविहा सप्ताप्टविधानि—
प्रथमा बहु० । भूता भूतानि—प्रथमा बहु० । णाणावरणादिभावेहि ज्ञानावरणादिभावेः—तृ० बहु० । एदेण
एतेत-नृ० एक० । कारणेण कारणेन-नृ० एक० । दु तु-अव्यय । सम्मादिद्वी सम्यग्दिष्टः—प्रथमा एक० ।
अवभागे अवस्थकः—प्रथमा एक० । होदि भवति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । आसवभावाभावे आसवभावाभावे—सप्तमी एक० । ण न-अव्यय । पच्चया प्रथ्यां—प्रथमा बहु० । बन्धगा बन्धकाः—प्रथमा बहु० ।
भणिदा भणिताः—प्रथमा बहुनचन ।। १७३-१७६ ॥

हेतु नहीं होते।

हिष्ट — १--स्वभावनय (१७६)। २-उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४म)। प्रयोग — कर्मास्त्रवणसे निवृत्त होनेके लिये तथा पूर्वबद्धकर्मके विषरससे बचनेके लिये म्रविकार सहजसिद्ध बिस्प्रकाशमात्र भ्रन्तस्तरत्वमे उपयोग देना व दिये रहना ॥१७३-१७६॥

अब इसी अर्थंको हद्ध करनेके लिए गाथाको उत्थानिका रूप ग्रलोक कहते हैं;—राग इत्यादि । अर्थं—चूँकि ज्ञानीके राग द्वेष मोहका होना असंभव है अतः ज्ञानीके बंध नहीं है वयोकि रागद्वेषमोह ही बधके कारण है । सावार्थं—ज्ञानीके मोह तो है ही नहीं, जो कर्म-विपानवंग रागद्वेष होते है वे अभिप्रायपूर्वंक नहीं, अतः ४१ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, शेष बन्ध भी विशेष नहीं होता और जो दशम गुणस्थानसे ऊपरके ज्ञानी हैं उनके किचित्मात्र भी बन्ध नहीं है, सिकं योग रहने तक ईर्यापथ आस्रव होता है—[रागः] राग [ढ्रवः] द्वेष चित्रमाहः] और मोह [आस्रवः] ये आस्रव [सम्यग्हण्टेः] सम्यग्हण्टे [न संति] नहीं है [तस्मात्] इसलिये [आस्रवभावेत विना] आस्रवभावके विना [प्रत्ययाः] द्वयप्रत्यय [हेतवः] कर्मबन्धका कारण [न भवंति] नहीं है [चतुर्विकल्पः] मिथ्यात्व आदि चार प्रकारका [हेतुः] हेतु [अरुद्धविकल्पस्य] आठ प्रकारके कर्मके बैंबनेका [कारणं मिणतं] कारणं कहा गया है [च] और [तेषामिष] उन चार प्रकारके हेतुओंके भी [रागव्यः] जीवके रागदिकभाव कारणं है सो सम्यग्हण्टिके [तेषां अभावे] उन रागदिक भावोंका अभाव होनेपर [न बच्यंते] कर्म नहीं वैंधते हैं।

तास्पर्यः—सम्यग्दष्टिके श्रज्ञानमय रागढेष मोहका श्रभाव होनेसे संसारविषयक बन्ध नहीं होता।

टीकार्य —सम्यग्दष्टिके रागद्वेष मोह नहीं हैं; धन्यथा सम्यग्दष्टिना नही बन सकता। रागद्वेष मोहका ग्रभाव होनेपर उस सम्यग्द्रष्टिके द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मबंघके कारणपनेको नही धारण करते। क्योंकि द्रव्यप्रत्ययोंके पुद्गलकर्मबंघका कारणपना रागादिहेतुक ही है, इसलिये रागो दोसो मोहो य आसवा गारिथ सम्मदिहिस्स ।
तह्या आसवभावेगा विगा हेदू गा पच्चया होंति ॥१७७॥
हेदू चतुव्वियप्पो अद्ववियप्पस्स कारगां भगिएदं ।
तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे गा बज्मित ॥१७५॥
रित अरित मोह ब्रालव, संज्ञानोके न होंय इस कारण ।
आलवभावके बिना, प्रत्यय बन्धक नहीं होते ॥ १७७ ॥
मिथ्यादि चार प्रत्यय, होते हैं प्रष्ट कर्मके कारण ।
प्रत्यय भ रागहेतक, रागादि बिना न विधि बांधे ॥१७६॥

रागो द्वेषो मोहरूच आस्त्रवा न संति सम्यग्रहण्डे:। तस्मादास्त्रवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवति ॥१७७॥ हेतुरुचतुर्विकरूपः अष्टविकरूपस्य कारण भणित । तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यते ॥१७८॥

रागद्वेषमोहा न संति सम्यश्टर्टः सम्यश्टर्प्टः लान्यथानुवपत्तः । तदभावे न तस्य द्रव्य-प्रस्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं बिम्नति द्रव्यप्रस्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागादिहेतुत्वात् । तती

नामसंज्ञ—राग, दोष, मोह, य, आसव, ण, अस्थि. सम्मादिद्वि, त. आसवभाव, विणा, हेद्र, ण, पच्चय, हेद्रु, चदुब्वियप्प, अट्टवियप्प, कारण, भणिद, त, पि, य, रागादि, त, अभाव, ण । धातुसंज्ञ—रज्ज रागे, दुस वैकृत्ये अभीतौ च, अस सत्तायां, हो सत्ताया, भण कथने, वन्ध बन्धने । प्रातिपदिक—राग, द्वेष,

कारणके कारएका ग्रभाव होनेपर कायंका ग्रभाव प्रसिद्ध होनेसे ज्ञानीके बन्ध नहीं है।

भाषार्थ— सम्यग्टिष्ट, रागद्वेषमोहक ग्रभाव बिना नही हो सकता ऐसा जो ग्रविना-भाव नियम यहाँ कहा है सो वह मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिकोका ग्रभाव जानना इस प्रायोगिक प्रक्रियामें उन्हींको रागादि माना गया है। सम्यग्टिष्ट होनेके बाद कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी राग रहता है सो वहाँपर नही गिना, वह गौएा है इसलिये उन भावास्रबोके बिना द्रव्यास्त्रव बंधके कारएा नहीं है, कारएका कारण न हो तो कार्यका भी ग्रभाव हो जाता है यह सुप्रसिद्ध है। इस दृष्टिसे सम्यग्टिष्ट जानी ही है इसके बन्य नहीं है। यहाँ सम्यग्टिष्टको ज्ञानी कहनेकी ग्रपेक्षा यह है कि प्रथम तो जिसके ज्ञान हो वही ज्ञानी कहलाता है सो सामान्यज्ञानकी ग्रपेक्षा तो सभी जीव ज्ञानी है ग्रीर सम्यग्जान मिथ्याज्ञानकी ग्रपेक्षा देखा जाय तो सम्यग्टिके सम्य-ग्जान है उसकी ग्रपेक्षा ज्ञानी है, किन्तु मिथ्याटिष्टिके सम्यग्जान नही, ग्रतः वह ग्रज्ञानी है। यदि सम्पूर्ण ज्ञानकी ग्रपेक्षा ज्ञानी कहा जाय तो केवली भगवान ज्ञानी हैं, वर्योकि जब तक सर्वज्ञ न हो तब तक ग्रीदियक ग्रज्ञानभाव बारहवें गुएस्थान तक सिद्धान्तमें कहा है। इस तरह तथ्य विधिनिषेष ग्रपेक्षान निर्वाध सिद्ध होते है सर्वथा एकांतसे कुछ भी नहीं सखेगा। सो हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बन्धः । ग्रध्यास्य शुद्धतयभुद्धतबोधिचह्नमैकापृयमेव कलयंति सदैव ये ते । रागादिमुक्तमनसः सततं भवंतः पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सारं ॥१२०॥ मोहः च, आस्रवः, न, सम्यग्दृष्टिः, तत्, आस्रवभावः, विनाः, हेतुः, न, प्रत्ययः, हेतुः, चतुर्विकल्प, अष्टिविकल्प, कारणः, भणितः, तत्, अपि, च, रागादिः, तत्, अभावः, न । मूलघातुः—रन्तः रागे, द्विष अप्रीतौ अदादिः, मुह् वैवित्ये दिवादिः, असं भृविः, भूसत्तायाः, भणः शब्दायः, बन्ध बन्धने । पद्मविष्यरणः—रागो रागः-प्रथमा एकः । दोसो द्वेषः-प्रः एकः । मोहो मोहं -प्रः एकः । य च-अव्ययः । आस्रवा आस्रवाः-प्रथमा बहुः ।

जहाँ जैसे ज्ञानीकी विवक्षा हो उस प्रकारका ग्रबंधक समभन।।

ग्रव शुद्धनयका माहात्म्य कहते हैं—ग्रध्यास्य इत्यादि । अर्थ—जो पुरुष उन्तत ज्ञान चिह्न वाले शुद्धनयको ग्रङ्गोकार कर निरन्तर एकाग्रपनेका श्रभ्यास करते हैं वे पुरुष रागादि से मुक्त चित्त वाले होते हुए बन्धसे रहित भ्रपने शुद्ध भ्रात्मस्वरूपको देखते है ।

भावार्थ — यहाँ गुद्धनयसे एकाग्र होनेका संदेश दिया गया है। सो साक्षात् गुद्धनयका होना तो केवलजान होनेपर होता है और श्रुतज्ञानके ग्रंथरूप गुद्धनयके द्वारा गुद्धस्वरूपका श्रद्धान करना तथा ध्यान कर एकाग्र होना यह यहाँ सम्भव है। सो यह परोक्ष अनुभव है। एक देश गुद्ध होनेकी ग्रंपेक्षा व्यवहारसे यह प्रत्यक्ष कहा गया है।

प्रव कहते है कि जो इससे चिंग जाते हैं वे कर्मोंको बांधते हैं—प्राच्युत्य इत्यादि । धर्ष— जो पुरुष शुद्धनयसं छूटकर फिर रागादिकके योगको प्राप्त होते हैं वे ज्ञानको छोड़कर जिस कर्मबंधने पूर्वबद्ध द्रश्याख्रवोके द्वारा धनेक प्रकारके विकल्पोंका जाल कर रक्खा है ऐसे कर्मबन्धको घारण करते है । भावार्य— ज्ञानी होनेके बाद भी शुद्धनयसे याने शुद्धताकी प्रतीति से चिंग जाय तो वह रागादिके सम्बन्धसे द्रश्याख्यको धनुसार प्रनेक प्रकारके कर्मोंको बाँधता है। यहाँ मिश्यात्व सम्बन्धी रागादिकसे बन्ध होनेकी प्रधानता की है धीर उपयोगकी ध्रपेक्षा को गीए रखा है। ज्ञानी धन्य त्रयोंमें उपयुक्त होवे तो भी मिश्यात्वके विना जितना रागका धांग है वह ज्ञानोके ध्रमियायपूर्वक नही है, इसलिए उस स्थितिमें हुंधा घल्यबन्ध संसारका कारण नही है। चारित्रमोहके रागसे कुछ बन्ध होता है वह ध्रजानके पक्षमें नहीं गिना, परंतु बन्ध ध्रस्थय है सो उसीके मेटनेको शुद्धनयसे न छूटनेका ध्रीर शुद्धीययोगमे लोन होनेका सम्यव्यष्टि ज्ञानीको उपरेषा है।

प्रसंगविवरणः—प्रनंतरपूर्व गाषाचतुष्कमें बताया गया था कि भावास्रवका ग्रभाव होनेसे द्रव्यप्रत्यय बन्धके हेतु (प्रास्नवके हेतु) नही होते । इसी ग्रथंका समर्थन इस गाथायुग्म में किया गया है ।

तथ्यप्रकाश-१-- प्रविरत सम्यग्दृष्टिके अनंतानुबंधीकषायसम्बन्धी राग द्वेष मोह नहीं

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु, रागादियोगमुपयांति विमुक्तबोधाः । ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबद्धव्यास्त्रवैः क्रतबिचित्रविकल्पजालं ।।१२१॥ :।१७७-१७८॥

ण न-अध्यय । अस्य संति-वर्तमान लट् जन्य पुरुष बहुवचन । सम्मदिट्टस्स सम्यग्हण्टें-पण्टी एक० । तम्हा तस्मात्-पचर्म मे एक० । आसवस्थायेण आस्त्रवभावेत-नृतीया ए० । विणा विना-अध्यय । हेद्र हेतवःप्रयमा बहु० । ण नव्यया । पज्यया प्रययाः-प्र० बहु० । होति भवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० । हेद्र हेत्र हेत्र व्ययमा बहु० । चूर्वियप्पो चतुंबिकल्य-पण्टि । हेद्र हेत्र व्ययमा बहु० । चूर्वियप्पो चतुंबिकल्य-पण्टि । एक० क्रांत्म प्रण्डी वर्षे वर्षा प्रका । भाषा । तिस तेषां-पण्टी बहु० । पि अपि-अध्यय । य च-अध्यय । रागादी रागादय-प्रथमा बहु० । तीन तेषा-पण्टी बहु० । अभावे-सप्तमी एक० । ण न-अध्यय । वर्षाते वर्षाते वर्षात्म । १९७४-१७६।।

है अन्यथा सम्यादर्शन नहीं हो सकता था। २--देशसंयत सम्यादृष्टिक अनन्तानुवंधी अप्रत्या-स्थानावरण सम्बन्धी रागदेषमोह नहीं है। ३--प्रमत्तविरत सम्यादृष्टिक अनंतानुवंधी अप्रत्या-स्थानावरण व प्रत्यास्थानावरण सम्बन्धी राग देथ मोह नहीं है। ४--प्रमत्तविरत सम्यादृष्टि के अनन्तानुवन्धी अप्रत्यास्थानावरण व प्रत्यास्थानावरण संबंधी तथा संज्वलनतीक्षोदयजनित राग देख मोह नहीं है। १--पुक्षणियत अपूर्णकरण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें तत्त्वधीग्य स्थूल संज्वलन रागादि नहीं है। १--पुक्षमसाम्परायमें सूक्ष्मसज्वलन लोभ आदि कोई भी राग नही है। ७--द्रव्यव्यव्यय द्रव्याक्ष्वका निमित्त वने इसका निमित्त भावालव होता है। ट--ज्ञानीक गुणस्थानानुसार राग देख मोह नहीं है अतः उसके द्रव्यप्रत्यय द्रव्याक्ष्वके हेतु नही होते, अतः ज्ञानीके बन्ध नहीं कहा गया। १-ज्ञानीके संसारस्थिति वाला कर्मबन्ध न होनेसे सरागदशामे हुए ग्रन्थवंधको यहाँ बन्ध नहीं कहा गया।

सिद्धान्त— १-ज्ञानीके सहजसिद्ध ज्ञानस्वभावकी भावना होनेसे प्रज्ञानमय भावास्रव नहीं होते । २-द्रव्यप्रत्यय नवीनकभंबन्धके निमित्तभूत है ।

हिष्ट--१-ज्ञाननय (१६४) । २-निमित्तदृष्टि (५३ ग्र) ।

प्रयोग— सर्व विरुद्धतावोको संकटोको दूर करनेके लिये सर्वविकारोको परभाव जान-कर उनका लगाव छोड़कर श्रपने श्रविकार चैतन्यस्वरूपके श्रभिमुख रहनेका प्रवर्तन करना ।।१७७-१७८ ।।

भ्रव इसी भ्रथंका समर्थन हष्टांत पूर्वक करते है:—[यथा] जैसे [पुरुषेता] पुरुषके इरा [गृहीतः] ग्रहण किया गया [ग्राहारः] ग्राहार [स उदराग्निसंयुक्तः] वह उदराग्निसे युक्त हुग्रा [ग्रनेकविषं] ग्रनेक प्रकार [मांसवसारुषिरादीत्] मांस वसा रुधिर ग्रादि [मावात्] भावों रूप [परिरामित] परिणमता है [तथा तु ज्ञानिनः] उसी प्रकार ज्ञानीके [पूर्व बद्धाः] जह पुरिसेणाहारो गहिञ्जो परिणमइ सो ञ्राणेयविहं । मंसवसारुहिरादी आवे उयरिग्गसंजुत्तो ॥१७६॥ तह णाणिस्स दु पुज्वं जे बद्धा पञ्चया बहुवियण्पं । बज्मंते कम्मं ते ण्यपरिहीणा उ ते जीवा ॥१८०॥ (युगलम्)

ज्यों नर गृहोत मोजन, होकर जठराग्नियुक्त नानाविध । मास वसा रुधिरादिक, रसभावोंरूप परिरामता ।।१७६॥ त्यों ज्ञानीके पहिले, बद्ध हुए जो अनेकप्रत्यय हैं ।

विविध कमं यवि बाँधे, जानों वे शुद्धनयच्युत हैं ॥१८०॥ यया पुरुषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोजनकविष । मांसवसार्यधरादीन भावान उदराग्निसंयुक्तः ॥१७९॥ तया ज्ञानिनस्तु पूर्व बद्धा ये प्रत्यया बहुविकल्प । बध्नति कमं ते नयपरिहोनास्तु ते जीवाः ॥१८०॥

यदां तु शुद्धनयात् परिहीणो भवित ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात् पूर्वेबद्धाः द्रव्य-प्रत्ययाः स्वस्य हेतुत्वहेतुसद्भावे हेतुमद्भावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादिभावः पुद्गलकर्मवेधं परिणामयित । न चैतदप्रसिद्धं पुरुपगृहीताह।रस्योदराग्निना रसरुधिरमांसादिभावैः परिणाम-करणस्य दर्शनात् । इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि । नास्ति वंधस्तदत्यागात् सस्यागाद्-

तारपर्य-पुरुषगृहीत ब्राहारके नाना परिणमनकी तरह पूर्वबद्ध द्रव्यप्रत्ययसे गृहीत कर्मके प्रकृति प्रदेश ब्रादि नाना बंचरूप परिणमन हो जाने हैं।

टीकार्थ—जिस समय ज्ञानी गुढ़नयसे छूट जाता है उस समय उसके रागादि आनोंके सद्भावसे पूर्व बेंधे हुए द्रव्यवत्त्यय प्रपने हेतुत्वके हेतुका सद्भाव होनेसे कार्यभावका होना प्रनिवार्य होनेके कारण ज्ञानावरणादि आवोसे पुद्गलकमंको बंधरूप परिणमाते हैं। ग्रीर यह बात अप्रसिद्ध नही है। पुरुष द्वारा ग्रहण किया गया आहार भी उदराग्निसे रस, रुधिर, मांस आदि आवोसे परिणमन करना देखनेमे आता है। भावार्य—ज्ञानी भी जब गुढ़नयसे छूटता तब रागादिरूप होता हुआ कमौंको बांधता है। क्योंकि रागादिश्राव द्रव्याख्रवके निमित्त के निमित्त होते हैं तब वे द्रव्यप्रत्यय अवष्य कमंबन्धके कारणभूत होते हैं।

नामसंत - जह, पुरिस, आहार, गहिअ, त, अणेयविह, मसवसारुहिरादि, भाव, उयरिगसञ्जत, तह, णाणि, हु, पुळ्व, ज, बळ, पच्चय, बहुवियप्त, कम्म, त, णयपरिहीण, उ, त, जीव। मातुसंत्र - पाह प्रहणे, परि-णम अगेणे, जु मिश्रणे, वन्ध वन्धने। प्रातिस्विक - प्यथा, पुरुष, आहार, गुहीत, तत्, अनेकविध, भांस, वमारुधिरादि, भाव, उदरागिनसंजुक्त, तथा, जातिन, तु, पूर्व, यत्, वळ, प्रत्य, बहुतिकरूप, कमेंग्न, तत्- पूर्व वेधे थे जो प्रस्थयाः इंडप्यस्थय ति वे बहुतिकरूपं बहुत भेदों वाले किमी कमें को बिचनति वाधते हैं। ति वे जीवाः जोवि त् नयपरिहहीनाः । शुद्धनयसे रहित है।

बंध एव हि ॥१४२॥ धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन् पृति, त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकथः कर्मणां । तत्रस्याः स्वमरीचिचकमिचरासंहृत्य निर्यद्वहिः, पूर्णं ज्ञान-नयपरिहीन, तु, तत् जीव । भूलधातु—यह उपादानं क्यादि, परि-णम प्रह्नत्वे, वन्ध बन्धने । पदिववरण-जह यथा-अन्यय । पुरिसेण पृष्केण-नृतीया एक० । आहारो आहारः-प्रथमा एक० । गहिओ गृहीतः-प्रथफ्क० । परिणमदि परिणमित-वर्तमान लट् अन्य पुष्क एक० । सो स-प्र० एक० । अणेयिवहं अनेकविध-कियाविषण अन्ययस्थे, मंसवसारुहिरादी भावतमारुधिरादीन् व्रिट बहु० । भावे भावान्-व्रिट बहु० । व्ययस्थित्वे क्याविधेण अन्ययस्थे, मस्यसारुहिरादी भावतमारुधिरादीन् व्ययस्थित क्याविधेण अन्ययस्थे, क्याव्ययः प्रथमा व्यवस्था प्रयापाः-प्रथम। प्रथमित्वे क्याविधेषण अन्ययस्थे, जे ये-प्रथम व्यवस्था व्यवसारिहरादी भावतमारुक्त । प्रच्या प्रत्ययाः-प्रथम। व्यवस्था विष्या प्रयापाः-प्रथम। व्यवस्था प्रयापाः-प्रथम। व्यव्यवस्था प्रयापाः-प्रथम।

यहाँ इसी ग्रायंका तात्पर्य कहते है—इद इत्यादि । ग्रायं—यहाँ पहले कथनका यही तात्पर्य है कि शुद्धनय त्यापने योग्य नहीं है, क्योंकि उस शुद्धनयका त्याग न होनेसे तो कर्म का बन्ध नहीं होता ग्रीर उसके त्यागसे कर्मका बन्ध होता ही है । फिर उस शुद्धनयके ही ग्रहणको हक करते हुए काव्य कहते है —धीरो इत्यादि । अर्थ —चलाचलपनेसे रहित, सर्व पदार्थोंमें विस्तार युक्त, महिमाबान, ग्रनादिनिधन, कर्मोंको मूलसे नाश करने वाला शुद्धनय धर्मात्मा पुरुषोंके द्वारा कभी छोड़ने योग्य नहीं है, व्योंकि शुद्धनयमें स्थित पुरुष बाहर निकक्त हुए ग्रापने ज्ञानको व्यक्तिविशेषोको तत्काल समेटकर सम्पूर्ण ज्ञानघनका समूह स्वरूप, निश्चल शांतरूप, ज्ञानमय प्रतापके पुत्रको ग्रवलोकते ग्रयांत् ग्रनुभवते है।

भावार्थ — मृद्धनय समस्त जानके विशेषोंको गौएकर तथा समस्त परिनिमित्तसे हुए भावोंको गौए। कर चिन्मात्र धन्तस्तन्वको गृद्ध नित्य प्रभेद एक स्वरूप प्रहण करता है। सो ऐसे सहज गुद्ध चिन्मात्र ध्रपने धात्माको जो अनुभव कर एकाग्र स्थित है वे ही समस्त कर्मों के समूहसे विविक्त प्रविकार जानमूर्ति स्वरूप अपने आत्माको देखते हैं। आध्यात्मिक गुद्धनय में ध्रन्तमुँ हुतं ठहरनेसे मृक्कध्यानको प्रवृत्ति होकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है। सो इसको अवलंबन कर अब तक केवलज्ञान न उत्पन्न हो तव तक फिर इससे छूटना नहीं, ऐसा धाषायं देवका उपदेश है। अब प्राप्तवका श्रविकार पूर्ण हो रहा है। यहाँ रंगभूमिमें धास्त्रवका स्वांग बना था उसको ज्ञानने यथार्थ जान स्वांगको हटवा दिया धीर ग्राप सहज विशुद्ध प्रगट हुआ इस प्रकार ज्ञानको महिमा काव्य ढारा कहते है— रागाविनां इत्यादि। धर्षे—रागाविक धास्त्रवोंके क्रष्ट सर्वतः दूर होनेसे नित्य उद्योत रूप किसी परम वस्तुको अंतरंगमें ध्रवलोकन करने वाले पुरुषका ध्रवल, अतुल यह जान प्रति विस्ताररूप फैलता हुधा धपने निज रसके प्रवाहसे सब लोक पर्यंत धन्य भावोको अतमंग्न करता हुधा उदय रूप प्रगट हुधा।

भावार्थ- शुद्धनयके धवलंबनसे जो पुरुष अंतरंगमें चैतन्यमात्र धन्तस्तत्त्वको एकाग्र

धनीधमेकमचलं पश्यंति शांतं महः ॥१२३॥ रागादीनां ऋगिति विगमात् सर्वतीप्यास्त्रवाणां, नित्योद्योतं किमिष परमं वस्तु संपश्यतोऽतः । स्फारस्फारीः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावा-नालो-कांतादचलमत्तलं ज्ञानमून्यस्वमेतत् ॥१२४॥ इति ग्रास्त्रवो निष्कांतः ॥ १७६-१८० ॥

#### इति श्रीभवमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ ग्रास्रवप्ररूपकः चतुर्थोऽच्द्रः ॥४॥

बहु० । बहुवियप्प बहुविकल्पं-द्वितीया एकवचन कर्मविषेषण । वज्क्षते वध्नित्त-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० किया । कम्मे कर्म-द्वितीया एकवचन कर्मकारक । ते-प्रथमा बहु० । णयपरिहीणा नयपरिहीनाः-प्र० बहु० । उ तु-अञ्यय । ते-प्रथमा बहु० । जीवा जीवा -प्रथमा बहुवचन ।। १७६-१८० ।।

झमुभवते है उनके सब रागादिक झालव भाव दूर हो जाते है तब सब पदार्थोंको जानने वाला केवलज्ञान प्रगट होता है। इस प्रकार झालवका स्वाग रंगभूमिमे बना था उसका ज्ञानने यथार्थस्वरूप जान लिया तब वह निकल गया।

प्रसंगिबिबरण--प्रनंतरपूर्व गाथायुग्ममे कहा था कि भावास्रवके बिना द्रव्यप्रत्यय कर्म-बन्धके हेतु नही है, हाँ जब शुद्धनयसे च्युत हो फ्रात्मा रागादियोगको प्राप्त होता है तब वह कर्मबंधका बोभ करने लगता है। इसी म्रथंका समर्थन इस गाथायुग्ममे उदाहरणपूर्वक किया है।

तथ्यप्रकाश— १-म्रखण्ड सहजिसद्ध ग्रन्तस्तत्त्वका नयपक्षपातरिहत होकर निरखता गुद्धनय कहलाता है। २-जब म्रान्या गुद्धनयमे उपयुक्त है तब उसे म्रबन्धक कहा है। २-जब म्रान्या गुद्धनयमे उपयुक्त है तब उसे म्रबन्धक कहा है। २-जब म्रान्य क्षा होनेसे उदित द्रव्यप्रक्ष्यके निमत्तसे कार्माणवर्गणा ज्ञानावरणादि कमें रूपसे परिणामने लगते हैं। २-जैसे पुरुषगृहीत म्राहार जठराग्नि द्वारा रसादिरूपसे परिणम जाता है वैसे हो गुद्धनय-परिहीन जीवके योग द्वारा गृहीत कार्माणवर्गणा स्कन्ध रागादिभावके द्वारा ज्ञानावरणादिरूपसे परिणाम जाते हैं।

सिद्धास्त--- १ – शुद्धनयपरिहोन जीवके रागदिभावका निमित्त पाकर द्रव्यप्रत्यय नवीन कमेबन्धके निमित्त हो जाते हैं । २-शुद्धनयभे उपयुक्त ग्रात्माके रागदिरूप भावास्रवके ग्रभावसे बन्ध नहीं होनेके कारण सहज ग्रानन्द अभ्युदित होता।

हृष्टि— १-उपाविसापेक्ष झशुद्ध द्रव्यायिकनय, निमित्तदृष्टि (५३, ५३झ) । २-म्रनी-श्वरनय (१८६)।

प्रयोग—रागादिभाव विकारको सकलसंकटहेतु बन्बहेतु जानकर उस परभावसे उपेक्षा करके प्रविकार ज्ञानस्वरूपमे उपयुक्त होनेका पीरुष करना ॥१७६–१८०॥

इस प्रकार श्री अमृतचंदजी सूरि द्वारा विरचित समयसारव्याख्या आत्मख्यातिमें श्राम्मबका प्ररूपण करने वाला चतुर्थ अङ्क पूर्ण हुआ।

## अथ संबराधिकारः

श्रथ प्रविषाति संवरः । श्रासंसारविरोधिसवरजयैकांताविष्दाल्यवन्यक्कारात्प्रतिलब्ब-नित्यविजयं संपादयत्संवरं । व्यावृत्तं परहपतो निगमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुरज्ज्योतिश्चिन्मयमु-ज्ज्वलं निजरसप्राम्भारमुज्जस्भते ॥१२५॥

नामसंज्ञ—उवओग, कोहादि, ण, को, वि, उवओग, कोह, च, एव, हि, उवओग, ण, खलु, कोह, अट्ठवियप्प, कम्म, णोकम्म, च, अवि, ण, उवओग, य, कम्म, णोकम्म, च, अवि, णो, एय, तु, अविवरीद,

ध्रव रंगभूमिमें संवर प्रवेश करता है। प्रथम ही टोकाकार मंगलके लिये चिन्मय ज्योतिका ध्रमुमोदन करते है—आसंसार इत्यादि । ध्रथं— ग्रनादि संसारसे लेकर ग्रपने विरोधी संवरको जीतकर एकांतपनेसे मदको प्राप्त हुए ग्रास्त्रवके तिरस्कारसे जिसने नित्य ही जीत पाई है ऐसे संवरको उत्पन्न कराती हुई, परद्वत्य ध्रीर परद्वत्यके निमित्तसे हुए भावोसे भिन्न, प्रपने यथायं स्वरूपमें नियमित, उज्ज्वल, देदीप्यमान, निजरसके ही प्राग्नारसे युवत चिन्मय ज्योति प्रकट हो फैलती है। भावायं — ग्रनादिकालसे संवर प्रास्तवका विरोधी है, उस संवरको प्रास्तवन जीत लिया था इसलिये मदसे उन्मत होकर सारे विश्वपर नृत्य कर रहा था। ग्रव भेदज्ञानके बलसे इस ज्ञानज्योतिने ग्रास्तवका तिरस्कार कर संवरको प्राप्त कर रहा था। ग्रव भेदज्ञानके बलसे इस ज्ञानज्योतिन ग्रास्तवका तिरस्कार कर संवरको प्राप्त कर रही है।

वहीं संवरके प्रवेशके प्रारंभमें ही समस्त कर्मोंके संवरणके परम उपायरूप भेदविज्ञान की अभिवन्दना करते हैं:—[उपयोग] उपयोगमें [उपयोग:] उपयोग है [क्रोघादिकुं] क्रोध श्रादिकोंमें [क्रोऽप उपयोग:] कोई भी उपयोग [नास्ति] नही है [च] और [हि] निश्चयसे [क्रोधे एव] क्रोधमें ही [क्रोघ:] क्रोध है [उपयोग] उपयोगमें [खलु] निश्चयत: [क्रोध: नास्ति] क्रोध नहीं है, [अष्टविकत्ये कर्मीएा] आठ प्रकारके ज्ञानावरण आदि कर्मीमें [च] तथा [नोकर्मीएा अपि] अरीर आदि नोकर्मीमें भी [उपयोग: नास्ति] उपयोग नहीं है [च] और [उपयोग] उपयोगमें [कर्म च नोकर्म अपि] कर्म और नोकर्म भी [नो अस्ति] नहीं है [एतलु] ऐसा [अविपरीतं] सत्यार्थ [ज्ञानं] ज्ञान [जीवस्य] जीवके [यदा] जिस कालमें [मवति] हो जाता है [तवा] उस कालमें [उपयोगशुद्धात्मा] केवल उपयोग स्वरूप

तत्रावावेव सकलक्संसंवरणस्य परमोपायं भेवविज्ञानसभिनंदति— उवञ्रोगे उवञ्रोगो कोहादिसु गास्यि कोवि उवञ्रोगो । कोहे कोहो चेव हि उवञ्रोगे गास्यि खलु कोहो ॥१८१॥ श्रद्द्वियप्पे कम्मे गोकम्मे चावि गास्यि उवञ्रोगो । उवञ्रोगिद्धा य कम्मं गोकम्मं चावि गास्यि ॥१८२॥ एयं तु श्रविवरीदं गागां जहया उ होदि जीवस्स ।

> तइया ग्रा किंचि कुव्वदि भावं उवत्रोगसुद्धपा ॥१८३॥ (त्रिकलम्) उपयोगमं उपयोग, कोघादिमं उपयोग निंह कोई। कोधादिमं कोघादि,, उपयोगमं कोधादि नहीं ॥१८१॥ कमं नोकमंमें नींह, होता उपयोग शुद्ध परमातमा । उपयोगमें न होते, कमं व नोकमं भी कोई ॥१८२॥ यह यथाथं सत्प्रज्ञा, होती जब इस सुभव्य श्रात्माके । तब परभाव न करता, केवल उपयोग शुद्धातमा ॥१८३॥

उपयोगे उपयोग कोबादिषु नास्ति कोष्युपयोग । कोबे कोबर्स्य हि उपयोगे नास्ति खलु कोबः ॥१८२॥ अष्टिविकत्ये कर्मण नोकर्मण चाप नास्त्युपयोगः । उपयोगे च कर्म नोकर्म चापि नो अस्ति ॥१८२॥ एतस्यविपरीत ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य । तदा न किचित्करोति भावसुपद्मोगशुद्धात्मा ॥१८३॥

न खल्बेकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोभिन्नप्रदेशस्वेनैकसत्तानुषपत्तेस्तदसस्व च तेन सहाधारा-वेयसंबंधोऽपि नास्त्येव, ततः स्वरूपप्रतिष्ठितत्वलक्षरा एवाधाराधेयसंबंधोऽवितष्ठते । तेन क्रानं णाण, जदया, उ. जीव. तदया, ण, किचि, भाव. उवओग, सुद्धप्या । धानुसंक्र—अस सत्तायां, हो सत्तायां, कुब्ब करणे, सुरुक्त नैमेल्ये । प्रातिपविक्र— उपयोग, कोधादि, न. किम्, आप, उपयोग, कोध, च, एव, हि, धृद्धातमा [किचित् मार्व] उपयोगके सिवाय प्रत्य कुछ भी भाव [न करोति] नहीं करता ।

तात्पर्यः—चैतन्यमात्र ग्रात्मामे चेतना ही पाया जाता, क्रोधनादिक नहीं ऐसा जानने वाला जानी चेतनेके सिवाय वस्ततः ग्रन्य कुछ नहीं करता ।

टीकार्थ — वास्तवमें एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ भी नही है, क्योंकि दोनोंका भिन्न भिन्न प्रदेश होनेसे एक सत्त्व नही बनता और सत्त्वके एक न होनेसे उसके साथ आधाराधेय सम्बन्ध भी नही है। इस कारण द्रव्यका अपने स्वरूपमे ही प्रतिष्ठारूप भाषाराधेय सम्बन्ध ठहरता है, इसलिए ज्ञान जाननक्रियारूप अपने स्वरूपमे प्रतिष्ठित है, क्योंकि जाननपना याने जाननक्रिया ज्ञानसे ही है और कोषादिक है वे कोष

जानत्तायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं । जानत्ताया ज्ञानादपृथग्भूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि कृष्यत्तादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, कृष्यत्तादेः क्रोधादिभ्योऽप्रयम्भुतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्यः, न पुनः क्रोधादिषु कर्मीण नोकर्मीण वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोकर्म वा संति परस्प-रमत्यंतं स्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबंधशन्यत्वात् । न च यथा जानस्य जानसास्वरूपं तथा कथ्यत्तादिरपि, कोधादीनां च यथा कथ्यतादिस्वरूपं तथा जानतापि कथंचनापि व्यव-स्थापियतुं शक्येत, जानत्तायाः कृथ्यत्तादेश्व स्वभावभेदेनोद्भासमानत्वात् स्वभावभेदाच्व वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराघाराधेयत्वं । कि च यदा किलेकमेवाकाशं स्वबृद्धिमिवरोप्याघारा-उपयोग, न, खलु, कोघ, अष्टविकल्प, कर्मनु, नोकर्मनु, च, अपि, न, उपयोग, च, कर्मनु, नोकर्मनु, च, अपि, नो, एव, तू, अविपरीत, ज्ञान, बदा, तू, जीव, तदा, न, किचित्, भाव, उपयोग, शृद्धातमन् । मुलधात--उप-युजिर् योगे, अस भुवि, भू सत्तायां, कृध-क्रोधे दिवादि, बुकुत्र करणे, शुध शीचे दिवादि । पदिवद-रण - उवजीगे उपयोगे-सप्तमी एकवचन । उवजोगो उपयोग -प्रथमा एकवचन । कोहादिस कोधादिष-सप्तमी एक । ण न-अव्यय । अत्य अस्त-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । को क -प्र० ए । वि अप-मादि कियारूप भपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है, नयोकि कोधनादिरूप किया कोधादिकसे मिनन-प्रदेशी होनेके कारण कोधनादि रूप किया कोधादिने ही है तथा कोधादिकमें प्रथवा कर्म नोकमें ज्ञान नहीं है धौर ज्ञानमें कोध।दिक अथवा कर्म नोकमें नही है, क्योंकि ज्ञानका तथा क्रीधादिक भीर कर्म नोकर्मका भाषसमें स्वरूपका भ्रत्यन्त विपरीतपना है उनका स्वरूप एक नहीं है। इसलिए परमार्थरूप ग्राधाराधेय सम्बन्धका शन्यपना है। तथा ज्ञानका जैसे जानन-कियारूप जानपना स्वरूप है वैसे ही क्रोधनादि रूप कियापना स्वरूप बन जाय व क्रोधादिक का क्रोधत्व धादिक क्रियापना जैसे स्वरूप है उस तरह जानन क्रिया स्वरूप बन जाय यह किसी तरहसे भी स्थापन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जाननिकया धौर क्रोधनादि किया स्वभावभेदसे भिन्न-भिन्न ही प्रकट प्रतिभासमान है, ग्रीर स्वभावके भेदसे ही वस्तुका भेद है यह नियम है। इस कारण जानका और श्रज्ञानस्वरूप क्रोधादिकका ग्राधाराध्य भाव नही है। भीर क्या ? देखिये जैसे एक ही आकाशद्रव्यको अपनी बुद्धिमे स्थापित करके जब श्राधाराध्यभाव निरखा जाता है तब श्राकाशके सिवाय श्रन्य द्रव्योंका श्रधिकरण्हण श्रारोपका निरोध होनेसे बुद्धिको भिन्न ग्राधारकी अपेक्षा नहीं रहती । ग्रीर भिन्न ग्राधारकी अपेक्षा न रहनेपर एक ही आकाशको एक आकाशमे ही प्रतिष्ठित निरखने वालेको आकाशका आधार ग्रन्य द्रव्य नहीं प्रतिभात होता है। इसी तरह जब एक ही ज्ञानको ग्रपनी बृद्धिमें स्थापित कर ग्राघाराधेय भाव निरखा जाता है तब शेष ग्रन्य द्रव्योंका ग्राधरोप करनेके निरोधसे ही बृद्धिको भिग्न ग्राधारको ग्रपेक्षा नही रहतो । भिन्न ग्राधारको ग्रपेक्षा बृद्धिमें न रहनेपर एक षयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपिनरोधादेव बुद्धेनं भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकमाकाशमेवैकिस्मन्नाकाश एव प्रतिष्ठिनं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । एवं यवैकमेव ज्ञानं स्वबुद्धिमिदरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपिनरोधा-देव बुद्धेनं भिन्नाधिकरएगापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवैकस्मिन् ज्ञान एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव क्रोधादय एव क्रोधादिष्वेवित

अव्यय । उनओगो उपयोग-प्रथमा एक०। कोर्ह कोधे-सप्तमी एक०। कोर्हो कोध-प्रथमा एक०। च-अव्यय । एन-अव्यय । हि-अव्यय । उनओगे उपयोगे-सप्तमी एक०। णरिल, खलु-अव्यय । को्हो कोध -प्र० ए०। अट्टवियप्पे अय्टविकल्पे-स० एक०। कम्मे कर्मणि-सप्तमी एक०। णोकम्मे नोक्सीण-सप्तमी एक०। च, अति, ण, अस्ति अस्ति-वर्तामान नट् अन्य पुरुष एकवचन। उनकोगो उपयोग:-प्र० ए। उन-औगीन्ह उपयोगे-सप्तमी एक०। च, कम्म कर्म-प्र० एक०। च अनि अपि णो नी-अव्यय। अस्ति, एयं

ज्ञान ही ज्ञानमें प्रतिष्ठित निरखने बालेकी ग्रन्यका ग्रन्यमें आधाराधेय भाव प्रतिभासित नहीं होता। इसलिए ज्ञान ही ज्ञानमे ही है श्रीर कोधादिक ही कोधादिकमे ही है। इस प्रकार ज्ञानका ग्रीर क्रोधादिक व कर्म नोकर्मका भेदज्ञान ग्रन्छी तरह सिद्ध हुगा।

भावार्थ— उपयोग तो चेतनका परिणमन होनेसे ज्ञानस्वरूप है श्रोर क्रोधादिक भाव-कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म ये सब पुद्गलद्रव्यके ही परिणाम होनेसे जड़ है, इनमें श्रोर ज्ञानमें प्रदेशभेद होनेसे श्रद्यन्त भेद है। इसी कारण उपयोगमे तो क्रोधादिक, कर्म, नोकर्म नहीं है श्रोर क्रोधादिक कर्म, नोकर्ममें उपयोग नहीं है। सो इनमें परमार्थस्वरूप स्राधाराधेय भाव नहीं हो सकता है। श्रपना स्रपना स्राधाराधेय भाव स्रपने स्रपनेमें है। इस भेदको जानना ही भेदिवज्ञान है यह सुच्छी तरह सिद्ध हमा।

श्रव इसी अर्थको कलग्रमें कहते है — चंद्रू प्यं इत्यादि । अर्थ — चंतन्यरूपको धारण् करता हुआ ज्ञान भ्रीर जडरूपको धारण् करता हुआ राग इन दोनोका जो अज्ञानदशामें एकत्व दिखता था उसको अन्तरंगमे अनुभवके अभ्यासरूप बलसे अरूछो तरह विदारणके द्वारा सब प्रकार विभाग करके यह निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त होता है इस कारण हे सत्पुरुषो ! तुम इस भेदज्ञानको प्राप्त करके दूसरेसे याने रागादिभावोसे रहित होते हुए एक शुद्ध ज्ञानधनके समुहका आश्रय कर उसमे लोन होकर मुदित होग्रो।

भावार्थ — ज्ञान तो चेतनास्वरूप है ग्रीर रागादिकपुद्गलके विकार होनेसे जड़ हैं सो दोनों ग्रज्ञानसे एकरूप विदित होते हैं। सो जब भेदविज्ञान प्रकट हो जाता है तब ज्ञानका ग्रीर रागादिकका भिन्नपना प्रकट होता है तब यह ज्ञानी ऐसा जानता है कि ज्ञानका स्वभाव साधु सिद्धं भेदिवज्ञानं । चैदूष्य जडरूपतां च दक्षतोः कृत्वा विभागं द्वयोरंतदिष्णदारिएन परितो ज्ञानस्य रागस्य च । भेदज्ञानभुदीत निर्मलमिदं भोदिष्वमध्यासिताः शुद्धज्ञानभनीयमेकमभुता संतो द्वितोयच्युताः ।।१२६।। एविमदं भेदिवज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीत्यकणिकामप्यनासादयदिव-चिलतमवित्रितं तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न किचनापि रागद्वेषमोह-एतत्-प्र० एक० । तु, अविवरीद अविपरीत-प्र० एक० । जदया, यदा-अध्यय । हु तु-अध्यय । होदि भवित-वर्तमान लद् अन्य पुरुष एकवचन किया । जीवस्स जीवस्य-परित एक० । तद्द्या तदा-अध्यय । ण तो जाननेमात्र ही है ग्रीर ज्ञान में जो रागादिककी कलुपता व ग्राकुलतारूप संकत्य विकत्य प्रतिभासित होते है ये सब पुद्गलके विकार है, जड है । यह भेदविज्ञान सब विभाव भावोके मेटनेका कारए। होता है ग्रीर ग्रान्मामें परमसंवरभावको प्राप्त करता है । इसलिय सत्पुरुषोसे बहुते हैं कि भेदविज्ञान पाकर रागादिकांसे रहित होकर शुद्ध ज्ञानघन ग्रात्माका ग्राध्य लेकर शास्वत सहज ग्रान्दको प्राप्त होतो ।

ऐसा यह भेदिवज्ञान, जिस समय ज्ञानकी रागादिविकाररूप विपरीतपनेकी किएका को नहीं प्राप्त करता हुमा म्रविचलित ठहरता है, उस समय वह ज्ञान गुद्धोपयोगमयात्मकता से ज्ञान रूप ही केवल हुमा किचिन्मात्र भी राग द्वेष मोह भावको नही रचता। उम भेद-विज्ञानसे गुद्धात्माकी प्राप्ति होती है और गुद्धात्माकी प्राप्तिसे राग-द्वेष-मोहस्वरूप म्रालवभावों का म्राभावस्वरूप संबर होता है।

प्रसंगविवररा — ग्रनन्तरपूर्व भ्रास्त्रवाधिकार पूर्ण होकर भ्रास्त्रव निष्कान्त हो गया था। भ्रव कमप्राप्त सवरतत्त्वका प्रवेश हुमा है, सो इसमें सर्वप्रथम समस्तकर्मके संवरण (भ्रास्त्रवनिरोध) का परमोपायरूप भेदविज्ञान दर्शाया है।

तस्यप्रकाश---१-एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ भी नही लगता, क्योकि प्रत्येकके प्रदेश समस्त प्रत्यसे प्रत्यन्त भिग्न है। २-उपयोगमें याने उपयोगस्वरूप घात्मद्रव्यमे कोधादि कर्म नही है, क्रोधादिकर्मोंमें उपयोग नही है। २-गुरामुक्यतासे कथन करनेपर ज्ञानमें क्रोध नही है, क्रोधमें ज्ञान नही है। ४-ज्ञानमें ज्ञान ही है प्रथवा घ्रात्मामे घ्रात्मा ही है। ४-क्रोधमे क्रोध ही है प्रथवा कर्ममें कर्म ही है।

सिद्धान्त— १-जीव प्रपने स्वरूपमें तन्मय है, पुद्गल ग्रपने स्वरूपमें तन्मय है। २-प्रात्मद्रव्यमें कर्म, नोकर्म, विभाव कुछ भी नही है।

**दृष्टि**— १—स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८) । २—परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) ।

रूपं भावमारचयति । ततो भेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलंभः प्रभवति । शुद्धात्मोपलंभात् रागद्वेष-मोहाभावलक्षर्णः संवरः प्रभवति ।।१८१-१८३॥

न-अव्यय । किचि किचित्-अव्यय अन्त. कि-प्र० ए० । कुर्व्वाद करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० क्रिया । भाव-द्वितीया एक० । उवओगसुढप्पा उपयोगगुढात्मा-प्रथमा एकवचन कर्ताकारक ।।१६१-१८६।।

प्रयोग—-जानस्वरूप ग्रात्मामें जानस्वरूपको ही निरखकर ग्रास्त्वनिरोधके वातावरण में ग्रपनेको निराकुल ग्रनुभवना ॥१८१-१८२॥

श्रव प्रथन होता है कि भेदविज्ञानसे ही कैसे गुद्धात्माकी प्राप्त होती है ? इसका उत्तर गायामें कहते है—[यथा] जैसे [कनकं] सुवर्ण [ग्रिग्नितस्तं अपि] ग्रिग्निसे तम हुशा भी [तं] ग्रिप्ते (कनकभावं) सुवर्ण्पनेको [न परित्यजित] नही छोडता [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [कर्मोदयस्प्तस्तु] कर्मोके उदयसे तम हुशा भी [ज्ञानित्वं] ज्ञानीपनेके स्वभाव को [न जहाति] नही छोडता [एवं] इस तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [जानति] जानता है। ग्रीर [ग्रज्ञानी] ग्रज्ञानी [ग्रज्ञानतमोऽवन्छक्षः] ग्रज्ञानरूप श्रंवकारसे व्याप्त होता हुश्चा [ग्राप्तस्व-स्ववं] ग्रात्मको [ग्रज्ञानत्व] नही जानता हुग्चा [रागमेव] रागको हो [ग्रात्मानं] ग्रात्मा [मनुते] मानता है।

तारवर्य—परभादसे भिन्न ग्रन्तस्तत्त्वका दशीं ग्रात्मा कर्मविपाकसे संतप्त होनेपर भी ज्ञातापनको नही छोडता।

टीकार्थ — जिसके यथोदित भेदिवज्ञान है, वही उस भेदकानके सद्भावसे ज्ञानी होता हुमा ऐसा जानता है। जैसे प्रचंड श्रम्मिसे तपाया हुमा भी सुवर्ग श्रपने सुवर्गपनेको नही छोड़ता उसी तरह तीव कर्मके उदयसे घिरा हुमा भी जानी प्रपने ज्ञानपनेको नही छोड़ना, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है वह हजारो कारण मिलनेपर भी श्रपने स्वभावको छोड़नेके लिये श्रसमर्थ है। क्योंकि उसके छोड़नेपर उस स्वभावमात्र वस्तुका हो श्रभाव हो जायगा, परन्तु वस्तुका श्रभाव होता नहीं, क्योंकि सत्ताका नाश होना श्रसंभव है। ऐसा जानता हुमा ज्ञानी कर्मोंसे व्याप्त हुमा भी रागरूप, हेपरूप श्रीर मोहरूप नहीं होता। किन्तु वह तो एक शुद्ध श्रास्माको ही श्राप्त करता है। परंतु जिसके यथोदित भेदिवज्ञान नहीं है, वह उस भेद-विज्ञानके श्रभावसे श्रज्ञानी हुमा श्रज्ञानरूप श्रयकारसे श्राच्छादित होनेके कारण चैतन्यचमस्कार मात्र श्राप्तमाके स्वभावसे श्रज्ञानी हुमा श्रज्ञानरूप श्रयकारसे श्राच्छादित होनेके कारण चैतन्यचमस्कार मात्र श्राप्तमाके स्वभावसे होता है, परंतु जुद्ध श्रारमाको कभी नही पाता। इससे सिद्ध हुमा कि भेदिवज्ञानसे हो शुद्ध श्रारमाको प्राप्त है।

कथं मेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंग ? इति चेत्-

जह कर्णयमिगतिवयं पि कर्णयहावं ग तं परिच्चयह । तह कम्मोदयतिवदो ग जहिद गागी उ गाणितं ॥१८८॥ एवं जागह गागी अग्गागी मुगदि रायमेवादं । अग्गाग्तमोच्छण्यो आदसहावं अयाग्तो ॥१७५॥

अर्थों अभिततप्त काञ्चन, कांचन परिशामको नहीं तजता । स्थों कर्मोदयपीडित, ज्ञानी भी ज्ञान नहिं तजता ॥१८४॥ ज्ञानी सुजानता थों, अज्ञानी रागको हि निज माने । प्रज्ञान प्रन्थ प्रावृत, बहु आत्मदवभाव नहिं जाने ॥१८४॥

यथा कनकमिनतप्तमिप कनकभाव न त परित्यजति । तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्व । एव जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मान । अज्ञानतमोऽवच्छन्न. आत्मस्यभावमजानन् ।

यतो यस्यैव यथोदितं भेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्भावाज् ज्ञानी सन्नेवं जानाति । यथा प्रचंडपावकप्रतक्षमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा प्रचंडकर्मविपाकोपष्टव्यमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, काररणसहस्रेणापि स्वभावस्थापोढुमणस्यत्वात् । तदपोहे तन्माप्रस्य वस्तुन

नामसंत्र—जह, कणय, अगिगतिवर्यं, पि, कणयहाव, ण, त, तह, कम्मोदयतिवद, ण, णाणि, उ, णाणित्त, एवं, णाणि, अण्णाणि, राय, एव, आद, अण्णाणतमोच्छ्रण्ण, आदसहाव, अयाणंन । धातुसंत्र — तव तपने नृतीयगरो, परि-च्चय त्यागे नृतीयगरो, उद्-अय गतौ, जहा त्यागे, जाण अवबोधने, मुण जाने । प्रातिचिक-यया, कनक, अग्नितप्त, अपि. कनकभाव, न, तत्, तया, कर्मोदयतप्त, न, जानित्, तु, ज्ञानित्व,

भावार्थ — ग्रात्मस्वभाव व ग्रीपाधिक भावमें भेदविज्ञान होनेसे ग्रात्मा जब ज्ञानी होता है तब कर्मके उदयसे संतम हुग्रा भी ग्रापने ज्ञानस्वभावसे नही चिगता। यदि कोई पदार्थ स्वभावसे चिग जाय तो वस्तुका ही नाण हो जायगा ऐसा न्याय है। इसलिये कर्मके उदयके समय ज्ञानी रागी, द्वेषी, मोही नही होता। ग्रीर जिसके भेदविज्ञान नही है वह ग्रज्ञानी हुग्रा रागी, द्वेषी, मोही होता है। इसलिये यह पूर्ण निश्चित है कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध ग्रात्माकी प्राप्ति होती है।

तथ्यप्रकाश- १-ज्ञानी कर्मविपाकसे ग्राच्छन्न होकर भी ज्ञानीपनको नहीं छोड़ता।

एवोच्छेदात् । नवास्ति वस्तूच्छेदः सतो नाशासंभवात् । एवं जानंम्च कर्माक्रांतोऽपि न रज्यते न द्वेष्टि न मुद्यति किन्तु शुद्धमात्मानमेवोपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स तद-भावादज्ञानी सम्रज्ञानतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि मुद्यति च न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते । ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धान्त्मोपलंभः ॥ १८४-१८५ ॥

एवं, ज्ञानिन्, अज्ञानिन्, राग, एव, आरमन्, अज्ञानतमोवन्छन्न, आरमस्वभाव, अज्ञानत् । भूलचातु न्तप स्तापे भ्वादि, तथ ऐश्वयं दिवादि, परिन्यज हानी भ्वादि, ओहाक् त्यागे जुहोत्यादि, जा अवबोधने, मनु अवबोधने। पदिच्वर्य दिवादि, परिन्यज हानी भ्वादि, ओहाक् त्यागे जुहोत्यादि, जा अवबोधने, मनु अवबोधने। पदिच्वर्य परिव्यजित्य अनिततन-५० ए०। पि अपि-अध्यय। कणयहाव कनकभावं-द्वि० ए०। ण त्याप्त परिव्यजित्य वर्तमान नद् अन्य पुष्क एक०। तह तथा-अध्यय। कम्पोदयनिवदो कमोदयत्तनः-प्रयमा एक०। ण त, जहित जहाति-वर्तमान अन्य० एक०। णाणी ज्ञानी-प्र० ए०। हु तु, णाणित्त ज्ञानित्व-द्वि० ए०। एव, जाणदि जानाति-वर्तमान० अन्य० एक०। णाणी ज्ञानी-प्र० ए०। । दु तु, णाणित्त ज्ञानि-प्रथमा एक०। मुणदि मनुने-वर्नमान लट् अन्य पुष्क एकववन किया। राय राग-द्वि० एक०। एव-अध्यय। आद आस्मानं-द्वि० ए०। अज्ञाणातमोच्छण्णो अज्ञाननापोऽवच्छन प्र० एक०। आदसहावं आत्मस्वभावं-द्वि० ए०। अज्ञाणते। अज्ञानन-प्रयमा एकववन कृत्यन।।१८४-१८४।।

२-जानीका ज्ञानीपन न छूटनेका कारण प्रविकार सहज्ञज्ञानस्वभावमे प्रात्मत्वको हुढ़ प्रतीति है। २-ज्ञानी जीवमें कर्मविपाक प्रतिफलित होरेपर भी कर्मरसमे उपयुक्त नहीं होता, किन्तु प्रपने ज्ञानभावमे ही उपयुक्त होता है। ४-प्रज्ञानी ही निज सहजस्वरूपको न जानता हुम्रा प्रतिफलित कर्मानुभागको ग्रापा मानता हुम्रा राग द्वेष ग्रादि विकल्परूप परिणमता है। ४-प्रज्ञानीक भेदविज्ञान न होनेसे शुद्धात्मस्वरूपकी उपलब्धि नहीं है। ६-ज्ञानीक भेदविज्ञान होनेसे शुद्धात्मस्वरूपकी उपलब्धि नहीं है। ६-ज्ञानीक भेदविज्ञान होनेसे शुद्धात्मस्वरूपकी उपलब्धि है।

सिद्धान्त---१-ज्ञानी रागादि परिहरणणील होनेसे शुद्धात्मस्वरूपका संवेदन करता है। २-प्रज्ञानी रागादिपरिग्रहणणील होनेसे रागादिविभावरूप ब्रपनेको परिणमाता है।

हष्टि-- १- शुद्धनिश्चयनय (४६) । २- **ध**शुद्धनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग—प्रोगिधिक प्रतिफलन कुछ भी हुम्रा करे उससे भ्रपना प्रयोजन न जानकर ज्ञानाकारमात्र स्वको म्रमुभवनेका पौरुष करना॥ १८४-१८५ ॥

प्रश्न--- शुद्ध झात्माकी प्राप्तिसे ही संवर कींसे होता है ? उत्तर--- [शुद्ध तु ] शुद्ध झात्माको [विज्ञानव] जानता हुझा [जीवः] जीव [शुद्ध चेव ] शुद्ध ही [आत्मानं] झात्मा को [लभते] प्राप्त करता [तु ] और [झशुद्ध आत्मानं] झशुद्ध झात्माको [जानव] जानता हुझा [झशुद्धभेव] प्रशुद्ध आत्माको हो [लमते] प्राप्त करता है।

कथं शुद्धात्मोवलं मादेव संवर ? इति चेत्-

सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धः चेवप्पयं लहिंद जीवो । जाणंतो दु असुद्धः असुद्धमेवप्पयं लहह ॥१८६॥ शुद्धात्मतत्त्व ज्ञाता, शुद्ध हि आत्मस्वरूपको पाता ।

जाने ब्रह्मुद्ध बात्मा, जो वह पावे ब्रह्मुद्धातमा ॥१८६॥

शुद्ध तु विजानन् शुद्धं चैवात्मानं लभते ,जीवः । जानस्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥ १८६ ॥ यो हि नित्यमेवाच्छिल्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवितष्ठते स ज्ञान-मयाद् भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकमित्रवणिनिमत्तस्य रागद्धेषमोहसंता-नस्य निरोषाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्ममृपलभमानोऽवितष्ठते सोऽज्ञानमयाद्भावादज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकमित्रवर्णागिमत्तस्य रागद्वेष-मोहसंतानस्यानिरोषादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । ग्रनः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः । यदि कथम-

नामसंत्र--सुद्ध, तु, वियाणत, सुद्ध, च, एव, अप्पय, जीव, जाणंत, दु, असुद्ध, असुद्ध, एव, अप्पय। धातुसंत्र - जाण अवबोधने, लभ प्राप्तौ, सुज्भः नैर्मत्ये। प्रतियदिक -शुद्ध, तु, विजानत्, शुद्ध, च, एव, अप्पय, जीव, जानत्, दु, अशुद्ध, एव, अप्पय। मूलकातु--जा अवबोधने, डुलभप प्राप्तौ भ्वादि, शुध शीचे।

तास्पर्य — उपयोगमे सहज श्रविकार चैतन्यस्वरूप ग्रानेसे उपयोगमे तो तुरंत ही शुद्धात्माका लाभ है, पर्यायतः भी शोघ्र शुद्धात्मत्वका लाभ होगा ।

टीकार्ष—जो पुरुष सदा ही अविच्छेदरूप धारावाही ज्ञानसे शुद्ध आत्माको पाता हुआ स्थित है वह पुरुष ''ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव होते है' ऐसे न्याय कर आगामी कर्मके आव्यवके निमित्तभूत राग, हेव, मोहकी संतान (पिरपाटी) के निरोधसे शुद्ध आत्माको ही पाता है। और जो जोव नित्य ही अज्ञानसे अशुद्ध आत्माको पाता हुआ स्थित है वह जीव 'अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही भाव होता है' इस न्यायसे आगामी कर्मके आव्यवके निमित्त-भूत राग-देष-मोहकी संतानका निरोध न होनेसे अशुद्ध आत्माको ही पाता है। इस कारए। शुद्ध आत्माको प्राप्तिसे ही संवर होता है।

भावार्थ—जो पुरुष ग्रखंड धारावाही जानसे शुद्ध ग्रात्माका ग्रमुभव करता है उसके ग्राह्मवका निरोध हो जाता है सो वह तो शुद्ध ग्रात्मत्वको ही पाता है ग्रीर जो ग्रज्ञानसे भ्रमुद्ध ग्रात्माको श्रमुभव करता है वह प्रशुद्ध विकृत ग्रात्माको हो पाता है, क्योंकि उसके ग्राह्मव नहीं रुकते, उपयोग कलुषित रहता।

श्रव इस श्रर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं--- यदि इत्यादि । अर्थ---यदि श्रात्मा

पि धारावाहिना बोधनेन ध्रृबमुपलभमानः । शुद्धमात्मानमास्ते । तदयमुदयवात्माराममात्मान-मात्मा परपरिशातिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥१२७॥ ॥१८६॥

पदिवयण - मुद्ध शुद्ध-द्वितीया एकवचन । तु-अव्यय । वियाणतो विजानत्-प्रयमा एक० कृदत्त । सुद्धं शुद्ध-द्वितीया एक० । च, एव, अप्यय आत्मानं-द्वितीया एकवचन । लहदि तभते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जीवो जीव -प्रयमा एक० । जाणतो जानत्-प्र० ए० । दु तु-अव्यय । असुद्धं अशुद्धं-द्वि० ए० । असुद्धं अशुद्धं -द्वि० एव । या प्रक्षं अशुद्धं -द्वितीया एक० । लहह समते-वर्तमान लट् अन्य पुरुषएकवचन क्रिया ॥ १८६ ॥

किसी भी प्रकार घारावाही ज्ञानसे निश्चल गुद्ध ग्रात्माको प्राप्त हुया रहता है तो वह आत्मा उदय होते हुए ग्रात्मा रूप फ्रीड़ावन वाले अपने आत्माको परपरिएाति रूप राग, हेव, मोहके निरोधसे गुद्धको ही पाता है । भावार्थ—एक प्रवाहरूप ज्ञानको घाराबाही ज्ञान कहते है । इमकी दो रोतियाँ है——(१) मिथ्याज्ञान बीचमें न ग्राये ऐसा सम्यग्ज्ञान घारावाही ज्ञान है ग्रांत (२) जब तक उपयोग एक ज्ञेयमें उपयुक्त रहे तब तक घारावाही ज्ञान कहा जाता है, यह ग्रंतगुँहतं हो रह पाता है, सो जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा घारावाही ज्ञानका ग्रंयं ज्ञानना । प्रथम रीति वाले घारावाही ज्ञानके प्रतीतिरूप गुद्धात्मत्वकी प्राप्ति है । द्वितीय रीति वाले घारावाही ज्ञानसे अतीतिरूप गुद्धात्मत्वकी प्राप्ति होती है ।

प्रसंगविवरण--- धनन्तरपूर्व गाथायुग्ममें भेदिवज्ञानसे शुद्धात्माकी उपलब्धि होती है यह बतान हुए यह दर्शाया गया था कि शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही संवर होता है। सो ध्रब इस गाथामे यही युक्तिसहित बताया गया है कि कैसे शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही संवर होता है।

तथ्यप्रकाश— १-निरंतर धारावाही जानसे सहजजुद्ध जानस्वभावमें उपयोग रखने वाला भव्य गुद्धात्माको प्राप्त करता है। २-सहजज्ञानस्वभावमें उपयोग रखने वाले जानीके जानमय ही भाव होता है। ३-जानमयभावसे जानमयभाव ही होनेके कारण नवीनकर्मास्रवस्य का निमित्तभूत रागद्वेषमोहसतान दूर हो जाता है। ४-सिवकार धारमामें ही नित्य उपयोग रखने वाला धज्ञानी ध्रगुद्धात्माको ही प्राप्त होता है। ४-सिवकार धारमामें ही नित्य उपयोग रखने वाला धज्ञानी ध्रगुद्धात्माको ही प्राप्त होता है। ४-सिवकार ध्रयनेको धारमसर्वस्व मानने वाले ध्रज्ञानीक ध्रज्ञानमय ही भाव होता है। ६-प्रज्ञानमयभावसे ध्रज्ञानमय ही भाव होनेके कारसा नवीनकर्मास्रवस्य हो भाव होता है। ६-प्रज्ञानमयभावसे ध्रज्ञानमय ही भाव होनेके कारसा नवीनकर्मास्रवस्य का निमित्तभूत रागद्वेषमोहस्तान पुष्ट होता रहता है। ७-प्रगुद्धात्माको उपलब्धिसे ध्रगुद्ध वने रहनेकी सतित चलती रहती है। ६-प्रुद्धात्माको उपलब्धिसे संवरतस्य प्रकट होता है, गुद्ध पर्यायको संतित बनती रहती है।

सिद्धांत-१-सहजज्ञानस्वभावके उपयोगसे ज्ञानमयपरिणमन होता है। २-विकृत

केन प्रकारेग संबरो भवतीति चेत्-

अपाण्यणा रुंधिजण दोषुण्णपावजोण्सु ।
दंसगणाणाह्म ठिदो इञ्झाविरश्रो य श्रण्णाह्म ॥१८७॥
जो सन्वसंगमुक्को सायदि अपाण्यणणो अप्पा ।
णिव कम्मं णोकम्मं चेदा चेयेइ एयतं ॥१८८॥।
श्रप्पाणां सायंतो दंसणाणाणमञ्जो अण्णणमश्रो ।
लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥१८६॥ (त्रिकलम्)
श्रातमाको प्रात्माके, द्वारा रोकि अध पुष्प योगोंको ।
वर्शनजानावस्थित, परमें वाञ्छारहित होकर ॥१८७॥
जो सर्वसंगको त्रि, ज्यावे चिन्ते स्वकीय केवलता ॥१६६॥
कमं नोकसंको नहि, ज्यावे चिन्ते स्वकीय केवलता ॥१६६॥
वह वर्शन जानमयी अनन्य आत्मीय ध्यानको करता ।

कर्म प्रविद्युक्त आत्मा, को पाता शीव्र अपनेमें ॥१८६॥ बाक्सनमहम्मन हरूना विप्रकृताकरोगको । वर्षवनाने स्थितः इस्कानि

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुष्यपापयोगयोः । दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतस्चान्यस्मिन् ॥१८७॥ यः सर्वेक्षंगमुक्तो ध्यायस्यात्मानमात्मन आत्मा । नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चेनयस्येकस्य ॥१८८॥ आत्मानं ध्यायन् दर्शनकानमयोऽनन्यमयः । लभतेऽचिरणत्मानमेव स कर्मप्रविमुक्त ॥१८८॥

यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे प्रवर्तमानं, हढतरभेदविज्ञानावष्टंभेन झात्मानं झात्मनैवात्यंतं रुभ्वा शुद्धदर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये मुप्यु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्ये-

नाससंज्ञ—अप्प, अप्प, दोषुण्णपापजोय, दसणणाण, ठिट, इच्छाविरअ, य, अण्ण, ज, सब्बसगमुक्क, अप्प, अप्प, जप्प, ण, वि, कम्म, णोकम्म, एयन, अप्प, भायत, दगणणाणमञ, अणण्णमञ, अविर, अप्प,

ध्रपनेको प्रपना स्वरूपसर्वस्व माननेके उपयोगसे ध्रज्ञानमय परिगामन होता है।

हष्टि-- १-ज्ञाननय (१६४) । २-ग्रशुद्धनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग—सर्व विकारसंकट नष्ट करनेके लिय भ्रपने सहजसिद्ध भविकार चित्र्यकाणरूप भ्रपनेको भ्रापा भ्रानुभवनेका पौरुष करना ॥१८६॥

ग्रव वह संवर किस तरहसे होता है? यह बताते हैं—[यः] जो [म्रात्मा] जीव [म्रात्मानं] प्रात्माको [आत्मना] प्रात्माके द्वारा [द्वियुण्यपाययोगयोः] दो पुण्यपाप योगोसे [इन्त्वा] रोककर [वर्शनक्षानं] वर्शनज्ञानमें [स्थितः] ठहरा हुधा [स्वन्यस्मिन् इच्छाविरतः] च्छापरिहारेण समस्तसंगिवमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्ठभ्रकंपः सन्, मनागिष कर्मनोकर्मणोर-संस्पर्शेन ग्रात्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन् स्वयं सहजकतियिनुत्वादेकत्वमेव चेतयते; स खत्वे-कत्वचेतनेनात्यंतविविवतं चैतन्यचमत्कारमात्रवात्मानं ध्यायन् शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः शुद्धत्यमेपलंभे सित समस्तपरद्रध्यमयत्वपतिकांतः सन् ग्राचिरोवै सकलकर्मविमुक्तमात्मानम-एव, न. कम्मपविमुक्क । धानुसंज्ञ—रु ध रोषने, ट्टा गतिनिवृत्तो, ज्ञा ध्याने, चेत स्मृत्यां, लभ प्राप्तो । प्रातिविविक — आत्मन्, विपुण्यपाययोग, दर्शनज्ञान, स्थित, इच्छाविरत, च, अन्य, यत, सर्वसंगमुक्त, कमत्, नोकर्मम्, चेतियनु, एकत्व, ध्यायत्, दर्शनज्ञानमय, अन्यस्य, अविस्, कर्मप्रविमुक्त । मूलधात्—रुधिर आवरणे, त्या तिनिवृत्तो, ध्ये चिन्तायां, चिति संज्ञाने अगदि, चित्र संचतने चुरादि, द्वलभ्य प्राप्तो । ग्रात्य वस्तुमें इच्छारहित [च] ग्रीर [सर्वसंगमुक्तः] सव परिप्रहसे रहित हुन्ना [आत्मान] ग्रात्माके द्वारा [आत्मानं) ग्रात्माको [ध्यायति] ध्याता है तथा [कर्म नोकर्मो कर्म नोकर्मको [च अपि नही ध्याता ग्रीर ग्राप चित्रयिता] चेतनहार होता हुन्ना [एकत्वं] एकत्वको ग्रात्माका ध्यान करता हुगा [प्रचिरण] योडे समयमें [पृव] ही [कर्मप्रविमुक्तं] कर्मरहित [ग्रात्माकं] ग्रात्माको जिभते | प्रात्म करता है ।

तात्पर्य--- प्रात्माका ग्रात्मामें एकाग्र ध्यान करने वाला पुरुष ग्रन्पकालमें कर्मरहित हो जाता है।

टीकार्य—राग द्वेष मोहरूप मूल वाले शुभाशुभ योगोमें प्रवर्तमान अपने झात्माको जो जीव हडतर भेदविज्ञानके बलसे आपसे ही अत्यन्त रोककर शुद्ध ज्ञानदर्शनात्मक आत्मद्रव्यमें प्रच्छी तरह ठहराकर समस्त परद्रव्योंको इच्छाके परिहारसे समस्तसंगरिहत होकर नित्य ही निश्चल हुया किचित्मात्र भी कर्मको नहीं स्पर्श करके ध्रपने झात्माको आत्माके द्वारा ही घ्याता हुया स्वयं चेतने वाला होनेसे ध्रपने चेतनारूप एकत्वको ही ध्रमुभवता है वह जीव निश्चयमे एकत्वको चेतनेसे परद्रव्यसे अस्यन्त भिन्न चैतन्य चमत्कारमात्र ध्रपने धात्माको ध्याता हुया, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त हुया शुद्धात्माका उपलम्भ होने पर समस्त परद्रव्यम्यतासे अतिकान्त होता हुया मृत्य समयमें ही सच कर्मोसे रहित प्रात्माको प्राप्त करता है। यह संवरका प्रकार है।

भावार्य--- जो भव्य जीव रागद्वेषमोहिमिश्रित शुभ ग्रशुभ मन, वचन, कायके योगोसे धपने ग्रात्माको भेदज्ञानबलसे चलित न होने दे, पश्चात् शुद्ध दर्शनज्ञानमय ग्रपने स्व-रूपमें ग्रपनेको निश्चल करे श्रीर फिर समस्त बाह्य श्राभ्यन्तर परिग्रहोंसे रहित होकर कर्म वाप्नोति । एष संवरप्रकारः ।। निजमहिमरतानां भेदिवज्ञानशक्त्या भवति नियतमेषां **शृद्धतत्त्वो-**पलंभः । ग्रचलितमखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ।।२२६॥ ॥ १८७-१८६ ।।

पदिषयण अपाण आत्मान-द्वितीया एकः । अप्पणा आत्मान-तृतीया एकवन्न । रुधिकण रूक्याअसमाप्तिकी किया । दोषुण्णपापजोएसु-सप्तमी बहुः । द्विषुण्यपापयोगयो-सप्तमी द्विवन । दंसणणाणिद्वि दर्गनवानि-सप्तमी एकः । टिवो स्थित -प्रथमा एकः । द्विश्वापयोगयो-सप्तमी द्विवन । दंसणणाणिद्वि दर्गनवानि-सप्तमी एकः । टिवो स्थित -प्रथमा एकः । द्विश्वापयोगयोन्स सर्वसंगमुकः-प्रथमा
एकः । क्षायि विश्वापति-वर्तमान लट् अत्य पुरुष एकः किया । अपाण आत्मानं-द्वितीया एकववन ।
अप्पणी आत्मतः-पष्टी एकः । अपा आत्मा-प्रथमा एकः । जन्यव्य । अपि-अव्यय । कम्मं कर्मद्वि ए ए । णोकम्मं नोकमं-द्वि एकः । वेदा चेतियता-प्र० ए । वेदे इंतयित-वर्तमान लट् अत्य पुरुष
एकवन । एत्मं एकत्य-द्वि एकः । अप्पाण आत्मानं-द्वितीया एकः । क्षायोग व्यायन्-प्रथमा एकः
कृदन्त । दंसणणाणा दर्गनवानयाः-प्रथमा एकः । अपणाण अत्यायाः-प्रथमा एः । लह् लम्पतेवर्तमानः अत्यः एकः किया । अविरेण-नृः एकः । अपणाण आत्मान-द्वि एः । ए । एव-अव्यय । सो सःप्रथमा एकः । कम्मविष्यसुक्क कमंविष्यस्वन-द्वितीया एकवन । । १९७-१९६ ।।

नोकर्मसे ग्रत्यन्त विविक्त घपने स्वरूपमें एकाग्न होकर घ्यान करता हुन्ना रहे वह अन्तरात्मा थोड़े समयमें ही सर्व कर्मोसे पृथक् हो जाता है। सम्वरकी विधि यही है।

श्रव इस ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते है—िनज इत्यादि। अर्थ-भेदविज्ञानकी शक्तिसे ग्रपने स्वरूपकी महिमामें लोन पुरुषोको नियमसे शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होती है ग्रीर उस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर समस्त श्रन्य द्रव्योसे दूर श्रचलित स्थित पुरुषोका ग्रक्षय कर्ममोक्ष होता है।

प्रसंगविवरण---- ग्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि कैसे शुद्धात्माके उपलम्भसे सम्बर होता है। ग्रब उसी सम्बरका प्रायोगिक प्रकार इस गाथात्रिकलमें कहा गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) यह जीव रागद्वेषमोहमूलक शुभ ग्रशुभ योगमें प्रवर्तता चला श्राया है। (२) इहतर भेदिवज्ञानसे आत्मशक्ति द्वारा शुभाशुभयोगका प्रवर्तन निरुद्ध हो जाता है। (३) इहतरभेदिवज्ञानसे शुभाशुभयोगका निरोध कर यह आत्मा शुद्ध चेतनामात्र अन्तर्स्तर्त्त्रमें प्रतिष्ठित हो जाता है। (४) सहजस्वरूपमें प्रतिष्ठित श्रात्मा निःसंग व निष्प्रकर्म्य हो जाता है। (४) सहजस्वरूपमें प्रतिष्ठित श्रात्मा निःसंग व निष्प्रकर्म्य हो जाता है। (४) स्वरूपप्रतिष्ठित, निःसङ्ग, निष्कम्प श्रात्मा परतत्त्वसे विविक्तता होनेसे चैतन्य-चमत्त्रारमात्र श्रात्मा सर्वपरभावसे प्रयक्त होकर श्रीष्ठ ही अपनेको कर्मविमुक्त कर लेता है।

सिद्धान्त-(१) शुद्धातमाकी उपलब्धिसे योगनिरोध होनेसे कमींका संवर होता है।

केन कमेशा संबरो भवतीति चेत् -

तेसिं हेऊ भणिदा अज्मतसाणाणि सन्वदरसीहिं।
मिन्हतं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥१६०॥
हेउ अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसविणिरोहो ।
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥१६१॥
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायइ णिरोहो ॥
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होइ ॥१६२॥ (त्रिकलम्)

उनके हेतु बताये, ये अध्यवसान सर्वदर्शीन । मिथ्यात्व योग प्रविरति, प्रज्ञान कषायमय परिएत ॥१६०॥ हेतु विना ज्ञानीके, प्रवरय प्रास्त्रवितरोध हो जाता । प्रास्त्रवमात्र विना क-मौंका नि निरोध हो जाता ॥१६९॥ कर्मीनरोथ हुमा तब, नोकमौंका निरोध हो जाता । नोकमैंके क्केसे, संसारनिरोध हो जाता ॥१६२॥

तेषा हेतव र्माणता अध्यवमानानि सर्वर्दाशिम । मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावदच योगदच ॥१६०॥ हेत्वभावे नियमाञ्जायते ज्ञानिनः आस्त्रवनिरोध । आस्त्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥१६१॥ कर्मणोऽभावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः । नोकर्मनिरोधेन च ससारनिरोधन भवति ॥१६२॥

सित तावज्जीवस्य, ब्रात्मकर्मेकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाजानाविरतियोगलक्षणानि ग्रध्यवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः । श्रास्रवभावः कर्महेतुः । कर्म-

नामसंज्ञ—त, हेउ, भणिद, अञ्भवसाण, सब्बदारीम, मिच्छत, अण्णाण, अविरयभाव, य, जोग, य, हेउअभाव, णियम, णाणि, आसवणिरोह, आसवभाव, विणा, कम्म, वि, णिरोह, कम्म, अभाव, य,

(२) विशुद्धदर्शनज्ञानसामान्यात्मक शाण्वत अन्तस्तत्त्वमे अभेद उपयुक्त वीतराग आत्मा सर्व-कर्मोसे विश्रमुक्त हो जाता है।

टिष्टि—१- स्वभावनय (१७६)। २- पुरुषकारनय (१०६)।
प्रयोग —मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको रोककर ज्ञानस्वभावमे प्रतिष्ठित होकर ध्रवने
में मग्न होनेका पौरुष करना।। १८७-१८६।।

म्रागे संवरका कम बतलाते है—[तेषां] पूर्वोक्त राग-ढेप-मोहरूप मालवोके [हेतवः] हेतु [मिष्यास्वं] मिथ्यास्व [अज्ञानं] अज्ञान [श्रविरतमावः] श्रविरति भाव चियोगः} श्रीर नोकमैंहेतुः । नोकमैं संसारहेतुः, इति ततो नित्यमेवायमात्मा, ग्रात्मकमैंणोरेकस्वाध्यासेन मिध्यात्वाज्ञान।विरितयोगमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमाञ्चवभावं भावयति । ततः कमैं ग्राञ्जवित, ततो नोकमैं भवित, ततः संसारः प्रभवित । यदा तु ग्रात्मकमैंणोभैंद-विज्ञानेन शुद्धं वैतन्यवमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिध्यात्वाज्ञान।विरितयोगलक्षणानां ग्राध्यवसानानां ग्राध्यवभावहेतूनां भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषमोहरूपाञ्चवभावस्य भवत्यभावः, तदभावे भवित कर्माभावः, तदभावे व भवित संसाराभावः। णोकम्म, पि, णिरोह, णोकम्मणिरोह, य, ससारिवरोहणः मिष्यात्व, भव्यत्मेन, अत्रात्तभावः , व्यत्मेवं न स्वति संसाराभावः। लोकम्म, पि, णिरोह, णोकम्मणिरोह, य, ससारिवरोहणः मुक्तक्रम—भण कथने, जा प्रादुर्भावे, हो सत्तायां। प्राण्वविक् न तत्, हेतु, भणित, अध्यवसान, सर्वर्दाश्च, मिष्यात्व, अज्ञान, अवितत्सभाव, च, योग, च, हेत्वभाव, नियम, ज्ञानित, आज्ञवनिरोष, आज्ञवभाव, विना, कर्मनं, अपि, निरोष, कर्मन्, अभाव, च,

योग ये चार [ग्रध्यवसानाति] ग्रध्यवसान [सर्वदशिक्तः] सर्वज्ञदेवीने [भिर्माताः] कहे हैं सो [ज्ञानिनः] जानीके [हेरवभावे] इन हेतुग्रींका ग्रभाव होनेसे [नियमात्] नियमसे [आस्त्रव-निरोधः] ग्रास्त्रवका निरोध [जायते] होता है [च] ग्रीर [ग्रास्त्रवसावेन विना] ग्रास्त्रवभाव के बिना [क्रास्त्रवभाव के क्रास्त्रवभाव के क्रास्त्रवभाव के क्रास्त्रवभाव के विना [क्रास्त्रवभाव के व्याप्ति ] निरोध [निरोध] निरोध [जायते] क्रास्त्रवभाव के व्याप्ति विना कर्मक ग्रास्त्रवभाव के विना है [च] तथा [नोकर्मनिरोधेन] नोकर्मक निरोध होनेसे [संसारनिरोधनं] संसारका निरोध [भवति] होता है।

तारपर्य—ज्ञानीके ग्रध्यवसान नही होनेसे ग्रास्त्रव कर्म व नोकमेके निरोधपूर्वक संसार का निरोध हो जाता है।

टीकार्थ— प्रात्मा प्रोर कर्मके एवत्वके प्रध्यासमूलक मिध्यात्व, प्रज्ञान, प्रविर्वत, योगस्वरूप प्रध्यवसान मोही जोवके विद्यमान है हो, वे प्रध्यवसान राग-द्वेष-मोहस्वरूप प्रान्नव भावके कारणभूत है, ग्रान्नवभाव कर्मका कारण है, कर्म नोकर्मका कारण है ग्रीर नोकर्म संसार का कारण है। इस कारण प्रात्मा नित्य हो प्रात्मा ग्रीर कर्मके एकत्वके प्रध्याससे प्रात्माको मिध्यात्व प्रज्ञान प्रविर्वित योगमय मानता है। उस अध्याससे राग-द्वेष-मोहरूप प्रान्नव भावों को भाता है उससे कर्मका ग्रान्नव होता है, कर्मसे नोकर्म होता है ग्रीर नोकर्मसे संसार प्रण्य होता है। परंतु जिस समय यह ग्रात्मा, ग्रात्मा ग्रीर कर्मके भेदज्ञानसे शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र प्रात्माको प्रपत्नेमें पाता है उस समय मिध्यात्व ग्रज्ञान प्रविर्वित योगस्वरूप, ग्रान्नवभावों के कारस्पुभूत ग्रध्यवसानोंका इसके ग्रभाव होता है, सिष्यात्व ग्राविका ग्रभाव होनेसे राग-द्वेष-मोहरूप ग्रान्नव भावका ग्रभाव होता है, राग-द्वेष-मोहरूप ग्रान्नव कर्मका ग्रभाव होता है, राग-द्वेष-मोहरूप ग्रान्नव कर्मका ग्रभाव होता है, राग-द्वेष-मोहरूप ग्रान्नव कर्मका ग्रभाव होता है, राग-द्वेष-मोहरूप ग्रमाव होनेसे कर्मका ग्रभाव होता है।

इत्येष संवरक्रमः ।। संपद्यते संवर एष साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् । स भेदविज्ञानत एव तस्मालद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥१२६॥ भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिल्लघारया । ताव-

च, नोकर्मन्, अपि, निरोघ, नोकर्मनिरोध, च, ससारनिरोधन । मूलवातु—भण शब्दार्थः, भ्वादि, जनी प्रादुर्भावे दिवादि, सू सत्ताया । पदिवदरण—तेसि तेवा–पष्ठी बहु० । हेऊ हेतवः–प्रयमा बहु० । भणिया भणितः–प्रयमा बहु० । अञ्भवसाणाणि अध्यवसानानि–प्रथमा बहु० । सव्वदरिसीहि सर्वोद्यभिः–नृतीया बहु० । मिच्छत्त मिध्यात्व–प्रयमा एक० । अण्णाणं अज्ञान–प्र०एक० । अविरयमावो अविरतिभावः–प्र०

है, कर्मका प्रभाव होनेपर नोकर्मका ग्रभाव होता है ग्रीर नोकर्मका ग्रभाव होनेसे संसारका ग्रभाव होता है। ऐसा यह संवरका ग्रनुकन है।

भावार्य — जब तक ग्रात्मा ग्रीर कर्ममें एकत्वकी मान्यता है, उनमें भेदविज्ञान नहीं तब तक मिध्यात्व, ग्रज्ञान, ग्रविरति ग्रीर योगरूप ग्रध्यवसान इसके विद्यमान है, उनसे राग द्वेष-मोहरूप ग्रालवभाव होता है, ग्रालवभावसे कर्म बचते है, कर्मसे नोकर्म याने ग्रारीरिक प्रेयट होते है ग्रीर नोकर्मसे ससार है। लेकिन जिस समय ग्रात्माको ग्रात्मा ग्रीर कर्मका भेदविज्ञान हो जाता है तब उसे शुद्ध ग्रात्माको ग्राप्ति होती है, उसके होनेसे मिध्यात्वादि ग्रध्यवसानका ग्रभाव होते है, उसके होनेसे मिध्यात्वादि ग्रध्यवसानका ग्रभाव होता है, ग्रास्वक ग्रभावसे कर्म नहीं बंधता, कर्मक ग्रभावसे नोकर्म नहीं प्रगट होता ग्रीर नोकर्मक ग्रभावसे संसारका ग्रभाव होता है। यही सवरका तरीका है।

ध्रव संवरके कारराभूत भेदविज्ञानको भावनाका उपदेश करते हैं—संपद्यते हत्यादि । धर्ष-णुद्धात्मतत्त्वको प्राप्तिसे साक्षात् संवर होता हो है । शुद्धात्मतत्त्वको प्राप्ति धात्मा स्रौर कर्मके भेदविज्ञानसे होती है इस काररा भेदविज्ञानको विशेष रूपसे भाना चाहिये।

प्रव कहते है कि भेदविज्ञान कब तक भाना चाहिये? भावये इत्यादि । ध्रयं—इस भेदिवज्ञानको प्रखण्ड प्रवाहरूपसे तब तक भावे जब तक कि ज्ञान परभावोसे छूटकर प्रपने ज्ञानस्वरूपमें हो प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है । भावार्य—ज्ञानका ज्ञानमे टहरना दो प्रकारसे जानना । (१) मिथ्यात्वका ध्रभाव होकर सम्यक्तान हो ध्रीर उसके बाद मिथ्यात्व नहीं हो । (२) शुद्धोपयोगरूप होकर ज्ञान ज्ञानक्य हो ठहरे, ध्रन्य विकाररूप नहीं परिएामे । सो दोनो हो प्रकारसे जब तक ज्ञान ज्ञानमे न टहर जाय तब तक भेदविज्ञानकी निरंतर भावना रखनी चाहिये ।

भ्रव भेदविज्ञानकी महिमा कहते है—भेद इत्यादि । श्रर्थ — निश्चयतः जो कोई सिद्ध हुए है वे इस भेदविज्ञानसे ही हुए हैं और जो कोई कमंसे बेंधे है वे इसी भेदविज्ञानके श्रभाव ह्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥ भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किल केचन । अस्पैवाभावतो बद्धा बद्धाः ये किल केचन ॥१३१॥ भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छद्धतत्वोपलेभात्

एकः । य च-अध्यय । जोगो योगः-प्रथमा एकः । य च-अध्यय । हेतःआवे हेत्वभावे-सप्तमी एकः । णियमा नियमात्-पंचमी एकः । जायइ जायते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः श्रिया । णाणिस्स ज्ञानिनः- षट्ठी एकः । आसविणरोहो आस्रविनिरोधः-प्र० एः । आसवभावेण आस्रवभावेन-तृतीया एकः । विणा विना-अध्यय । जायइ जायते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः श्रिया । कम्मस्स कमणः-पट्ठी एकः । वि अपि-अध्यय । णिरोहो निरोधः-प्रथमा एकः वचन । कम्मस्स कमणः-पट्ठी एकः । अभावेन-तृतीया एकः । य च-अध्यय । णोकम्माण नोकमणा-पट्ठी वहुः । पि अपि-अध्यय । जायइ जायते-

से बंधे है।

भावार्थ--प्रात्मा ग्रीर कर्मकी एकताके माननेसे ही संसारिनिमत्तक कर्मबन्धन है। इस कारण कर्मबन्धका मूल भेदिबज्ञानका ग्रभाव ही है। जो बेंधे है वे भेदिबज्ञानके ग्रभावसे बेंधे हैं ग्रीर जो सिद्ध हुए है वे इस भेदिबज्ञानके होनेपर ही हुए है। इस कारण भेदिबज्ञान ही मोक्षका मूल कारण है।

धव संवरका धिषकार पूर्णं करते समय संवरके होनेसे होने वाली ज्ञानकी महिमा बताते है — मेदलानो इत्यादि । ध्रयं — भेदिवज्ञानका प्रवर्तन करनेसे गृढ तत्त्वकी प्राप्ति हुई, उस शृद्ध तत्त्वकी प्राप्ति से रागके समूहका प्रलय हुआ, रागके समूहका प्रलय करनेसे कर्मोंका सम्वर हुआ तथा कर्मोंका सम्वर होनेसे परम संतोषको धारणा करता हुआ निर्मल प्रकाशक्ष्य रागादिको कलुक्तासे रहित एक नित्य उद्योतक्ष्य यह ज्ञान निश्चल उदयको प्राप्त हुआ है । इस प्रकार रंगभूमिमें सम्वरका स्वांग हुआ था उसको ज्ञानने जान लिया सो नृत्य कर वह रंगभूमिमें सम्वरका स्वांग हुआ था उसको ज्ञानने जान लिया सो नृत्य कर वह रंगभूमिमें तम्बरका स्वांग हुआ था उसको ज्ञानने जान लिया सो नृत्य कर वह रंगभूमिमें तम्बरका स्वांग हुआ था उसको ज्ञानने जान लिया सो नृत्य कर वह

प्रसंगविवररण — प्रनन्तरपूर्व गाथात्रिकलमे किस प्रकारसे सम्बर होता है यह बताया गया था। प्रव इस गाथात्रिकलमें उस सम्बरके होनेका ऋम बताया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) धात्मा ध्रीर कर्ममे एकत्वका ध्रध्यास होनेसे जीव अपनेको मिथ्यात्व प्रज्ञान अविरति व योगरूप मानता है जिससे ये ध्रध्यवसान होते हैं। (२) ध्रध्यवसान होनेसे रागद्वेष मोहरूप आस्रवभाव होते है। (३) धास्रवभाव होते से कर्मबन्य होता है। (४) बढ़कर्मविपाक धारीररचनाका कारए है। (४) धारेरसे संसार प्रकट होता है। (६) धात्मा ध्रीर कर्मका भेदविज्ञान होनेसे शुद्ध चैतन्यमात्र धात्माकी उपलब्धि होती है। (७) शुद्ध चैतन्यमत्र स्वात्मात्र प्राप्त कर्मका घ्रभाव होता है। (५) ध्रध्यवस्यनत्वारमात्र ध्रात्मकी उपलब्धि होते ही ध्रध्यवसानोंका ध्रभाव होता है। (६) ध्रास्त्रवभावका ध्रभाव होनेपर सानोका ध्रभाव होनेसे ध्रास्त्रवभावका ध्रभाव होते है। (६) ध्रास्त्रवभावका ध्रभाव होनेपर

रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण । विश्वतोषं परमममलालोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियत-मुदितं शाक्वतोद्योतमेतत् ॥१३२॥ इति संवरो निष्कांतः ॥ १६०-१६२ ॥

## इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती

संवरप्ररूपकः पञ्चमोऽकः ॥५॥

वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । णिरोहो निरोध'-प्र० ए० । णोकम्माणरोहेण नोकर्मनिरोधेन-तृतीया एक० । य च-अव्यय । संसारणिरोहणं संसारनिरोधन-प्रथमा एकवचन । होइ भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया ।। १६०-१६२ ।।

कर्मका ग्रभाव होता है। (१०) कर्मका ग्रभाव होनेपर अरीरका ग्रभाव होता है। (११) शरीरका ग्रभाव होनेपर संसारका ग्रभाव होता है। (१२) भावालवका निरोध सम्बर है। (१३) संबर तत्त्व पानेपर सकलसंकट दूर हो जाते है।

सिद्धान्त—(१) झात्माके णुद्ध भावसे शुद्धपरिएतिका सन्तान बनना स्वयंका कार्य है। (२) झात्माके शद्धभावके निभित्तसे पोद्गलिक कर्मोका सम्वर होता है।

**दृष्टि—१**— कारककारिकभेटक सद्भूतव्यवहार (७३)। २— गुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्वव्याधिकनय (२४व)।

प्रयोग — झात्मा व कर्ममें याने झात्माके साथ विभाव द्रव्यकर्म शरीर व क्रियामें झभेदरूप झपनेकी झनुभवना सर्व विडम्बनाझोंका मूल जानकर स्वपरैकस्वाध्यास दूर करनेके : लिये भेदिबज्ञान करना और परभावसे उपेक्षा करके झपने ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥ १६०-१६२ ॥

> इस प्रकार सहजानन्दसप्तदशाङ्गी टीकामें श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित समयसार तथा श्रीमद् ग्रमृतचंद्रसूरिविरचित समयसारव्याख्या ग्राट्मस्यातिका संवरतत्त्वप्ररूपक पञ्चम मञ्जू समाप्त हुन्ना ।



३४४ समयसार

## अथ निर्जराधिकारः

### ग्रथ प्रविशति निर्जरा---

रागाद्यास्त्रवरोधतो निजघुरा घृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूराश्निरु घन स्थितः । प्राग्वद्वं तु तदेव दम्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानच्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्छति ।

> उवभोगर्मिदियेहिं द्व्वायामचेदगाग्मिदराग् । जं कुगादि सम्मदिद्धी तं सव्वं गिजरिणमित्तं ॥१६३॥ उपभोग इन्द्रियोके, द्वारा चेतन प्रचेतनीके जो । करता सम्बन्द्रश्री, बहु सब है निजरा हेत ॥१६३॥

उपभोगिमिद्रिये. द्रव्याणामचेतनानामितरेषा । यत्करोति सम्यग्दिष्टः तत्सर्वं निर्जरानिमित्त ॥१६३॥ विरागस्योपभोगो निर्जरायै एव । य एव रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्याइध्टेरचेतनाः

नामसंत्र — जबभोग, इदिय, दब्ब, अचेदण, इदर, ज, सम्मदिट्टि, त, सब्ब, णिजजरणिमित्त । धातु-संत्र — इव प्राप्ती, कुण करस्पे, जर वयोहानी अरुस्पे व । प्रातिपदिक – उपभोग, इन्द्रिय, द्रव्य, अचेतन,

ध्रव निजंरा प्रवेश करती है—रागाद्या इत्यादि । अर्थ—रागादिक घास्रवोके रोकने से प्रपनी सामर्थ्य ढारा आगामी सब ही कर्मोंको मूलमें दूर ही से रोकता हुआ परमसंवर ठहर रहा था, अब इस संवरके होनेके पहले बँघे हुए कर्मोंको जलानेके लिये निजंरारूप अग्नि फैलती है जिससे कि ज्ञानज्योति निरावरण होती हुई फिर रागादिभायोसे मूर्छित नही होती ।

भावार्थ — संवर होनेपर नवीन कर्म तो बैंबते नहीं ग्रीर जो पहले बेंधे हुए थे वे ऋड़ रहे, तब ज्ञानका ग्रावरण दूर होनेसे ज्ञान ऐसा विशुद्ध हो जाता है कि फिर वह ज्ञान रागा-दिरूप नहीं परिणमता, सदैव विशुद्ध प्रकाशरूप ही रहता है।

भ्रव निर्जराका स्वरूप कहते हैं—[सम्यग्हाष्टः] सम्यग्टिष्ट जीव [यत्] जो [इंद्रियैः] इंद्रियोसे [अवेतनानां] प्रचेतन भ्रौर [इतरेकां] ग्रन्य चेतन [द्रव्याएमां] द्रव्योका [उपभोगं] उपभोग [करोति] करता है [तत् सर्वं] वह सर्व [निर्जरानिमित्तां] निर्जराका निमित्त है।

तात्पर्य--कर्भोदयरूप निर्जरराके समय प्राप्त उपभोगके ग्राश्रय हुए रागमें राग न होनेके कारण ज्ञानीके संसारनिमित्तक कर्मबन्य न होनेसे वह उपभोग निर्जराका हो निमित्त न्यद्रव्योपभोगो बंधनिमित्तमेव स्यात्, स एव रागादिभावानामभावेन सम्यग्हर्ष्टेर्निर्जरानिमित्तमेव

इतर, यत, सम्यग्रहिष्ट, तत्, सर्वं, निर्जरानिमित्त । मूलधानु—इदि परमैश्वर्ये, चिति सञ्चाने, बृक्चज्ञ् करस्पे, हशिर् प्रेक्षस्पे । पदिबद्धरण-जन्नभोगं जपभोगं-द्वितीया एकवचन कर्मकारक । इदिर्येहि इन्द्रिये,—सुतीया बहु० । दव्बाणं द्रव्याणामु-युष्टी बहु० । अचेदणाणं अचेतनानां-युष्टी बहु० । इदराणा इतरेषा-युष्टी

रहा।

टीकार्य--विरागीका उपभोग निर्जराके लिए ही होता है। मिथ्यादृष्टिका जो ही चेतन अचितनद्रव्यका उपभोग रागादिभावोंका सद्भाव होनेसे बंधका निमित्त ही होता है, वही उपभोग रागादिभावोंके अभावसे सम्यग्दृष्टिके निर्जराका निमित्त हो होता है। इस कथनसे द्रव्यनिर्जराका स्वरूप बताया गया है।

भावार्थ— सम्यग्दृष्टि जानी है धीर जानीके धजानमय राग द्वेष मोहका घ्रभाव है; इस कारण विरागीके जो इंद्रियोंसे भोग होता है उस भोगकी सामग्रीको यह ऐसा जानता है कि ये परद्रव्य है, मेरा इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है। परन्तु कर्मके उदयके निमित्तसे हुई यह चारित्रमोहके उदयके विशा बलहीन होनेसे जब तक सही नहीं जाती तब तक जैसे रोगी रोगको घन्छा नहीं जानता, परन्तु पीड़ा नहीं सहीं जानेसे ध्रीयधि घादिसे इलाज करता है उसी तरह विषयरूप भोग उपभोग सामग्रीसे यह कभी इलाज करता है। तब भो कर्मके उदय से तथा भोगोपभोगको सामग्रीसे ज्ञानीको राग हेष मोह नहीं है। कर्मका उदय होता है वह ध्रपना रस देकर ऋड़ जाता है उदय ध्रानेके बाद उस द्रश्यकर्मकी सत्ता नहीं रहती निजंता ही है। सम्यग्दृष्टिके प्राणा है एक मेर्सरको जानता है घीर फलको भी भोगता है, किन्तु राग हेष मोहके बिना भोगता है इस कारण कर्मका घ्रास्व नहीं होता, घ्रास्वके बिना विरागी सम्यग्दृष्टिके घ्रागामी बंध नहीं होता। ग्रीर जब ग्रागामी बंध नहीं हुग्रा तब केवल निजंरा ही हुई। इस कारण सम्यग्दृष्टिके घ्रागामी बंध नहीं होता। ग्रीर जब ग्रागामी बंध नहीं हुग्रा तब केवल निजंरा ही हुई। इस कारण सम्यग्दृष्टिके घ्रागामी बंध नहीं होता। भोग जब ग्रागामी बंध नहीं हुग्रा तब केवल निजंरा ही हुई। इस कारण सम्बग्दृष्टिके घ्रागामी बंध नहीं होता। ग्रीर जब ग्रागामी बंध नहीं दुग्रा तब केवल निजंरा ही तथा लक्ष्य भी यही है कि पूर्व द्रञ्यकर्म उदयमे ग्राग्रेपभा निजंराका ही निमित्त कहा गया है। तथा लक्ष्य भी यही है कि पूर्व द्रञ्यकर्म उदयमे ग्राग्रेपभा निजंराका ही द्राग्रितरां है।

तथ्यप्रकाश--१-विरागका उपभोग निजंराके लिये ही होता है, क्योंकि उस उपभोग में ज्ञानीको राग नहीं है, ग्रत: उदयागत द्रव्यप्रत्यय नवीन कमंबन्यके निमित्तभूत नहीं होते। स्यात् । एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितं ॥१६३॥

बहु० । ज यत्-द्वितीया एकवचन । कुणदि करोति-चर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया । सम्मदिट्टी सम्य-ग्टेफ्टिः-प्रयमा एकवचन कर्ताकारक । तं तत्-प्रयमा एकवचन । सव्व सर्व-प्रयमा एक० । णिज्जरणिमत्तं निजरानिमित्त-प्रथमा एकवचन ।। १६३ ।

२-नवीन कर्मबन्धका कारण न बनकर उदयागत द्रव्यप्रत्ययका निकल जाना द्रव्यन्तिज्ञा है। ३-उपभोगमें राग होनेसे मिध्यादृष्टिका उपभोग कर्मबंचका निमित्त होता है। ५-निजैरा होना व बन्धका न होना गुणस्थानके ब्रनुसार समझना। ४-मिथ्यादृष्टिके निजैरा गजस्नान वत् बंध कराती हुई होती है।

सिद्धान्त—१- उदयागत द्रव्यप्रत्ययके निमित्तसे चेतन भ्रचेतन द्रव्योंका उपभोग होता है। २- समस्त परभावसे विश्क्त होनेसे ज्ञानीके कर्मनिर्जरण होता है। ३- म्रज्ञानीके रागादिभाव होनेके कारण कर्मबन्ध होता है।

हष्टि—१- उपाधिसापेक्ष झगुद्धद्रव्याधिकनय (२४) । २- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय (२४) । उपाधिसापेक्ष झगुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) ।

प्रयोग—बन्धहेतुभूत रागादिसे दूर होनेके लिये निज सहज ज्ञानज्योतिमें उपयोगको स्थिर करनेका पौरुष करना ॥१६३॥

भ्रव भावनिर्जराका स्वरूप कहते हैं—[इब्धे उपभुज्यमाने] द्रव्यकर्मके व वस्तुके भोगे जानेपर [सुखं वा दुःखं] सुख भ्रयवा दुःख [नियमात्] नियमसे [जायते] उत्पन्न होता है। [बा] श्रीर [उदीर्षां] उदयमें श्राये हुए [तत् सुखदुःखं] उस सुख दुःखको [बेदयते] श्रनु-भव करता है [भ्रथ] फिर वह मुख दुःखरूप भाव [निर्जरां याति] निर्जराको प्राप्त होता है।

तारपर्य—ज्ञानीके सुख दुःख प्राता है, किन्तु उसमें लगाव न होनेसे वह भाव धागे को बधनका कारए। न बनकर निर्जीएां हो जाता है।

टीकार्थ- परद्रव्यके भोगनेमें ग्रानेपर तिन्निम्तक मुखरूप ग्रथवा दुःखरूप भाव नियमसे उदय होते है, क्योंकि वह वेदना साता तथा ग्रसाता इन दोनों भावोंका ग्रतिक्रमएा नहीं करती। सो यह सुख दुःखरूप भाव जिस समय ग्रमुभवा जाता है उस समय मिथ्यादृष्टि के तो रागादिभावोंके होनेसे ग्रागामो कर्मबन्धका निमित्त होकर ऋड़ता हुन्ना भी निजरारूप नहीं होना हुन्ना बन्च ही कहना चाहिये। ग्रीर सम्यग्दृष्टिके उस सुख दुःखके ग्रमुभवसे रागादि भावोका ग्रभाव होनेसे ग्रागामी बंधका निमित्त न होनेसे केवल निजरा रूप ही होता है सो निजरारूप हुन्ना निजरा ही कहना चाहिये, बन्च नहीं कहा जा सकता । भावार्थ- प्रस्थकर्मको

### ध्य भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति---

# दब्बे उवभुं जंते णियमा जायदि सुहं वा दुक्खं वा । तं सुहदुक्खमुदिण्णं वेददि श्रह णिज्जरं जादि ॥१६४॥

द्रव्य उपभोग करते, सुख धरु दःख उत्पन्न होता है।

उस उदीर्ग सुख दु:खको, वेदत ही कर्म भड जाता ॥१६४॥ द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्जायते मृख वा दुःख वा । तत्सुखदुःखमुदीर्ण वेदयते अथ निर्जरा याति ॥१६४॥

उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तिन्निमित्तः सातासाताविकल्यानितक्रमग्रीन वेदनायाः सुखरूपो दु:खरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेद्यते तदा मिथ्यादृष्टे रागदिभावानां सद्भावेन बधनिमित्तं भूत्वा निजीर्यमागोष्यनिजीर्गः सन् बंध एव स्यात् । सम्यग्द्रप्टेस्त रागादिभावानामभावेन बंधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीयमाणी निर्जीर्गः सिन्न-

नामसंज्ञ-द्वा उवभुजत, णियम, सुह, वा, दुख, वा, त, सहदुक्स उदिण्ण, अह, णिज्जर। धातुसंज्ञ-इव प्राप्तौ, उव-भूज भक्षारी भागे च, जा प्रादुर्भावे, वेद वेदन, जा गतौ। प्रातिपदिक-द्रव्य, उपमुज्यमान, नियम, सुल, वा, दु ल, वा, तत्, सुखदु ल, उदीणं, अथ, निर्जरा । मूलधात्—उप-भुज पाल-नाभ्यवहारयोः, जनी प्राद्भवि दिवादि, विद चेतनास्थाननिवासेषु चुरादि, या प्राप्गो अदादि । पदिवन-रण-दथ्वे द्रव्ये-सप्तमी एकः । उवभुज्जते उपभुज्यमान-सप्तमी एकः । णियमा नियमात्-पचमी एकः ।

स्थिति पूर्ण होनेपर या पहिले उदय म्रानेपर सूख दु:ख भाव नियमसे उत्पन्न होते है उनको श्रनुभव करते हए निथ्यादृष्टिके तो रागादिक निमित्तका सद्भाव होनेसे ग्रागामी कमैका बंध करके निर्जरा होती है सो वह निर्जरा किस कामकी, गिनतीमें भी नही, वहाँ तो बन्ध ही किया गया । ग्रीर सम्यग्दृष्टिके मुख दु:ख भोगनेपर भी उसमें रागादिकभाव नहीं होते, इस-लिये ग्रागामी बन्ध भी नहीं होता । केवल निर्जरा ही हई ।

प्रसंगविवरण--- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे द्रव्यनिर्जराका स्वरूप बताया गया था । ध्रव इस गाथामे द्रव्यनिर्जराका निमित्तभूत व कार्यभूत भावनिर्जराका स्वरूप कहा है।

तथ्यप्रकाश-(१) परद्रव्यका अपभोग होनेपर साता या ग्रसातारूप वेदन होता है। (२) साता ग्रसाताके वेदनके समय उसमें रागभाव (व्यामोह) होनेसे उपभोग बन्धका निमित्त होता है। (३) उदय भी निर्जरा है इस निर्जराके होते हुए भी रागादिभाव होनेसे ग्रज्ञानीक कर्मबन्ध होता है, अतः वह निर्जरा नहीं है। (४) सातोदय व असातोदयसे सख दःख होने पर स्वसंवेदनबलसे उत्पन्न परमार्थ ग्रानन्दकी प्रतीति रखने वाला जानी उस कर्मफलको मात्र जानता ही है, यह भावनिर्जरा है।

र्जरैव स्यात् । तद् ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल । यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भूंजानोऽपि न बच्यते ॥१३४॥ ॥ १८४॥

जार्याद जायते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । सुखं-प्रथमा एकः । वा-अव्ययः । दुनख दुःख-प्रथमा एकः । वा-अव्ययः । तः तत् सुहुदुन्धं सुखदुःखं उदिष्णं उदीर्ण-प्रथमा एकवचनः या द्वितीया एकवचनः । वेददि वेद्यते या वेदयते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया। अह अथ-अव्ययः । णिज्जरं निर्जरा-द्वितीया एकः । जादि याति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचनः ॥ १९४॥

सिद्धान्त—(१) कर्मरससे विविक्त शुद्ध ज्ञानमात्रके श्रनुभवसे विभावनिर्जरण होता है। (२) विभावनिर्जरण होनेपर द्रव्यनिर्जरण होता ही है।

दृष्टि—१- गुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)। २- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)।

प्रयोग—कर्मोदयज सातासाताविकल्पसंकटसे दूर होनेके लिये प्रतिकलित कर्मरसको परभाव जानकर उससे विमुख होकर प्रपने सहज ज्ञानरसका स्वाद लेनेका पौत्र्य करना ।।१६४।।

प्रव प्रापेके कथनकी सूचनाका कलग कहते है—तज्ज्ञान इत्यादि। प्रथं—वास्तवमें वह सामध्यं ज्ञान प्रथवा वैराग्यकी है कि कोई कर्मको भोगता हुग्रा भी कर्मसे नहीं बेंधता। सो प्रव उस ज्ञानकी सामध्यं दिखलाते हैं—[यथा] जैसे [बैद्यः] वैद्य [पुरुष:] पुरुष [बिखं उपभुंजानः] विषको भोगता हुग्रा भी [मरणं] मरणको [न उपयाति] नही प्राप्त होता [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [पुद्गलकर्मणः] पुद्गल कर्मके [उदयं] उदयको [भुंक्ते] भोगता है तो भी [नैख बध्वते] बंधता नहीं है।

तात्पर्यः— ग्रविकार ग्रन्तस्तत्वके ज्ञान होनेके सामर्थ्यसे कर्मफलभोगमे उपेक्षा होनेके कारण ज्ञानीके संसारबन्धक बन्धः नहीं होता।

टीकार्थ — जैसे कोई वैद्य, दूसरेके मरएाका कारएाभूत विषयो भोगता हुआ भी प्रव्यर्थ विद्यांकी सामर्थ्यसे विषकी मारएाशक्तिके निरुद्ध हो जानेसे विषसे मरएाको प्राप्त नहीं होता, उसी तरह श्रज्ञानियोंको रागादि भावोंके सद्भावसे बंधके कारएाभूत पुरुगलकर्मके उदय को भोगता हुआ भी ज्ञानी ज्ञानकी ग्रमोध सामर्थ्यसे रागादिभावोंके ग्रभाव होनेपर कर्मके उदय की श्रागामी बंध करने वाली शक्ति निरुद्ध हो जानेसे श्रागामी कर्मोसे नहीं बंधता।

भावार्य — जैसे कोई बैद्य पुरुष ग्रपनो विद्याकी सामध्येंसे विषकी मारणशक्तिका ग्रभाव करता है सो वह उस विषको खानेपर भी उससे नहीं मरता, उसी तरह ज्ञानीके ज्ञान की सामध्येंसे कर्मके उदयको बंध करने रूप शक्तिको हटा देता है। इस कारण उसके कर्मका

### ध्य ज्ञानसामध्यं वर्शयति---

# जह विसमुवभुज्जंतो वेजो पुरिसो गा मरगामुवयादि । पुग्गलकम्मस्पुदयं तह भुंजिद गोव वन्भए गागी ॥१६५॥ जैसे विष उपमोगी, वैद्य पुरुष मरएको नहीं पाता।

पूर्गल कर्म उदयको, भोगे नहि विज्ञ जन वैधता ।।१६५।।

यथा विषमुपभुजानो वैद्यः पुरुषो न मरणमुपयाति । पुद्गलकर्मण उदयं तथा भक्ते नैव बध्यते ज्ञानी । यथा कश्चिद्विषवैद्यः परेषां मरणकारएां विषमुपभुंजानोऽपि ग्रमोघविद्यासामध्येन निरु-द्धतत्व्यक्तित्वान्न म्रियते, तथा म्रज्ञानिनां रोगादिभावसद्भावेन बधकारणं पूद्गलकर्मोदयमुपभु-जानोऽपि ग्रमोघज्ञानसामध्यति रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वात् न बध्यते ज्ञानी।। १६५।।

नामसंज जह, विस, उपभुज्जंत, वेज्ज, पूरिस, ण, मरण, पूग्गलकम्म, उदय, तह, ण, एव, णाणि । धातुसंज्ञ — उव-भुज भक्षारो भोगे च, उव-जा प्रापरो, भुज भोगे, बज्भ बंधने । प्रातिपविक-यथा, विष, उपभुज्यमान, वैद्य, पुरुष, न, मरण, पुद्गलकर्मन्, उदय, तथा, न, एव, ज्ञानिन् । मूलबातु-उप-या प्रापरो, उत्-अय गतौ, भूज भोगे, बंध बंधने । पहिबदरण-जह यथा-अन्यय । विसं विष-द्वितीया एकवचन । उवभुज्जतो उपभुजानः-प्रथमा एक० कर्तृ विशेषण । वेज्जो वैद्य -प्रथमा ए० । पुरिसो पुरुष:-प्रथमा एक ० कर्ताकारक । ण न-अव्यय । मरणं-द्वि ए० कर्मकारक । जनसादि जपयाति वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । पुग्गलकम्मस्स पुद्गलकर्मण -पष्ठी एक । उदयं-द्वि एक । तह तथा-अव्यय । भजदि भुक्ते-वर्तमान लट् अन्य पूरुष एकवचन । न, एव, वज्रभए बध्यते-वर्तमान लट् अन्य पूरुष एक० । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकवचन ॥१६५॥

उदय भोगनेमें आता है तो भी आगामी बंध नही करता । यह सम्यकानकी सामध्ये है ।

प्रसंगविषर्ग--- ग्रनन्तरपूर्व गाथामें भावनिर्जराका स्वरूप बताते हुए ज्ञान व वैराग्य के बलकी महिमा दिखाई थी। ग्रब इस गायामें उसी ज्ञानका सामर्थ्य दिखाया गया है।

तथ्यप्रकाश-१--तत्त्वज्ञानी शूभ ग्रशूभ कर्मफलको भोगता हुन्ना भी ज्ञानमय प्रतीति के कारण कर्मसे नहीं बँधता है। २-ग्रज्ञानी जीव शुभ श्रशुभ कर्मफलमें ग्रासक्त होनेके कारण कमसे बँधता है। ३--ज्ञानस्वभावको दृष्टिके कारण द्रव्यप्रत्ययकी कर्मबंधनिमित्तत्व-शक्ति निरुद्ध हो जाती है, ग्रतः ज्ञानी कर्मसे नही बँधता ।

सिद्धान्त - १-- सहजशुद्ध प्रविकार ज्ञानस्वभावमें ग्रात्मत्वकी भावनासे पौद्गलिक कर्मोंका निर्जरण हो जाता है । २- उपभोगमें रागादिभावके ग्रभावसे कर्मबन्ध नहीं होता । हिष्ट-१- शृद्धभावनापेक्ष शृद्धद्रव्याचिकनय (२४व)। २- उपाध्यभावापेक्ष शृद्ध

#### **प्रथ वैराग्धसामध्यं द**र्शयति ---

# जह मञ्जं पिवमायो अरदिभावेगा मञ्जदि ग पुरिसो। दञ्जवभोगे अरदो गागी वि ग वज्मदि तहेव।।१६६॥

श्ररति भावसे जैसे, मदिरा पोता पुरुष नहीं मदता। द्रव्यभोगमें तैसे, विरक्त ज्ञानी नहीं बँधता॥१६६॥

यथा मद्यं पिबन् अरितभावेन माद्यति न पुरुषः । द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ।।१६६। यथा कश्चित्पुरुषो मेरैयं प्रति प्रवृत्ततीवारतिभावः सन् मेरैयं पिवन्नपि तीवारितभाव-सामध्यन्नि माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वेद्वव्योपभोगं प्रति प्रवत्ततीवविरागभावः

नामसंज्ञ—जह, मक्ज, पिवमाण, अरिदभाव, ण, पृरिस, दध्बुवभोग, अरद, णाणि, वि, ण, तह, एव । **धातुसंज्ञ** –पी पाने, मक्ज गर्वे, वक्म. बघने । प्रातिपदिक -यथा, भद्य, पिवमान, अरितभाव, न, पुरुष, द्रव्योपभोग, अरत, ज्ञानित्र, अपि, न, तथा, एव । मूलधातु—पा पाने भ्वादि, मदो हुएँ दिवादि, बन्ध बन्धने । **पदविवरण**—जह यथा-अञ्चय । मक्जं मद्य-द्वितीया एकः । पिवमाणो पिवन्-प्रथमा एकः

## द्रव्याधिकनय (२४म्र)।

है।

प्रयोग---- कर्मबंधसे छुटकारा पानेके लिये वर्तमान कर्मफलका ज्ञातामात्र रहकर निर्विक कल्प प्रविकारस्वभाव प्रन्तस्तस्वकी श्राराधना करना ॥१६५॥

भ्रव वैरायको सामर्थ्य दिखलाते हैं—[यथा] जैसे [पुरुषं] कोई पुरुष [मद्यं] मदिराको [अरितभावेन] श्रप्रीतिसे [पिवन्] पीता हुम्रा [न माद्यति] मतवाला नही होता [तथेव] उसी तरह [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी [द्रव्योपभोगे] द्रव्यक्ते उपभोगमें [ग्ररतः] विरक्त होता हुम्रा [न बध्यते] कर्मसे नही वैथता।

तात्पर्य--कर्मोदयवण उपभोग होनेपर भी मूल विरक्तिके कारण ज्ञानी बँघता नहीं

टीकार्थ — जैसे कोई पुरुष मदिराके तीव घप्रीतिभाव वाला होता हुया मदिरा (शराव) को पीता हुमा भी तीव ग्ररितभावके सामध्येसे मतवाला नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी भी रागादिभावोके ग्रभावसे सब दृष्योके उपभोगके प्रति तीव विरागभावमें वर्तता हुमा विषयोंको भोगता हुमा भी तीव विरागभावकी सामध्येसे कर्मीस नहीं बेंबता।

ध्रव कलगरूप काव्यमें उत्यानिका कहते हैं—नाश्चुते इत्यादि । अर्थ--यह पुरुष, विषयोंको सेवता हुमा भी विषय सेवनेके निजकलको नहीं पाता, क्योंकि वह ज्ञान वैभव तथा विरागताके बलसे विषयोंका सेवने वाला होनेपर भी सेवने वाला नहीं है । सन् विषयानुषभुंजानोऽपि तोब्रविरागभावसामध्यान्त बध्यते ज्ञानी ।। नाम्नुते विषयसेवनेऽपि यत् स्वं फलं विषयसेवनस्य वा । ज्ञानवैभवविरागतावलात् सेवकोऽपि तदसावसेवकः ।। १२१।।। १६६ ।।

कृदतः। अरदिभावेण अरतिभावेन-नृतीया एकः। मज्जदि माद्यति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया। ण न-अव्ययः। पृरिक्षी पुरुष -प्रथमा एकः कर्ताकारकः। दब्बुदभोगे द्वव्योपभोगे-सप्तमी एकः। अरदो अरतः-प्रठः एः। णाणी ज्ञानी-प्रठः एकः। वि अपि-अव्ययः। ण न-अव्ययः। बज्जसिद बध्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया। तह तथा-अव्ययः। एव-अव्ययः॥ १९६॥

भावार्थ—ज्ञान ग्रीर विरागताका ऐसा ग्रद्भुत बल है कि इंद्रियोंसे विषयोंका सेवन करने पर भी उनका सेवने वाला नहीं कहा जाता । क्योंकि विषयसेवनका निजफल संसार व संसारभ्रमण् हैं। लेकिन ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वक। ग्रभाव होनेसे संसारका भ्रमण्हप फल नहीं होता।

प्रसंगिबवररा — उपान्त्यपूर्व गाथामें ज्ञान श्रीर वैराग्यके सामध्येका संकेत था जिसमें ज्ञानसामध्येका वर्शन खनन्तरपूर्व गाथामें किया गया है। खब इस गाथामें वैराग्यका सामध्ये वताया गया है।

तथ्यप्रकाश—१- उपभोगके प्रति तीव्र विरागता होनेके कारण ज्ञानी विषयोको भोगता हुआ भी बँधता नहीं है। २- रागमें राग न होनेसे ज्ञानीके उपभोगमें भी राग नहीं होता, मात्र भोगना पड़नेकी बात होती है। ३- भोगमद्यका प्रतिपक्षभूत हर्षविषादादिविकल्प- शून्य योग श्रीषधिका समायोग होनेसे विरागताके कारण भोगमद्यका उपभोग ज्ञानीको बेसुध नहीं कर सकता है।

सिद्धान्त--- १- सहजगुद्ध ग्रविकार स्वभावकी भावना होनेपर द्रव्योपभोगमे ग्ररित होनेसे कर्मबन्ध नहीं होता। २- जितने ग्रंशमें ज्ञानी राग नहीं करता उतने ग्रंशमें वह कर्मसे नहीं बंधता। ३- पूर्ण बीतराग होनेपर कर्मसे रंच भी नहीं बंधता।

दृष्टि—१:- शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय (२४व) । २-- प्रपूर्ण शुद्ध निश्चयनय (४६व) । ३--उपाध्यभावापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय (२४म्र) ।

प्रयोग—सर्वदुःखमुक्तिके लिये कर्मानुभागके प्रतिफलनमें राग न करके ग्रविकार ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥१९६॥

ग्रव उक्त श्रवंको दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं—[कश्चित्] कोई तो [सेवमानोपि] विषयोंको सेवता दृष्टा भी [न सेवते] नहीं सेवन करता है ग्रीर [असेवमानोपि] कोई नही अर्थतदेव दर्शयति---

# सेवंतोवि ग सेवइ असेवमागोवि सेवगो कोई। पगरणचेट्ठा कम्सवि ग् य पायरणोत्ति सो होई ॥१६७॥ सेता हुआ न दिस् कोइ नहीं सेते भी सेवक है।

परजन कार्य निरत मी, प्राकरणिक भी नहीं होता ।।१६७।।

सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् । प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवित ।
यथा कश्चित् प्रकरेण व्याप्रियमाणोपि प्रकरणस्वामित्वाभावात् न प्राकरिणकः, प्रपर् रस्तु तज्ञाव्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वात्प्राकरिणकः । तथा सम्यग्दष्टः पूर्वसञ्चितकामोदयसं-पन्नात् विषयात् सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक एव । मिथ्यादष्टिस्त विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्धावेन विषयसेवनफलस्वामित्वा-

नाससंज्ञ— सेवत, वि, ण, असेवमाण, वि, सेवग, कोई, पगरणचेट्टा, क, वि, ण, य, पायरण, इत्ति, त । धातुसंज्ञ—सेव सेवाया, प-कर कराये, हो सत्ताया । प्रातिषविक्व—सेवमान, अपि, असेवमान, अपि, सेवक, करिचत्, प्रकरणचेष्टा, किम्, अपि, न, च, प्राकरण, इति, त । प्रुत्तधातु—सेव सेवाया, सु सत्ताया । प्रविविद्याल - सेवती सेवमान:—प्रथमा एक० । वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । मेवह सेवती-वर्तमान लट्ट सेवता हुमा भी [सेवक:] सेवने वाला कहा जाता है [कस्पापि] जैसे किसी पुरुषके [प्रकररण-चेष्टा ग्रापि] किसी कार्यके करनेकी चेष्टा तो है [च सः] किन्तु वह [प्राकररणः] कार्य करने

वाला स्वामी हो [इति न भवति] ऐसा नहीं है।

टीकार्थं—जैसे कोई पुरुष किसी कार्यंकी प्रकरसाक्तियामें व्याप्रियमासा होकर भी याने उस सम्बंधी सब क्रियाओं को करता हुआ भी उस कार्यंका स्वामी नहीं है। किन्तु दूसरा कोई पुरुष उस प्रकरसामें व्याप्रियमासा न होकर भी याने उस कार्यं सम्बंधी क्रियाको नहीं करता हुआ भी उस कार्यंका स्वामीपन होनेसे उस प्रकरसाका करने वाला कहा जाता है। उसी तरह सम्यग्हिष्ट भी पूर्वसचित कर्मोंके उदयसे प्राप्त हुए इन्द्रियोके विषयोंको सेवता हुआ भी रागा-दिक भावोका प्रभाव होनेके कारसासे विषयसेवनके फलके स्वामीपनका स्रभाव होनेके कारसासे हि सेवता हुआ भी रागादिभावोंका सम्बाह सिक्स हो है। किन्तु, मिथ्याहिष्ट विषयोंको नहीं सेवता हुआ भी रागादिभावोंका सम्बाह किस्ति करता हुआ भी रागादिभावोंका सम्बाह सम्बाह स्वाह होनेके कारसा विषय सेवनेक फलका स्वामीपना होनेसे विषयोंका सेवक ही है।

भावार्थ — जैसे कोई व्यापारी स्वयं कार्यन करके नौकरके द्वारा कारखानेका कार्य कराता है, तो वह स्वयं कार्यन करता हुमा भी स्वामित्वके कारण दूकान सम्बंधी हानि-लाभ का फल हर्ष विषाद पाता है। किन्तु नौकर स्वामित्वबुद्धि प्रभावमें व्यापार करता हुमा भी स्सेवक एव । सम्यग्र्ट्टभैति नियतं ज्ञानवैराग्यक्षाक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्ति-मुक्त्या । यस्माद् ज्ञात्वा व्यक्तिकरिमदं तत्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सवैतो रागयोगात् ।।१३६॥ ॥ १६७ ॥

अन्य पुरुष एक । असेवमाणो असेवमानः-प्रथमा एक । वि अपि-अव्यय । सेवनो सेवक -प्रथमा एक । कोई किच्चत्-अव्यय अन्तः-प्रथमा एकवचन । पगरणचेट्टा प्रकरणचेट्टा-प्र० एक । कस्स कस्य-यष्ठी एक । वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । वि अपि-अव्यय । पायरणो प्राकरण,-प्रथमा ए० । इत्ति इति-अव्यय । सो सः-प्रथमा एक । होई भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया ॥ १९७ ॥

उसके हानि-लाभका जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ही सम्यग्दृष्टिको कर्मविषाकवश सुख दुःख भोगना पडता, पर उसका स्वामी न बननेसे भोगका फल संसारबन्धन उसके नहीं होता।

प्रव इसी प्रथंके समर्थनमें कलशरूप काव्य कहते है—सम्य इत्यादि । अर्थ —सम्यरृष्टिके नियमसे ज्ञान ग्रोर वैराग्यकी शक्ति होती है । क्योंकि यह सम्यग्दृष्टि अपने स्वरूपका
ग्रहण ग्रीर परके त्यागकी विधिसे प्रपना वस्तुत्व उपयोगमें रखनेके लिये भिन्न-भिन्न स्व व
परको परमार्थसे जानकर प्रपने स्वरूपमें ठहरता है ग्रीर पररूप समस्त रागयोगसे विराम लेता
है । श्रहा यह प्रदुस्त रीति ज्ञान वैराग्यकी शक्तिके बिना नहीं होती ।

प्रसंगिववरण् — ग्रनन्तरपूर्वं गायामें बताया गया था कि वैराग्यका ऐसा सामध्यं है कि ज्ञानी विषयोंको उपभोगता हुमा भी ग्ररतिभावके कारण् कमंसे नही बँघता है। अब इसी तथ्यका विधिनिषेषरूपसे समर्थन इस गायामें किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) तत्वज्ञानी चारित्रमोहोदय विपाकवश विषयोंको सेवता हुमा भी उसका स्वामी न बननेसे सेवक नही है। (२) श्रज्ञानी जीव विषयसाधन न मिलनेपर विषयों को न सेवता हुम्रा भी रागादिसद्भावके कारण सेवक है। (३) ज्ञानी विषयसेवनका व विषय-सेवनफलका श्रपनेको स्वामी न माननेसे वह प्राकरिएक नही है। (४) श्रज्ञानी जीव विषय-सेवनका व विषयसेवनफलका श्रपनेको स्वामी माननेसे प्राकरिएक है। (४) प्राकरिएक जीव कर्मसे वेंधता है। (६) श्रप्राकरिएक जीव कर्मसे वेंधता है। (६) श्रप्राकरिएक जीव कर्मसे वेंधता है।

सिद्धान्त—(१) ग्रविकार सहज ज्ञानमय स्वका संवेदन करने वाला ज्ञानी ज्ञानरस का स्वाद लेनेसे अवन्यक है। (२) ग्रयनेको विकारस्वरूप समक्षने वाला ग्रज्ञानी कर्मरसका स्वाद माननेसे बन्धक है।

हष्टि—१- ज्ञाननय (१६४)। २- कर्नुनय (१८९)। प्रयोग—अपनेको सहज ग्रानन्दमय अनुभवनेके लिये उपयोगमें प्रतिफलित कर्मरसर्थे सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तावज्जानाति---

# उदयविवागो विविहो कम्माणं विण्णित्रो जिणवरेहिं। ण दु ते मज्म सहावा जाणागावो दु ग्रहमिक्को ॥१६८॥ उदयविषाक विविष्ठ है, क्षोंके श्री मुनीण वर्णाये।

वे नहिं स्वभाव मेरे, मैं तो हूं एक ज्ञायक सत् ॥१६८॥। एको विविधः क्रमणा वर्णानो जिनकरें। च व वे मुम्र स्वभाव जायकभावस्वदमेकः।

उदयविषाको विविधः कर्मणा वर्णितो जिनवरैः। न तुं ते मम स्वभाव ज्ञायकभावस्त्वहमेकः॥ १८८ ॥ ये कर्मोदयविषाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः। एप टंकोत्कीर्सोकज्ञाय-

नाममंत्र—उदयदिवाग, विविह, कम्म, विष्णाश, जिणवर, ण, दु, त, अम्ह सहात्र, जाणगभात्र, दु, अम्ह, इक्क । **धातुसंत्र**—वण्ण वर्णते । **प्रातिपदिक**—उदय्विपाक, विविध, कर्मन, वर्णित, जिनवर, न, तु, अस्मद्, स्वभाव, ज्ञायकभाव, तु, अस्मद्, एक । **मूलघातु**—वि-दुपचप पाके, वर्ण वर्णते । **पदविवरण**—उद-यविवागो उदयविपाक:-प्रथमा एकवचन । कम्माण कर्मणाम्-यष्ठी वहु० । विष्णिओ वर्णित –प्र० एक० ।

उपयोग हटाकर निज सहज ज्ञानस्वरूपमें उपयोग करनेका पौरुष करना ।। १६७ ।।

श्रव कहते हैं कि सम्यग्हिष्ट वास्तवमें सामान्यसे ग्रपनेको ग्रीर परको ऐसा जानता है:—[कर्मणां] कर्मोका [उदयविषाकः] उदयविषाक [जिनवरै:] जिनेश्वर देवोने [विविधः] श्रनेक तरहका [विशातः] कहा है [ते] वे [मम स्वभावाः] मेरे स्वभाव [न तु] नही है [तु श्रहं] किन्तु मैं [एकः] एक [जायकमावः] मात्र जायकस्वभावस्वरूप हू।

तास्पर्य—कर्मोदयविषाकज भाव मेरे स्वभाव नही, मै तो सहज ज्ञानस्वभावमात्र हूं ज्ञानी ऐसा जानता है।

टीकार्य — जो कर्मके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुए ग्रानेक प्रकारके भाव है वे मेरे स्वभाव नहीं है। मैं तो यह प्रत्यक्ष ग्रामुभवगीचर टंकोल्कीएाँ एक जायकभावस्वभाव हूं।

प्रसंगविवररण-भगन्तरपूर्व गायामे बतायागया था कि ज्ञानी परभावका अपनेको स्वामी न माननेसे प्राकरिणक नहीं है। अब इस गायामें उसीके सम्बन्धमे यह बतलाया है कि वह कोनसा ज्ञान है जिससे कि ज्ञानी परभावका स्वामी नहीं बनता है।

तथ्यप्रकाश--१- जीवमें नाना प्रकारके विभाव कर्मोदयविषाकसे उत्पन्न होते है। १-कर्मोदयविषाकप्रभव भाव धात्माके स्वभाव नहीं है। ३-धात्मा तो वस्तुतः एक ज्ञायक भाव स्वभाव मात्र है। ४-ज्ञानी स्वभाव व परभावमे स्पष्ट भेद समऋता है।

सिद्धान्त—१-रागद्वेषादिविभाव कर्मविपाकोदयका निमित्त पाकर ही होते है। २-परभाव मेरे स्वभाव नहीं है। ३-मैं तो एक ग्रखंड चिद्रप हं।

### कभावस्वभावोऽहं ॥१६८॥

जिणवरेहि जिनवरै:-नृतीया बहु०। न, तु, सरुक्ष सम-षष्ठी एक०। सहावा स्वभावा:-प्रथमा बहु०। जाण-गभावो ज्ञायकभाव:-प्र० ए०। तु-अब्यय। अहं-प्र० ए०। इक्को एक.-प्रथमा एकवचन ॥ १६८॥

हष्टि — १-उपाधिसापेक्ष ग्रसुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । २-परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । ३-ग्रखण्ड परमशुद्धनिष्वयनय (४४) ।

प्रयोग—कर्मोदयविषाकत्रभव रागद्वेषादि विभावोंको परभाव जानकर उनसे उपेक्षा करके निरपेक्ष सहज ज्ञायकस्वभाव स्वमें स्वतत्त्वकी दृष्टि बनाये रखनेका पौरुष करना ।।१६८।।

ध्रव कहते है कि सम्यग्दृष्टि ध्रपनेको धौर परको विशेषरूपसे इस प्रकार जानता है— [रागः] राग [पुद्गलकमं] पुद्गलकमं है [तस्य] उसका [विषाकोदयः] विषाकोदय [एष] यह [भवित] है सो [एषः] यह [मम भावः] मेरा भाव [न] नही है, क्योंकि [सालु] निश्चयसे [ब्रहंतु] मैं तो [एकः] एक [जायकभावः] जायकभावस्वरूप हं।

तारपर्यं—राग प्रकृतिके उदयका प्रतिफलन यह विभाव राग है वह मेरा स्वभाव नहीं है।

टीकार्थं—वास्तवमें रागनामक पुर्गलकमें है, उस पुर्गलकमें उदयके विपाकसे उत्पन्न यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर रागरूप भाव है वह मेरा स्वभाव नही है, मैं तो टंकोरकीएँ एक जायकभावस्वरूप हू। इसी प्रकार राग इस पदके परिवर्तन द्वारा द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकम, मन, वचन, काय, श्रोच, चक्षु, झाएग, रसन, स्पर्शन ये सोलह सूत्र व्याख्यान किये जाना चाहिये धौर इसी रीतिसे ग्रन्य भी विचार किये जाने चाहिये। इस तरह सम्यग्र्ष्टि ग्रपनेको जानता हुमा और रागको छोड़ता हुमा नियमसे ज्ञान व वैराग्यसे सम्पन्न होता है। भावार्थं— असे सामने स्थित बालकका प्रतिविम्ब दर्पणमें पड़े तो वह दर्पणमें ग्राया फोटो दर्पणका स्वभाव नहीं, इसी प्रकार रागादिप्रकृतिके विपाकोदयका प्रतिकलन उपयोगमें ग्राया है सो वह जीवका स्वभाव नहीं है।

प्रसंगविवरण--- धनंतरपूर्व गाथामें सामान्यतया यह बताया गया था कि सम्यग्हिष्ट स्व व परको किस तरह जानता है। ध्रव इस गाथामें बताया है कि उसी स्व-परको विशेष-तया जानी कैसा जानता है।

तथ्यप्रकाश—१- राग ग्रादि नामकी पुद्गलकर्मप्रकृतियाँ है, उनके उदयसे जीवमें राग ग्रादि भाव प्रतिफलित होते हैं। २- रागादिप्रकृतिके उदयसे जीवमें रागादिभाव होते हैं। २- रागादिप्रकृतिके उदयसे जीवमें रागादिभाव होते हैं। ३- रागादिभाव ग्रात्माके स्वभाव नहीं है, क्योंकि वे ग्रीपाधिक भाव है। ४- ग्रात्माका

सम्यग्हिब्हिविशेषेग्ग तु स्वपरावेषं ताबज्जानाति-

पुग्गलकम्मं रागो तस्स विवागोदञ्चो हवदि एसो । सा दु एस मज्म भावो जासागभावो हु ञ्चहमिक्को ॥१६६॥ रागप्रकृति पृद्दगल है, राग विभाव है उदयकल उसका ।

बह माव नहीं मेरा, मैं तो हूं एक ज्ञायक सत्।।१६६॥

पुरागलकमं रागस्तस्य विवाकोदयो भवति एषः। नत्वेष मम भाव ज्ञायकभावः खत्वहमेकः॥ १६६॥ श्रस्ति किल रागो नाम पुरागलकमं, तदुदयविषाकप्रभवोयं रागरूपो भावः, न पुनमंम स्वभावः। एष टंकोत्कीर्एोकज्ञायकभावस्वभावोहं। एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोध-मानमायालोभकमंनोकमंमनोवचनकायश्रोत्रचश्चुद्यांत्ररसनस्पर्शनसूत्राणि षोडण व्यास्येयानि, श्रन्या दिणा श्रन्यान्यप्यूह्यानि । एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं मुंचंश्च नियमाज्ज्ञानवैराग्य-संपन्नो भवति ॥१६६॥

नामसंस—पुग्गलकम्म, राग, त, विवागोदय, एत, ण, दु, एत, अम्ह, भाव, जाणगभाव, दु, अम्ह, इक्क । धातुसंस—हव सत्तायां, रज्ज रागे । प्रातिपविक—पुर्गलकमंत्र, राग, तत्, विपाकोदय, एतत्, त्, तु, एतत्, अस्मद, भाव, अस्मद, एतत्, त्, तु, एतत्, अस्मद, भाव, अस्मद, भाव, अस्मद, भाव, अस्मद, भाव, अस्मद, भाव, अस्मद, भाव, अस्मद, प्रत्नाया । प्रविवरण—पुग्गलकम्म पुर्गलकमं-प्रथमा एकववन । रागो राग-प्रथमा एक०। तम्म तस्य-पर्ध्य एक०। हवि भवित-वर्ध्य एक०। हवि भवित-वर्ध्य एक०। हवि भवित-वर्ध्य एक०। स्वय्य । स्व तु-अध्यय। एक०। मुक्क मम-पर्ध्य एक०। भावो भाव-प्रथ ए०। जाणगभावो ज्ञायकभाव प्रश्न ए०। हु खलु-अध्यय। अह-प्रथमा एक०। इक्को एक:-प्रथमा एकववन ।। १६६॥

तो एक सहज जायकभाव स्वभाव है, क्यों कि यह ग्रात्माका निरपेक्ष निरुपिध शास्त्रत सहज भाव है। ४-जानी ग्रपनेको जायकस्वभावमात्र जानता हुमा रागादि परभावको छोडता हुमा ज्ञानवृत्तिरूप परिक्षमता रहता है। ६- ज्ञानी ग्रात्मा ज्ञानमात्र स्वको जाननेसे ज्ञानसम्पन्न है व रागादि परभावको छोड़नेसे वैराग्यसंपन्न है।

सिद्धान्त—१-रागश्कृतिके उदयका निमित्त पावर जीवमे रागभाव होता है। २-जीवका स्वभाव शाक्ष्वत ज्ञायकभाव है।

ष्टिष्ट — १-उपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्याणिकनय (२४) । २-अखण्ड परमशुद्ध निश्चय- नय (४४) ।

प्रयोग--- झझ् व, प्रश्नरण, दुःखरूप, दुःखफल वाले, भिन्न, ग्रसार परभावोसे ग्रत्यन्त उपेक्षा करके निज सहज एक ज्ञायकस्वभावमय ग्रन्तस्तत्त्वकी उपासना करना ॥१६६॥

म्रज मीपाधिक भावोंकी परभावता जाननेका फल बताते है—[एवं] इस तरह

## एवं सम्मादिही त्रप्पायां मुण्यदि जाण्यसहावं । उदयं कम्मविवागं य मुत्रदि तच्चं वियाण्तो ॥२००॥

यों सुदृष्टि द्वात्माको, जाने ज्ञायकस्वभावमय पूरा ।

कर्मविपाक उदयको तजता, वह तत्त्वका ज्ञाता ।।२००॥

एवं सम्यग्रहिष्टः आत्मान जानाति ज्ञायकस्वभावं । उदय कर्मविपाक च मुचित तत्त्वं विजानन् ॥२००॥ एवं सम्यग्रहिष्टः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यः सर्वेभ्योऽपि विविच्य टंकोस्क्रीर्सोकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तत्त्वं विजानंश्च स्वपरभावो॰

नाससंज्ञ—एव, सम्मादिट्ठि, अप्प, जाणयसहाव, उदय, कम्मविवाग, य, तच्च, विद्याणत। **घातु-**संज्ञ—मुण ज्ञानं, मुच त्यागे, वि जाण अववोधने। **प्रातिपदिक**—एवं, सम्यग्दिष्ट, आत्मन्, ज्ञायकस्वभाव,

. [सम्बर्ग्हरिः] सम्यर्दाष्ट [धारमानं] ग्रप्नेको [ज्ञायकस्वभावं] जायकस्वभावं [जानाति] जानता है [ख] ग्रीर [तस्वें] वस्तुके यथार्थ स्वरूपको [विजानन्] जानता हुग्रा [कर्मीब-पाकं] कर्मविपाकरूप [उदयें] उदयको [सुआति] छोड़ता है।

तात्पर्य-- ज्ञानी ग्रपनेको ज्ञायकस्वभाव जानता ग्रोर विकारको परभाव जानकर छोड़ देता है।

टीकार्य-इस प्रकार सम्पग्रहिष्ट, सामान्य तथा विशेषसे सभी परस्वभावरूप भावोंसे भिन्न होकर टंकोत्कीर्ण एक जायकभाव स्वभावरूप धात्माके तत्वको ध्रम्छी तरह जानता है ध्रीर उस प्रकार तत्त्वको ध्रम्छी तरह जानता हुन्ना स्वभावका ग्रहण ध्रीर परभावका त्याग द्वारा निष्पाद्य ध्रपने वस्तुपनेको फैलाता हुन्ना कर्मके उदयके विषाकसे उत्पन्न हुए सब भावों को छोड़ता है। इस कारण यह सम्यग्रहि नियमसे ज्ञान व वैराग्यसे सम्पन्न होता है।

माबार्थ-- जब अपनेको तो ज्ञायक भावस्वरूप सहजानन्दमय जाने ग्रीर कर्मके उदय से हुए भावोंको परभावस्वरूप ग्राकुलतामय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावोंसे विरक्त होना ये दोनों होते ही है। यह तथ्य श्रनुभवगोचर है ग्रीर यही सम्यग्हष्टिका परिचय है।

भ्रव कहते है कि यदि कोई अपनेको ज्ञानी माने और परद्रव्योमे श्रासक्त हो तो वह वृथा ही सम्यग्दृष्टिपनेका अभिमान करता है—सम्यग्दृष्टि इत्यादि । श्रर्थ—यह मैं स्वयं सम्यग्दृष्टि हुं मेरे कभी भी कर्मका बंघ नहीं होता; ऐसा मानकर जिनका मुख गर्वसहित ऊंचा हुआ है तथा हुए सहित रोमांचरूप हुआ है वे जीव महाब्रतादि आवरण करे तथा वचन विहार आहारकी क्रियामें सावधानीसे प्रवर्तनेकी उत्कृष्टताका भी अवलंबन करें तो भी पापी मिण्यादृष्टि ही है, क्योंकि आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे रहित होनेके कारण सम्यवत्वसे जून्य

पादानापोहनिक्पाद्यं स्वस्य वस्तुस्वं प्रथयन् कर्मोदयविपाकप्रभवान् भावान् सर्वानिपि मुंचित । ततोऽयं नियमात् ज्ञानवैरास्यास्यां संपन्नो भवति । सम्यस्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधो न मे

उदय, कर्मतिपाक, च, तस्व, विजानत् । सूलबातु—ज्ञा अवबोधने, मुच मोक्षरो, वि-ज्ञा अवबोधने । **पर-विवरण**—एवं–जश्यय । सम्मादिट्टी सम्यग्टव्टि.-प्रथमा एकवचन कर्ताकारक । अप्पाणं आरमान–द्वितीया

हैं। माबार्थ---परद्रव्यसे तो राग हो और अपनेको माने कोई सम्यग्दृष्टि तो उसके सम्य-क्रव कैसे कहा जा सकता, वह तो वृत समिति पाले तो भी स्वपरका यथार्थ ज्ञान न होनेसे मिथ्यात्व नापसे युक्त ही है। जब तक यथा ख्यात चारित्र न हो तब तक चारित्रमोह होनेसे बंध तो होता ही है। ज्ञान होने मात्रसे तो बंधसे छूटना नही होता, ज्ञान होनेके बाद उसीमें लीन होनेरूप शुद्धोपयोगरूप चारित्र हो तो बंधन कटता है। इसलिये राग होनेपर बंधका न होना मानकर स्वच्छंद होना तो मिथ्यादृष्टिका चिन्ह ही है । प्रभुने सिद्धांतमें मिथ्यात्वको पाप कहा है। यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधोके रागको प्रधान करके अज्ञानी कहा है, क्योंकि धपने और परके ज्ञान श्रद्धानके बिना परद्रव्यमे तथा उसके निमित्तसे हए भावोमे श्रात्मबृद्धि हो तथा राग द्वेष हो तब समभाना कि इसके भेदजान नहीं हुआ। मृतिभेष लेकर कोई व्रत-समिति भी पाले बहां पर जीवोको रक्षासे तथा शरीर संबंधी यत्नसे प्रवर्तनेसे. अपने श्रभभाव होनेसे याने परद्रव्य संबंधी भावोंसे भपना मोक्ष होना माने और पर जीवोका घात होना, धयत्नाचाररूप प्रवर्तना योगकी धशुभ किया होना इत्यादि परद्रव्योकी कियासे ही धपनेमें बंध माने तब तक भी समऋना कि इसके स्व और परका ज्ञान नहीं हुआ, बयोकि बय मोक्ष तो ग्रपने भावोसे था, परद्रव्य तो आश्रयमात्र था उसमें विपर्यय माना, यो कोई परद्रव्यसे ही भला बुरा मानकर रागद्वेष करे तब तक सम्यग्दृष्टि नहीं है। किन्तु जिसको निज सहजस्वरूप का अनुभव हमा और कुछ काल तक चारित्रमोहके रागादिक भी रहे तथा उनसे प्रेरित पर-द्रव्य सम्बन्धी शुभाशुभ कियामें प्रवृत्ति भी रहे तो भी वह ज्ञानी ऐसा मानता है कि यह कर्म का जोर है इससे निवृत्त होनेसे ही मेरा भला है, उनको रोगके समान जानता है व पीडा सही नहीं जाती सो उनका इलाज करनेमें प्रवर्तता है तो भी इसके उनसे राग नहीं कहा जा सकता. क्योंकि जो रागको रोग माने उसके राग कैसा ? उसके मेटनेका ही उपाय करता है सो मेटना भी भ्रपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिग्रामनसे मानता है। ग्रध्यातमपौरुपके प्रकरणमें मिध्यात्वसहित रागको ही राग कहा गया है वह सम्यग्दृष्टिके नहीं है भीर जिसके मिध्यात्व-सहित राग है वह सम्यग्दृष्टि नहीं है। प्रज्ञानी मनुष्य या तो व्यवहारको सर्वथा छोडकर भ्रष्ट हो जाता है भ्रथवा निश्नयको भ्रच्छी तरह नही जानकर व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है स्यादित्युत्तानोत्युलकवदना रागिणोप्यावरंतु । श्रालंबंतो समितिपरता ते यतोऽद्यापि पापा ब्राह्मानात्मावगमविरहास्संति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥१३७॥॥ २००॥

एकः कर्मकारकः । मुणदि जानाति-चर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । जाणयसहावं कायकस्वभावं∸ द्वितीया एकः कर्मावरोषणः । उदयं-द्वितीया एकवचनः । कम्मविवागः कर्मविपाकं-द्वितीया एकः । मुअदि मुचति-चर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया । तच्चः तत्त्व-द्वितीया एकः । वियाणतो विजानन्तः-प्रथमा बहुषचनः ॥१९९॥

बह परमार्थतत्त्वमें मूढ है। यथार्थ स्याद्वादनय द्वारा सत्यार्थ समक्रनेसे ही सम्यक्त्वका लाभ होगा।

प्रसंगिववरण् — धनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि सम्यग्दृष्टि स्व व परको विशेषतया कैसा जानता है ? ध्रव इस गाथामें उसी तथ्यका प्रायोजनिक विधिसे वर्णन किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) सम्यग्दृष्टि घ्रपने घ्रापको कर्मविपाकज भावोसे निराला निरखता है। (२) सम्यग्दृष्टि भिन्न-भिन्न रूपसे क्रोध, मान ध्रादि कर्मविपाकज भावोसे घ्रपनेको निराला निरखता है। (३) सम्यग्दृष्टि घ्रपना सर्वस्व शाश्वत एक ज्ञायकस्वभावको घ्रनुभवता है। (४) सम्यग्दृष्टि घ्रपना सर्वस्व शाश्वत एक ज्ञायकस्वभावको घ्रनुभवता है। (४) सम्यग्दृष्टि घ्रपने स्वभावका उपादान करके तथा परभावोंका परिहार करके घ्रपनो वास्तविकता को अकट करता है। (४) सम्यग्दृष्टि निज सहज ज्ञानस्वभावके ग्रहणसे ज्ञानसम्पन्न है व कर्मो- द्याविपाकप्रभव भावोंको त्याग देनेसे वैराग्यसम्पन्न है।

सिद्धान्त—(१) सम्यग्दष्टि अपने ज्ञायकस्वभावरूप अपनेको जाननेकी परिरातिसे परिरात्तसे परिरात्तसे परिरात्तसे परिरात्तसे परिरात्तसे परिरात्तसे । (२) कर्मविपाकोदयविषयक परिरात्तस अस्ति ।

हष्टि—१-कारककारिकभेदक सद्भूतव्यवहार (७३) । २—प्रशुद्धनिश्चयनय (४७) ।
 ३- उपादानदृष्टि (४६व) ।

प्रयोग---कर्मोदयविपाकप्रभव भावको ग्रपवित्रता दूर करनेके लिये मन, वचन, काय को वृक्तिका निरोध करके नित्यानन्दैकस्वभाव सहज परमात्मतत्त्वमे उपयोग रमानेका पौरुष करना ॥ २००॥

सम्यग्हष्टि रागी कैसे नही होता ? यदि ऐसा पूछें तो मुनिये — [खलु] निश्चयसे [यस्य] जिस जीवके [रागादीनां] रागादिकोंका [परमाणुमात्रमिय] लेशमात्र भी [तु खिळते] मोजूद है तो [सः] वह जीव [सर्वागमधरोष] सर्व आगमको पढ़ा हुआ होनेपर भी [आरसानं

कथं रागी न भवति सम्यग्हिष्टरिति चेत्--

परमाणुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विज्ञदे जस्स । णवि सो जाण्वि अप्पाण्यं तु सञ्चागमधरोवि ॥२०१॥ अप्पाण्मयाण्तं अणुप्पयं चावि सो अयाण्ताे । कह होदि सम्मदिटी जीवाजीवे अयाण्तो ॥२०२॥ (युग्मम्) परमाणुमात्र भी हो, जिसके रागाविभावको मात्रा । वह सर्वाणमध्य भी काल्याको जात् विह सकता ॥२०१॥

परमाप्युमात्र भी हो, जिसके रागादिभावकी मात्रा। बह सर्वागमधर मी, आत्माको जान नींह सकता ॥२०१॥ ग्रास्माको नींह जाने, तथा ग्रन्तमा भि जो नहीं जाने। जोबाजीब न जाने, वह सम्यादिष्ट कैसे हो ॥२०२॥

परमासामानम् अनु रागादीना तु विद्यते यस्य । नापि स जानात्यात्मान तु सर्वागमधरोऽपि ॥२०१॥ आत्मानमजानन् अनात्मानं चापि सोऽजानन् । कथ भवति सम्यग्दप्टिजीवाजीवावजानन् ॥२०२॥

यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशतोऽपि विद्यते सङ्कावः, भवतु स श्रृतकेविल-कल्पोऽपि तथापि ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्यात्मानं । यस्त्वात्मानं न जानाति सोऽना-त्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्ताऽसत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निग्वीयमानत्वान् । ततो य

नामसंत्र—परमासुमित्तय, पि. हु. रायादि, तु. ज. ण, वि. त., अप्प, तु. सब्वागमधर, वि. अप्प, अयाणत, अणप्प, च, अवि, त. अयार्णत, कह, सम्मदिट्टि, जीवाजीव, अयाणत । धातुसंज्ञ—विज्ज सत्तायां,

पु झात्माको [नापि] नही [जानाति] जानता [च] और [झात्मानं] झात्माको [झजानन्] नहीं जानता हुमा [झनात्मानं झपि] परको भी [झजानन्] नही जानता हुमा [जीवाजीवो] इस तरह जीव झोर झजीव दोनों पदार्थोंको भी [झजानन्] नही जानता हुमा [सः] वह [सम्बग्हाच्डः] सम्बग्हाष्ट [कथं भवति] केंसे हो सकता है ? नही हो सकता।

टीकार्थ — जिस जीवके कज्ञानमय रागादिक भावोंका लेशमात्र है वह जीव प्रायः श्रुतकेवलीके समान होनेपर भी ज्ञानमय भावके प्रभावके कारण ग्रात्माको नहीं जानता । व्योरे जो ग्रपने भात्माको नहीं जानता है वह श्रनात्मा (पर) को भी नहीं जानता । व्योकि स्वरूपके सत्त्व ग्रीर परस्वरूपके धसत्त्वसे एक वस्तु निश्चयमे ग्राता है। इस कारण जो ग्रात्मा भीर धनात्मा दोनोको नहीं जानता है वह जीव प्रजीव वस्तुको हो नहीं जानता तथा जो जीव ग्रजीवको नहीं जानता वह सम्यग्हिं नहीं है। इस कारण रागी ज्ञानके ग्रभावसे सम्यग्हिं तहीं है।

तात्पर्य-जो परद्रव्य व परभावोसे विविक्त चित्प्रकाशमात्र स्वको नहीं जानता वह

स्मारभानात्मनौ न जानाति स जोवाजीवो न जानाति । यस्तु जोवाजीवो न जानाति स सम्यगृष्टिरेव न भवति । ततो रागो जानाभावान्न भवति सम्य-गृष्टिः । ग्रासंसारोत्प्रतिपदममो
जाण अवबोधने, हो सत्ताया । प्रातिपदिक — परमागुप्तात्रक, अपि, खलु, रागादि, तु, यत्, न, अपि, तत्,
आत्मन्, तु, सर्वागमधर, अपि, आत्मन्, अजानत्, अनात्मन्, च, अपि, तत्, अजानत् । मुलधातु—विद
सत्तायां, ज्ञा अवबोधने, भू सत्तायां । पविषवरण—परमागुप्तित्तं परमागुप्तात्रक-मध्ममा एकवल-वाना । पि
अपि-अध्यया । हु खलु-अध्यय । रायादीणं रागादीना-व्यठी बहुः । तु-अध्यय । विजये विवत्ने वांगात् स्व अप्य पुरुष एकः किया । जस्त यस्य-व्यठी एकः । ण न-अध्यय । वि अपि-अध्यय । सो स-प्रमम् एकः । जाणदि जानाति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । अप्पाणय आत्मानं—द्वितीया ए०। तु-अध्यय ।
सम्यग्रहि नहीं है ।

भावार्थ— यहाँ रागीका अर्थ लेना है अज्ञानमय रागद्वेय मोहभाव वाला । अज्ञानमय मायने मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीस हुए रागादिक । मिथ्यात्वक अभावमें चारित्रमोहके उदयका जो राग है वह अज्ञानमय राग नहीं है । वयोकि ज्ञानोके उस रागके साथ राग नहीं है, जानी तो कर्मोद्रश्से जो राग हुमा है उसको मेटना चाहता है । ज्ञानीके चाहे वह अव्रती भी है उसके जो रागका लेक्षमात्र भी नहीं कहा सो रागमें राग लेक्षमात्र भी नहीं वह जानना । ज्ञानीके अब्रुभ राग तो अत्यन्त गौगा है, परन्तु शुभ राग होता है उस शुभ राग को अव्यवहारचारिक भी पाले तो भी ऐसा समक्षना चाहिये कि इसने अपने आत्माका परमार्थस्वरूप नहीं जाना, कर्मो-द्याजनित्रभावको ही अच्छा समक्षा है उसीसे अपना मोक्ष होना मान रक्खा है । ऐसे मानने वाला जीव अज्ञानी ही है । इसने स्व व परके परमार्थस्वरूप नहीं जाना सो जीव अजीव पदार्थका भी परमार्थस्वरूप नहीं जाना और जिसने जीव अजीवको ही नहीं जाना वह कैसा सम्बन्दिष्ट ?

भ्रव इसी अर्थंको कलशमे कहते हैं—आ संसारा इत्यादि। अर्थं—हे ग्रन्थ प्राणियो ! भ्रनादि संसारसे ये रागी जीव प्रतिपदमें नित्य मत्त होकर जिस पदमें सोये हुए हैं उस पदको तुम श्रपद समभो, अपद समभो (यहाँ दो बार अपद कहतेसे भ्रति करुणाभाव सूचित होता है) जहाँ चैतन्यधातु शुद्ध है ग्रुद्ध है ग्रपने स्वाभाविक रसके समृहसे स्थायीभावपनेको प्राप्त होता है है यह तुम्हारा पद है । सो इस तरफ ग्राम्रो इस तरफ ग्राम्रो यहाँ निवास करो । मावार्यं—ये प्राणी भ्रनादि कालसे विकारभावको हो भ्रपना हितकारी मानकर उनको ही भ्रपना स्वभाव मानकर उन्हींमें रम रहे हैं । उनको श्री ग्रुष्ठ करुणा करके संबोधन कर रहे हैं कि हे भ्रषे प्राणियो ! तुम जिस पदमें सोये हो, रम रहे हो वह तुम्हारा पद नही है तुम्हारा पद तो रागिक्षो नित्यमत्ताःमुप्ता यरिमन्त्रपदमपदं तद्विबुध्यध्वमंषाः । एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतस्य-षातुः शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥१३२॥ । २०१-२०२ ॥

सञ्चागमधनो सर्वागमधरः—प्र० ए० । वि अपि-अध्यय । अप्पाण आत्मानं—द्वितीया एक० । अयाणांती अजा-नन्—प्रथमा एक० । अणप्पयं अनात्मान-द्वि० एक० । च-अध्यय । अवि अपि-अध्यय । सो सः—प्र० एक० । अयाणांती अजानन्—प्रथमा एक० । कहु कथ्-अध्यय । होदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० क्रिया । सम्मदिट्टी सम्परहर्ष्टिः—प्रथमा एक० । जीवाजीवे-प्रथमा बहु० । जीवाजीवे-प्रथमा द्विवम । अयाणांतो अजानन्तः—प्रथमा बहुववन ॥ २०१-२०२ ॥

चैतन्यस्वरूपमय है उसको प्राप्त होद्यो याने पर व परभावसे विविक्त शुद्ध चैतन्यरूप ग्रपने भावका ग्राक्षयकरो।

प्रसंगिबवररा — प्रनन्तरपूर्व गाथावोमे यह प्रसिद्ध किया गया था कि रागी पुरुष याने ध्रौपाधिक भावोंमें लगाव रखने वाला पुरुष सम्यग्दृष्टि नहीं होता है। सो ध्रव इस गाया-युगलमे यह दर्शाया गया है कि रागी पुरुष सम्यग्दृष्टि कैसे नहीं होता है।

तष्यप्रकाश— १-जिसके रागादि धजानमय भावोंका यदि रंच भी सद्भाव हो तो वह ज्ञानमय भावके नही होनेसे धात्माको नही जानता है। २-जो धात्माको घ्रात्मरूपसे नही जानता है। २-जो धात्माको घ्रात्मरूपसे नही जान पाता। ३-किसी भी एक वस्तुका निष्वय स्वरूपसे सत्त्व और पररूपसे धसत्त्वके निर्णयसे होता है। ४-जो घात्मा ध्रनात्माको नही नही जानता है वह धालवादिक तत्त्वोंको भी नही जानता। ४-जो मोक्षमागंके प्रयोजनभूत तत्त्वोंको नही जानता है वह धालवादिक तत्त्वोंको भी नही जानता। प्र-जो मोक्षमागंके प्रयोजनभूत तत्त्वोंको नही जानता है वह सम्यग्रहष्टि नही। ६-परभावमे घनुरक्त जीव ज्ञानमयस्वरूपका ज्ञान श्रद्धान न होने सम्यग्रहि नही है।

सिद्धान्त— १-- प्रजानमय रागादि भावको ग्रात्मस्वरूप मानने वाला प्रजानी है। २-- ग्रात्माको स्वद्रव्य केत्र काल भावसे प्रात्मरूप समऋने वाला ज्ञानी ही परद्रव्यक्पे परद्रव्य रूपसे समऋ सकता है।

**दृष्टि**— १--प्रशुद्धनिश्चयनय (४७) । २--स्बद्धव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय व परद्रव्या-दिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८, २६) ।

प्रयोग—संसारसंकटसे छूटनेके मार्गमे चलनेके लिये श्रपनेको घौपाधिक भावोसे विविक्त ज्ञानमात्र धनुभवनेका पौरुष करना ॥२०१--२०२॥

यदि जानना चाहो कि घात्माका स्वपद कहीं है ? सो सुनिये—[आरमिन] घात्मामें [ खपदानि] प्रपदस्व [ द्वायमावान्] द्वाय भावरूप सभी भावोंको [ मुक्तवा ] छोड़कर [निवतं]

किन्नाम तत्पवं ? इत्याह-

त्रादिह्य दब्बभावे त्रपदे मोत्तृण गिण्ह तह णियदं । थिरमेगमिमं भावं उवलब्भंतं सहावेण ॥२०३॥

निजमें अपद द्रव्यमा-वोंको तजि भाव ग्रहण कर अपना।

नियत एक यह शाश्वत, स्वमावसे लभ्यमान तथा ॥२०३॥

आत्मिन द्रव्यभावानपदानि मुक्त्वा गृहाण तथा नियत । स्थिरमेकमिम भावमुपलभ्यमानं स्वभावेन । इह खलु भगवत्यात्मिन बहुनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल प्रतस्वभावेनोपलभ्य-

इह सालु भगवत्यात्मान बहुना प्रथमानाना भट्य याजल अत्तरस्वभावनात्रलस्य मानाः, ग्रनियतत्वावस्थाः, ग्रनेके, क्षाि्काः, व्यभिचारित्यो भावाः ते सर्वेऽपि स्वयमस्यायित्वेन स्यातुः स्यानं भवितुमण्णस्यत्वादपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोलभ्यमानो नियतत्वावस्यः, एकः नित्यः, प्रव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं णस्यत्वात् पदभूतः । ततः सर्वानेवास्यायिभावान् मुक्त्वा स्थायिभावभूतं, परमार्थरसत्या स्वदमानं ज्ञान

नामसंज्ञः अत्त, दब्बभाव, अपद, तह, णियद, थिर, एग, इम, भाव, उवलब्भत, महाव। धातु-संज्ञ - मृच त्यागे, गिण्ह ग्रह्ऐा, उव-लभ प्राप्ती। प्रातिमदिकः अत्मन्, द्रव्यभाव, अपद, तथा, नियत, निष्चित [स्थिरं] स्थिर [एकं] एक [तथा] व [स्वभावेन] स्वभावेसे ही [उपलभ्यमानं] ग्रहण किये जाने वाले [इमं] इस प्रत्यक्ष ग्रनुभवगोचर [भावं] चैतन्यमात्र भावको हे भव्य! तु [गृहारा] ग्रहण कर। वही तेरा पद है।

तास्वर्य--- ग्रीपाधिक ग्राकार विकारोंसे विमुख होकर ग्रपने स्थिर नियत एक चैतन्य-स्वभावको ग्रहरा करो ।

टीकार्थ—वास्तवमे इस भगवान झात्मामें जो द्रव्यभावरूप बहुत भावोंसे से झात्माके स्वभावते रहित रूपसे उपलभ्यमान, अनिश्चित झवस्थारूप, अनेक, क्षणिक व्यभिचारी भाव है, वे सभी स्वय झस्थायी होनेसे ठहरने वाले झात्माके ठहरनेका स्थान होनेके लिये झणक्य होनेके कारण झपदस्वरूप है और जो भाव झात्मस्वभावसे ग्रह्णोमें झाने वाला, निश्चित झवस्थारूप एक, नित्य झव्यभिचारी है ऐसा एक चंतन्यमात्र ज्ञान भाव स्वयं स्थायी भाव-स्वरूप होनेके कारण स्थित होने वाले झात्माके ठहरनेका स्थान होनेसे पदभूत है। इस कारण सभी झस्थायी भावोको छोड़कर स्थायीभूत परमार्थरसरूपसे स्वादमे झाता हुझा यह झान ही एक झास्वादन करने योग्य है।

भावार्य---पूर्व प्रकरणमें जो वर्णादिक गुणस्थानांत भाव कहे थे वे सभी घात्मामे धनियत, घनेक, क्षांग्रिक, व्यभिचारी भाव हैं वे घात्माके पद नहीं हैं। किन्तु यह जो स्वसंवे- मेकमेवेदं स्वाद्यं। एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदं। ध्रपदान्येव भासंते पदान्यन्याति यत्पुरः ॥१३६॥ एक्जायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन् स्वादं द्वद्यमयं विधातुमसहः स्वौ स्थिर, एक, इदम्, भाव, उपलभ्यमान, स्वभाव। मूलवातु— मुक्तृ मोक्षरो प्रह उपादाने, हुलभाव प्राप्ती। प्रविवरण— आदिन्ह वात्मनि—सप्तमी एकवचन। दक्वभावे इक्यमावान्-द्वितीया बहुवचन। अपदे अप-

दनस्वरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, ग्रयमिचारी है, स्यायभाव है। ग्रतः वह ज्ञानमात्र भाव ग्रात्माका पद है सो ज्ञानियोके यही एक स्वाद लेने योग्य है।

ग्रब इस ग्रथंको कलशमें कहते है—एकमेब इत्यादि। अर्थ—वही एक पद ग्रास्वादने योग्य है जो ग्रापदावोंका पद नहीं है ग्रथात् जिस पदमें कोई भी ग्रापदा नहीं रह सकती तथा जिसके ग्रागे ग्रन्य सभी पद ग्रपद ग्रतिभासित होते हैं। भावार्थ—एक ज्ञान ही ग्रास्मा का परमार्थ पद है इसमें कुछ भी ग्रापदा नहीं है इसके ग्रागे ग्रन्य सभी पद ग्रापदा स्वरूप (ग्राकुलतामय) होनेसे ग्रपद हैं।

ग्रव बताते हैं कि ज्ञानी प्रात्मा ज्ञानका ग्रनुभव किस तरह करता है—एकज्ञायक इत्यादि । प्रार्थ — एक ज्ञायकमात्र भावसे भरे हुए ज्ञानके महास्वादको लेता हुआ यह प्रात्माके प्रमुभव (ग्रास्वाद) के प्रभावसे विवश ग्रात्मा विशेषके उदयको गौए। करता हुआ सामान्यको प्रष्टण करता हुआ समस्त ज्ञानको एक्टवको प्राप्त कराता है।

भावार्थ — एकस्वरूप सहज ज्ञानके रसीले स्वादके सामने ग्रन्य रस फीके है। ज्ञानके विशेष ज्ञेयके विकल्पसे होते है। सो जब ज्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है याने ध्रमुभव किया जाता है तब सब ज्ञानके भेद गौए। हो जाते है एक ज्ञान ही स्वयं ज्ञेयरूप हो जाता है।

प्रसंगविवरण — प्रनन्तरपूर्वं गायामे बताया गया या कि स्रज्ञानमय राग वाला जीव ज्ञानमय निज स्नात्मपदको न जाननेसे सम्यग्दृष्टि नही है। स्रब इस गायामें उस ज्ञानमात्र निज पदको बताया गया है व उसको सहण करनेका उपदेश किया गया है।

तथ्यप्रकाश---१- झारमामे गुण व द्रव्यव्यक्षन पर्यायें है व झनेको गुणव्यज्जन पर्यायें है। २- जो भाव झारमाके स्वभावरूप नहीं, किन्तु झीपाधिक है वे झरथायी भाव हैं। २- जो भाव झारमाके स्वभावरूप नहीं, किन्तु झीनयत दशावोरूप है वे झरथायी भाव है। ४- जो झनेक रूप होते रहते हैं, एकरूप नहीं वे भाव झरथायी भाव है। ४- जो भाव झणविनम्बर हैं शाश्वत नहीं वे भाव झरथायी भाव है। १- जो कभी हुए, कभी न हुए याने व्यक्षिचारी हैं झव्यभिचारी नहीं याने शाश्वत सहज नहीं वे सब झरथायी भाव हैं। ७- झरथायी भाव झारमा में साश्वत स्थान न पानेके कारए। झपद है। ६- स्वभावरूप, नियत, एक, साश्वत, झव्यभि-

बस्तुवृत्तिं विदन् । प्रात्मात्मानुभवानुभावविवशो अश्यद्विशेषोदयं सामान्यं कलयत्किलैष सकलें ज्ञानं नयत्येकतो ॥१४०॥ ॥ २०३ ॥

दानि–द्वि० बहु० । मोत्तूण मुक्त्वा–असमाप्तिकी किया । गिण्ह गृहाण–आज्ञार्ये लोट् मध्यम पुरुष एक० । तह तथा–अव्यय । णियदं नियतं–द्वि० एक० । थिरं स्थिरं–द्वि० एक० । एक–द्वि० ए० । इम–द्वि० ए० । भावं–द्वि० ए० । उबलब्धतं उपलध्यमान–द्वि० एक० । सहावेण स्वभावेन–तृतीया एकवचन ॥ २०३ ॥

चारो जानमात्रभाव घारमामें घनवरत घारममय होनेसे घारमाका पदभूत है। १- प्रनुभवमें एक ज्ञानमात्र भाव होनेपर रंच भी कोई विपत्ति नहीं है। १०- एक ज्ञानमात्रभावके समक्ष घन्य परिणमन सब घपद व विपन्न प्रतिभासित होते हैं।

सिद्धान्त— १- ग्रात्मा ग्रखण्ड शास्त्रत ज्ञानमात्र है। २- ग्रात्मामें उठे विभाव ग्रात्माके पद नहीं है।

हष्टि—९- ग्रखण्ड परमजुद्धनिश्चयनय (४४)। २- प्रतिषेधक जुद्धनय (४६भ)। प्रयोग—सर्व विषदाबोको सदाके लिये नष्ट कर शाश्वत ग्रानन्दमय होनेके लिये अपने ग्रापके शाश्वत ग्राविकार ज्ञानमात्र स्वभावको हो उपयोगमें ग्रहण करने व ग्रहण किये रहनेका पौरुष करना ॥ २०३॥

एक स्थायी सहजज्ञातभाव क्या है ?— [ धार्भिनिबोधिकश्रुताविधमनःपर्ययकेवलं च]
मितज्ञान श्रुतज्ञान, श्रविधज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ग्रीर केवलज्ञान [तत् एकभेव पदं नवित] वह
सव एक ज्ञान ही पद है [एवः सः परमार्थः] यह वह परमार्थं है [यं नक्व्वा] जिसको पाकर
ग्रात्मा [निवृति] मोक्षपदको [याति] प्राप्त होता है।

तात्पर्य-सहज ज्ञानस्वभावके श्राश्रयसे ही मुक्तिका लाभ होता है।

टीकार्थं— वास्तवमें ग्रात्मा परम पदार्थं है ग्रीर वह ज्ञान ही है, वह ग्रात्मा एक ही पदार्थं है इस कारएा ज्ञान भी एक पदको ही प्राप्त है, ग्रीर जो यह ज्ञाननामक एक पद है वह परमार्थस्वरूप साक्षात् मोक्षका उपाय है। मित्रज्ञानादिक जो ज्ञानके भेद है वे इस ज्ञाननामक एक पदको भेदरूप नहीं करते, किन्तु वे मित्रज्ञानादिक भेद भी एक ज्ञाननामक पदका ही ग्राभिनन्दन करते है। यही कहते है—जैसे इस लोकमें घनपटलोंसे, बादलोंसे ग्राच्छादित तथा उन बादलोंके दूर होनेके अनुसार प्रगटपना घारए। करने बाले सुर्यंके जो प्रकाशके हीनाधिक भेद है वे उसके प्रकाशरूप सामान्य स्वभावको नहीं भेदते, उसी प्रकार कर्मसमूहोंके उदयसे ग्राच्छादित तथा उस कर्मके विघटनके अनुसार प्रगटपनेको प्राप्त हुए ज्ञानके होनाधिक भेद ग्रात्माके सामान्य ज्ञानस्वामान्यका ग्राभिनंदन

तयाहि-

## आभिशिसुदोहिमश्यकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं । सो एसो परमट्ठो जं लहिंदुं शिव्वुदिं जादि ॥१०४॥ मति श्रुत प्रविध मनःय-येष केवल सर्वज्ञान एक हि पद ।

वह यह परमार्थ जिसे, पाकर निर्वास मिलता है ॥२०४॥

आभिनिबोधकश्वावधिमन पर्ययक्षेवल च तद्भवरथेकमेव पद । स एष परमार्थो य लब्ध्वा निर्वृत्ति याति । ग्रात्मा किल परमार्थः तत्तु ज्ञानं, ग्रात्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमध्येकमेव पदं,

यदेतत्तु ज्ञानं नार्मेकं पदं स एव परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इद-मेकपदिमिह भिदंति । कि तु तेऽपोदमेवैकं पदमभिनंदति । तथाहि-यथात्र सवितुर्धनपटलावगुठि-तस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकटघमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदंति ।

नामसंज- आमिणियुर्वोहमणकेवल, च, त, एक्क, एव, पर, त, एत, परमहु, ज, णिब्बुदि । धातु-संज-हो सत्तायां, लभ प्रापणे, जा गतो । प्रातिपविक-आमितिवोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवल, च, तत, ही करते हैं । इसिलयं जिसमें समस्त भेद दूर हो गये हैं ऐसे ग्रातमाके स्वभावभूत एक ज्ञान को ही ग्रालम्बन करना चाहिये । उस ज्ञानके ग्रालम्बनसे ही निज पदको प्राप्ति होती है, उसी से भ्रमका नाण होता है, उसीसे ग्रातमाका लाभ होता है ग्रीर ग्रानात्माके परिहारकी सिद्धि होती है । ऐसा होनेपर कर्मके उदयकी मूर्छा नही होती, राग देष मोह नही उत्पन्न होते, रागद्वेष मोहके बिना फिर कर्मका ग्रास्तव नही होता, ग्रास्तव न होनेसे फिर कर्मबंध नही होता, श्रीर जो पहले कर्म बंधि थे वे उपभुक्त होते हुए निर्जराको प्राप्त होते है ग्रीर तब सब कर्मांका ग्रामाव होनेसे साक्षान् मोक्ष होता है ।

भावार्थ — ज्ञानमे भेद कमोंके विघटन (क्षयोपशमादि) के धनुसार होते है सो वे ज्ञान-विकासभेद कुछ ज्ञानसामान्यको ध्रजानरूप नही करते, बल्कि ज्ञानस्वरूपको ही प्रगट करते हैं। इसलिए भेदोंको गौए। कर एक ज्ञानसामान्यका ध्रालम्बन करके ध्रात्माका ध्यान करना। इसीसे सब सिद्धि होती है।

ग्रव इसी ग्रथंको कलगमें कहते है— ग्रक्काक्काः इत्यादि । अर्थ—समस्त पदार्थिक समूहरूप रसके पीनेक बहुत बोक्ससे मानो मतवाले हुए ग्रमुभवमे ग्राये हुए ज्ञानके भेद निर्मल से निर्मल ग्रपने ग्राप उछलने है—वह यह भगवान ग्रद्भुतिनिध वाला चैतन्यरूप समुद्र उठती हुई लहरोंसे ग्रभिन्नरस हुग्रा एक होनेपर भी ग्रनेकरूप हुग्रा दोलायमान प्रवर्तता है। भावार्थ— जैसे बहुत रत्नोंसे भरा समुद्र सामान्यहृष्टिसे देखो तो एक जलसे भरा है तो भी

तथाऽऽत्मनः कमेपटलोदयावगुठितस्य तद्विषटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न सस्य ज्ञानस्वभावं भिद्युः, कि तु प्रत्युतमभिनंदेयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवैकमालम्ब्यं । तदालंबनादेव भवति पदप्राप्तिः, नश्यति भ्रांतिः, भवत्यात्मलाभः, सिद्धत्य-नात्मपरिहारः, न कमे मूर्छति, न रागद्वेषमोहा उत्प्लवंते, न पुनः कमे झास्रवति, न पुनः कमे

एक, एव, पद, तत्, एत, परमार्थ, यत्, निर्द्वृति । मूलधातु—भ्र सत्ताया, या प्रापर्शे । पदिवदरण— आभिणियुदोहिमणकेवल आभिनिवोधिकश्रुतावधिमन प्रयंथकेवलं-प्रथमा एकवचन । च-अब्यय । तं, तत्— प्रथमा एक । होदि भवति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० । एकक एकं-प्रथमा एक० । एव-अब्यय । पद—

उसमें निर्मल छोटी बड़ी ग्रनेक लहरें उठती है वे सब तरंगें एक जलरूप ही हैं उसी तरह यह ग्रात्मा ज्ञानसमुद्र है सो एक ही हैं इसमें ग्रनेक गुए। है ग्रीर कर्मके निमित्तसे ज्ञानके ग्रनेकमेद ग्रपने ग्राप व्यक्तिरूप होकर प्रगट होते है सो उन सब ज्ञान व्यक्तियोंको एक ज्ञानरूप ही जानना, खंड खंड रूप नहीं।

प्रव ग्रीर क्या ?— क्लिश्यंतां इत्यादि । अर्थं— कोई जीव दुष्करतर कियावोंसे तथा मोक्षसे परान्मुल कर्मोंसे स्वयमेव मनचाहा भले ही क्लेश करें ग्रीर कोई मोक्षके सन्मुल याने कर्थाचित् जिनाज्ञामें कहे गये ऐसे महाबत तथा तपके भारसे बहुत काल तक भग्न (पीड़ित) हुए भी कियावोसे भले ही क्लेश करें, किन्तु साक्षात् मोक्षस्वरूप तो यह निरामयपद-भूत तथा अपनेसे ही ग्राप वेदने योग्य जानपद है इसे ज्ञान गुराके बिना किसी तरहके कष्ट से भी वे प्राप्त करनेके लिये समर्थ नहीं है। भाषार्थ — ज्ञानस्वभावकी प्राप्त कानवृत्तिसे ही हो सकती है, बाह्य ग्राचररा तो ग्रशुभसे हटाकर ज्ञानवृत्तिसे रहनेका मौका देते है।

तथ्यप्रकाश— १- ग्रपना झात्मा अपना परम पदार्थ है। २- ज्ञानस्वरूप होनेसे सब द्रव्योमें याने पदार्थों भी परम पदार्थ है। १- अपने आप झात्मा एक ही पदार्थ है और ज्ञानस्वभाव ही झात्मपदार्थका एकमात्र पद है। ४- आत्माका जो एक शाश्वत ज्ञानमात्र पद है उसका झात्रय ही वास्तवमें मोक्षमार्ग है। ४- मतिज्ञान, भृतजान, धविश्वान, मनःपर्यय-ज्ञान, केवलज्ञान ये ज्ञानगुणको पर्याय आत्म, केवलज्ञान ये ज्ञानगुणको पर्याय आत्म, केवलज्ञान ये ज्ञानगुणको पर्याय आत्मक शाश्वत ज्ञानमात्र पदका भेदन नही करते, किन्तु एक ज्ञानमात्र पदको ही प्रसिद्ध करते है। ६- अभेद आत्मस्वभावभूत एक ज्ञानमात्र सहजभावका झालम्बन करनेसे आत्मपदकी प्राप्ति होते ही। ७- आत्मपदकी प्राप्ति होते ही

बध्यते, प्रारबद्धं कर्मोपसुक्तं निर्जीयंते, कृत्स्नकर्माभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ॥ घण्छाण्छाः स्वयमुण्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो निष्पोताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता ६व । यस्याभिन्त्त्तरसः स एष भगवानेकोप्यनेकीभवत् वत्यात्युत्किलिकाभिरद्युत्रनिधिष्ठवैतन्यरत्नाकरः ॥१४१॥ किच—निक्षयंतां स्वयमेव दुष्करतर्रमोंक्षोन्मुखैः कर्मभः विकायतां च परे महाव्रततपोभारेत् भग्नाष्टिचरं । साक्षात्मोक्ष ६दं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुत्तं विना कथमपि प्रार्त्तं क्षमते न हि ॥१४२॥ ॥ २०४॥

प्रथमा एक । सो स∵-प्र० ए० । एसो एख∵-प्र० ए० । परमष्ट्रो परमाथं.-प्र० ए० । जं यं-द्वितीया एक० । लहिंदु लब्ध्वा-असमाप्तिको किया । णिब्बुॉद निर्दृति-द्वि० एक० । जादि याति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया ।। २०४ ।।

घारमभ्रान्ति नष्ट होती है। ८- धारमभ्रान्ति नष्ट होते ही घारमलाभ होता है। १- धारम्-लाभ होते ही धनारमतस्वका परिहार होता है। १०- धनारमतस्वका परिहार होते ही कर्मोद्य मुच्छी नही कर पाते हैं। ११- कर्मोदयमुच्छी नष्ट होते ही राव द्वेष मोह नही होते। १२- रागादिका ध्रभाव होनेपर फिर कर्मका ध्रास्त्र नही होता। १३- कर्मास्त्र न होनेपर कर्मकंवन्य नही होता। १४- कर्मास्त्र कर्म खुगकर निर्जीएं हो जाते हैं। १४- ध्रास्त्रवाभाव, बन्धानाव व निर्जरा हो होकर समस्त कर्मका ध्रभाव होते ही साक्षात् मोक्ष हो जाता है। १६- इस स्वसंवेष्ट शास्त्रवा ज्ञानमात्र प्रारमपदके पाये बिना कोई कितने ही कठोर त्रत तप ध्राद्य करे तो भी उसका मोक्ष ध्रसम्भव है। वह सब चेष्टा क्लेशमात्र है।

सिद्धान्त—१- मित श्रुत प्रविध मनःपर्ययज्ञान धाटमाके एकदेश गुद्ध विभाव गुरा-व्यञ्जन पर्याये है। २- केवलज्ञान धाटमाका स्वभावगुणव्यञ्जनपर्याय है। २- शास्त्रत ज्ञानमात्र सहज भाव धाटमाका शास्त्रत धाटमञ्जत स्वभाव है।

हष्टि — १ – उपादानहष्टि (४६व) । २ – सभेद शुद्धनिष्चयनय (४६घ) । ३ – ब्रखंड परमशुद्धनिष्चयनय (४४) ।

प्रयोग—निर्विकल्प निराकुल ग्रान्मानुभव पानेके लिये व्यक्तरूप मितज्ञान श्रृतज्ञान मविश्वान ग्रादि ज्ञानपर्यायोके स्रोतभूत एक ज्ञानमात्रस्वभावका उपयोग करने व बनाये रहने का पौरुष करना ॥ २०४॥

भ्रव ज्ञानलाभका उपदेश करते हैं—हे भव्य [यदि ]यदि तुम [कर्मपरिमोक्षं]कर्म कासबतरफसेमोक्ष करना [इच्छासि] चाहते हो [तु]तो [तत् एतत् नियतं]उस इस्र

## गागिगुगोगा विहीसा एयं तु पयं वहूवि गा लहिति। तं गिगह गियदमेदं जदि इच्छिति कम्मपरिमोक्खं ॥२०५॥ ज्ञानगुगहोन आतमा, इस पदको प्राप्त कर नहीं सकते। सो यह नियत गहो पद, यदि चाहो कसंसे मुक्ति ॥२०५॥

ज्ञानगुरोन विहोना एतत्तु पद बहुबोऽपि न लगते । तत्गृहाण नियतमैतद् यदीच्छसि कर्मपरिमोक्ष ॥२०४॥ यतो हि सकलेनापि कर्मराण कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाणनात् ज्ञानस्यानुपलंभः । केवलेन ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद् ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहुबोऽपि बहुनापि कर्मराण ज्ञान-

नामसंज्ञ—णाणगुण, बिहीण, एत, तु. पय, बहु, वि, ण, त, णियद, एत, जदि, कम्मपरिमोक्ख। षातुसंज्ञ—लभ प्राप्तौ, गिच्ह ग्रहरोगे, इच्छ इच्छाया। प्रातिपदिक—जानगुण, विहीन, एतत्, तु, पद बहु, अपि, न, तत्. नियत, एतत्. यदि, कमंपरिमोक्ष। सूलधातु—डुलभष प्राप्तौ, ग्रह उपादाने, इषु इच्छाया। पदिवदरण—णाणगुरोण ज्ञानगुरोन-नृतीया एकवचन। विहीणा विहीना.—प्रथमा बहुवचन। एयं एतत्—

निश्चित ज्ञानको [गृहास्प] यहए। कर । क्योंकि [ज्ञानगुष्पेन विहीनाः] ज्ञान गुणसे रहित [बहवः अपि] श्रनेको पुरुष भी [एसत् पदं] इस ज्ञानस्वरूप पदको [न लमंते] नही प्राप्त करते ।

तारपर्य-- ज्ञानसे ज्ञानमें सहजज्ञानस्वरूपका धनुभव किये बिना इस केवल ज्ञानस्वरूप पदको प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

टीकार्थ — जिस कारण समस्त भी कमाँ द्वारा कमाँमें ज्ञानका प्रकाशन न होनेके कारण ज्ञानका पाना नहीं होता, केवल एक ज्ञान द्वारा ही ज्ञानमें ज्ञानका प्रकाशन होनेके कारण ज्ञानसे ही ज्ञानका पाना होता है। इस कारण ज्ञानसून्य बहुतसे प्राणी प्रनेक प्रकारके कमाँके करनेपर भी इस ज्ञानक पदको प्राप्त नहीं करते प्रोर इस पदको न पात हुए वे कमाँसे नहीं छूटते। इस कारण कमंमोक्षके ग्राभालाधी भव्यको तो केवल एक ज्ञानके प्रवलम्बन द्वारा नियत इसी एक पदको प्राप्त करना चाहिये। भावार्थ—ज्ञानसे ही मोक्ष होता है कम् करनेसे नहीं। इस कारण मोक्षार्थीको ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये।

भ्रव इसी अर्थको कलशमें कहते है----पदिभिवं इत्यादि । भ्रयं-----यह जानमय पद कर्म करनेसे तो दुष्प्राप्य है श्रीर स्वाभाविक ज्ञानकी कलासे सुलभ है। इस कारण अपने निज ज्ञान की कलाके बलसे इस ज्ञानको ग्रहण करनेके लिये सब जगत् ग्रभ्यासका यत्न करो । भावार्य--यहाँ समस्त कर्मकाण्डके पक्षसे छुड़ाकर ज्ञानके श्रभ्यास करनेका उपदेश किया है। यहाँ ज्ञान की कला कहनेसे ऐसा सुवित होता है कि जब तक पूर्णकला प्रकट न हो तब तक जो ज्ञान है शून्या नेदमुपलभंते । इदमनुपलभमानाश्च न कर्मभिविष्रमुख्यंते ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलजाना-वष्टंभेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलंभनीयं ॥ पदमिदं ननु कर्मेंदुरासदं सहजवीधकलासुलभं किल । तत इदं निजवोधकलावलास्कलयितं यततां सततं जगत् ॥१४३॥ ॥ २०४ ॥

द्वितीया एकवचन । पर्य पद-द्वितीया एक० । वह बहव -प्रथमा बहु० । वि अपि-अब्यय । ण न-अब्यय । लहींत लभने-बर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० । त तद्-द्वितीया एक० । गिण्ह गृहाण-आज्ञार्थे लोट् मध्यम पुरुष एक० । णियदं नियतं-द्विठ ए० । एद एतत्-द्वितीया एक० । जदि यदि-अब्यय । इच्छिसि-वर्तमान लट् मध्यम पुरुष एकवचन । कस्मर्शरभोवस कमेपरिमोक्षं-द्वितीया एकवचन ।।२०४।।

षह होन कलास्वरूप है मितिज्ञानादिरूप है। उस ज्ञानको कलाके ग्रभ्याससे पूर्णकला याने केवलज्ञानस्वरूप कला प्रकट होती है।

प्रसंगविवरण- अनन्तरपूर्वं गाधामें बताया गया था कि जिसका लाभ पाकर ही मोक्ष प्राप्त होता है उस सहज ज्ञानमात्र आत्मपदका आलंबन लेना चाहिये। अब इस गाधामें उसी तथ्यका व्यतिरेक सम्बन्ध पूर्वक समर्थन करके इस ज्ञानपदके ग्रहणका अनुरोध किया है।

तथ्यप्रकाश—(१) ज्ञानको उपलब्धि केबल ज्ञानके ज्ञानमें हो ज्ञानके प्रकाणनसे होती है। (२) समस्त कर्मों (क्रियावों) द्वारा भी कर्ममें ज्ञानका अकाण असम्भव है, अतः कर्मसे ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती। (३) ज्ञानशून्य क्रियाकाण्डके पक्षपाती अनेक कर्मोंको करके भी इस ज्ञानयदेको प्राप्त नहीं कर पाते। (४) शाण्यत ज्ञानमात्र आत्मपदको न पाने वाले कर्मोंसे नहीं छूट सकते। (४) कर्मसे मोक्ष चाहने वाले पुरुषोको केवल ज्ञानके आलम्बन द्वारा इस एक नियत ज्ञानमात्र आत्मपदका आलम्बन तेना चाहिये। (६) यह सहज ज्ञानमात्र आत्मपद सहज्ज्ञानकला द्वारा मुलभ है। (७) कल्यामा चाहने वाले जीवोंको निज ज्ञानकलाके बलसे एक नियत अपने सहज्ज्ञानस्वभावका उपयोग करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

सिद्धान्त—(१) ज्ञानगुणरहित याने प्रज्ञानी जीव ज्ञानमात्र इस ग्रात्मपदको न प्राप्त कर श्रपद विकारोंमे ही रमते है। (२) एक सहज ज्ञानमात्र श्रास्मपदका श्रालम्बन होनेपर कर्ममोक्ष होता है।

हिष्ट—१- म्रशुद्धनिष्वयनय (४७) । शुद्धभावनापेक्षः शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) । प्रयोग—समस्त कर्मविषदावोसे मुक्तिका लाभ लेनेके लिये नियत शाष्ट्रवत एक सहज ज्ञानमात्र स्वभावकी दृष्टि प्रतीति भ्रनुभृति बनाये रहनेका पौरुष करमा ॥ २०४ ॥

श्रीर क्या ? [एतस्मिन्] हे भव्य जीव इस जानमें [मित्यं] सदा [रतः मव] रुचिसे लीन होमो ग्रीर [एतस्मिन्] इसीमें [मित्यं] हमेशा [संतुष्टः] मव संतुष्ट होश्रो ग्रीर [एतेन] इसी **衛第**—

#### एदिह्म रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदिह्म । एदेण होहि तित्तो होहिंद तुह उत्तमं सोक्खं ॥२०६॥ इस ज्ञानमं सवा रत, होस्रो संतुष्ट नित्य इस हो में। इससे हि तुस होस्रो, युख तेरे उत्तम हि होगा ॥२०६॥

एतस्मिन् रतो नित्यं सनुष्टो भव नित्यमेनिस्मिन् । एतेन भव नृष्वो भविष्यित तवोत्तमं सौर्ख्यं ॥ २०६ ॥
एतावानेव सत्य प्रात्मा यावदेतज्ज्ञानिमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिमुपैहि । एतावत्येव सत्याशोः, यावदेतज्ज्ञानिमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव संतोषमुपैहि ।
एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव तृष्टिसुपैहि ।

नामसंत्र—एत, रद, णिच्च, सतृद्व, णिच्चं, एत, एत, तित्त, तुम्ह, उत्तम, सौक्स । धातुसंत्र—हो सत्ताया, तृस सतोषे, तिप्प तृप्ती । प्रातिषदिक—एतत, रत, नित्यं, संतुष्ट, नित्य, एतत्, तृप्त, युष्मद्, उत्तम, मौल्य । मूलधातु—रमु कीडाया भ्वादि, सम्-तृष श्रीतौ दिवादि, भ्रू सनायां, तृप् श्रीणने दिवादि । पदिवदरण—एदम्हि एतम्मिन्–सप्तमी एक० । रदो रतः–श्रथमा एक० कृदन्त । णिच्चं नित्यं–अव्यय ।

से [तृप्तः भव] तृप्त होग्रो, ग्रन्य कुछ इच्छान रहे; ऐसे ब्रनुभवसे [तव] तेरे [उत्तमं सुखं] उत्तम सुख [भविष्यति] होगा।

तारपर्य-- रिवपूर्वक याने हितश्रद्धासहित सहज ज्ञानस्वरूपमे मग्न होकर तृष्त रहनेमें हो उत्तम शान्ति है।

टीकार्थ—हे भव्य, इतना ही सत्य झात्मा है जितना यह जान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्र झात्मामे ही निरंतर प्रीतिको प्राप्त होग्रो। इतना हो सत्य झाशोष है, जितना यह जान है ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही नित्य संतोषको प्राप्त होग्रो। इतना हो सत्यार्थ धनुभव करने योग्य है, जितना यह ज्ञान है ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही नित्य तृष्तिको प्राप्त होग्रो। इस प्रकार नित्य ही झात्मामें रत, झात्मामें संतुष्ट, झात्मामें तृप्त हुए तेरे वचनताति नित्य उत्तम सुख होगा, झौर उस सुखको उसी समय तुम स्वयमेव ही देखोंगे, दूसरों को मत पूछो। भावार्थ — ज्ञानमात्र झात्मामें लीन होना, इसीमें संतुष्ट रहना और इसीसे तृष्त होना यह परम ज्ञानवृत्ति है। इसीसे वर्तमानमें झानन्दरूप होता है और उसके बाद ही सम्पूर्ण ज्ञानानन्दस्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्त होती है।

ग्रब ज्ञानीकी महिमा बताते है---अिंबत्य इत्यादि । ग्रर्थ--- जिस कारण यह चैतन्य-मात्र चितामणि वाला ग्रचिन्त्यणक्तिमान ज्ञानी, स्वयमेव ग्राप देव है । इस कारण ज्ञानीके श्रर्थंवं तव तन्नित्यमेवात्मरतस्य, ब्रात्मसंतुष्टस्य, ब्रात्मतृष्तस्य च वाचामगोचरं सौरूयं भाव-ष्यति । तत्तु तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि मा ग्रन्यान् प्राक्षीः ॥ श्रचित्यणक्तिः स्वयमेव देविष्यन्मात्रचितामिण्रिष यस्मात् । सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्र-हेण ॥१४४॥ ॥ २०६॥

संतुद्री संतुष्टः-प्रथमा एक । होहि भव-आज्ञार्थ लोट् मध्यम पुरुष एक । णिष्चं नित्य-अव्यय । एदिम्ह एतिस्मन्-सप्तमी एक । एदेण एतेन-तुतीया एक । होहि भव-आज्ञार्थ लोट् मध्यम पुरुष एक । तित्तो कुप्त-प्रथमा एक । होहिदि भविष्यति-भविष्यत लृट् अन्य पुरुष एक किया। तुह तव-पष्टी एक । उत्तम-प्रथमा एक । सोन्धं सोर्क्य-प्रथमा एकवचन ॥ २०६ ॥

सब प्रयोजन सिद्ध है, ज्ञानी धन्यके परिग्रहरासे क्या करेगा ? भावार्थ — यह ज्ञानमूर्ति ग्रात्मा भ्रमन्त शक्तिशारक सर्वार्थसिद्धस्वरूप स्वयं देव है। फिर ज्ञानीके ग्रन्य परिग्रहके सेवन करने से क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं।

प्रसंगिविषरण्—प्रनन्तरपूर्वं गाधामें बताया गया था कि ज्ञानगुरासे रहित जीव सहज . ज्ञानमय आत्मपद नही पाते, अतः मोक्षके इच्छुक आत्मा इस सहज ज्ञानमात्र भावको प्रहरण करें। अब इस गाधामें बताया है कि सहज ज्ञानमात्र आत्मपदको ग्रहण कर इसीमें रत होश्रो, संतृष्ट होवो व तृष्त होग्रो।

तथ्यप्रकाश — (१) जितना यह ज्ञानमात्र भाव है इतना ही यह सत्य ग्रात्मा है ग्रतः इस सहज ज्ञानमात्र भावमें ही नित्य रुचि करो । (२) जितना यह ज्ञानमात्र है इतना ही सत्य ग्राणिष है, ग्रतः ज्ञानमात्रभावके द्वारा इस ज्ञानमात्रमें ही सदा संतुष्ट रहो । (३) जितना यह ज्ञानमात्र भाव है इतना ही सत्य ग्रापुत्रके योग्य है, ग्रतः ज्ञानमात्र भावके ही द्वारा नित्य तृप्त रहो । (४) ग्रात्मरत ग्रात्मसंतुष्ट ग्रात्मतृष्त ग्रात्मामें ग्रालीकिक ग्रान्य स्वयं प्राप्त होता है । (४) ग्रात्मरत ग्रात्मसंतुष्ट ग्रात्मतृष्त ग्रात्मामें ग्रालीकिक ग्रान्य स्वयं प्राप्त होता है । (४) जो सहज ज्ञानमात्र ग्रात्मदमं रमते है उनके सर्वाच सिद्ध है, उन्हे ग्रत्य पदार्थ के परिग्रहणका कुछ प्रयोजन नही रहता ।

सिद्धान्त — (१) सहजज्ञानस्वभावमें रमने वाले ज्ञानी स्वतंत्र सहज ग्रानन्दका श्रमुभव करते हैं। (२) भ्रात्मपदसे श्रनभिज्ञ श्रज्ञानी जीव ही कर्मरसविषयक विक $^{2}$ में रमण कर श्राकुलताका श्रमुभव करते है।

हिट- १- अनीश्वरनय (१८६)। २- अशुद्धनिश्चयनय (४७)।

प्रयोग—परमार्थं झानन्द पानेके लिये सहज ज्ञानस्वभावमात्र झन्तस्तत्त्वमे रमने व तृप्त रहनेका पीरुष करना ॥ २०६॥ कुतो ज्ञानी न परं गृह्णातीति चेत्-

को ग्राम भगिज बुद्दो परदव्यं मम इमं हवदि दव्यं । अप्पाग्रमप्पग्रो परिग्गहं तु ग्रियदं वियाग्रांतो ।।२०७॥ कौन सुधो है ऐसा, को परक्ष्यको कह उठे मेरा ।

श्रात्मपरिग्रह श्रात्मा, निश्चयसे जानता भी यह ॥२०७॥

को नाम भरोर बुधः परद्रव्य ममेद भवित द्रव्यं । आत्मानमात्मनः परिग्रह तु नियत विजानन् ॥२०७॥ यतो हि जानी, यो हि यस्य स्वो भावः सः तस्य स्वः । सः तस्य स्वामीति खरतर

सासंज्ञ —क, णाम, बुह, परदब्ब, अम्ह, इम, दब्ब, अप्प, अप्प, परिग्गह, तु, णियद, वियाणत । धातुमंज्ञ —भण कथने, हव सत्ताया, वि-जाण अववीधने । प्रातिपदिक —किम, नामन, बुध, परहव्य, अहमदू, इदम, द्रव्य, आत्मन, धात्मन, परिग्रह, तु, नियत, विजानत् । मूलधातु —भण कव्याब, बुध अवन्यनने, भू सत्तायां, परिन्गृह प्रहुऐं, वि-जा अववीधने क्यादि । पदविबदण —को क-प्रथमा एकवचन । णाम नाम— प्रथमा एकः । भणिषक भऐत्-लिष्ट् अन्य पुरुष एकः क्रिया । परदब्ब परहव्यं-प्रथमा एकः । माम

ग्रव पूछते हैं कि ज्ञानी परद्रव्यको क्यों नहीं ग्रहण करता? उत्तर—[म्रास्मानं तु] ग्रपने ग्रात्माको ही [नियतं] निष्चित रूपसे [म्रास्मनः परिग्रहं] ग्रपना परिग्रह [विज्ञानत्] जानना हुग्रा [कः नाम बुधः] ऐसा कौन ज्ञानी पंडित है ? जो [इदं परद्रव्यं] यह परद्रव्य [ममद्रव्यं] मेरा द्रव्य [मवति] है [मर्णत्] ऐसा कहे।

तात्पर्य- ज्ञानी पुरुष परद्रव्यमें स्वत्वकी करुपना नही करता।

टीकार्थं—चूकि जानी ''जो जिसका निजभाव है वही उसका स्व है, श्रीर उसी स्वभाव रूप द्वथ्यका वह स्वामी है" ऐसे सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वदृष्टिके श्रवलंबनसे श्रास्माका परिग्रह ग्रुपने श्रात्मस्वभावको ही जानता है, इस कारणा ''यह मेरा स्व नहीं, मैं इसका स्वामी नहीं' यह जानकर परद्रव्यको ग्रहण नहीं करता । भावार्यं—विवेकी मनुष्य परवस्तुको श्रपनी नहीं जानता हुग्रा उसको ग्रहण नहीं करता । सी तरह परमार्थज्ञानी श्रपने स्वभावको ही ग्रपना धन जानता है परके भावको श्रपना नहीं जानता, इस कारण ज्ञानी परको ग्रहण नहीं करता ।

प्रसंगविवरण— ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि सहजज्ञानमात्र ग्रात्मपदमें रमने, संतुष्ट होने व तृप्त होनेपर उत्तम ग्रानंद प्राप्त होता है, फिर उसे ग्रन्य पदार्थका परिग्रह करनेकी ग्रावश्यकता नही होती। ग्रव इस गाथामें बताया है कि ज्ञानी परपदार्थको ग्रहण क्यों नहीं करता?

तथ्यप्रकाश-(१) ज्ञानीके यह दृढ़ निर्एंय है कि जिसका जो निजभाव है वही

तत्त्वहष्ट्यवष्टंभाद् प्रात्मानमात्मनः परिग्रहं तु निवमेन विजानाति । ततौ न ममेदं स्वं नाह॰ मस्य स्वामी इति परद्रव्यं न परिग्रह्माति ॥२०७॥

षष्ठी एकः । इमं इदं-प्रः एः । हवदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः क्रिया । दर्खं द्रव्यं-प्रथमा एकः । अप्पाणं आत्मानं-द्वितीया एकः । अप्पणं आत्मन -पष्टी एकः । परिमाह परिग्रहं-द्वितीया एकः वचन । तु-अभ्यय । णियदं नियतं-अव्यय यथा स्यानथा । वियाणंतो विजानन्-प्रथमा एकवचन ॥२०७॥

उसका स्व है धोर बही उस स्वका स्वामी है। (2) स्व व स्वामित्वका ध्रभेदपरिचय होने से जानी धपना परिग्रह धपने धापको हो जानता है। (3) ज्ञानीका परद्रव्यके बारेमें भी धपने प्रयोगके लिये हक निर्ण्य है कि यह (परद्रव्य) मेरा स्व नहीं है धीर न मैं इसका (परद्रव्यका) स्वामी हूं। (3) धपने स्वरूपको ही धपना सर्वस्व माननेके कारण ज्ञानी जीव परद्रव्यको ग्रहण नहीं करता।

सिद्धान्त—१- परद्रव्यका द्रव्य, चेत्र, काल, भाव मुक्समे होना ग्रसम्भव होनेसे पर-द्रव्य मेरा कुछ नही है। २- ग्रात्माका सर्वस्व यह स्वयं ग्रात्मा है।

हि -- १- प्रतिपेधक शुद्धनय (४६ प्र)। २- उपादानहिष्ट (४६व)।

प्रधोग—दुःखके हेतुभूत असभावको दूर करनेके लिये परद्रव्यको अपनेमे भिन्न निर-खना व अपने आपके सर्वस्वभूत शानमात्र भावको ही उपयोगमें लेना ॥ २०७ ॥

इस कारए। मैं भी परद्रव्यका ग्रहण नहीं करता हूं — [यदि] यदि [परिग्रह:] परिग्रह [मम] मेरा हो [ततः] तो [म्रहं] मैं [ग्रजीवतां] ग्रजीवपनेको [गच्छेषं] प्राप्त हो जाऊँगा [तु यस्मात्] तो चूकि [ग्रहं] मैं [जाता एव] ज्ञाता ही हू [तस्माद्] इस कारण [परिग्रह:] कुछ भी परिग्रह [मम] मेरा [न] नहीं है।

तारपर्य—मैं वह हू जो मेरेसे तन्मय है। बाह्य परिग्रह मेरेसे ग्रत्यन्त भिन्न है, ग्रतः स्वस्वरूपातिरिक्त कुछ भी मेरा नहीं है।

टीकार्थ—यदि मै अजीव परद्रव्यको ग्रहण करूं तो यह ग्रजीव मेरा स्व ग्रवश्य हो जाय भौर मैं भी उस ग्रजीवका ग्रवश्य स्वामी ठहरूं। परन्तु ग्रजीवका जो स्वामी है वह निभवयसे ग्रजीव ही होता है इस तरह मेरे विवजपनेसे ग्रजीवपना ग्रा पहेगा। किन्तु मेरा तो एक जायकभाव ही स्व है, उसीका मै स्वामी हूं, इस कारण मेरे ग्रजीवपना मत होग्रो, मैं तो जाता ही होर्जेगा परद्रव्यको नही ग्रहण करूँगा यह मेरा निभवय है। भावार्य—वस्तुतः जीवमे तन्मय तो जीवस्वस्प ही है उसीसे जीवका स्वस्वामीसम्बंध है। भौर ग्रजीवके स्व-रूपके साथ ग्रजीवका स्वस्वामीसम्बन्ध है। इस कारण यदि ग्रजीव परिग्रह जीवका माना

अतडोहमपि न तत् परिगृह्णामि---

# मज्में परिगाहो जह तदी श्रहमजीवदं तु गच्छेज । सादेव श्रहं जहा तहा सा परिगाहो मज्म ॥२०८॥

#### अन्य परिग्रह मेरा, यदि हो मुक्तमें श्रजीवपन होगा। ज्ञाता ही मैं इससे, कोइ परिग्रह नहीं मेरा॥२०८॥

मम परिग्रहो यदि ततोऽहमेजीवता तुं गच्छेयं । जातैवाह यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥ २०६ ॥ यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्थात् । ग्रहमप्यव-श्यमेवाजीवस्थामुष्य स्वामी स्यां । ग्रजीवस्य तुयः स्वामी, स किलाजीव एव । एवमवशेनापि

नामसंज्ञ—अम्ह, परिगाह, जद्द, तदो, अम्ह, अजीवद, तु. णादा, एव, अम्ह, ज. त. ण, परिगाह, अम्ह । धातुसंज्ञ—गच्छ गतो, परि गाह ग्रहणे । प्रातिषदिक—अस्मद, परिग्रह, यदि, तत , अस्मद, अजी-बता, तु. ज्ञानृ, एव, अस्मद, यत्, तत्, न, परिग्रह, अस्मद् । भूलधातु—गम्लृ गतौ, परि-गृह ग्रहणे । पद-विवरण -मस मज्ञ-पर्या एक० । परिगाहो परिग्रह,-प्रथमा एकवचन । जद्द यदि—अब्यय । तदो ततः-

जाए तो जीव ग्रजीवपनेको प्राप्त हो जाय यह ग्रापित ग्रावेगी। ग्रतः परमार्थसे जीवके ग्रजीवका परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है। ज्ञानीके मिथ्याबुद्धि नही होती। ज्ञानीकी हढ़ ग्रास्या है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नही है, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं।

प्रसंगविवरण — धनन्तरपूर्व गाधामें बताया गयः था कि ज्ञानी परद्रव्यको क्यों नहीं ग्रहण करता । इतका कारण जानकर अब इस गाथामें कहा है कि इस कारण मैं भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता ।

तथ्यप्रकाश— (१) पदार्थ मात्र अपने स्वरूपको हो ग्रहण करता है। (२) यदि मैं अचेतन परद्रव्यको ग्रहण कर लूँ तो वह परद्रव्य मेरा स्व बन जायगा और मैं भी उस अचेतन परद्रव्यका स्वामी बन बैठूगा यह दोष आता है। (३) चूँकि अचेतनका स्वामी अचेतन ही होता है और मैं बन बैठा अचेतन परद्रव्यका स्वामी तो मैं भी अचेतन हो जाऊँगा यह दोष आता है। (४) अन्य जीव भी मेरा स्व नही है, क्योंकि अन्य जीव मेरा स्व हो जाय तो मैं अन्यरूप हो जाऊँगा मेरी सता न रहेगी यह दोष आता है। (४) मैं अचेतन परद्रव्य हो ही नही सकता, क्योंकि एक जायकभाव हो मेरा है, इस जायकभावका मैं स्वामी हू। (६) मैं अन्य जीवरूप हो तही नही सकता, क्योंकि मैं निज चैतन्यस्वरूपास्तित्वसे तन्मय हूं, प्रन्य जीव अपने-अपने चैतन्यस्वरूपास्तित्वसे तन्मय है। (७) चूँकि मैं जाता हो रहता हूं अन्य द्रव्यरूप नहीं होता, इस कारण मैं किसी भी परद्रव्यको नहीं ग्रहण करता।

ममाजीवत्वमापद्येत । सम तु एको ज्ञायक एव भावः यः स्वः, ग्रस्थैवाहं स्वामी, ततो माभून्य-माजीवत्वं ज्ञातैवाहं भविष्यामि न परद्रव्यं परिगृह्हामि, ग्रयं च में निश्चयः ॥ २०८ ॥

अह-प्र० ए०। अजीवतं अजीवता-द्वितीया ए०। तु-अध्यय । गच्छेग्ज गच्छेय-लिङ् उत्तम पुरुष एक०। णादा ज्ञाता-प्र० ए०। एव-अध्यय । अहं-प्रथमा एक०। जम्हा यस्मात्-पत्रमी एक०। तम्हा तस्मात्-पंत्रमी एक०। ण न-अध्यय । परिमाहो परिग्रह:-प्र० ए०। मञ्भ मम-पष्टी एकवचन ॥२०८॥

सिद्धान्त—(१) मैं ग्रपने हो द्रथ्य, बेत्र, काल, भावसे हूं। (२) मैं परद्रव्यके बेत्र, काल, भावसे नहीं हूं।

हृष्टि— १ — स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । २ — परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) ।

प्रयोग—मैं अचेतन नहीं हूं, अन्य द्रव्यरूप नहीं हूं, मैं ज्ञानमात्र हूं, अतः मैं मात्र ज्ञाता ही रहेंगा, मैं किसी भी परद्रव्यको ग्रहण न करूँगा ऐसा अपना हढ़ निर्णय रखकर परद्रव्यके विकल्पसे भी हटकर अपनेमें ज्ञानमात्र रहकर परमिवश्राम पानेका पौरुष करना ॥ २० ॥

ध्रव ज्ञानीका ध्रात्मशीर्य बतलाते हैं—[खिद्यतां वा] छिद जावे [भिद्यतां वा] ध्रथवा भिद जावे [मीयतां वा] ध्रथवा कोई ले जावे [अथवा] ध्रथवा [विप्रलयं यातु] नष्ट हो जावे [यस्मात् तस्मात्] चाहे जिस तरहसे [गच्छतु] चला जावे, [तथापि] तो भी [खलु] वास्तवमें [परिष्रहः] परद्रथ्य परिग्रह [मम] मेरा [न] नहीं है।

तारवर्य—समस्त परपदार्थं भिन्न सत्तावाले है, इस कारण परद्रव्यकी कुछ भी परि-णति हो वह मेरा कुछ नहीं है।

टीकार्थ — परद्रव्य चिहे छिद जावे या भिद जावे या कोई ले जावे, या नाशको प्राप्त हो जावे, या जिस तिस प्रकार याने कैसे ही चला जावे तो भी मैं परद्रव्यको ग्रहरण नहीं करता, वयोंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है और न मैं परद्रव्यका स्वामी हूं, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं हो मेरा स्व है, पैद हो मेरा स्वामी हूं ऐसा मैं जानता हूं। भावार्थ — प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्तामें है, मैं भी मात्र अपने सत्त्वसे हूं तब मेरा मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है ऐसा जानता है, ग्रतः जानीके समस्त परद्रव्यसे उपेक्षा है, इसी कारण जानीके परद्रव्य परिग्रह नहीं होता।

भ्रव इसी ग्रर्थको इत्थं इत्यादि कलशमें कहते है—इस प्रकार सामान्यसे समस्त परिग्रहको छोड़ कर स्व व परके अविवेकके कारणभूत ग्रज्ञानको छोड़नेके लिये मन वाला

### छिज्जदु वा भिज्जदु वा गिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं। जहाा तह्या गच्छदु तहिव हु ग्रा परिग्महो मज्म ॥ २०६ ॥ छिदो भिदो ने जावो, विनशो मथवा जहां तहां जावो।

तो भी निश्चयसे कुछ, कोइ परिग्रह नहीं मेरा ॥२०६॥

छिण्यतां वा भिष्यता वा नीयता वाथवा यातु विप्रलय । यस्मात्तस्माद गच्छतु तथापि खलुन परिप्रहो मम । छिष्यतां वा भिष्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी, परद्रव्यस्य

नामसंज्ञ—वा, वा, वा, वहव, विप्पलय, ज, त, तह, वि, हु, ण, परिग्गह, अम्ह । **धातुसंज्ञ—** च्छिद छेदने, भिद विदारणे, ने प्रापणे, जा गतौ, गच्छ गतौ । प्रातिपदिक –वा, वा, वा, अथवा, विप्रलय, यत्, तत्, तथा, अपि, खलु, न, परिग्रह, अस्मद् सूलधातु—छिदिर्द्रेडभीकरणे रुघादि, भिदिर् विदारणे रुधादि, णीत्र्प्रापणे भ्वादि, या प्रापणे अदादि, गम्लृ गतौ । पदिवदण— छिग्जदु छिखता—कर्मवाच्य

होता हुआ यह जानी फिर उसी परिग्रहको विशेषरूपसे छोडनेके लिये प्रवृत्त हुमा है। माबार्थ— परद्रव्यको निज स्वरूपसे जाननेका कारण मजान है सो मजानको मूलसे मिटानेकी ठानने वाले इस जानीने सामान्यसे सर्व परद्रव्यको हटा दिया मब नाम ले लेकर विशेषरूपसे परिग्रहको छोडनेके लिये प्रवृत्त हुमा है।

प्रसंगिववरणः— प्रनन्तरपूर्व गाथामें यह बताया गया था कि यदि मैं परद्रव्यका परिग्रहण करूं तो मैं परद्रव्य प्रजीवरूप ही हो जाऊगा, किन्तु ऐसा होता ही नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं सो परिग्रह मेरा नहीं है। इस तथ्यके जाने बिना जीव दुःखी ही रहता है सो इस तथ्यका ग्रोर हद निश्चय करना ग्रोर हद प्रतिज्ञ होना ग्रावश्यक है, इसी कारण इस गाथा द्वारा सामान्यतया ग्रपरिग्रहता दिखाकर विरक्तिको हढ किया गया है।

सध्यप्रकाश— १ — जानी अपनेको जायक स्वभावमात्र समभता है इस कारण सहज हो समस्त इसके परद्रव्यसे उपेक्षा रहती है। २ — किसी परपदार्थक दो या अनेक दूक हो जाते हैं जो कि मोहीको अनिष्ट है। ४ — किसी परप्रवर्थक दो या अनेक दूक हो जाते हैं जो कि मोहीको अनिष्ट है। ४ — किसी परप्रवर्थकों अनेक छिद्र हो जाते हैं जिससे वह सारहीन हो जाता है जो कि मोहीको अनिष्ट है। ५ — किसी परप्रवर्थको कोई उठाकर ले जाता है जिसका वियोग मोहीको अनिष्ट है। ६ — कोई परद्रव्य नष्ट हो जाता है याने भस्म खादिक रूपमे पूरा बदल जाता है जो कि मोहीको अनिष्ट है। ७ — कोई परपदार्थ जिस किसी भी प्रकार अस्यत्र चला जाता है जो कि मोहीको अनिष्ट है। ७ — कोई परपदार्थ जिस किसी भी प्रकार अस्यत्र स्वं, परह्रव्यमेव परह्रव्यस्य स्वामी, ब्रह्मेव मम स्वं ब्रह्मेव मम स्वामीति जानामि ॥ इत्यं परिग्रहृमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरिववेकहेतु । ब्रज्ञानमुज्ञिकतुमना ब्रघुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तमयं प्रवृत्तः ॥१४५॥ ॥ २०६॥

लोट् अन्य पुरुष एकवचन । वा-अध्यय । भिजजदु भिद्यता-कर्मवाच्य लोट् अन्य पुरुष एकवचन । णिजजदु नीयता-कर्मवाच्य लट् अन्य पुरुष एकवचन । जिजजदु नीयता-कर्मवाच्य लट्ट अन्य पुरुष एकवचन । विष्णलयं वित्रलय-द्वितीया एकवचन । जस्ता यस्मात्-पचमी एक । तस्ता तसात-पंण एक । गच्छदु नाजावं लोट् अन्य पुरुष एक । तह्त तथा-अध्यय । व अप-अध्यय । ह सल्न-अध्यय । ण न-अध्यय । परिगाही परिग्रह-प्रथमा एक । मक्क मम-यण्डी एकवचन ॥ २०६॥

नहीं रखता, ब्रतः ज्ञानी ब्रपरिग्रही है। ६ — ज्ञानीका दृढ़ निश्वय है कि मेरा मात्र मैं ही सर्वस्व हुंब्रीर मैं ब्रपने इस स्वरूपसर्वेस्वका ही स्वामी हूं।

सिद्धान्त—१-ज्ञानी स्वमं तन्मय ग्रखण्ड ज्ञानस्वरूप श्रन्तस्तत्त्वको ही ग्रापा मानता है। २-परद्रव्यमें या किसी भी द्रव्यमें जो भी परिणाति होती है वह उस ही के परिणामनेष्ठे होती है, कहीं उस रूप श्रन्य द्रव्य नहीं परिणम जाता है।

हष्टि— १- णुद्धिनिश्चयनय (४६) । २ - स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय, परद्रव्यादि-ग्राहक द्रव्यार्थिकनय (२८, २६) ।

प्रयोग—समस्त परद्रव्योको ग्रपनेसे ग्रत्यन्त भिन्न मानकर जनकी कुछ भी परिणति हो उससे हर्ष विषाद न मानकर ग्रपने सहज ज्ञानस्वभावमें ही रमकर तृष्त होना चाहिये ॥२०६॥

ध्रव बतलाते है कि ज्ञानोके धर्मका ध्रयांत् पुण्यका भी परिग्रह नही है—[ध्रानण्डः] इच्छारिहत घ्रात्मा [ध्रयिरग्रहः] परिग्रहरिहत [भिष्णतः] कहा गया है [ख] ध्रीर [र्णार्गा] ज्ञानी [ध्रम्यं] धर्म ध्रयांत् पुण्यको [न] नही [इच्छिति] चाहता है [तेन] इस कारण [सः] वह [धर्मस्य] धर्मका याने पुण्यका [ध्रयरिग्रहः] परिग्रही नहीं है [तु] वह तो [ज्ञायकः] मात्र जायक [भवित] होता है।

तात्पर्य-- ज्ञानी इव्ययुष्यको तो उपादानतया भी अत्यन्त भिन्न जानता है और आव-पुण्यको भौपाधिक होनेके कारण अपनेसे भिन्न जानता है सो वह ज्ञातामात्र है, पुण्यका भी परिग्रही नहीं है।

टीकार्य — इच्छा परिग्रह है। जिसके इच्छा नहीं है, उसके परिग्रह नहीं है। इच्छा तो मजानमय भाव है ग्रीर बजानमय भाव जानीके होता नहीं है, जानीके ज्ञानमय ही भाव

# अपरिग्गहो अणिच्छो भिणदो णाणी य णिच्छदे धम्मं। अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ॥२१०॥

निर्वाञ्छक ग्रंपरिग्रह, कहा है ज्ञानी न चाहता पुण्य । इससे पुण्यपरिग्रह-विरहित ज्ञायक पुरुष होता ॥२१०॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छिति धर्म। अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१०॥ इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा स्वज्ञानमयो भावः, स्रजानमयो भावस्त ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी स्रज्ञानमय-

नासशंज्ञ अपरिग्गह, अणिच्छ, भणिद, णाणि, य, ण, धम्म, अपरिग्गह, हु, धम्म, जाणग, त, त । धातुसंज्ञ परिग्गह, यहणे, भण कपने, इच्छ इच्छाया, हो सत्ताया । प्रातिपविक्र अप-रिष्मह, अनिच्छ, भाजा, ज्ञानिन्, च, न, धमं, अपरिष्मह, तु, धमं, ज्ञायक, तत्, तत् । भूलधातुक परिन्मह प्रहले, भण गटदार्थ, इषु इच्छाया, भू सत्ताया । पदिवदण अपरिग्गहो अपरिप्मह-प्रथमा एक । अणि-च्छो अनिच्छ -प्रथमा एकवचन । भणिदो भणित.—प्रथमा एक । गणि ज्ञानी—प्रथमा एक । य च-

होता है, ग्रतः ज्ञानी ग्रज्ञानमय भावरूप इच्छाके ग्रभावसे धर्म (पुण्य) को नहीं चाहता है। इस कारण ज्ञानोके धर्मपरिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके होनेसे यह धर्मका केवल ज्ञायक ही होता है। भावार्थ—ज्ञानीने सहज ज्ञानस्वरूप ग्रन्तस्तर्त्वका ग्रमुअव करके प्रलोक्तिक ग्रानर्द पाया है, ग्रतः श्रज्ञानमय भाव न होनेसे इच्छाका भी परिग्रह नहीं है, तो भी जब तक पूर्ण निरास्रव नहीं हुगा तब तक पुण्यका भी ग्रास्तव होता है, किन्तु पुण्यका स्वाम्य मादव न होनेसे परिग्रह नहीं है, तो भी जब तक पूर्ण निरास्रव नहीं हुगा तब तक पुण्यका भी ग्रास्तव होता है, किन्तु पुण्यका स्वाम्यक्ष न होनेसे परिग्रह नहीं है वह तो ज्ञानस्वरूपको ही ग्रपना सर्वस्व स्वीकार करता है।

प्रसंगविवरण—प्रनन्तरपूर्व गाथामें सामान्य रूपसे बताया था कि परपदार्थ किसी भी अवस्थाको प्राप्त होओ वह मेरा कुछ भी परिग्रह नही है। अब इस ही अपरिग्रहताके आशायको विशेष रूपसे कहना है सो वह विशेषरूप चार प्रकारमे प्रसिद्ध है—(१) पुण्य, (२) पाप, (३) भोजन, (४) पान (पीना)। उसमेसे प्रथम पुण्य परिग्रहके विषयमें अपरिग्रहताको स्पष्ट इस गाथामें किया है।

तथ्यप्रकाश—(१) इच्छाकी इच्छा श्रज्ञानमय भाव है वह श्रविकार ज्ञानस्वभावक श्रनुभवका श्रलीकिक श्रानन्द पाने वालेक याने ज्ञानीके नहीं होता। (२) श्रज्ञानमय इच्छा जिसके नहीं है श्रगत्या पुण्यभाव होनेपर भी वह पुण्यभाव या पुण्यक्षमैको भी नहीं चाहता, श्रुभोपयोगरूप धर्मको नहीं चाहता। (३) ज्ञानी पुण्यभाव होनेपर भी पुण्यभावको नहीं चाहता, श्रतः उसके पृण्यका भी परिग्रह नहीं है।

स्य भावस्य इच्छाया ग्रभावाद् धर्म नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यै-कस्य ज्ञायकभावस्य भावाद् धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ॥ २१० ॥

अध्यय । ण न-अध्यय । इच्छदे इच्छिति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । धम्म धर्म-द्वितीया एकवचन । अपरिगाहो अपरिग्रह:-प्रथमा एकः । डु तु, धम्मस्स धर्मस्य-पष्टी एकः । जाणगो ज्ञायकः-प्रथमा एक-वचन । तेण तेन-तृतीया एकः । सो सः-प्रथमा एकः । होई भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया ।। २१० ।।

सिद्धान्त— (१) सम्यक्त्वघातक प्रकृतियोका उपशमादि होनेसे ज्ञानीके श्रज्ञानमय भाव न होनेसे ज्ञानमय भाव ही होता है। (२) ज्ञानी ग्रंतः ज्ञानवृत्तिरूप परिणमता है।

दृष्टि—१- उपाध्यभावापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) । २–शुद्धनिष्चयनय (४६) । प्रयोग—पुण्यभाव होनेपर भी उसे श्रपना स्वस्प न जानकर उससे परे श्रविकार ज्ञानस्वरूपमें उपयक्त होनेका पौरुष करना चाहिये ।। २१० ।।

प्रव ज्ञानीके पापका परिग्रह नहीं है यह बताते है—[अनिच्छः] इच्छारहित पुरुष [अपरिग्रह:] ग्रपरिग्रह [मिएतः] कहा गया है। [च] ग्रीर [ज्ञानी] ज्ञानी [ग्रधर्म] प्रधर्म याने पापको [न] नही [इच्छिति] चाहता है। [तेन] इस कारण [सः] वह [ग्रधर्मस्य] प्रधर्मका [अपरिग्रहः] परिग्रही नहीं है, किन्तु [ज्ञायकः] ग्रधमंका ज्ञायक ही [भवति] होता है।

तारवर्षं — पापभावको कर्मरस जानने वाल ज्ञानीको पापभावसे रंव भी लगाव नही है, प्रत्युत विरक्ति ही है, इस कारण श्रसातादि पापकमं रस भी प्रतिकलित हो तब भी ज्ञानी के श्रधमंका परिग्रह नहीं है।

टीकार्थ — इच्छा परिग्रह है। उसके परिग्रह नहीं जिसके इच्छा नहीं है। इच्छा तो म्रज्ञानमय भाव है। किन्तु अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं है, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव है। इस कारण ज्ञानी अज्ञानमय भावक्य इच्छाका स्रभाव होनेसे स्रथमंकी पायको नहीं चाहता है, इस कारण ज्ञानीके स्थमंका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भावका सद्भाव होनेसे यह प्रधमंका केवल ज्ञायक हो है। ग्रीर इसी प्रकार प्रथमंपदके परिवर्तनसे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोज, च्छु, प्राए, रसन, स्वर्शनके सोलह सूत्र लगा लेना चाहिये। मावार्थ — ज्ञानीको प्रपने सहज स्वरूपकी श्रनुभूति हुई है तब उसकी कभी बाह्य प्रवृत्ति भी हो तो भी ज्ञानमय भावको न छोड़कर होती है, म्रतः जब चारित्रमोहको बलवत्तासे स्रसयम भाव होता है तब उसे श्रीपाधिक विकार जानकर उससे उपेक्षाभाव रक्षता

### अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छिदि त्रधम्मं । अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥

निर्वाञ्चक अपरिग्रह, कहा है ज्ञानी न चाहता पाप। इससे पापपरिग्रह-विरहित ज्ञायक पुरुष होता ॥२११॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो जानी च नेच्छत्यधर्मे। अपरिग्रहोऽधर्मस्य जायकस्तेन स भवित ॥ २११ ॥ इच्छा परिग्रहः, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः । अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी प्रज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया ग्रभावादधर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनोऽधर्मपरिग्रहो नास्ति, ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्थात् । एवमेव चाधर्मपरवपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचछुर्घाणरसनस्पर्गनसूत्राणि घोडण व्याख्येयानि ।
पन्या दिशाऽन्यात्यप्यद्यानि ॥ २११ ॥

सामसंत्र— अपरिग्गह, अणिच्छ, भणिद, णाणि, य, ण, अधम्म, अपरिग्गह, अभम्म, जाणग, त, त । सातुसंत्र— भण क्यते, इच्छ इच्छाया, हो सताया । प्रातिमदिक्त— अपरियह, अनिच्छ, भणित, जानित्, च, न, इच्छति, अधमं, अपरिग्गह, अधम्म, जायक, तत्, तत् । मुलधातु—भण शब्दायं, इषु इच्छाया, भू सत्ताया । प्रविवद्यः — अपरिग्गहो अपरिग्गह — अथमा एकवचन । अणिच्छो अनिच्छ — अथमा एकवचन । भणिदो भणित — प्रथमा एक वच्ना । भणिदो भणित — प्रथमा एक ० कृदन्त । णाणी जानी—प्र० एक० । य च—अब्यय । ण न—अब्यय । इच्छित इच्छिति—वर्तमान तट् अप्य पुरुष एक० । अधम्म अधमे-द्वितीया एक० । अपरिग्गहो अपरिग्रह—प्र० ए० । अधम्मस्य अधमेन्य-पर्छा एक० । जाणगो जायकः — प्र० ए०। तेण तेन-नृतीया एकवचन । सो सः — प्रथमा एक० । होदि भवति—वर्तमान लट् अप्य पुरुष एकवचन निक्या ॥ २११ ॥

है इस कारण ज्ञानीके ग्रधर्मका परिग्रह नही है।

तथ्यप्रकाश--- १-धौपाधिक भावोंमे रुचि होना धज्ञानसय भाव है। २-यद्यपि ध्रौपा-धिक भाव भी ध्रज्ञानभाव है, तो भी ज्ञानीकी उससे उपेक्षा ध्रौर ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तरूवमें प्रतीति होनेसे उसे अज्ञानमय भाव नही कहा गया है। ३-पापकमं व पापभावमे किञ्चित्मात्र भी हित विश्वास न होनेसे और हितमय शाश्वत चैतन्यस्वरूपकी प्रतीति होनेसे ज्ञानीके ध्रधमं का परिग्रह नहीं है। ४-भोगादिकी हितास्यासहित इच्छा ही संसारवर्द्धक इच्छा है।

सिद्धान्त--१-पापभाव ग्रौपाधिक भाव होनेसे उसका स्वामी ज्ञाता द्रव्य नहीं है।

## अपरिग्गहो अगिच्छो भगिदो गागी य गिच्छदे असगं । अपरिग्गहो दु असग्रस्स जागुगो तेग सो होदि ॥२१२॥

निर्वाञ्चक ग्रंपरिग्रह, कहा है जानी न चाहता सुक्ति । इससे भुक्तियरिग्रह-विरहित जायक पुरुष होता ॥२१२॥

अपरिप्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति अधनं । अपरिप्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ।।२१२।। इच्छा परिप्रहः । तस्य परिप्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः । स्रज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोस्ति । ततो ज्ञानी ग्रज्ञानमयस्य

नामसंज्ञ— अपरिग्गह, अणिच्छ, भणिव, णाणि, य, ण, असणा, अपरिग्गह, दु, असणा, आणग, त, त । **बातुसंज्ञ**— भण कथने, इच्छ, इच्छाया, अस भक्षणक्षेपणयो , जाण अववोधने, हो सत्ताया । **प्रात्ति-पविक्त**—अपरिग्रह, अनिच्छ, भणित, ज्ञानिच्, च, त. अशन, अपरिग्रह, तु, अशन, ज्ञायक, तत्, तत्, त् । सूक्ष-**षात्**—नत्र्-परिन्गह उपादाने क्यादि, इष्ड इच्छाया तुदादि, भण शब्दार्थ, अश भोजने क्यादि, ज्ञा

२-ज्ञानमय एक ज्ञायकभाव दृष्टिमे होनेसे ज्ञानी ज्ञायक ही रहता है।

हिष्टि— १-प्रतिषेधकशुद्धनय (४६ष्प) । २-शुद्धनय (१६८) ।

प्रयोग—पापविपाकरस भी उपयोगमें कलके तब भी उसे परप्रतिकलन जानकर उससे उपेक्षा कर प्रपने निष्पाप ज्ञानस्वरूपमे ही उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥२११॥

भ्रव ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नही है यह बताते है [अनिच्छः] इच्छारहित पुरुष [अपरिग्रह:] प्रपरिग्रही [भिर्णतः] कहा गया है [ख] धोर [ज्ञानी] जानी [श्रशनं] भोजनको [न] नहीं [इच्छति] चाहता है। [तेन] इस कारण [सः] वह [अशनस्य] भोजनका [अपरिग्रह:] परिग्रही नहीं है [तु] किन्तु वह [ज्ञायकः] भोजनका ज्ञायक हो [मवित] होता है।

तारवर्य-प्रसाताके उदयवश शुधा होनेपर भी शुधा रोगकी इच्छा न होनेसे शुधा रोगकी भौषधिभुत भोजनकी कामना न होनेसे जानीके भोजनका परिग्रह नही है।

टीकार्थ— इच्छा परिग्रह है। उसके परिग्रह नही है, जिसके इच्छा नही है। इच्छा तो प्रज्ञानसय भाव हो। ग्रज्ञानसय भाव ज्ञानीके नहीं होता। ज्ञानीके ज्ञानसय ही भाव होता है। इस कारए ज्ञानी ग्रज्ञानसय भावरूप इच्छाका ग्रभाव होनेमें भोजनको नहीं चाहता है, धतः ज्ञानीके ग्रण्यन (भोजन) का परिग्रह नहीं है, किन्तु मात्र ज्ञानसय एक ज्ञायक भावके होनेसे ग्रण्यन (भोजन) का केवल ज्ञायक ही होता है। भाषार्थ— ज्ञानीके न छुवा रोगकी इच्छा है भीर न ग्रास्थामे छुवाको चिकित्साकी इच्छा है ग्रतः ज्ञानी ग्रण्यका ग्रपरिग्रही है।

भावस्य इच्छाया प्रभावादशनं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽज्ञनपरिप्रह्यो नास्ति ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञाय-कभावस्य भावादशनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ॥२१२॥

अवबीधने क्यादि, भ्रू सत्ताया । पदिवदरण-अपरिगाहो अपरिश्रह:-प्रथमा एकः । अणिच्छो अनिच्छ-प्रथमा एकः । भणिदो भणित-प्रथमा एकः इदन्त । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकः । य च-अध्यय । ण न-अध्यय । इच्छदे इच्छति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । असणं अशन-द्वितीया एकवचन । अपरिगाहो अपरिग्रह:-प्रठ एः । दुं तु-अध्यय । असणस्य अशनस्य-चट्ठी एकः । जाणगो ज्ञायकः-प्रथमा एकः । तेण तेन-नृः एकः । सो सं-प्र० एः । होदि भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन ।।२१२।।

प्रसंगविवरण---जानीके अपरिग्रहत्व बतानेका यह स्थल चल रहा है। यहाँ धर्म ष्रधर्मका परिग्रह बताकर ज्ञानीके ग्रशन परिग्रहका प्रतिषेध करनेके लिये यह गाथा ग्राई है।

तथ्यप्रकाश--१-ध्रुधाको ग्रोपाधिक विकार जाननेके कारण जानीको ध्रुधाको इच्छा नहीं है। २-ध्रुधाकी चिकित्सारूप भोजनको ग्राटमाका ग्रकृत्य जाननेसे उसकी भी ग्रन्तः इच्छा नहीं है। ३-ज्ञानस्वरूप ग्रन्तस्तत्त्वमय ग्रपनी प्रतीति होनेसे जानी भोजनका ग्रपरि-ग्रही है।

सिद्धान्त— १-ग्रसातावेदनीयके तीव्र व मंद विपाकोदयके निमित्तसे ध्रुयावेदना होती है। २-चारित्रमोहके उदयसे भोजन ग्रहण करनेको इच्छा होती है। २-ज्ञानी ध्रुया व भोजनेच्छाको ग्रीपाधिक (पीद्गलिक) जानकर उससे विविक्त विशुद्ध चैतन्यस्वभावमात्र ग्रपने को जानता है।

हष्टि—१-उपाधिसापेक्ष ब्रशुद्धद्वयाथिकनय (४३) । २- उपाधिसापेक्ष ब्रशुद्ध-द्वव्याथिकनय (४३) । ३-विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनय (४८) ।

प्रयोग— धुवा, इच्छा ब्रादि श्रौपाषिक भावोंको ब्रात्माका श्रक्तर्य जानकर उन पर-भावोंसे विविक्त श्रविकार ज्ञानस्वभावको दृष्टिसे तुप्त होनेका पौग्य करना ॥२१२॥

धव ज्ञानीके पानपरिग्रहत्वका प्रतिषेध करते हैं—[ध्रानिच्छः] इच्छारहित पुरुष [अपरिग्रहः] परिग्रहरहित [भिष्तिः] कहा गया है। [ख] श्रोर [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [पानं] कुछ पीनेको [न] नही [इच्छिति] चाहता है। [तेरु ] इस कारण [सः] वह [पानस्य] पानका [झपरिग्रहः] परिग्रही नही है [तु] किन्तु वह [ज्ञायकः] पानका ज्ञायक ही [भवित] होता है।

तारपर्य-ज्ञानीके पुण्य, पाप व भोजनकी इच्छान होनेकी तरह पानकी भी इच्छा नही है। ग्रतः ज्ञानी पानका भी परिग्रही नही है।

टीकार्थ-इच्छा परिग्रह है, उसके परिग्रह नहीं जिसके इच्छा नहीं है। इच्छा ती

# अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे पाणं । अपरिग्गहो दु पाण्सस जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥

निर्वाञ्छक ग्रपरिग्रह, कहा है ज्ञानी न चाहता पान । इससे पानपरिग्रह-विरहित ज्ञायक पुरुष होता ॥२१३॥

अपरिग्रहो अनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति पान । अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ।।२१३॥ इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानसयो भावः ।

ष्रज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञान्यज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया ग्रभावात् पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य श्रायकभावस्य भावात् केवलं पानकस्य ज्ञायक एवाय स्यात् ॥ २१३ ॥

नामसंत्र—पाण, पाण, तीष पूर्वगाथावत् । धातुसंत्र—पा पाने, श्रीष पूर्वगाथावत् । प्रातिपदिक— पान, पान, शेष पूर्वगाथावत् । मूलधातु—पा पाने शेष पूर्वगाथावत् । पदिधवरण-पाण पान-द्वितीया एकः । पाणस्स पानस्य-पप्टी एकवचन । शेष पूर्वगाथावत् ॥२१३॥

श्रज्ञानमयभाव है, ग्रज्ञानमयभाव ज्ञानीके नही होता, ज्ञानीके ज्ञानमय हो भाव होता है। इस कारएा ज्ञानी ग्रज्ञानमय भावरूप इच्छाका ग्रभाव होनेसे पानको नही चाहता, ग्रतः ज्ञानीके पानपरिग्रह नही है। यह ज्ञानी तो मात्र ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके सद्भावसे केवल ज्ञायक ही है। भावार्य—ज्ञानीके पान ग्रादि किसो भी विकारकी कामना न होनेसे वह पान ग्रादि सर्व परिग्रहसे रहित है।

प्रसंगविवरण्—ज्ञानीके अपरिग्रहत्वके स्थलमे पुण्य, पाप, ग्रशनका ग्रपरिग्रहत्व बत-लाकर ग्रव पानका ग्रपरिग्रहत्व इस गाथामे बताया है।

तथ्यप्रकाश — (१) असातावेदनीयके तीव्रतर तीव्र मंद मंदतर विपाकोदयके निमित्तसे तृषावेदना होती है। (२) वीर्यान्तराय कर्मके उदयसे प्रशक्तिके कारण वेदना प्रसद्धा हो जाती है। (३) चारित्रमोहके उदयसे जल आदि प्रह्मा करनेकी इच्छा होती है। (४) श्रुषा, असाता व पानेच्छा धादि विकारोंको ध्रीपाधिक अस्वभावभाव जाननेसे ज्ञानीको इनकी इच्छा नही है। (४) अज्ञानमय इच्छाके अभावसे ज्ञानीके इन किन्ही भी विकारोका परिग्रह नही है वह तो मात्र ज्ञायक है।

सिद्धान्त—(१) ज्ञानीके बहिस्तत्त्वके प्रति इच्छा, मूर्च्छा नही है। (२) ज्ञानी दर्पणमें बिम्बकी तरह उपयोगमें प्रतिफलित कर्मरसका ग्रहण करने वाला नही है, वह तो ज्ञानमात्र है।

### एमादिए दु विविद्दे सन्वे भावे य शिष्ट्वदे गाणी। जागागभावो शियदो गीरालंबो दु सन्वत्थ ॥२१४॥

इत्यादिक नानाविध, संब भावोंको न चाहता ज्ञानी । किन्तु नियत है ज्ञायक, सब अयोंमें निरासम्बी ॥२१४॥

एवमादिकांस्तु विविधान् सर्वान् भावांद्व नेच्छति ज्ञानी । ज्ञायकभावो [नियतः निरालंबस्तु सर्वत्र ॥२१४॥ एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान् सर्वानेव नेच्छति ज्ञानी । तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहोः नास्ति इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यंतनिष्परिग्रहत्वं।

नामसंत- एव , आदिअ, दु, विविह, सुब्द, भाव, य, ण, इच्छदे, णाणि, जाणगभाव, णियद, णीरा-लंब, दु, सब्बर्य । **धातुसंत्र**—इच्छ इच्छायां, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक—एव, आदिक, तु, विविध,

**दृष्टि — १** - शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) । २ - परद्रव्यादिग्राहक द्रव्या-धिकनय (२६), स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८) ।

प्रयोग — पुण्य, पाप, ग्रशनेच्छा, पानेच्छा ग्रादि सर्वं विभावोंका रंच भी राग न कर ग्रविकार ज्ञानस्वभावमें रमकर संतुष्ट होनेका पौरुष करना ॥ २१३॥

ग्रव कहते है कि आनी प्रन्य भी सर्वपरभावोंको नही चाहता है—[एवमादिकान् तु] इस प्रकार याने पूर्वोक्त प्रकार इत्यादिक [विविधान्] नाना प्रकारके [सर्वान् भावान्] समस्त भावोंको [ज्ञानो] ज्ञानो [न इच्छिति] नही चाहता है। [तु] क्योकि ज्ञानो [नियतः] नियत [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभावस्वरूप है, धतः [सर्वत्र] सबमें [निरालम्बः] निरालम्ब है।

तारवर्ष – ज्ञानी वस्तुस्वातंत्र्यके परिचयके बलसे किसी भी परद्रव्यको नहीं चाहता वह तो सर्व परपदार्थोंके विकल्पसे भी हटकर ज्ञातामात्र रहता है।

टीकार्थ—ऐसे पूर्वोक्त भावोंको ब्रादि लेकर बन्य भी बहुत प्रकारके जो परद्रव्यक्षे स्वभाव है उनको सबको ही ज्ञानी नहीं चाहता है इस कारण ज्ञानीके समस्त ही परद्रव्यक्ष्मांबोंका परिग्रह नहीं है। इस प्रकार ज्ञानियोंका अत्यन्त निष्परिग्रहपना सिद्ध हुआ। अब इस प्रकार यह समस्त परभावके परिग्रह क्षेत्र जून्यपना होनेसे उगल दिया है समस्त श्रज्ञान जिसने ऐसा यह समस्त वस्पुवोमें प्रत्यन्त निरालम्ब होकर प्रतिनियत टंकोत्कीण एक ज्ञायक भाव होता हुआ अपने ग्राहमांको साक्षात् विज्ञानघन अनुभवता है। भावार्थ —ज्ञानी समस्त परभावोंको भौपाधिक व हेय जान लेनेके कार्रण किसीको भी प्राप्त करनेकी चाह नही करता, मात्र प्राक् परवीमें उदयागत कर्ममलको ग्रनासक्त होता हुआ भोगता है।

भव इसी अर्थको इस कलशमें कहते हैं---"पूर्वबद्ध" इत्यादि । अर्थ-पूर्वबद्ध निज

ष्रधैवमयमशेषभावांतरपरिग्रहशुःथश्वादुद्वांतसमस्ताज्ञानः सर्वेत्राप्यत्यंतिनरालंबो भूत्वा प्रति-नियतटंकोल्कोर्रोकज्ञायकभावः सन् साक्षाद्विज्ञानचनमात्मानमनुभवति ।। पूर्ववद्वनिजकर्मविषाका-ण्ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः । तःद्भवत्यव च रागवियोगान्तूनमेति न परिग्रहभावं ।।१४६॥ ॥ २१४॥

सर्वे, भाव, च, न, ज्ञानित्, इ।यकभाव, नियत, निरालम्ब, तु, सर्वत्र । मूलचातु — इषु इच्छाया तुरादि । प्रविवरण — एव-अध्यय । आदिए आदिकान्-द्वितीया बहुठ । दु तु-अध्यय । विविद्धे विविधान्-द्वितीया बहुठ । य च-अध्यय । ण न-अध्यय । इच्छेते इच्छिति-वर्तमान तद्य अन्य पुरुष एकवचन निया। गाणी ज्ञानी-अधमा एकठ । जाणगभावो ज्ञायकभाव -प्रथमा एकठ । णियदो नियत-अप्य । एकठ । ज्यायको नियत-अध्यय । ११४ ॥

कर्मविषाक्से ज्ञानोके यदि उपभोग होता है तो होषो । घव यहाँ रागका वियोग होनेसे निष्क्यसे वह उपभोग परिष्रह भावको प्राप्त नही होता । भावार्थ—-पूर्वबद्ध कर्मोका विषाको-दय होनेपर उपभोगसामग्री प्राप्त होती है सो वहाँ मजानी तो उसे मजानमय रागभावसे भोगता है, म्रतः मजानीके उपभोगका परिष्रह है, किन्तु ज्ञानी मजानमय राग न होनेसे वह उपभोगता हुपा भी परिष्रही नहीं, किन्तु ज्ञायक है।

प्रसंगिववरण् — प्रनंतरपूर्व ४ गाथाधोमें बताया गया था कि जानी जीव धर्म (पुण्य), ग्रधमं (पाप), ग्रधन व पानको नही चोहता है, ग्रतः जानीके उनका परिग्रह नही । ग्रव इस गाथामें उसी कथनका उपसंहार करते हुए कहा है कि ऐसे ही जो ग्रीर परभाव है उन सबको भी जानी नही चाहता है वह सर्वेत्र निरालम्ब है ग्रीर मात्र जायक है ।

तथ्यप्रकाश-(१) पुण्य पाप भोजन पानको न चाहनेकी भौति ज्ञानी विषयकषाय ग्रादिक सभी परभावोंको नहीं चाहता है। (२) परद्रव्यभावोको न चाहनेसे ज्ञानीके उनका परिग्रह नहीं है। (३) ज्ञानीके मात्र ज्ञानमय भाव बतंनेसे ग्रन्य किसीको स्वीकार नहीं करता है, ग्रतः वह निष्परिग्रह है। (४) ज्ञानी समस्त परभावपरिग्रह शून्य होनेसे समस्त ग्रज्ञानका वमन कर चुका है। (४) ज्ञानी किसी परभावको स्वीकार न करनेसे समस्त ग्रन्य पदार्थोका ग्रालम्बन तज देता है। (६) ज्ञानी सिर्फ जाननहार रहनेसे ग्रपनेको साक्षात् विज्ञान्वम ग्रनुभवता है।

सिद्धांत—(१) ब्रात्मद्रव्य समस्त पर व परभावोसे रहित है। (२) ज्ञानी भावान्तरों का ज्ञायकमात्र होनेसे सर्व भावान्तरोंके धालम्बनसे रहित है।

**दृष्टि—१**- शून्यनय (१७३) । २- अकर्नुनय (१६०), अभोक्तृनय (१६२) ।

### उप्पण्णोदयभोगो विश्रोगबुद्धीए तस्स सो णिच्चं । कंलामणागयस्स य उदयस्स ण कुव्वए णाणी ॥२१५॥

वर्तमान भोगोंमें, वियोगमितसे प्रवृत्ति है जिसकी।

भावी भोगोंको वह, ज्ञानी कांक्षा नहीं करता ॥२१५॥

उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्धचा तस्य स नित्य । काक्षामनागतस्य बोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२१४॥
कर्मोदयोपभोगस्ताबदतीतः प्रत्युत्पन्नोऽनागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्ताबदतीतःवादेव
स न परिग्रहभावं विभति । ग्रनागतस्तु ग्राकांक्ष्यमाण् एव परिग्रहभावं विभृयान् । प्रत्युत्पन्नस्तु

नामसंत्र—उप्पण्णोदयभोग, विश्रोगबुद्धि, त, त, णिच्च, कक्षा, अणागय, च, उदय, ण, णाणि । धातुसंत्र—कक्ष वाछायां, कुव्व करसो । प्रातिपदिक—उत्पन्नोदयभोग, वियोगबुद्धि, तत्, तत्, नित्यं, काक्षा, अनागत, च, उदय, ण, णाणि । पूलधातु—काक्षि काक्षाया भ्वादि, उत् अय गती, डुक्रुत्र, करसे । पद-विदरण—उप्पण्णोदयभोगो उत्पन्नोदयभोग.–प्रथमा एक० । विश्रोगबुद्धीए वियोगबुद्धधा–नृतीया एक० ।

प्रयोग—निराकुल रहनेके लिये समस्त भावान्तरोंका धालम्बन तजना ग्रीर मात्र सबका जाननहार रहना ॥ २१४ ॥

ध्रव ज्ञानोके तीनो काल विषयक परिग्रह नहीं है ऐसा बताते है—[उत्यद्मोदयभोगः] वर्तमान कालमे उत्पन्न हुग्रा उदयका भोग [तस्य] उस ज्ञानोके [नित्यं] हमेशा [वियोग- खुद्ध्या] वियोगकी बुद्धिसे प्रवर्तता है [च] भौर [धनागतस्य उदयस्य] धागामी कालमे होने वाले उदयकी [सः] वह [ज्ञानी] जानी [कांक्षां] इच्छा [न करोति] नही करता इस कारण ज्ञानीके त्रिकालविषयक उपभोगका भी परिग्रह नहीं है।

तारवर्ध——ज्ञानीके उपभोगमे ग्रास्था नही, किन्तु ग्ररतिभाव है इस कारएा ज्ञानीके किसी भी पर व परभावका परिग्रह नही है।

टीकार्थ--कमोंदयका उपभोग झतीत, वर्तमान झौर झागामी कालविषयक होता है। उनमेसे झतीत कालका तो उपभोग बीत चुकनेके कारण वह परिग्रह भावको धारण नहीं करता और झनागत कालका उपभोग झाकांक्ष्यमाश हुआ ही परिग्रहभावको धारण करेगा, तथा वर्तमानका उपभोग रागबुद्धिसे प्रवर्तमान होता हुआ ही परिग्रहभावको धारण करेगा, किन्तु झानीके वर्तमानका उपभोग रागबुद्धिसे प्रवर्तमान नही दिखता, वयोकि ज्ञानीके झज्ञान-मयभावरूप रागबुद्धिका झभाव है। केवल वियोगबुद्धिसे ही प्रवर्तमान होता हुआ वह उपभोग निश्चयसे परिग्रह नहीं है। इस कारण वर्तमान कमंके उदयका उपभोग झानीके परिग्रह नहीं है वयोंकि ज्ञानीके स्वरा झागमी कमंके उदयका उपभोग इच्छा किया हुआ होता ही नहीं है वयोंकि ज्ञानीके

स किल रागबुद्ध्या प्रवर्तमान एव तथा स्थात् । न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो राग-बुद्ध्या प्रवर्तमानो दृष्टो ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्ध्यैव केवलं प्रवर्त-मानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । ग्रानागतस्तु स किल ज्ञानिनो न कांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षाया श्रभावात् । ज्ञतोऽनागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ।। २१॥।

तस्स तस्य-वष्टी एकः। सो सः-प्रथमा एकः। णिच्च नित्य-अय्यय। कलां काक्षा-द्वितीया एकः। वणागयस्स अनागतस्य-पष्टी एकः। य च-अव्यय। उदयस्स उदयस्य-पष्टी एकः। ण न-अव्यय। - कुल्वए करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकवचन।। २१४।।

धज्ञानमय भावरूप बांछाका अभाव है इस कारण ग्रनागत कमंके उदयका उपभोग भी जानीके परिग्रह नही है। भावार्थ — ग्रतीत उपभोग तो बीत ही चुका, ज्ञानी उसका स्मरण ही नहीं करता, ग्रनागतकी बांछा नही करता और वर्तमानके भोगमे राग नही करता, वह तो उपभोगको हेय जानता उसमें राग किस तरह हो सकता है? ग्रतः ज्ञानीके तीनो ही कालके कर्मके उदयका उपभोग परिग्रह नही है। कदाचित् ज्ञानी वर्तमानमे उपभोगके कारण जो मिलाता है सो पोड़ा न सही जा सकनेके कारण रोगोकी तरह उसका इलाज करता है सो यह चारित्रमोहोदयज निवंलताका दोष है।

प्रसंगिबवरणः— धनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि ज्ञानी किसी भी परद्रव्य व पंरभावको नहीं चाहता। धव इस गाथामें इस हो तथ्यका सयुक्तिक निरूपण किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) स्वसवेदनजन्य अलोकिक आनन्य पाने वाला जानी आतीत उपभोग का स्मरण भी नहीं करता है। (२) स्वसम्बेदनकी भुन रखने वाला जानी भावी उपभोगकी कल्पना भी नहीं करता है। (३) शुद्ध ज्ञानानन्दानुभवको ही सार जानने वाला ज्ञानी वर्तमान उपभोगसे हटनेका ही आशय रखता है। (४) वर्तमान उपभोगमें भी अज्ञानमय राग न होनेसे ज्ञानीका वर्तमान उपभोग भी परिष्ठ नहीं है। (५) जिस ज्ञानोके वर्तमान उपभोग भी परिष्ठ हुन ही उसके अतीत व भावी उपभोगके परिष्ठ एक्तिको सम्भावना ही क्या है? (६) किसी भी परद्रव्यका आव्यव्यक्त नहीं है वह परिणाम स्वसंवेदनज्ञानरूप हो जाता है। (७) सहज ज्ञानस्वभावमें आद्मरद्वकी प्रतीति रखने वाले ज्ञानीका चित्र वैपयिक्तमुखानन्दकी वासना से रहित होता है। (०) शुद्ध ज्ञानमात्र आप्तरह्वकी भावनासे संयुष्ट कानी ही अपेद परमाण्य ज्ञानस्वरूपक प्रमुख्य करता है। (६) अभेद परमाण्य ज्ञानस्वरूप ही सहज परमात्मतत्वक है। (१०) अभेद परमाण्य ज्ञानस्वरूप ही सहज परमात्मतत्वक है।

कुतोऽनागतमुद्यं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्-

जो वेददि वेदिज्ञिद समए समए विश्वस्तदे उहयं । तं जागुगो दु गुगगी उभयंपि ग्रा कंखह कयावि ॥२१६॥ जो वेदक वेख उभय, समय समयमें विनष्ट हो जाता ।

जा वदक बद्य उरुय, समय समयम ।वनष्ट हा जाता । सो जानी जायक बन. न चाहता उमय भावोंको ॥२१६॥

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं। तज्ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न काक्षति कदाचित्।।२१६॥

ज्ञानी हि तावद् प्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्सोकज्ञायकभावो नित्यो भवति, यौ तु वेद्यवेदकभावौ तौ तृत्यन्तप्रध्वंसित्वाद्विभावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावः कांक्ष्य-मासं वेद्यभावं वेदयते स यावद्भवति तावत्कांक्ष्यमाणो वेद्यो भावो विनस्यति । तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः कि वेदयते ? यदि कांक्ष्यमास्मवेद्यभावपृष्ठभाविनमन्यं भावं वेदयते, तदा

नामसंज्ञ—ज, समय, समय, उह्य, त, जाणग, हु, णाणि, उभय, पि, ण, कया, वि । **धातुसंज्ञ**— बेद वेदने, वि-नस्स नारो, कस्र वांछाया । **प्रातिपदिक—य**त्, समय, समय, उभय, तत्, ज्ञायक, तु, ज्ञानिन्,

सिद्धान्त--(१) ज्ञानीके प्रपने सहजात्मस्वरूपकी भावनासे प्रकट हुए स्वतन्त्र ग्रानन्द के विलासका ग्रमुभव है । (२) स्वसम्वेदक ज्ञानी सुख-दुःखादि उपभोगका साक्षी ही है ।

हृष्टि--१- धनीश्वरनय (१८६) । २- धभोनतृनय (१६२) ।

प्रयोग— उपभोगविकत्पमे रहित शुद्ध ज्ञानस्वभावमात्र भ्रपनेको श्रनुभव करके भ्रपनेमें संतृष्ट रहनेका पौरुष करना ॥२१४॥

प्रव ज्ञानी धनागत कर्मोदय उपभोगकी नयों बांछा नहीं करता ? इसका विवरता करते है—[यः] जो [वेदयते] धनुभव करने वाला भाव है याने वेदकभाव है ग्रीर जो [वेद्यते] ध्रनुभव किया जाने योग्य भाव है ध्रयांत वेद्यभाव है [उमयं] ये दोनों ही [समये समये] समय [विनश्यति] नष्ट हो जाते हैं। [तत्] सो [ज्ञानी] जानी [ज्ञायकः तु] दोनों भावोंका ज्ञायक ही रहता है [उमयमाप] इन दोनों ही भावोंको [कदापि] कभी भी [न कांक्सति] ज्ञानी नहीं चाहता।

तात्पर्य--वेदकभाव होनेपर वेद्यभाव नष्ट हो जाता है, वेद्यभाव होनेपर पूर्ववेदक भाव नुष्ट हो जाता है सो वेद्यभाव कभी धनुभवा हो नहीं जा सकता यह जानकर ज्ञानी दोनोंका आव जाता ही रहता है।

टीकार्य —वास्तवमें ज्ञानी तो ग्रापने स्वभावभावके ध्रुवत्वके कारए। टंकीत्कीएाँ एक क्षायकस्वरूप नित्य है भौर जो वेदने वाला तथा वेदने योग्य ऐसे जो दो वेदक तथा वेद्यभाव तद्भवनापूर्वं स विनश्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं वेदयते तदा तद्भवनास्पूर्वं स वेद्यो विनश्यति । कि स वेदयते ? इति कांध्यमाणभाववेदनानवस्या । तां च

उभय, अपि, न, कदा, अपि। मूलबात्—बिद चेतनाख्यानिनवासेषु चुरादि, वि-गश अदर्शने दिवादि, को क्षि कोक्षायां भ्वादि। पद्मविवरण—जो यः—प्रथमा एकवचन। वेददि वेदयते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० क्रिया। वेदिङजदि वेद्यते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन कर्मवाच्य क्रिया। समए समये समये— सप्तमी एक०। विणस्सदे विनश्यति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। उहुयं उभय-प्रथमा एक०।

है वे विभावभावों के उत्पाद तथा विनाणस्वरूप होने के नारण क्षणिक है। वहाँ जो वेदकभाव प्रांगामी चाहा जाने योग्य वेद्यभावको प्रमुभव करता सो वह वेदकभाव जब तक बने तब तक वेद्यभाव नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होनेपर वेदकभाव किसका प्रमुभव करे? यदि वह वेदकभाव कांक्ष्यमाएं वेद्यभावके बाद होने वाले प्रन्य वेद्यभावको वेदन करता है तो उसके होनेसे पहले हो वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है तब उस वेद्यभावको कोन वेद सकता है? यदि वेदकभावको होने वाला प्रम्य वेदकभाव उस वेद्यभावको वेदेगा तो उस वेदकभाव होनेक पहले वह वेद्यभाव नष्ट हो गया तब वह वेदकभाव कोनसे भावको वेदे ? ऐसा कांक्षमाण्यभाव प्रप्रांत वेदनेकी वाखामें प्रांत योग्य भावके वेदनेकी प्रनवस्था है कही ठहराव ही नहीं हो पाया। प्रतः उस प्रनवस्थाको जानता हुया जाना कुछ भी इच्छा नहीं करता। सावार्य —वेदकभाव और वेद्यभाव इन दोनोंमें काल भेद है याने जब वेदकभाव होता है तब वेदकभाव नष्ट हो जाता है। इसलिय ज्ञानी व्याभाक जानकर तथा वेद्यभाव नहीं जा सकता यह जानकर प्रांप जानने वाला ही रहता है।

धव इसी प्रयंका स्पष्टीकरण करनेके लिये कलगरूप काव्य कहते हैं — वेख इत्यादि । अर्थ — वेद्यवेदकभावके चलायमान होनेसे याने समय समयमें नष्ट होते रहनेसे बौछितभाव वेदा ही नही जाता । इस कारण ज्ञानी कुछ भी प्रागामी भोगोंकी बांछा नहीं करता धीर सभीसे वैराग्यको प्राप्त होता है । भाषार्थ — वेद्यवेदक विभावके कालभेद है इसलिये उन दोनों भावोके योगकी विधि मिलती नहीं तब उपभोगको बांछा ज्ञानो क्यों करेगा ।

प्रसंगिववरण--- प्रनन्तरपूर्व गायामें बताया गया था कि ज्ञानी भावी उपभोगको नहीं चाहता है। प्रव इस गायामे उसका कारण बताया गया कि ज्ञानी ग्रागामी उपभोगको क्यों नही चाहता है?

तथ्यप्रकाश-(१) सुख दु:खादिको भोगने वाला रागादिविकल्प वेदकभाव है।

विज्ञानन् ज्ञानी न किचिदेव कांक्षति ।। वेद्यवेदकविभावचलत्याद्वेद्यते न खलु कांक्षितमेव । तेन कांक्षति न किंचन विद्वान् सर्वतोप्यतिविरक्तिमुपैति ।।१४७॥ ।। २१६ ॥

त तद्-अव्ययार्थे। जाणगो ज्ञायकः -प्रयमा एकः । दुतु-अव्ययः। णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकः । उभय-द्वितीया एकवचनः। पि अपि-अव्ययः। ण न-अव्ययः। कस्नद्द कोक्षति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया। कया कदा-अव्ययः। वि अपि-अव्ययः।। २१६।।

(२) चाहा गया सुब-दु:खादिविषयक भाव वेद्यभाव है। (३) सुक्ष्मपर्यायदृष्टिसे वेदकभाव व वेद्यभाव प्रतिसमय नष्ट होते रहते है। (४) जिस विषयका वेद्यभाव जिस समय हो रहा है उस विषयका वेदकभाव उस समय नहीं है। (४) जिस विषयका वेदकभाव जिस समय हो रहा है उस समय उस विषयका वेद्यभाव नहीं रहता, वह तो पहिले था। (६) वेद्यभाव व वेदकभावकी विनश्वरताको तथा वेद्यभावके समय तिद्वयक वेदकभावके न हो सकतेके तथ्यको ज्ञानी जानता है, ग्रतः वह उपभोग हो को नहीं चाहता है। (७) उपभोगको न चाहने वाला ज्ञानी उपभोगका परिग्रही नहीं होता। (८) उपभोगका ध्रपरिग्रही सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूप ग्रंतस्तवको ग्रनुभवता है। (१) सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूप प्रतस्तवको ग्रनुभवता है। (१) सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूप प्रतस्वरूप मोक्षको प्राप्त करता है।

सिद्धान्त— (१) बेदकभाव व वेद्यभाव प्रतिसमय नष्ट होते रहते हैं । (२) स्वसंवेदक ज्ञानी कर्मविषक्वण प्रापितत उपभोगका मात्र साक्षी है ।

**दृष्टि** — १- घशुद्ध सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय नामक पर्यायाणिकनय (३३) । २— घभोक्तु-नय (१६२) ।

प्रयोग—विनश्वर विभावोसे उपेक्षा कर शाक्वत ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त हो सहज ग्रानन्दको ग्रनुभवनेका पौरुष करना ॥२१६॥

ग्रव सभी उपभोगोसे ज्ञानीक वैराग्य है यह कहते हैं — [बंधोपभोगनिमित्तेषु] वंध 
ग्रीर उपभोगके निमित्तभूत [संसारवेहविषयेषु] तथा संसारविषयक भीर देहविषयक [ग्रध्यवसानोवयेषु] ग्रध्यवसानके उदयोमे [ज्ञानिकः] ज्ञानीके [रागः] राग [नैव उत्पद्यते] नहीं
उत्पन्न होता।

तारपर्य--- ज्ञानी जीवको उपभोगके कारणभूत विकारभावमें राग नहीं रहा इस कारण ज्ञानी भोगकी इच्छा नहीं करता।

टीकार्य-इस लोकमे निश्चयक्षे ग्रध्यवसानके उदय कितने ही तो संसारिवषयक हैं ग्रीर कितने ही शरीरिवषयक हैं। उनमेंसे जितने ग्रध्यवसानोदय संसारिवषयक हैं उतने तो तयाहि —

## बंधुवभोर्गाणिमित्ते अञ्भवसाणीदएस गाणिस्स । संसारदेहविसएसु ग्रीव उपण्डजदे रागो ॥२१७॥ संसारदेहविषयक, जो हैं बन्धोपभोगके कारण ।

उन सब प्रध्यवसानों-में ज्ञानी राग नींह करता ॥२१७॥ बंधोपभोगनिमित्तेषु अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः । ससारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥२१७॥

इह खत्वच्यवसानोदयाः कतरेऽपि ससारविषयाः कतरेऽपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसारविषयाः ततरे बंधनिमित्ताः । यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमित्ताः । यतरे बंधनिमिन् सास्ततरे रागद्वेषमोहाद्याः । यतरे तूपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखाद्याः । प्रथामोषु सर्वेष्विप ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्वव्यस्वभावत्वेन टंकोरकीर्गोकज्ञायकभावस्यतस्य तस्य तस्य तस्य

नामसंज्ञ - बघुवभोगणिमित्त, अञ्भवसाणोदय, णाणि, संसारदेहिनसय, ण, एव, राग । धातुसंज्ञ - उद्-पज्ज गती । प्रातिपविक- बन्धोपभोगिनिमित्त, अध्यवसानोदय, ज्ञानित्र, ससारदेहिनयय, ण, एव, राग । भूलधातु - उप पव गती चुरादि । पविवष्ण - अध्यवसानोदय ज्ञानित्र, ससारदेहिनयय, ण, एव, राग । भूलधातु - उप पव गती चुरादि । पविवष्ण - विवष्ण -

धव इसी धर्यको श्लोकमे कहते हैं — ज्ञानिनो इत्यादि । अर्थ — गागरससे रिक्त होने के कारण कमें परिप्रहमावको नही प्राप्त होता । जैसे कि लोच फिटकरोसे कषायला नही किये गये वस्त्रमें रंगका लगना प्रङ्गीकार न हुआ वस्त्रपर बाहर ही लोटता है याने वस्त्रमे प्रवेश नही करता । आवार्य — जैसे लोघ फिटकरी लगाये बिना वस्त्रपर रंग नही चढ़ता उसी तरह ज्ञानीके राग भावके बिना कमेंके उदयका भोग परिग्रहपनेको प्राप्त नही होता ।

पुनः ज्ञानवान् इत्यादि । धर्यः—ज्ञानी निजरससे हो समस्त रागरसके त्यागरूप स्व-भाव वाला है, इस कारण कमेंके मध्यमें पड़ा हुमा भी वह समस्त कमोंसे लिस नहीं होता । षेधात् ॥ ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं कमैरागरसिरक्ततयैति । रंगयुक्तिरकथायितवस्त्रे स्वीकृतैव हि बहिन्तुं ठतीह ॥१४८॥ ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात् सर्वरागरसवर्जनशीलः । लिप्यते सकलकमैभिरेष कमैमध्यपतितोऽपि ततो न ॥१४६॥ ॥ २१७॥

बहुवचन । अञ्भवसाणोदएसु अध्यवसानोदयेषु—सप्तमी बहु० । णाणिस्स ज्ञानिन—षटी एक० । ससार-बेहुविसएसु संसारदेहविषयेषु—सप्तमी बहु० । ण न–अव्यय । एव–अव्यय । उप्पज्ञदे उत्पद्यते–वर्तमान सट् अन्य पुरुष एक० भावकर्मबाच्य किया । रागो रागः–प्रथमा एकवचन ॥ २१७ ॥

प्रसंगिबवररा-प्रनन्तरपूर्वं गाथामे बताया गया था कि ज्ञानी विषयोपभोगको नहीं चाहना है। ग्रब इस गाथामें उसी विषयका स्पष्टीकररा। किया गया है।

तथ्यप्रकाशा— (१) संसारिविषयक रागादिभाव बन्धनके निमित्तभूत होते है। (२) शरीरिविषयक सुख-दु.खादि भाव उपभोगके निमित्तक होते है। (३) जानीका न तो रागादि भावमे राग है और न सुख-दु.खादि भावमे राग है। (४) रागादि भाव व सुख-दु.खादि भावमे राग है। (४) रागादि भाव व सुख-दु.खादि भावमे नानाद्रव्यस्वभावपना है, ग्रतः ये विकार ग्रात्माके नही है। (१) टब्डूोरिकीर्ए एक ज्ञायकस्वभाव एकात्मद्रव्यस्वभाव है, ग्रतः ज्ञायकस्वभाव ही ग्रात्माका स्वरूप है। (६) रागर्सिक्त होनेसे ज्ञानीको किया परिग्रहभावको प्राप्त नहीं है जैसे कि श्रक्षणयित (लोंघ फिट-करीसे नहीं भीगे) वस्त्रमे रगका योग बाहर ही रहता भीतर पक्का नहीं होता। (७) ज्ञानी स्वरसनः समस्त रागसे निराला रहनेके स्वभाव वाला है, ग्रतः वह कर्ममें पढ़कर भी कर्मोसे लित नहीं होता। (०) स्वसम्बेदन ज्ञानका ग्रभाव होनेसे मज्ञानी इन्द्रियविषयों रागी होता है, ग्रतः वह कर्मरें पढ़कर भी कर्मोसे लित नहीं होता। (०) स्वसम्बेदन ज्ञानका ग्रभाव होनेसे मज्ञानी इन्द्रियविषयों रागी होता है, ग्रतः वह कर्मरें से ज्ञाता है।

सिद्धान्त— १- रागादि विभावमे राग होना मिथ्यात्व है। २- शाश्वत ज्ञानस्व-भावका स्वसम्वेदन होनेसे ज्ञानी विभावोका मात्र साक्षी है।

हृष्टि— १- प्रशुद्धनिण्वयनय (४७)। २- प्रकर्तृनय व प्रभोक्तुनय (१६०-१६२)।
प्रयोग--विकारोंको नैमित्तिक भाव जानकर उनसे उपेक्षा करके ज्ञायकस्वभावमात्र प्रन्तस्तत्त्वको निरक्षकर सहज तस रहनेका पौरुष करना ॥ २१७॥

ष्रव पूर्व गायोक्त प्रयंका दृष्टान्तपूर्वक व्याख्यान करते है—[जानी] जानी [सर्वेडव्येषु] समस्त द्रव्योमे [रागप्रहायकः] रागका त्यागने वाला है अतः वह [कर्ममध्यगतः तु] कर्मके मध्यमे प्राप्त हुआ भी [रजसा] कर्मख्यी रजसे [को लिप्यते] लिप्त नहीं होता [यथा] जैसे कि [कर्वेममध्ये] कीचड़में पड़ा हुआ [कनकं] सोना। [तु पुनः] किन्तु किर [अज्ञानी] अज्ञानी [सर्वेडव्येषु] समस्त द्रव्योमें [रक्तः] रागी है, ब्रतः [कर्ममध्यगतः] कर्मोके मध्यमे प्राप्त हुआ गाागी त्ताप्पजहो सब्बदब्बेसु कम्ममज्भगदो । गो लिप्पदि रजएगा दु कद्दममज्भे जहा कग्पयं ॥२१⊏॥ अग्गा।गी पुगा रत्तो सब्बदब्बेसु कम्ममज्भगदो । लिप्पदि कम्मरएगा दु कद्दममज्भे जहा लोहं ॥२१६॥ (युग्मम्)

सब द्रव्योंमें जानी, रागप्रमोचन स्वमाव बाला है। कर्ममध्यगत रजसे, लिप्त न ज्यों कीचमें सोना ॥२१६॥ किन्तु प्रजानसेवी, सब द्रव्योंमें प्ररक्त रहता सो। कर्ममध्यगत सबसे, लिप्त यथा कीचमें लोहा ॥२१६॥

ज्ञानी रागप्रहाय. सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगत । नो लिप्यते रजसानु कर्दममध्ये यथाकनकः ॥२१८॥ अज्ञानीपुनारक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगत । लिप्यते कर्मरजनानु कर्दममध्ये यथा लोह ॥२१९॥

यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते तदलेपस्वभावत्वात् । तया किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मणा न लिप्यते सर्वपरद्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे सित तदलेपस्वभाव-

नामसंत्र—णाणि, रागप्पजह, सब्बदब्ब, कम्ममङक्ष्यद, णो, रजय, दु, कह्ममङक्ष, जहा, कण्य, अण्णाणि, पुण, रक्त, सब्बदब्ब, कम्मक्ष्मव, कम्मरद्य, दु, कद्ममङक्ष, जहा, बाहे । धानुसंत्र — जहा त्यारे, लिप लेपने । प्रातिपत्रक् — ज्ञानिन, रागशहाय, मवंद्रब्य, कमंमध्यत, तो, रजस्, नु, कर्षममध्य, यथा, कनक, अज्ञानिन, पुनर, रक्त, सर्वद्रब्य, कमंमध्यात, कमंरजस्, तु, कर्षममध्य, यथा, लेह । मूलधात् अहाह्न, स्यागे जुहोत्यादि, लिप उपदेहें तुदादि । पद्मविवरण—णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकः । रागप्पजहो

[कर्मरजसा] कर्मरजसे [लिप्यते] लिप्त होता है [यया] जैसे कि [कर्दममध्ये] कीचमे पडा हुम्रा [लोहें] लोहा।

तात्वर्य- अज्ञानी रागी होनेसे बँधता है, ज्ञानी विरक्त होनेसे नही बँधता।

टीकार्थ — जैसे निष्वयसे सुवर्ण कीचडके बीचमे पड़ा हुआ भी कीचड़से लिप्त नहीं होता, वयोंकि सुवर्णका स्वभाव कर्दमसे न लिपनेके स्वभाव वाला ही है; उसी प्रकार वास्तव मे ज्ञानी कर्मके बीचमें पड़ा हुआ भी कर्मसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी सब परद्रव्यगत-रागके स्वागके स्वभावपनेके होनेके कारण कर्मसे अलिप्तस्वभावी है। तथा जैसे लोहा कर्दमके मध्य पड़ा हुआ कर्दमसे लिप्त हो जाता है, क्योंकि लोहेका स्वभाव कर्दमसे लिप्त होनेक्प ही है; उसी तरह प्रज्ञानी प्रकटपने कर्मके बीच पड़ा हुआ कर्मसे लिप्त होनेके स्वभाव वाला है। सावार्थ — जैसे कीचड़ने पड़े हुए सुवर्णके काई मैल जंग नहीं लगता, धीर लोहेके काई है। सावार्थ — जैसे कीचड़ने पड़े हुए सुवर्णके काई मैल जंग नहीं लगता, धीर लोहेक काई

त्वाल् ज्ञान्येव । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावत्वात् तथा किलाज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मगा लिप्यते सर्वेपरह्रव्यकृतरागोपादानश्रीलत्वे सित तल्लेपस्वभावत्वात् ॥ यादक् तादृगिहास्ति तस्य वन्नतो यस्य स्वभावो हि यः कतुनैव कथचनापि हि परैरन्यादृशः

रागप्रहायः-प्रथमा एकः । स्व्वद्वेषु सर्वद्रव्येषु -सप्तमी बहुः । कम्ममुष्प्रभादो कर्ममध्यगतः-प्रः एः । णो नो-अव्यय । लिप्पदि लिप्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः भावकर्मवाच्य किया । रजएण रजसा-पृतीया एकः । दु तु-अव्यय । कह्ममुष्ये कर्दममुथ्ये-सप्तमी एकः । जहा यथा-अव्यय । कण्यं कनक-प्रथमा एकः । अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एकवचन । पुण पुनः-अव्यय । रतो रक्तः-प्रथमा एकः । सब्ब

जंग लग जाता है उसी प्रकार ज्ञानी कर्मके मध्यगत है तो भी वह कर्मसे नहीं बँघता । स्रीर फ्रज्ञानी कर्मसे बँघ जाता है ।

प्रव इस प्रयंका धौर भी स्पष्टीकरण कलशमें कहते हैं—याहक इत्यादि । अर्थ—इस लोकमें निश्चयतः जिस वस्तुका जैसा स्वभाव है उसका वह स्वभाव वैसे ही स्वाधीनपनेसे है । सो वह स्वभाव प्रत्य किसीके द्वारा प्रत्य सरीखा कभी नहीं किया जा सकता। प्रतः जान निरन्तर जानस्वरूप ही होता है जान कभी प्रज्ञान नहीं होता यह निश्चय है । इस कारण हे जानी ! तू कमींदयजनित उपभोगको भोग, परके अपराधसे उत्पन्न हुआ बंध यहाँ तेरे नहीं है । भाषार्थ—वस्तुस्वभावको भेटनेके लिये कोई समर्थ नहीं है वस्तुस्वभाव वस्तुके प्रपने ही आधीन है, इस कारण ज्ञान हुए बाद उसे प्रज्ञानरूप करनेको कोई समर्थ नहीं है । इसी कारण जानीसे कहा गया है कि परके किये अपराधसे बंध तेरे नहीं है । उपभोग भोगनेसे बंध की णंका करेगा तो परद्रश्यस बुरा होता है ऐसा मिथ्या माननेका प्रसंग आयेगा । वास्तव्यमं वध अपने प्रपराधसे होता है । इस तरह स्वेच्छाचारीत मिटानेका व परद्रव्यस बुरा होता है । स्वेच्छाचारीत मिटानेका व परद्रव्यस बुरा होता है ।

प्रसंगविवरण—धनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि ज्ञानोके प्रध्यवसानोदयों में राग उत्पन्न नहीं होता । ध्रव ६न दो गाथाधोमे सोदाहरण बतलाया है कि इसी कारण ज्ञानी कर्ममें पड़कर भी कर्मरजसे लिग्त नहीं होता, किन्तु प्रज्ञानी ग्रध्यवसानोदयों में राग होनेसे कर्मरजसे लिन्त हो जाता ।

तथ्यप्रकाश—१- निजको निज परको पर जान लेनेसे ज्ञानीको किसी भी परद्रव्यमें राग नही रहता। २- सर्व परद्रव्योसे राग निवृत्त होनेका शील होनेसे ज्ञानी कमेंसे श्रालिप्त है। ३- ज्ञानीका कमैविपाकवश कमैमें पड़कर भी कमैसे न लिपनेका स्वभाव है जैसे कि सुवर्णका कर्दममें पड़कर भी कर्दमसे न लिपनेका स्वभाव है। ४- ग्रज्ञानी कमैसे व कमैरसने ३६६ समयसार

श्वस्यते । ग्रज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत्संततं ज्ञानिन् भृंक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव॥१४०॥ ॥ २१८ २१६ ॥

दब्बेसु सर्वद्रव्येषु-सप्तमी बहु०। कम्ममक्कप्तदो कर्ममध्यगत.-प्र० एक०। लिप्पदि लिप्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन। कम्मरएण कर्मरजसा-नृतीया एक०। दुःतु-अब्यय।कड्ममक्के कर्दममध्ये-सप्तमी एक०।जहा यथा-अब्यय।लोह-प्रथमा एकवचन।।२१८-२१६॥

राजी होनेके कारए। कमंसे लिपनेके स्वभाव वाला है जैसे कि कर्दममे पडा हुप्रा लोहा कर्दमसे लिपनेके स्वभाव वाला है। ( $\chi$ ) जीवका बन्धन ग्रज्ञानके कारण होता है बाह्य वस्तुके उपभोगके कारए। नहीं।

सिद्धान्त—(१) एक द्रव्यके द्वारा दूसरा द्रव्य परिणमाया नही जा सकता।  $( \cdot )$  द्रव्य स्वयंके परिष्णमनके द्वारा स्वयंको परिष्णित क्रियासे स्वयंमें परिष्णमता है।

हृष्टि— १— प्रतिवेधक गुद्धनय (४९ घ्र) । २— कारककारिकसेदक गुद्ध सद्भूत व्यव-हारनय (७३) ।

प्रयोग—स्वभाव व परभावमे भ्रभेदबुद्धि न होकर स्वभावमें उपयुक्त होनेपर कर्मलेष नही होता है ऐसे निर्णयके बलसे स्वभावके मभिमुख रहनेका पोष्ठप करना ॥ २१८-२१६ ॥

प्रबं पाथाके प्रयंको हष्टान्त द्वारा हुढ़ करते है— [विविधानि] प्रनेक प्रकारके [सिच्ताचित्तमिश्वितानि] सचित्त प्रचित्त प्रीर मिश्रित [इड्यािसा] इट्योको [शुंजानस्यािष् ) अक्षरा करते हुए भी [शंखस्य] शंखका [श्वेतमावः] सफेदपना [कृष्टा्कः कतुं"] काला किया जानेके लिये [नािष शवयते] रंच भी शवय नही [तया] उसी तरह [विविधािनी प्रनेक प्रकारके [सिच्ताचित्तमिश्रितािन] सचित्त प्रचित्त प्रायाे अपित [इव्यारिग] इट्योंको [शुंजानस्यािष्] भोगते हुए भी [जानितः] ज्ञानीका [जातं अपि] ज्ञान भी [अज्ञानतां नेतुं न शक्ये] अज्ञानयनेको किया जाना शवय नही है। प्रीर जैसे [स एव शंखः] वही शंख [यदा] जिस समय [तकं श्वेतस्वभावं] प्रपने उस श्वेतस्वभावको [प्रहाय] छोडकर [कृष्टा्भावं] कृष्णभावको [गच्छेत्] प्राप्त होवे [तदा] तव [गुंजस्य] ज्ञानकर्यने जो तरह [ज्ञानों प्रपि] ज्ञानी भी [खलु यदा] निण्ययसे जब [तकं ज्ञानस्वभावं] प्रपने उस सामय [अज्ञानतों] प्रज्ञानपनेको [गच्छेत्] प्राप्त होता है।

तास्वर्य--जानी किसी भी परद्रव्यके द्वारा ब्रज्ञानरूप नही हो सकता है। टीकार्थ--जैसे परद्रव्यको भक्षण करते हुए भी शंखका खेतपन परद्रव्यके द्वारा काला

भुं जंतरसवि विविद्दे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये दब्वे । संखरस सेदभावो गावि सक्कदि किएगागो काउं ॥२२०॥ तह गागिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्भिए दब्वे । भुं जंतस्सवि गागां ग्रा सक्कमग्गागादं गोदुं ॥२२१॥ जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिद्रा । गच्छेज्ज किण्हभावं तड्या सुक्कत्तर्ण पजहे ॥२२२॥ तह गागी वि ह जइया गागसहावं तयं पजहिऊगा। अण्णागोगा परिगादो तइया अण्णागादं गच्छे ॥२२३॥ मिश्र सचित ग्रचित हि, नाना भोगोंको भोगते भी तो । शंखका श्वेतरूपक, किया नहीं जा सके काला ॥२२०॥ ज्यों भोक्ता भी नाना, सजीव निर्जीव मिश्र द्रव्योंका। ज्ञानीका ज्ञान कहीं, ग्रज्ञान किया न जा सकता ॥२२१॥ जब ही वह शंख कभी, उस क्वेत स्वमावको छोड़ करके। पावे कालापनको, तब ही शुक्लत्वको तजता ॥ २२२॥ त्यौ जानी भी जब ही, अपने उस ज्ञानभावको तजकर। हो अज्ञानविपरिशात, तब ही अज्ञानको पाता ॥२२३॥

नामसंस— भुजत, वि, विविह, सिच्चिताचित्तिमिरिसय, दथ्व, सख, सेदभाव, ण, वि, किष्णग, तह, णाणि, वि, विविह, सिच्चित्ताचित्तिमिरिसय, दथ्व, भुजत, वि, णाण, ण, सक्क, अण्णाणद, जहया, स, एव, किया जानेके लिये शक्य नहीं है, क्योंकि परमे परभावस्वरूप करनेका निमित्तपना नहीं होता। उसी तरह परद्रव्यको भोगते हुए भी जानीका जान परके द्वारा अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरेमे परभावस्वरूप करनेका निमित्तपना नहीं है। इस कारण ज्ञानीके परा-पराधनिमित्तक बंध नहीं है। और जिस समय वहीं शंख परद्रव्यको भोगता हो प्रथवा न भोगता हो, परन्तु अपने श्वेतपनेको छोडकर स्वयमेव कृष्णभाव स्वरूप परिण्मता है उस समय इस शंखका श्वेतभाव अपने द्वारा ही किया गया कृष्णभाव स्वरूप होता है, उसी तरह वही ज्ञानी परद्रव्यको भोगता हो ग्रथवा न भोगता हो, परन्तु जिस समय अपने ज्ञानको छोड़ स्वयमेव अज्ञानसे परिण्मन करे उस समय इसका ज्ञान अपना ही किया श्रज्ञानस्य होता है। है।

भुंजानस्यापि बिविधानि सिचत्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि । क्षस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तु । तथा ज्ञानिनोऽपि सिचत्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि । भुजानस्यापि ज्ञान न शक्यमज्ञानता नेतु ॥२२१॥ यदा स एव श्रंखः श्वेतस्यभाव तकं प्रहाय । गच्छेत् कृष्णभाव तदा शुक्लत्वं प्रजह्यातु ॥२२२॥ तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावं तकं प्रहाय । अज्ञानेन परिणनस्तदा अज्ञानता गच्छेत् ॥२२३॥

यथा खलु शंखस्य परद्वव्यमुपभुंजानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णीकर्तुं शक्येत पर-स्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । तथा किल ज्ञानिनः परद्वव्यमुपभुंजानस्यापि न परेण ज्ञान-मज्ञानं कर्तुं शक्येत परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपग्तेः । ततो ज्ञानिनः परापराघनिमित्तो नास्ति बंघः । यथा च यदा स एव शंखः परद्वव्यमुपभुजानोऽनुपभुंजानो वा श्वेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिरामते तदास्य श्वेतभावः स्वयकृतः कृष्णभावः स्यात् । तथा यदा स

सस्त, सेदसहाव, तय, किल्हुभाव, तहया, सुक्कत्तण, तह्, णाणि, वि, हु, जइया, णाणसहाव, तय, अण्णाण, परिणद, तहया, अण्णाणद । **धातुसंक्ष**—भुज भक्तग् भागे च, सक्क सामय्य, कर करगे, ने प्राप्तेण, द-जहा त्यागे, गच्छ गती । **प्रातिपदिक**—भुंजान, अपि, विविध, सिवनाचिन्तमिश्रित, द्रव्य, संख्व, स्वेतभाव, न, अपि, कृष्णक, तथा, ज्ञानिन्तु, अपि, विविध, सिचताचित्तमिश्रित, द्रव्य, भुजान, अपि, ज्ञान, न, शक्स,

इस कारण ज्ञानीके परका किया बन्ध नहीं है आप ही ग्रज्ञानी बने तब ग्रपने ग्रपराधके कारण से बंध होता है। भाषार्थ — जैसे शंख सफेद है वह काल पदार्थको भासाए। करे तो भी काला नहीं होता, जब स्वयं ही कालिमारूप परिएामे तब वाला होता है उसी प्रकार ज्ञानी उपभोग करता हुआ भी ग्रज्ञानरूप नहीं होता जब वह स्वयमेव ग्रज्ञानरूप परिएामन करे तब ग्रज्ञानी होता है, तभी ग्रज्ञानके कारण बंध करता है।

भव इस तथ्यको कलशरूप काव्यमें कहते है—ज्ञानिन् इत्यादि । अर्थ-हे जानी ! कुभे कुछ भी कर्म करनेके लिये उचित नहीं है तो भी यदि यह कहा जा रहा है कि परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूं सो यह बड़े खेदकी बात है कि जो तेरा नहीं उसको तू भोगता है सो तू खोटा खाने वाला है। यदि तू कहे कि परद्रव्यके उपभोगसे बंध नहीं होता ऐसा सिद्धान्तमें कहा इसलिये भोगता हू, तो क्या तुओं भोगनेकी इच्छा है? तू ज्ञानरूप हुमा अपने स्वरूपमें निवास कर तो बंध नहीं है अन्यया याने यदि भोगनेकी इच्छा करेगा तो तू निश्वत अपने अपन्य अपने स्वरूपमें ब्रावको तो लोकमे चोर प्रत्यायी कहते हैं। सिद्धान्तमें जो उपभोगसे बंध नहीं कहा है वह ऐसे है कि ज्ञानी यदि इच्छाके बिना परकी बरजोरीसे उदयमें आयेको भोगे तो उसके बंध नहीं कहा और जो इच्छासे भोगेगा तो आप स्वयं अपराधी हुआ, तब बध क्यों न होगा?

ग्रव इसी ग्रर्थंका हढ़ीकरण काव्यमे करते है--कर्तारं इत्यादि । ग्रर्थं--कर्म ग्रपने

एव ज्ञानी परद्रव्यसुपशुंजानोऽनुपशुंजानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयसेवाजानेन परिणमेत तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात् । ततो ज्ञानिनः स्वापराधनिमित्तो बंधः ।। ज्ञानिन् कर्मं न जातु कर्तुं मुचितं किचित्तथाप्युच्यते भूंक्ष्ये हंत न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः । बंधः स्या-दुपभोगतो यदि न तिक्तं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं सन्वस बंधमेद्यपरथा स्वस्यापराधाद्ध्युवं ।

अज्ञानता, यदा, तत्, एव, शंख, श्वेतस्वभाव, तक, कृष्णभाव, तदा, गुकलत्व, तथा, ज्ञानित्, अपि, खलु, यदा, ज्ञानत्वमाव, तक, अञ्चान, परिणत, तदा, अज्ञानता । मुलवातु—भुज भीगे च्यादि, शक सामध्य दिवादि, हुइ अकरणे, णिज्र प्रापणे तुवादि, प्र-ओहाक् त्याने जुहित्वादि, गम्न नृतती । पदाविवरण—भुजंतस्स भृजानत्य—पद्मे एक । वि अपि—अव्यय । विविहे विविधान्-द्वित वहु । सिष्य अखस्य—पष्टी एक । करने वाल कर्ताको अपने फलके साथ जवरदस्तीसे तो लगता ही नहीं कि मेरे फलको तू भोग । कर्मफलका इच्छुक ही कर्मको करता हुगा उस कर्मके फलको पाता है । इस कारण जो जीव उपयोगमें ज्ञानस्य एक स्वभाव होनेसे कर्मको करता हुगा भी कर्मसे नहीं बंधता भावार्थ — कर्म तो कर्ताको जवरदस्तीसे अपने फलके साथ जोडता ही नहीं, परतु जो कर्मको करता हुगा उसके फलको परत्यागरूप एक स्वभाव होनेसे कर्मको करता हुगा भी कर्मसे नहीं बंधता भावार्थ — कर्म तो कर्ताको जवरदस्तीसे अपने फलके साथ जोडता ही नहीं, परतु जो कर्मको करता हुगा उसके फलकी इच्छा करता है वही उसका फल पाता है । इस कारण जो ज्ञानी ज्ञानकप होना हुगा कर्मफलपरित्यागरूप भावनासिहत होकर कर्मके करनेमें राग न करे तथा उसके फलवी ग्रागामी इच्छा न करे वह सूनि कर्मोसे नहीं बधता ।

प्रसंगविवरण — प्रनन्तरपूर्वकी दो गाथावोमें बताया गया था कि परहृब्यमे राग न करने वाला कर्मसे लिप्त नहीं होता ग्रीर परहृब्यमें राग करने वाला कर्मसे लिप्त हो जाता है। उसी विषयमे यहाँ यह बताया गया है कि ऐसा रागमूल ग्रज्ञानपना उपभोगसे नहीं होता किन्तु ज्ञानस्वभावको तजकर ग्रज्ञान परिणमन करनेसे होता है।

तथ्यप्रकाश — १-उपभोग्य परद्रव्य जीवका श्रज्ञानपना नही कर सकता। २-वियोग-बुद्धिसे करना पड़ रहा उपभोग प्रज्ञानपना नही कर सकता। ३-शंखकीट द्वारा खाई जाने वाली मिट्टी क्वेत शखदेहको काला नही कर सकती। ४-वारित्रमोहिवपाकवण करना पड़ रहा उपभोग ज्ञानोको प्रज्ञानमय नही बना सकता। ४-भेदविज्ञान खो देनेपर विकारके लगाव के कारण ग्राह्मा ज्ञानको छोड़कर ग्रज्ञानरूप परिणम जाता है। ६-भोगनेकी इच्छा होनेपर "परद्रव्यके उपयोगसे बच नही होता" ऐसी गप्प काङ्गनेसे बच्च नही रुकता।

सिद्धान्त—१-कोई द्रव्य ग्रन्यके भावका कर्तां नहीं होता । २-ज्ञानभावको छोड़कर जीव स्वयं ही ग्रज्ञानरूप परिरामता है । ४०० समयसार

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत्, कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्क-मंगः । ज्ञानं संस्तदपास्नरागरचनो नो बध्यते कर्मगाः, कुर्वागोऽपि हि कर्मं तत्कलपरित्यागैक-शीलो मृनिः ।।१४२। ।। २२०-२२३ ।।

सेदमाबो च्वेतमाव:-प्रथमा एक०। ण न-अव्यय । वि अपि-अव्यय । सक्कि शक्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवकन भावकमंबाच्य किया। किन्दुगो कुण्णक:-प्रथमा एक०। काउ कर्तु -क्वदन्त प्रयोजनार्थे । तह तथा-अव्यय । णाणस्स ज्ञाननः-पण्ठी एक०। वि अपि-अव्यय । सच्चित्ताचित्तामिस्सए सिक्ताचित्ताचित्तिन-द्वि० बहु०। दव्ये द्रव्याणि-द्वितीया बहु०। भुजतस्म भुजानस्-पण्ठी एक०। वि अपि-अव्यय । णाण ज्ञानं-प्रथमा एक०। जण्णाण अज्ञानता-द्वि० एक०। येष् तेतु-क्वरन्त प्रयोजनार्थे । जद्या यदा-अव्यय । स स-प्रथमा एक०। अण्णाणद अज्ञानता-द्वि० एक०। येषु तेतु-क्वरन्त प्रयोजनार्थे । जद्या यदा-अव्यय । स स-प्रथमा एक०। एव-अव्यय । सक्षे शत्य-प्रथमा एकवचन । प्रविद्वर्ण प्रश्च-विधिनिङ् अत्य पुरुष एकवचन । किन्द्रभाव कृष्णभाव-द्वितीया एकवचन । तद्या तदा-अव्यय । णाणी ज्ञानी-प्र० ए०। णाणसहाव ज्ञानस्वभाव-द्वि० ए०। तय तक्क-द्वि० ए०। त्रित्र त्रम्प अव्यय । अण्णाणी ज्ञानी-प्र० ए०। परिणदो परिणतः-प्रथ ए०। तय तक्क-द्वि० ए०। परिणदो परिणतः-प्रथ एक। त्रथा तदा-अव्यय । अण्णारेण अज्ञानेन-तु० ए०। परिणदो परिणतः-प्रथ एकवचन।।-१२०-२२२॥

हिष्ट--- १- म्रकतृंत्वनय (१६०) । २- म्रशुद्धनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग—वस्तुतः परद्रव्यका उपभोग किया ही नही जा सकता, मात्र मिथ्या विकल्प ही भोगा जा पाता यह तथ्य जानकर भोगनेकी इच्छा छोडकर जानानुभूतिका ज्ञानरूप पौष्टप करना। २२०-२२३॥

श्रव पूर्वोक्त गाथार्थको हष्टांतसे हढ़ करते है:— [यथा] जैसे [बह] इस लोक में [कोषि पुरुषः] कोई पुरुष [वृत्तिनिमित्तं तु] आजीविकाके लिये [राजानं] राजाको [सेवते] सेवता है [तत्] तो [स राजापि] वह राजा भी उसको [खुखोत्पादकान्] सुखके उपजाने वाले [विविधान्] श्रनेक प्रकारके [भोगान्] भोगोको [ब्दाति] देता है [युवमेव] इसी तरह [जीवपुरुषः] जीव नामक पुरुष [सुखनिमित्तं] सुखके लिये [कर्मरजः] कर्मरूपी रजको [सेवते] सेवता है [तत्] तो [तत्कर्म श्रापि] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पावकान्] सुखके उपजाने वाले [विविधान् भोगान्] अनेक प्रकारके भोगोंको [ब्दाति] देता है [तुनः] श्रोर [यथा] जैसे [स एव पुरुषः] वही पुरुष [बुत्तिनिमित्तं] श्राजीविकाके लिये [राजानं] राजा को [न सेवते] नही सेवता है [तत्] तो [स राजा श्रापि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुखके उपजाने वाले [बिवधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोगोको [व द्दाति] नहीं देता है [एवमेव] इसी तरह [सम्बन्दिष्टः] सम्यन्दष्टि [विषयार्थ] विषयोके लिये [कर्मरजः] कर्म-

पुरिसो जह कीवि इह वितिशिभित्तं तु सेवए रायं।
तो सोवि देदि राया विविहे भोए सुहुपाए ॥२२४॥
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहिशिमितं।
तो सोवि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२५॥
जह पुण सो चिय पुरिसो वितिशिमितं ए सेवदे रायं।
तो सो या देइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२६॥
एमेव सम्मदिही विसयत्यं सेवए या कम्मरयं।
तो सो या देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२७॥ (चतुष्कम्)

जैसे यह कोई पुरुष, ब्रुस्तिनिमित सेविताह मूपितको।
तो वह राजा इसको, सुखकारी भोग वेता है।।२२४।।
वैसे यह जीव पुरुष, सुखनिमित्त कर्म घूल सेता है।
तो वह कर्म मि नाना, सुखकारी भोग वेता है।।२२४।
जैसे वही पुरुष जब, बृस्तिनिमित्त नीह सेवता नुपको।
तो वह राजा भि नहीं, सुखकारी भोग वेता है।।२२६।।
त्यों ही सम्यग्दर्श, विषयनिमित कर्म घूल नीह सेता।
तो वह कर्म भी नहीं, सुखकारी भोग वेता है।।२२६॥

नामसंत्र—पुरिस, जह, क, वि, इह, वित्तिणिमित्त, तु, राय, तो, त, वि, राय, विविह, भोअ, सुट्टपाद, एमेव, जीवपुरिस, कम्मरय, सुहणिमित्त, तो, ते, वि, कम्म, विविह, भोअ, सुट्टुप्पाद, एमेव, सम्मविद्वि, विसयत्यं, ण, कम्मरय, तो, त, ण, कम्म, विविह, भोअ, सुट्टप्पाद। धापुसंत्र—सेव सेवायां, दर
दाने। प्राप्तिपविक - पुरुष, यथा, किस्, अपि, इह, बृत्तिनिमित्त, तु, राजन, तत्, तत्, अपि, राजन, विविध,
रूपी रजको [न सेवते] नहीं सेवता [तत्] तो [तत्कमं अपि] वह कमं भी उसे [सुखोत्याकान्] सुखके उपजाने वाले [विविधान् भोगान्] अनेक प्रकारके भोगोंको [न बदाति] नहीं
देता।

तात्पर्यं—कर्मफलकी इच्छासे कर्मसेवन करनेवालेको नवीन बद्ध कर्म प्रागे भी मुख दुःखादि फल देता है ग्रीर कर्मफलकी इच्छासे कर्मसेवन करनेवालेको कर्मफल नहीं मिलता। टोकार्यं— जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह कंमें उसे फल देता है। ग्रीर जैसे बही पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा नहीं करता तो राजा भी उसकी पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं । तत्कोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुबोत्पादकान् । एवमेव जीवपुरुष: कर्मरज: सेवते सुबनिमित्तं । तत्त्दिपि ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् । यथा पुन: स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं । तत्त्तोऽपि न ददाति राजा विविधान् मोगान् सुखो० । एवमेव सम्यग्हर्ष्टिविषयार्थं सेवते न कर्मरजः । तत्त्तक ददाति कर्म विविधान् मोगान् सुखोत्पादकान् ।

भोग, सुखोत्पादक, एवं, एव, जीवपुरुष, कर्मरज्ञस्, सुखनिर्मिन्त, तत्, तत्, अपि, कर्मन्, विविध, भोग, सुखोत्पादक, यथा, पुनर्, तत्, एव, पुरुष, इसिनिर्मिन्त, न, राजन्, तत्, तत्, अपि, न, राजन्, विविध, भोग, सुखोत्पादक, एव, एव, सम्माहर्ष्ट, विषयार्षं, न, कर्मरज्ञस्, तत्, तत्, न, कर्मन्, विविध, भोग, सुखोत्पादकः । मूलवास्—चेव सेवायां, इदाज् दाने जुहोत्पादि । यदिवदण्य—पुरिस्तो पुरुष –प्रथमा ए० । जह यथा–अभ्ययः । को कः–प्रथमः एक० । वि अपि–अध्ययः । इह–अध्ययः । वित्तिणिमिन्तं इत्तिनिमिन्तं

फल नहीं देता। उसी तरह सम्यग्रिष्ट फलके लिये कर्मको नहीं सेवता तो वह कर्म भी उसको फल नहीं देता, यह कहनेका तात्पर्य है। भावार्ष— कोई फलकी इच्छासे कर्म करे तो उसका फल मिलता है इच्छाके विना कर्म करे तो उसका फल नहीं मिलता। ज्ञानीपर पूर्वकर्मविपाक-वश कुछ घटना वने तो भी उससे भ्रमण रहता हुआ ज्ञानस्वभावमें ही रुचि रखता है, अतः न अब वैसा कर्मफल मिला धौर वैसा कर्मबन्ध न होनेसे आगे भी कर्मफल न मिलेगा।

श्रव यहाँ जिज्ञासा होती है कि जिनको फलकी इच्छा नही है, वह कर्म नयों करेगा इसके समाधानमें काव्य कहते हैं—स्यक्तं इत्यादि । अर्थं—जिसने कर्मका फल छोड़ दिया है श्रीर कर्म करता है यह हम विश्वास नहीं करते परंतु यहाँ इतना विशेष है कि ज्ञानीके भी किसी कारणसे कुछ कर्म इसके वधा बिना आ पड़ते हैं उनके आनेपर भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभावमें ठहरता हुआं कुछ कर्म करता है या नहीं करता यह कोन जानता है। सावार्थ—ज्ञानीके परवणतास कर्म आ पड़े हैं, उनके होनेपर भी ज्ञानी ज्ञानसे खलायमान नहीं होता, ऐसे परमज्ञानस्वभावमें स्थित हुआ यह ज्ञानी कर्म करता है कि नहीं यह बात कौन जान सकता है, ज्ञानीकी बात ज्ञानी ही जानता है अज्ञानीका सामर्थ्य ज्ञानीके परिणामको जाननेका नहीं है। यहाँ ज्ञानी कहनेसे अविरत सम्यग्रहिसे लेकर उत्परके सभी ज्ञानी सामकता। उनमें से अविरत सम्यग्रहि देशविरत सम्यग्रहि वहार करने बाले मुनियोंकी बाह्यकिया प्रवर्तती है तो भी अंतरंग सिथ्यात्वके अभावसे तथा यशासंभव कथायके प्रभावते परिणाम

ज्ञानी कि कुस्तेऽच कि न कुस्ते कमेंति जानाति कः ॥११३॥ सम्यग्हस्य एव साहसमियं कर्षुं क्षमंते परं, यद्वच्छोऽपि पतस्यमी अयचलत्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि । सविमेव निसर्गैनिभैयतया शंकों

कियाविष्येषण । तु-अव्यय । सेवए सेवते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । रायं राजानं-द्वितीया एकः ।
तो तत्-अव्यय । अवि अपि-अव्यय । देद ददाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः किया । राया गाजाप्राप्त एक्वयन । विविद्दे विविद्यात् -द्वितीया बहुः । भोए भोगान्-द्विः बहुः । सुदुष्पाए सुबोत्पादकान्द्विः बहुः । एभेव एक्मेव-अव्यय । जीवपुरितो जीवपुरुषः -प्रथमा एक्ववन । कम्मर्यः कम्पर्तः-दितीया
एः । सेवदे सेवते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । सुदृष्णिमत्तं सुबितिमत्तं-यया स्यात्तथा क्रियाविष्यण ।
सो सः-प्रथमा एकः । वि अपि-अव्यय । देइ ददाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । कम्मो कर्म-प्रथमा
एकः । विविद्दे विविधान्-द्वितीया बहुः । भोए भोगान्-द्वितीया बहुः । सुदृष्पाए सुबोत्पादकान्-द्विः
उज्जवल है । उनके उजलापनको ज्ञानी ही जानते है मिध्यादृष्टि उनका उजलापनको नहीं

उज्ज्वल है। उनके उजलापनको ज्ञानी ही जानते है मिथ्यादृष्टि उनका उजलापनको नहीं जानता। मिथ्यादृष्टि तो बहिरात्मा है बाहरसे ही भला बुरा मानता है, श्रंतरात्माकी परिराति को मिथ्यादृष्टि क्या जान सकता है ?

ग्रव इसी प्रयंके समर्थनमें जानीके निःशंकित नामक गुणको सूचनारूप काव्य कहते हैं—सम्यग्हष्टयः इत्यादि । अर्थे—ऐसा साहस एक सम्यग्हिष्ट ही कर सकता है कि जिस भय से तीन लोक प्रपना मार्ग छोड़ देते याने चलायमान हो गये ऐसे वज्रपातके पड़नेपर भी वे स्वभावसे ही निभंयपना होनेके कारण सब शंकाग्रोंको छोड़कर जिसका ज्ञानरूपी शरीर किसीसे भी बाधित नही हो सकता ऐसे प्रपने ग्रात्माको जानते हुए स्वयं ज्ञानमें प्रवृत्त होते हैं, ज्ञानसे ज्युत नहीं होते । मावार्थ—वज्रपातके पड़नेपर भी ज्ञानी ग्रयने स्वरूपको निर्वाध ज्ञानशरीररूप मानता हुमा ज्ञानसे चलायमान नहीं होता, वह ऐसी शंका नहीं रखता कि इस वज्रपातसे मेरा विनाश हो जायगा । पर्यायका विनाश होवे तो उसका विनाशीक स्वभाव है ही । ज्ञानी तो शुभाशुभ कर्मोदयमें भी ज्ञानरूप परिएमते हैं ।

प्रसंगविवरण—ग्रनन्तरपूर्व गायाचतुष्कमें यह सिद्ध किया गया था कि ज्ञानदृष्टि छोड़कर यह जीव खुद ग्रज्ञानरूप परिरामता है। ग्रव इस गायाचतुष्कमें दृष्टान्तपूर्वक उसी निष्कर्षके समर्थनमें कहा गया कि सरागपरिणामसे बंध होता है ग्रीर वीतरागपरिएामसे मोक्ष होता है।

तथ्यप्रकाश-(१) विषयसुब्बके निमित्त कर्मबन्ध करनेवाले श्रज्ञानीको वह बद्धकर्म सुखोत्पादक भोगका निमित्त कारण होता है। (२) शुभक्रमेके निमित्त सनिदान शुभक्रमेका झसुष्ठान करने वाले जीवको भविष्यमें वह पापानुबन्धी पुण्य भोगलाभका निमित्त कारण होता है। (३) उदयागत कर्मफलको उपादेयबुद्धिसे न भोगने वाले ज्ञानीको ग्रयान् विषय- विहाय स्वयं जानंत: स्वमबध्यबोधवपूषं बोधाच्च्यवंते न हि ॥१५४॥ ॥ २२४-२२७ ॥

बहुः । जह यथा-अन्यय । पुण गुन:-अध्यय । सो सः-प्रथमा एकः । विथ वैव-अव्यय । पुरिसो पुरुष:-प्रथमा एकः । वित्तिणिमत्तं वृत्तिनिसत्तं-िकयाविशेषण । ण न-अव्यय । सेवदे सेवते, रायं राजानम्-द्विः एकः । सो सः-प्रथमा एकः । ण न-अव्यय । सम्परिट्टी सम्पर्टिः-प्रशः । विषयत्यं विषयार्थ-अव्यय । सेवए सेवते, ण न, सम्पर्यं कर्मत्वः-द्विः एः । सो सः, ण न, देइ ददाति, कम्मो कर्मे-प्रशः एः । विविद्दे विविधान्, ओए भोगान्, सृहुत्पाए सुक्षोत्पादकान्-द्वितीया बहुवचन ॥ २२४-२२७ ॥

सुखके लिये नही सेवने वाले ज्ञानीको वह कमं विषयसुखोत्पादक गुढात्मभावनाविनाशक रागादिभावोंका कारएा नहीं बनता। (४) कर्मफलका परित्याग करने वाले ज्ञानीपर कर्म-विषाकवण कुछ परिस्थित पड़नेपर भी वह तो निष्कंप ज्ञानस्वभावके ही प्रभिमुख रहती है।

सिद्धान्त—(१) कर्मफलसे विरक्त शुद्धात्मभावनापरिशतके कर्मनिजंरा होती है। (२) परभावरागसे बेंधा कर्म उदयकालमें भाकृततारूप परभावीपभोगका निमिक्त होता है।

हिष्ट - १ - शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) । २ - उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) ।

प्रयोग—भोगोपभोगको माकांक्षारहित होकर शुद्ध श्रन्तस्तत्त्वकौ लक्ष्य रखकर भी हो रहे कर्मविपाकका मात्र जाननहार रहनेका पौरुष करना ॥ २२४-२२७ ॥

प्रव सम्यग्हिष्टिका निःशंकित ग्रंग कहते है—[सम्यग्हिष्यः जीवाः] सम्यग्हिष्ट जीव [निःशंका भवंति] निःशंक होते है [तैन] इसी कारण् [निर्भयः] निर्भय हैं ग्रीर [यस्मात्] चूँकि वे [समभयवित्रमुक्ताः] सप्तभयसे रहित है [तस्मात्] इस कारण् [निःशंकाः] निःशंक हैं।

तारपर्य — सम्यग्रहष्टि ग्राहमस्वरूपमे निःशंक होनेसे निर्भय है श्रीर निर्भय होनेसे निःशंक है।

दीकार्य— जिस कारण सम्यग्दष्टि नित्य ही समस्त कमोंके फलकी ग्रिप्तिलाषासे रहित होते हुए पूर्ण निरपेक्षतासे प्रवर्तन करते हैं इस कारण ये ग्रत्यंत निःशंक सुदृढ़ निश्चयी होनेसे ग्रस्यन्त निर्भय होते हैं।

भ्रव सप्तभयरिहतका कलशकाव्यों में वर्णन होगा उनमें इहलोक तथा परलोक संबंधी हो भयोंका निराकरण कहते हैं— लोक इत्यादि । भ्रयं— यह चैतन्यस्वरूप लोक ही विविक्त भ्रात्माका शाश्वत एक भ्रीर सर्वकालमें प्रगट लोक है, क्योंकि मात्र चैतन्यस्वरूप लोकको यह ज्ञानी भ्रात्मा स्वयमेव श्रकेला भ्रवलोकन करता है। यह चैतन्यलोक ही तेरा है भ्रीर इससे भ्रिन्न दूसरा कोई लोक याने इहलोक या परलोक तेरा नहीं, ऐसा विचारते हुए ज्ञानीके इह-

### सम्मादिश्ची जीवा णि्स्संका होंति णि्ब्भया तेण । सत्तभयविष्पमुक्का जह्मा तह्मा दु णि्स्संका ॥२२८॥ सम्यग्हरो ब्रात्मा, होते निःशंक हैं अतः निर्मय ।

चूंकि वे सप्तमयसे, मुक्त इसीसे निशंक कहा ॥२२८॥

सम्यग्दण्टयो जीवा निश्वेका भवंति निर्भयोस्तेन । सप्तभयवित्रमुक्ता यस्मात्तस्मान् निश्वेकाः ॥२२६॥ येन निर्यमेव, सम्यग्दृष्टयः सकलकर्मफलनिर्भिलाषाः संतः, प्रत्यतं कर्मनिरपेक्षतया वर्तन्ते तेन नूनमेते ग्रत्यतिनिश्वेकदारुणाध्यवसायाः संतोऽद्यंतिनर्भयाः संभाव्यंते ॥ लोकः शाक्वत एक एष सकलव्यक्तो विवक्तात्मनः, चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यं लोकयत्येककः । लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्भीः कृतो, निश्चेकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विदति ॥१५५।। एपैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेदाते, निर्भेदोदितवेखवेदकबलादेकं सदानाकृतैः।

नामसंस- सम्मादिहु, जीव, णिस्सक, णिक्सव, त, सत्तमयिवण्यस्क, ज, त, दु, णिस्सक। बातु-संस- जीव प्राणघारऐ, णिस्-सक शंकाया। प्रातिपिक- सम्पर्ग्वाप्ट, जीव, निश्शंक, निभंव, तत्, सप्त-लोक तथा परलोकका भय कैसे हो सकता है ? वह ज्ञानी तो स्वयं निःशंक हुमा हमेशा प्रपने को सहज ज्ञानस्वरूप प्रमुभवता है। भाषार्थ--इस भवमें प्राजीवन प्रमुक्त सामग्री रहेगी या नहीं, ये लोग न मालूम मेरा क्या विगाड़ करेंगे ऐसी चिन्ता रहना तो इस लोकका भय है भीर परभवमें न मालूम क्या होगा ऐसा भय रहना परलोकका भय है। किन्तु, ज्ञानी ऐसा जानता है कि मेरा लोक तो चैतन्यस्वरूपमात्र एक निस्य है जो सदा प्रगट है। सो मेरा लोक तो किसीका विगाड़ा हुमा नहीं विगड़ता। ऐसे विचारता हुमा ज्ञानी प्रपनेको सहज ज्ञानरूप प्रमुभवता है, उसके इहलोकका भय व परलोकका भय किस तरह हो सकता है ? कभी नहीं होता।

प्रव वेदनाके भयका निराकरण करते है—एयंकेव इत्यादि । प्रयं—भेदरहित उदित वेद्यवेदकके बलसे एक प्रवल ज्ञानस्वरूप ही स्वयं निराकुल पुरुषों द्वारा सदा वेदा जाता है, प्रमुभव किया जाता है। प्रन्यसे प्राई हुई वेदना ज्ञानीके होती ही नहीं है। इन कारण उस ज्ञानीके वेदनाका भय कैसे हो सकता है? नहीं होता। बह तो निःशंक हुमा ध्रपने सहज ज्ञानभावका सदा प्रमुभव करता है। मावार्य—सुख दुःखको भोगनेका नाम वेदना है ज्ञानी तो एक प्रपने सहज ज्ञानमात्रस्वरूपको भोगता है। वह पुद्गलसे प्राई हुई वेदनाको वेदना हो नहीं जानता, इस कारण प्रन्य द्वारा प्रागत वेदनाका भय ज्ञानीको नहीं है। वह तो सदा निभैय हुन्ना सहज ज्ञानका प्रमुभव करता है।

नैवान्यागतबेदनैव हि भवेत्तद्भोः कृतो भानिनो, निश्वांकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विदित्त ।। १४६।। यत्सन्नाशामुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थितिज्ञानं सत्स्वयमेव तिक्कत् ततस्त्रातं किमस्यापरैः । प्रस्यात्राणमतो न किंचन भवेत्तद्भीः कृतो ज्ञानिनो, निःशंकः सततं भयविप्रमुक्त, यत्, तत्, तु, तिस्शकः । मूलभातु जीव प्राणधारणे, निस्-शक्तं शंकायां भ्वादि । पविषक्त सम्मादिद्वी सम्यश्चिरः-प्रथमा एकः । जीवा जीवा -प्रथमा एकः । णिस्सका निःशंकाः-प्रथमा

श्रव ग्ररक्षाके भयका निराकरण करते हैं— यत् इत्यादि । अर्थ — जो सत्स्वरूप है वह कभी भी नाशको प्राप्त नहीं होता ऐसी नियमसे वस्तुकी मर्यादा है। यह ज्ञान भी (ज्ञान-मय ग्रात्मा भी) स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है उसका निश्वयसे दूपरेके द्वारा रक्षाण कैसा ? इस प्रकार उस ज्ञानकी ग्ररक्षा करने वाला कुछ भी नहीं है इस कारण ज्ञानीके ग्ररक्षाका भय कैसे हो सकता है ? ज्ञानी तो निःशंक होता हुगा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपका सदा स्वयं अनुभव करता है। भावार्ष — ज्ञानी ऐसा जानता है कि सत् कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान स्वयं सत्स्वरूप है इस कारण ज्ञान स्वयं ही रक्षित है। ज्ञानीके ग्ररक्षाका भय नहीं। वह तो निःशंक रहता हुगा ग्रपने सहज ज्ञानका सदा ग्रनुभव करता है।

भ्रव भ्रमुक्तिभयका निराकरए। करते हैं—स्वं रूपं इत्यदि । अर्थ —निश्चयतः वस्तुका निजरूप ही वस्तुको परम पुप्ति है, स्वरूपमें भ्रन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता । घोर श्रक्तत सहजज्ञान ही पुरुषका स्वरूप है । भ्रतः ज्ञानीके कुछ भी भ्रमुक्ति नहीं है, ज्ञानीको भ्रमुक्तिका भय कैसे हो सकता है ज्ञानी तो निःशंक हुमा निरंतर स्वयं सहज भ्रपने ज्ञानभावका सदा भ्रमुभव करता है । सावार्थ-जिसमें किसी चोर धादिका प्रवेश नहीं हो सके ऐसे गढ़ दुर्गादिकका नाम मुक्ति है, उसमें यह प्राएगि निर्भय होकर रहता है । श्रोर जो ग्रुप्त प्रवेश न हो, खुला हुमा हो, वहां रहनेसे जीवको भय उत्पन्न होता है । ज्ञानी ऐसा जान चुका है कि जो बस्तुका निज स्वरूप है उसमें दूसरी वस्तुका प्रवेश नहीं हो सकता है यही परमगुक्ति है । भ्रात्माका स्वरूप ज्ञान है उसमें किसीका प्रवेश नहीं है । इसलिये ज्ञानीको भय कैसे हो सकता है ? ज्ञानी तो भ्रपने सहज ज्ञानस्वरूपका निःशंक होकर निरंतर अनुभव करता है ।

भ्रव मरएभणका निराकरए। करते है—प्रार्गो इत्यादि । स्रषं—प्रार्गोके उच्छेद होने को मरए। कहते हैं सो भ्रात्माका प्राण निश्चयतः ज्ञान है, वह स्वयमेव शाश्वत है इसका कभी उच्छेद नहीं हो सकता, इस कारण भ्रात्माका मरए। नहीं है। तब फिर झानीके मरए। का भय कैसे हो ? झानी तो निःशंक हुमा निरन्तर भ्रपने सहज ज्ञानभावका स्वयं सदा भन्नभव करता है। भावार्थ—इंद्रियादिक प्राणोके विनाशको मरण कहते हैं, भ्रात्माके इंद्रियादिक प्राण स्वयं स सहुजं ज्ञानं सदा विदित ।।१५७॥ स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य-च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेद्ध्यकृतं ज्ञानं स्वरूपं च तुः । ग्रस्यागुप्तिरतो न काचन भवेतद्धीः कृतो ज्ञानिनो, निश्चंकः सततं स्वयं स सहुजं ज्ञानं सदा विदिति ।।१५८॥ प्राशोच्छेदगुदाहरंति मरस्यं प्राणाः किसास्यात्मनो, ज्ञानं तस्स्वयमेव शाश्वततया नो छिद्यते जातुष्तिन् । तस्यातो मरस्यं न किचन भवेतद्भीः कृतो ज्ञानिनो, निश्चंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विदिति ।।१५६॥

बहुः।होति भवति-वर्तमान लद् अन्य पुरुष बहुः। णिक्सपा निर्भयाः-प्रथमा बहुः।तेण तेन-नृतीया एकः। सत्तभयविष्पमुक्का सप्तभयविष्रमुक्ताः-प्रः बहुः। जम्हा यस्मात्-प्वमी एकः। तम्हा तस्मात्-परमार्थं स्वरूप नहीं है। परमार्थतः धालमाका ज्ञान ही प्रात्म है वह ज्ञान प्रात्म प्रविनाशी है, झतः झात्माके मरण नहीं। इस कारणः ज्ञानीको मरणका भय नहीं है। ज्ञानी तो अपने ज्ञानस्वरूपका निःशंक होता हुमा विरंतर स्वयं धनुभव करता है।

प्रव प्राकित्सक अयका निराकरण करते हैं—एकं इत्यादि । ध्रयं—जान एक है, ध्रनादि है, ध्रनंत है, ध्रवल है, ध्रोर निश्चयतः स्वतः ही सिद्ध है सो जब तक वह है तव तक सदा वही है, इसमें दूसरेका उदय नही है, इस कारण इसमें ध्राकित्सक कुछ भी नही है। तव जानीको ध्राकित्सक भय कैसे हो सकता है। जानी तो निःशंक हुमा निरंतर ध्रपने सहज ज्ञानस्वभावका सदा ध्रनुभव करता है। आवार्य—ध्रकत्मात् भयानक पदार्थसे प्राणीके भय उत्पन्त होनेको ध्राकित्मक भय कहते हैं। सो ध्रात्माका ज्ञानस्वकप ध्रविनाशो, ध्रनादि, ध्रनन्त ध्रवल, एक है, इसमें दूसरेका प्रवेश नहीं है, ध्रतः घ्रात्मामें नवीन ध्रकत्मात् कुछ नहीं होता। ऐसा ज्ञानी जानता है फिर, उसके ध्रकत्मात् भय केसे हो ? इस लिये ज्ञानी ध्रपने ज्ञानभाव का निःशंक निरंतर ध्रनुभव करता है इस प्रकार सात भय ज्ञानीके नहीं हैं।

प्रव सम्यग्हिक निःशंकितादि प्रंगोंका प्रताप काव्यमें कहते हैं—टंकोस्कीर्ण इत्यादि । प्रयं—चूंकि टंकोस्कीर्णवत् एकस्वभाव निजरससे व्यास ज्ञानसर्वेस्वको प्रमुभवने वाले सम्यग्हि के निःशंकितादि लक्ष्म समस्त कर्मोंका हनन करते हैं, इस कारण फिर भो याने कभो भी सम्यग्हिष्टिक शंकादिदोषकृत कर्मबन्ध लेशमात्र भी नहीं होता ग्रीर पूर्वबद्ध कर्मको भोगते हुए उसके निश्चित निजरा ही होती है । आवार्य—पूर्वबद्ध भयादि प्रकृतियोंका प्रनुभाग प्रतिक-लित होता है उसे भोगते हुए भी ज्ञानीक शंकादिकृत बन्ध रंच भी नहीं होता, प्रत्युत निजरा ही होती है ।

प्रसंगविवरण---प्रनन्तरपूर्वं गायाचतुष्कमें यह प्रसिद्ध किया गया था कि सरागपरि-गामसे बंब होता है धीर वीतराग परिखामसे मोक्ष होता है। ग्रव इस गायामें बताया है कि एकं ज्ञानमनाधनंतमधलं सिद्धं किलैतस्वतो, यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः । त्रिक्षाकिस्मकमत्र किंचन भवेत्तद्भी: कुतो ज्ञानिनो, निश्चंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विद्यति ॥ १६० ॥ टंकोत्कीर्एास्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः, सम्यग्टरुटेर्यदिह सकलं घ्नंति लक्ष्माणि कर्मं। तत्तस्यास्मिन्युनरिप मनाक्कमंग्णो नास्ति बंघः, पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निजेरैव ॥१६१॥ ॥ २२८॥ ॥

पंचमी एकवचन । दु तु-अव्यय । निस्संका निश्शंका.-प्रथमा बहुवचन ।। २२८ ।।

फलाकांक्षारहित तत्वज्ञ धातमा निःशङ्क धीर निर्भय रहते है।

तथ्यप्रकाश-(१) जानी कर्मफलाकाक्षारिहत होनेसे कर्मनिरपेक्ष रहते हैं। (२) कर्मनिरपेक्ष रहतेसे आनीकी स्वभावाभिमुख रहनेमें निःशङ्क वृत्ति रहती है। (३) धारमविषयमें
धरयन्त निःशङ्क होनेसे जानी धरयन्त निर्भय रहते है। (४) निज सहज परमास्मतस्त्रकी
भावनाच्य प्रमुतके स्वादसे तृत्त सम्यग्र्दृष्टि घोर उपसग्में भी अविकार सहजस्वरूपकी लगनको
नहीं छोड़ते। (४) सस्तभयरहित होनेसे जानी शुद्धारमस्वरूपमें निष्कार पिःशङ्क होते हुए
स्वरूपसे च्युत नहीं होते। (६) जानी सहज स्वयं प्रमुत्त जानस्वरूपको हो लाक व पर
(उस्कृष्ट) लोक माननेक कारण इ<u>न्हुलोक परलोक</u>भ्यसे रहित होते है। (७) वस्तुतः ज्ञानस्वरूप
यह निज भातमा ही सदा वेदा जाता है अन्य पदार्थ नहीं, इस निर्णयके कारण जानी वेदनाभयसे रहित होते हैं। (८) भविनाणो निज सत्वको देखकर जानी अत्राग्धमयसे रहित होते
हैं। (१) परअवेशपरिहत सहज गुत्त भन्तस्तस्वको निरखकर जानी मरणभयसे रहित होते
हैं। (१०) दशनजानमय वास्तविक प्राणकी शाश्वतता निरखकर जानी मरणभयसे रहित होते
हैं। (११) अन्य परिगामसे अत्यन्त विविक्त प्रचल आत्मस्वभावको निरखकर जानी म्राम्भ

सिद्धान्त—(१) सम्यग्दृष्टि जीव गुद्ध निर्दोष सहजपरमात्मतत्त्वकी ब्राराधना करते हुए निःशङ्क रहते हैं।

हष्टि—१- उपादानहिष्ट (४६व)।

प्रयोग—निर्दोष सहजसिद्ध चिन्मात्र अन्तस्तत्त्वकी धाराधनाके पौरुषके बलसे नि:शक्क व निर्भय रहना ॥ २२८ ॥

प्रव प्रष्ट ग्रङ्कोंमे से प्रथम निःशिङ्कित ग्रङ्कका प्रताप कहते है—[यः] जो [चेतियता] ग्रातमा [कसंबंधकराव] कर्मबन्धके हेतुभूत मोहके करने वाले [तान् चतुरोपि पादान्] मिथ्या-त्वादिभावरूप चारों पादोंको [खिनति] काटता है [सः] वह ग्रातमा [निःशंकः सम्यवहष्टिः]

# जो चतारिवि पाए बिंददि ते कम्मवंधमोहकरे । सो णिसंको चेदा सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥२२६॥

विधिबंध मोहकारी, ग्रास्त्रव चारों हि छेवते हैं जो। सो निशंक आत्मा है, सम्यग्हण्टी उसे जानो ॥२२६॥

यश्चतुरोपि पादान् छिनत्ति तान् कर्मबंधमोहकरान् । स निश्लकश्चतीयता सम्यग्हिएटमैन्तस्यः ॥२२६॥ यनो हि सम्यग्हिः, टंकोत्कीर्सौकन्नायकभावमयत्वेन कर्मबंधश्लोकारमिध्यात्वादिभावा-

नामसंत्र—ज, चन्न, वि, पाद, त, कम्मबधमोहकर, त, णिस्तंक, चेदा, सम्मादिष्ट्रि, ग्रुरोधव्व। धातुसंत्र—च्छद छेदने, मुण ज्ञाने। प्रातिपदिक—यत, चनुर, अपि, पाद, तत्, कर्मबन्धमोहकर, तत्, निदशक, चेतिपतृ, सम्यग्द्रिट, ज्ञानव्य। मुलम्बातु—छिदिर् हंधीकररो रुघादि, मन ज्ञाने दिवादि। पदिव-वरण जो य -प्रथमा एकवजन। चतारि चनुर.—द्वितीया बहु०। वि अपि-अध्यय।पाए पादान्-द्वितीया नि शङ्क सम्यग्द्रिष्टि है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये।

तास्वर्य--संसारविषवृक्षके मूलभूत मिथ्यात्वादि भावोंका घात करनेसे यह ज्ञानी नि:शंक है।

टोकार्य—जिस कारण सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीण एक ज्ञायक भावम्यपनेके कारण कर्मबंध की शंकाको करने वाले मिथ्यात्वादि भावोका ग्रभाव होनेसे निःशंक है, इस कारण इसके शंकाकृत बन्ध नही है, किन्तु निर्जरा ही है। भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके किसी पदवीमें कर्मका उदय ग्राता है किंतु उसका स्वामीपनेके ग्रभावसे वह कर्ता नही होता इस कारण भयश्रकृतिका उदय ग्रातप्त में शंकाके ग्रभावसे ज्ञानी स्वरूपसे श्रष्ट नही होता, निःशंक रहता है। ग्रत्तप्त इसके शंकाकृत बन्ध नही होता, किन्तु कर्मोदय रस सिराकर क्षयको प्राप्त हो जाता है।

प्रसंगिववरण — ग्रानन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि सम्यग्दृष्टि जीव निर्भय व निःशंक होते हैं। ग्रब इस गाथामे बताया गया है कि सम्यग्दृष्टिकी निःशंकताका कारण यह है कि उसने मिथ्यात्व, ग्रविरित, कषाय व योगरूप विकार भावको ज्ञान द्वारा निज शुद्धस्वरूपसे जुदा कर डाला है।

तथ्यप्रकाश-(१) सहजात्मा तो निष्कर्म ग्रन्तस्तत्त्व है, किन्तु मिध्यात्वादि भाव कर्म करने वाले हैं। (२) सहजात्मा तो निर्मोह ग्रन्तस्तत्त्व है, किन्तु मिध्यात्वादि भाव मोह करने वाले हैं। (३) सहजात्मा तो निर्वाध सहजानन्दमय परमपदार्थ है, किन्तु मिध्यात्वादि भाव बाघा करने वाले हैं। (४) शुद्ध ग्रन्तस्तत्त्वमें निःशंक होकर ज्ञानी स्वसम्बेदन ज्ञान खड्गसे मिध्यात्वादि संसारविषवृक्षमूलोंको काट डालता है। (४) शुद्धात्मशंकाकृत बन्ध

भावान्निष्शंकः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः कि तु निर्जरैव ॥२२६॥

बहु० । छिद्रदि छिनत्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । ते तान्-द्वितीया बहु० । कम्मवंघमोहकरे कर्म-बन्धमोहकरान्-द्वितीया बहु० । सो सः-प्रथमा एकवचन । णिस्संको निःशकः-प्रथमा एक० । चेदा चेत-यिता-प्रथमा एक० । सम्मादिट्टी सम्यग्हिष्टः-प्रथमा एक० । सुरोयब्बो मन्तव्यः-प्रथमा एकवचन कृदन्त किया ॥ २२६ ॥

सम्बग्हिके नहीं है। (६) शुद्ध विन्मात्र धन्तस्तस्त्रमें निःशंक निर्भय निष्कम्प ज्ञानीके पूर्व-बद्धकर्मनिर्जरा निश्चित है।

सिद्धान्त—(१) निरास्त्रव शुद्ध धन्तस्तत्त्वकी भावना परिएात ज्ञानीके पूर्वबद्ध कर्में निर्जीर्एं हो जाते हैं।

हष्टि—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याचिकनम (२४व)।

प्रयोग— निराक्षव शुद्ध चिन्मात्र धन्तस्तत्त्वमें धात्मत्वको धनुभूतिका पौरुष करना ।। २२६ ।।

ध्रागे निःकांक्षित गुरा कहते हैं: — [यः चेतियता] जो ध्रात्मा [कर्मफलेखु] कर्मोंके फलोंमें [तथा] तथा [सर्वधर्मेखु] समस्त वस्तुधर्मोंमें [कांक्षां] वांछा [न तु] नही [करोति] करता है [सः] वह ध्रात्मा [निष्कांका सम्यश्हिष्टः] निःकांका सम्यश्हिष्ट है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये।

**तस्पर्य**—किसी भी परभावमे व परद्रव्यमें ज्ञानी इच्छा नही करता है ग्रतः वह निःकांक्ष है।

टीकार्च — जिस कारण सम्यग्हिं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावपनेसे सब ही कर्मोंके फलोंमें तथा सभी वस्तुके धर्मोंमें वांछाके ध्रभावसे निर्वाछक है, इस कारण इसके कांक्षा (इच्छा) कृत बंध नहीं है किन्तु निर्जरा ही है। भाषार्थ — सम्यग्हिक कर्मफलमें तथा सब धर्मोंमें प्रधांत् कांच सोना ध्रादि पदार्थोंमें निन्दा प्रधांसा ध्रादिक वचनरूप पुद्गलके परिरामन में ध्रध्यता एकांतित्वादियों द्वारा माने हुए ध्रनेक प्रकारके सर्वथा एकांतित्वादियों द्वारा माने हुए ध्रनेक प्रकारके सर्वथा एकांतित्वादियों द्वारा माने हुए ध्रनेक प्रकारके सर्वथा एकांतित्वादियों द्वारा माने हुए ध्रनेक भेदोंमें बांछा नहीं है। वतंमानकी पीड़ा सही नही जानेसे उसके मेटनेके इलाजकी वांछा चारित्रमोहके उदयसे है। सो यह उसका ध्राप कर्ता नहीं होता, कर्मका उदय जानकर उसका ज्ञाता है। इस कारण ज्ञानीके वांछाकृत बंध नहीं है।

प्रसंगविषरण-धनन्तरपूर्व गाथामें निःशंकित शङ्कवारी सम्यग्दृष्टिका वर्णन किया था। धव कमप्राप्त इस गाथामें कमप्राप्त निःकाक्षित शङ्कवारीका वर्णन किया है।

## जो दु स् करेदि कंसं कम्मफलेसु तह सन्वधम्मेसु । सो स्मिक्कंस्नो चेदा सम्मादिही मुगोयन्त्रो ॥२३०॥

जो नहिं करता बाञ्चा, कर्मफलों तथा सर्व धर्मीमें।

बह निःकांक्ष पुरुष है, सम्यन्दृष्टी उसे जानो ॥२३०॥

बस्तु न करोति काक्षां कर्मफलेषु तया सर्वधर्मेषु । स निष्काक्षश्चेतियता सम्यग्द्धिर्मन्तव्यः ॥२३०॥ यतो हि सम्यग्द्धिः, टंकोत्कीर्सोकन्नायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तु-धर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्काक्षसत्ततीऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बंधः कि त् निजर्रेव ॥२३०॥

नामसंज्ञ— ज, दु, ण, कख, कम्मफल, तह, सव्वधम्म, त, णिक्कख, चेदा, सम्मादिट्ठि, मुरोयव्य । धातुसंज्ञ— कर करणे, कख वांध्यायां, मुण ज्ञाने । धातियिक्क— यत, तु, न, कांसा, कमंफल, तथा, सर्वधमं, तत, निकांध, चेतियत्, सम्यदिष्ट, मन्तव्य । मुलधातु— इक्र क्र, करणे, मन ज्ञाने दिवादि । पद्मिष्यस्थ— ज्ञाने प्रमुख्य एक । दु तु—अव्यय । ण न-अव्यय । करीद करोति—वर्तमान लट् अन्य पृद्ध एकवचन किया। करेंख कांका—द्वितीया एकवचन । कम्मफलेसु कमंफलेषु—सप्तमी बहु०। तह तथा—अव्यय । शक्य- धम्मतु सर्वधमंयु—सप्तमी बहु०। तो सः—प्रथमा एक०। णिक्कंखो निकाक्षः—प्रथमा एक०। चेदा चेत-पिता—प्र० एक०। सम्मादिट्ठी सम्यग्हिष्टः—प्रथमा एक०। मुणेयव्यो मन्तव्यः—प्रथमा एक०। एकवचन ।।२३०।।

तध्यप्रकाश — १-सहअशुद्धात्मभावनाजन्य परम धानन्दमें तृप्त होनेके कारण सम्य-गृहि कुछ भी इच्छा नहीं करता। २-सम्यग्हि इन्द्रियविषय सुखरूप कर्मफलमें वाञ्छा नहीं करता। २-सम्यग्हिष्ट समस्त बस्तुधर्मोमें वाञ्छा अनुराग नहीं करता। ४-सम्यग्हिष्ट विषय-सुखके कारणभूत पुण्यरूप धर्ममें वाञ्छा नहीं करता। ४-सम्यग्हिष्ट इहलोक परलोकको झाकांक्षा नहीं करता। ६-सम्यग्हिष्ट समस्त परसमय प्रणीत कुधमोंमें वाञ्छा नहीं करता। ७-विषयसुखवाञ्छाकृत बन्ध सम्यग्हिके नहीं है। ८-ध्रनाकांक्ष सम्यग्हिके रूप्वंबद्धकर्म को निजंरा निश्चित है।

सिद्धान्त— १ – एक जायकभावमयताके कारण जानीकेन तो कांक्षा है धौर न कांक्षाकृत बन्ध है।

हरि - १-प्रतिषेधक शुद्धनय (४६म)।

प्रयोग — भ्रविकार सहजात्मतत्त्वको भावनासे भ्रनाकोक्ष होकर सहजज्ञानानंदके धनु-भवसे तुम रहता ॥२३०॥

प्रव निविधिकित्सा गुण कहते हैं—[यः खेतियता] जो जीव [सर्वेधामेव] सभी [धर्माणां] वस्तुवर्मोंमें [बुगुप्सां] ग्लान [न करोति] नही करता [सः] वह जीव [सलु] निक्चयसे [निविधिकित्सः] विधिकितसादीयरहित [सम्यग्हिष्टः] सम्यग्रहिष्ट है [ज्ञातच्यः]

# जो ग करेदि जुगुप्पं चेदा सन्वेसिमेव धम्माग् । सो खलु गिव्विदिगिच्छो सम्मादिङी मुगोयन्वो ॥२३१॥ जो नहि करे जुगुप्सा, समस्त धमौ व बस्तुधमीमें ।

है वह निविधिकित्सक सम्याहष्ट्री उसे जानी ॥२३१॥

यो न करोति जुगुष्यां चेतियता सर्वेषामेव धर्माणा । स खबु निर्विचिकित्स सम्यग्र्टाप्टर्मन्तच्य. ॥२३१॥ यतो हि सम्यग्र्टाष्टः टंकोत्कीणॅंकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्विप्ृदस्तुधर्मेषु जुगुप्साऽभावा-न्निविचिकित्सः ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः किंतु निजंरैव ॥२३१॥

नामसंज्ञ—ज, ण, जुगुण, चेदा, सल्ब, एव, धम्म, त, खलु, णिल्विदिगिच्छ, सम्मादिट्ठि, मुणेयल्ब। धातुसंज्ञ—कर करणे, मुण जाने। प्रातिपदिक—यत्, न, जुगुप्ता, चेतियत्, सबं, एव, धमं, तत्, खलु, निविचिकित्स, सम्यादिष्टि, मत्तल्य। मुलधात्—उहुक्, करणे, मन जाने दिवादि। पदिवदरण—जो य — प्रयमा एकवचन। ण न-अल्यय। करिंदै करोति-चर्तमान लट्ट अन्य एक एकः। जुगुप्प जुगुप्ता—द्विनीया एकः। वेदा चेतियता—प्रथमा एकः। सल्बेसि सर्वेषा—पटिते चुलः। एव-अल्यय। धम्माणं धर्माणा—पटिते चहुः। सो सः—प्रथमा एकः। खलु—अत्यय। णिल्विदिगछो निविचिकत्स —प्रथमा एकः। सम्मादिट्ठी सम्यादिट्ठी-प्रश्नः प्रथमः एकः। सम्मादिट्ठी सम्यादिट्ठी-प्रश्नः प्रथमः एकः। सुणेयल्वो मन्तल्य —प्रथमा एकविचिकतः —प्रथमा एकः।

ऐसा जानना चाहिये।

तारपर्य—जो क्षुषादि दोषोमें उद्विग्नताव श्रशुचि पदार्थोमें ग्लानि नही करतावह निविचिकत्स सम्यग्दृष्टि है।

द्रीकार्थ — जिस कारण सम्यग्दिष्ट टंकोत्कीएँ एक ज्ञायक भावमयपने से सभी वस्तु धर्मोमें जुगुप्साके ग्रभावसे निविचिकित्स याने ग्लानिरिहत है इस कारण इसके विचिकित्साकृत बंध नहीं है, किन्तु निर्जरा ही होती है। भावार्थ — सम्यग्दिष्ट धुवादि कष्टोमे उद्विग्नता नहीं करता तथा विष्टा ग्रादि मलिन द्रव्योमे ग्लानि नहीं करता व जुगुप्सानामक कमंत्रकृतिके उदय से जो भाव ग्राता है वह परभाव है उसका कर्ता नहीं होता है। इस कारण ज्ञानीके जुगुप्साकृत वंध नहीं है। प्रकृति रस (फल) विराकर निकल जाती है इस कारण निर्जरा हो है।

प्रसंगिबवररा- प्रानन्तरपूर्व गाथाभें सम्यग्हिषके निःकांक्षित अंगका वर्णन किया गया था । अब इस गाथाभें क्रमप्राप्त निविचिकित्सित अंगका वर्णन किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—१-सहजगुढात्मतत्त्वकी भावना होनेके कारण सम्यग्र्हि समस्त बस्तु-धर्मोमें ग्लानि, निंदा, दोष व द्वेष नही करता। र-सम्यग्र्हि दुर्गन्धादिकमें खेद नही मानता। १-सम्यग्र्हि कुषा ब्रादि वेदनाब्रोमें म्लान नही होता। ४-सम्यग्र्हि धर्मात्मा जनोंकी सेवामें ग्लानि, निन्दा, दौष व द्वेष हिंह नहीं करता। ४- परद्रव्यद्वेषनिमित्तक बन्ध सम्यग्र्हिक नहीं

# जो हवइ असम्मृढो चेदा सब्वेमु कम्मभावेसु । सो खलु अमृढिदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुगोयब्वो ॥२३२॥

जो समस्त भावोंमें, मूढ न हो सत्य दृष्टि रखता है। वह है ग्रमुद्रहर्की, सम्यग्हब्दी उसे जानो ॥२३२॥

यो भवति असंसुदः चेतियता सर्वेषु कर्मभावेषु । स खलु असुद्धरिष्टः सम्यन्द्रिप्टिज्ञतिक्यः ॥२३२॥ यतो हि सम्यन्द्रिष्टः, टकोत्कीर्गोकजायकभावमयत्वेन सर्वेष्विप भावेषु मोहाभावादमूढ-

नामसंक — ज, असम्प्रढ, चेदा, मध्य, कम्मभाव, त, सन्तु, अमूर्डादिट्ट, मम्मादिट्टि, मुणेयव्य । धातु-संज्ञ — हव सत्ताया, मुण ज्ञाने । प्रातिपदिक —यत्, असम्रढ, चेतियतृ, सव्य, कम्मभाव, तत्, अमूर्डाट्ट, सम्यग्दिष्ट, मन्तव्य । मूलधातु — सू सत्तायां, सन ज्ञाने । पदिवदश्य — जो यः –प्रथमा एक । असम्मूडो है । ६ –वीतद्वेष स्वभावानुरत सम्यग्दृष्टिके पूर्वबद्धकर्मकी निर्जरा निश्चित है ।

सिद्धान्त--- १-कर्मविपाकज भावोंसे पृथक् ज्ञानमात्र श्रपनेको निरखनेके कारण् ज्ञानी के परभावोंसे म्लानपना नही झाता ।

हष्टि---१-शृद्धभावनापेक्ष शृद्धद्रव्याचिकनय (२४ब) ।

प्रयोग—कर्मोदयज परभावोंसे ग्रपनेको पृयक् ज्ञानमात्र निरखकर परभावोसे स्लान न होकर ज्ञानस्वभावमे रत होनेका पौग्य करना ॥२३१॥

यव घमुइदृष्टि श्रंग कहते है—[यः] जो [चेदा] ग्रात्मा [सर्वेषु] समस्त [कमंभा-वेसु] जुभाजुभ कमंभावोंमें [असंमुद्धः] मूढ नही [हवड्ड] होता है [सः] वह जानी जीव [खलु] निश्वयसे [श्रमुद्धहिष्टः] ग्रमुदृदृष्टि [सम्यग्टृष्टिः] सम्यग्टृष्टि है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये।

तारपर्ये—जो ब्रात्मा श्रनात्मभावोंमे कभी व्यामुग्ध नही होता है वह ज्ञानी श्रमूड-दृष्टि है।

टीकार्थ—निष्वयसे सम्यग्रिष्ट टंकोत्कीर्ण एक जायक भावमयपनेसे सब भावों में मोह के सभावसे अमूढरिए है, इस कारण इसके मूढरिष्टकत बंध नही है, किन्तु निर्जरा ही है। सावार्थ—सम्यग्रिष्ट सब पदार्थोंका स्वरूप यथार्थ जानता है, उनपर रागद्वेष मोह न होनेसे स्रयथार्थ रिष्ट नही होती श्रोर जो चारित्रमोहके उदयसे इष्टानिष्ट भाव उत्पन्त होते है उनको उदयकी बलवत्ता जान उनसे विरक्त रहता उन भावोंका कर्ता नही होता एवं सहज जानमात्र सन्तस्तस्त्रके श्रीभमुख रहता है। इस कारण मूढरिष्टकत बंध ज्ञानीके नहीं है, किन्तु निर्जरा ही है याने प्रकृति रस खिराकर क्षीण हो जाती है। दृष्टिः ततोऽस्य मूढदृष्टिकृतो नास्ति बंधः कि तु निर्जरैव ॥२३२॥

असंमुद्ध:-प्रथमा एक०। चेदा चेतियता-प्रथमा एक०। सब्बेसु सर्वेषु-सप्तमी बहु०। कम्मभावेषु कर्मभा-वेषु-सप्तमी बहु०। सो सः-प्रथमा एक०। अमुद्धिद्धि अमुद्धियः-प्र० एक०। सम्मादिट्टी सम्यग्दिष्टः-प्रथमा एक०। मुणेयव्यो मन्तव्य:-प्रथमा एक० क्रदत्त त्रिया।। २३२।।

प्रसंगविवरण--- धनन्तरपूर्व गाथामें सम्यग्हिकि निर्विविकित्सित अङ्गका वर्णन किया गया था । अब इस गाथामें अमुद्रहृष्टि-अंगका वर्णन किया गया है ।

तथ्यप्रकाश — १—सम्यग्दृष्टि निजसहजात्मत्वके श्रद्धान ज्ञान ग्रावरणके बलसे जुभा-जुभकमंजनित परिणामोंमें निर्मोह रहता है। २—सम्यग्दृष्टि बाह्यविषयोंमें श्रमूक रहता है। ३—सम्यग्दृष्टि परसमयमें मृढ नहीं है। ४—सम्यग्दृष्टिके मृढताकृत बन्ध नहीं है।

सिद्धान्त—१-निष्चयरत्तत्रयभावनाके बलसे जीव परभावोंमें मूढ नहीं होता । हृष्टि—१- शृद्धभावनापेक्ष शृद्ध हृव्याधिकनय (२४व) ।

प्रयोग—कर्मविपाकज समस्त भावोंको ध्रात्मस्वरूपसे भिन्न जानकर उनमें सर्वया ग्रसम्मुढ रहना ॥२३२॥

ष्णव उपगृहन गुए। कहते हैं—[यः] जो जीव [सिद्धभिक्तपुक्तः] सिद्धोंकी भक्तिसे युक्त हो [तु] ग्रीर [सर्वधर्मात्मां] ग्रीपाधिक सब धर्मोंका [उपगृहनकः] गोपने वाला हो [सः] वह [उपगृहनकारी] उपगृहनकारी [सम्मग्हिन्टः] सम्यग्हिष्ट है [जातव्यः] ऐसा जानना चाहिये।

तार्त्यर्य—जो विकारभावोंको प्रकट न होने दे धौर धात्मशक्तिको बढ़ावे वह ज्ञानी स्थितिकररणपालक है।

टीकार्य — सम्यग्दृष्टि निश्चयसे टंकोत्कीएँ एक ज्ञायक भावपनेसे समस्त ध्रातम-शक्तियोंको बढ़ानेसे उपवृंहक होता है, इस कारण इसके जीवशक्तिके दुवंलपनेसे किया गया बंब नहीं है किंतु निजरा ही है। सावार्य —सम्यग्दृष्टि जीव ध्राध्ययभूत पदार्थका त्यागकर विकार भावोंको प्रकट नहीं होने देता ध्रीर ध्रन्तः प्रकाशमान निज ज्ञायक भावको हो ज्ञानमें रखता है, वह सम्यग्दृष्टि उपगृहक है व उपवृंहक है।

प्रसंगविवरण----प्रनन्तरपूर्वं गाधामें सम्यग्दृष्टिके अमुदृदृष्टि श्रंगका वर्णन किया गया बा। अब इस गाथामें क्रमप्राप्त उपगृहन श्रंगका वर्णन किया गया है।

तच्यात्रकाशः—१-सम्यग्दिष्ट शुद्धात्मभावनारूप पारमाधिक विद्विभक्तिते युक्त है। २— सम्यग्दिष्ट मिथ्यात्वरागादिविभावधर्मोका प्रच्छादक होता है, विनाशक होता है।

### जो सिद्धभत्तिज्ञत्तो उवगृहसागो दु सन्वधम्मार्सा । सो उवगृहसाकारी सम्मादिट्ठी मुगोयन्वो ॥२३३॥ को सिद्धभक्तित्तर, मिलनमार्बोको दूर करता है।

जो सिद्धभोक्ततत्वर, मोलनमाविको दूर करता है। वह बुध उपगूहक है. सम्पन्हच्टी उसे जानो ॥२३३॥

यः सिद्धभक्तिमुक्तः उपगृहनकस्तु सर्वधर्माणां । स उपगृहनकारी सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्यः ॥२३३॥
यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्स्पेकज्ञायकभावभयत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुपवृंहरागदुप

बृंहकः, ततोऽस्य जीवस्य शक्तिदौर्बल्यकृतो नास्ति बंधः किं तु निजंरैव ॥२३३॥

नामसंज्ञ—ज, सिद्धभत्तिजुन, उबगूहणग, दु, सञ्बबम्म, त, उबगूहणकारि, सम्मादिद्वि, भुणेयव्व । धातुसंज्ञ —उप-ग्रह संवरणे, भज सेवायां, भुण ज्ञाने । प्रातिपविक—यत्, सिद्धभित्तुक्त, उपग्रहनका तु, सवंधमं, तत्, उपग्रहनकारित्, सम्यग्रहिष्ट, मन्तव्य । भूतधातु—उप-ग्रह संवरणे भ्वादि, भज सेवायां भ्वादि, सन ज्ञाने दिवादि । पदिविक्चण्य — जो यः-प्रमाण एकः । सिद्धभितजुत्तो सिद्धभित्तगुत्तः-प्रवमा एकः । उवग्रहण्यो उपग्रहनकः-प्रयमा एकः । दु तु-व्यव्यय । व्यधम्माण सर्वधमीणां-पण्ठी बहुववन । सो सा-प्र० ए० । उवग्रहण्यारी उपग्रहनकारी-प्र० ए० । सम्मादिट्टी सम्यग्रहण्टः-प्रयमा एकः । भुणेयव्वो मन्तव्य –प्रयमा एकववन ॥ २३३ ॥

२—सम्यग्दष्टि समस्त प्रात्मशक्तियोंकी विकासवृद्धि करने वाला होनेसे उपवृंहक है । ४-प्रमु-पगूहनकृत बंध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता । ४-सम्यग्दृष्टिके शक्तिदौर्वत्यकृत बंध नहीं है ।

सिद्धान्त — १ – शुद्धात्मभावनाके बनसे सम्यम्दृष्टि विकारभावोंका विनाशक होता है । हृष्टिः — १ – शुद्धभावनापेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय (२४ व) ।

प्रयोग—प्रविकार सहजसिद्ध चैतन्यस्वरूपके श्रवलंबनके बलसे समस्तविकारभावोसे ग्रलग रहना ॥२३३॥

प्रव स्थितकरए। गुण कहते हैं:—[यः] जो जीव [उम्मागं गच्छंतं] उन्मागं वलते हुए [स्वकं प्रापि] प्रपनी प्रात्माको भी [मार्गे] मार्गमं [स्थापयित] स्थापित करता है [सः चेतियता] वह ज्ञानी [स्थितकरणयुक्तः] स्थितकरणगुणसहित [सम्यग्हिटः] सम्यग्हिष्ट है [जातव्यः] ऐसा जानना चाहिये।

टीकार्थ — सम्यग्दृष्टि निश्चयसे टंकोत्कीएाँ एक ज्ञायकस्वभावमयपनेके कारए। सम्य-ग्दर्शन ज्ञान चारिजस्वरूप मोक्षमागंसे च्युत हुए ध्रपनेको उसी मागंमें स्थित करनेसे स्थिति-कारी है। इस कारण इसके मार्गच्यवनकृत बंध नहीं है किन्तु निजरा ही है। भावार्थ — जो ध्रपने स्वरूपमय मोक्षमागंसे चिगे हुएको उसी मागंमें स्थापन करे वह स्थितिकरएगुएएगुक्त है। उसके मार्गसे छूट जानेका बंध नहीं होता, मात्र उदय धाये हुए कर्म रस खिराकर निजीएं हो

#### उम्मग्गं गच्छंतं सगंपि मग्गे ठवेदि जो चेदा । सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुर्गयव्वो ॥२३४॥ उन्मागंमं पतित निज्ञ, परको जो मागंमें नगाता है ।

वह मार्गस्थापक है, सम्यग्हरूटी उसे जानो ॥२३४॥

उन्मार्ग गच्छंत स्वकर्मापं मार्गे स्थापयति यश्चेतियता । स स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्हिष्टमंत्तव्य. ॥२३४॥
यतो हि सम्यग्हिष्टः टकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन मार्गात्त्रच्युतस्यात्मनो मार्गे एव
स्थितिकरणान् स्थितिकारी ततोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बंधः कि तु निजैरैव ॥२३४॥

नामसंज्ञ—उम्मग्ग, गच्छत, सग, पि, मग्ग, ज, चेदा, त, ठिदिकरणाजुत, सम्मादिट्ठि, धुणेयव्य । धातुसंज्ञ—गच्छ गती, ट्ठव स्थापनाया । प्रातिपदिक—उम्मार्ग, गच्छत, स्वक, अपि, मार्ग, यत्, चेतयित्र, तत्, स्थितिकरणयुक्त, सम्यग्रदिष्ट, संतव्य । मुलखातु—गम्लू गती, ष्ट्रा गतिनिवृत्ती णजत । पदिवदरण—उम्मगं उन्मार्ग-द्वितीया एक० । गच्छत-द्वि० ए० । पि अपि—अव्यय । मग्गे मार्गे— सप्तमी एक० । ठदि स्थापयित-वर्तमान लट् अन्य पुष्ठष एकवचन । जो यः—प्रथमा एक० । चेदा चेत-विता—प्रथमा एक० । सो स-म्यादिट्ठी सम्यग्रदिष्ट:-प्र० ए० । मुणेयव्यो मन्तव्य:-प्रथमा एकवचन कृदन्त किया ।। २३४ ॥

जाते हैं इसलिये निर्जरा ही है।

प्रसंगविवरणः— प्रनन्तरपूर्वं गाथामे सम्यग्टिष्टिके उपगूहन ग्रगका वर्णान किया गया था। प्रव कमप्राप्त स्थितिकरण ग्रंगका इस गाथामें वर्णन किया गया है।

तथ्यप्रकाश--१-कमैविपाकवश मिथ्यात्वरागादिरूप उन्मार्गमें जानेके झवसरमें स्वयं को सम्यग्दृष्टि झध्यात्मयोग पौरुषसे रत्नत्रयरूप सन्मार्गमें स्थापित करता है। २-उन्मार्गमें जाते हुए परको सम्यग्दृष्टि सहचनादिके सहयोगसे सन्मार्गमें स्थापित करता है। ३-मार्ग-च्यवन कृत बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं है।

सिद्धान्त-- १-ज्ञानमयताके कारण ज्ञानी अपनेको शिवमार्गमें स्थित रखता है। हृष्टि-- १-कारककारिकभेदक सद्भुत व्यवहारनय (७२)।

प्रयोग—अपनेको ज्ञानमात्र निरखते हुए श्रपने रत्नत्रयमार्गमें स्थित रहनेका उपयोग रखना ।।२३४।।

म्रागे वात्सत्य गुराकी गाथा कहते है—[यः] जो जीव [मोक्समार्गे] मोक्समार्गेमें स्थित [त्रयार्गा साधूनां] ग्राचार्य उपाध्याय साधुवींका ग्रथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों सम्यग् भावींका [बत्सलत्वं] वात्सत्य [करोति] करता है [सः] वह [बत्सलभावयुतः] वत्सलभावसहित [सम्यग्दरिटः] सम्यग्दरिट है [ज्ञातस्यः] ऐसा जानना चाहिये।

### जो कुम्मिद वच्छलतं तिण्हं साह्म्म मोक्समग्गिम । सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुग्रोयव्वो ॥२३५॥ मोक्षप्यस्थित तीनों, साधन व साधुवीमें रित करता । जो बुध वह है बस्सल, सम्मादृष्टी उसे जानो ॥२३४॥

यः करोति बत्सनत्व त्रयाणा साधूना मोक्षमार्गे । स वात्सत्यभावयुनः सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्यः ॥२३४॥ यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां स्वस्मा-दभेदबृद्ध्या सम्यग्दर्शनान्मार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलंभकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ॥२३४॥

नामसंत्र — ज, वच्छलत्त, ति, साहु, मोबखमग्ग, त, वच्छलभावजुद, सम्मादिट्टि, मुणेयव्य । बातु-संत्र - कुण करणे, मग्ग अन्वेषणे । प्रातिपदिक — यत्, वन्सलत्व, त्रि, साधु, मोक्षमार्ग, तत्, वारसल्यभाव-युन, सम्पर्गाट्ट, मन्तव्य । मूलधातु — दुक्रञ् करणे, मृग अन्वेषणे नृगदि । पदिवरण- जो य-प्रथमा एकः । कुणदि करोति—वर्तमान लट्ट अत्य पुरुष एकः किया । वच्छलन्तं वत्सलत्वं—दितीमा एकः । तिष्ट्ं येयाणा-पण्ठी बहुः । माहूण साधूना-पण्ठी बहुः । मोक्षमग्गिन्हं मोक्षमग्मित् एकः । सो सः-प्रथमा एकः । वच्छन्त्रभावजुदो वारसत्यभावगुतः –प्रथमा एकवचन । मम्मादिट्टी सम्यग्रह्णिः-प्रथमा एक-वचन । मुणेयव्यो मन्तव्य –प्रथमा एकवचन क्रदन्त क्रिया ॥ २३५ ॥

तात्पर्य—सम्यग्हीट पुरुषका रत्नत्रयमें व रत्नत्रयधारी पुरुषोमें निश्छल वात्सल्य होता है।

टोकार्थ — निश्चयसे सम्यग्द्दिष्ट टंकोत्कीएाँ एक ज्ञायकभावमयपनेसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान व सम्यक्चारित्रभावोका प्रपंतेसे ग्रभेद बुद्धि द्वारा घच्छी तरह देखतेसे मोक्षमार्गका वत्सल है, प्रतिप्रोतियुक्त है। इस कारण इसके मार्गकी प्रप्राप्तिसे किया गया कर्मचंघ नहीं है, किन्तु निजंरा हो है। भावार्थ — वत्सलपना प्रीतिभावको कहते है। जो मोक्षमार्गरूप प्रपने स्वरूपमे प्रमुरागी हो उसके मार्गकी प्रप्राप्ति नहीं ग्रीर मार्गानुपलम्भकृत कर्मचंघ नहीं। कर्म रस (फल) मात्र प्रतिकालत होकर खिर जाता है इसलिए निजंरा हो है।

प्रसंगविवरण्— धनन्तरपूर्व गाथामे सम्यग्ट्राष्टिके स्थितिकरणाङ्गका निर्देश किया गया था । ग्रव इस गाथामे क्रमप्राप्त वास्सल्याङ्गका वर्णुन किया गया है ।

तथ्यप्रकाश — (१) सम्यग्दिष्ट मोक्षमार्गसाधक स्वकीय रत्नत्रय धर्मकी बत्सलता व भक्ति रखता है। (२) सम्यग्दिष्ट रत्नत्रयके ब्राधारभूत धर्मात्मावोंकी वत्सलता व भक्ति करता है। (३) सम्यग्दिष्ट सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रको अपनेसे अभेदरूप अनुभवनेके कारण मार्गवत्सल है। (४) मार्गानुपलम्भकृत अथवा अवात्सल्यकृत बन्ध सम्यग्दिष्टके नहीं है।

## विजारहमारूढो मग्गोरहपहेसु भमइ जो चेदा। सो जिगागागपहाबी सम्मादिर्ठी मुगोयव्वो।।२३६॥ विद्यारय प्रारोही, बो हितकर मार्गको प्रकट करता।

वह है ज्ञानप्रभावी, सम्यग्हरी उसे जानी ॥ २३६ ॥

विद्यारथमारुढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्चेतियता। स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दण्टमंत्रव्य ॥ २३६ ॥ यतो हि सम्यग्दृष्टिः टकोत्कीर्गोकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तित्रवोधेन प्रभा-वजननारप्रभावनाकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाऽप्रकर्षकृतो नास्ति वधः कि त निर्जरेन ॥ रुग्धत्

नामसंत्र—विक्जारह, आरुढ, मणोरहगह, ज, चेदा, जिणणाणभट्टावि. सम्मादिट्छि, मुरोयव्य । धातुसंत्र—भम अमरो । प्रातिपदिक—विद्यारय, आरुढ, मनोरयपथ, यत्, चेतयितृ, तन्, जिनज्ञानप्रभा-विद्, सम्यग्र्टिप्ट, मन्तव्य । मूलधातु—अम अनवस्थाने दिवादि । पर्वविदरण- विक्जारह विद्यारथ— द्वितीया एकवचन । आरुढो आरुढ:-प्रथमा एक०। मणोरहपहेसु मनोरथपथेषु-मप्तमी बहु०। भमद

सिद्धाल्त—(१) ज्ञानी धपनेमें प्रपने स्वभावपरिणमनको धपनेसं स्रभेदबुद्धिसे स्वयं देखता है।

हिष्ट-- १- कारककारिकभेदक सद्भूतव्यवहार (७३)।

प्रयोग—अपनेमें घारमत्वकी प्रतीति सहित अपने सहजस्वरूपको जानने हुए जानमात्र अपनेमें अपनी जपासना करना ॥ २३४ ॥

प्रागे प्रभावना गुण कहते है—[यः] जो जीव [विद्यारथं आरूढः] विद्यारुपी रथ पर प्रारूढ़ हुमा [मनोरथपयेषु] मनोरथके मार्गमे [भ्रमति] भ्रमण करता है [सः चेतियता] बह जानी [जिनजानप्रभावी] जिनेश्वरके ज्ञानकी प्रभावना करने वाला [सम्यग्हिण्टः] सम्य-गृहिंट है [ज्ञातक्यः] ऐसा जानना चाहिये।

टीकार्य — निण्वयसे चूंकि सम्यष्टिष्ट टंकोत्कोएं एक ज्ञायकभावमयपनेसे ज्ञानकी समस्त प्राक्तिक ज्ञानिक द्वारा प्रभावकं उपजानेसे प्रभावना करने वाला है, इस कारए। इसके ज्ञानको प्रभावनाक प्रप्रकर्षकृत बन्ध नहीं होता, किन्तु निजरा हो होती है।

भावार्य----प्रभावना नाम प्रकृष्टरूपसे हुवानेका है, जो धपने ज्ञानको निरतर ग्रभ्यास से प्रगट करना है, बढ़ाता है उसके प्रभावना सङ्ग होता है, ज्ञानोके ज्ञानविकास वृद्धिगत है उसके धप्रभावनाकृत कर्मका बन्य नही है। ज्ञानीकी भूमिकामें कर्म रस देकर खिर जाता है इस कारणा निर्जरा ही है। यहाँ गायामें ऐसा कहा है कि बो विद्यारूपी रथमे ग्रात्माको स्था-पन करके भ्रमणा करता है वह ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्टिष्ट है सो यह निश्चय प्रभावना बंधं नविमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरंगैः, प्राग्वद्ध तु क्षयमुपनयन् निजैरोज्जम्भागेन । सम्यग्दिष्टः भ्राम्यति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । जो यः-प्रथमा एकः । जिणणाणपहावी जिनजानप्रभावी-प्र० है । व्यवहारमे जिनविम्बको रथमें विराजमान कर नगर उपवन श्रादिमें विहार कराके धर्मको प्रभावना की जाती है. निष्वयसे जानको प्रभावना करके धर्मको प्रभावना की जाती है ।

ध्रव कर्मका नवीन बंध रोककर निर्जरा करने वाले सम्यग्हिष्टकी महिमा कहते है-क्रधन इत्यादि । अर्थ---स्वयमेव अपने निज रसमें मस्त हुआ, आदि मध्य अन्तरहित सर्वव्या-पक एक प्रवाहरूप धारावाही ज्ञानरूप होकर नवीन बन्धको रोकता हम्रा श्रीर पहले बांधे हए कर्मको ग्रपने ग्रन्ट ग्रञ्जोके साथ निर्जराको बढवारी द्वारा क्षयको प्राप्त कराता हमा सम्यग्हिन्ट जीव ग्राकाशके मध्यरूप ग्रतिनिर्मल रगभूमिमे प्रवेश कर नचता है याने विकसित होता है। भावार्य-सम्यग्दिष्टके शंकादिकृत नवीन बन्ध तो होता ही नही और बाठ ब्रङ्गोंसहित होने से निर्जरा बुद्धिगत है उससे पूर्वबद्धका नाश होता है। इसलिए वह एक प्रवाहरूप ज्ञानरूपी रसको पीकर निर्मल ग्राकाशरूप रङ्गभूमिमे नृत्य करता है याने ज्ञानविलाम करता है। यहाँ यह जातव्य है कि सम्यग्द्रिक मिथ्यात्वादि ग्रनन्तानुबन्धी कषायके उदयका सभाव है तथा भ्रत्पस्थिति अनुभाग लिए मिथ्यात्व श्रनन्तानुबन्धीके बिना श्रीर उसके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियोंके बिना घातिया तथा अघातिया कर्मोंकी प्रकृतियोंका बन्ध भी होता है तो भी जैसा बन्ध मिथ्यात्व व ग्रनन्तानुबन्धी महित दशामे होता है वैसा नही होता। ग्रनन्त संसारका कारण तो मिश्यान्व ग्रनन्तानुबन्धी है उनका ग्रभाव होनेके पश्चात उनका बन्ध नही होता । जब धातमा ज्ञानी हस्रा तब धन्य बन्धकी गिनती क्या ? वक्षकी जड कटनेके बाद हरे पत्ते रहनेकी क्या स्रविध ? इस कारण स्रध्यात्मशास्त्रमें सामान्यपनेसे ज्ञानीका ही प्रधान कथन है। ज्ञानी हुए पत्रवात् <u>शेव कर्म सहज</u> ही मिट जायेंगे तथा परम सहज ग्रानन्द भोगेगा । जैसे कि कोई दरिद्र पुरुष भोपडीमे रहता था उसको भाग्योदयसे धनसे पुर्ण बडे महलको प्राप्ति हुई । उस महलमें बहुत दिनका कूडा भरा हुआ था। इस पुरुषने जब आकर प्रवेश किया उसी दिन यह तो महलका धनी बन गया। ग्रब कुडा भारना रह गया सो वह क्रमसे ग्रपने बलके ग्रन-सार भाडता ही है। जब सब कड़ा भड़ जायगा तब उज्ज्वल हो जायगा।

प्रसंगविवरणः —प्रनन्तरपूर्व गाथामे वात्सल्यभावयुत्त सम्यग्द्विका आशय बताया गया था । प्रव इस गाथामे ज्ञानीकी प्रभावनाङ्गधारकताका वर्णन किया है ।

तथ्यप्रकाश —(१) ज्ञानकी समस्त शक्तिके जागरणसे सम्यग्दष्टि धर्मप्रभावक है। (२) ज्ञानी ज्ञानरथपर ग्रास्ट होकर ग्राभीष्ट शिवमार्गमें ग्रार्थात् रतनत्रयमें विहार करता है।

स्वयमतिरसादादियध्योतमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नष्टति गगनाभोगरंगं विगाह्य ॥१६२॥ इति निर्जरा निष्कांता ॥ २३६ ॥

#### इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ निजंराप्ररूपकः बष्ठोऽङ्कः ॥ ६ ॥

ए॰ । सम्मादिट्ठी सम्यग्दिष्ट:-प्र॰ ए॰ । मुर्गेयख्वो मन्तव्य:-प्रथमा एकवचन कृदन्त किया ॥ २३६ ॥

(३) सम्यग्हिष्ट अन्तरतत्वोपलिब्बरूप विद्यारचपर ग्रास्ट होकर स्याति लाभ इच्छा ग्रादि चित्तकल्लोलोंको सहजात्मध्यानरूप जस्त्रसे नष्ट कर देता है। (४) अप्रभावनाकृत बन्ध सम्यग्हिष्टके नहीं है। (४) सम्यग्हिष्टके पूर्वसंचित कर्मको निश्चित निर्जरा है। (६) ग्रुद्ध-नयके ग्राप्त्रयसे उत्पन्न निःशंकादि ग्रष्ट गुण सम्वरपूर्वक भावनिजराके उपादान कारणभूत हैं। (७) व्यवहाररत्नत्रय साधक है, निश्चयरत्नत्रय साध्य है। (८) व्यवहाररत्नत्रय स्वाध्य है। (८) व्यवहाररत्नत्रयमें स्थित सरागसम्यग्हिके योग्य प्रवृत्तिरूप भी निःशंकादि ग्रष्ट गुण होते है।

सिद्धान्त—(१) निश्चयज्ञानप्रभावक गुरा द्वारा ज्ञानी जीव निजशुद्धिके लिये सवर-पुर्विका भावनिर्जरा करता है।

हिष्ट-- १- कारककारिकभेदक सद्भुत व्यवहारमय (७३)।

प्रयोग—जानरूप रथमें भ्रास्क होकर याने ज्ञानमें उपयोगको लगाकर सहजानन्दमय ज्ञानतत्त्वकी प्रभावनासे कृतायं होनेका पौरुष करना ॥ २३६ ॥

इति श्रीमत्कुत्दकुन्दाषार्यविरिषत समयसार व उसकी श्रीमदश्रुतखंद्रश्चरिवरिषत समयसारव्यास्या ग्रात्मक्यातिकी सहजानन्दसप्तदशाङ्गी टीकामे निर्जराप्ररूपक छठवां ग्रंक समाप्त हम्रा ।



### अथ चंधाधिकारः

श्रय प्रविशति वधः । रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडंतं रसभारनि-भैरमहानाट्येन वंधं धुनत् । ग्रानन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्यां स्फुटं नाटयद् धीरोदारमनाकुलं निरुपिक्षज्ञानं समुन्मज्जति ॥१६३॥

जह गाम कोवि पुरिसो ग्रेहभतो दु रेगुवहुलिम ।
ठाग्मिम ठाइद्गा य करेइ सत्येहिं वायामं ॥१३७॥
छिंदि भिंदि य तहा तालीतलकयिलवंसिपिंडीओ ।
सिच्चताचितागां करेइ दव्बाग्मुमुवपायं ॥२३८॥
उवधायं कुव्वंतस्त तस्स ग्राग्माविहेहिं करगेहिं।
ग्रिच्छयदो चिंतिज हु किंगच्चयगो दु रयवंधो ॥२३८॥
जो सो दु ग्रोहभावो तिह्य ग्रारे तेग्रा तस्स रयवंधो।
ग्रिच्छयदो विग्गोयं ग्रा कायचेद्ठाहिं सेसाहिं॥२४०॥
एवं मिच्छादिट्ठी वट्टंतो बुहुविहासु चिट्ठामु।
रायाई उवयोगे कुव्वंतो क्रिंगह रयेग्रा॥२४१॥

नामसंत्र — जह, णाम, क, वि, पुरिस, ऐहिभत्ते, दु, रेस्पुबहुल, ठाण, य, सब्ब, वायाम, य, तहा, तालीतलकयलिवंसपिडी, सन्वित्ताचित्त, दब्ब, उवधाय, उवधाय, त, णाणाविह, करण, णिच्छ्यदो, किंप-

श्रव बन्ध तस्व प्रवेश करता है। जैसे कि नृत्यमंचपर कोई स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार जीवकी रंगभूमिमें बन्धतत्व प्रवेश करता है। उसमें सर्वप्रथम वेंब स्वांग मिटाने वाले सम्यग्जानके प्रभिनन्दनमे मंगलरूप काव्य कहते हैं—रागोद्गार इत्यादि। प्रर्थ—जो विकाररागके उद्गाररूप महारस (मदिरा) के द्वारा समस्त जगतको प्रमत्त (मतवाला) करके रसपूर्ण महान् नाट्यके द्वारा कोडा करते हुए बन्धको दूर करता हुआ धानन्दरूपी ग्रमृतका

जैसे तंल लगाये, कोई पुरुष धूलपूर्ग भूमीमें।
स्थित होकर शस्त्रोंसे, नाना ब्यायाम करता है।।२३७।।
ताड़ बांस कवलीको, विश्वेदता मेदता हि व्यायामी।
करता उपघात बहां, सुजीव निर्जाव द्रव्योंका।।२३६।।
नानाविध करराति, उपघात कर रहे हुए पुरुषके।
चिपटी हुई धूलीका, किस कारएसे हुम्रा बन्धन।।२३६।।
तंल लगा उस नरके, इस कारएसे हि धूलिबंध हुम्रा।
निश्चयसे यह जानो, हुआ नहीं कायचेष्टासे।।२४०॥
यों यह मिथ्याहष्टी, विविध चेष्टामें वर्तमान हुम्र।
उपयोगसे रागादि, करता लिपता बंधे रजसे।।१४१॥

भया नाम कोऽपि पुरुष. स्नेहाभ्यक्तस्तु रेग्नुबहुति । न्याने स्थित्वा च करोति घान्त्रैवर्यायाम ॥२३६॥ छित्तित्ति भित्तत्ति च तथा तालोतलकदलीवर्षापिष्ठौ । स्वित्ताचिताना करोति इव्याणामपथान ॥२३६॥ उपघात कुवंतस्तस्य नानाविष्ठै करणैः । निरुषयाविष्यस्याना किरययस्तरस्तु नत्य रुजोबध ॥२३६॥ यः सत् कुवंतस्तरस्य मानाविष्ये करणैः । निरुष्याविष्ययो विज्ञय न कायवेष्टाभि शेषाभि ॥२४६॥ एवं मिष्याइष्टिवंतमानो बहुविषासु चेष्टासु । रागादीनुपयोगे कुवाँणो लिप्यते रजना ॥२४१॥

इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः स्वभावतः एव रजोबहुलाया भूमौ स्थितः शस्त्रव्यायामकर्मं कूर्वाणः भ्रनेकप्रकारकरणीः सचित्ताचित्तवस्तृति निध्नन् रजसा बध्यते । तस्य

च्चयग, दु, रयबध, ज, त, दु, ऐहिभाव, त, ठाण, त, त, रयवघ, णिच्छगदो, विशोध, ण, कायचेट्ठा, सेसा, एव, भिच्छादिर्टाठ, बट्टत, बहुविहा, चिट्ठा, रायाइ, उवओग, कुब्बत, रय । धातुसंज्ञ ट्ठा गति-निवृत्तौ, कर करणे, च्छिद छेदने, भिद विदारणे, कुब्ब करणे, चिन्न विन्नने, निप लेपने । प्रातिपविक्व -यथा, नामन्, किम्, अपि, पुरुष, स्नेहान्यक्त, तु, रेसुबहुल, स्थान, च, शस्त्र, व्यायाम, च, तथा, नालीनल-

निस्य भोजन करने वाला घीर, उदार, मनाकुल निस्पाधि ज्ञान धपनी महल प्रवस्थाको याने जाननरूप कियाको नचाता हुमा प्रकट होता है। माचार्य — बन्धके स्वाङ्गको दूर करने वाला प्रविकार सहज जानस्वभावमयका ज्ञान शुद्ध प्रकट हो नृत्य करेगा उसकी महिमा इस काव्यमें प्रकट की है। ऐसा सहज प्रान्यमय निरुपाधि जानस्वरूप प्रात्मा सदा प्रकट रहो।

भ्रव बन्ध तत्त्वके स्वरूपका विचार करते है। यहाँ प्रथम बन्धके कारणको प्रकट करते हैं—[याया नाम] जैसे [कः भ्रापि पुरुषः] कोई पुरुष [स्नेहाभ्यक्तः तु] तैलसे भ्रवलिप्त हुग्रा [रेष्णुबहुते] बहुत धूली वाले [स्थाने] स्थानमे [स्थित्वा च] स्थित होकर [शास्त्रै: थ्या-यामी] हथियारोसे व्यायाम [करोति] करता है, वहाँ [तालोतलकदलीवंशांपद्योः] ताह, कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव रजोबद्धला भूमिः, स्नेहानश्यक्तानामपि तत्रस्थानो तत्प्रसङ्गात् । न शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहानश्यक्तानामपि तस्मात् तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकारकर-एगानि, स्नेहानभिव्यक्तानामपि तस्तत्प्रसंगात् । न सन्तित्तान्तित्वस्तुपधातः, स्नेहानभिव्यक्ताना-मपि तस्मिस्तत्प्रसंगात् । ततो न्यायवलेनैवैतदायातं यत्तस्मिन् पुरुषे स्नेहाभ्यंगकरणं स बंधहेतुः ।

कदलीवर्शापडी, सचिताचित्त. द्रव्य, उपघात, उपघात, कुर्वन्त, तत्, नानाविध, करण, निरुचयतः, किप्रत्य-यक, तु, तत्, रजोबन्ध, यन्, तत्, तु, स्नेहभाव, तत्, नर, तत्, रजोबन्ध, निरुचयतः, विज्ञेय, न, कायचेष्टा, क्षेषा, एवं, मिथ्याइप्टि, वर्तमान, बहुविघा, चेष्टा, रागादि, उपयोग, कुर्वाण, रजस् । मूलघातु—स्ठा

तमाल, केल, ग्रणोक इत्यादि वृक्षोंको [खिलििल] छेदता है [च भिनित] पौर भेदता है [तथा] तथा [सिव्ताचित्तानां] सचित व ग्रांचित [द्वव्यागां] द्वव्योंका [उपघातं] उपघात [करोति] करता है। इम प्रकार [नानाविधैः करगौः] नाना प्रकारके करगो द्वारा [उपघातं कुर्वतः] उपघात करते हुए [तस्य] उस पुरुषके [खालु] वास्तवमें [रजोबंधः तु] रजका बन्ध [कि-प्रत्यायकः] किस कारगो हुमा है ? [निश्चयतः] निश्चयते [चिल्त्यतां] विचारिये। [तिस्मित् नरे] उस सनुष्यमे [यः तु] जो [सः स्तेहभावः] वह तैल ग्रादिकी चिकनाहट है [तेन] उससे [तस्य रजोबंधः] उमके धूलिका बन्ध होता है [निश्चयतः विजये] यह निश्चयतं जानना जाहियं। [शिषान्तिः कायवेद्यानिः] शेष कायवि वेद्यामें [न] धूलिका बंध नहीं है [एवं] इसी प्रकार [बहुविधातु चेव्टातुं] बहुत प्रकारकी चेद्यामें [वर्तमानः] वर्तता हुमा [मिथ्यादृष्टः] मिथ्यादृष्टः जोव [उपयोगे] पनने उपयोगमें [रामावीच कुर्वागः!] रागदि भावोंको करता हुमा [रजसा] कर्महण रजसे [लिप्यते] लिप्त होता है याने वैधता है।

तात्पर्य--- मिथ्यात्व राग **मादि भावोमें परिण**त जीवने कर्मका बन्ध होता है। टीकार्य---इस लोकमे निष्क्रवसे जैसे कोई परुष स्तेह (तैल) ग्रादिकसे ग्रवलिप्त

टीकार्थं—इस लोकमे निश्चयसे जैसे कोई पुरुष स्नेह (तैल) ग्रादिकसे ग्रवलिप्त हुग्रा स्वभावमे ही बहुत धूलि वालो भूमिमें स्थित हुग्रा शस्त्रोसे व्यायाम कर्म करता हुग्रा ग्रनेक प्रकारके शस्त्रोसे सिचल प्रक्रित वस्तुर्योको काटता हुग्रा उस भूमिकी धूलिसे लिप्त होता है। यहाँ निर्णय करें कि वहाँ पुरुषके बन्धका कारण इनमे कीन है ? तो पहिले यही देख लीजिय कि जो स्वभावसे ही रकोव्याप्त भूमि है वह बन्धका कारण नही है। वयोंकि यदि भूमि हो कारण हो तो उस भूमिपर ठहरे हुए तैल ग्रादिसे अनवलिप्त पुरुषोके भी धूलिके चिपट जानेका प्रसंग ग्रा जावेगा। शस्त्रीसे व्यायाम करना भी उस धूलिसे बैंधनेका, लिप जाने का कारण नही है। यदि शस्त्रोसे व्यायाम करना भी लिसे बैंधनेका कारण हो तो जिनके तैल ग्रादि नही लगा, उनके भी उस शस्त्राभ्यासके करनेसे रजका बैंब होनेका प्रमुङ्ग ग्रा जायगा।

४२४ समयसार

एवं निध्यादृष्टिरात्मिन रागादीन् कुर्बाणः स्वभावत एव कर्मयोग्यपुर्वनलबहुले लोके कायवाङ्-मनःकमं कुर्वाणोऽनेकश्रकारकरणैः सिचताचित्तवस्तूनि निघ्नन् कर्मरजसा बध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः ? न तावतत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुर्वनलबहुलो लोकः, सिद्धानामिप तत्रस्यानां तत्प्रसंयात् । न कायवाङ्मनःकर्म, यथाङ्यातसंयतानामिप तत्प्रसंयात् । नानेकप्रकारकरणानि,

गतिनिद्युनौ, डुक्क्य, करस्पे, छिदिर् छेदने, भिदिर् भेदने, चिति स्मृत्या, निप उपदेहे तुरादि । पदिवदरण— जह यया-अव्यय । णाम नाम-प्रथमा एक० । को क'-प्रथमा एक० । वि अपि-अव्यय । पुरिसो पुरुष' – प्र० ए० । रोहभत्तो स्नेहाम्यक्त –प्रथमा एक० । दु तु-अव्यय । रेस्पुबहुलम्हि रेस्पुबहुले-सप्तमी एक० । ठासो स्थाने-सप्तमी एक० । ठाइदूण स्थित्वा-असमाप्तिको क्रिया । य च-अव्यय । करेइ करोति-वर्तमान

अनेक प्रकारके करए। भी उस रजके बंधनेका कारण नही है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिनके तैल ग्रादि नहीं लगा, उनके भी उन करणो द्वारा रजका बन्ध हो जानेका प्रसङ्घ हो जायगा। तथा सचित अचित वस्तुओं का उपघात भी उस रजके लगनेका कारण नही है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिनके तैल श्रादि नहीं लगा उनके भी सचित्त श्रचित्तका घात करने से रजका बन्ध हो जानेका प्रसङ्घ मा जायगा। इसलिये न्यायके बलसे यह ही सिद्ध हमा कि उस पुरुषमें जो तैल ग्रादिका मदन है वही बन्धका कारण है । ऐसे ही मिथ्यादृष्टि जीव ग्रपने मात्मामें राग मादि भावोंको करता हुमा स्वभावसे ही कर्मके योग्य पूद्गलोसे भरे हए लोकमें काय वचन मनकी क्रियाको करता हुआ अनेक प्रकारके करलो द्वारा सचित्त अचित्त वस्तुओं का चात करता हुम्रा कर्मरूपी पूलिसे बँधता है। वहां विचारिये कि बन्धका कारण कीन है ? वहाँ प्रथम तो यही देखिये कि स्वभावसे ही कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुम्रा लोक बन्धका कारण नहीं है, यदि उनसे बन्ध हो तो लोकमे सिद्धोंके भी बन्धका प्रसङ्ख ग्रायेगा। काय बचन मनकी कियास्वरूप योग भी बन्धके कारण नहीं है, यदि उनसे बन्ध हो तो मन, वचन, कायकी क्रिया वाले यथारूयातसंयिमयोके भी बन्धका प्रसङ्ग हो जायगा। ग्रनेक प्रकारके करण भी बन्धके कारण नहीं है, यदि उनसे बन्ध हो तो केवलज्ञानियोंके भी बन्धका प्रसङ्घ हो जायगा। तथा सचित्त ग्रवित्त वस्तुओका उपघात भी बन्धका कारण नहीं है, यदि उनसे बैंघ हो तो समितिमे तत्पर याने यत्नरूप प्रवृत्ति करने वाले साध्रुवोके भी सचित्त भ्रचित्त वस्त के घातसे बन्धका प्रसङ्ग हो जायगा। इस कारण न्यायके बलसे यही सिद्ध हुमा कि जो उप-योगमें रागादिका करना है वह बन्धका कारए। है। सावार्य-यहाँ निष्वयनयकी मुख्य दृष्टि से बन्ध होनेके कारणपर विचार किया गया है। बन्धका यथार्थ कारण विचारनेसे यही सिद्ध हम्रा कि निष्याद्दष्टि पुरुष राग, द्वेष, मोह भावोंको भ्रपने उपयोगमे करता है सो ये रागादिक

ग्रव ग्रागे इस ग्रथंका समयंक कलण कहते है—न कमें इत्यादि । ग्रथं— कर्मवन्थका कारएा न तो कर्मयोग्य पुद्गलोसे बहुत भरा हुग्रा लोक है, न चलनस्वरूप कर्म याने काय बचन मनकी क्रियारूप योग है, न ग्रनेक प्रकारके करण है ग्रौर न चेतन ग्रचेतनका घात है। किन्तु, उपयोगभूमि याने जीव जो रागादि भावोके साथ एकताको प्राप्त होता है वही एकमात्र पुरुषोक बन्धका कारएग है। भावार्य—निश्चयसे मिथ्यात्व रागादिक ही बन्धका कारएग है।

प्रसंगिववरण् — प्रनन्तरपूर्व गाथा तक "भूयत्थेणाभिगया जीवाजीवा य" इत्यादि प्रधिकारगाथाके प्रमुसार जीव, प्रजीव, पुण्य-पापादि सात पदार्थोकी पीठिकारूप कर्नुकर्माधिकार, प्रास्त्रव, सम्बर, निर्जरा तत्त्वका वर्णन किया गया था। प्रव कमप्राप्त वन्ध अधिकार प्राया सो उसमें सर्वप्रथम बन्धके सही कारणका विचार इन पाच गाथावोमें किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) विस्नसोपनयस्य कार्माणवर्गणानीसे भरे लोकमें रहनेक कारण् जीवकं बन्ध नहीं होता, वर्धों कि ऐसे लोकमें रहने वाले सिद्धों के बन्ध नहीं है। (॰) मन, बचन, कायकी चेष्टासे जीवके बन्ध नहीं होता, वर्धों कि यथास्यात संयमी ११, १२, १२वें गुणस्यानवर्ती जीवोके चेष्टा होकर भी बन्ध नहीं है। (३) ग्रानेक प्रकारके वाह्य सगसे भी जीवके बन्ध नहीं होता, वर्धों कि समवगरण, गन्धकुटी, खन, चमर, सिहासन ग्रादि शोभाके बीच भी केवलज्ञानीके बन्ध नहीं है। (४) सचित्त प्रचित्त वस्तुके उपधातसे भी जीवके ४२६ समयसार

कमें वा, न नैककरणानि वा न चिदचिद्वयो बंघकृत् । यदैक्यमुपयोगभू :समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवल भवति बन्धहेतुर्जुंगां ।।१३४।।। २३७-२४१ ।।

विष्णोय विज्ञेय-प्र० ए०। ण न-अध्यय। कायचेद्वाहि कायचेध्यांभ - नृ० बहु०। सेसाहि शेषाभि - नृतीया बहु०। एवं-अध्यय। मिच्छादिही मिध्यादिष्टः-प्र० ए०। बहुत्तां वनमान - प्र० ए०। बहुविहासु बहुविक धासु-सत्तमी बहु०। स्वट्ठासु चेट्टासु-सत्तमी बहु०। रावादी रागादीन्-द्वितीया बहु०। उवजोगे उप-योगे-सत्तमी एक०। कुछ्वतो कुर्बाणः-प्र० ए०। विष्यद्द निष्यते-वर्तमान नट् अन्य पुष्प एकवचन भाव-कंमवाच्यात्रिक्या एक्य पुष्प एकवचन भाव-कंमवाच्यात्रक्या एक्य पुष्प एकवचन भाव-कंमवाच्यात्रक्या क्या । रथेण राजसा-नृतीया एकवचन ॥ २३७-२४१॥

बन्ध नही है, क्योकि समितिसे चलते हुए साधुके पदतलसे किसी कुन्यु जीवका उपघात होने-पर भी साधुके बन्ध नही है। (४) बन्ध तो मात्र उपयोगमे रागादिक करनेसे है।

सिद्धान्त—(१) परद्रव्यके किसी भी प्रकारके परिगामनसे जीवका परिगाम नहीं होता। (२) कर्मविषाकको झारमीय माननेके विकल्पका निमित्त पाकर कार्मागा वर्गगान्नोका कर्मत्व परिणमनरूप बन्ध होता है।

हष्टि— '- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । २- उपाधिसापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) ।

प्रधोग—- उपयोगमे रागादिक करनेको ही विपत्तिका मूल जानकर रागादि परभावसे उपयोग हटाकर सहज ज्ञानानन्द स्वभावमें उपयोग लगाना ॥ २३७-२८१ ॥

प्रव कहते है कि सम्यग्हिष्टिके बन्ध क्यों नहीं होता ?— [यथा] जैसे [प्रतः स चंब]
फिर वही [नरः] मनुष्य [सर्वेस्मिन् स्केहे प्रपनीते] समस्त तैलादिक हटा दिये जानेपर [रेगुबहुले] बहुत धूलि वाले [स्थाने] स्थानमे [शस्त्रैः य्यायामं करोति] शस्त्रोके द्वारा व्यायाम करता है, [तालीतलकदलीवंशिष्योः] ताड, तमाल, केला, बांस ग्रादिके वृक्षको [छिनित्त च भिनित्त] छेदता है ग्रीर भेदता है [तथा] ग्रीर [सिक्त्ताक्तिमाना] सचित्त ग्रचित्त [दृष्यास्थां] द्रव्योका [उपघातं करोति] उपचात करता है। [नानाविष्यः करसौः] नाना प्रकारकं करस्थोसे [उपघातं कुर्वतः तस्य] उपघात करने वाले उसके [निश्चयतः] निश्चयसं [चिन्ध्यता] विचारियं कि [रजीवंथः] धूलिका बन्ध [क्रिन्नस्यकः न] किस कारणसे नही होता [तस्मिन् नरे] उस पुरुपके [यः] जो [स ग्रस्तेहभावः] वह प्रविक्तकणता है [तेल] उससे [तस्य] उसके [ग्ररजीवंथः] धूलिका ग्रवंथ है [निश्चयतः] निश्चयसं [विज्ञेषों यह जानना चाहियं शिवािशः कायचेष्टाभिः] शेष कायकी चेष्टाग्रोसे [न] नही [एवं] इस प्रकार [सम्यग्रहष्टिः] सम्यग्रहष्टि [बहुविचेषु] बहुत प्रकारके [योगेषु] योगोमे [बर्तमानः] वर्तता हुग्रा [उपयोगे] उपयोगों [रागावीन] रागाविकोको [अकुवंत] नही करता हुग्रा [रजसा] कर्म रजसे [न लिप्यते] लिस

जह पुरा सो चेव गारी गोहे सव्विद्धा अविशये मंते। रेणुबहुलिम्म ठाग्रो करेदि सत्थेहिं वायामं ॥२४२॥ छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडी यो। सच्चित्ताचित्तायां करेड दब्बागामवद्यायं ॥२४३॥ उवधायं कुव्वंतस्म तस्स ग्राग्राविहेहि करगोहिं। गिच्छयदो चिंतिजह किंपचयगो ग रयबंधो ॥२४४॥ जो सो अयोहभावो तहा गारे तेगा तस्सऽरयबंधो। गिज्ञयदो विण्णेयं ग कायचेडाहिं सेमाहिं ॥२४५॥ एव सम्मादिर्ठी वर्टतो बहुविहेसु जोगेसु । चकरंतो उबच्चोगे रागाइ ग्रु लिपड्ड रयेगा ॥२४६॥ जैसे फिर वही पुरुष, समस्त उस तैलको ग्रलग करके। उस धलभरी क्षितिमें, करता श्रम पूर्ण शस्त्रोंसे ॥२४२॥ नाड बांस कदलीको, बिछेदता भेदता पुरुष वैसे । करता उपघात वहां, सजीव निर्जीव द्रव्योंका ॥२४३॥ नानाविध कररगोंसे, उपघात कर रहे हुए पुरुषके। निश्चयसे सोचो किस, कारगसे धुलिबन्ध नहीं ॥२४४॥

नाममंत्र – जह, पृण, त, चेव, णर, सोह, सब्ब, अविणय सत, रेस्पुबहुल, टाण, मस्य, वायाम, य, तहा, नालीतलकयिलवर्षपिडी, सिच्चित्ताचित्त, दब्ब, उवधाय, उवधाय, कुरुबत, त, णाणाविह, करण, मही होता योने नहीं बँधता।

तात्पर्य-प्रज्ञानमय रागादिके ग्रभावसे सम्यग्दृष्टिके बन्ध नही होता।

टीकार्थ - जैसे वही पुरुष समस्त तैलादिकके हटा दिय जानेपर स्वभावसे ही बहुत रज वाली भूमिपर उन्ही शस्त्रोसे प्रभ्यास करता हुआ, उन्ही श्रनेक तरहके करएगोसे उन्ही सिल्त प्रज्ञिक प्रभावता हुआ पूलिसे लिस नहीं होता, क्यों कि इसके बन्धका हेतुभूत विकनाईके लेपका ग्रभाव है उसी तरह सम्यग्दृष्टि श्रात्मा श्रात्मामें रागादिकको नहीं करता हुआ स्वभावसे ही कर्मयोग्य पुद्गलीसे भरे उसी लोकमे उसी काय वचन मनकी कियाको करता हुआ उन्ही श्रनेक प्रकारके करणासे उन्ही सिल्त श्रवित्त वस्तुओंका घात करता हुआ

तैल नहीं उस नरके, इससे उसके न घूलिबन्घ हुमा। निरुवयसे यह जानो, हुआ न कुछ कायचेष्टासे ॥२४४॥ यों यह सम्यग्हरी, विविध भोगोंमें बतंमान हुआ। उपयोगमें रागादि, करता न न कमेरी बँधता ॥२४६॥

यथा पुन. स चैव नरः स्नेह सर्वेस्मिन्नपनीते सित। रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्थ्यायाम् ॥२४२॥ छित्रति मित्रति व तथा तालीतलकदलीवंशिष्ठिः। सिल्ताचित्ताना करोति द्रव्याणामुप्रधात ॥२४३॥ उपधात कुर्वतस्त्रस्य नानाविषैः करणैः। निरुचयतिष्टत्यता किप्रस्ययको न रजीवस्य ॥२४४॥ यः सोऽस्नेहस्भावस्तास्मित्ररे तेन तस्यारणीवन्धः। निरुचयती विज्ञेय न कायचेट्टिमि शैषामि ॥२४४॥ एव सम्यर्पटिक्तंत्रेमानो बहुविशेषु योगेषु । अकुर्वन्तुपयोगे रागादीन् न लिप्यते रजसा ॥२४६॥

यथा स एव पुरुष: स्नेहे सर्वेस्मिन्नपनीते मित तस्यामेव स्वभावत एव रजीबहुलायां भूमी तदेव शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणस्तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सिचताचित्तवस्तूनि निष्नत् रजसा न वध्यते स्नेहाभ्यंगस्य बंधहेतोरभावात् । तथा सम्यग्हष्टिः ग्राहमिन रागादीनकुर्वाणः सन् तस्मिन्नेव स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणः, तैरे-

णिच्छ्यदो, किपच्चयम, ण, रयबन्ध, ज, न, असोहभाव, न, णग, त, न, अरयबध, णिच्छ्यदो, विष्पोय, ण, कायचेट्टा, सेसा, एव, सम्मादिट्ठि, वट्ट त, बहुविह, जोग, अकरत. उवओग, रागाड, ण, रय। धातु-संज्ञ—कर करसो, भिद भेदने, कुञ्च करसो, चिन्न चिन्तने, निप लेपने। प्रातिपदिक –यथा, पुनस्, नत्, चैव, नर, स्त्रेह, अपनीत, सर्वे, सन्त, रेस्पुबहुल, स्थान, शस्त्र, ब्यायाम, तथा, तालीतलकदनीवशिष्डी,

कर्मरूप श्रूलसे नही बँधता। क्योंकि इसके बन्धका कारण रागके योगका ग्रभाव है। आश्रार्थ— सम्यग्दृष्टिके पूर्वोक्त सब सम्बन्ध होनेपर भी श्रज्ञानमय रागका ग्रभाव होनेसे कर्मबन्ध नही होता ।

ध्रव इसी प्रयंका कलण कहते हैं— लोक: कमं इत्यादि । ध्रयं— इस कारण कमंसि भरा हुधा लोक हो सो भले ही रहो, मन वचय कायके चलनस्वरूप योग है सो भले ही रहो, पूर्वोक्त करण भी भले रहो ध्रौर पूर्वकथित चेतन अचेतनका घात भी भले हो, परंतु ध्रहो, यह सम्यग्हिष्ट रागादिकोको उपयोगभूमिमें नही लाता हुधा केवल एक ज्ञानरूप परिणत होता हुधा पूर्वोक्त किसी भी कारणसे निम्चयतः बन्धको प्राप्त नही होता । भावार्य— लोक, योग, करण, चेतन अचेतनका घात—ये बन्धके कारण नही बताये गये है सो यहाँ ऐसा नही सम-भना कि परजीवकी हिंसासे बन्ध नहीं कहा, इसलिये स्वच्छन्द होकर हिसा करनी । देख-भाल कर चलने वाले सम्यग्हिष्ट जीवके चलनेमें ध्रवृद्धिपूर्वक कभी परजीवका घात भी हो जाता है तो भी उससे बन्ध नहीं होता । किन्तु जहां पर बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होंगे तो वहाँ

वानेकप्रकारकरगाँः, तान्येव सिच्ताचित्तवस्तृति निध्नन् कमंरअसा न बध्यते रागयोगस्य बन्धहेतोरभावात् ॥ लोकः कमं ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कमं तत्, तान्यिसमन् करणानि
संतु चिदिबद्ध्यापादान चास्तु तत् । रागादोनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन् केवलं, बन्धं नैव
कुतोप्युगेत्ययमहो सम्यन्द्यात्मा ध्रुवस ॥१६५॥ तथापि न निरगंलं चरितुमिध्यते ज्ञानिनां तदासचित्ताचित्तः इद्य, उपधात, कुर्वन्तु, तत्, नाताविष, करण, निध्चयतः, किप्रत्यकः, न, रजोबंध, यत्,
त, अस्नह्साव, तत्, नर, तत्, अरजोबन्ध, निध्चयतः, विश्वयतः, किप्रत्यकः, विश्वप्रदेश्वः,
वर्तमान, बहुविध, योग, अकुर्वन्त, उपयोग, रागादिन, रजस् । मूलबातः, चुकुक् कर्णः, खिदर् छैदने,
अपने उपयोगमे रागादिकतः सद्भाव होनेसे बन्ध होगा हो । बन्धसे बचनेके लिये ज्ञान व
दर्राग्य चाहिये, फिर लोक, योग धादि कुछ भी हो तो भी बन्ध नही होता । प्रध्यात्मकयनमें
बुद्धिपूर्वकं पौर्ष्य, बन्ध धादिका वर्णन होता सो ध्रबुद्धिपूर्वकं होने वाला बन्ध यहाँ विविधात
नही है।

ग्रव इसी सम्बन्धमे व्यवहारनयको प्रवृत्ति करनेके लिए काव्य कहते है—तथापि इत्यादि । ग्रयं—यद्यपि लोक ग्रादि कारणोंसे बन्ध नहीं कहा ग्रीर रागादिकसे हो बन्ध कहा है तथापि ज्ञानियोको स्वच्छन्द प्रवर्तना योग्य नही, क्योंकि निरगंल (स्वच्छन्द) प्रवर्तना हो वास्तवमे बन्धका स्थान है । ज्ञानियोंके बिना वांछाके कार्य होता है वह बन्धका कारण नही, क्योंकि जानाति व करोति ये दोनो क्रियाये क्या निश्चयसे विरुद्ध नही है ? विरुद्ध है । आवार्य—वाह्य व्यवहार प्रवृत्ति करना बन्धके कारणोंमें सर्वया प्रतिषिद्ध है । ज्ञानियोंकी जो ग्रवुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति होती है वहाँ बन्ध नही कहा । इसलिए ज्ञानियोंको स्वच्छन्द प्रवर्तना तो कहा हो नही है, निरगंल प्रवर्तना तो बन्धका हो कारण है । जानने ग्रीर करनेमे परस्पर विरोध है । जीव ज्ञाता रहे तब तो बन्ध नही, यदि कर्ता बने तो ग्रवश्य बन्ध है ।

ग्रव जानने ग्रीर कहनेके परस्पर विरोधको बतानेके लिये काव्य कहते है—जानाति इत्यादि । ग्रायं—जो जानता है वह करता नहीं है ग्रीर जो करता है वह जानता नहीं है । करना तो निश्चयसे कर्मराग है ग्रीर रागको ग्रजानमय ग्रध्यवसाय कहते है जो कि मिथ्या- दृष्टिके नियमसे होता है, यही ग्रध्यवसाय नियमसे बन्नका कारण है।

प्रसंगविवरण----प्रनन्तरपूर्व ४ गायावीमें बन्धका सही कारण बताया गया था। प्रब इन ४ गायाबोमे बन्ध न होनेका कारण बताया गया है।

तथ्यप्रकाश-(१) उपयोगमे रागादिकको न करते हुए ज्ञानीके कर्मयोग्यपुद्गलब्याप्त लोकमें रहनेपर भी कर्मबन्ध नहीं होता। (२) उपयोगमें रागादिकको न करते हुए ज्ञानीके यतनमेव सा किल निरगंला व्यापृतिः । श्रकामकृतकमं तन्मतमकारशां ज्ञानिनां, द्वयं न हि विरूध्यते किमु करोति जानाति च ॥१६६॥ जानाति यः स न करोति करोति यस्तु, जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः । रागं त्ववीधमयमध्यवसायमाहृमिध्याहश. स निथतं स हि बन्धहेतुः ॥१६७॥॥ २४२ २४६॥

भितिर् भेदने, चिति स्मृत्या, लिप उपदेहे । **पदिवरण —नोट** – इन पाच गाथावांके प्राय<sup>्</sup>सभी शब्द पू**र्व** की पांच गाथावांमे है सो उनकी तरह पदिवदण समक्र तेवे ।

मन, बचन, कायकी चेष्टा होनेपर भी कर्मबन्ध नहीं होता। (३) उपयोगमें रागादिकको न करते हुए ज्ञानीके ग्रनेक बाह्यसंग होनेपर भी कर्मबन्ध नहीं होता। (४) उपयोगमें रागादिक को न करते हुए ज्ञानीके सचिलाचित्त वस्तुका उपधान होनेपर भी कर्मबन्ध नहीं होता।

सिद्धान्त—(१) परभावविविक्त गुद्ध ज्ञानमात्र सहजात्मतत्त्वकी भावनाका निमित्त पाकर कार्माह्यवर्गहावोमे कर्मत्व नही ग्राता।

हिष्ट - १- गुद्धभावनापेक्ष गुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व)।

प्रयोग---कर्मानुभागमें उपयोग न लगाकर सहज चिन्मात्र ग्रन्तस्त्रस्य उपयोग रखना ॥ २४५-२४६ ॥

ध्रव निध्यादृष्टिके प्राणयको बताते है—[यः] जो पुरुष [मन्यते] ऐना मानता है कि [हिनहिम] मै पर जीवोंको मारता हूं [ख] थौर [परैः सस्तैः] परजीवोंके ढारा मैं [हिस्से] मारा जाता हू [सः] वह पुरुष [मुदः] मोही है [श्रकानी] ग्रजानी है [तु अतः] ग्रीर इससे [विपरीतः] विपरीत ग्राणय वाला यथार्थ मानने वाला [जानी] जानी है।

तारवर्य—परके ढारा श्रन्य परका घात किया जानेकी मान्यता होना निश्चयदृष्टिसे मिथ्याभाव है।

टीकार्थ — मै परजीवोको मारता हूं और परजीवोके द्वारा मै मारा जा रहा हू, यह धाशय निश्चित अज्ञान है और जिसके ऐसा अज्ञान है, जिसके ऐसा अध्यवसाय है वह अज्ञानी पन होनेके कारण मिश्यादृष्टि है। और जिसके ऐसा आश्रयरूप अज्ञान नहीं है वह जानीपन होनेके कारण सम्यग्दृष्टि है। भाषार्थ — निश्चयनयसे कर्ताका स्वरूप यह है कि स्वयंमें अकेला जिस भावरूप परणमे उसको उस भावका कर्ता कहते है, परमार्थसे कोई किसीका मरण नहीं कर सकता, निमित्ततः आयुक्षयसे मरण होता। जो पर प्राणीके द्वारा परका मरण मानता वह भ्रज्ञानी है। निमित्तनं मित्तक भावसे कर्मघटनाको कर्ता कहना व्यवहारनयका वचन है, भ्राध्ययमात्रसे परप्राणीको कर्ता कहना उपचारवचन है, उसे उस प्रकार मानना सम्यग्नान है।

# जो मण्णादि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं। सो मृढो अरुणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥

में परजीवोंसे घत, जाता परको व घातता हूं मैं।

यों माने ग्रज्ञानी, इससे विपरीत है ज्ञानी ॥२४७॥

यो मन्यते हिनस्मि च हिस्ये च परं सत्त्वः । स मुद्धोज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत ॥२४७॥ परजीवानह हिनस्मि परजीवेहिंस्ये चाहमित्यध्यवसायो घ्रवमज्ञानं म तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मध्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ॥२४७॥

नाससंज्ञ ज, पर, सत्त, त, मूढ, अण्णाणि, णाणि, एतो, दु विवरीर । धातुसंज्ञ - मन्न अवबोधने, हिस हिसाया । प्रातिपदिक - यत्, च, पर, सत्त्व, तत्, मूढ, अज्ञानिन्, ज्ञानिन्, अत्, तृ, विपरीत । मूल- धातु- मन ज्ञाने, हिसि हिसाया न्यादि । पदिविद्यण- जो य - प्रथमा एकवचन । मण्णदि मन्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । हिसामि हिन्म-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकव । य च-अव्यय । हिसिज्जामि हिस्य-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । हिसामि हिन्म-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकव । य च-अव्यय । हिसिज्जामि हिस्य-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकव अर्थाचच्या किया । परिह पर्दे, सर्नोहि सस्वै - नृतीया बहुः । सो स - प्रवः एव मुक्त अर्थाणि ज्ञानी-प्रथमा एकव । णाणी ज्ञानी-प्रयः एकव । एनो अत - अव्यय । दु नु-अव्यय । विवरीरो विपरीत-प्रथमा एकवचन । २४० ॥

प्रसंगिववररा — प्रनन्तरपूर्वकी पहिली १ व बादकी १ गायावोसे यह स्वष्ट कर दिया गया था कि उपयोगमे रागादि करनेसे अर्थात् ग्रजानमय अध्यवसाय करनेसे बन्ध होता है। मव इस गाथामें उसी ग्रजानमय ग्रध्यवसायके उदाहरणमे बताया गया है कि हिसाका ग्रध्यवसान ग्रजानमय भाव है।

तथ्यप्रकाश-— (१) मै दूसरे जीवको चातता हू, ऐसा ग्रध्यवसाय निश्चित ग्रज्ञान है। (२) मै दूसरे जीवोंके द्वारा घाता जाता हू, ऐसा ग्रध्यवसाय भी निश्चित ग्रज्ञान है। (३) सम्यग्दृष्टिके श्रज्ञानभाव नहीं होता।

सिद्धान्त—(१) कर्मबन्धका निभिन्त कारणा जीवका ग्रध्यवसाय है। (२) जीव ग्रजानसे अपनेमे भ्रपने कष्टके लिये भ्रपनी ग्रजानपरिणतिसे मिथ्या ग्रध्यवसाय करता रहता है।

हष्टि—१- उपाधिसायेक्ष झशुद्ध द्रव्याधिकनय व निमित्तहष्टि (२४, ५३ स्र) । २- झशुद्धनिश्चयनम (४७) ।

प्रयोग—वन्धके कारणभूत अपने धज्ञानसय घ्रध्यवसायको भेदविज्ञानसे दूर करना भ्रोर ज्ञानमात्र अपने स्वरूपमे उपयोगको लगाना ॥ २४७ ॥

प्रश्त--- यह अध्यवसान क्यों अज्ञान है ? उत्तर-- [जीखानां] जीवोंका [सर्रां] भरण [आयु:क्षयेण] आयुक्मेंके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरै:] जिनेश्वर देवोंने [प्रजन्तें] कथमयमध्यवसायोऽज्ञानं ? इति चेत्-

श्राउनस्वयेषा मरगां जीवागां जिगावरेहिं पण्णातं । श्राउं ए हरेसि तुमं कह ते मरगां कयं तेसिं ॥२४ ॥॥ श्राउनस्वयेषा मरगां जीवागाां जिगावरेहिं पण्णातं । श्राउं न हरंति तुहं कह ते मरगां कयं तेहिं ॥२४६॥ आयुविलयसे मरना, जीवोंका हो जिनेश यह कहते । श्रायु नहीं तुम हरते, किर कसे घात कर सकते ॥२४ ॥॥ आयुविलयसे मरना, जीवोंका हो जिनेश यह कहते । आयुविलयसे मरना, जीवोंका हो जिनेश यह कहते ।

आयुक्षयेण मरण जीवानां जिनवरैः प्रजन्ते । आयुनं हरसि त्व कय त्वया मरण कृत तेया ॥ २४८ ॥ आयुक्षयेण मरण जीवानां जिनवरैः प्रजन्ते । अयुक्तं हरसि तव कथ ते मरण कृत ने ॥ २४६ ॥ मरस् हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षायेसीव तदभावे तस्य भावयितुमज्ञवयत्वात् स्वायुः-

नामसंत— आउनस्वय, मरण, जीव, जिणवर, पण्णत, आउ, ण, तुम्ह, कह, तुम्ह, मरण, कय, त, आउनस्वय, मरण, जीव, जिणवर, पण्णत, आउ, ण, तुम्ह, कह, तुम्ह, मरण, कय, त। धानुसंत्र—हर हर गो। प्रात्तपिक — आउ, भरण, जीव, जिनवर, प्रत्रप्त, अग्नुष्, न, युप्पद, कय, युप्पद, मरण, कृत, कहा है सो यह मानना कि मैं परजीवको मारता हूं यह ध्रज्ञान है, क्योंकि [तेषां] उन परजीवोके [आयु:] आयुकर्मको [त्वं न हरिता] तृ नही हरता [त्वया] तो तूने [मररां] उनका मरसा [क्यं कृतों कैसे किया? तथा [जीवानां] जीवोंका [मरां] मरण [ध्रायुक्षयेरा] धायुक्तमंके क्ष्रयसे होता है ऐसा [जिनवरं] जिनेश्वर देवोंने [ध्रज्ञतं] कहा है सो मैं परजीवो से मारा जाता हूं यह मानना प्रजान है, व्योंकि परजीव [तव] तेरे [आयु:] आयुकर्मको [न हर्रति] नही हरने, इसलिये [तैं:] उनके द्वारा [ते मरसां] तेरा मरण [क्यं कृतं] कैसे किया गया?

तात्पर्य-- किसोके द्वारा किसी ग्रन्थका मरण मानना ग्रज्ञान है, क्योंकि मरण तो ग्रपनी-ग्रपनी श्रायुके क्षयसे ही होता है।

टीकार्थ— निश्चयसे जीवोंका मरण ध्रपने ध्रायुक्तमंके क्षयसे ही होता है, वयोकि ग्रायु-कर्मक्षयका प्रभाव होनेपर मरणका हुवाना ग्रणक्य है। ग्रीर ग्रन्यका ग्रायुक्तमं ग्रन्यके द्वारा हरा जाना शवय नहीं है, क्योंकि ग्रायुक्तमं तो श्रपने उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है। इस कारण कोई ग्रन्य किसी ग्रन्यका मरण किसी प्रकार भी नहीं कर सकता। ग्रतः मैं परजीव कर्मं च नान्येनान्यस्य हर्तुं शक्यं तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाशःत्वात् । ततो न कथंचनापि, धन्योऽन्यस्य मरशं कुर्यात् । ततो हिनस्मि हिंस्ये चेत्यध्यवसायो छ्रवमन्नानं ॥२४८-२४९॥

तत्, आयु, क्षयः, भरण, जीव, जिनवर, प्रज्ञप्त, आयुण्, न, युष्पद्, कथ, युष्पद्, मरण, कृत, तत्। भूत-यातु—द्वित्र हरऐ भ्वादि। पदिवदःण—आउनस्वयेण आयुःअयेन-नृतीया एकः। भरणं—प्रथमा एकः। जीवाण जीवानां—पट्ठी बहुः। जिणवरेहि जिनवरं.-नृतीया बहुः। गण्णतः प्रज्ञपः—प्रथमा एकः। आउं आयुः—दिः एः।ण न—अव्ययः। हरेसि हरसि—वर्तमान लट् मध्यम पुरुषः एकः। तुमं त्वं—प्रथमा एकः। कह् कथं—अव्ययः। ते त्वया—नृतः एः। मरणं—प्रथः। एः। कष कृतं—प्रयः एः। तिसि तेषां—चट्ठी बहुः। आउ-स्वत्येण आयुःअयेन-नृतः एः। मरणं—प्रथमा एकः। जीवाणं जीवानां—पट्ठी बहुः। जिणवरेहि जिनवरं.— पृत्य बहुवन्य क्षया। तुहं तव—पट्ठी एकः। मरणं—प्रः एः। कयः कृतं—प्रथमा एकव्यन कृदत किया। तेहिं ते –नृतीया बहुववनः। १४८-२४६।।

को मारता हूँ तथा परजीवके द्वारा मैं मारा जाता हूं ऐसा ग्रध्यवसाय याने ग्राभिप्राय करना निश्चयसे ग्रजान है। भाषार्थ— जैसी मान्यता हो, उस रूप कार्य न हो, बात न हो वही ग्रजान है। न तो परके द्वारा ग्रपना मरए। होता ग्रौर न ग्रपने द्वारा परका मरए। होता, फिर भी कोई प्राणी किसीके द्वारा किसी ग्रन्थका मरए। मानता है यही ग्रजान है। यह कथन निश्चयसे है। पर्यायका व्यय होनेको मरए। कहते हैं, वहाँ ग्रायुक्षयके निमित्तसे मरए। कहना व्यवहारनयसे है। ग्रीर परजीवोंमें इसने इसको मारा, यह कहना उपचारसे है। यहाँ स्वच्छं-द्वता नहीं समक्रता, किन्तु जो निश्चयको नहीं जानते उनका ग्रजान मेटनेको यह विवरए। दिया है ताकि जानें कि हिंसाका भाव करना व्ययं है, ग्रनथं है।

प्रसंगविवरण---प्रनन्तरपूर्व गायामें बताया गया था कि हिंसाविषयक अध्यवसान स्रज्ञानमय भाव है। स्रब इन दो गायावोंमें बताया है कि यह अध्यवसाय स्रज्ञानरूप क्यों है ?

तथ्यप्रकाश—(१) मरण घपने भ्रायुकर्मके क्षयसे होता है। (२) घायुकर्मका क्षय हुए बिना मरण नही हो सकता। (३) किसीके घ्रायुकर्मका हरण किसी घन्यके द्वारा नही हो सकता। (४) ग्रायुकर्मती ध्रपने उपभोगसे हो क्षीण होता है। (५) ग्रन्य जीवके द्वारा ग्रन्थका मरण किया जाना ग्रशक्य है। (६) उक्त कारणोसे यह प्रसिद्ध है कि मैं परजीवोंको मारता हूं व परजीवोंके द्वारा मैं मारा जाता हूं यह ग्रभिश्राय होना निश्चित ग्रज्ञान है।

सिद्धान्त—(१) प्रायुक्तमंके क्षयके निमित्तसे देहत्यागरूप मरण होता है। (२) ग्रष्य-वसाय जीवका जीवमें स्वयंके ग्रज्ञानभावसे होता है।

हिष्ट - १- निमित्तहिष्ट (४३६) । २- धगुद्धनिश्चयनय (४७) ।

जीवनाध्यवसायस्य तहिपकस्य का वार्ता ? इति बेत्— जो मण्णादि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं मत्तेहिं । सो मदो ब्रामाणी गणणी गुनो द विज्वीदो ॥२५०॥

सो मृढो अण्णाणी गाणी एतो दु निवरीदो ॥२५०॥ परसे मैं हूं जीवत, परजीबोंको नि में जिलाता हूं। यों माने अज्ञानी, इससे विपरीत है जानी ॥२४०॥

या नाग अवागा, इत्तरा वयरात ह जागा गर्यणा यो मन्यते जीवयामि च जोव्ये चायरे सन्वं । त मुहोज्ञानी ज्ञान्यत्तनु विगरोन ॥ २४०॥ परजीवानहं जीवयामि परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो झृवमजान स तृ यस्यास्ति

नामसंक—ज, य, पर. सत्त, त. सृढ्, अण्णाणि, णाणि, एतो. दु, विवरीर । धातुमक्र मत्र अवबो-षने, जीव प्राणधारसे । प्रात्तपदिक-च्यत्, च, पर, मस्च, तत्, मृढ. अज्ञानिन्. ज्ञानिन्, अत , तु. विप-

प्रयोग— किसी जीवके हिसाविषयक ग्रध्यवसायसे किसी अन्यका मरुण नही होता, ' ऐसा जानकर परको मारता हूं या परके द्वारा मैं मारा जाता हू । इम मिथ्या अध्यवसायको छोडना ॥ २४६-२४६ ॥

प्रश्न—मरणका प्रध्यवसाय प्रजान है यह तो जान लिया, परन्तु उस मरगाका प्रति-पक्षी जो जोनेका प्रध्यवसाय है उसकी क्या बात है ? उत्तर—[यः] जो जोव [मन्यते] यह मानता है कि [जीवयामि] मैं परजीवोंको जिलाता हूं [च] ग्रीर [परें: सत्त्वैः च] ग्रीर परजीवोंके द्वारा [जीव्ये] मैं जीवित किया जा रहा हूं [स मुद्धः | वह मृद्ध है [अज्ञानी] प्रजानी है [तु] परन्तु [ग्रतः] जो इससे [विपरीतः] विपरीत है [जानी] वह जानी है याने जो किसीके द्वारा किसी ग्रन्थका जीवन नहीं मानता वह ज्ञानी है।

तारपर्य — किसी अन्यके द्वारा किसी अन्यका जीवन मानना भी प्रजात है, वयोकि जीवन प्रवने-अपने स्रायुकर्मके उदयसे ही होता है।

टीकार्थ—परजीवोंको में जिलाता हू और परजीवोंके द्वारा में जीवित रहता हू ऐसा धाशय निश्चयसे स्नजान है जिसके यह साशय हो वह जीव प्रजानीपनके कारण मिध्यादृष्टि है सौर जिसके ऐसा अध्यवसाय नहीं है वह जानीपनके कारण सम्यग्दृष्टि है। भावार्थ — ऐसा मानना कि मुक्ते पर जीव जिलाते हैं स्रीर मैं परजीवको जिलाता हूं, यह प्रजान है। जिसके सज्ञान है वह मिध्यादृष्टि है, जिसके वस्तुस्वातन्त्र्य व यथार्थ निमित्तर्नमित्तिक भावका जान है वह जानी सम्यग्दृष्टि है।

प्रसंगविवररा-- ग्रनन्तरपूर्वं गायाद्वयमें हिसाविषयक ग्रध्यवसायको ग्रज्ञानपना सिद्ध किया था । अब इस गायामे हिसाध्यवसायके विषयभूत जीवनाध्यवसायका ग्रज्ञानपना बताया सोऽज्ञानित्वान्मिण्याद्दष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्द्रष्टिः ॥ २५० ॥

रीत । मूलवातु— मन जाने दिवादि, जीव प्राणघारणे भ्वादि । पविववरण- जो य.-प्रथमा एकवचन । मण्णदि मन्यते-वर्तमात लट् अल्य पुरुष एक० किया । जीवेमि जीवयामि-वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एक० णिजत किया । जीविज्जामि जीव्ये-वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एक० किया । जीविज्जामि जीव्ये-वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एक० किया । य व-अव्यय । रेहिं परं-तृतीया बहु० । सनेहि सन्त्वे -तृठ बहु० । सो स -प्रथमा एक० । ग्रुढो मूढ -प्रथमा एक० । अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक० । एको अल्ञानी-प्रथमा एक० । एको जानी-प्रथमा एकवचन ।। २४० ।।

है।

तथ्यप्रकाश—(१) अन्य जीवोको मै जिलाता हू यह अध्यवसाय अज्ञान है। (२) अन्य जीवोकं द्वारा मैं जिलाया जा रहा हू यह अध्यवसाय भी अज्ञान है। (३) जिसके मिथ्या अध्यवसाय है वह मिथ्याहिष्ट है। (४) जिसके मिथ्या अध्यवसाय नहीं है वह सम्यग्हिष्ट है। (४) जानी जीव तो जीवनमरण्विषयक अज्ञान व रागद्वेष न रखकर सहजशुद्धात्मत्वकी भावनाम उत्पन्न परम आनन्दके स्वादमे रत रहता है।

सिद्धान्त--(१) जीवनाध्यवसाय भी कर्मबन्धका निमित्त कारण है।

दृष्टि - १- निमित्तत्वदृष्टि (५३म्र) ।

प्रयोग—बन्धके कारराभूत इस स्रज्ञानमय जीवनाध्यवसायको भी छोड़कर निज सहत्र शुद्धात्मत्वकी भावनामे उपयोग लगाना ॥ २५० ॥

प्रश्त--यह जिलानेका ब्रध्यवसाय ग्रजान क्यो है ? उत्तर - [जीब:] जीव [आयु-कृदयेन] ग्रायुक्संके उदयसे [जीबित] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [भर्गति] कृद्वं है, परन्तु [स्वं] तू [आयुः च] परजीवको ग्रायुक्सं [न ददासि] नही देता तो [स्वया] तूने [तेषां] उन परजीवोको [जीवित] जीवित [क्यं कृतं] कैसे किया ? [च] ग्रीर [जीवः] जीव [ग्रायुक्दयेन] ग्रायुक्मंके उदयसे [जीवित] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [भर्गति] कहते है सो हे भाई परजीव [तव ग्रायुः] तुक्ते ग्रायुक्सं [न ददित] नहीं देते [नु] तो [तै:] उनके द्वारा [तव जीवित] तेरा जीवन [कर्यं कृतं] कैसे किया गया ?

तात्वयं—ग्रायुकर्मके उदयसे ही जीवन होता है, खतः किसी परके द्वारा धन्य परका जीवन मानना श्रजान है।

टीकार्थं—िनश्चयतः जीवोका जीवित रहना घपने ग्रायुकमंके उदयसे हो है, क्योंकि यदि ग्रायुके उदयका ग्रभाव हो तो उसका जीवित होना ग्रशक्य है। तथा ग्रपना ग्रायुकमं किसी दूसरेके द्वारा किसी दूसरेको नही दिया जा सकता, क्योंकि उस ग्रायुकमंका प्रपने परि- कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत् ?---

श्राजदयेषा जीवदि जीवो एवं भग्नित सन्वर्ग्ह् । श्राउं च गा देसि तुमं कहं तए जीवियं कयं तेसि ॥२५१॥ श्राजदयेषा जीवदि जीवो एवं भग्नित सन्वर्ग्ह् । श्राउं च गा दिंति तुहं कहं गा ते जीवियं कयं तेहिं ॥२५२॥ (युग्मम्)

बायु जबयसे जोना, जीवोंका हो जिनेश यह कहते। आयु नहीं तुम देते, कैसे जीवित भिकर सकते।।२४१॥ बायु जवयसे जीना, जीवोंका हो जिनेश यह कहते। आयु न दो जा सकती, फिर उनसे जीवना कैसे।।२४२॥

**आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भर्णात** सर्वजाः। आयुरुव न ददासि त्वं कयं त्वया जीवितं कृत तेषां ।।२४१।। **आयुरुदयेन जीवति जीव एव भण**ति सर्वजाः। आयुरुव न ददति तुभ्य कथ**ुने जीवित कृत तैः।।२४२।**।

जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकमेंदियेनैव, तदभावे तस्य भावियदुमशवयत्वात् । ग्रायुःकमे च नाम्येनान्यस्य दातुं शक्यं तस्य स्वपरिणामेनैव उपाज्यंमारगत्वात् । ततो न कथं-

नामसंज्ञ—आऊदय, जीव, एव, सब्बण्हु, आउ, च, ण, तुम्ह, कह, तुम्ह, जीविय, कय, त, आऊदय, जीव, एवं, सब्बण्हु, आउ, च, ण, तुम्ह, जीविय, कय, त। धातुसंज्ञ—जीव प्राणवारणं, भण कथने, दा दत्ते। प्रातिवर्षक्र—आमुहदय, जीव, एव, सर्वज्ञ, आयुष्, च, ण, युग्मद, कथं, युग्मद, जीवित, कृत, तत्, आयुष्, च, ण, त्र्व, संवंज्ञ, आयुष्, कणं, त्रव, जीव, एवं, सर्वज्ञ, आयुष्, कणं, त्रव, स्वत्त, तित, वित्त क्रित, त्रत, आयुष्, कणं, त्रव, स्वत्त, तिव, वित्त, क्रित, त्रव, स्वत्त, तिव, वित्त, व्रत्त, तिव, व्रत्वात्त—जीव प्राण-

र्णामोसे ही उपजना होता है इस कारण दूसरा दूसरेका जीवन किसी तरह भी नहीं कर सकता। ग्रतः मैं परको जिलाता हूं तथा परके द्वारा मैं जिलाया जाता हूं ऐसा ग्रध्यवसाय निश्चयसे ग्रज्ञान है। भाषार्थं — जैसे मरणका अध्यवसाय ग्रज्ञान है ऐसे ही जीवनका ग्रध्य-वसाय भी ग्रज्ञान है।

प्रसंगिबवरण — प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि हिसाध्यवसायका विपक्षभूत जीवनाध्यवसाय भी प्रज्ञान है। ग्रव इन दो गाथाध्रोमें बताया गया है कि जीवनाध्यवसाय प्रज्ञानभाव कैसे है?

तथ्यप्रकाश-(१) जीवन अपने आयुक्तमंके उदयसे होता है। (२) प्रायुक्तमंका क्षय हुए बिना जीवन नहीं हो सकता। (३) किसीको आयुक्तमंका देना प्रन्य जीवके द्वारा नहीं हो सकता। (४) प्रायुक्तमं तो अपने परिणामसे ही प्रजित होता है। (४) ग्रन्य जीवके द्वारा प्रन्यका जीवन किया जाना प्रशस्य है। (६) उक्त कारणोंसे यह सिद्ध है कि मैं परजीवोंको

चनापि धन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात्। धतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो घृवसज्ञानं ॥ २४१-२४२ ॥

षारणे, मण शब्दायं., ड्वाझ् दाने । प्रविव्यत्थ—आऊदवेण आयुष्टयेन-नृतीया एकः । जीवदि जीवित— वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । जीवो जीवः–प्रथमा एकवचन । एव-अब्यय । मणीत-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुः । सव्यक्ष्ट्र सर्वज्ञाः–प्रथमा बहुः । आउ आयुः–द्वितीया एकः । देखि ददासि-वर्तमान लट् कच्यम पुरुष एकवचन किया । तुमं त्व-प्र० एः । दिति ददति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुः । तुहं तुम्यं– चतुर्षी एकवचन । ते-प्रदेश एकवचन ॥ २४१-२४२ ॥

जिलाता हूं या परजीवोके द्वारा मै जिलाया जाता हूं यह ग्रध्यवसाय होना निश्चित भ्रज्ञान है।

सिद्धान्त—(१) भ्रायुकमंके उदयके निमित्तसे देहसंयोग होता है। (२) जीवनाध्यव-सायविषयक भ्रज्ञानभाव जीवका जीवमे स्वयंके परिख्यामसे होता है।

हष्टि—१- निमित्तहष्टि (५३म) । २- म्रशुद्धनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग — किसी जीवक जीवनविषयक कर्तृत्वाध्यवसायसे किसी **प्रत्यका जीवन नहीं** होता ऐसा जानकर जीवनकर्तृत्वाध्यवसायको छोड़कर सहजगुद्धात्मत्वको भावनामें रत होने का पौरुष करना ॥ २५१-२५२ ॥

दु:ख-सुख करनेके अध्यवसायकी भी यहो गति है—[यः] जो जीव [इति मन्यते तु] ऐसा मानता है कि मैं [आत्मना] अपने द्वारा [सत्त्वान्] परजीवोंको [दु:खितसुखितान्] दु:खो सुखी [करोमि] करता हूं [स सूढः] वह मूढ याने मोही है, [अज्ञानी] अज्ञानी है [तु] किन्तु जो [अतः] इससे [विपरीतः] विपरीत है वह [ज्ञानी] आनी है।

तारपर्य-कोई भी जीव प्रपने भाव करनेके सिवाय घ्रन्य कुछ नहीं कर सकता, किंतु मोही जीव प्रज्ञानसे ऐसी मान्यता करता है कि मैं धमुक जीवको सुखी या दू:खी करता हं।

टीकार्थ—परजीवोंको मैं दुःखी ग्रौर सुखी करता हूं तथा परजीव मुक्ते सुखी व दुःखी करते है ऐसा ग्रध्यवसाय निश्चयसे ग्रज्ञान है ग्रौर जिसके ऐसा ग्रज्ञान है यह ग्रज्ञानीपनके कारएा मिध्यादृष्टि है तथा जिसके यह ग्रज्ञान नहीं है वह ज्ञानीपनके कारएा सम्यग्दृष्टि है। मावार्थ—मै परजीवको सुखी-दुःखी करता हूं, यह मानना ग्रज्ञान है। जिसके यह मान्यता है वह ग्रज्ञानी है तथा जिसके यह विपरीत मान्यता नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है।

प्रसंगिववरण---अनन्तरपूर्व गाथाह्यभें यह बताया गया था कि जीवनाध्यवसाय प्रज्ञानभाव कैसे है ? प्रव इस गाथामें बताया गया है कि दुःख सुख करनेके ध्रध्यवसायकी भी यही हालत है याने यह प्रध्यवसाय भी प्रज्ञान है।

#### दुःखसुखकररगाध्यवसायस्यापि एवंव गतिः---

जो अप्पणा दु मण्णादि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति । सो मृदो अप्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥२५३॥ जो स्वयं इतर जीवों को करता है सुखी दुखी माने ।

वह मोही अज्ञानी, इससे विपरीत है ज्ञानी ॥२४३॥

य आत्मना तु मन्यते दु वितमुखितान् करोमि सत्वानित । स मूढोऽज्ञानी जान्यनन्तृ विपरीतः ॥२५२॥
परजीवानहं दुःखितान् मुखितांश्च करोमि, परजीवेर्द्, बितः मुखितश्च क्रियेहं, इत्य-ध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिध्याद्दष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानि-त्वात् सम्यन्दष्टिः ॥ २५३ ॥

नामसंत्र — ज, अप्प, दु, दु. खिदसुहिद, मल, डांल, त. मृढ, अण्णाणि, णाणि, एतो, दु. विवरीद । धात्संत्र — मत अववीधने, कर करणे । प्रातिपदिक - यत् आत्मत्, तु, दु खित सुवित, सत्त्व, डित, तत, मूढ, अज्ञानित्, आति, तु, जिपरीत । सुत्त्वधानु - मत जाने, दुकुत्र करणे । पदिविदया आत्मता—कृतीया एकः । दु लु-अव्यय । मणिद मत्यते—वर्तमान लट् अत्य पुरुष एकः । दु खिदसुहिदे दु. खितसुबिने—दि व बहुः । करीम करोम-वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एकः । अण्याणी अज्ञानी—प्रव पत्त सत्त्वान्—दि व बहुः । इति—अव्यय । मो म —प्रः एः । मुदो मृदः—प्रः एकः । अण्याणी अज्ञानी—प्रः एः । पत्तो अत —प्रथमा एकः । एतो अत —प्रथमा एकः । एतो अत —प्रथमा एकः । एतो अत —प्रथमा एकः वचन । १२३ ॥

तथ्यप्रकाश—(१) परजीवोंको मै दुःखी करता हू, यह ग्रध्यवसाय ग्रज्ञान है। (२) परजीवोंको मैं सुखी करता हूं, यह ग्रध्यवसाय ग्रज्ञान है। (३) परजीवोंके द्वारा मैं दुःखी किया जाता हूं, यह ग्रध्यवसाय ग्रज्ञान है। (४) परजीवोंके द्वारा मैं मुखी किया जाता हूं, यह ग्रध्यवसाय ग्रज्ञान है। (४) जिसके दुःखकर्नुंत्वाध्यवसाय है वह ग्रज्ञानीपनेकं काररण् निथ्यादृष्टि है। (६) जिसके मुखकर्नुंत्वाध्यवसाय है वह ग्रज्ञानीपनेकं कारण् मिथ्यादृष्टि है। (७) जिसके दुःखकर्नुंत्वाध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण् सम्यग्रदृष्टि है। (७) जिसके सुख कर्नुंत्वाध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण् सम्यग्रदृष्टि है। (७) जिसके सुख कर्नुंत्वाध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण् सम्यग्रदृष्टि है।

सिद्धान्त—(१) दुःखमुखकरणाध्यवसाय भी कर्मबन्धका निमित्त कारण है। हृष्टि — १ – निमित्तत्वहृष्टि (५३ म्र)।

प्रयोग—-बन्धके कारराभूत इस दुःखनुखकरसाध्यवसायको भी छोडकर निज सहज शुद्धात्मस्वरूपमे उपयोग लगाना ।। २५३ ।।

प्रश्न — दुःख मुख देते हुए ग्रध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उत्तर—[यदि] यदि [सर्बे

#### कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्-

कम्मोदएम् जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सन्वे । कम्मं च म् देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कहं कया ते ॥२५४॥ कम्मोदएम् जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंदि जदि सन्वे । कम्मं च मा दिंति तुहं कदोसि कह दुक्खिदो तेहिं ॥२५५॥ कम्मोदएम् जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सन्वे । कम्मं च मा दिंति तुहं कह तं सुहिदो कदो तेहिं ॥२५६॥ कमं उदयसे प्राणो, स्वयं हि होते सुखी उसके ।

कमं उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी दुखी उनकी। कमं न दे सकते तुम, मुखी दुःखी फिर किये कैसे ॥२४४॥ कमं उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी दुखी तुमको। कमं दिया निंह जाता, उनसे फिर दुख मिले कैसे ॥२४४॥ कमं उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी दुखी तुमको। वमं दिया नींह जाता, उनसे फिर सुख मिले कैसे ॥२४६॥

कमंदियन जीवा दुष्तितसुशिना भवि यदि सर्वे। कमंचन ददासि त्व दुष्तितसुखिताः कथं कृतास्तैः। कमंदियेन जीवा दुष्तिनसृखिना भवित यदि सर्वे। कमंचन ददित तव कृतीसि कथ दुःखितस्तैः। कमंदियेन जीवा दुष्तिनसृखिना भविन यदि सर्वे। कमंचन ददित तव कथ त्व सुखित कृतस्तैः।

मृखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मीदयेनैव तदभावे तयोभवितुमणन्यत्वात् । स्वकर्मं च नान्येनान्यस्य दानु णक्य तस्य स्वपरिणामिनैवोपाज्येमाणत्वात् । तनो न कथंचनारि प्रस्योत्य-

तामसंत- करमोदय, जीव, दुक्चिद्यसहिद, जिंद, सध्य, करम, च, ण, तुम्ह, दुक्चिद्यसहिद, कहं, क्य. त. करमोदय, जीव, दुक्चिद्यसहिद, जिंद, सध्य, करम, च, ण, तुम्ह, कद, कह, दुक्चिद, त. करमोदय, जीवा:] सब जीव [कर्मोदयेन] प्रपने कर्मोदयेसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [भवंति] होते है [ब] प्रोर [त्वं] तू उन जीवोंको [कर्म] कर्म [न ददासि] देता नही तो तुम्हारे हारा [ते] वे [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [कर्म कर्मोदयेसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [कर्म कर्मोदयेसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [भवंति] होते है [ब] प्रोर वे जीव [तव] तुक्को [कर्म] कर्म तो [न ददित] देते तहीं [तै:] तो उनके द्वारा [दुःखितः कर्म] तु दुःखी करेसे [कुःतीसि] किया गया ? [ब] तथा [यदि] यदि [सर्वे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदयेन] प्रपने कर्मोदयेसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी

स्य सुखदुःखे कुर्यात् । ग्रतः सुखितदुःखितश्च किये चेत्यध्यवसायो घृवमज्ञानं । सर्वे सर्दैव नियतं भवति स्वकोयकर्मोदयान्मररणजीवितदुःखसीस्यं । ग्रज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्

जीव, दुक्सिवसुहिर, जदि, सब्ब, कम्म, च, ण, तुम्ह, कह, तुम्ह, सुहिर, कद, त । बालुसंब हव सत्तायां, दा दाने, अस सत्तायां । प्रातिपविक कमोंदय, जीव, दुक्तितसिवत, यदि, सर्व, कमेंतू, युष्मद्, कथे, कृत सुखी [भवंति] होते है [च] ग्रीर वे [तव] तुफ़को [कर्म] कर्म [न दबति] दे नहीं सकते तो [तैः] उनके द्वारा [त्वं सुखितः] तू सुखी [कथं कृतः] कैसे किया गया ?

तारपर्य—साता धसाता प्रकृतिकमोंदयसे ही जीव सुखी दुःखी होते हैं तो किसीने किसी दूसरेको सुखी दुःखी किया यह मानना श्रज्ञान है।

टीकार्य— सुल-दुःख तो जीवोंको अपने कर्मोदयसे ही होते है, क्योंकि कर्मोदयका अभाव होनेपर उन सुल-दुःखोंके होनेको अशक्यता है। और अन्य पुरुषके द्वारा अपना कर्म अन्यको दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वह कर्म अपने-अपने परिलामोसे ही उत्पन्न होता है, इस कारण अन्य कोई अन्य दूसरेको सुख-दुःख किसी तरह भी नहीं दे सकता। अतः "मैं पर-जीवोंको सुखी दुःखी करता हूं और परजीवोंसे मैं सुखी-दुःखी किया जाता हूं" यह अध्यवसाय निश्चयसे अज्ञान है। भावार्य— सब जीव अपने-अपने कर्मोदयसे सुखी दुःखी होते है। फिर भी जो ऐसा माने कि मैं परजीवको सुखी-दुःखी करता हूं और परजीव मुक्ते सुखी-दुःखी करते हैं तो यह मानना निश्चयसे अज्ञान है। हाँ, आअयभूत कारण याने नोकर्मकी दृष्टिसे अन्यको अन्यका सुख-दुःखका करने वाला कहते हैं सो यह उपचार है। निमित्तर्गमित्तिक भावको दृष्टि से सुख-दुःखका करने वाला कर्मोदय है।

भ्रब इसी भ्रष्यंको कलशमें कहते हैं—सर्ब इत्यादि । श्रायं—इस लोकमे जीवोंके जीवन मरण दुःख सुख सभी सदैव नियमसे ध्रपने-ध्रपने कर्मोदयसे होते है । तब कोई पुरुष ध्रम्यके जीवन मरण दुःख सुखको करता है, यह मानना भ्रज्ञान है । सावार्य—कोई जीव किसी दूसरेको सुख-दुःख देनेका निमत्त कारण भी नही है, फिर भी किसीको ध्रन्यका सुख-दुःखदाता मानना, यह बिल्कुल श्रज्ञान है ।

ध्रव फिर इसी धर्यको टढ़ करते हुए कहते है—अज्ञान इत्यादि। अर्थ—इस पूर्व-कथित धज्ञानको प्राप्त करके जो पुरुष परसे परका जीवन, मरएा, दुःख-सुख होना मानते हैं वे पुरुष "मैं इन कर्मोंको करता हूं" ऐसे घहंकाररससे कर्मोंके करनेके इच्छुक याने मारने जिलानेके सुखी दुःखी करनेके इच्छुक प्राणी नियमसे मिथ्याहष्टि हैं और प्रपने आत्माका ही धात करने वाले होते हैं। भावार्थ—जो परको मारने जिलाने तथा सुख-दुःख करनेका धाष्टाय पुमान् मरराजीवितदुःससीस्यं ॥१६८॥ ब्रज्ञानमेतद्विषगम्य परात्परस्य पश्यंति ये मरराजी-वितदुःससीस्यं। कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महृनो भवंति ॥१६८॥ ॥ २५४-२५६॥

तत् आदि । मूलवातु—भू सत्तायां, डुदाज् दाने, अस् भुवि । पदिवदण्—कम्मोदयेण कर्मोदयेन-नृतीया एकवचन । जीवा जीवा-जपमा बहु०। दुक्षिवदसृहिदा दुःखितसृषिता -प्रथमा बहु०। हवंति अवंति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु०। जदि यदि-अध्यय। सख्ये सर्वे-प्रथमा बहु०। कम्म कर्म-हिनीया एक०। वैसि ददासि-वर्तमान लट् मध्यम पुरुष एक० किया। तुम त्व-प्रथमा एक० आदि पूर्ववत्।। २४४-२४६॥

रलते है वे मिध्याद्दष्टि हैं तथा ध्रपने स्वरूपसे च्युत होकर रागी द्वेषी मोही होनेके कारण स्वयं अपना घात करते हैं इस कारए। वे हिंसक है।

प्रसंगिववरण--- भनंतरपूर्व गाथामें बताया गया था कि परजीवके प्रति दुःख सुख करनेका ग्रध्यवसाय भ्रज्ञान है। भ्रव इन तीन गाथाबोमें यह बताया गया है कि दुःख सुख करनेका ग्रध्यवसाय भ्रज्ञान कैसे है ?

तथ्यप्रकाश—(१) जीव धपने शुभकमींदयसे सुखी होते हैं। (२) जीव ध्रपने अशुभ-कमोंदयसे दु:खी होते हैं। (३) शुभ कमोंदयके बिना जीव सुखी नहीं हो सकते। (४) जीव ध्रप्रभ कमोंदयके बिना दु:खी नहीं हो सकते। (४) ध्रन्यका कमें किसी ध्रन्यके द्वारा नहीं दिया जा सकता है। (६) शुभ ध्रयवा ध्रगुभ सभी कमें ध्रपने परिणामसे ही अजित होता है। (७) उक्त कारणोसे कोई भी जीव किसी ध्रन्य जीवका सुख दु:ख नहीं कर सकता है। (०) मैं दूसरोंको दु:खी करता हूं यह ग्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंको दु:खी करता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) मैं दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) में दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) में दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं, यह ध्रध्यवसाय ध्रज्ञान है। (१०) में दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं स्वारा ही। (१०) में दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं स्वारा ही। (१०) में दूसरोंके द्वारा सुखी किया जाता हूं सुखी करते हुण सुखी किया जाता हुण सुखी किया जाता हुण सुखी किया जाता हुण सुखी सुखी हुण सुण सुखी हुण सुखी हुण सुखी हुण सुखी हुण सुखी हुण सुखी हु

सिद्धान्त—(१) शुआशुभ कर्मोदयका निमित्त पाकर जीव सुखी ग्रोर दुःखी होते हैं। (२) सुखी दुःखी करनेके ग्रह्नंकार विकल्पसे परिस्थात जीव ग्रपने ग्रापको ग्राकुलित करते हुए प्रज्ञानसे स्वयंका घात करते हैं।

हष्टि—१- उपाधिसापेक्ष झगुद्ध द्रव्याधिकनय (२४)। २- अगुद्धनिश्वयनय (४७)। प्रयोग—हम अपने आपका ही परिणामन कर सकते हैं किसी अन्यका नही ऐसा बानकर अपने स्वभावका अवलम्बन करके अपनेको अनाकुल व पवित्र रखना ।।२४४-२४६॥

जो मरह ज़ो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेश सो मञ्जो। तह्या दु मारिदो दे दुहाविदो चेदि ए हु मिच्छा ॥२५७॥ जो ए मरिद ए य दुहिदो सोवि य कम्मोदयेश चेव खलु। तह्या ए मारिदो सो दुहाविदो चेदि ए हु मिच्छा ॥२५८॥ (युगलम्)

जो भरे दुखी होने, बह सब है कमें उवयसे फिर तो। मारा दुखी किया मैं, क्या ये निहं भाव हैं मिथ्या ॥२५७॥ जो न मरे न दुखी हो, बह सब मी कमें उदयसे फिर तो। न दुखी किया न मारा, क्या ये निहं भाव है मिथ्या ॥२५८॥

यो च्रियते यस्व दु.खितो जायते कर्मोदयेन संसर्वः। तस्मात् मारिवरने दु खापितस्वेति न खलु मिथ्या ? यो न च्रियते न च दु खितं भोषि च कर्मोदयेन चैव खलु तस्मात्र मारिवो नो दु खापितस्वेति न खलु मिथ्या ?

यो हि म्नियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कर्मोदयेनैव तद-भावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात् । ततः मयायं मारितः, श्रय जीवितः, श्रय दुःखितः इतः,

नामसंत्र – ज, ज, य, दृहिद, कम्मोदय, त, सब्ब, त, दु, मारिद, नुम्ह. दुहाबिद, च, ट्रांद, ण, दु. मिच्छा, ज, ण. ण, य, दुहिद, त. वि, कम्मोदय, च, एव, त्यलु. त. ण मारिद. च, इदि, ण, दु. मिच्छा। **बातुसंत्र** पर प्राणस्यागे, दुक्ख दुखने, जा प्रादुभवि। प्रातिपदिक – यत्, यत्, च, दुखित. कर्मोदय, तत्, सर्व, तत्, तु, मारित, युप्मद्, दुःखापित, च, इति. न, तु, मिथ्या, यत्, न, च, दुखित. तत्, आंप, च, कर्मी.

प्रव दुःखी सुखी करनेके ग्रध्यवसायका मिष्यापन कहते है—[यः म्रियते] जो मरता है [च यः दुःखितो जायते] ग्रीर जो दुःखी होता है [सः] वह [सर्वः] सव [कर्मोदयेन] कर्मोदयसे होता है [तस्मात् तु] इस कारण [मारितः च दुःखितः इति] "मै मारा गया, मैं दुःखी किया गया" [ते] तेरा यह ग्रभिप्राय [खलु न मिष्या] क्या मिष्या नहीं है ? तथ्य [यः न म्रियते] जो नहीं मरता [च न दुःखितः] ग्रीर न दुःखी होता [सोपि च] वह भी [कर्मोदयेन चंव खलु] वास्तवमें कर्मोदयसे ही होता है [तस्मात्] इम काररण [न मारितः मो दुःखितश्च इति] "मै मारा नहीं गया ग्रीर न दुःखी किया" यह भी ग्रभिप्राय [खलु मिष्या न] वया मिष्या नहीं है ? मिथ्या ही है ।

तारपर्य— जब जीव अपने-अपने कर्मोदयसे मुखी ृप्ती होते है तब किसी अन्यक्तो अन्यके मुख दुःखका कर्तामानना अज्ञान ही है।

टीकार्ष—वास्तवमे जो मरता है, जीना है, दुःखी होना है तथा मुखो होता है वह सब ग्रुपने कर्मोदयसे होता है। क्योंकि उस कर्मके उदयका ग्रुभाव होनेपर उस जीवके उस म्रयं मुख्तिः कृतः इति पश्यन् मिष्यादृष्टिः ॥ मिष्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् । य एवाध्यवसायोयमञ्जानात्मास्य दृश्यते ॥१७०॥ ॥ २४७-२४८॥

दय, च, एव, खलु, तत्, न, मारित, न, दुःखापित, च, इति, न, तु, भिष्या। भूतवातुः मुङ्ग्योगे नुदादि, जनी प्राहुभवि दिवादि, दुःख तत्त्रयाया चुरादि। पविवरणः जो य-प्रथमा एकः । च-अव्यय। दुःषितः -प्रथमा एकः । कम्मोदयेण कर्मोदयेन-कृतीया एकः । सो म -प्र०एः । मध्यो मर्वः -प्र०एः । तम्द्रा तन्मात्-प्यमी एकः । दुः तु-अव्यय । मारितो मारित -प्र०एः । दे ते-पण्ठी एकः । दुः विदा दुः खापित -प्रथमा एकः । च इदि ण हुः, च इति न चलु-अव्यय । मिच्छा मिथ्या-प्रथमा एकः । मरिद प्रियते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः वचन क्या । आयित आयित जायते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः वचन क्या । आयित आयित जायते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः वचन क्या । अयित जायित जायते व्यत्ना । रुष् अन्य पुरुष एकः वचन क्या । क्षा

तरहका फल याने मरएा जीवन मुख दुःख नहीं हो सकता। इस कारएा मेरे द्वारा यह मारा गया, यह जिवामा गया, यह दुःखी किया गया, यह सुखी किया गया, ऐसा मानता हुन्नः जीव मिथ्याहिट है। भावार्य—जब किमीके सुख दुःखमे झन्य जीव न तो उपादान कारण है ब्रीर न निमित्त कारण है तब अन्यके मारने जिवाने भ्रादिका जो अभिश्रय करता है वह मिथ्याहिष्ट ही होना है। मारने ब्रादिका भाव कर्मबंधहेतु है, अतः ऐसा श्रजानभाव नही रखना।

प्रव इसी अर्थको स्पष्ट करते है—**निकथाहरूटः इत्यादि । अर्थ**—निभ्याहिष्टका यह अध्यवमाय विपर्ययस्वरूप होनेसे वह प्रत्यक्ष अज्ञानरूप है और वही अभिप्राय इस निभ्याहिष्ट के बन्धना कारण है । भावार्थ—निभ्या आशय ही मिथ्यात्व है व वही बधका कारण है ।

प्रसंगविवर्गा — प्रनन्तरपूर्व २४७ से २४६ गाया तक दूसरेके मरता भ्रादि करनेके प्रध्यवसायोको भ्रज्ञान बताया गया था। भ्रव उन्ही सब कथनोका उपसहाररूप निष्कर्प इन दो गाथावोमे बताया गया है।

तथ्यप्रकाश— (१) मरण जीवन दुःस सुख होना कर्मोदयसे ही होता है। (२) नये जीवनका ही नाम मरण है। (३) नवीन आयुके प्रथम समयमें अर्थान् प्रथम नियंकोदयके समय पूर्वभव नही रहता, इस कारण मरण होना भी नवीन आयुके उदयंसे कहा जाता है। (४) मैं किसी ग्रन्थको कर्मोदय दे नहीं सकता, श्रतः मैंने इसे मारा, जिलाया, सुखी किया, दुःखी किया, ऐसा देखना मिथ्यात्व है।

सिद्धान्त—(१) जीवके मरण जीवन सुख दुःख होनेमे निमित्त कारण कर्मादय है। (२) दूसरे जीवके मुख-दुःख ग्रादि होनेमे ग्रन्य जीव उपादान व निमित्त दोनो ही कारण न होनेपर भी कर्ताका व्यवहार करना मात्र उपचार है।

हिष्ट-- १- निमित्तत्वहिष्ट (५३म्र) । २- परकर्तृत्व उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहार

## एसा दु जा मई दे दुनिस्वदसुहिदे करेमि सत्तेति । एसा दे मृदमई सुद्दासुहं बंधए कम्मं ॥ २५६॥ यदि तेरी मति यह हो, जीबोंको में सुखी दुखी करता ।

तो यह मोहितमित ही, बांधे शुम या अशुम विधिको ॥२५६॥

एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्वानिति । एषा ते गूँबमित शुआशुभं बध्नाति कमे ।।२४६।। परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽध्यव-

नामसंज्ञ एता, दु, जा, मइ, तुम्ह, दुम्बिदसुहिद, सत्त, ते, एता, तुम्ह, मूढमइ, सुहासुह, कम्म। बातुसंज्ञ कर करऐो, बंध बन्धने । प्रातिपविक्क—एतत्, तु, या मित, युष्मद, दु खित, सुखित, सत्त्व, इति, (१२६व) ।

प्रयोग---परपदार्थके विषयमें सभी प्रकारके प्रध्यवसानोको छोडकर श्रविकल्प सहज-सिद्ध धन्तस्तर्त्वमें उपयोग करना ॥ २४७-२४०॥

ग्रव यही ग्रध्यवसाय कर्मबन्धका कारए। है यह कहते हैं—हे झात्मन् [ते तु] तेरी [इति एषा या मितः] ऐसी यह जो बुद्धि है कि मैं [सत्त्वान्] जीवोंको [बुःखितसुखितान्] सुखी दुःखी [करोमि] करता हूं [एषा ते] सो यह तेरी [सूद्यमितः] मृढबुद्धि ही [शुभाशुमं कर्म] शुभाशुभ कर्मोको [बष्माति] बौधती है।

तात्वर्य——दूसरे जीवोंको दुःखी सुखी श्रादि करनेका जो ग्रहकार है वह कर्मबस्थका निमित्त कारण है।

टीकार्थ—परजीवोंको मैं मारता हूं, नहीं मारता हूं, दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं, ऐसा जो यह ध्रज्ञानमय ध्रध्यवसाय है वह मिध्यादृष्टिके होता है। यही घ्रध्यवसाय स्वयं रागादिरूपपनेके कारएा उसके शुभाशुभ बन्धका कारएा है। भावार्थ—दुःखी सुखी करने ध्रादिका मिथ्या घ्रध्यवसाय बन्धका कारण है।

तथ्यप्रकाश—(१) मैं दूसरे जीवको सुखी दुःखी करता हूं यह ग्रज्ञानमय ग्रध्यवसाय स्वयं रागादि विकाररूप है। (२) रागादि विकाररूप ग्रज्ञानमय ग्रध्यवसाय ग्रुआग्रुअ कर्म-बन्धका निमित्त कारण है। (३) स्वभावच्युतिके कारण इन ग्रध्यवसानोंका कार्यं बन्धन ही है, ग्रन्य कुछ नहीं।

सायो मिध्यादृष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभवंबहेतुः ॥ २५६ ॥

एता, युःमद्, सृढमित, गुभागुभ, कर्मन्। **यूलधात्—** कुक्रव्, करस्ये, बन्ध वन्धने क्र्यादि । **पदिवरण—**एसा एषा-प्रथमा एकः । दु तु-अस्यय । जा या-प्रथमा एकः । मर्द मितः-प्र० ए०। दे ते-पध्टी एकः ।
दुनिवदसूहिदे दु:खितसूखितान्-द्वितीया बहुः । करेमि करोमि-वर्तमान लट् उत्तम पुष्ठष एकःवचन किया।
सत्तं सत्त्वान्-द्विः बहुः । ति इति-अध्यय । एसा एषा-प्रथमा एकः । दे ते-पध्टी ए०। भूडमई सूडमितः-प्रथमा एकः । सुहास्ह दुआरागुभम्-दितीया एकःचचन । कम्म कर्म-द्वितीया एकः । बंधये बध्नाति—
वर्तमान लट् अन्य पुष्ठष एकःवचन किया। २४६ ॥

सिद्धान्त--(१) कर्मबन्धका कारण स्वभावच्युत अज्ञानमय रागदि विकाररूप अज्ञानमय प्रध्यवसाय है।

हिंड--१- निमित्तहिंह (५३म)।

प्रयोग---कर्मबन्धके हेतुभूतं समस्त प्रध्यवसायोंको छोड़कर सहज्ञशुद्ध चिन्मात्र प्रस्त-स्तत्त्वमे उपयोग लगाना ॥ २४९ ॥

ध्रव मिथ्या ग्रध्यवसायको बन्धके काररण्रूरुपसे ग्रवधारित करते है—मैं [सरवातृ] जीवोको [दुःखितसुखितातृ] दुःखी सुखी [करोमि] करता हूं [एवं यत् ते ग्रध्यवसितं] ऐसा जो तुम्हारा ग्रध्यवसाय है [तत्] वह ग्रीभिप्राय [यापवंषकं वा] पापका वंधक है [वा पुण्यस्य बंधकं] तथा पुण्यका वंधक [सवित] है। [वा] ग्रथवा मैं [सरवात्] जीवोंको [सारयामि] मारता हूं [जीवयामि] ग्रथवा जिवाता हूं [यवेवं ते अध्यवसितं] जो ऐसा तुम्हारा ग्रध्यवसाय है [तत्] वह [यापवंधकं वा] पापका वंधक है [वा पुण्यस्य बंधकं] ग्रथवा पुण्यका वंधक [मवित] है।

टीकार्ष— मिध्याहिष्टिके जो हो यह धजानजन्य रागमय प्रध्यवकाय है वह ही बन्ध का हेतु है, ऐसा निश्चित जानना। बन्ध पुण्य-पापके भेदसे दो भेद वाला है सो इसके दो भेद होनेसे कारणका भेद नहीं खोजना, क्योंकि इस एक ही ग्रध्यवसायसे "मैं दुःखी करता हूं मारता हू तथा सुखी करता हूं जिवाता हूं" ऐसे दो प्रकारके ग्रध्यभ ग्रहंकाररससे पूणे होनेसे पुण्य पाप दोनोंके ही बन्धहेतुत्वका प्रविरोध है याने ग्रध्यवसायसे ही पुण्य पाप दोनोंका बंध होता है। मावार्थ— प्रज्ञानमय प्रध्यवसाय ही बंधका कारण है; उसमें चाहे जिवाना सुखी करना ऐसा शुभ ग्रध्यवसाय हो, बाहे मारना दुःखी करना यह ग्रध्युभ ग्रध्यवसाय हो, बाहे कारण ऐसा न जानना कि ग्रुभका कारण तो ग्रन्थ है

अयाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति--

दुक्सिद्सुहिदे सत्ते करेमि जं एवमज्भवसिदं ते । तं पाववंधमं वा पुण्णास्स व बंधमं होदि ॥२६०॥ मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्भवसिदं ते । तं पाववंधमं वा पुण्णास्स व वंधमं होदि ॥२६१॥ (युग्मम्)

बुखी सुखी करता हूं, हो अध्यवसान भाव यदि तेरे। तो वह ग्रवका बन्धक ग्रववा है पुष्यका बन्धक ॥२६०॥ मार्क्ष जीवन देजं, हो श्रव्यवसान भाव यदि तेरे। तो वह ग्रवका बन्धक, ग्रववा है पुष्यका बन्धक ॥२६१॥

दु.सितसुस्तिनात् रात्वान् करोमि यदेवमध्यवसिन ने । तत्यापवधक वा पुण्यस्य वा वधक भर्यात ॥२६०॥ मारयामि जीवयामि च रात्वान् यदेवमध्यवसिन ते । तत्यापवधक वा पुण्यस्य वा वधक भर्यात ॥६६१॥

य एवार्य मिथ्याइप्टेरजानजन्मा रागमयोध्यवसायः स एव वधहेतुः, इत्यवधारणीय न च पुण्यपापत्वेन द्वित्वाद्वधस्य तद्धेत्वंतरमन्वेष्टस्य । एकेनैवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि, मारयामि

नामसंज्ञ द्विस्तदम्हिद. सत्त, ज. एव. अञ्भवसिद, तुम्ह त, पापवध्य. वा, पुण्ण, वा. वध्य. सत्त, ज. एवं, अञ्भवसिद, तुम्ह, आदि । **धातुसंज्ञ** कर करसे, हो सनाया, सर प्राणस्यामे. जीव प्राण

ग्रीर ग्रजुभका कारण दूसरा ही है। अज्ञानपनेकी ग्रपेक्षासे दोनों ग्रध्यवसाय एक ही है।

प्रसंगविवररा—ग्रनन्तरपूर्व गाथामे ग्रध्यवसायोको कर्मबन्धका हेतु बताया गया था । ग्रब इन दो गाथावोमें उन्ही ग्रध्यवसायोकी विशेषरूपसे बंधहेतुताका ग्रवधारण किया गया है ।

तथ्यप्रकाश—-१-रागमय अध्यवसाय अज्ञानसे उत्पन्न होता है। २-प्रज्ञानमय अध्यवसाय कर्मबन्धका हेतु है। ३-पुण्यकर्म पापकर्म दोनोंके ही बंधका हेतु अध्यवसाय है। ४-पुन्छी करने घात करनेके अञ्चभ श्रहंकारमे भी हेतु अज्ञानमय अध्यवसाय है। ४-पुन्छी करने जीवन करनेके श्रुभ श्रहंकारमे भी हेतु अज्ञानमय अध्यवसाय है। ६-गुभ अशुभ इन दोनो अहंकारोंमे जीव शुद्धात्मभावनासे च्युत है। ७-शुभाहकाररसिनभंर अध्यवसाय पुण्य-बन्धका हेतु है। ८-- अप्रभाहंकाररसिनभंर अध्यवसाय पापबन्धका हेतु है। ६-- अप्रभाहंकाररसिनभंर अध्यवसाय पापबन्धका हेतु है। ६-- अप्रभाहंकाररसिनभंर अध्यवसाय पापबन्धका हेतु है। ६-- अप्रभाहंकारसिनभंर अध्यवसाय पापबन्धका हेतु है। १०- विमित्तनिभित्तिक योग भी न हो फिर भी अन्यके कार्यका कर्ती किसी परको बताना असद्भत व्यवहार है।

सिद्धान्त--- १--पापबन्ध व पुण्यबंध दोनोका हेतु ग्रध्यवसाय है। २--जीवोको सुख

इति, मुखयामि, जीवयामीति व द्विषा गुभागुभाहकारर**सनिर्भर**तया द्वयोरपि पुण्यपापयो**र्वय**ं हेतुस्वस्याविरोषात् ।। २६०-२६१ ।।

धारणे । प्रातिषदिकः - दु खितसुखित, सत्त्व, यत्, एव, अध्यवित, युष्मद्द, तन्, पापवन्धकः, वा. पुष्य, वा, वन्धकः, सत्त्व, यत्, एवं, अध्यवित्त आदि पूर्वोक्तः । भूत्रखातुः - दुकुत्रं करणे, श्च सत्ताया, मृष्टः, त्याणे तुर्दारः, जीव प्राण्यारणे । पदिविद्यक्ष स्वत्वदण्यः - दुक्ति स्वत्वदणः - दुक्ति स्वत्वदणः - दुक्ति स्वत्वदणः - दुक्ति स्वत्वदणः । जयत्व-अव्ययः । अज्ञः- वित्व दुक्ति क्षर्यक्षित्वन्तं - प्रात्व-अव्ययः । अज्ञः- वित्व दुक्ति स्वत्वन्तं - प्रात्व-अव्ययः । अज्ञः- वित्व दुक्ति स्वत्वन्तं - प्रात्व-अव्ययः । अज्ञः- वित्व दुक्तिः । प्राप्तव्यक्त-प्रकः । ते-पर्वे । क्षर्यः । व्यव्ययः । व्यव्ययः । व्यव्ययः । व्यव्ययः । व्यव्ययः । व्यव्ययः । अव्यव्यः । अव्यव्ययः । अव्ययः । अव्यव्ययः । अव्यव्ययः । अव्यव्ययः । अव्यव्ययः । अव्यव्ययः । अव्ययः । अव्यः । अव्ययः । अव्ययः

दुः स म्रादिका लाभ उनके उपाजित कमौंके उदयसे होता है।

हिंदि-१- सादृश्यनय (२०२) । २-दैवनय (१८४) ।

प्रयोग- परके कर्तृत्वके अध्यवसायको अनर्थं जानकर दूर करना ॥२६०-२६१॥

प्रत्र कहते है कि क्रियादिगभित ग्रध्यवसाय ही बंघका कारण होनेसे हिसाका ग्रध्यवसाय ही हिसा है यह सिद्ध हुग्रा—[सत्त्वान्] जोवोको [मारखनु] मारो [बा मा मारखनु] ग्रथवा मन मारो [जीवानां] जीवोका [बंधः] कर्मबंध [ग्रध्यवसितेन] ग्रध्यव-सायमे ही होता है [एषः निश्चयनयस्य बंधसमासः] निश्चयनयके मतमें यह बंधसंबेप है।

तात्वर्य--- अन्य पदार्थकी परिएातिसे बन्ध नही होता, किन्तु विकारभाव होनेसे बन्ध होता है।

टीकार्थ—परजीवोके धनने कमोंदयकी विचित्रतासे प्राणिवयोग कदाचित् होवे अथवा न होवे परंतु "यह मै मारता हूं" ऐसा ग्रहंकाररससे भरा हुमा जो हिसाका ग्रध्यवसाय है वही निश्चयस उस ग्रभिप्राय वालेके बधका कारण है। क्योंकि निश्चयनयसे परभावरूप प्राण्वियोग दूसरेके द्वारा नही किया जा सकता। भाषार्थ—निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोका वियोग दूसरेके द्वारा नही किया जा सकता। उसके ही कर्मोदयकी विचित्रतासे कदाचित् होता है कभी नही भी होता। श्रतः जो ऐसा ग्रहंकार करता है "कि मै परजीवको मारता हूं" ग्रादि यह ग्रहंकाररूप ग्रध्यवसाय ग्रजानमय है। यही हिसा है, क्योंकि इस विकारसे ग्रपने विशुद्ध चैतन्य प्राणाका भात है। ग्रीर यही बंधका कारण है। यह निश्चयनयका मत व्यवहारनयको ग्रीणुकर कहा जानना सर्वेषा एकांत पक्ष मिध्यात्व है।

एवं हि हिसाध्यवसाय एव हिसेत्यायातं-

अज्भवसिदेशा वंधो सत्ते मारेउ मा वा मारेउ ।
एसो वंधसमासो जीवाशां शिच्छवशायस्य ॥२६२॥
अध्यवसितसे बन्धन, प्राशी मारो तथा नहीं मारो ।
निश्चयनयके मतमें, जीवोंका बन्ध विवरण यह ॥२६२॥

अध्यवसितेन बंधः सत्त्वान् मारयतु मा वा मारयतु । एष बंधसमासो जीवाना निश्चयनयस्य ॥२६२॥
परजीवानां स्वकर्मोदयवैषित्रथवशेन प्रांगुब्धपरोपः कदाचिद् भवतु, कदाचिनमा
भवतु । य एव हिनस्मीत्यहंकाररसिनभैरो हिसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य बंधहेतुः
निश्चयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुं मशन्यत्वातः ॥२६२॥

नामसंज्ञ—अञ्भवसिद, वध, सत्त, मा, व, एत, बन्धसमास, जीव, णिच्छयणय । धातुसंज्ञ—मर प्राणत्यागे । प्रातिपदिक्व—अध्यवसित, बन्ध, सत्त्व, मा, वा, एतत्, बन्धसमास, जीव, निरचयनय । मृत् प्राणत्यागे । पर्वविवरणः—अञ्भवसिदेण अध्यवसितेन-नृतीया एकः । वधो बन्धः—प्रथमा एकवचन । सत्ते सत्त्वान्-द्विट बहुः । मारेठ मारयतु-नोट् आज्ञाद्ययं अत्य पुरुष एकवचन णिजत क्रिया । एसो एषः-प्रथमा एकः । जीवाण जीवाना-पष्टी बहुः । णिच्छयणयस्स निरचयनयस्य-षष्टी एकवचन ॥२६२॥

प्रसंगविवररा — प्रनन्तरपूर्वं गाथाइयमें प्रध्यवसायको बन्धहेतु बताया गया था । प्रव यह बताया जायगा कि प्रध्यवसाय ही पाप व पुण्य है । जिनमेंसे प्रथम ही इस गाथामें बताया है हिसाविषयक प्रध्यवसाय ही हिंसा है ।

तथ्यप्रकाश—१-जीवोंका प्राणिवयोग उनके कर्मोदयकी विचित्रताके वश होता है। २-जो जीव ग्रन्य जीवके प्रति "इसे मारूं" ऐसा ग्रध्यवसाय करता है उसे हिंसाका पाप लग ही गया, चाहे वह जीव मरे या न मरे। ३-हिंसाविषयक ग्रध्यवसाय (ग्रभिप्राय) ही निश्चयसे उसके बंघका कारण है व कर्मबन्धका सूल निमित्त कारण है। ४-निश्चयसे ग्रन्थपोगिवयोगरूप परभाव किसी ग्रन्य जीवके द्वारा किया ही नहीं जा सकता।

सिद्धान्त—१-नवीन कर्मबन्धका साक्षात् निमित्त कारण उदयागत द्रव्यप्रत्यय (कर्म) है। २--उदयागत द्रव्यप्रत्ययोभे कर्मबन्धनिमित्तपना म्रावे इसका निमित्त म्रध्यवसाय है। १--म्रध्यवसाय करनेसे भ्रात्मा खुद ही भ्रपनी विकृतियोसे बुरा बँचा हुआ है।

दृष्टि—१--निमित्तदृष्टि (१३ घ्र)। २--निमित्तत्वनिमित्तदृष्टि (२०१)। ३--प्रशुद्ध-निश्चयनय (४७)।

प्रयोग-- अपने अध्यवसायसे ही बंध होता है, ऐसा जानकर रागादिक अपध्यान छोड

प्रवाध्यवसायं वाष्पुण्ययोवंधहेतुत्वेन वसंयति—

एवमिलिये अदते अवंभचेरे परिगाहे चेव ।

कीरइ अज्भवसायां जं तेया दु बज्मए पावं ॥२६३॥
तहिव य सच्चे दत्ते बंभे अपरिगाहत्तयो चेव ।
कीरइ अज्भवसायां जं तेया दु बज्मए पुण्यां ॥२५४॥ (युग्मम्)

यों ही प्रलीक चोरी, प्रवह्मचर्यं तथा परिग्रहमें।

अध्यवसान करे तो, उससे ही पाप बंधता है ॥२६३॥
वैसे सत्य प्रचोरी, प्रपरिग्रह ब्रह्मचर्यमें जो कुछ ।

प्रध्यवसान करे तो उससे ही पुष्य बंधता है ॥२६४॥

एवमलीकेऽदनोऽब्रह्मचयं परिष्रहे चैव । क्रियतेऽध्यवसान यतेन तु बच्यते पाप ॥२६३॥ तथापि च सत्ये दन्ते ब्रह्मणि अपरिग्रहत्वे चैव । क्रियतेऽध्यवसानं यतेन तु बच्यते पुष्यं ॥२६४॥ एवमयमज्ञानात् यो यथा हिसायां विषीयतेऽध्यवसायः, तथा ब्रसत्यादत्ताब्रह्मपरिग्रहेषु

नामसंज्ञ-एव, अलिय, अदत्त, अवंभचेर, परिग्गह, च, एव, अञ्भवमाण, ज, त, दु, पाव, तह, वि, य. सच्च, दत्त, बभ, अपरिग्गहत्तण, च, गव, अञ्भवसाण, ज, त, दु, पुष्ण। धानुसंज्ञ-कर करणे, वज्भ वयंने। प्रातिपविक - एव, अलीक, अदत्त, अबह्यचर्य, परिग्रह, च, एव, अध्यवसान, यत्, तत्, तु, प्राप, कर प्रविकल्प ज्ञानमय ग्रात्मस्वरूपमें उपयोग लगाना ।।२६२।।

भव अध्यवसायको पुण्यपापके बंधका कारणपने रूपसे दिखलाते हैं—[एवं] इस प्रकार याने जैसा पहले हिसाका अध्यवसाय कहा था उसी प्रकार [अलीके] असत्यमें [अदत्ते] चोरोमे [अबहाचयें] कुशल संसर्गमे [परिग्रहे] धन धान्यादिक परिग्रहमें [यत् अध्यवसानं] जो अध्यवसान [कियते] किया जाता है [तेन तु] उससे तो [पापं बध्यते] पाप बंधता है [अपि ख] और [तथा] उसी प्रकार [सत्ये] सत्यमे [बत्ते] दिया हुम्रा लेनेमें [ब्रह्मिण] ब्रह्मचर्यमे [च अपरिग्रहत्वे एव] और अपरिग्रहपनेमें [यत् ] जो [अध्यवसानं] अध्यवसान [कियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पुण्यं बध्यते] पुण्य बंधता है।

तात्पर्य — दुराचारके ग्रध्यवसायसे पाप व बतके श्रध्यवसायसे पुण्यकर्म वैंचता है।

टीकार्य — ऐसे याने पूर्वकथित रोतिसे. श्रज्ञानसे जैसे हिंसामें ग्रध्यवसाय किया जाता
है उसी प्रकार श्रवत, श्रवहा, परिग्रह इनमें जो श्रध्यवसाय किया जाता है वह सभी केवल
पापवंधका ही कारए। है। तथा जैसे श्रविसामें श्रध्यवसाय किया जाता है उसी तरह सत्य,
दत्त, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह इनमें भी श्रध्यवसाय किया जाता है वह सभी केवल पुण्यवंघका ही

यश्च विधोयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबंघहेतुः । यस्तु ब्रहिसायां यथा विधोयते चध्यवसायः, तथा यश्च सत्यदत्तबद्वापरिप्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पृण्यबंघहेतुः ।।२६३-२६४।।

तवा, अपि, च, सत्य, दत्त, बहान्, अपरिश्रहत्व. च, एव, अध्यवमान, यत्, तत्, नु, पुण्य । मूलधानु--इक्क्य, करणे, बन्ध बन्धने । पदिववरण--एवं--अव्यय । अलिये अलीके--सप्तमी वहु० । अदत्त--सप्तमी
एक० । अबंभचेरे अबहाचर्ये--सप्तमी एक० । परिमाहे परिग्रहे--सप्तमी एक० । च एव--अव्यय । कियरे कियते--वर्तमान लट् अन्य पुष्य एकवचन कर्मवाच्य किया । अक्सवसान अध्यवसान-प्रथमा एक० । तेण तन-नु० ए० । दुनु--अव्यय । बज्कार्य क्ष्यते--वर्तमान अन्यव एकवजन कर्मवाच्य किया । पावं पाप-प्र० ए० । तह वि तथा अपि--अव्यय । सज्चे सप्ये--स० ए० । दले--ग० ए० । बंभे ब्रह्म-णि--सप्तमी एक० । अपरिमाहत्त्वे अपरिग्रहत्वे--स० ए० । कीग्ड क्रियते--वर्तमान लट् अग्य पुरुष एकवजन कर्मवाच्य किया । अज्ञस्वसाण अध्यवसान-प्रथमा एक० । जं यत्-प्र० एक० । तेण नेन-नु० ए० । अज्ञस्वि बध्यते-प्रवेक्ति किया । पुष्ण पूर्य--प्रथम एकवजन । १२३-२६४ ।।

ृकारण है। भावार्थ — जैसे कि हिसामें ग्रध्यवसाय पापबंधका कारण है, वैसे ही ग्रसत्य, ग्रदत्त, महा, परिग्रह इनमें भी ग्रध्यवसाय पापबंधका कारण है। तथा जैसे ग्रहिसामे ग्रध्यवसाय पुष्यबंधका कारण है, वैसे ही सत्य, दत्त, बहावर्य, ग्रपरिग्रहपना इनमे किया गया ग्रध्यवसाय पुष्यबंधका कारण है। इस प्रकार पांच पापोका ग्राभिश्राय तो पापबंध करता है शीर पांच सत्कर एक वेश व सर्व देशका ग्राभिश्राय पुष्यबंध करता है।

प्रसंगिविवर्गा — अनन्तरपूर्व गाधामे यह बताया गया था कि हिमाविषयक अध्यवसाय ही हिंसा है। अब इन दो गाधाबों में बताया गया है कि जैसे हिसाविषयक अध्यवसाय ही हिंसा है ऐसे ही भूठ आदि विषयक अध्यवसाय ही भूठ आदिक पाप है व उससे पापका बंध है। तथा इसी अकार आहिसाके पुण्यत्वकी भौति सत्य आदिक पुण्य है व उससे पुण्यका बंध है।

तथ्यप्रकाश—१-जैसे हिसाविषयक ब्रध्यवसाय ब्रजानसे होता है वैसे ही भूठ प्रादि विषयक प्रध्यवसाय भी अज्ञानसे होता है। २-जैसे ब्राहिसा (नहीं मारू) विषयक ब्रध्यवसाय (ब्रह्महंकाररसिनभैर ब्राज्य) ब्रजानसे होता है वैसे ही सत्य ब्रादि विषयक ब्रह्महाररमिनभैर प्राज्य (ब्रध्यवसाय) ब्रजानसे होता है। ३-हिसादि पाणविषयक ब्रध्यवसाय पापवन्धका हेतु है। ४-ब्राहिसासस्यादि विषयक ब्रध्यवसाय पुण्यवस्थका हेतु है।

सिद्धान्त--१-प्रध्यवसाय जीवका ग्रजानमय परिसामन है। २-वतविषयक ग्रध्यवसाय पुण्यकर्मके बन्धका निमित्त है। ३-ग्रवतिषयक ग्रध्यवसाय पापकर्मके बन्धका विमित्त है।

हृष्टि-- १- प्रशुद्धनिश्चयनय (४७)। २, ३- निमित्तहृष्टि (५३ म्र)।

न च बाह्यबस्तु द्वितीयोऽपि बंधहेतुरिति शंक्यं---

वत्युं पहुच्च जं पुंग अञ्मवसागं तु होइ जीवागां । ग य वत्थुदो दु बंधो अञ्मवसागोग बंधोत्थि ॥२६५॥

वस्तु प्रवलंब करके, होता ग्रध्यवसित भाव जीवोंका । नहिंबन्ध वस्तुसे हैं, है ग्रध्यवसानसे बन्धन ।।२६५।।

बन्तु प्रतीत्य यतुनतस्थवसानं तु भविन जीवानां। न च वस्तुनस्तु वयोऽध्यवसानन बंधोस्ति ॥२६॥॥ प्रध्यवसानमेव बंधहेतुनं तु बाह्यवस्तु तस्य बंधहेतोरध्यवसानस्य हेनुत्वेनैव चरितार्य-स्वात्। तहि किमथों बाह्यवस्तुप्रतिपेथः ? ग्रध्यवसानप्रतिषेधार्थः। प्रध्यवसानस्य हि बाह्य-

नामसंक्र – दत्यु. ज. पुण, अञ्चलसाण, तु. जीव, ण, य. वत्युदो, दु. वघ, अञ्चलसाण, वंध । **षातु** संक्र – हो मत्ताया. पडि- इ गतो, अस मत्तायां । **प्रातिपदिक** –वस्तु, यत्, पुनर्, अध्यवसान, तु. जीव, न,

प्रयोग—प्रशुभ व शुभ ग्रध्यवसायोंको बन्घहेतु जानकर उनसे हटकर ग्रविकल्प

ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥२६३-२६४॥

भ्रव कहते है कि दूसरी कोई बाह्य वस्तु बंधका कारएा है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहियं—[पुनः] धौर भी देखिये [जीखानां] जीबोंके [यत् अध्यवसानं] जो अध्यवसान होता है वह [बस्तु] वस्तुको [प्रतीत्य] अवलंबन करके [भ्रवति] होता है। [च तु] परन्तु वहाँ [बस्तुतः] वस्तुसे [बंधः न च] बंध नही है, किन्तु [अध्यवसानेन] अध्यवसानेसे ही [बधः ग्रस्ति] बंध है।

टीकार्य — प्रध्यवसान हो बंधका कारण है, बाह्य वस्तु बंधका कारण नहीं है। वयोंकि बधके कारणभूत प्रध्यवसानके ही कारणपनेसे चरितार्थपना है। प्रश्न-तो फिर बाह्य वस्तुका
का निर्वेध किसलियं किया जाता है? समाधान — प्रध्यवसानके निर्वेधके लिये बाह्य वस्तुका
त्याग कराया जाता है, क्योंकि बाह्य वस्तुका ग्राक्ष्य किये बिना ग्रध्यवसान ग्रपने स्वरूपको व्यक्त
नहीं कर पाता। यदि बाह्य वस्तुका ग्राक्ष्य न लेकर भी ग्रध्यवसान ग्रप्तन हो तो जैसे
सुभटकी माताके पुत्र नुभटका सद्भाव होनेसे जसका ग्राक्ष्य लेकर किसीके ग्रध्यवसान होता
है कि मैं मुभटकी माताके पुत्रको मारता हूं जसी प्रकार बांसके पुत्रका ग्रभाव होनेपर भी
ऐसा ग्रध्यवसान होना बाह्य ''मैं बंध्वासुतको मारता हूं' किन्तु ऐसा ग्रध्यवसान तो जत्सक्र
नहीं होता ग्रर्थात् जब बंध्याका पुत्र ही नहीं है तो मारनेका ग्रध्यवसान कैसे हो सकता है?
इस कारण बाह्यबस्तुके ग्रान्नयके बिना ग्रध्यवसान उत्पन्न नहीं होता; यह हुढ़ नियम बना।
इसी कारण ग्रध्यवसानका ग्रान्नयभूत जो बाह्यबस्तु है जसका ग्रत्यंत निषेध कराया गया;

वस्तु ग्राश्रयभूतं । न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य ग्रध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वना-श्रित्यापि ग्रध्यवसानं जायेत तदा यथा बीरस्युत्तस्याश्रयभूतस्य सद्भावे वीरसूसूनुं हिनस्मीत्य-ध्यवसायो जायते, तथा बंध्यास्तस्याश्रयभूतस्यासद्भावेशपि बंध्यासूनं हिनस्मीत्यध्यवसायो

च, वस्तुतः, तु, बन्ध, अध्यवसान, बन्ध । मूलधातु – प्रति इण् गती, भ्र सत्ताया, अस् भुवि । पदिवरण -वत्यु वस्तु-द्वितीया एकवचन । पडुच्च प्रतीत्य-असमान्तिकी किया। ज यत्-प्रथमा एक०। पुण तुन –
अध्यय । अञ्भवसाणं अध्यवसान-प्रथमा एक०। दु तु-अध्यय । होदि भवित-वर्तमान त्नद् अन्य पुरुष
एकवचन किया। जीवाणं जीवाना-पष्टी बहु०। ण य न च-अध्यय। वत्युदो वस्तुत --पचम्ययं अध्यय।

क्योंकि कारणके प्रतिषेषसे ही कार्यका प्रतिषेध होता है। देखिये—वंधहेतु प्रध्यवसानको हेतु-पना होनेपर भी बाह्य वस्तु बंधका हेतु नही है, क्योंकि जैसे कोई मुनीन्द्र ईयांसमितिरूप प्रवर्त रहा है उसके क्रपणसे हना गया जो कालका प्रेरा प्रतिवेगसे शीघ श्राकर पडा कोई उड़ता हुमा जीव मर गया, तो भी उसके मर जानेसे मुनीश्वरको हिला नहीं लगती सो वधके कारणभूत प्रध्यवसायके कारणभूत बाह्यवस्तुकी बन्धकारणता न होनेसे बाह्य वस्तुको बंधका कारणपना माननेमें प्रनौकांतिक हेरवाभासपना ग्राता है। ग्रतः जीवका प्रतद्भावरूप बाह्य वस्तु बंधका कारण नहीं है। जीवका तद्भावस्वरूप श्रध्यवसान ही बंधका कारण है।

भावार्थ — निश्चयनयसे बन्धका हेतु तो प्रध्यवसान ही है। बाह्य वस्तुएं ग्रध्यवसान के प्राश्रयभूत हैं, उनमें उपयोग देनेसे ग्रध्यवसान व्यक्त होता है, इस कारण बाह्य वस्तु उप-चारसे ग्रध्यवसानका कारण कहा जाता है। बाह्य वस्तुके विना निराश्रय यह ग्रध्यवसान नहीं होता। इस कारण बाह्य वस्तुका त्याग कराया गया है। यदि बन्धका कारण बाह्य वस्तु ही कहा जावे तो कोई मुनि ईयाँसमितिसे यत्न कर गमन करता हो उस समय उसके पैरोके नीचे कोई उड़ता जीव ग्रा पड़ा भौर मर गया तो उसकी हिसा मुनीश्वरको क्यो नही लगती? सो यहाँ बाह्य हिसे देखा जाय तो हिसा हुई, परन्तु मुनिके हिसाका श्रध्यवसान नही है, इसलिए वह जीवका मरणकप परघात बंधका कारण नही है। हाँ बाह्य वस्तुके बिना निराश्यय ग्रध्यवसाय प्रकट नही होता, इसलिये बाह्यवस्तुका निषेष करना उपदेशमे बताया है।

तथ्यप्रकाश-(१) प्रध्यवसाय ही कर्मबन्धका निमित्त है। (२) पंचडिन्द्रयके विष-भूत चेतन प्रचेतन बाह्य पदार्थ कर्मबन्धका निमित्त नहीं है। (३) बाह्य पदार्थ तो कर्मबन्धके जायेत । न च जायते । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति प्रतिनियमः । ततं एव चाध्यव-सानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽत्यंतप्रतिषेषः, हेतुप्रतिषेधेनैव हेतुमत्प्रतिषेषात् । न च बन्धहेतु-हेतुन्वे सत्यित् बाह्यं वस्तु बंधहेतुः स्याद् ईर्यासमितिपरिणतयतीद्वयद्य्यापाद्यमानवेगापतत्का-लचोदितकुलिगवद् बाह्यवस्तुनो बंधहेतुहेतोरप्यबंधहेतुत्वेन बंधहेतुत्वस्यानैकांतिकत्वात् । श्रती न बाह्यवस्त जीवस्यातद्भावो बंधहेतुः । ग्रध्यवसानमेच तस्य तद्भावो बंबहेतः ।। २६४ ॥

वधो बन्ध.–प्रथमा एकः। अञ्क्षदसारोण अध्यवसानेन-नृतीया एकः। वधो बन्ध:–प्रथमा एकः। अस्यि अस्ति–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया॥ २६५॥

निसित्तभूत प्रध्यवसायका विषयस्य कारए। है प्रयांत् ग्राथयभूत कारए। है। (४) बाह्यवस्तु का त्याग प्रध्यवसायको हटानेके लिये किया जाता है। (४) बाह्य पदार्थ व्यक्त प्रध्यवसायका प्राथ्ययभूत है। (६) प्रमुपचित्त असद्भूत अव्यक्त विकारमे बाह्य पदार्थ प्राथ्ययभूत भी नहीं हो पाते। (७) बाह्य वस्तुका आश्र्य किये विना प्रध्यवसान व्यक्त नहीं हो पाता। (६) प्रध्यवसायके प्राथ्ययभूत बाह्य वस्तुका मनसे, वचनसे, कायसे त्याग होनेपर प्रध्यवसाय किये ही हो नहीं सकता। (६) बाह्य वस्तु कर्मबन्धका निमित्त नहीं है, क्योंकि प्रध्यवसायका प्रभाव होनेपर बाह्यवस्तुप्रमंग होनेपर भी कर्मबन्धका निमित्त नहीं है, क्योंकि प्रध्यवसायका प्रभाव होनेपर बाह्यवस्तुप्रमंग होनेपर भी कर्मबन्ध नहीं होता। (१०) बाह्य वस्तु जीवका तृद्धाव है, प्रतद्भाव है अतः बाह्यवस्तु क्योंक्य तिमान ही जीवका तद्भाव है। (१२) बाह्य वस्तुके होनेपर नियससे कर्मबन्ध हो एसा अन्वय न होने वाह्यवस्तुक कर्मबन्धका कारण नहीं। (१३) बाह्य वस्तुके न होनेपर कर्मबन्धका कारण नहीं। (१३) बाह्य वस्तुक कर्मबन्धका कारण नहीं। (१४) बाह्यवस्तु कर्मबन्धका प्राथयभूत कारए। है, परम्परा कारण है। (१४) कर्मबन्धका किया हो। (१४) कर्मबन्धका किया हो। (१४) कर्मबन्धका निमित्तभूत उद्यागत ह्वयागत ह्वयप्तरप्तमें कर्मबन्धका निमित्तपना प्रा जावे इसका निमित्त प्रप्त है स कारए। प्रध्यवसाय कर्मबन्धका मुल कारए। है।

सिद्धांत— (१) ग्राध्यभूत इन्द्रियविषयोंको विकारका कारण कहना ग्रारोपित व्यव-हार है। (२) कमंबन्धका मूल निमित्त श्रष्यवसाय विकार है।

हष्टि— १ – ब्राश्रये ब्राश्रयो उपचारक व्यवहार (१५१) । २ – निमित्तत्विमित्तहष्टि (२०१) ।

प्रयोग----कर्मबन्थके मूल कारण ग्रध्यवसायके प्रतिषेधके लिये उस ग्रध्यवसायके ग्राश्र-यभूत इन्द्रियविषयोका ग्रर्थात् बाह्य समागमीका त्याग करना चाहिये ॥२६४॥ एवं बंधहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वावंक्रियाकारित्वामावेन मिध्यात्वं वर्शयति —
दुनिस्यदसुहिदे जीवे करेमि वंधिम तह विमोचेमि ।
जा एसा मृदमई शिरत्थ्या सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥
दुली सुली जीवोंको, करता हूं बांधता छुड़ाता हूं।
यहँ ऐसी मुदमती, निर्पायका है ब्रातः मिध्या ॥२६६॥

दुः जित्तसुर्जितान् जीवान् करोमि बंधयामि तथा विमोचयामि, या एषा सुदमितः निर्राणका सा खलु ते मिथ्या। परान् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि विमोचयामीत्यादिवा यदेतदध्यव-

सानं तत्सर्वमपि परभावस्य परस्मिश्रव्याप्रियमाणत्वेन स्वार्थात्रयानारित्वाभावात् खकुसुमं

नामसंज्ञ—दुनिखदसुहिद, जीव, तह, ज, एता, मृदमड, णिरत्थया ता, हु, तुम्ह, मिच्छा। धातु-संज्ञ—कर करेेें, बन्ध बन्धने, वि मुंब त्यागे। प्रातिपविक—दु.खितसुखित, जीव, तथा, यत्, एतत्, मृद-मृति, निर्राथका, तत्, खलु, मिथ्या। भूतघातु—डुक्ट्रज् करणे, बन्ध बन्धने, वि सुच्लृ मोक्षरो तुद्दि। यदिवयण—दुनिखदसुहिदे दु:खितसुखितान्-द्वितीया बहु०। जीवे जीवान्-द्वि० वहु०। करेमि करोमि-

उक्त प्रकारसे बंधकारणपनेसे निश्चय किये गये प्रध्यवसानका प्रपनी प्रयंक्रियाकारिता न होनेसे मिध्यापना यहाँ दिखलाते हैं—मैं [जीवाल] जीवोंको [दुःखितसुखिताल] दुःखी सुखी [करोमि] करता हूँ [बंधयामि] बंधाता हूं [तथा] ग्रीर [विमोचयामि] छुड़ाता हूं [या एवा ते मुढमतिः] ऐसी जो तेरी मुढ बुढि है [सा] वह [निर्धायका] निरथंक है अति एवं [खालु] निश्चयसे [मिथ्या] मिथ्या है।

टीकार्थ — परजीवोको दु.खी करता हूं, मुखी करता हूं इत्यादि, तथा बँधाता हू, खुड़ाता हूं इत्यादि, जो यह अध्यवसान है वह सभी मिध्या है, क्योंकि परभावका परमें व्या-पार न होनेसे स्वार्थिकयाकारीपनका अभाव होनेके कारण ''मैं आकाशक फूलको तोडता हूं' इस अध्यवसायकी तरह वह भूठा है, मात्र अपने अनर्थके लिए हो है। भावार्थ— जिस बिकल्पका जो करनेका भाव है वह जब विकल्पसे होता हो नहीं है तो वह विकल्प निर्धंक है, मोही जीव परको दु.खी-सुखी आदि करनेकी बुद्धि करता है, किन्तु परजीव इसके विकल्प करनेसे दु:खी सुखी नहीं होते तब ऐसी बुद्धि निर्थंक होनेसे मिध्या है।

प्रसंगविवररण- धनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि धववसान ही कर्मबन्धका निमित्त कारण है धीर डितीय कुछ भी वस्तु बन्धका कारण नही है। धव इस गाथामें लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं केवलमारमनोऽनर्यायैव ॥ २६६ ॥

वर्तमान नट् उनम् पुरुष एकववन । वंधीम बन्धयामि विमोचिमि विमोचयामि-वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एकः किया । जा या एमा एपा-प्रथमा एकः । मृदमई मृदमितः-प्रथमा एकः । णिरस्यया निर्दायका-प्रथ एः । सा सा-प्रथमा एः । हु खलु-अव्यय । दे ते-षट्ठी एकः । मिच्छा मिध्या-प्रथमा एकवचन ।।२६६॥ सयुक्तिकः बताया गया है कि वह प्रध्यवसाय सब मिध्या है ।

तथ्यप्रकाश — (१) जो बात सोचनेसे होती नहीं उसका सोचना स्वार्थिकयाकारी नहीं । (२) जो स्वार्थिकयाकारी नहीं वह भिष्या है । (३) मैं दूसरे जीवोंको सुखी दुःखी करता हूं यह ग्रध्यवसाय मिथ्या है, क्योंकि इस ग्रध्यवसायका दूसरे जीवपर कोई व्यापार नहीं होता ।

सिद्धान्त-(?) परजीवोके विषयमे उनका कुछ करनेका कुछ भी चिन्तन करना विष्या है।

हृष्टि- १- ग्रसंश्लिष्ट स्वजात्युपचरित ग्रसद्भूत व्यवहार (१२४)।

प्रयोग—िकसी भी जीवके विषयमें दुःख सुख ग्रादि करनेके चिन्तवन करनेको मिथ्या, ग्रनर्थकारी जानकर इम ग्रध्यवसायको छोड़कर ग्राविकरन ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वमें उपयोग लगाना ॥ २६६॥

प्रश्न--ग्रथ्यवसान भ्रपनी ध्रमेंक्रियाका करने वाला किस कारण नही है ? उत्सर--[यदि हि] यदि वास्तवमे [जीवाः] जोव [अध्यवसाननिमित्तं] खुदके प्रपने भ्रध्यवसानके निमित्तसे [कर्मणा] कर्मसे [बध्यंते] वैंधते हैं [च] भीर [मोक्षमार्गे] मोक्षमार्गेमें [स्थिताः] ठहरं हुए [मुच्यंते] कर्मसे छूटते है [तत्] तो [स्वं कि करोषि] उनमें तू क्या करेगा ? तरा तो वाधने छोड़नेका प्रभिन्नाय विफल हुमा।

तात्पर्य—जीव प्रपने ही भावसे कमंसे बँधते व छूटते है, सो कोई उनकी परिएातिका विकल्प करता है तो वह निरर्थक है।

टीकार्थ — मैं निश्चयतः बँधाता हू खुडाता हूं ऐसा जो घ्रध्यवसान है उसकी प्रयं-क्रिया जीवोंका बंधना श्रीर खुड़ाना है। सो जीव तो इस घ्रध्यवसायके मौजूद होनेपर भी वे श्रपने सरागवीतरागपरिएगामके श्रभावसे न बँधते है, न छूटते है। धौर ध्रपने सरागवीतराग-परिणामके सद्भावसे तेरे श्रध्यवसायका घ्रभाव होनेपर भी बँधते है तथा छूटते है, इस कारएग परमे घ्रकिचित्करपना होनेसे यह घ्रध्यवसान कुछ भी स्वार्थक्रिया करने वाला नही है। इस कारएग यह ग्रध्यवसान मिथ्या ही है, ऐसा भाव है। भावार्थ — जो हेतु परमे कुछ भी न कर्ष् सके उसे श्रकिचित्कर कहते हैं। सो यह बांधने छोड़नेका ग्रध्यवसान परमें कुछ भी नहीं कुतो नाध्यवसानं स्वार्थिकयाकारि ? इति चेत-अज्भवसाणिणिमित्तं जीवा बज्भांति कम्मणा जिद हि।

मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ता किं करोसि तुमं ॥२६७॥

ग्रध्यवसानसे बँधते. कमॉसे जीव छटते हैं जो।

मोक्षमार्गमें सुस्थित. उनका फिर क्या किया तुमने ॥२६७॥ अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यंते कर्मणा यदि हि । मुख्यते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत् कि करोषि त्व ।।२६७।।

यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्बंधनं मोचनं जीवानां । जीवस्तु भस्याध्यवसायस्य सद्भावेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः भ्रभावान्न

नामसंज्ञ- अज्भवसाणणिमित्त, जीव, कम्म, जिद, हि, मोक्खमग्ग, ठिद, य, ता, कि, तुम्ह । धातु-संस-बज्भ बंधने, मूच त्यागे, कर करएो । प्रातिपदिक-अध्यवसाननिमित्त, जीव, कर्मन, यदि, हि. मोक्षमार्ग, स्थित, च, तत्, किम्, युष्मद । मूलधात् चन्ध बन्धने, मुच्नु मोक्षणे, बुकुत्र कररो । पदिवद-रण-अज्भवसाणणिमित्तं अध्यवसाननिमित्त-अव्यय यथा स्यात्तथा क्रियाविशेषण । जीवा जीवा -प्रथमा

करता । क्योंकि इसके भ्रध्यवसाय न होनेपर भी जीव भ्रपने सरागवीतरागपरिस्मामो द्वारा बंघ मोक्षको प्राप्त होता है ग्रीर इसके ग्रध्यवसाय होनेपर भी जीव ग्रपने सरागवीतरागपरि-रामके भ्रभाव होनेसे बंध मोक्षको नही प्राप्त होता । इसलिये ब्रध्यवमान परमे अकिचित्कर है इसी कारण स्वार्थक्रियाकारी नहीं और मिथ्या है।

भव इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहते है- अनेना इत्यादि । अर्थ- आत्मा इस निरर्थंक ग्रध्यवसानसे मोहित हुमा ग्रात्मा ऐसा जगतमे कुछ भी नही है जिस रूप श्रपनेको नहीं करता हो । मावार्थ---यह ग्रात्मा मिथ्या ग्राभिप्रायसे भूला हुग्रा ग्रात्मा चतुर्गति संसारमें जितनी भवस्थायें हैं, जितने पदार्थ है उन सब स्वरूप हुआ मानता है, अपने विविक्त शुद्धस्व-रूपको नहीं पहिचानता।

प्रसंगविवररण--- ग्रनन्तरपूर्वं गाथामे बताया गया था कि ग्रध्यवसाय स्वार्थिकिया-कारी न होनेसे मिथ्या है। ग्रव इस गाथामें यह बताया गया है कि ग्रध्यवसाय स्वार्थिक या-कारी कैसे नहीं है ?

तथ्यप्रकाश---१-कोई परजीवको बाँधनेका विकल्प करता है सा उसके विकल्प करने से यदि परजीव बॅंघ जावे तब यह ग्रध्यवसाय स्वार्थिकयाकारी कहावेगा । २– कोई परजीव को मुक्त करानेका विकल्प करता है सो उसके विकल्प करनेसे यदि परजीव मुक्त हो जावे तो तब यह ग्रध्यवसाय स्वार्थक्रियाकारी कहावेगा। ३— परजीवको बाँधनेका विकल्प करनेपर बध्यते न मुच्यते । सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सङ्कावात्तस्याध्यवसायस्याभावेऽपि बध्यते मुच्यते च, ततः परत्राकिचित्करत्वान्नेदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ततःच मिथ्यैवेति भावः ॥ भ्रत्नेनाध्यवसानेन निष्कलेन विमोहितः । तित्कचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥१७१॥ ॥ २६७॥

बहुः । बज्र्मति बध्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः कर्मवाच्य क्रिया । कम्मणा कर्मणा-नृतीया एकः । जदि यदि हि-अध्यय । मुरुर्वति मुज्यन्ते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन कर्मवाच्य क्रिया । मोक्खमागे मोक्षमार्गे-सप्तमी एकः । ठिदा स्थिता-प्रथमा बहुः । य च ता तत्-अव्यय । कि-अब्यय या प्रः एकः । करोसि करोषि-वर्तमान लट् मध्यम पुरुष एकः क्रिया । तुम त्व-प्रथमा एकवचन ॥ २६७ ॥

भी परजीवके सराग परिएगाम न हो तो वह नहीं बँघ सकता सो वह प्रध्यवसाय स्वार्थ-क्रियाकारी न रहा। ४ – परजीवको मुक्त करनेका विकल्प करनेपर भी परजीवके वीतराग-परिएगाम नहीं होता तो वह मुक्त नहीं हो सकता सो यह प्रध्यवसाय स्वार्थिक याकारों न रहा। ४ – किसीका प्रध्यवसाय परजीवमें कुछ कर नहीं सकता, इस कारण प्रध्यवसाय स्वार्थ-क्रियाकारी नहीं ग्रीर इसी कारए। मिथ्या है।

सिद्धान्त— १- जीवके भ्रध्यवसायका निमित्त पाकर पीद्गलकार्माणवर्गणायं कर्मरूप बँधती है। २- वीतरागपरिलामके निमित्तसे कर्मबन्ध हट जाते है। ३- परके ग्रध्यवसाय का स्व मात्मामें कोई प्रभाव नहीं होता।

हष्टि—१-उपाधिसापेक्ष स्रशुद्ध द्रव्याधिकनय व निमित्तहष्टि (५३, ५३म्र) । २-शुद्ध भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय व निमित्तहष्टि (२४ब, ५३म्र) । ३-परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२१) ।

प्रयोग--- प्रध्यवसाय स्वार्थकियादारी नहीं होता यह जानकर ग्रध्यवसायको हटाकर ग्रविकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि करना ॥ २६७ ॥

ग्रब पूर्वगायोक्त ग्रयंको प्रगटरूपसे गायामें कहते हैं:—[जीवः] जीव [ग्रव्यवसानेन]
ग्रध्यवसानसे [तिर्यंक्नैरियकान्] तिर्यंच नारक [च बेबमनुजान्] ग्रोर देव मनुष्य [सर्वान्]
सभी पर्यायोंको [च] ग्रौर [नैकविधं पुण्यं पापं] ग्रनेक प्रकारके पुण्य पायोंको [करोति] करता
है [तथा च] तथा [धर्माधर्म] धर्म ग्रथमं [जीवाजीवी] जीव ग्रजीव [च] ग्रौर [ग्रत्सोकलोकं]
ग्रलोक लोक [सर्वान्] इन सभी को [जीवः] जीव [अध्यवसानेन] ग्रध्यवसानसे [आत्मानं]
ग्राह्मस्वरूप [करोति] करता है।

तात्पर्य-मोही जीव जिस परको व परभावको धात्मरूप मानता है वह उसी रूप

सब्वे करेड जीवो श्रज्भवसागाण तिरियणेरियए । देवमणुषे य सब्वे पुण्णां पावं च गोयविहं ॥२६=॥ धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे श्रलोयलोयं च । मब्वे करेड जीवो श्रज्भवसागोण श्रप्पाणं ॥२६९॥ (युगलम्)

अध्यवसितसे प्रार्गो, सब कुछ करता हि जीव प्रपनेकी। पशुनारक देव मनुज, नानाविध पुण्य पापोंको ॥२६८॥ धर्म ग्रधर्म हि प्रथवा, जीव ग्रजीव व अलोक लोक तथा। ग्रध्यवसितसे प्रार्गो, ग्रपनेको सर्वकर लेता॥२६८॥

सर्वात् करोति जीवोऽध्यवसानेन तिर्यङ्गैरियकात् । देवमनुजास्य मर्वान् गृष्य पाप च नैकविध ॥२६८॥ धर्माधर्म च तथा जीवाजीवौ अलोकलोक च । सर्वात् करोति जीव अन्यवसानेन आत्मान ॥२६२॥

यथायमेवं कियागर्भीहमाध्यवसानेन हिसकम् इतराध्यवसानैरितरं च मात्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विषच्यमानतिर्यगध्यवसानेन तिर्यंत, विपच्य-

नामसंज्ञ— सञ्ज, जोव, अक्भवसाण, निरियणेरियये, देवससुय, य, मञ्ब, पुण्ण, पाप, च, णयिवह, धम्माधम्म, च, नहा, जीवाजीव, आलोयलोय, च, मध्य, जीव, अक्भवसाण, अप्प । **धातुसंज्ञ** – कर करणे । स्रपनेको करने वाला कहा जाता है ।

टीकार्थ — जैसे यह झात्मा ऐसे याने पूर्वोक्त किया वाले हिसाके प्रध्यवसानसे अपने को हिसक करता है, और अन्य अध्यवसानोंसे यह आत्मा अपनेको अन्य बहुत प्रकार करता है; उसी प्रकार उदयमें आये हुए नारकके अध्यवसानसे अपनेको नारकी करता है, उदयमें आये हुए सनुध्यके अध्यवसानसे अपनेको तियँव करता है, उदयमें आये हुए सनुध्यके अध्यवसानसे अपनेको मनुष्य करता है, उदयमें आये हुए सुख आदि एव करता है, उदयमें आये हुए अमिस्तिकाय क्रिक्त अध्यवसानसे अपनेको पायल्य करता है, औन हुए अध्यास्तिकाय के अध्यवसानसे अपनेको धर्मास्तिकाय क्रिक्त अध्यवसानसे अपनेको अध्यवसानसे अ

मानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विषच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विषच्यमानमुखादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, विषच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन सम् । ज्ञायमानधर्मानध्यवसानेन सम् । ज्ञायमानधर्मानधर्मानध्यवसानेन सम् । ज्ञायमानधर्मानपुद्यलाध्यवसानेन पुद्रगलं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशां ज्ञायमानालोकाकाशाम्यात्मपुद्रयलाध्यवसानेन पुद्रगलं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशां ज्ञायमानालोकाकाशाम्यात्मपुद्रयलाध्यवसानेन, अलोकलोक, सर्वं, जीव, अध्यवसान, आत्मन् । मुलधातु—दुकुण्यं करणं । पदिवद्यत्या नथे सर्वं सर्वाम्यात्म । प्रविवद्यत्या नथे सर्वं सर्वाम्यात्म । प्रविवद्यत्या नथे सर्वं सर्वाम्यात्म । ज्ञायमान्य । प्रविवद्यत्या नथे सर्वं सर्वाम्यात्म । ज्ञायमान्य । तिरियणपिय नियंद्यत्याम्यात्म विव्यवस्य । व्यवस्य । । तिरियणपिय नियंद्यत्र प्रविकान्-द्वितीया बहुः । वेवनायुये देवमनुजान्-द्वित् बहुः । य च-अध्यय । सत्य सर्वाम्-द्वित् वहुः । प्रवाप्य प्रविवत्याय प्रविवत्य । स्वयं सर्वाम्-द्वित् वहुः । प्रवाप्य प्रविवत्य । स्वयं सर्वाम्-द्वित् वहुः । प्रवाप्य प्रविवत्य । ज्ञावाजीव ज्ञावनेसं स्रज्ञानी स्रात्मा प्रपने स्रापको स्रवेक स्रवस्थारूप करता है याने उनमे स्रापा मान्य प्रवित्ता है ।

ग्रव इस ग्रथंका कलग्ररूप काव्य कहते हैं — विश्वात् इत्यादि । ग्रथं — मोहमूलक सब द्रव्योसे भिन्न होनेपर भी यह ग्रात्मा जिस ग्रध्यवसायके प्रभावसे ग्रपनेको समस्तस्वरूप करता है वह ग्रध्यवसाय जिनके नहीं है वे ही मृति है।

प्रसंगिबवरण — प्रनन्तरपूर्व गाथामे सयुक्तिक बताया गया था कि अध्यवसान स्वार्थ-कियाकारी न होनेसे मिध्या है। भ्रव इन दो गाथाबोंमे बताया है कि जीव श्रध्यवसानसे ही भ्रपनेको नानारूप बनाता है।

तथ्यप्रकाश — (१) "मै इसे मारू" ऐसे कियागर्भ हिसाके ग्रध्यवसानके द्वारा यह जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको हिसक बना देता है। (२) ग्रन्य भी नाना प्रकार के कियागर्भ ग्रध्यवसानसे स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा उन उनरूप ग्रपनेको बना देता है। (३) नरकगतिकमोदयजनित नरकभावोके ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको नारक बना देता है। (४) तिर्यभगतिकमोदयजनित भावोके ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको नारक बना देता है। (४) तिर्यभगतिकमोदयजनित भावोके ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको सनुष्य बना देता है। (६) देव-गतिकमोदयजनित भावोके ग्रध्यवसानसे व्यवसानसे स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको देव बना देता है। (७) सातावेदनीयादिपुण्यकमोदयजनित मुखादि पुण्यभावके ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको पुण्यक्प बना देता है। (०) ग्रसातावेदनीयादिपुण्यकमोदयजनित मुखादि पुण्यभावके ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको पाण्डप बना देता है। (०) ग्रसातावेदनीयादिपाणकमोदयजनित परभावोके ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको पाण्डप बना देता है। (व) ग्रसातावेदनीयादिपाणकमोदयजनित परभावोके ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको पाण्डप बना देता है।

ध्यवसायेनालोकाकाशमारमानं कुर्यात् ॥ विश्वाद्विभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमारमा विदयाति विश्वं । मोहैककंदोध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥१७२॥ ॥ २६८-२६६ ॥

जीवाजीवौ-द्वितीया बहुबचन । अलोयलोय अलोकलोक-द्विठ ए० । सब्बे मर्वान्-द्विठ बहुठ । करेड करोति– वर्तमान नट् अन्य पुरुष एकठ किया । जीवो जीव-प्रथमा एकठ । अज्भवसाणेण अध्यवमानेन-नृतीया एकठ । अप्याण आत्मानस्-द्वितीया एकवचन ॥ २६८-२६६ ॥

(६) जाने जा रहे धर्मास्तिकायके जाननिकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको धर्मास्तिकायके जाननिकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको प्रधर्मास्तिकायके जाननिकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको प्रधर्मास्तिकायके जाननिकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसान से जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको ग्रन्थ जीवरूप वना देता है। (१०) जाने जा रहे पुद्गालके जाननिकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको पुद्गालक्ष्य बना देता है। (१०) जाने जा रहे जोकाकाशके जाननिकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको लोकाकाशक्ष्य बना देता है। (१८) जाने जा रहे ग्रालोकाकाशके जाननिकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको लोकाकाशक्ष्य बना देता है। (१८) जाने जा रहे ग्रालोकाकाशके जाननिकल्पके मोहरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुमा ग्रपनेको ग्रालोकाकाशक्ष्य बना देता है। (१४) ग्रालोका ग्रालोकाकाशक्ष्य बना देता है। (१४) ग्रालोका ग्रालोकाकाशक्ष्य बना देता है। (१४) ग्रालोकारसे घट कहा जाने की तरह धर्मास्तिकायादिका जाननरूप विकल्प भी उपचारसे धर्मास्तिकायादिक हा जाता है।

सिद्धान्त—(१) क्रियागर्भ विषच्यमान ज्ञायमान सम्बन्धी ग्रध्यवसानसे जीव ग्रपने को नानारूप कर लेता है।

**दृष्टि—१- ग्र**शुद्धनिष्क्यनय, उपाधिमापेक्ष ग्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (४७, २४) ।

प्रयोग---परभावविषयक अध्यवसानसे जीवकी नाना दुर्गतियाँ जानकर उन अध्यव-सानोंको छोडकर ज्ञानमात्र स्वरूपमे आत्मभावना करना ॥ २६८-२६६ ॥

भ्रव बताते है कि अज्ञानरूप प्रध्यवसाय जिनके नही है वे मुनि कर्मसे लिप्त नही होते—[एताकि] ये पूर्वोक्त भ्रध्यवसाय तथा [एवमाबीकि] इस तरहके भ्रस्य भी [अध्यवस्तानािति] भ्रध्यवसाय [येषां] जिनके [न संति] नही है [ते मुनयः] वे मुनिराज [अशुभेत] अशुभ [वा] भ्रथवा [शुभेत कर्मणा] शुभकर्मय [न लिप्यंते] लिप्त नही होते।

तात्पर्य--- ग्रपनेको परभावरूप नहीं ग्रनुभवने वाले मुनि शुभ व ग्रशुभ टोनो प्रकारके कर्मसे लिस नहीं होते।

टीकार्थ-ये पूर्वोक्त जो तीन प्रकारके ग्रध्यवसाय है ग्रज्ञान, ग्रदर्शन ग्रीर ग्रचारित्र,

#### बन्धाधिकार

#### एदाणि णत्थि जेसिं अज्भवसाणाणि एवमादीणि। ते असुहेण सुहेण व कम्मेण सुगी गा लिप्पंति ॥२७०॥ प्रध्यवसान कहे जो, वे झाविक प्रत्य सब नहीं जिनके। गुम प्रशुम कमंसे वे, पुनिजन नीहं लिप्त होते हैं ॥२७०॥

एतानि न सित येपामः व्यवसानाः येवमादीनि । तेऽशुभेन शुभेन वा कमणा सुनयो न निष्यते ॥२००॥
एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि समस्तान्यपि तानि शुभाशुभकमैवंधनिमित्तानि, स्वयमज्ञानादिरूपस्वात । तथाहि, यदिदं हिनस्मीत्याध्यवसानं तद्ज्ञानमयत्वेन घ्रात्मनः
सदहेतुकज्ञप्त्येकक्रियस्य रागद्वेषविषाकमयीनां हननादिक्रियाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माऽज्ञानादिस्ति ताबदज्ञानं विविक्तात्माऽद्यानादिस्ति च मिष्यादर्शनं, विविक्तात्मानावरणादिस्त

नामसंज्ञ-एत, ण, ज, अज्भवसाण, एव, आदि, त, असुह, सुह, व, कम्म, मुणि, ण । धातुसंज्ञ-लिप लेपने, अस् सत्ताया । प्रातिपदिक -एनत्, न, यत्, अध्यवसान, एव, आदि, तत्, अग्रभ, ग्रभ, व, कमंत्, मुनि, न । मूलधातु - लिप उपमदें, अस सत्तायां । पदिवदरण-एदाणि एतानि-प्रथमा बहु । ण वे सभी शुभ ग्रशुभ कर्मबन्धके निमित्त है, क्योंकि ये स्वयं ग्रज्ञानादिरूप है। इसीका स्पष्टी-करगा--जो यह मैं परजीवको मारता ह इत्यादिक ग्रध्यवसान है वह श्रज्ञानादिरूप है, क्योंकि भातमा तो ज्ञानमय होनेसे सत् श्रहेत्क ज्ञातिकयामात्र ही है, किन्त हनना घातना स्रादि किया है वे रागद्वेषके उदयरूप है सो इस प्रकार आत्मा और धातने आदि कियाके भेदको न जानने से ग्रात्माको भिन्न नही जाननेसे "मै परजीवका घात करता ह" ग्रादि ग्रध्यवसान मिथ्याज्ञान है। इसी प्रकार भिन्न ग्रात्माका श्रद्धान न होनेसे वह ग्रध्यवसान मिथ्यादर्शन है इसी प्रकार भिन्न ग्रात्माके ग्रनाचरणसे वह ग्रध्यवसान भिष्याचारित्र है ग्रीर जो ''मैं नारक हं" इत्यादि म्रध्यवसान है वह भी ज्ञानमयपना होनेसे सत् महेत्क एक ज्ञायकभाव म्रात्माका व कर्मोदय-जनित नारकादि भावोंको मन्तर न जाननेसे विविक्त मात्माका मज्ञान होनेसे प्रश्रद्धान होनेसे श्रनाचरण होनेसे अचारित्र है। ग्रीर फिर जो यह धर्मंद्रव्य मेरे द्वारा जाना जाता है ऐसा ग्रध्यवसाय है वह भी ग्रज्ञानादि रूप ही है, क्योंकि ग्रात्मा तो ज्ञानमय होनेसे सत् ग्रहेत्क एक ज्ञानमात्र ही है, किन्तु धर्मादिक ज्ञेयमय है, ऐसे ज्ञानज्ञेयका विशेष न जाननेसे विविक्त ग्रात्माके ग्रज्ञानसे "मै धर्मको जानता हं" ऐसा ग्रध्यवसान ग्रज्ञान-रूप है. भिन्न ब्रात्माके न देखनेसे याने श्रद्धान न होनेसे यह ब्रध्यवसान मिथ्यादर्शन है, ग्रीर भिन्न भारमाके अनाचरणसे यह भ्रध्यवसान भ्रचारित्र है । इस कारण ये सभी भ्रध्यवसान बंध के निमित्तभूत है। जिनके ये ग्रध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही मुनियोंने प्रधान है याने चांचारित्रं । यत्पुनर्नारकोहमित्याद्यध्यवसानं तदिप ज्ञानमयत्वेनात्मनः सवहेतुकज्ञायकैकभावस्य कर्मोदयजनितनारकादिभावानां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माजानादिस्त तावदज्ञानं विविक्तात्मानावरित्त च मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाचरणादिस्त चाचारित्रमः । यत्पुनरेप धर्मो ज्ञायत इत्याद्यध्यवसानं तदिप ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादिस्त तावदज्ञानं विविक्तात्मादर्शनं विविक्तात्मात्माचरणादिस्त चाचारित्रं । ततो बंघ निमित्तान्यवैतानि समस्तान्यध्यवसानानि । येषामे- न-अव्यय । अत्य स्ति चत्रोवान नद् अत्य पुरुष बहुः । जेिन येषा-पण्ठी बहुः । अञ्चवसाणाणि अध्यवन्तानान-प्रयमा बहुः । एवं-अव्यय । आदीणि आदीनि-प्रः बहुः । ते-प्रः बहुः । अस्तरण्याणाणि अध्यवन्तानान-प्रयमा बहुः । एवं-अव्यय । आदीणि आदीनि-प्रः बहुः । ते-प्रः बहुः । अस्तरण्य सुदेण कम्मेण मृतिकृजर हैं । ऐसे कोई-कोई विरक्ते पुरुष सन् अहतुक एक ज्ञायकभावस्वरूप प्रोर सत् प्रहेतुक एक ज्ञानरूप विविक्त भात्माको जानते हुए उसीका सम्यक् श्रद्धान करते हुए प्रोर उसीका भ्रावरण्य करते हुए निर्मल स्वच्छत्व स्वाधीन प्रवृत्ति-रूप उद्यको प्राप्त भ्रमान भ्रावरक्ते प्रभावसे श्रुभ तथा भ्रमुभ कमसे नही लिल होते ।

भावार्थ — "मैं परको मारता हूं" ग्रादि ग्रध्यवसान तो कियागर्भाध्यवसान है। तथा "मै नारक हूं" ग्रादि ग्रध्यवसान विपच्यमानाध्यवसान है। तथा "मै परव्रव्यको जानता हूं" ग्रादि ग्रध्यवसान है। सो इन ग्रध्यवसानोमे जीव तब तक प्रवर्तता है जब तक ग्रादम के रागादिकके तथा ग्रादमाके व नारकादिकके तथा ग्रादमाके व नारकादिकके तथा ग्रादमाके व नारकादिकके तथा ग्रादमाके व नारकादिकके तथा ग्रादमाके व न्याय भ्रद्यानके विना मिथ्याज्ञानरूप है, मिथ्यादर्शनरूप है तथा मिथ्याज्ञार इस्त्य है। ऐसे यह मोही तीन प्रकार प्रवर्तता है। जिनके ये ग्रध्यवसाय नही है वे मुनिक्जर है, वे ही ग्रादमाको सम्यक् जानते हैं, सम्यक् श्रद्धान करते है, सम्यक् श्राच्यक्त ग्रात्म सम्यन्त्रणंत ज्ञान चारित्र हुए कमोंसे लिस नही होते।

तथ्यप्रकाश--१- ग्रध्यवसान तीन प्रकारके होते हैं—(१) क्रियागभिध्यवयान, (२) विषच्यमानाध्यवसान, (३) जायमानाध्यवसान। २- सत् ग्रहेतुक ज्ञप्तिकियामात्र निज श्वास्मामें व रागद्वेषविषाकमयी हुननादि क्रियावीमें श्रन्तर न जाननेके कारण विविक्त ग्रास्माका

वैतानि न विद्यंते त एव मुनिकुक्षराः केचन सदहेतुकज्ञप्यैकक्रियं सदहेतुकज्ञायकैकभावं सद-हेतुकज्ञानैकरूपं च विविक्तात्मानं जानंतः सम्यक्ष्ययोऽनुचरंतश्च स्वच्छस्वछंरीखदमंदीतच्यों-तिषोऽत्यंतमज्ञानादिरूपत्वाभावात् शुभेनाशुभेन वा कर्मणा खलु न लिप्पेरन् ॥ २७० ॥

अगुभैन शुभैन कर्मणा-नृतीया एकः । मुणी मृनयः-प्र॰ बहुः । ण न-अव्ययः । लिप्पिति लिप्यन्ते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन भावकर्मवाच्य क्रिया ॥ २७० ॥

ज्ञान न होनेसे क्रियागर्भाध्यवसान ग्रजानरूप है, विविक्तात्माका दर्शन न होनेसे क्रियागर्भाध्यवसान सिध्यादार्शन है, विविक्तात्माका प्राचरण न होनेसे क्रियागर्भाध्यवसान सिध्यादारित्र है। ३—सन् ग्रहेतुक ज्ञायकस्वरूप निज ग्रास्मामें व कर्योदयजनितनारकादिमावोंमे प्रन्तर न जाननेके कारण् विविक्तात्माका ज्ञान न होनेसे विपच्यमानाध्यवसान प्रज्ञानरूप है, विविक्तात्माका दर्शन न होनेसे विपच्यमानाध्यवसान सिध्यादार्शन है, विविक्तात्माका ग्राचरण न होनेसे विपच्यमानाध्यवसान मिध्यादार्शन है, विविक्तात्माका ग्राचरण न होनेसे विपच्यमानाध्यवसान सिध्यादार्शन है, विविक्तात्माका ज्ञानरूप है, विविक्तात्माका ग्राचरण न होनेसे ज्ञायमानाध्यवसान मिध्यादार्शन है, विविक्तात्मा मुख्यत्या ग्राचरण है। (६) विपच्यमानाध्यवसान मुख्यत्या मिध्यादार्शनरूप है। (७) ज्ञायमानाध्यवसान मुख्यत्या मिध्याज्ञानरूप है। (७) ज्ञायमानाध्यवसान मुख्यत्या मिध्याज्ञानरूप है। (०) ज्ञानके ये ग्रध्यवसानभाव है वे मिध्यादार्शन है। (१) ज्ञायमानाध्यवसान मुख्यत्या मिध्याज्ञानरूप है। (१) ज्ञावस्वस्य है। (१०) ज्ञावस्य विविक्तात्मा नही है वे ही मुनिश्रेष्ठ है। (११) जो ज्ञाविक्रया, ज्ञायकस्वरूप, ज्ञानमय विविक्तात्मा को ज्ञानते देखते ग्रावरते है वे श्रम ग्राध्य किसी करेसे लिस नही होते।

सिद्धान्त—(१) ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वकी ग्राराधनासे ग्रध्यवसानभाव व कर्मबन्ध दोनो दूर हो जाते है ।

हिष्ट--१- शृद्धभावनापेक्ष शृद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब)।

प्रयोग—प्रध्यवसान व कर्मबन्धसे हटनेके लिये भ्रपनेको जीतिकिय, जायकस्वरूप ज्ञान-मात्र निरखना ॥ २७० ॥

प्रश्न—वह ग्रध्यवसान नया है ? उत्तर—[बुद्धि:] बुद्धि [ब्यवसाय:] ब्यवसाय [ग्रपि च] ग्रीर [श्रध्यवसानं] ग्रध्यवसान [च] ग्रीर [मितः] मित [विज्ञानं] विज्ञान [चित्तं] चित्त [ग्रावः] भाव [च] ग्रीर [परिष्णामः] परिणाम [सर्वं] ये सब [एकार्थमेव] एकार्थ ही हैं याने इनका ग्रर्थ भिन्न नही है, मात्र नामभेद है । किमेतदध्यवसानं नामेति चेद्---

### बुद्धी ववसाञ्चोवि य श्रज्भवसाणं मई य विण्णाणं । एक्कडमेव सञ्बं वित्तं भावो य परिणामो ॥२७१॥ बुद्धि व्यवसाय अववा, अध्यवसान विज्ञान वित्त तथा।

परिस्ताम भाव ग्रह मति. ये सब एकार्थवानक हैं।।२७१॥

बुद्धिव्यंवसायोऽपि च अध्यवसानं मितिरच विज्ञानं। एकार्थमेव मर्वं चित्त भावरच परिणामः ॥२७१॥

स्वपरयोरिविवेके सित जीवस्याध्यवसितिम।त्रमध्यवसानं । तदेव च बोधनमात्रत्वाद्-बृद्धिः । व्यवसानमात्रत्वाद् व्यवसायः । मननमात्रत्वात्मतिः । विज्ञप्तिमात्रत्वाद्विज्ञानं चेतनमात्र-

नामसंज्ञ —बुद्धि, ववसाअ, वि, य, अङमःवसाण, मह, य, विष्णाण, एकट्ट, एव, चित्त, भाव, य, परिणाम । धातुसंज्ञ — बुङमः अवगमने, मन्न अवबोधने, चेन करणाववोधनयो । प्रातिपविक —बुद्धि, व्यव-साय, अपि, च, अध्यवसान, मति, च, विज्ञान, एकार्थं, एव, सर्वं, चिन्न, भाव, च, परिणाम । मूलधातु —

तास्पर्यः—बृद्धि व्यवसाय भादिक भिन्न-भिन्न अपेक्षावोसे अध्यवसान भावके ही वाचक है।

दोकार्थ—स्व भौर परका भेद ज्ञान न होनेपर जीवको मात्र मान्यता ग्रध्यवसान है। वही बोधनमात्रपनेसे बुद्धि है, प्रसङ्गमें लगे रहनेसे व्यवसाय है, जाननमात्रपनेसे मित है, विज्ञित्त्रात्रपनेसे विज्ञान है, चेतनमात्रपनेसे विज्ञान है, चेतनको भवनगात्रपनेसे भाव है भौर परिएामन-मात्रपनेसे परिएाम है। इस प्रकार ये सब एकार्यवाचक शब्द है। भावार्थ— ये जो बुद्धि झादि ग्राठ नाम कहे है वे सभी इस जीवके परिएाम है। जब तक स्व भौर परका भेद ज्ञात न हो तब तक परमें भौर ग्रपनेमे जो एकत्वके निश्चयरूप बुद्धि ग्रादिक होते है वे सब ग्रध्य-वसान ही है।

ध्रब कहते है कि जो ग्रध्यवसान त्यागने योग्य कहा गया है सो मानो सब व्यवहार का त्याग कराकर निष्कयका ग्रहण कराया गया है—सर्वत्रा इत्यादि । ग्रर्थ—समस्त वस्तुषो में जो ग्रध्यवसान हैं वे सब जिनेन्द्र भगवानने त्यागने योग्य कहे है सो ऐसा मै मानता हूं कि परके ग्राध्ययसे प्रवर्तने वाला सभी व्यवहार छुडाया गया है। तब फिर यह सत्युक्ष सम्यक् प्रकार एक निष्चयको ही निष्चलतासे ग्रंगीकार करके गुद्ध ज्ञानघनस्वरूप प्रपत्नी ग्रात्मस्वरूप महिमामें स्थिरता क्यों नहीं धारण करते ? भावार्थ—जिनेश्वरदेवने ग्रन्य पदार्थीमें जो ग्रात्मबुद्धिरूप ग्रध्यवसान छुड़ाया है सो ऐसा समक्षना चाहिए कि पराश्चित सभी व्यवहार छुडा दिया है। इस कारण ग्रुद्धजानस्वरूप ग्रप्ने ग्रात्मामें स्थिरता रखो ऐसा

त्वाच्चितः । चितो भवनमात्रत्वाद् भावः । चितः परिणुमनमात्रत्वात् परिणामः ।। सर्वताध्यव-सानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनैः तत्मन्ये व्यवहार एव निखिलोध्यन्याश्रयस्त्याजितः । सम्यङ् निष्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रस्य कि शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नंति संती-धृति ।।१७३।। ।। २७१।।

बुष अवगमने, मन जाने, चिती संज्ञाने । पदिविदरणः बुद्धी बुद्धिः -प्रयमा एकवचन । ववसाओ व्यवसायः -प्रयमा एक० । वि अपि य च-अब्यय । अञ्भवसाण अध्यवसान मई मतिः विष्णाणं विज्ञान एकट्टं एकार्यं सब्ब सर्वे चित्त भावो भावः परिणामो परिणामः -प्रयमा एकवचन ।। २७१ ॥

शुद्धनिश्वयके ग्रहराका उपदेश है। यह भ्राष्ट्वर्य भी किया है कि जब भगवानने सर्वविषयों में भ्रष्टयवसानको छुड़ाया है तो सत्पुरुष इन ग्रष्टयवसानोंको छोड़कर ग्रपनेमें स्विर वयों नही होते ?

तष्यप्रकाश—१- बुद्धि, व्यवसाय, मित, विज्ञान, चित्त, भाव, संकल्प, विकल्प व परिएगाम, ये सब प्रध्यवसानक प्रनर्थान्तर है। २- स्व व परका भेदिवज्ञान न होनेपर होने वाले निश्चयको प्रध्यवसान कहते है। ३- प्रध्यवसान हो बोधनरूप होनेसे बुद्धि है। ४- प्रध्यवसान ही निश्चयमात्र या चेष्टामात्र होनेसे व्यवसाय कहलाता है। ५- प्रध्यवसान हो निश्चयमात्र या चेष्टामात्र होनेसे व्यवसाय कहलाता है। ५- प्रध्यवसान हो जीनेसे मित कहलाता है। ६- प्रध्यवसान हो जानतरूप होनेसे विज्ञान कहलाता है। ५- प्रध्यवसान हो जीवमें कुछ होने मात्रको हिस्से भाव कहलाता है। ६- प्रध्यवसान हो जीवका कुछ परिएामनको हिस्से परिर्णाम कहलाता है। १०-प्रध्यवसान हो 'यह मेरा है' ऐसा संकल्पाभं होनेसे संकल्प कहलाता है। ११-चाह्यवस्तु रागादि प्रध्यवसान का विषयभूत कारण है। १३- रागादि प्रध्यवसान कर्मबंधके निमित्तके निमित्तक का निमित्त कारण है। १४-उदयागत द्रव्यप्रदय नवीन कर्मबंधका निमित्त कारण है। १४-उदयागत द्रव्यप्रदय नवीन कर्मबंधका निमित्त कारण है।

सिद्धान्त—(१) कर्मविषाकोदय होनेपर श्रध्यवसानभाव होता है । (२) ग्रध्यवसान भाव होनेपर कर्मबन्ध होता है ।

हष्टि—१- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (२४)। २- निमित्तहष्टि (५३छ)। प्रयोग—प्रध्यवसान भावको सर्वेसंकटोंका मूल कारण जानकर प्रध्यवसानसे प्रलग होकर ग्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें ग्रात्मत्वका ग्रनुभव कर परम विश्राम पाना ॥ २७१ ॥

# एवं ववहारगाञ्चो पडिसिद्धो जागा गिन्छ्यगायेगा । णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पात्रंति णिव्वाणं ॥२७२॥ निश्चयनयसे जानो, यह सब व्यवहारनय निषिद्ध ग्रतः ।

निश्चयनयाश्रयी मूनि, पाते निर्वागपदको हैं।।२७२॥

एव व्यवहारनयः प्रतिविद्धो जानीहि निब्धयनयेन । निब्धयनयाश्रिता पून मुनयः प्राप्नुवित निर्वाण । **ग्रात्माश्रितो निश्चयन**यः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तत्रैव निश्चयनयेन पराश्रितं सम• - स्तमध्यवसानं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव किल प्रतिषिद्धः, तस्यापि परा-

नामसंज-एवं, ववहारणअ, पडिसिद्ध, णिच्छयणय, णिच्छयणयामिद, पुण, मुणि, णिव्वाण। षातुसंज्ञ---जाण अवबोधने, प आव प्राप्तौ । प्रातिपदिक-- एव, व्यवहारनय, प्रतिपिद्ध, निश्चयनय, निश्च-यनयाश्रित, पुनर्, मुनि, निर्वाण । मूलधात-जा अववोधने, प्र आप्लु व्याप्ती स्वादि । पदिवदरण । एव-अव्यय । ववहारणओ व्यवहारनय:-प्रथमा एकः । पडिसिद्धो प्रतिर्विद -प्रथमा एकः । जाण जानीहि-

ग्रव उक्त गाथार्थका स्पष्टीकरण करते है---[एवं] इस प्रकार याने पूर्वकथित रीतिसे [स्यद्दृहारनयः] व्यवहारनय [निश्चयनयेन] निश्चयनयके द्वारा [प्रतिषदः] प्रतिपिद्ध [जानीहि] जानो [पून:] नयोकि [निश्चयनयनयाश्रिताः] निश्चयके ग्राश्रित है [मुनयः] मूनिराज [निर्वारां] मोक्षको [प्राप्तुवंति] प्राप्त करते है।

तात्पर्य-व्यवहारनये समस्त तत्त्वोंको जानकर उन भेदविकल्पोस भी परे होकर परमशुद्धनिश्चयनयका ग्राश्रय कर लेने वाले मुनिराज मोक्ष प्राप्त करते है।

टीकार्थ--- आत्माश्रित निश्चयनय है और पराश्रित व्यवहारनय है। वहाँ वधका कारए।पना होनेसे पराश्रित समस्त श्रध्यवसान मुमुक्षुग्रोको उस श्रध्यवसानका निषेध करते हुए भाचार्यने वास्तवमे व्यवहारनयका हो निषेध कर दिया है, क्योंकि भ्रध्यवसानकी तरह व्यवहारनयके भी पराश्चितपनेका अन्तर नहीं है। और इस प्रकार भी व्यवहारनय निवेध करने योग्य है कि भ्रात्माश्रित निश्चयनयका ग्राश्रय लेने वाले ही मुक्त होते है ग्रीर पराश्रिन व्यवहारनयका ग्राश्रय एकांततः कभी मुक्त न होने वाला ग्रभव्य भी करता है । भावार्थ---मात्माके परके निमित्तसे होने वाले घनेक भाव सब व्यवहारनयके विषय है। इस काररा व्यवहारनय तो पराश्रित है और जो एक ग्रपना स्वाभाविक भाव है वह निश्चयनयका विषय है। इस कारण निश्चयनय ग्रात्माश्रित है। ग्रध्यवसान भी पराश्रित होनेसे व्यवहारनयका ही विषय है। इसलिये जो भले प्रकार ग्रध्यवसानका त्याग है वह सब व्यवहारनयका ही त्याग है। जो निश्चयके ग्राक्षय प्रवर्तते है वे तो कर्मसे छूटते है ग्रीर जो एकांतसे व्यवहारनय

श्रित्वाविशेषात् । प्रतिबेध्य एव चायं, प्रात्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुख्यमानत्वात्, परा-श्रितव्यवहारनयस्यैकांतनामुच्यमानेनाभव्येनाप्याश्रीयमाणत्वाच्च ॥ २७२ ॥

आज्ञार्थे लांट् सध्यम् पुरुष एक**ः क्रिया । णिच्छ्यणयेण निरुचयनयेन-नृ**तीया एक**ः । णिच्छयणयातिदा** निऽचयनयाश्रिना –प्रथमा बहुः । पुण पुन.–अब्यय । सुणिणो सुनय –प्रथमा बहुः । पार्वेति प्राप्तुवित– वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुः क्रिया । णिब्बाणं निर्वाणम्–द्वितीया एकवचन ।। २७२ ।।

के ही ग्राश्रय प्रवर्त रहे है वे कमंसे कभी नही छूटते।

प्रसंगिबबर्गा— प्रनन्तरपूर्व गाथामे ग्रध्यवसानका अनेक नामांसे परिचय कराते हुए ग्रध्यवसान छुड़ानेका ग्रथवा ग्रध्यवसान छुड़ानेका लिये ग्रन्याश्रय समस्त व्यवहार ही छुड़ानेका संकेत दिया था। ग्रव इस गाथामे निष्चयनयकी उपयोगिता दिखाकर व्यवहारनय प्रतिपिद्ध किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) यहाँ परद्रव्यका आश्रयकर होने वाला विकल्प व्यवहारनय है। (२) यहाँ गृद्धात्मद्रव्यका आश्रयकर होने वाला सद्भाव निम्चयनय है। (३) निम्चयनय अर्थात् गृद्धात्मद्रव्यका आश्रय करने वाले मुनि निर्वागको प्राप्त करते है। (४) निम्चयनयके द्वारा अर्थात् गृद्धात्मद्रव्यके आश्रय द्वारा परद्रव्याश्रित समस्त व्यवहार प्रतिषिद्ध हुआ है। (४) पराश्रित व्यवहारनयके आश्रयसे साक्षात् निर्वाण नही है।

सिद्धान्त—(१) परद्रव्यविषयक व्यवहार भ्रथवा प्रध्यवसान सब उपचार होनेसे मिथ्या है। (२) सहजसिद्धगुद्धात्मद्रव्यविषयक उपयोग स्वसहजभाव होनेसे भूतार्थ है।

प्रयोग-निश्चयचारित्रकी उपयोगितामे ही घ्यान लगाकर परमविश्राम पाना ॥६७२॥
प्रश्न--ग्रभव्य जीव व्यवहारनयका कैसे ग्राश्रय करता है ? उत्तर--[जिनवरैः]
जिनेश्वरदेवके द्वारा [प्रजन्ते] कहे गये [ज्ञतसिनितगुप्तयः] व्रत समिति गुप्ति [शीलतयः] शील
तपको [कुर्वक्रिप] करता हुग्रा भी [अभव्यः] ग्रभव्य जीव [अज्ञानी मिथ्याहृष्टिः तु] ग्रज्ञानी
मिथ्याहृष्टि ही है ।

तारपर्य—निज प्रविकार सहज ज्ञानस्वभावका प्रनुभवन हो पानेसे ब्रतादिको पालता हुग्रा भी ग्रभव्य ग्रजानी है।

टीकार्य — शील तपसे परिपूर्ण तीन गुष्ति पाँच समितिसे संयुक्त, ग्राहिसादिक पाँच महावत रूप व्यवहारचारित्रको धभव्य भी करे तो भी वह धभव्य चारित्रसे रहिब, ध्रक्षानी, कथमभव्येनाश्रीयते व्यवहारनयः ? इति चेत्--

वदसमिदीगुत्तीयो सीलतवं जिगावरेहि पण्गातं । कुठवंतीवि अभव्वो अण्गागाि मिन्छदिटी दु ॥२७३॥ जिनवरके बतलाये, बत समिति गुप्ति तथा शील तपको । यह धमध्य करता भी, अज्ञानी सुदृष्टी है ॥ २७३॥

**वृत्तसमितिगु**प्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञप्त । कुर्वन्नप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यार्दाष्टस्तु ॥ २७३ ॥

शोलतपःपरिपूर्णं त्रिगुप्तियंचसमितिपरिकलितमिहिसादिपंचमहात्रतरूपं व्यवहारचारि-त्रमभव्योऽपि कुर्यात् तथापि स निश्वारित्रोऽज्ञानी मिध्यादृष्टिरंव निश्वयचारित्रहेतुभूतज्ञान-श्रद्धानजून्यत्वात् ॥२७३॥

नामसंज्ञ—वदसिमदीगुत्ति, सीलतव, जिणवर, पण्णत, कुख्वत, वि, अभव्य, अण्णाणि, मिच्छ्रिदिट्टि, दु । धातुसंज्ञ—कुब्ब करणे । प्रातिपविक -ज्ञतमितिगुत, शीलनपस, जिनवर, प्रजन्त, ज्ञित्त, अपि, अभस्य, अज्ञानित्र, मिच्यादिष्टि, तु । कुत्वधातु—इकृत्र, करणे । पद्मिवदरण -वदसिनीगृतीओ जनसमितिगुत्तीओ जनसमित्रिग्तिम् वहु । सीलतवं जीलवरा-प्रथमा एक । जिणवरेटि जिनवरं -नृतीया वहु । गण्णतं प्रयमा एक । कुत्वदेती कुर्वत्-प्रथमा एक । विच्यादिष्ट -प्रथमा एक । विच्यादिष्ट -प्रथमा एक । विच्यादिष्ट -प्रथमा एक । विच्यादिष्ट -प्रथमा एक । वृत्तु—अथ्यय ।। २७३ ।।

मिष्यादृष्टि हो है, क्योंकि उसके निश्वयचारित्रका कारणस्वरूप ज्ञान धौर श्रद्धान नहीं है। भाषार्थ — धभव्य जीव महाव्रत समिति गुष्ति रूप व्यवहारचारित्रको पाले तो भी वह निश्चय सम्यग्जान श्रद्धानके बिना सम्यक्चारित्र नाम नही पाता धौर श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही रहना है।

प्रसंगिववरण— प्रनन्तरपूर्व गाथामे निश्त्रयनयकी उपयोगिता दिखाकर समस्न पर द्रव्याश्रित व्यवहार प्रतिषिद्ध कर दर्शाया गया था कि पराश्रित व्यवहारका तो ग्रभव्य भी आश्रय करते हैं बड़े दुधंर तप ग्रादि करते हैं, किन्तु उनका मोक्ष नहीं होता । ग्रव इस गाथा में उसी व्यवहारनयका ग्रभव्यके द्वारा ग्राश्रय किया जानेकी रीति बनाई गई है।

तथ्यप्रकाश--१- शील व तपश्चरणसे परिपूर्ण, तीन गृष्ति व पाँच समितिसे युक्त धिंहसादि पञ्च महाव्रत व्यवहारचारित्र है। २- अभव्य भी मंद मिथ्यात्व व भदकवायके स्ववहारचारित्रका पालन करता है। ३- व्यवहारचारित्रको पालता हुम्रा भी अभव्य निश्चय-चारित्र हो है, नयोकि उसके निश्चयचारित्र हो हो नही सकता। ४-व्यवहारचारित्रको पालता हुम्रा भी अभव्य अज्ञानी हो है, क्योंकि निश्चयचारित्र हो है, क्योंकि निश्चयचारित्रको हेतुभूत ज्ञान वहाँ नही है। ४- व्यवहारचारित्रको पालता हुम्रा भी अभव्य अज्ञानी हो है, क्योंकि निश्चयचारित्रको हेतु

तस्यैकादशांगज्ञानमस्ति ? इति चेत्-

### मोक्सं त्रसदहंतो त्रभवियसत्तो दु जो त्रधीएज्ज । पाठो स्प करेदि गुर्स त्रसदहंतस्स साम्य तु ॥२७४॥ मुक्तिका स्रश्रद्धानी, स्रभव्य प्रास्ती पढ़े सुताक्कोंको ।

पढ़ना गुरा नहिं करता, क्योंकि उसे ज्ञानभक्ति नहीं ॥२७४॥

मोक्षमथद्धानोःभव्यमत्त्वस्तु योऽधीयीत । पाठो न करोति गुणमथ्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥ २७४॥

मोक्षं हि न ताबदभव्यः श्रद्धत्ते शुद्धज्ञानगयात्मज्ञानशून्यत्वात् ततो ज्ञानमपि ना**सौ** श्रद्धते, ज्ञानमश्रद्धधानश्वाचाराद्येकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुनाध्ययनगुणाभावात्र ज्ञानो स्यात्

नामसंत्र मोनल, असह्हत, अभिवयसत्त, दु, ज, पाठ, ण, गुण, असह्हत, णाण, तु। धातुसंत्र—अभि ड अध्ययने, कर करणे। प्रातिपदिक मोक्ष, अश्वहधान, अभव्यसत्त्व, तु, यत्, पाठ, न, गुण, अश्वहधान, जान, तु। मूलधात् अधि इङ् अध्ययने अदादि, दुकृत्र करणे। पविवयण मोनल मोक्ष— भूत श्रद्धान ग्रभव्यके नहीं हो पाता। ६— ग्रभव्यके सम्यवत्वधातक मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोका उपशम, क्षय या क्षयोपशम न होनेके कारणा शुद्धात्मत्वकी उपादेयताका श्रद्धान नहीं होता, ग्रनः ग्रभव्य मिथ्याहिष्ट ही रहता है।

सिद्धास्त--(१) व्रत समिति गुप्ति स्रादिमें चारित्रपना कहना व्यवहार है। हष्टि---१- एकजात्याधारे स्रत्यजात्याधेयोपचारक व्यवहार (१४२)।

प्रयोग—निश्वयवारिशके हेतुभूत शुद्धात्मत्वका श्रद्धान ज्ञान कर सहजात्मस्वरूपके प्रमुख्य ज्ञानवृत्तिका सहज पौरुष करना ॥२७३॥

प्रथन—प्रभव्य जीवके तो ग्यारह अंग तकका भी ज्ञान हो जाता, फिर मोक्षमार्गी क्यो नहीं है ? उत्तर — [मोक्षं अश्रद्धवानः] मोक्ष तत्त्वकी श्रद्धा नहीं करने वाला [यः अभव्यसत्त्वः] जो प्रभव्य जीव है वह [अधीयीत तु] शास्त्र तो पढ़ता है [तु] परन्तु [ज्ञालं अश्रद्धानस्य] जानस्वभावकी श्रद्धा नहीं करने वाले अभव्यका [पाठः] शास्त्रपठन [गुर्गं न करोति] गुण नहीं करता।

तास्पर्य-प्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें अपनी श्रद्धान होनेसे श्रभव्यका ज्ञान भी गूरणकारी नहीं है।

टोकार्य-प्रथम तो अभव्य जीव निश्वयतः शुद्ध ज्ञानमय आत्माके ज्ञानसे श्रूत्य होने से मोक्षका ही श्रद्धान नहीं करता इस कारणा अभव्य जीव ज्ञानकी भी श्रद्धा नही करता । श्रीर ज्ञानका श्रद्धान न करने वाला अभव्य प्राचारांगको आदि लेकर ग्यारह श्रंगरूप श्रुतको स किल गुराः श्रुताध्ययनस्य यद्विविक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं तस्व विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानम-श्रद्द्यानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्दगुराभावः, ततश्व ज्ञानश्रद्धा-

हितीया एकः । असहहंती अश्रद्धानः—प्रथमा एकः । अभिवयसनी अभव्यसत्त्वः—प्रथमा एकः । दु तु— अव्ययः । जो यः—प्रथमा एकः । अधीरका अधीयीतः—सिङ् विधी अन्य पुरुष एकः त्रिया । पाठो पाठः –

पढता हुआ भी शास्त्र पढ़नेके गुराके झभावसे जानो नहीं होता। शास्त्र पढ़नेका यह गुरा है कि भिन्न वस्तुभूत ज्ञानको नहीं अद्वान करने वाले अभव्यके शास्त्रके पढ़नेसे विविक्त वस्तुभूत ज्ञानम्य प्रात्मकान प्राप्त किया जाना शास्त्र नहीं। इसी काररा उसके शास्त्र के विविक्त वस्तुभूत ज्ञानम्य प्रात्मकान प्राप्त किया जाना शास्त्र नहीं। इसी काररा उसके शास्त्र पढ़नेका जो भिन्न झारमाका जानना गुण है, वह नहीं है और इस काररा सच्चे ज्ञान श्रद्धानक अभावसे वह अभव्य प्रज्ञानी ही है यह निष्वत है। भाषार्थ—अभव्य जीव ग्यारह अंग भी पढ़ ले तो भी उसके गुद्ध प्रारामाका ज्ञान श्रद्धान नहीं होता इस कारण उसके शास्त्रको पठनसे गुरा नहीं हुआ। इसी काररा वह अज्ञानी ही है।

प्रसंगविवररा — ग्रनन्तरपूर्व गायामें बताया गया था कि व्यवहारचारित्रको पालता हुमा भी ग्रभव्य ग्रज्ञानी व भिथ्याहिए ही है। अब इस गाथामे उसीके सम्बन्धमे बताया है कि ग्राभव्यका एकादश ग्रंगका अध्ययन भी गुणकारी नहीं है।

तथ्यप्रकाश — १- अभव्य जीवको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान नही होता। २- देहादि अन्य सर्वपरिमुक्त आत्माको केवल शुद्ध जानमय स्थितिको मोक्ष कहते है। २- अभव्य शुद्ध- जानमय आत्मज्ञानसे शुन्य होनेके कारण न तो मोक्षकी श्रद्धा कर पाता है और न जानको श्रद्धा कर पाता है। (४) श्रुत शास्त्र आगमके अध्ययनका फल शुद्ध जानस्वरूपकी श्रद्धा है। (४) श्रुद्ध जानस्वरूपकी श्रद्धा न हो पानेके कारण एकादकांग श्रुतका भी अध्ययन अभव्यकं लिये ग्रुपाकारी नहीं हो पाता। (६) अभव्यके श्रुद्ध जानस्य आत्मका न तो जान है और न श्रद्धान है, इस कारण अभव्य श्रज्ञानी भिथ्यादृष्टि हो है। (७) अभव्यके दर्शनमोहनीयका उपशम क्षय क्षयोपणम न होनेसे वह मिथ्यादृष्टि हो रहेगा।

सिद्धान्त—(१) ग्रमध्य जीव विकारभावोमे ही ग्रान्मत्वका श्रद्धान बनाये रहनेके कारए सदा श्रगुद्ध ही रहता है। (२) मन, वचन, कायकी क्रियार्थे निश्चयचारित्रका हेतुभूत नहीं हैं। किर भी उन्हें चारित्र कहना व्यवहार है।

हष्टि—-१- प्रशुद्धनिण्ययनय (४७) । २- एकजात्याधारं ग्रन्थजात्याध्येयोपचारक व्यवहार (४४२) ।

नाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ॥२७४॥

प्रथमा एकः । ण न-अव्यय । करेदि करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः , गुणं-द्वितीया एकः । असद्-हतस्स अश्रद्धानस्य-पप्टी एकः । णाण ज्ञान-प्रथमा एकःचचन । तु-अव्यय ॥ २७४ ॥

प्रयोग--शुद्ध ज्ञानमय मोक्षके लिये शुद्ध ज्ञानमय ग्रन्तस्तस्वका ग्राह्मरूपसे श्रद्धान ज्ञान ग्राचरण करना ॥ २७४॥

प्रश्त—उस ग्रभव्यके धर्मका तो श्रद्धान होता है उसके कैसे निषेष किया जा रहा है? उत्तर—[सः] वह ग्रभव्य जीव [सोगनिमित्तं] भोगके निमित्तरूप [धर्मे] धर्मको [श्रद्धधाति च] श्रद्धान करता है [प्रत्येति च] प्रतीति करता है [रोचयित च] रुचि करता है [पुत्रश्च] ग्रोर [स्पृश्नति] स्पर्शना है [तु] परन्तु [कर्मस्ययितिमत्तं] कर्मस्य होनेका निमिन्तरूप धर्मका [न] श्रद्धान ध्रादि नही करता।

तात्पर्य--सहज ज्ञानस्वभावका परिचय नही होनेसे ग्रभव्य ज्ञानस्वभावरूप धर्मकी श्रद्धानही कर पाता।

टीकार्थ — ग्रभव्य जीव नित्य ही कर्म ग्रीर कर्मफलचेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है, परन्तु नित्य ज्ञानचेतनामात्र वस्तुका श्रद्धान नहीं करता, क्योंकि ग्रभव्य जीव नित्य ही स्व-परके श्रेवज्ञानके योग्य नहीं है। इस कारण वह ग्रभव्य कर्मक्षयके निमित्तभूत ज्ञानमात्र भूतार्थ धर्मको श्रद्धान नहीं करता, परंतु भोगके निमित्तभूत ग्रुभ कर्ममात्र ग्रमदार्थ धर्मको ही श्रद्धान करता है। इस कारण यह ग्रभव्य श्रभूतार्थ धर्मका श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, स्पर्शनके द्वारा उत्परके ग्रेवेयक तकके भोगमात्रोंको पाता है, परन्तु कर्मके कभी नहीं सूटता। इसलिय इसके सत्थार्थ श्रमंक श्रद्धानका ग्रभाव होनेसे सच्चा श्रद्धान भी नहीं है। ऐसा होनेपर निश्ववनयके निद्धान्तमे व्यवहारनयका निर्वेय युक्त ही है। भावार्थ — ग्रभव्य जीव कर्मचेतना व कर्मफलचितनाको जानता है, परन्तु ज्ञानचेतनाको नहीं जानता, क्योंकि ग्रभव्यके भेदज्ञान होनेकी योग्यता नहीं है, इस कारण इसके ग्रुद्ध ग्रात्मीयधर्मका श्रद्धान नहीं है। यह तो ग्रुभ कर्मको हो धर्म सम्भक्तर श्रद्धान करता है सो मंद कथाय सहित यदि द्रव्यमहान्नत पालन कर ले तो उसका फल ग्रैवेयक तकके भोग पाता है, परन्तु कर्मका क्षय नहीं होता। इस कारण इसके सत्यार्थ थर्मका भी श्रद्धान नहीं कहा जा सकता, इसीसे निश्वयनयके सिद्धान्तमें व्यवहारनय का निर्वय है।

प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूर्व गायामें ग्रभव्यके श्रुताध्ययनको प्रगुणकारी बताया गया या। ग्रब इस गायामें बताया है कि ग्रभव्यके जैसा भी धर्मश्रद्धान संभव है वह पुण्यक्रप तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्---

सहहिद य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणा य फासेदि । धम्मं भोगिणिमित्तं ण द सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥२७॥॥

कभी धर्मकी श्रद्धा, प्रतीति रुचि वा भुकाव भी करता। बहु सब मोगनिमित्त हि, पर कर्मक्षय निमित्त नहीं।।२७४॥

श्रद्भाति च प्रत्येति च रोचयित च तथा पुनस्य स्प्रशाति । धर्म भोगिनिमत्त न तु स कर्मक्षयनिमित्त । ध्रभव्यो हि नित्यकर्मकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्ते, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धत्ते । नित्यमेव भेदविज्ञानानहृत्वात् । ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भृतार्यं धर्मं न श्रद्धत्ते ।

ानत्यभव भदावज्ञानानहत्वात् । ततः स कममाक्षानामतः ज्ञानमात्र भूताय वम न श्रद्धत्त । भोगनिमित्तं शुभकर्ममाश्रमभूतार्थमेव श्रद्धत्ते । तत एवासौ प्रभूतार्थवर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचन-स्त्रभानक्परितनग्रैवेयकभोगमात्रमास्कदेन्न पुनः कदाचनापि विमुच्यते, ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धा-

नामसंत-य, तह, पुणो, घम्म, भोर्गाणिमत्त, ण, दु, त, कम्मबखयणिमित । धातुसंत्र-श्वत् दह धारणे, पति इ गती, रोय अभिलापे श्रद्धाया च, फात स्पर्शे । प्रातिपदिक -च, तथा, पुतर, धर्म, भोग-निमित्त, न, तु, तत्, कर्मक्षयनिमित्त । मूलधातु-श्रद् हुधात्र् धारणपोषणयो. जुहोत्यादि, प्रति इण गतौ अदादि, रुच रोचने, स्युश सस्पर्शने तुदादि । पदिवदरण-सटहदि श्रद्धाति पत्तियदि प्रत्येति रोचेदि रोचे-

षर्मश्रद्धान भी मोक्षके लिये नही होता।

तथ्यप्रकाश — १ — घभव्य जीव भोगके प्रयोजनसे पुण्यस्य धर्मको श्रद्धा करता है। २ — घभव्यजीव गुद्ध ज्ञानमय धर्मको जानता ही नहीं है। ३ — घभव्यजीव भेदिवज्ञानको योग्यता न होनेसे ज्ञान चेतनास्य तत्त्वकी श्रद्धा नहीं कर सकता। ४ — घभव्य जीव समंचेतना व कर्मफल चेतनास्य वस्तुकी श्रद्धा करना है। १ — कर्ममोक्षके हेतुभूत ज्ञानमात्र भूतायंधर्मकी श्रद्धा प्रभाव्यको होना ध्रसंभव है। ६ — अभव्य जीव अभूतायंधर्मकी श्रद्धा प्रतीति रुचिक बलसे नव ग्रैवेयक तक भी उत्पन्न हो सकता, किन्तु भूतायंधर्मकी श्रद्धा न होनेसे उसको कभी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ७ — निष्यथवारित्र विना कितना हो व्यवहारचारित्र हो उसको मुक्ति नहीं ग्रतः ग्रनिष्वय प्रतियेधव है व्यवहार प्रतियेध्य है।

सिद्धान्त— १- नेवल सहज ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वकी ग्रमेदोपासनाके बलसे व्यक्त शुद्ध सिद्ध दणा प्राप्त होती है। २- शुभ अशुभ विकारके ग्रादरसे संसार दशा प्राप्त होती है।

हष्टि—१-शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) । २- उपाधिसापेक्ष झशुद्ध द्रव्याधिकनय, प्रशुद्धनिश्चयनय (२४, ४७) ।

प्रयोग- कर्मक्षयके हेतुभूत ज्ञानचेतनामात्र परमतत्त्वके श्रद्धान ज्ञान स्राचरगासे स्रपने

नाभावात् श्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निष्चयनयस्य व्यवहारनयप्रतिपेधी युज्यत एव ।। २७४ ।।

यति फासेदि स्पुशति -वर्तमान लट् अन्य पुष्क एकः । थम्म धर्म-द्वितीया एकः । भोगणिमिन भोगनि-मित्तं-द्वितीया एकः । ण न दु तु-अव्यय । सो सः-प्रथमा एकः । कम्मनस्वयणिमिन्त कर्मक्षयनिमित्तं-द्वितीया एकवचन ॥ २७५ ॥

को सर्वसंकटहीन बनाना ॥२७४॥

प्रश्त—निश्चयनय ग्रीर निश्चयनय किस प्रकारसे प्रतियेध्य प्रतियेधक है ? उत्तर—[ग्राचारावि ज्ञानं] ग्राचारांग ग्रावि शास्त्र तो ज्ञान है [च] तथा [जीवावि वर्शनं] जीवावि
तत्त्व वर्शन [विज्ञेयं] जानना [च] ग्रीर [वड्जीविनिकायं] छह जीविनिकाय [चारित्रं]
चारित्र है [तथा तु] इस तरह तो [व्यवहारः भराति] व्यवहारनय कहता है [खलु] ग्रीर
निश्चयसे [मम ग्रात्मा ज्ञानं] मेरा ग्रात्मा ही ज्ञान है [मे आत्मा] मेरा ग्रात्मा ही [वर्शनं
चारित्रं च] वर्शन ग्रीर चारित्र है [ग्रात्मा] मेरा ग्रात्मा ही [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान है
[मे आत्मा] मेरा ग्रात्मा ही [संवरः योगः] सम्वर ग्रीर समाधि व ध्यान है।

टोकार्थ—माचारांग ग्रादि शब्दश्रुत ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञानका ग्राश्रय है। जीव ग्रादि नव पदार्थ दर्शन है, क्योंकि ये दर्शनका ग्राश्रय हैं। ग्रीर छः जीविनिकाय याने छह काम के जीवोकी रक्षा चारित्र है, क्योंकि यह चारित्रका ग्राश्रय है। यह तो व्यवहार है। गुद्ध ग्रात्मा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानका ग्राश्रय ग्रात्मा हो है। गुद्ध ग्रात्मा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानका ग्राश्रय ग्रात्मा ही है। गुद्ध ग्रात्मा ही है। गुद्ध ग्रात्मा ही है। गुद्ध ग्रात्मा ही है। ग्रांच निक्षय ग्रात्मा ही है। ग्रांच निक्षय है। श्राचारांग ग्रादिकको ज्ञानादिकके ग्राश्रयपनेका व्यक्षिय र तिषेध करने योग्य है, परन्तु निक्ष्ययनमे गुद्ध ग्रात्मासे साथ ज्ञानादिकके ग्राश्रयत्वका ऐकांतिकपना है। जहाँ ग्रुद्ध ग्रात्मा है वहाँ ही ज्ञान दर्शन चारित्र है, इसलिये व्यवहारनयका निषेध करने वाला है। यही ग्रांच स्पष्ट करते है—ग्राचारादि शब्दश्रत एकान्तसे ज्ञानका ग्राश्रय नहीं है, क्योंकि ग्राच्यक् निसे ज्ञानका ग्रामाव है। जीव ग्रादि नौ पदार्थ दर्शनका ग्राश्रय नहीं है, क्योंकि ग्राच्यके जनका सद्भाव होनेपर भी ग्रुद्ध ग्रात्माका ग्रामाव होनेसे ज्ञानका ग्रामाव है। ग्राद्धानित ग्राप्य दर्शनका ग्रामाव है। व्यक्ति ग्राच्यके जीविनकाय याने जीवोंकी रक्षा

कीहर्शो प्रतिबेध्यप्रतिबेधको व्यवहारिनस्वयनयाविति चेत् — ग्रायारादी णाणं जीवादी दंमणं च विण्णेयं । ख्रज्जीविण्यिकं च तहा भण्णइ चिरतं तु ववहारो ॥२७६॥ ग्रादा खु मज्म णाणं ग्रादा मे दंमणं चिरतं च । ग्रादा पञ्चनस्वाणं ग्रादा मे संवरो जोगो ॥२७७॥ (युगलम्) श्राचारादि जिनागम, जान व जीवादि तस्व है दर्शन । बद्दकायजीवरक्षा, चारित ब्यवहार कहता है ॥२७६॥ निश्चयसे आत्मा ही, दर्शन चारित्र जान है मेरा । प्रत्याख्यान भि आत्मा, संवर श्रह योग मी आत्मा ॥२७७॥

आचारादि ज्ञान जीवादि दर्शन च विजेष । पङ्जीवनिका च तथा भणीत चरित्र तृ ब्यवहार ॥ २०६ ॥ आस्मा बलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शन चरित्र च । आत्मा प्रत्याच्यान आत्मा मे सवरो योग ॥ २०७ ॥

म्राचारादिणस्दश्रुतं ज्ञानस्थाश्रयत्वात् ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वादर्शनं, षड्कीवनिकावरक्षाचारित्रस्याश्रयत्वात् चारित्रं, इति व्यवहार । युद्ध म्रात्मा ज्ञानाश्रयत्वाद् ज्ञानं, युद्ध म्रात्मा दर्शनाश्रयत्वादर्शनं, युद्ध म्रात्मा चारित्राश्रयत्व।च्चारित्रमिति निण्चयः । तत्राचारादीनां ज्ञानाश्रयत्वस्यानैकोत्तिकत्वात् व्यवहारनयः प्रतिपेध्यः । निण्चयनयस्तु धृद्धस्या-

नामसंत्र आयारादि, णाण, जीवादि दमण, च, विणाप, छऽजीवणिक, च, नहा, चिरन, न, ववहार, आद, खु, अस्ह, णाण, आद, अस्ह, देमण, चीरन, च, आद, पच्चववणाण, आद, अस्ह, स्वयं, जीर । धातुसंत्र- भण क्यंन । प्रातिपदिक आचारादि, जान, जीवादि, दर्गन, च, विव्रंद पट्जीविनिकाय, च, चारिक्त प्रभाव नहीं है, व्योक्ति उसके मौजूद होनेपर भी अभव्यके गुद्धारेमाका प्रभाव होनेसे चारिक्त प्रभाव है । गुद्ध आत्मा ही जानका आश्रय है, व्योक्ति आचाराङ्गादि शब्दश्रवका सद्भाव होनेपर या असन्द्राव होनेपर गुद्ध आत्माके सद्भावसे ही जानका सद्भाव है । गुद्ध आत्मा ही दर्शनका अध्रय है, व्योक्ति जीवादि पदार्थोका मद्भाव होने व न होनेपर भी गुद्ध आत्मा ही दर्शनका अध्रय है, व्योक्ति जीवादि पदार्थोका मद्भाव होने व न होनेपर भी गुद्ध आत्मा हो दर्शनका अद्भाव है । गुद्ध आत्मा हो चारित्रका आश्रय है, व्योक्ति छह कायके जीविनिकायका याने जीवोंकी रक्षाका मद्भाव होने तथा असद्भाव होनेपर भी गुद्धात्माको सद्भाव हो चारित्रका सद्भाव हो चारित्रका सद्भाव हो ।

भावार्ध—प्राचाराङ्गादि शब्दश्रुतका ज्ञान कर लेना, जीवादि पदार्थीका श्रद्धान करना तथा छह कायके जीवोंकी रक्षा कर लेना, इन सबके होनेपर भी धभव्यके सम्यक्षान, सम्य-व्हर्शन, सम्यक्चारित्र नहीं होते, इस कारण व्यवहारनय तो प्रतिपेष्प है। किन्तु शुद्धात्माके त्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यैकांतिकत्वात् तत्प्रतिषेषकः । तथाहि—नाचारादिष्णव्यश्वतं, एकांतेन ज्ञानस्याश्रयः तत्सद्भावेष्यभव्यानां गुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याश्रयाः, तत्सद्भावेष्यभव्यानां गुद्धात्माभावेन दर्शनस्याश्रयाः, तत्सद्भावेष्यभव्यानां गुद्धात्माभावेन दर्शनस्याश्रयात् । न च पङ्जीविनकायः चारित्रस्याश्रयस्तत्सद्भावेष्यभावानां गुद्धात्माभावेन चारित्रस्याश्रयस्तत्सद्भावेष्यभावानां गुद्धात्माभावेन चारित्रस्याश्रयस्तत्सद्भावेष्यभावानां गुद्धात्माभावेन चारित्रस्याश्रयात् । गुद्ध प्रात्मैव ज्ञानस्याः श्रयाः, श्राचारादिष्णव्यश्रतसद्भावेषद्भावेषद्भावेषद्भावेष्याः

तया, चारित्र, तु. ब्यवहार, आत्मन्, खन्नु, अस्मद्, ज्ञान, आत्मन्, अस्मद्, दर्शन, चरित्र, च, आत्मन्, प्रत्याख्यान, आत्मन्, अस्मद्, सवर, योग । **मूलधातु**–भण शब्दार्थ । **पद्धवरण** --आयारादी आचारादि– प्रयमा एक**ः । णाण ज्ञानं-प्रथमा एक**ः । जीवादी जीवादि–प्रः एः । दमण दर्शन–प्रः एः । च-अब्यय । विष्ऐपं विज्ञेय-प्रथमा एकः कृदस्त । छज्णीर्वाणक पट्जीवनिका-वितीया एकः । च तहा तथा-अब्यय ।

होनेपर ज्ञान, दर्शन, चारित्र होते हो है. इस कारला निश्चयनय इस व्यवहारका प्रनिषंधक है, स्रतः शुद्धनय उपादेय बताया गया है ।

प्रसंगिववररा---- प्रनन्तरपूर्व गाथामं यह बताकर कि ग्रभव्य पुण्यरूप धर्म व्यवहार-चारित्रकी श्रद्धा भोगनिमित्त करता उससे कर्मक्षय नही है, एक संकेत दिया था कि व्यवहार प्रतिपेध्य है व निष्वय प्रतिपेधक है। ग्रव इन दो गाथाबोमं बताया है कि वह प्रतिपेध्य व्यवहार दर्शन ज्ञान ग्रादि क्या है ग्रीर प्रतिपेधक निष्वय दर्शन ग्रादि क्या है?

तथ्यप्रकाश—(१) प्राचारांग आदि शब्दश्रुत ज्ञानका आश्रय, विषय, कारण होनेसे व्यवहार ज्ञान कहलाता है । (२) जीवादिक नव पदार्थं मम्यवस्वके आश्रय होनेसे, िर्मित होनेसे व्यवहारसम्यवस्व कहलाता है । (२) जीवादिक नव पदार्थं मम्यवस्वके आश्रय होनेसे, िर्मित होनेसे व्यवहारसम्यवस्व कहलाता है । (३) छह जीव-निकाय अथवा उनकी रक्षा चारित्रका आश्रय हेतु होनेसे व्यवहारचारित्र कहलाता है । (४) व्यवहार ज्ञान आदि ज्ञानका आश्रय करते हुए हो यह नियम नही, इस कारण यह व्यवहार प्रतिपंध्य है । (३) आचारांग आदि शब्दश्य अभव्यके भी अधीत हो जाता है, किन्तु शुद्धा-स्वक्त प्रतीति न होनेसे वह सम्यक्वारित्र नही । (६) जीवादिक नव पदार्थोंका पर्यायस्य श्रद्धान अभव्यके भी हो जाता है, किन्तु शुद्धा-स्वक्त प्रतीति न होनेसे वह सम्यक्वारित्र नही । (७) पट्कायजीवरक्षा अभव्य भी करते है, किन्तु शुद्धात्मत्वका बोध न होनेसे वह सम्यक्वारित्र नही । (७) पट्कायजीवरक्षा अभव्य भी करते है, किन्तु शुद्धात्मत्वका बोध न होनेसे वहां सम्यक्चारित्र नही । (०) शुद्धात्मा अथवा शुद्धात्माका बोध निश्चय सम्यक्वात्र श्रद्धात्म अथवा शुद्धात्माका बोध निश्चय सम्यक्वात्र है । (६) शुद्धात्मा अथवा शुद्धात्माका विश्वय सम्यक्वात्र है । (६) शुद्धात्मा अथवा शुद्धात्माकी उपासना निश्वयचारित्र है । शुद्धात्माकी अधीत इपासना निश्वयचारित्र है । शुद्धात्माकी उपासना निश्वयचारित्र है । शुद्धात्माकी अधीत इपासना निश्वयचारित्र है ।

दर्शनस्याश्रयः, जोबादिपदार्थसङ्कावेऽसङ्कावे वा तत्सङ्कावेनैव दर्शनस्य सङ्कावान् । शुद्ध आस्मैव चारित्रस्याश्रयः षड्जीवनिकायसङ्कावेऽसङ्कावे वा तत्सङ्कावेनैव चारित्रस्य सङ्कावान् ॥ रागा-दयो वंधनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः । आत्मा परो वा किमु तिन्निमित्ति प्रसुकाः पुनरेवमाहुः ॥१७४॥ ॥ २७६-२७७॥

भणइ भणित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । चारित्त चारित्र-द्वितीया एकः । तु-अध्यय । ववहारे स्थवहार:-प्रथमा एकः । आदा आत्मा-प्रथमा एकः । खु खलु-अध्यय । मञ्क मम-वष्टी एकः । णाणं ज्ञान-प्रथमा एकः । आदा आत्मा-प्रः एः । मे-पष्टी एकः । दमण दर्शन चरित्तं चारित्र आदा आत्मा पण्चक्षाण प्रत्याख्यानं आदा आत्मा सवरो संवर: जोगां योग -प्रथमा एकः । मे-पष्टी एकवचन ॥२७६-२७७॥

परमयोग है। (११) निश्चयमोक्षमार्गमे स्थित ग्रात्माबोका नियमसे मोक्ष होता है, किन्तु व्यवहारमोक्षमार्गमें स्थिन जीवोंके शुद्धात्मत्वाराधना न हो तो मोक्ष नही, इस कारण निश्चयन नय प्रतिषेषक है।

सिद्धान्त—(१) निश्चयमोक्षमार्गमे सहजशुद्धात्मत्वका आश्रय होनेसे शुद्धदशा प्रकट होनेका विधान है।

**दृष्टि—१-** शुद्धनिश्चयनय (४६)।

प्रयोग— शुद्धात्मत्वकी व्यक्तिके लिये सहजशुद्धात्मस्वरूपकी ग्राणधना करना ॥२७६-२७७॥

भ्रव भ्रगले कथनकी सूचिनिकामें एक प्रश्न रखा जा रहा है—रागादयो इत्यादि ।
सर्थ—रागादिक तो बन्धके कारण कहे गये है भ्रीर रागादिक शुद्ध चैतन्यमात्र भ्रात्मामें
भिन्न कहे है तो उनके होनेमे भ्रात्मा निमित्त कारण है या कोई भ्रन्य ? तो ऐसे पूछनेका
भ्राबार्य इस प्रकार उत्तर इष्टान्तपूर्वक कहते हे—[यखा] जैसे [स्कटिकमिणः] स्कटिकमिण
[शुद्धः] स्वयं शुद्ध है वह [रागाद्यः] ललाई भ्रादि रंगस्वरूप [स्वयं न परिणमतो] स्वयं
नही परिणमता [जु] परन्तु [सः] वह [भ्रन्यः रक्ताविभिः ब्रथ्यः] दूसरे लाल भ्रादि ब्रथ्योक्षे
द्वारा [रज्यते] ललाई भ्रादि रंगस्वरूप परिणमता है [एवं] इस प्रकार [ज्ञानी] जानी [शुद्धः]
स्वयं शुद्ध है [सः] वह [रागाद्यः] रागादि भावोसे [स्वयं न परिणमतो] स्वयं तो नहीं
परिणमता [जु] परन्तु [भ्रन्यः रागाविभः बोषैः] भ्रन्य रागादि दोषोके द्वारा [रज्यते]
रागादिरूप किया जाता है।

तात्पर्य--- अपने आप अकेला परसंगरहित यह जीव रागादिरूप नही परिणमता है,

जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिण्यह रायमाईहिं।
रंगिजजिद अपणेहिं दु सो रत्तादीहिं दव्विहिं ॥२७=॥
एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिण्यह रायमाईहिं।
राइजजिद अपणेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥२७६॥ (युगलम्)
स्फटिक मणि गुढ जैसे, स्वयं न रागादिक्ष्य परिण्यसा।
रिक्ति वह हो जाता, बन्यहि रक्तावि बच्चोंसे ॥२७=॥
जानी सो गुढ वैसे, स्वयं न रागादिक्ष्य परिण्यसा।
रागी वह हो जाता, बन्य हि रागादि बोवोंसे ॥२७६॥

यथा स्फटिकमणि शुद्धो न स्वय परिणमते रागाँचौः । रज्यतेऽत्येस्तु म रक्तादिभिद्रंच्ये ॥२७६॥ एव जानी शुद्धो न स्वय परिणमते रागाँचै । रज्यतेऽत्येस्तु म रागादिभिदींपै ॥२७६॥

यया स्नुत केवल. स्फटिकोपल: परिलामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावस्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावाद् रागादिभिः स्वय न परिलामते, परद्वव्येर्णव स्वय रागादिभावापन्न-तया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिलाम्यते । तथा

नामसंज्ञ जह, फणिहमणि, मुद्ध, ण, सय, रायमाड, अण्ण, दु. त, रत्तादि, दब्ब, एव, णाणि, सुद्ध, ण, सय, रायमाड, अण्ण, दु. त, रागादि, दोस । <mark>धानुसंज्ञ - परि तम नश्रीभावे, र</mark>ज्ज रागे । <mark>प्रात्तपविज्ञ -</mark> यथा, स्फटिकमणि, शुद्ध, न, स्वय, रागाद्य, अस्य, तृ. तत्तु, रक्तादि, द्रव्य, एव, ज्ञानित्, शुद्ध, न, स्वय,

किन्तु ग्रन्य कर्मप्रकृतिविषाकोदयके द्वारा रागादिरूप परिणमाया जाता है।

टीकार्य — जैसे वास्तवमें केवल ( घ्रकेला) स्फटिक पाषाण स्वयं परिणामस्वभावरूप होनेपर भी ग्रपने शुद्ध स्वभावपनेके कारण रागादिनिमित्तत्वके ग्रभावसे रागादिकांसे ग्राप नहीं परिणमता याने ग्राप ही ग्रपने रागादि परिणाम होनेका निमित्त नहीं है, परन्तु स्वयं रागादिभावको प्राप्त होनेसे स्फटिकके रागादिकके निमित्तभूत परद्रव्यके ही द्वारा शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुम्रा हो रागादि रंगरूप परिणमता है। उसी तरह अकेला ग्रात्मा परिणमन-स्वभावरूप होनेपर भी ग्रपने शुद्ध स्वभावपनेके कारण रागादिनिमित्तपनेके ग्रभावसे स्वयं ही रागादिभावोसे नही परिणमता याने ग्रपने ग्राप ही स्वयं रागादि परिणमका निमित्त नही है, परन्तु स्वयं रागादिभावको प्राप्त होनेसे ग्रात्माके रागादिकका निमित्तभूत परद्रव्यके द्वारा ही शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुमा ही रागादिक भावोरूप परिणमता है। ऐसा ही वस्तुका स्व-भाव है। भावार्य—ग्रात्मा परसंगरहित एकाको तो शुद्ध ही है, परन्तु है परिणाम स्वभाव सो जिस तरहका परका निमित्त मिले वैसा ही परिग्रमता है। इस कारण रागादिकरूप पर-

केवलः किलात्मा परिणामस्यभावत्वे सत्यपि स्वस्य गुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते परद्रव्येगौव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्त-भूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्येत, इति तावद्वस्तुस्वभावः ॥ न जानु

रागाद्य, अन्य, नृ. तन्, रागादि, दोष । मूलकातु – परि णम प्रह्वन्वे अब्दे च भ्वादि, रज रागे दिवादि । पदिविदण जह यथा- अब्यय । फिलिहमणी स्फटिकमणि – प्रथमा एक । मुझे गृद्ध – प्रथमा एक । ण न–अब्यय । सय स्वय-अब्यय । परिणमद्द परिणमते – वर्तमात लट् अन्य पुरुष एक । रायमाईहि रागाई। – तृतीया बहुवचन । रिगज्जिद रज्यते – वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक वचन कर्मवाच्य किया । अण्णेहि अन्यै –

द्रव्य कर्मप्रकृतिविपाकके निमित्तसे परिणमता है। असे कि स्कटिकमणि श्राप तो केवल एका-कार स्वच्छ शुद्ध ही है, परन्तु जब परद्रव्यकी ललाई ग्रादिका डंक लगे तब ललाई ग्रादिकर परिणमता है। ऐसा यह परिणममान वस्तुका ही स्वभाव है कि श्रशुद्ध उपादान श्रमुकूल निमित्तके सान्निध्यमे ही विकाररूप परिणमता है।

श्रव इसी अर्थको कलक्षमें कहते है—— जातु इत्यादि । श्रयं — श्रात्मा सूर्यकानमणि की तरह अपने रागादिक निमित्तभावको कभी नही प्राप्त होना । उस श्रात्मामे रागादिक होनेका निमित्त परद्रव्यका सम्बन्ध ही है । यह वस्तुका स्वभाव उदयको प्राप्त है किमोका किया हुशा नही है । भावार्य——जैसे सूर्यकान्तमिण स्वयं परसगरहिन होकर ललाईरूप नही बनता, किन्तु लालडंकका सन्निधान होनेपर ललाईरूप परिणमता है श्रयवा सूर्यकान्तमिण अपने आण अग्निक्ष नही होता, किन्तु सूर्यवस्वका सान्तिध्य होनेपर श्रीमक्ष्य परिणमता है।

धव कहते हैं कि ऐसे वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी रागादिकको ध्रपन नही करता——इति वस्तु इत्यादि । अर्थ—=इत तरह ध्रपने वस्तुस्वभावको ज्ञानी जानता है, इस कारण वह ज्ञानी रागादिकको ध्रपने नही करता । ग्रतः ज्ञानी रागादिका कर्ता नहीं है ।

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूर्व गाथाद्वयमं निश्चयनयकी प्रतिपेधकना व व्यवहारनयकी प्रतिपेधकना व व्यवहारनयकी प्रतिपेध्यताका संदर्शन या जिससे यह ध्वनित हुआ कि समस्त रागभाव प्रतिपेध्य है। श्रव इस गाथामें बताया है कि रागभावमे स्वयं आत्मा निमित्त नही है, कोई पर-उपाधिका सग ही निमित्त है तभी यह मुगमतया प्रतिपेध्य है।

तथ्यप्रकाश—(१) सभी पदार्थको भौति स्कटिकमिए व ग्रात्मा स्वयं परिणमनस्व-भावी है। (२) स्फटिकमिए। व ग्रात्मा स्वयं शुद्धस्वभावी होनेसे रागादिमें निमित्त नही है। (३) स्फटिक व ग्रात्मा रागादिमें निमित्त न होनेसे स्वयंसे ही रागादिरूपसे नही परिएामते। रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथाकंकांतः । तस्मिनिमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोऽप-मुदेति तावत् ॥१७५॥ इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानो जानाति तेन सः । रागादीन्नात्मनः कुर्र्या-न्नातो भवति कारकः ॥१७६॥ ॥ २७८-२७६ ॥

नृतीया बहुः । दु त्-अब्यय । सो स-प्रथमा एकत्वन । रतादीहि रक्तादिभ -नुः बहुः । दन्बेहि द्रव्यं -तृः बहुः । एव-अब्यय । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकः । मुद्धो गुद्ध -प्रः एः । ण न-अब्यय । गय स्वय-अब्यय । परिणमङ परिणमते-वर्तमात लट् अन्य पृत्य एकः । रायमाईहि रागार्थं -नुः बहुः । राडज्जिदि रुपयेन-वर्तमान लट् अन्य पुत्य एकः कर्मबाच्य क्रिया । अभीहि अन्ये:-नुः बहुः । गो ग -प्रः एकः । रागादीहि रागार्थं -नुः बहुः । दोमेहि दोर्थं -नुतीया बहुवनन ॥ २७६-२७६ ॥

(४) लाल कागज व रागादिप्रकृतिकर्म स्वयं रागादिभावसे युक्त है सो वह स्फटिक व झात्मा के रागादिभावमे निमित्त होता है। (४) लाल कागज व रागादिप्रकृति विपाकका सान्निध्य पाकर स्फटिक व झात्मा अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुया हो रागादिभावसे परिएामाया जाता है। (६) योग्य उपादानका ऐसा ही स्वभाव है कि झमुकूल निमित्तका सान्निध्य पाकर तदमुख्य विकारभावसे परिणम जाता है। (७) स्फटिकको भांति झात्मा परमंग बिना स्वयं रागादिक्य से नही परिएाम सकता। (५) रागादिक्यावको नैमित्तिकताके तथ्यका जाता पुरुष प्रयन्तेको रागादिक्य नही करना, अतः रागादिका सकती है।

सिद्धान्त-- (१) ब्रात्मा शुद्धस्वभाव होनेके कारण स्वयं ब्रस्वभावभावरूप रागादि भावका ब्रक्ता है। (२) रागादिभाव नैमित्तक होनेसे स्वभावभावके ब्राध्ययरे यह हटा दिया जाता है।

दृष्टिः -- ? - अनतुं नय (१६०) । २ - उपाधिसापेक्ष अगुद्ध द्वव्याधिकनय (२४) । अयोग — रागादिविकारको नैमित्तिक पराश्रित अस्वभावभाव जानकर उससे उपेक्षा करके सहज ज्ञानानन्दस्वभावी अन्तरतत्त्वमे उपयोगको रमाना ॥ २७६-२७६ ॥

ग्रव ज्ञानीका ग्रकर्नृत्व इस गाथामं कहते है--[ज्ञानी] ज्ञानी [स्वयमेव] ग्राप ही [रागढेषमोह] राग देप मोहको [वा कथायभाव] तथा कथाय भावको [आस्मनः] ग्रात्माके [न च करोति] नही करता [तेन] इस कारए [सः] वह ज्ञानी [तेषां भावानां] उन भावोंका [कारकः न] कर्ता नही है।

तात्वर्य—ज्ञानी परभावोको ग्रपना स्वभाव नही मानता, ग्रतः वह रागादिका कर्ता नही है।

टीकार्य---यथोक्त वस्तुस्वभावको जानता हुग्रा ज्ञानी ग्रपने गुद्ध स्वभावसे नही छुटता, इसलिये राग-द्वेप-मोह ग्रादि भावोसे ग्रपने ग्राप नही परिजमता ग्रौर दूसरेसे भी नहीं

### ग् य रागदोसमोहं कुव्वदि ग्।ग्गी कसायभावं वा । सयमप्पगो ग्रासो तेम कारगो तेसि भावागां ।।२ ⊏०।। जानी स्वयं न करता, अपने रति होष मोह कोधादिक । इससे यह ब्रात्मा उन, भाषोंका है नहीं कर्ता ।।२ ⊑०।।

नापि रागडेपमोह करोति ज्ञानी कथायभावं वा। स्वयमात्मनो न स तेन कारकस्तेषा भावाना ॥२००॥ यथोक्त वस्तुस्वभावं जानन ज्ञानी गुद्धस्वभावादेव न अच्यवते, ततो रागडेपमोहादि-भावै: स्वय न परिणामते न परेगापि परिणम्यते, ततप्टंकीत्कीर्गोकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी राग-

नामसंज-ण, य, रागदोसमोह, णाणि, कसायभाव, वा, सय, अप्ण, ण, त, कारग, त, भाव। धातुसंज-जुःव करणे। प्रातिपविक-न, च, रागदेषमोह, कानित, कपायभाव, वा, स्वय, आत्सन, न, परिणमाया जाता। इस कारण टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप जानी रागदेष मोह स्रादि भावोंका प्रकर्ता ही है, ऐसा नियम है। मावार्थ-जब यह ब्रात्मा जानी हुझा तब वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि स्वयं तो ब्रात्मा सवरूपतः गुद्ध है द्रव्यदृष्टिसे तो ध्रुव है पर्यायदृष्टिसे परिणमता है सो परद्रव्यके निमित्तसे रागादिरूप परिणमता है सो श्रव श्राप ज्ञानी हुझा उन भावोंका कर्ता नही होता, मात्र उदयमें द्याय हुए फलोंका ज्ञाता ही है।

ग्रव कहते है कि ग्रजानी ऐसा वस्तुका स्वभाव नही जानता, इसलिये रागादिभावोका कर्ता होता है—इति वस्तु इत्यादि । ग्रयं—प्रजानी ऐसे ग्रपने वस्तुस्वभावको नही जानता, इस कारएा वह ग्रजानी रागादिक भावोंको ग्रपने करता है, ग्रतः उन (रागादिको) का करने वाला होता है।

प्रसंगिववरण---धनन्तरपूर्वं गाथाद्वयमें बताया गया था कि रागादि विकार नैमित्तिक है स्वभावभाव नहीं । अब इस गाथामें बताया है कि वस्तुस्वभावका ज्ञानी रागादिभावका कर्ता नहीं होता।

तथ्यप्रकाश-(?) ज्ञानी ग्रात्माको सहज शुद्धस्वरूप जानता है। (२) ज्ञानी विकारोद्भवके तथ्यको जानता है कि ये स्वभावसे नही होते, किन्तु प्रकृतिविषाकोदयके निमित्तसे होते है। (३) वस्तुस्वभावका ज्ञाता स्वयं रागादिरूपसे नही परिएामता ग्रीर न परके द्वारा परिणमाया जाता है। (४) शुद्धस्वभावका ग्रनुभव हो जानेके कारए। ज्ञानी शुद्धस्वभावकी प्रतीतिसे च्युत नही होता सो रागद्वेषमोहादि भावोंका ग्रक्ता ही है।

सिद्धान्त—(१) ज्ञानी ग्रपने ग्रात्मद्रव्यको निरुवाधिस्वभाव निरस्तता है। (२) ग्रात्मद्रव्य टब्ह्रोत्कोर्णवत् निश्वल एक ज्ञायकस्वभावमात्र है। द्वेषमोहादिभावानामकर्तेवेति नियमः ।। ''इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । रागा-दीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ।।१७७॥ ॥ २८०॥

तत्, तत्, कारक, तत्, भाव । मूलमात् — हुक्त्र करसे । पविविद्यण — ण न य च-अध्यय । रायदोसमोहं रागद्वेषमोहं-द्वितीया एक । कुष्विद करोति-वर्तमान लट् अस्य पुरुष एकवचन । णाणी जानी-प्रथमा एक । कषायभाव-द्वितीया एक । वा-अध्यय । सय स्वयं-अध्यय । अपाणो आंत्मनः-पष्ठी एक । ण न-अध्यय । सो मः-प्र० ए । ने ण तेन-तृ ० एक ० । कारगो कारक -प्र० एक ० । तेसि तेगां-पष्ठी बहुठ । भावाण भावाना-पष्ठी बहुवचन ॥ २८० ॥

हिष्ट — १- शुद्धनय (१६८) । २- उत्पादन्ययगोणसत्ताग्राहक शुद्ध द्रश्याधिकनय (२२)।

प्रयोग---रागादिभावांको भौपाधिकभाव जानकर उनरूप श्रपनेको नहीं मानना भौर भ्रपने सहज चैतन्यस्वभावमें रुचि करना ॥ २६० ॥

प्रव प्रज्ञानीकी दशाको इस गाथामें कहते हैं:—[रागे च हेषे च कषायकमंसु चैव] रागद्वेष ग्रीर कथाय कर्मोंक होनेपर [ये भावाः] जो भाव होते हैं [तैस्तृ] उन रूपोंसे [परिरण्ममानः] परिरण्मता हुम्रा ग्रज्ञानो [रागादीन्] रागादिकोंको [पुनरिप] बार-बार [बध्नाति] बांधता है।

तास्पर्य---रागादिकमंश्रकृतिका उदय होनेपर रागादिरूप मैं हूं इस श्रद्धासे परिग्णमता हम्रा सज्ञानी फिर रागादि कर्मोको बांचता है ।

टीकार्थ — यथोक्त वस्तुस्वभावको नहीं जानता हुआ ग्रजानी ग्रपने गुद्ध स्वभावसे ग्रनादि संसारसे लेकर च्युत हुआ ही है इस कारण कर्मके उदयसे हुए जो राग-द्वेष-मोहादिक भाव है उनसे परिणमता ग्रजानी राग-द्वेष-मोहादिक भावोंका कर्ता होता हुआ कर्मोंसे बंधता ही है, ऐसा नियम है। सावार्थ — ग्रजानी ग्रपना यथार्थस्वभाव तो जानता नहीं है, परंतु कर्मके उदयसे जैसा कर्मरस ऋलके उसको ग्रपना समक्त परिणमता है तब उन भावोंका कर्ता होता हुआ कर्मोंसे बंधता ही है, ऐसा नियम है। सावार्थ — ग्रजानी ग्रपना यथार्थस्वभाव तो जानता नहीं है, परंतु कर्मके उदयसे जैसा कर्मरस ऋलके उसको ग्रपना समक्त परिणमता है तब उन भावोंका कर्ता हुआ ग्रागे भी बार-बार कर्म बांधता है यह निष्चित है।

प्रसंगविवरण--- अनन्तरपूर्व गायामें बताया गया था कि जानी पुरुष रागादिआवका अकर्ता है। अब इस गायामें बताया है कि रागादिको अपनाने वाला अज्ञानी जीव रागादिका कर्ता होता है और वह पुनः कर्मोंसे बेंबता है। रायह्मि य दोसिह्म य कसायकम्मेसु चेव जे भावा । तेहिं दु परिणमंतो रायाई वंधदि पुणीवि ॥२८१॥ रति श्ररति कवाय प्रकृति-के होनेवर हि भाव जो होते। उनमे परिणमता यह, रागाविक बांधता फिर भी ॥२८१॥

रागे च हेथे च कथायकर्मसु चैव ये भावाः । तैस्तु परिणमसानो रागादीच् बध्नाति पुनरिप ॥ २८१॥

यथोक्तं वस्तुस्वभावमजानस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव । ततः कर्मवि-पाकप्रभवे रागेद्वेषमोहादिभावैः परिराममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ना भवन् वध्यत एवेति प्रतिनियमः ॥२०१॥

नामसंत्र— राय, य, दोस, य, कसायकस्म, च, एव, ज, भाव, त, दु, पिण्णमत, रायाइ, पुणो, वि । बातुसंत्र— वन्य बन्धने । प्रातिपदिकः— राग, च, द्वेष, च, कपायकर्मत्, च, एव, यत्, भाव, तत, त, परिण-समान, रागादि, पुतस्, अपि । भूत्वधातु— वन्य बन्धने । पर्दाखदण्ण—रायिदः रागै—सप्तमी एकत्वनत । य च एव दु तु पुणो पुतः वि अपि—अव्यय । रोसिन्दः दोषे—सप्तमी एकः । कसायकस्मेमु क्रायकर्मसु— सप्तमी बहुः । जै थे—प्रथमा बहुः । भावा भावा,—पः वहुः । तिंह तैः—मृतीया बहुः । परिण्मानो परिण-ममान,—प्रथमा एकवचन । रायाई रागादीन्-द्वितीया बहुः । वद्याति—वर्तमान लट् अन्य पुग्प एकवचन किया ।। २०१॥

तथ्यप्रकाश— १- जो वस्तुस्वभावको नही जानता वह प्रज्ञानी है। २- प्रज्ञानी खुद्धस्वभावसे च्युत ही रहता है। ३- शुद्धस्वभावसे च्युत रहतेके कारण प्रजानी कर्मविषाक-प्रभव रागद्वेषमोहादि भावोंसे निरगंल परिणामता है। ४- जो रागादिरूपमे परिणाम, प्रपत्नेको रागादिरूप करे वह रागादिका कर्ता है। ४- अज्ञानी अपनेको याने रागादिरूप करनेसे कर्ममे बंध जाता है।

सिद्धान्त— १- जीवके विकारभावका निमित्त पाकर कामीणवर्गणाये कर्मरूप परि-णम जाती है। २- रागादिरूपोंसे परिणमने वाला प्रजानो है, प्रजानी रागादिरूपोंसे परिण-मता है।

**दृष्टि—र-** निमित्तदृष्टि (५६स्र) । २– म्रशुद्धनिम्चयनय (४७) । प्रयोग—विकारविषदासे बचनेके लिये शुद्धात्मभावनाका निरन्तर पोरुप करना ॥२∈१॥

भ्रव पूर्वोक्त गाथाका समर्थन करते है:---[रागे च हेथे च] राग हेथ [कमंसु चैव] भ्रीर कषाय कर्मोंके होनेपर [ये भावाः] जो भाव होते है [तैस्तु] उनसे [परिस्पममातः] ततः स्थितमेतत्-

रायिह्य य दोसिह्य य कसायकम्मेसु चेव जे भावा । तेहिं दु परिणामंतो रायाई बंधदे चेदा ॥२=२॥ रति मरति कवाय प्रकृति के होनेपर हि माव जो होते।

रात ग्ररात कथाय प्रकृति-क होनेपर हि माव जो होते। उनसे परिणमता यह, रागादिक बाँधता ग्रात्मा ॥२८२॥

रागे च द्वेषे च कवायकमंमु चैव ये भावा । तस्तु परिणममानो रागदीन् वब्नाति चैतिवता ॥ २८२ ॥ य दमे किलाज्ञानिन: पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिवरिखामास्त एव भूयो राग-द्वेषमोहादिवरिलामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेत्रिति ॥ २८२॥

नामसंज्ञ नेदाः श्रेष पूर्वगाथावत् । <mark>धातुसंज्ञ —पूर्व</mark> गाथावत् । प्रातिपदिकः —चेदाः, चेतिवतृ, श्रेष पूर्वगाथावत् । मूलधात्—पूर्वगाथावत् । पदिवदरणः —चेदाः चेतियता—प्रथमा एकवचन, श्रेष पूर्वगाथावत् ।। २८२ ।।

परिग्गमता हुम्रा [चेतियता] म्रात्मा [रागादीन्] रागादिकोंको [बध्नाति] बांधता है। तास्पर्य—कर्मप्रकृतिविपाकको म्रात्मरूप मानता हुम्रा जीव रागादिक कर्मोंको बांधता है।

टीकार्थ — बास्तवमे जो य ग्रज्ञानीके पुर्गलकर्मके निमिक्तते हुए रागन्द्रेष-मोह ग्रादि भाव है वे ही परिलाम फिर रागन्द्रेष-मोह ग्रादि परिणामके निमिक्तभूत पुर्गलकर्म बंधके कारता होते हैं। मावार्थ — ग्रज्ञानीके जो कर्मनिमिक्तक रागन्द्रेष-मोह ग्रादिक परिलाम होते है वं फिर कर्मवंधके कारता होते हैं।

तथ्यप्रकाश—१- कर्मविपाकजभावोंको ग्रभेद बुद्धिसे ग्राट्मरूप मानने वाला कर्मीसे बँधता है। २- कर्मविपाकजभावोको ये भेरे है यो ग्रपनाने वाला जीव भी कर्मीसे बँधता है। ३-कर्मबन्धका कारण रागादिक है। ४-रागादिक होनेका कारण कर्मोदय है। ४-ग्राट्मतत्त्व कर्मबन्धका कारण नही। ६- ग्राट्मतत्त्व कर्मोदयका कार्य नही। ७- ग्राट्मा रागादिका ग्रकारक है।

सिद्धान्त-- १- कर्मबन्धका निमित्तकारण उदयागत द्रव्यप्रत्यय है । २- उदयागत द्रव्यप्रत्ययोंमें कर्मबन्धनिमित्तत्व होवे उसका निमित्तकारण जीवका रागदिभावासे परिणमन कथमास्मा रागावीनामकारकः ? इति चेत्--

अपिडन्कमणं दुविहं अपच्चनस्वाणं तहेव विण्णेयं ।
एएणुवसेण य अकारओ विष्णाओ चेया ॥२ = ३॥
अपिडन्कमणं दुविहं दव्वे भावे तहा अपच्चनस्वाणं ।
एएणुवसेण य अकारओ विष्णाओ चेया ॥२ = ४॥
जावं अपिडन्कमणं अपचन्त्वाणं च दव्वभावाणं ।
कुव्वइ अपदा तावं कता सो होइ णायव्वे ॥२ = ४॥ (त्रिकलम्)
अप्रतिक्रमणं द्विष्य है, अप्रत्याख्यान मी द्विष्य जातो ।
इससे हि सिद्ध यह है, चेतियता तो अकारक है ॥२ = ३॥
बच्य माव दो अप्रति-क्रमणं व्या अप्रत्याख्यान मि दो ।
इससे हि सिद्ध यह है, चेतियता तो अकारक है ॥२ = ४॥
इस्य तथा भावोंका, प्रतिक्रमणं न प्रत्याख्यान जब तक ।
करता है यह आत्मा, तब तक कर्ता इसे जानो ॥२ द ४॥

नामसंत्र—अपडिक्कमण, दुविह, अपच्वनखाण, तह. एव, विश्लोय. एन, उवाग्म, य. अकारअ. बिष्णअ, चेदा, अपडिक्कमण, दुविह, दब्ब, भाव, तहा. अपच्चनबाण, एन, उवाग्म. य. अकारअ. बिष्णय.

है। ३- जीवके रागादि परिरामन उदयागत द्रव्यप्रत्ययके सान्निध्यमे होते है।

**दृष्टि—१-** निमित्तदृष्टि (४३म) । २- निमित्तत्वनिमित्तदृष्टि (२०१) । ३-उपाधि-सापेका मशुद्धदृष्याचिकनय (२४) ।

प्रयोग—रागादिविकारोंको ग्रस्तभावभाव जानकर उससे ग्राह्मीयता न जोड़कर शाक्वत ज्ञानस्वभावमें श्राहमत्वका श्रनुभव करना ॥ २६२ ॥

प्रथन—यदि धजानीके रागादिक किर कर्मबन्धके कारए। है, तो ब्राह्मा रागादिकोका धकारक कैसे है ? उत्तर—[अप्रतिक्रमणं] स्रश्रतिक्रमण [द्विविध] दो प्रकारका [तथेव] उसी तरह [स्रप्रत्याक्यानं] स्रप्रत्याक्यानं अप्रत्याक्यानं भी दो प्रकारका [स्रिक्रमं] जानना [एतेन उपदेशेन ख] इस उपदेशसे [चेतियता] ब्राह्मा [अकारकः भणितः] स्रकारक कहा गया है । [स्रप्रतिक्रमणं] स्रप्रतिक्रमणं [द्विविध] दो प्रकार है [इक्से भावे] एक तो द्रव्यमें, द्रसरा भावमें । [तथा अग्रत्याक्यानं] उसी तरह स्रप्रदाक्यानं भी दो तरहका है एक द्रव्यमें द्रसरा भावमें ।

अप्रतिकमणं द्विविधमप्रस्यारुयान तर्षव विज्ञेय । एतेनोपदेशैन चाकारको वर्णितदेचेतियता ॥ २५३ ॥ अप्रतिकमणं द्विविध द्रव्ये भावे तथाऽप्रस्यारुयानं । एतेनोपदेशैन चाकारको वर्णितद्वेतियता ॥ २५४ ॥ यावदप्रतिकमणमप्रस्यारुयानं च्रह्मयभावयोः । करोत्यारमा तावत्कर्ता संभवति ज्ञातव्यः॥ २५५ ॥

म्रात्मात्मना रागादीनामकारक एव, अत्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोद्वेविध्योपदेशान्ययानुप-पत्तेः । यः खलु अत्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभावयोनिमत्त-

चेया, जाव, अपडिक्कसण, अपच्चक्साण, च, दब्बभाव, अत्त, ताव, कत्तार, त, णादच्य । **धातुसंक्र—जाण** अववोधने, वण्ण वर्णने, कुट्व कररणे, हो सत्ताया । प्रातिषदिक—अप्रतिकमण, द्विविध, अप्रत्या<mark>स्थान, तथा,</mark> एव, विजय, एनत्, उपदेश, च, अकारक, वर्णित, चेतियतृ, अप्रतिकमण, द्विविध, द्रव्य, भाव, तथा, अप्र-त्यास्थान, एनत्, उपदेश, च, अकारक, वर्णित, चेतियतृ, यावत्, अप्रतिकमण, अप्रत्यास्थान, च, द्रव्यभाव,

[एतेन उपदेशेन च] इस उपदेशसे [चेतिथिता] प्रात्मा [प्रकारकः विरातः] प्रकारक कहा गया है। [यावत्] जब तक [ग्रात्मा] ग्रात्मा [ब्रव्यभाषयोः] द्रव्य ग्रीर भावमें [अप्रतिक्रमरणं च अप्रत्याख्यानं] ग्रप्रतिक्रमण् ग्रीर ग्रप्रत्याख्यान [करोति] करता है [तावत्] तब तक [सः] वह ग्रात्मा [कर्ता भवित] कर्ता होता है [ज्ञातख्यः] ऐसा जानना चाहिये।

तात्वर्य-इव्य प्रप्रत्याख्यान ग्रादि निमित्त है ग्रीर भाव ग्रप्रत्याख्यान ग्रादि नैमिन लिक है इस उपदेणसे भी यही सिद्ध होता है कि ग्राहमा रागादिभावोका प्रकर्ता है।

टीकार्य — प्रात्मा स्वतः रागादि भावोंका प्रकारक ही है, वयोंकि प्रत्याया याने प्राप् ही रागादिभावोंका कारक हो तो प्रप्रतिक्रमण और प्रप्रत्याख्यान ऐसे दो प्रकारपनेके उपदेश की प्रमुवपित होती है। प्रप्रतिक्रमण और प्रप्रत्याख्यान जो यह वास्तवमें दो प्रकारका उपवेण है वह उपदेश द्रव्य और भावके निमित्तनैकित्तिकभावको बतलाता हुगा प्रात्माके प्रकर्ता-पनको बतलाता है। इस कारण यह सिद्ध हुमा कि परद्रव्य तो निमित्त है और प्रात्माके रागादिक भाव नैमित्तिक हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो द्रव्य प्रप्रतिक्रमण और द्रव्य प्रप्रद्रव्य वाद्याव्यान इन दोनोंके कर्नुत्वके निमित्तपनेका उपदेश व्यर्थ हो हो जायगा। और उपदेशके व्यर्थ होनेपर एक ग्रात्माके ही रागादिक भावके निमित्तपनेकी प्राप्ति होनेपर सदा कर्तापनका प्रसंग ग्रायेगा, उससे मोक्षका प्रभाव सिद्ध होगा। इस कारण प्रात्माके रागादिभावोंका निमित्त परद्रव्य हो होग्रो। ऐसा होनेपर ग्रात्मा रागादिभावोंका प्रकारक हो है यह सिद्ध हुग्रा। तो भी जब तक रागादिका निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान न करे तव तक नैमित्तिकभूत रागादिभावोंका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न हो तव तक ग्रात्मा रागादिभावोंका कर्ता हो है। जिस समय रागादिभावोंके निमित्तभृत द्रव्योंका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, उसी समय नीम-

नैमित्तिकभावं प्रथयन्तकर्नुं त्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं, परद्रथ्यं निमित्तं, नैमित्तिका ग्रात्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिकमणाप्रत्यास्यानयोः कर्नुं त्वनिमित्तत्वो-पदेशोऽनर्थंक एव स्यात् । तदनर्थंकत्वे त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्नुं-त्वापुर्यगान्मोक्षाभावः प्रसञ्चेच्व । ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु । तथासति तु रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्तिमित्तभूत द्रव्यं न प्रतिकामति न प्रत्याचर्थे च

आत्मन्, तावत्, कर्तृ, तत्, झातव्य । भूलखातु—झा अवबोधने, वर्ण वर्णने, डुक्र्ज्ञ् करणे, भू सत्ताया । पदिवदण्य—अपिडक्कमणं अप्रतिकमण—प्रथमा एकवचन । दुविह दिविध-प्रथमा एक । अपच्चक्क्षाण अप्रत्यास्थानं-प्रठ एक । तृह तथा एक- । व्वव्यक्षाण अप्रत्यास्थानं-प्रठ एक । एएण एतेन-तृतीया एक । उच्चएसेण उपरेक्षीन—तृतीया एक । यच्च-अध्यय । अकारयो अकारक -प्रथमा एक । विण्यो विणन-प्रठ एक । विष्यो चेत्रान-प्रथम । प्रवच्चानं-प्रथम । प्रवच्चानं-प्रथम । प्रवच्चानं-प्रयमा एक । दक्षे द्रव्ये भावे-सप्तमी एक । तहा तथा-अध्यय । अपच्चक्षाण अप्रत्यास्थानं-प्रथमा एक वचन । एएण आदि पूर्व-

त्तिकभूत रागादिभावोंका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है तथा जिस समय इन भावोका प्रतिक्रमग् प्रत्याख्यान हुआ उस समय साक्षात् प्रकर्ता हो है। मावार्थ—यहाँ द्रथ्य प्रप्रतिक्रमण्
भौर भाव धप्रतिक्रमण्, द्रथ्य प्रप्रतिक्रमण्
भौर भाव धप्रतिक्रमण्, द्रथ्य प्रप्रतिक्रमण्
भौर भाव धप्रतिक्रमण्, द्रथ्य प्रप्रतिक्रमण्
प्रेचित्रक है वह द्रध्यभावके निमित्तनिक भावको बताता है कि परद्रथ्य तो निमित्त है भौर
रागादिक भाव नैमित्तिक है। सो जब तक निमित्तभूत परद्रथ्यका त्याग इस धात्माके नही है
तब तक तो रागादिभावोंका परिहार नही है भौर जब तक रागादिभावोंका ध्रप्रतिक्रमण भौर
ध्रप्रत्याख्यान है तब तक रागादिभावोंका कर्ता हो है। तथा जिस समय निमित्तभूत परद्रथ्यका
त्याग करे; उस समय नैमित्तिक रागादिभावोंका भी पिरहार हो जाता है, ध्रीर जब रागादि
भावोंका परिहार हो जाय तब साक्षात् स्रकर्ता हो है। इस प्रकार भ्रात्मा स्वयमेव तो रागादि
भावोंका भक्ती ही है, यह ससिद्ध हमा।

प्रसंगिबवरण- प्रनन्तरपूर्व गाथा तक ४ गायावींने जीवक रागादिकके श्रकारकपन को वर्णनका स्थल समाप्त किया था। प्रव रागादिकका ग्रकारकपना की है, इस जिज्ञासाका समाधान इन तीन गाथावोंने किया है।

तथ्यप्रकाश--१- घात्मा धवने घापके द्वारा रागादिका धकारक है, अन्यथा घप्रति-क्रमण व घप्रत्याख्यान दो-दो प्रकारके न दिखाये जाते । २- ग्रप्रतिकमण् दो प्रकारका है--(१) भाव घप्रतिकमण्। (२) द्रव्य प्रतिकमण्। ३-घप्रत्याख्यान दो प्रकारका है--(१) भाव घप्रत्याख्यान, (२) द्रव्य घप्रत्याख्यान । ४- परद्रव्यको न त्याग सकना द्रव्य घप्रत्याख्यान घादि है । ४-परद्रव्यविषयक राग न त्याग मकना भाव ग्रप्रत्याख्यान ग्रादि है । ६-परद्रव्य ताबन्तीमित्तकभूतं भावं न प्रतिकामित न प्रत्याचष्टे च, यावन्तु भावं न प्रतिकामित न प्रत्या-चष्टे तावन्ततृकर्तेव स्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिकामित प्रत्याचष्टे च तदैव नैमिन्तिक-भूतं भावं प्रतिकामित प्रत्याचष्टे च । यदा नु भावं प्रतिकामित प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादक-तेव स्यात् ।। २६३-२६५ ।।

गायावत् । जाद यावत्-अध्यय । अपिडक्कमणं अप्रतिक्रमणं-द्वितीया एकः । अपच्चक्क्षाणं अप्रत्यास्थानं-द्विः एकः । च-अध्यय । द्व्यभावाणं द्वयभावाना-पष्ठी बहुः । कुष्वदः करोति-वर्तमान लट् अस्य पुरुष एकः किया । आदा आस्मा-प्रथमा एकवचन । नाव तावत् कत्ता कर्ता-प्रः एः । सो सः-प्रः एः । होद्द भवति-वर्तमान लट् अस्य पुरुष एकः । णायभ्यो ज्ञानस्य-प्रथमा एकवचन ॥ २८३-२८४॥

निमित्त है, रागादिभाव नैमित्तिक है। ७ जब तक परद्रव्यका त्याग न किया जा सके तब तक रागका कैसे त्याग हो सकेगा? ८ जब तक रागादिभावोंको न त्याग सके याने रागादिभावोंको प्रप्ताय तब तक वह कर्ता है। १ जब जीव मनसा वचमा कायेन परद्रव्यका त्याग कर देता है तभी वह रागादिभावोंको त्याग देता है। १० जब रागादिभावोंको त्याग दिया तब वह प्रकर्ता हो है। ११ अप्रतिक्रमण प्रप्रत्याच्यान (रागादिभाव) ये कर्मके कर्ता है। कर्मका कर्ता जीवद्रव्य नहीं। १२ यदि जीवद्रव्य कर्मका कर्ता हो तो सदा ही कर्ता रहना पड़ेगा क्योंकि जीव सदा है। १३ रागादिविकत्य प्रतित्य है सो जब स्वभावच्युत जीवोंके रागादिविकत्य है तब कर्ता है। १४ स्वभावाश्रय होनेपर विकल्पसंकल्प न रहनेसे ज्ञानी कर्ता नहीं है।

सिद्धान्त— १- कर्मविषाकप्रतिकालित रागादिकको जो भ्रपनाये वह भ्रज्ञानी है। २- कर्मविषाकप्रतिकालित रागादिकको जो भ्रत्यन्त दूर करे वह जानी है।

हष्टि—१-उपाधिसापेक्ष प्रशुद्धहब्याधिकनय (२४)। र-प्रतिषेषक शुद्धनय (४६য়)। प्रयोग—रागादि विकारका निमित्तके साथ ग्रन्वयव्यनिरेक निरखकर उससे हटकर ग्रुपने स्व शास्त्रत ज्ञानस्वभावमे रमकर एप्त रहना ॥२८३-२८५॥

ग्रव द्रव्य ग्रीर भावको निमित्तर्नमित्तिकताका उदाहरण देते हैं.— [ग्रथःकमीद्याः ये इमे] ग्रथःकमी ग्रादि जो ये [पुद्गलहम्बस्य दोषाः] पुद्गल द्रव्यके दोष है [ताच्] उनको [ज्ञानो] जानो [क्रयं करोति] कैसे करें ? [तु] क्योंकि [ये] ये [नित्यं] सदा हो [परह्रव्य-गुर्गाः] परद्रव्यके याने पुद्गलहव्यके गुण हैं। [च] ग्रीर [इवं] यह ग्रथःकर्मोद्देशिक] श्रधःकर्म ग्रीर उद्देशिक [पुद्गलम्यं द्रव्यं] पुद्गलम्य द्रव्यं [यत्] जो कि [नित्यं] सदा

### इब्यभावयोनिमित्तिकभावोदाहरणं चैतत्-

श्राधाकम्माईया पुग्गलद्व्यस्स जे इमे दोसा ।
कह ते कुव्वइ गाग्गी परद्व्यगुगा उ जे गिच्चं ॥२६॥
श्राधाकम्मं उद्दे सियं च पोग्गलमयं इमं दव्वं ।
कह तं मम होइ क्यं जे गिच्चमचेयगां उत्तं ॥२८७॥
बाधाकमीदि बूचग, पुद्गलब्रव्यके बोब है उनको ।
जानी किम्रु कर सकता, वे परिशांति नित्य पुद्गलको ॥२६६॥
अधःकमं मौहेशिक पुद्गलमय ब्रच्य है कहा इनको ।
नित्य अखेतन किर के. केसे मेरे किये होते ॥२६७॥

अधःकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः । कथ ताच् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणस्तु ये नित्य ॥ २८६॥ अधःकर्मोद्योः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः । कथं तन्मम भवति कृत यित्रत्यमचननमुक्तं ॥ २८७॥

ययाधःकर्मनिष्यन्तमुद्देशनिष्यन्तं च पुद्गणहरूष्यं निमित्तभूतमप्रत्याचक्षाणो नैमित्तिक-भूतं बंधसाधकं भावं न प्रत्याचच्टे तथा समस्तमिष परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्तिमित्तक भावं न

नामसंत्र —आधाकामाईय, पुगगनस्व्य, ज, इम, दोस, कह, त, णाणि, परद्य्यगुण, उ, ज, णिच्च, काधाकम्म, उद्देसिय, च, पोरगलमय, इम, दव्य, कह, त, मम, कय, ज, णिच्च, अचेयण, उन । धातुसंत्र—

[अचेतनं उक्तं] ध्रचेतन कहा गया है [तत्] वह [मम] मेरा [कृतं] किया [कथं भवित] कॅसे हो सकता है ?

टीकार्य—जैसे भावोके निमित्तभूत ग्रायःकमंसे निष्पन्न ग्रीर उद्देशसे उत्पन्न (ग्राहार ग्राहिक) पुद्गल द्रव्यको न त्यागता हुग्रा मुनि उस द्रव्यके नीमित्तकभूत ग्रीर बंधके साधक भावको भी त्याग नहीं करता, उसी प्रकार जो समस्त परद्रव्यको त्याग नहीं करता है वह उसके निमित्तसे हुए भावोंको भी त्याग नहीं करता। श्रीर ग्रधःकमं ग्राहिक पुद्गलद्रव्योके दोषोंको ग्राहमा नहीं वरता, वयोंकि ये दोष पुद्गल द्रव्यके परिएाम है। ऐसा होनेपर ग्राहमा के इनके कार्यत्वका ग्रभाव है। इस कारए ज्ञानी ऐसा जानना है कि जो ग्रधःकमं उद्देशिक पुद्गलद्रव्य है वे मेरे कार्यं नहीं हैं, वयोंकि ये नित्य ही ग्रवेतन होनेसे मेरे कार्यंतका इनके ग्रभाव है। ऐसे तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यको त्यागता हुग्रा मुनि बंधके साधक नीमित्तकभूत भावको भी त्यागता है; उसी तरह समस्त परद्रव्यको त्याग करता हुग्रा ग्राहमा उस परद्रव्यको निमित्तसे हुए भावोंको भी त्यागता है। इस प्रकार द्रव्य ग्रीर भाव इन दोनों

प्रत्याचक्टे । यथा चाधःकर्मादीन पुद्गलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सित म्रात्मकार्यत्वाभावात् । ततोऽधःकर्मोहं शिकं च पुद्गलद्रव्यं न मम कार्यं, नित्यमचेतनत्वे सित मत्कार्यत्वाभावात् इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभूतं वंध-साधकं भावं प्रत्याचक्टे तथा समस्तमिष परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्तिमत्तं भावं प्रत्याचक्टे ।

कुब्ब करसे, हो सत्ताया, वच्च परिभाषसे । प्रातिचिक—अघ कर्मांच, पुरालद्रव्य, यत्, इदम्, दोष, कयं, तान्, ज्ञानित्, परद्रव्यपुण, तु. यत्, नित्य, अघ कर्मेच, उद्देशिक, च, पुरालमय, इदम्, द्रव्य, कयं, तत्, अस्तत, इत, यत्, नित्य, अचेतन, उक्त । मुलायानु -हुक्रम्, करसे, सृत्ताया । पदिविद्यस्य—अधाकम्मा-देया अध-कर्मांचा—प्रयमा बहुवचन । पुग्गलद्रव्यस्य पुरालद्रव्यस्य—पटी एकः । जे ये इसे इसे दोसा दोषा.—प्रयमा बहुऽ । कुक् कथ—अव्यय । ते तान्—द्वितीया बहुऽ । कुक्ब इक्गोति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष

का निमित्तनैमित्तिकभाव है। भावार्थ—जो ग्राहार पापकमंसे उत्पन्न हो उसे ग्रायःकर्मनिष्पन्न कहते है। जो ग्राहारमात्र किसीके निमित्त ही बना हुग्रा हो उसे उद्देशिक कहते है। इन दोनो प्रकारके ग्राहारका जो पुरुष संवन करे उसके वैसे ही भाव होते है इस तरह द्रव्य ग्रोर भावका जैसे निमित्तनैमित्तिक संबंध है, उसी तरह समस्त द्रव्योंका भावके साथ निमित्तनैमित्तिक मध्वन्ध जानना कि जो परद्रव्यको ग्रहण करना है, उसके रागादिभाव होते है उनका कर्ता होता है ग्रीर कर्मका बंध करता है। किन्तु जब जानी हो जाता है तब किसीके ग्रहण करनेका राग नहीं, रागादिरूप परिएामन भी नहीं, तब कर्मबंध भी नहीं होता। इस प्रकार सिद्ध हमा कि जानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है।

श्रव परद्रव्यके त्यागका उपदेश करते हैं — इत्याकोच्य इत्यादि । अर्थ — इस प्रकार परद्रव्यका और अपने भावका निमित्तर्नमित्तिकपना विचारकर परद्रव्यमूलक बहुभावोको परि-पाटोको युगपत् उखाङ् फेंकनेका इच्छुक समस्त परद्रव्यको बलपूर्वक अलग करके अतिशयसे धारावाही पूर्ण एक सवेदनयुक्त अपने आत्माको शाम होता है । जिससे कि जिमने कर्मवंधन मूलसे उखाङ् दिये है, ऐसा यह भगवान् आत्मा अपने आत्माने ही स्फुरायमान होता है याने प्रकट होता है । भावार्थ — परद्रव्य और अपने भावका निमित्तर्नमित्तिकभाव जानकर प्रात्म-हितेच्छु समस्त परद्रव्यका त्याग करे तो समस्त रागादिभावोकी सतित हट जाती है, और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्मके बन्धनको काटकर स्वयंमे हो प्रकाणरूप प्रकट होता है ।

ग्रज बन्धका ग्रधिकार पूर्ण होते समय श्रंतमे मंगलरूप ज्ञानको महिमा इस कलशमें कहते है—रागादि इत्यादि । अर्थ—बंधके काररणरूप रागादिके उदयको निर्दयतापूर्वक याने एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ।। इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्तन्मूलं बहुभावसंतितिममामुद्धर्तुकामः समं । ग्रात्मानं समुपैति निभैरवहत्पूर्णेकसंविद्युतं येनोन्मूलितवंघ एए भगवानात्मात्मिन स्फूर्जित ।।१७६॥ रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां कार्यं बंधं विविधमधूना सद्य एव प्रणुद्य । ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमैतत्तद्वद्यद्व-

एकः । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकः । परदब्बगुणा परद्रव्यगुणा-प्रः बहुः । उ तु-अव्यय । जे ये-प्रथमा बहुः । णिज्व निर्य-अव्यय । आधाकम्म अध कर्म-प्रथमा एकः वहं सिय उहं सिय एकः एकः । ज्ञान्य । जिल्लान्य प्रत्य एकः । इन इद-प्रः एतः । देव्य द्वय्य । पोगालमय पुर्वणक्षय-प्रः एकः । इन इद-प्रः एतः । देव्य द्वय्य-प्रः एः । कहं कथं-अव्यय । त तत्-प्रः एः । मम-प्रयो एकः । होइ भविन-वतंमान लट् उत्तम पुरुष एकः किया । कयं कृतं-प्रथमा प्रस्य पुरुष एवं । कार्य कर्ति हुईः , त्वर्म रागादिकं कार्यक्षय ज्ञानावरणादि प्रतिक प्रकारकं वंभको प्रव तत्काल हो दूर करके, जिसने प्रज्ञानक्ष्यो अध्य तत्काल हो दूर करके, जिसने प्रज्ञानक्ष्यो अध्य तत्काल हो दूर करके विक्तारको प्रयय कोई प्रावृत नहीं कर सकता । भावार्थ— जब ज्ञान प्रकट होता है तब रागादिकं नहीं रहतं, उनका कार्य कर्मवस्थ भी नहीं होता तब फिर इसके विकासको रोकने वाला कीई नहीं रहता, सदा प्रकाणमान हो रहता है ।

इस तरह बंध स्वांगको दूर कर निकल गया।

प्रसंगविवरण्—ग्रनन्तरपूर्व गाथात्रयमे द्रश्य व भावमे निमित्तर्गमित्तिकभाव दर्णाते हुए बताया गया था कि ग्रात्मा रागादिका प्रकारक है। ग्रब इन दो गाथावोमे द्रव्य व भाव में स्थित निमित्तनीमित्तिकभावका उदाहरण बताया है।

सध्यप्रकाश—(१) परद्रव्यप्रसंग व विकारभावमें निमित्तनीमित्तिक भाव है। (२) प्रधःकर्मनिष्पन्त व उद्दिष्ट ग्राहार पुद्गलद्रव्यमय है। (३) पुद्गलद्रव्यमय ग्राहारके दोष गुण प्रुनि ज्ञानी द्वारा नहीं किये जा सकते। (४) पुद्गलद्रव्यमय ग्राहारमें मन बचन कायस कृत कारित ग्रमुमोदनाका प्रसग करे तो उसके बन्ध होता। (५) यदि परकृत ग्राहारमें मन बचन कायसे कृत कारित ग्रमुमोदनाका भाव रंच भी न हो तो उसके बच्ध नहीं होता। (६) भेद- ज्ञान होनेपर निश्चयरत्नत्रयके साधक संत जनोके योग्य ग्राहारके विषयमें भी मन वचन काय कृत कारित ग्रमुमोदनाका भाव नहीं रहता। (७) नवकोटि विगुद्ध मुनियोके परकृताहाराद्वि विषयमें बन्ध नहीं है। (८) यदि परकीय परिगामसे बन्ध होने लगे तब तो फिर किसी भी कालमें निर्वाण नहीं हो सकता।

सिद्धान्त-(१) कर्मबन्धका निमित्त स्वकीय रागादि धज्ञानमय परिणाम है। (२)

त्प्रसरमपरः कोऽपि नास्यावृत्गोति ।।१७६।। इति बंघो निष्कांतः ।। २८६-२८७ ।। इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्यास्यायामात्मस्याती

बंधप्ररूपकः सप्तमोऽङ्क ॥ ७ ॥

एकः । ज यत्–प्रथमा एकः । णिच्च नित्य–प्रथमा एकः । अवेयण अवेतनं–प्रथमा एकःवचन । उत्त उक्तं– प्रथमा एकवचन ।। २०६-२८७ ।।

नवकोटिविशृद्ध मुनिके कर्मबन्य नही है।

हरिट — १ — निमित्तहष्टि (५२ष) । २ — गुद्धभावनापेक्ष गुद्ध दृष्यार्थिकनय (२८ब) । प्रयोग — परद्रव्य मुफ्तमें राग नही करता, स्वभावतः ब्राह्मा राग नही करता, किन्तु परद्रव्यविषयक रागादिविकल्प मुक्ते परतन्त्र बनाना यह जानकर रागादिविकल्पको छोडकर ध्रविकल्प सहज गुद्ध जानानन्दस्वभावमें उपयोग लगाना ॥ २८६-२८७ ॥

इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरिवत समयसार व उसकी श्री**मदशूतचंद्रसुरि**वरिचन समयमारच्यास्या ग्रात्मस्यातिकी सहजानन्दसप्तदशाङ्गी टीकामे बन्धप्रस्पक सातवां स्रंक समान्त हुग्रा ।



### अथ मोक्षाधिकारः

स्य प्रविशति मोक्षः । द्विधाकृत्य प्रजाककचदलनाद्वंयपुरुषो नयन्योक्षं साक्षात्पुरुषमु-पलंभैकनियतं । इदानीमुन्मज्जत् सहजपरमानंदसरमं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥

जह ग्राम कोवि पुरिसो बंधग्रायद्मि चिरकालपडिवद्भो ।
तिव्वं मंदसहावं कालं च वियाग्राए तस्म ॥२ = ॥
जइ ग्रावि कुग्राइ च्छेदं ग्रा मुच्चए तेग्रा वंधग्रावसो सं ।
कालेग्रा उ बहुएग्रावि ग्रा सो ग्रारो पावइ विमोक्सं ॥२ = ६॥
इय कम्मवंधग्राग्रां पएसिटिइएयडिमेवमग्रुभागं ।
जाग्रांतीवि ग्रा मुच्चइ मुच्चइ मो चेव जह मुद्धो ॥२ ६०॥
जीते कोई पुष्क जो, बन्धनमें चिरकालसे बंधा हो ।
तीक्र मंद भावोंको, ब्रह्म बन्धनकालको जाने ॥२ ६०॥
यदि बहु नर नहि काहे, बन्धनको बन्धके वक्ष हुआ तो ।
बहुत कालमें भो उस, बन्धनसे मुक्ति नहि पाता ॥२ ६६॥
स्थाँ कर्मबन्धनोंके, जिति अनुभागप्रवेश प्रकृतियोंको ।
जानता कि नहि छुटे, छुटे यदि शुद्ध हो जावे ॥२ ६०॥

**नामसंत्र** - जह, णाम, को, वि. पुरिस, बघणय, विरकानगडिबद्ध, निब्ब, मदसहाव, कान, च, तन्, जइ, ण, वि, छेद, ण, वघणवस, सत, कान. उ, बहुब, वि, ण, न, णर, विमोक्स । **धातुसंत्र** - वि जाण

भव कमप्राप्त मोक्षाधिकारका प्रारम्भ होता है जिसमें सबंप्रथम मोक्षाधिकारके प्रादिमें सम्यग्जानकी महिमा बतलाते है--द्विषाकृत्य इत्यादि । म्रर्थ--प्रव प्रजाहप करोंतसे विदारण के द्वारा बन्ध और पुरुषको पृथक् करके निजस्बरूपके श्रमुभवसे सुनिश्चित पुरुषको साक्षात् मोक्ष प्राप्त कराता हुमा जयवंत प्रवर्त रहा है । वह ज्ञान प्रथने स्वाभाविक परम ग्रानन्दसे सरस (रस भरा) है, उत्कृष्ट है और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिये है याने ग्रब यया नाम कोऽपि पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः । तीव्र मदस्यभाव कालं च विजानानि तस्य ।।२८८।। यदि नापि करोति छैद न मुख्यने तेन वधनवण यन्। कालेन नु बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षः ।। इति कर्मबंधनाना प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभाग । जानवपि न मुख्यते मुख्यते स्वयदि युद्धः ।।२६०।। श्रास्मवंधयोद्धिशाचनार्गा मोक्षाः । बंधस्वकृत्यनानमात्रं तद्धेतरियोके तदसत्त, न कर्मबद्धस्य

अवबोधने, कुण करेगो, मुच त्यागे, प आव प्राप्तो । प्रासिष्यिक यथा, नामन्, किम्, अपि, पुरुष, बन्धनकः, चित्कालग्रनिबद्धः, तीक्षमंदरवभावः, कालः, च, तत्, यदिः, न, अपि, छेदः, न, तत्, बन्धनवशः, सत्, कालः,
तु, बहुकः, अपि, न, तत्, नर, विमोक्षः, इतिः, कमंबन्धनः, प्रदेशस्थितिप्रकृतिः, एवः, अनुभागः, जानत्, अपि,
न, तत्, च, एवः, गुद्धः। भूलधातुः—वि ज्ञा अवबोधने, इक्त्र्मं करणे, मुच्लृ मोक्षागे, प्र आप्तृ व्याप्तो स्वादिः।
कुछ करना नही रहा ऐसा है। भावार्षः—ज्ञान बंध ग्रीर पुरुषको पृषक् करके पुरुषको मोक्षः
प्राप्त कराता हुष्या ग्रपना सम्पूर्णः स्वरूप प्रगट करके जयवंत प्रवर्त रहा है इस प्रकार जानका
सर्वोत्कृष्टपना प्रकट करना यही उपादेय मोक्षतस्वके वर्णनके प्रारम्भमें है।

प्रव मोक्षकी प्रांत कैसे होती है ? इसका समोक्षण करते है—[यया नाम] जैसे [बंधनके] बंधनमे [चिरकालप्रतिबद्धः] बहुत कालका बंधा हुमा [कश्चित् पुरुषः] कोई पुरुष [तस्य] उस बन्धनके [तीव्रमंदस्वभावं] तीव्र मद स्वभावको [च] प्रोर [कालं] कालको [बिजानाति] जानता है कि इतने कालका बंध है । [जु यदि] किन्तु यदि उस बन्धनको प्राप [ख्रेंच न करोति] काटता नहीं है [तेन न सुच्यते] तो वह उस बन्धने नहीं छूट पाता [प्राप] [बंधनवशः सन्] उस बन्धनके वश हुमा [स नरः] वह पुरुष [बहुकेन] बहुत [कालेन प्राप] कालमे भी [विमोक्षं न प्राप्नोति] उस बन्धने छूटने रूप मोक्षको प्राप्त नहीं करता [इति] उसी प्रकार जो पुरुष ]कर्मबंधनानां] कर्मके बन्धनोके [प्रदेशस्थितिम्रकृति एवं ग्रनुभागं] प्रदेश स्थित प्रकृति ग्रोर ग्रनुभागको [जानक्राप] जानता हुमा भी [न मुच्यते] कर्मबन्धने नहीं छूटता [च यदि स एवं शुद्धः] किन्तु यदि वह स्वयं रागादिकको दूर करके शुद्ध होना है [मुच्यते] तो मोक्ष पाता है ।

तात्त्वर्य— बन्धके स्वरूप ज्ञानमात्रसे मोक्ष नही होता, धतः बन्धकी चर्चा करके ही ग्रपनेको मोक्षोपाय वाला नही मान लेना चाहिये।

टीकार्थ — प्रात्मा ग्रीर बंधका द्विधाकरण करना पृथक् करना मोक्ष है। वहाँ कोई कहते है कि बंधका स्वरूप जानना मात्र हो मोक्षका कारण है। किन्तु वह ठोक नही है, कर्मसे बँधे हुए पुरुषको बंधके स्वरूपका जानमात्र हो मोक्षका कारण नही है, क्योंकि जिस प्रकार बेड़ी ग्रादिसे बँधे हुए पुरुषको बेड़ी ग्रादि बन्धनके स्वरूपका जानना हो बेड़ी ग्रादि कटनेका कारण नहीं होता उसी तरह कर्मसे बँधे हुए पुरुषको कर्मके बन्धका स्वरूप जानना बंधस्वरूपज्ञानमात्रं मोक्षहेतुरहेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधस्वरूपज्ञानमात्रवत् । एतेन कर्मबंध-प्रपंचरचनापरिज्ञानमात्रसंतृष्टा उत्थाप्यते ।। २८८-२६० ।।

पदिविदण-जह यथा-अन्यय। णाम नाम-अन्यय या प्रथमा एकः। को क-प्रथमा एकः। वि अपिअन्यय। पुरितो पुरुष् -प्रथमा एकः। बच्छण्यस्ति वस्त्रमके-सात्रमी एकः। चिन्कालपडिबद्धी चिन्कालप्रतिबद्धः-प्रथमा एकः। तिन्व तीन्न -दितीया एकः। प्रयस्ताव मदस्यभाव-विः एः। काल-विः एकः। चिन्कालपडिबद्धी चिन्नालक-अन्यय। विद्याणये विज्ञानाति-चर्तमान सट् अन्य पुरुष एकवचन। तस्त तस्य-पर्छे एकः। यदि जद्दअन्यय। ण वि न अपि-अन्यय। कुण्ड करोति-चर्तमान नट् अन्य पुरुष एकः। छेद-विः एकः। पत्रअन्यय। ॥ प्रवा अपि-अन्यय। कुण्ड करोति-चर्तमान नट् अन्य पुरुष एकः। छेद-विः एकः। छेद-विः एकः। पत्रअन्यय। ॥ पुरुष्प पुरुष्प किः। सं सत्-पुरु एः। कोन्य कालन-पुरुष्प। एकः। विद्या प्रवा । तेषण तेन-पुरिया एकः।
बहुक्त-नुः एकः। वि अपि-अन्यय। ण न-अन्यय। सो स-प्रः एकः। णगे नरः,-प्रः एकः। पत्र- वि वि अपि एव ण न
च एवं जड यदि-अन्यय। कम्मचंष्रणाण कर्मवन्यवाना-पर्छी बहुः। पाग्विङप्यि प्रदेशिन्वित्रक्रतिदिः एकः। अनुभाग-विः एः। जाणतो जानन्-प्रः एः। मुक्त च्यते-चर्नमान लट् अन्य पुरुष एकवक्ता-पुरुष्प। भूवक्त विव उपि एव ण न
च एवं जड यदि-अन्यय। कम्मचंष्रणाण कर्मवन्यवाना-पर्छी बहुः। पाग्विङप्यि प्रदेशिन्वित्रक्रतिदिः एकः। अनुभाग-विः एः। जाणतो जानन्-प्रः एः। मुक्त च । । १०००-२०।। । १०० विः

मात्र हो कर्मबन्धि छूटनेका कारण नहीं है। इस कथनसे जो लोग कर्मक बन्धके विस्तारकी रचनाके जानने मात्रसे हो मोक्ष मानते है, ग्रतः उसके ज्ञानमात्रमें हो सन्तुष्ट है उनका खंडन किया है। भावार्थ—जाननेमात्रसे हो बन्ध नहीं कटता, बन्ध तो कटनेसे हो कटता है।

प्रसंगविवरण्—भूबत्थेणाभिगया इत्यादि प्रधिकार गाथाके प्रमुसार जीव, स्रजीव, पुण्य, पाप, म्रास्तव, संवर, निर्जरा व बन्ध तत्त्वका वर्णन अब तक हो चुका । स्रव क्रमप्राप्त मोक्षतत्त्वका वर्णन किया जाता है ।

तथ्यप्रकाश— (१) प्रात्मा भौर कर्मवन्थके म्रलग-म्रलग हो जानेको मोक्ष कहते है। (२) कर्म व कर्मवन्थके स्वरूपका ज्ञान भर कर लेना मोक्षका कारण नही। (३) कर्मवन्थके विस्तार व रचनाके ज्ञानमात्रसे ही सन्तुष्ट होनेमे कत्याए। नही है। (४) कर्मवन्थको म्रलग हटा देना मोक्षका हेतु है। (४) मिध्यास्व रागादिरहित होकर म्रमन्यज्ञानादिगुणात्मक परमान्यमस्वरूपमें स्थित होता हुमा ही जीव कर्मवन्थको छोड़ देता है। (६) स्वरूपोपलब्धिरहित पुरुषोको कर्मवन्थ रचनादि परिज्ञानसे व चर्चासे मन्दकषायके कारए। मात्र पुण्यबन्ध होता है, मोक्षमार्ग नही।

सिद्धान्त—(१) सहज स्वशुद्धज्ञानमय ग्रन्तस्तत्त्वको ग्राराधना होनेपर कर्मबन्धसे मृक्ति होती है।

हृष्टि--१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब) ।

## जह बंधे चिंतंतो बंधग्राबद्धो ग्रापावइ विमोक्स्वं। तह बंधे चिंतंतो जीवोवि ग्रापावइ विमोक्स्वं।।२६१॥ ज्यों बन्ध चित्तता भी, बन्धनबद्ध नीह मुक्तिको वाता।

त्यों बन्ध चिन्तता भी, यह जीव भि मोक्ष नहि पाता ।।२६१।।

यथा वधान् वितयन् वधनवडो न प्राप्नोति विमोक्ष । तथा वधार्य्वतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्ष । वधिचिताप्रवधो मोक्षहेतुरित्यन्ये तदप्यसत्, न कर्मबद्धस्य वधिचताप्रवधो मोक्षहेतुरहेतु-त्वात् निगडादिबद्धस्य वधिचताप्रवधवत् । एतेन कर्मबंधविषयिवताप्रवधात्मकविशुद्धधर्मध्यानी-धवद्वयो बोध्यते ॥ २६४ ॥

नामसंत्र जह. वध, चितत. वधणबढ, ण. विमोचल, नह. वन्ध. चिनन, जीव, वि. ण. विमोचल । धातुसंत्र प आव प्रान्ती । प्रातिपदिक- यथा, वन्ध, चिन्तत्, वन्धनवढ़, न, विमोक्ष, नथा, वन्ध, चिन्तत्, जीव, न, अपि. विमोक्षा मुल्लातु - प्र आप्लू व्याप्ती । पदिवदण- जह यथा ण न तह वि ण तथा अपि न-अध्यय । वर्ष वन्धन-दितीया वहु० । चिननी चिन्तन्-प्रथमा एक० । वधणवढ़ी वन्धनवढ़-प्रथमा एक०। वधणवढ़ी वन्धनवढ़-प्रथमा एक०। वाचणवढ़ी वन्धनवढ़-प्रथमा एक०। वाचणवढ़ी वन्धनवढ़-प्रथम । प्रक०। वाचणवढ़ी वन्धनवढ़-प्रथम । प्रव० । । वाचणवढ़ी वन्धनवढ़-प्रथम । प्रव० । वाचणवढ़ी वन्धनवढ़िक प्रथम । प्रव० । वाचणवढ़ी विद्याप्त विमोचल विमोक्ष-ढि० एक०। जीवो जीव:-

प्रयोग--ससारमूल कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेके लिये सहज ज्ञानस्वभावमात्र ब्रन्त-स्तस्वको निरखते रहना॥ २८८-२६०॥

ग्रव कहते है कि बन्धकी चिता करनेसे भी बन्ध नही कटता—[यया] जैसे कोई [बंधनबद्धः] बन्धनसे बँधा हुग्रा पुरुष [बंधान चितयन] उन वंधोंको विचारता हुग्रा [विमोक्षां] मोक्षको [न प्राप्नोति] नही प्राप्त कर पाता [बंधान चितयन] कर्मबन्धको चिता करता हुग्रा [जीवोपि] जीव भी [विमोक्षां] मोक्षको [न प्राप्नोति] नही प्राप्त कर पाता।

तास्यर्य—मात्र कर्मबन्धके चिन्तन व कर्मफलके ग्रपायके चिन्तनरूप शुभोपयोग परि-रणाममे भी मोक्ष नही होता।

टीकार्थ—बंधकी चिताका प्रबन्ध मोक्षका कारण है, ऐसा कोई ग्रन्य लोग मानते है वह मानना भी प्रसत्य है। कर्मबन्धनसे बंधे हुए पुरुषके उस बंधकी चिताका प्रबन्ध कि यह बन्ध कैसे छूटेगा वह भी बन्धके ग्रभावरूप मोक्षका कारण नहीं है; क्योंकि यह चिताका प्रबंध बन्धसे छूटनेका हेतु नहीं है। जैसे कि बड़ी (सांकल) से बंधे हुए पुरुषको बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र बन्धसे छूटनेका उत्पाय नहीं है। इस कथनसे कर्मबन्धविषयक चिताप्रबन्धस्वरूप विशुद्ध धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि ग्रंथो है उनका उत्थान किया ग्रया है। माक्षार्थ—कर्मबन्धक कर्मफलके प्रपायकी चिन्तामें धर्मध्यानरूप ग्रभपरिणाम है। जो केवल ग्रभपरिणामसे ही मोक्ष

कस्तर्हि मोक्षहेतुः ? इति चेत्--

जह वंधे हित्त्॥ य बंधण्वद्धो तु उ पावह विमोक्सं। तह वंधे हित्त्ण य जीवो संपावह विमोक्सं॥ २६२॥

ज्यों बन्ध काट करके, बन्धनबद्ध नर मुक्तिको पाता । त्यों बन्ध काट करके, आत्मा भी मोक्षको पाता ॥२६२॥

यथा बन्धारिछत्वा च वन्धनबद्धन्तु प्राप्नोति विमोक्षं । तथा बन्धारिछत्वा च जीव सप्राप्नोति विमोक्षं । कर्मबद्धस्य बधच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधच्छेदवत् । एतेन उभये-

नामसंज –जह, बन्ध, य, बन्धणबद्ध, उ, विमोक्स, तह, बन्ध, य, जीव. विमोक्स । धातुसंज – च्छिद छेदने, प आव प्राप्ती, संप आव प्राप्ती । प्राप्तिपदिक –यथा, वन्ध, च, बन्धनबद्ध, नु, विमोक्ष, तथा, बन्ध, च, जीव, विमोक्ष । मूलधातु – छिदिर हेथीकरणे, प्र आप्नृ व्याप्ती, संप्र आप्नृ व्याप्ती । मानते है, उनको उपदेश है कि शुभपरिणामसे मोक्ष नहीं होता ।

प्रसंगविवररा — अनन्तरपूर्व गाथात्रिकमे बताया था कि कर्मबन्धरचनाके ज्ञानमात्रसे मोक्ष नही है। अब इस गाथामें बताया है कि कर्मबन्धविषयक चिन्तासे भी मोक्ष नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) कर्मकी प्रकृति ग्रादिके बन्धका चिन्तवन करने मात्रक्षे मोक्ष नहीं है। (२) कर्मसे रागसे कैसे छूटूं इतने मात्र धर्म्यथ्यानसे भी मोक्ष नहीं है। (३) सहज चिदा-नन्दैकस्वरूप ग्रन्तस्तरवके थ्यानसे रहित जीवके कर्मबन्धचिन्तवनरूप सरागधर्मध्यानसे पुण्यबद्ध तो हो लेगा, मोक्ष नहीं।

सिद्धान्त-(१) सरागधर्मध्यान शुभकर्मबन्धका हेतु है ।

हिंडि--१- निमित्तहिष्ट, उपाधिसापेक्ष झशुद्ध द्रव्याधिकनय (४२अ, ४३) । प्रयोग-- कर्मबन्धविनाशिक्तनसे गुजरकर निविकल्प सहजात्मसंवेदनमे उपयोगको

रमाना ॥ २६१ ॥

प्रश्त--यदि बन्धके स्वरूपके ज्ञानसे भी मोक्ष नहीं होता ग्रीर उसकी चिन्ता करनेसे भी मोक्ष नहीं होता तो मोक्षका कारता क्या है? उत्तर--[यथा च] जैसे [बंधनबद्धः] बन्धनसे बँधा पुरुष [बंधान् ख्रिस्वा तु] बन्धको छेदकर हो [विमोक्षं] मोक्षको [प्राप्नोति] प्राप्त करता है [तथा च] उसी प्रकार [बंधान् ख्रिस्वा] कर्मके बन्धनको छेदकर [जीवः] जीव [विमोक्षं प्राप्नोति] मोक्षको प्राप्त करता है।

तारपर्य—वन्धके विनाशसे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है। टीकार्थ—कर्मब्द्वपुरुषके बन्धनको छेदन करना मोक्षका कारण है, ऐसा ही हेतुपना

#### ऽपि पूर्वे म्रात्मबंबयोद्धिधाकरेेेे व्यापार्यन्ते ॥ २६२ ॥

जह यद्या य च उ तु तह तथा य च-अव्यय। बन्धे बन्धान्-द्वितीया बहुः । छित्त्ण छित्वा-असमाप्तिकी किया। बन्धणबद्धो बन्धनबद्धः, पावइ प्राप्नोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। विमोक्खं विमोक्ष-द्विः एः । बंभे बन्धान्-द्विनीया बहुः । जीवो जीवः-प्रथमा एकः । संपावइ सप्राप्नोति-वर्तमान लट् अन्य गुरुष एकवचन क्रिया। विमोक्खं विमोक्षं-द्वितीया एकवचन ॥ २६२॥

होनेसे जैसे कि बेड़ी सांकल ग्रादिसे बेंधे हुए पुरुषके सांकलका बन्ध काटना ही छूटनेका कारण है। इस कथनसे पहले कहे गये दोनों ही प्रकारके पुरुष ग्रात्मा ग्रीर बन्धके पृथक्-पृथक् करने में पौरुष करनेके लिये प्रेरित किये गये है।

प्रसंगविवररण-- ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि कमैबन्धविषयक चिन्तनसे भी कमैमोक्ष नही होता । ग्रव इस गाथामें मोक्षहेतु क्या है यह बताया है ।

तष्यप्रकाश—(१) बन्धका छेदन हो मोक्षका साक्षात् हेतु है । (२) बन्धछेदन निर्वि-करुप सहज चिदानम्दैकस्वभाव ग्रन्तस्तस्वके ग्राक्षयके बलसे होता है ।

सिद्धान्त—(१) स्वशुद्धात्मतत्त्वकी ग्रभेदोपासनाके बलसे बद्ध कर्म सब दूर हो जाते हैं। (२) उपाधिक ग्रभावसे मोक्ष होता है।

हृष्टि—१- शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४व) । २- उपाध्यभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४घ)।

प्रयोग---सहजानन्दमय निज शुद्धात्मलाभके लिये सहजशुद्ध चैतन्यस्वरूपकी अभेदो-पासनामे मग्न होना ॥ २६२ ॥

प्रश्त--वर्मबन्धनका ही छेदना मोक्षका कारण कहा गया सो क्या यही मोक्षका कारण है ? उत्तर--[बंधानां च स्वभावं] बन्धोंके स्वभावको [च] ग्रीर [ग्रास्मनः स्वभावं] ग्रात्माके स्वभावको [विज्ञाय] जानकर [यः] जो पुरुष [बंधेषु] बन्धोंके प्रति [विरज्यते] विरक्त होता है [सः] वह पुरुष [कर्मविमोक्षरणं करोति] कर्मोंसे विमोक्षरणं करता है।

तास्यर्य—श्रविकार सहज चित्रकाशमय ग्रात्मस्वभावको व विकाररूप बन्धस्वभाव को जानकर जो बन्धोसे हटता है वह कर्मरहित होता है।

टीकार्थ — जो ही पुरुष निविकार चैतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभावको भीर उस भ्रात्मा के विकारको करनेवाले बन्धोके स्वभावको जानकर उन बन्धोसे विरक्त होता है वही पुरुष समस्त कर्मोंसे मुक्त होता है। इससे आत्मा भीर बंघके पृथक्-पृथक् करनेके ही मोक्षके कारण-पनेका नियम किया गया है। भावार्थ — भ्रात्मा व बंघका पृथक्करण ही मोक्षका हेतु है। किमयमेव मोक्षहेतुः ? इति चेत् ---

# बंधाएं च सहावं वियाणियो अप्पणो महावं च। बंधेस जो विरजदि सो कम्मविमोक्खणं कुणई ॥२६३॥

विधि बन्ध स्वभावोंको, ग्रह ग्रात्मस्वभावको भी जो।

सन्धविरक्त हुम्रा बुध, सो कर्मविमोक्षको करता ॥२६३॥ सन्धाना च स्वभाव विज्ञायात्मन स्वभाव च। बन्धेषु यो विरुयते स कर्मविमोक्षण करोति ॥२६३॥

य एव निविकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बन्धानां च स्वभावं विज्ञाय बंधेभ्यो विरमति स एव सकलकर्ममोक्षं कूर्यात् । एतेनात्मबंधयोद्धिधाकरणस्य मोक्ष-हेत्त्वं नियम्यते ॥ २६३ ॥

नामसंज्ञ-वन्ध, च, सहाव, अप्प, सहाव, च, बन्ध, ज, त, कम्मविमोक्खण । धातुसंज्ञ-वि जाण अववोधने, वि रज्ज रागे, कृण करहो । प्रातिपदिक-बन्ध, च. स्वभाव, आत्मन्, स्वभाव, च, बन्ध, यत्, तत. कर्मविमोक्षण । मलधात-वि ज्ञा अवबोधने, वि रज्ज गागे दिवादि, डक्ट्रज कररो । पर्वाववरण-बन्धाण बन्धानां-पष्ठी बहुर । च-अञ्चय । सहाव स्वभाव-द्वितीया एक । वियाणिओ विज्ञाय-असमा-प्तिकी क्रिया । अप्पणी आत्मन -पण्ठी एक० । सहाव स्वभाव-डि० एक० । बन्धेम् बन्धेप्-सप्तमी बह० । जो य-प्रथमा एक । विरुज्जिद विरुज्यते-वर्तमान लट् अन्य पूरुप एक वचन किया। सो स-प्रथमा एकवचन । कम्मविमोक्खण कर्मविमोक्षण-द्वितीया एकवचन । कुण्ड करोति-वर्तमान लट अन्य पुरुष एंकवचन किया।। २६३।।

प्रसंगविवररा-ग्रनंतरपूर्व गाथामे बताया गया था कि बन्धको छेद करके जीव मोक्ष प्राप्त करता है। प्रब इस गाथामें उसी मोक्षके उपायको स्पष्ट बताया है।

तथ्यप्रकाश--(१) बंधका छेदन बंधसे विरक्त होने याने विमुख होनेसे होता है। (२) बंधसे विरक्ति बन्धका स्वभाव व ग्रात्माका स्वभाव जाननेसे होती है। (३) ग्रात्मस्वभाव है निविकार चंतन्यचमत्कारमात्र । (४) बन्धका स्वभाव है ग्रात्मामे विकार करना । (४) बन्ध स्वभावसे झात्मस्वभाव मलग है। (६) झात्मस्वभावमे विकार नही। (७) बन्धोंसे जो हट जाता है वह कर्ममोक्षको प्राप्त होता है।

सिद्धान्त-(१) बन्वसे विरक्ति होनेसे, स्वभावमें मन्तता होनेसे मोक्ष प्राप्त होता है। हार - १- शुद्धभावनापेक्ष शृद्ध द्रव्याधिकनय (२४a)।

प्रयोग - शृद्धात्मलाभके लिये ग्रात्मस्यभाव व बन्धस्वभावको जानकर बन्धसे विरक्त होकर शुद्धात्मतत्त्वकी भावना करना ॥ २६३ ॥

प्रश्न--- प्रात्मा और बंध ये दोनों किस उपायसे पृथक किये जाते है ? उत्तर--जिन च बंध: जीन ग्रीर बन्ध ये दोनों [नियताभ्यां] निश्चित [स्वलक्षरणाभ्यां] ग्रपने-

### केनात्मबंधी द्विया क्रियेते ? इति चेत्— जीवो बंधो य तहा छिज्जिति सलक्खगोहिं ग्रियएहिं। पण्गाछेदग्राएगा उ छिण्णा ग्राग्यत्तमावरणा ।।२६४॥ प्रजा क्षेत्री द्वारा, अपने अपने विशिष्ट चिह्नोंसे।

जीव तथा बन्धोंमें, भेद किये मिश्र वे होते ।।२६४।। जीवो बन्धरच तथा छिछेते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्या । प्रजाखेरकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ।। २६४ ॥

झात्मबंधयोद्धिधाकरसो कार्ये कर्तुरात्मनः करणमीमांसायां निश्चयतः स्वतो भिन्नकर-स्मासंभवात् भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करस्मं । तया हि तौ छिन्नौ नानात्मवश्यमापद्येते ततः प्रज्ञयेवात्मबंधयोद्धिधाकरस्मं । ननु कथमात्मबंधी चेत्यचेतकभावेनास्यंतप्रत्यासत्तेरेकोभूती भेदिन-ज्ञानाभावादेकचेतकवद्य्यवह्नियमास्मा प्रज्ञया छेत्तुं शब्येते ? नियतस्वलक्षस्माक्षांतःसधिसाव-धानिनपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तरोषद्वव्यासाधारस्मात्वन्यं स्वलक्षस्म तत्तु प्रवर्तमानं यद्यविभव्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं

नामसंत्र—जीव, वध, य, तहा, सलक्षण, णियय, पण्णाधेदणअ, उ, छिण्ण, णाणत्त, आवण्ण। धातुसंत्र- व्छिद छेदने, आ वण्ण वणंन। प्रातिषदिक—जीव, बन्ध, च, तहा, स्वलक्षण, नियत, प्रज्ञाछेदक, प्रयने लक्षणोसि [प्रज्ञाछेदकेन] बुद्धिरूपी छेनीसे [तथा] उस तरह [छिद्योते] छेदे जाते हैं [तु] कि जिस तरह [छिन्नो] छेदे हुए वे [नानात्वं] नानापनको [म्रापत्रौ] प्राप्त हो जायें।

तात्पर्य — ग्रपने-ग्रपने नियत लक्षण्ये जीव ग्रीर बन्धको ग्रलग-ग्रलग जानकर प्रज्ञा छैनीसे उन्हे ग्रलग-ग्रलग कर देना चाहिये।

टीकार्थ—प्रात्मा ग्रीर बन्धको भिन्न-भिन्न करनेरूप कार्यके विषयमें कर्ता ग्रात्माके करणविषयक विचार किया जानेपर निश्चयतः ग्रात्मासे पृथक् किसी करणकी ग्रसंभवता होनेसे भगवती प्रज्ञा याने ज्ञानस्वरूप बुद्धि हो छेदनस्वरूप करण है। उस प्रज्ञाके द्वारा ही छेदे गये वे दोनों याने ग्रात्मा व बन्ध नानापनेको ग्रवश्य प्राप्त होते हैं ग्रर्थात् पृथक्-पृथक् हो जाते हैं। इस कारण प्रज्ञाके द्वारा ही श्रात्मा ग्रीर बन्धका पृथक्-पृथक् करना होता है। प्रश्न—प्रात्मा ग्रीर बन्ध जो कि चेत्यचेतक भावके द्वारा श्रत्यन्त निकटताके कारण एकीभूत हो रहे है ग्रीर भेदविज्ञानके ग्रभावसे एक चेतककी तरह जो व्यवहारमे प्रवर्तते देखे जाते हैं व प्रज्ञासे कैसे छेदे जा सकते हैं? समाधान—प्रात्मा ग्रीर बन्धके निश्चित स्वलक्षणको सूक्ष्म ग्रन्तरंग संधि में इस प्रज्ञा छुनीको सावधान होकर पटकनेसे दोनोंको याने ग्रात्मा ग्रीर बंधको छेदा जा सकता है, पृथक् पृथक् किया जा सकता है। वहाँ ग्रात्माका तो निश्चयसे समस्त

कमप्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्, समस्तसहक्रमप्रवृत्तानंतपर्यायाः विनाभावित्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः इति यावत् । वंधस्य त् म्रात्मद्रव्यासा-धारणा रागादयः स्वलक्षरा । न च रागादय ग्रात्मद्रव्यसाधारणता विभ्रारगाः प्रतिभासंते नित्य-मेव चैतन्यचमत्कारादितिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात् । न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति तावत एव रागादयः प्रतिभाति । रागादीनंतरेगापि चैतन्यस्यात्मलाभसंभाव-नात् । यत्तः रागादीनां चैतन्येन सहैबोत्प्लवनं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्यासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्, तु, छिन्न, नानात्व, आपन्न । मूलवातु —छिदिर् छेदने रुवादि, आ-पद गतौ । पदिवदरण —जीनो जीव -श्चन्य द्रव्योंसे ग्रसाधारणपना होनेसे याने ग्रन्य द्रव्यमें न पाया जानेसे चैतन्य स्वलक्षरण है। वह चैतन्य स्वलक्षरा प्रवर्तता हमा जिस-जिस पर्यायको व्याप्त कर प्रवर्तना है तथा निवर्तता हमा जिस जिस पर्यायको ग्रहण कर निवल होता है वह वह समस्त हो सहवर्ती ग्रीर कमवर्ती पर्यायों का समूह म्रात्मा है ऐसा लखना चाहिये। क्योंकि म्रात्मा उसी एक लक्ष्यासे लक्ष्यमें होता है। तथा समस्त सहवर्ती व क्रमवर्ती अनन्त पर्यायोके साथ चैतन्यका अविनाभावीपना होनेसे चिन्मात्र ही ग्रात्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिये, इस प्रकार ही समक्षना । परन्तु बन्धका स्वलक्षण ग्रात्मद्रव्यसे ग्रसाधारण रागादिक है, क्योंकि ये रागादिक ग्रात्मद्रव्यसे साधारणपन को घारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, वे रागादिक सदा ही चैतन्यचमत्कारमे भिन्नपने से प्रतिभासित होते है । ग्रीर जितना ग्रपने समस्त पर्यायोमें व्यापने स्वरूप चैतन्य प्रतिभासित होता है उतने ही रागादिक प्रतिभासित नहीं होते. क्योंकि रागादिकके बिना भी चैतन्यका द्यातमलाभ सम्भव है। हाँ, जो रागादिकका चैतन्यके साथ ही उत्पन्न होना दीखता है वह इस ज्ञैयज्ञायक भावके स्रति निकट होनेसे ही दीखता है एक द्रव्यपनेके कारण नहीं । वहाँ चेत्यमान रागादिक ग्रात्माके चेतकपनको याने ज्ञायकपनेको ही विस्तारते है, रागादिकपनको नही विस्तारते. जैसे कि दीपकके द्वारा प्रकाशमान घटादिक दीपकके प्रदीपकपनेको ही विस्तारते है. रागादिकपनको नही विस्तारते, ऐसा होनेपर भी आत्मा और बन्ध दोनोके अत्यन्त निकटपने से भेदकी सम्भावनाका ग्रभाव होनेसे इस बजानीके अनादिकालसे एकत्वका अम है। लेकिन वह भ्रम प्रज्ञाके द्वारा छेदा जाता ही है।

भावार्ष — भ्रात्मा तो अमूर्तिक है और बन्ध सुक्ष्म पुद्गलपरमागुप्रोका स्कन्ध है इस बजहसे ये दोनों पृषक् भ्रज्ञानीके ज्ञानमें नही श्राते, एकीभूत दीखता है, यह ग्रज्ञान श्रनादिसे बला ग्राया है। सो श्रीगुरुप्रोंका उपदेश पाकर ज्ञानबलसे इन दोनोको न्यारा-न्यारा ही जानना कि चैतन्यमात्र तो ग्रात्माका लक्षण है ग्रीर रागादिक बन्धका लक्षणा है। ये दोनों वेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिन वेतकतामेन प्रथयेष्ठ
पुना रागादीन्, एनमपि तयोरत्यंतप्रत्यासस्या भेदसंभावनाभावादनादिरस्त्येकत्वन्यामोहः स तु
प्रज्ञयैव छिद्यत एव ।। प्रज्ञा छेत्री णितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः सुक्ष्मेऽन्त.संधित्रये
प्रथमा एकः। वधो वन्धः—प्रथमा एकःवन । य न तह तथा—अव्यय । सनक्षणिहि—तृतीया बहुः । त्वनक्षणाभ्या—तृतीया द्विवन । णियएहि—तुः बहुः । नियताभ्या—तृतीया द्विवन । छिज्जित—वर्तमान नद्
भ्रज्ञानवश ज्ञेयज्ञायकभावकी प्रतिनिकटतासे एकसे हो रहे दोखते है, लेकिन तीक्षणबुद्धिस्पी
छैनीको इनको सूक्ष्म संधिपर ज्ञानाभिमुख होकर पटकता । उसके पडते ही दोनों भ्रला-प्रलग
दीखने लगते है भीर तब भ्रात्माको ज्ञानभावमें हो रखना भीर बन्धको भ्रज्ञानभावमें डालना ।

भ्रव इसी प्रथंको काव्यमे कहते है—प्रज्ञा इत्यादि । अर्थ-प्रतीए व सावधान प्रमादरहित पुरुषोके द्वारा ग्रात्मा ग्रीर कमं इन दोनोंके सूक्ष्म भीतरो सिधपर पटकी हुई यह तीन्न प्रज्ञाक्यो छुँनी शीझ ही अन्तरङ्गमें तो स्थिप ग्रीर स्पष्ट प्रकाशक्य देदी-प्रमान तेज वाले चैतन्यके प्रवाहमें मग्न आत्मान तेज वाले चैतन्यके प्रवाहमें मग्न आत्मान तथा ग्रजानभावमें नियमित बन्धको भिन्न-भिन्न करती हुई ग्रात्मकर्माभयको सिधपर गिरती है। भावार्थ-यहाँ कार्य तो है श्रात्मा ग्रीर बन्धको भिन्न-भिन्न करना। उमका कर्ता ग्रात्मा है। ग्रीर जिसके द्वारा कार्य हो वह करण भी ग्रात्मा है। निश्वयनयतः करती पृथक् करण होता नही है। इस कारएा भ्रात्मास ग्रभिन्न यह प्रज्ञा ही इस कार्यमे करण है। मो प्रजा द्वारा शरीरसे, ज्ञानावरणादिक द्वव्यकर्मसे तथा रागादिक भावकर्मसे भिन्न एक चैतन्य भावमात्र ग्रयना अनुभव रखना हो इनको भिन्न करना है। इसी विधिसे सब कर्मोंका नाश हो जाकर सिद्धपद प्राप्त हो जाता है।

प्रसंगविवरणा—ग्रनन्तरपूर्वगायामें भ्रात्मा भीर बन्धको अलग करनेके प्रसङ्क्षमे मोक्ष का उपाय स्पष्ट बतायाया। भ्रव इस गाथामें यह बताया है कि श्रात्मा भीर बन्ध किस साधनसे ग्रलग-ग्रलग किये जाते हैं।

तथ्यप्रकाश — (१) घात्मा धौर बंत्यको ध्रलग करने हप कार्यका कर्ता घात्मा ही होगा। (२) घात्माके जिस करणसे घात्मबन्यका द्विधाकरण होगा वह घात्मासे प्रभिन्न ही होगा। (३) घात्मबन्यके द्विधाकरणका साधन प्रज्ञा ही है। (४) प्रज्ञाक द्वारा छेदे गये वे दोनो ध्रवध्य ही घ्रलग-प्रलग हो जाते है। (५) बन्ध चेत्य है, घात्मा चेतक है इस निकटता से वे दोनों यद्यपि एकी भूतसे लग रहे है तथापि प्रज्ञा द्वारा उनके ग्रयने-प्रपने स्वलक्षणोंकों खुदा-जुदा पहचाननेसे वे छिन्न हो जाते हैं। (६) घात्माका लक्षण चैतन्य है जो किसी घन्य द्वथमें नही पाया जाता धौर घात्मामें सदा तन्मय रहता है। (७) बन्यका लक्षग रागादिक

निपतितरभसादात्मकर्मोभयस्य । भ्रात्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्वाम्न चैतःयपूरे बंधं चाज्ञा-नभावे नियमितमभितः कूर्वती भिन्नभिन्नौ ॥१८१॥ ॥ २६४॥

अन्य पुरुष बहु॰ कर्मवाच्य क्रिया। छिद्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष द्विवचन कर्मवाच्य क्रिया। पष्णाछेदण-एण प्रक्राछिदकेन-तृतीया एक । उ तु-अव्यय। छिष्णा-प्रथमा बहु॰ । छित्री-प्रथमा द्विवचन । णाणसं नानात्वं-द्वितीया एक । आवण्णा-प्रथमा बहु॰ । आपन्नी-प्रथमा द्विवचन ॥ २६४ ॥

है जो सब मात्मावोमें नही पाया जाता भौर चैतन्यस्वरूपसे अत्यन्त विलक्षण है। (६) वैदय-मान रागादिक मात्माको चेतकताको ही प्रसिद्ध करते है रागादिकताको नही बताते। (६) प्रकाशमान घटादिक दीपकको प्रकाशकताको हो प्रसिद्ध करते है। (१०) चेदयचेतक भावकी मतीव प्रत्यासत्तिके कारण उनमे भेदज्ञानको सम्भावना न होनेपर होने वाला एकपनेका मोह प्रजाक द्वारा हो नष्ट किया जाता है।

सिद्धान्त—(१) भेदविज्ञानके द्वारा आत्मा व कर्मबन्ध इनको पृथक्-पृथक् कर दिया जाता है।

दृष्टि--१- वैलक्षण्यनय (२०३)।

प्रयोग—विवेकबुद्धि द्वारा जीव धौर बन्धको ग्रपने स्त्रपने लक्षसासे जुटा-जुदा करके जीवस्वभावको निहारते रहना ॥ २६४ ॥

प्रश्न — ग्रात्मा ग्रोर बंधको द्विधा करके बया करना ? उत्तर — [जीवः] जीव [ज] श्रोर [बंधः] ये दोनों [नियताम्यां] निश्चित [स्वलक्षरणाभ्यां] प्रपने-प्रपने लक्षणोसे [तथा] उस प्रकार [खिखाते] छेदे जाते है कि [बंधः छेतन्यः] बन्ध तो छिदकर ग्रालग हो जाना चाहिये [ज] ग्रीर [ग्रुद्धः आस्मा गृहोतस्यः] शुद्ध याने केवल ग्रात्मा ग्रहण कर लिया जाना चाहिये ।

तात्वर्य-- प्रात्मा ग्रीर बन्धको प्रलग जान लेनेका प्रयोजन यह है कि बन्ध तो छूट जाना चाहिये धीर श्रात्मा ग्रहणमे श्राना चाहिये।

टीकार्थं—ग्रात्मा श्रीर बन्ध इन दोनोको पहले तो ग्रयने ग्रयने निश्चित लक्षणके ज्ञान से सर्वया ही भिन्न करना चाहिये। तत्पश्चात् रागादिक लक्षण वाले समस्त बन्धको तो छोड़ना चाहिये तथा उपयोगलक्षण वाले केवल गुद्ध ग्रात्माको ही ग्रहण करना चाहिये। यही निश्चयधे ग्रात्मा श्रीर बन्धके भिन्न-भिन्न करनेका प्रयोजन है कि बन्धके त्यागसे गुद्ध ग्रात्मा को ग्रहण करना। सावार्थ—ग्रात्मा ग्रीर बन्धको द्विधा करके क्या करना? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि बन्धका तो त्याग करना श्रीर गुद्ध ग्रात्माको ग्रहण करना।

आत्मबंधी द्विधा कृत्वा कि कर्तव्यं ? इति चेत्—

जीवो बंधो य तहा ब्रिज्जंति सलक्स्रागेहिं गियएहिं। बंधो छएदव्वो सुद्धो अप्पा य घेत्तव्वो॥ २६५॥

जीव तथा बन्धोंसे, नियत लक्ष्माोंसे मेद थीं करता।

वन्ध वहां हट जावे, शुद्धात्मा गृहीत हो जावे ॥२६५॥

जीवो बन्धरच तथा छिन्नेते स्वलक्षणाम्या नियताभ्या । बन्धरुक्षेतच्यः गुढ आत्मा च गृहीतव्यः ॥ २६४ ॥ ग्रात्मबंश्यो हि ताबन्नियतम्बलक्षणिवज्ञानेन सर्वयंव छेत्तच्यो, ततो रागादिलक्षर्णः समस्त एव बंधो निर्मोक्तच्यः, उपयोगलक्षर्णः गुढ झात्मैव गृहीतव्यः । एतदेव किलात्मबन्धयोर्विधाकरणस्य प्रयोजनं यदुबंधत्यागेन गृढात्मोपादानम् ॥ २६४ ॥

नामसंज-जीव, बन्ध, य, तहा, सलबन्यण, णियज, बन्ध, छैएदब्ब, सुद्ध, अप्प, य, चेतव्ब । धातु-संज-िच्छद छेदने. गाह उपाराने । प्रातिपदिक-जीव, बन्ध, च, तथा, स्वतक्षण, नियत, बन्ध, छेतच्य, शुद्ध, आरमन्, गृहीतव्य । मूलधानु-छिद्धिर छेदने न्ह्यादि, गिण्ड ग्रहणे। पदिबद्धरण-जीवो जीव.-प्रथमा एकवचन । बन्धो बन्ध - मूलधाना एकः । य च-अव्यय । तहः तथा-अव्यय । छिज्जति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु० नमंबाच्य क्रिया । छिद्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष द्विवचन नमंबाच्य क्रिया । सलक्क्षणेहि-तृ० बहु० । स्वतक्षणा-था-नृ० द्विवचन । णियरिह्-नृ० बहु० । नियताभ्या-नृ० द्विवचन । बन्धो बन्ध – प्रथमा एकः । छेएदव्यो छेतव्य -प्रथमा एकः । सुद्धो गृद्ध -प्रथमा ए० । अप्प आरमा-प्रथमा एकवचन । य च-अव्यय । पेतव्ब्बो गृहीतव्य -प्रथमा एकवचन कृदन क्रिया ।। २६५ ।।

प्रसंगविवरण—प्रनन्तरपूर्व गायामे बताया गया या कि आत्मा भ्रीर बन्धके नियत स्वलक्षसाोंको जानकर प्रज्ञा द्वारा उन्हे अलग-अलग कर दिया जाता है। अब इस गाथामें बताया है कि आत्मा भ्रीर बन्धको प्रजा-अलग करके क्या करना चाहिये ?

तथ्यप्रकाश--(१) स्वलक्षणविज्ञानसे आत्मा और बन्धको अलग-ग्रन्त परख लिया जाता है। (२) आत्मा तो मात्र उपयोगस्वरूप है। (३) बन्ध रागादि लक्षमा वाला है। (४) आत्मा ग्रीर बन्धको ग्रलग-प्रलग करके बन्धको तो छोड देना चाहिये ग्रीर मात्र सहज सिद्ध आत्माको उपयोगमें रखना चाहिये।

सिद्धान्त—(१) ग्रात्मा ग्रीर बन्यका भेदविज्ञान कल्याणका प्रारम्भ है। (२) बन्य को छोड़कर मात्र चैतन्यस्वरूप ग्रात्माका ग्रनुभव करना कल्याएालाभ है।

हृष्टि — १ – वैलक्षण्यनय (२०३) । २ – जून्यनय (१७३) ।

प्रयोग—भेदविज्ञानसे उपयोगस्वरूप धात्माको धौर रागादि बन्धनको धलग-धलग जानकर उपयोगस्वरूप सहजात्मतत्त्वमें उपयोग लगाना ॥ २६५ ॥

## कह सो घिष्पइ अप्पा पण्णाए सो उ घिष्पए अप्पा । जह पण्णाइ विहत्तो तह पण्णाएव घित्तच्वो ॥२६६॥

किमि गृहीत हो धात्मा, प्रज्ञासे वह गृहीत होता है।

ज्यों प्रज्ञासे मेदा, त्यों प्रज्ञासे ग्रहण करना ॥२६६॥

कयं स ग्रुह्मते आरमा प्रज्ञया स तु ग्रुह्मते आरमा । यथा प्रज्ञया विभक्तस्तवा प्रज्ञयैव ग्रुहीतब्य. ॥ २८६ ॥ ननु केन गुद्धोयमारमा गृहीतब्य: ? प्रज्ञयैव ग्रुद्धोयमारमा गृहीतब्य:, ग्रुद्धस्यारमनः

नामसंत्र — कह, त, अप्प, पण्णा, त, ज, अप्प, जह, पण्णा, विहत्त, तह, पण्णा, एव, घित्तस्व । षातुसंत्र — िगष्ट प्रहुषे । प्रातिपदिक्ष — कय, तत्, आत्मत्, प्रज्ञा, तत्, जु, आत्मत्, यदा, प्रज्ञा, विभक्ते, तदा, प्रज्ञा, एव, गृहीतस्य । मुल्यात् — यह उपादाने क्यादिगणे । पदिविषणः कह कथ-अस्यय । सो स-प्रयमा एकववन । जु तु-अस्यय । विष्पद्म गृहस्थित-वर्तमान न्द्र स्त्रय पुरुष एक कर्मवास्य क्रिया। अप्पा आत्मा—प्रथमा एक । पण्णाएं प्रज्ञया—पृतीया एकवचन । सो सः—प्रथमा एक । उतु—अस्यय ।

ग्रातमा श्रीर बन्धको प्रज्ञासे तो भिन्न किया, परन्तु श्रात्माको ग्रह्ण किसके द्वारा किया जाय ? इस प्रश्नोत्तरको गाया कहते है— प्रश्न— [स ग्रात्मा] वह शुद्धातमा [कथं] कैसे [गृह्यते] ग्रह्ण किया जाता है ? उत्तर— [स तु आत्मा] वह शुद्धातमा [प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा ही [गृह्यते] ग्रह्ण किया जाता है । [यथा] जिस प्रकार पहले [प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [सिभक्तः] भिन्न किया [तथा] उसी प्रकार [प्रज्ञयंव] प्रज्ञाके द्वारा हो [गृहीतव्यः] ग्रह्ण किया जाना चाहिये।

तात्यर्य--ज्ञानके द्वारा ही तो भ्रात्मस्वभाव व बन्धको भिन्न-भिन्न किया जाता है भ्रीर ज्ञानके ही द्वारा श्रात्माको ग्रहण किया जाता है।

टीकार्थ—प्रश्न--यह शुद्ध झात्मा किस तरह प्रहण किया जाना चाहिये ? उत्तर— यह शुद्धात्मा प्रजासे ही प्रहण किया जाना चाहिये । क्योंकि स्वय अपने शुद्ध झात्माको यहण करते हुए शुद्ध झात्माके जैसे कि पहले भिन्न करते हुएके प्रजा ही एक करण था उसी प्रकार ग्रह्मण करते हुए भी वही प्रजा एक करणा है, भिन्न करणा नही है । ग्रतः जैसे प्रजाके द्वारा भिन्न किया था वैसे प्रजाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये । भावार्थ—ग्रात्मा ग्रीर बन्धको भिन्न करनेसे ग्रीर कैवल झात्माके ग्रहण करनेमें पृथक् करण नहीं है इसलिये प्रजाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये ।

प्रसंगविवरण--- भनन्तरपूर्वं गायामें बताया गया था कि क्रात्मा श्रीर बन्धको झलान झला करके मात्र आत्माको ग्रहण करना चाहिये। श्रव इस गायामें बताया है कि मात्र आत्मतस्वको कैसे ग्रहण कर लेना चाहिये। स्वयमात्मानं गृह्धतो विभजत इव प्रजैककरणत्वात् । ग्रतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तया प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥ २६६ ॥

घिष्यए गृह्यते–वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन कर्मवाच्य किया। अप्पा आत्मा–प्रथमा एकवचन कर्म-वाच्यमे कर्म। जह यथा–अव्यय । पण्णाइ प्रजया–गु० एक० करणकारक। विह्तो विभक्तः–प्रथमा एक० कृदन्त किया, तह तथा–अव्यय। पण्णाइ प्रजया–गु० एक०। एव–अव्यय। घित्तव्यो गृहीतव्य –प्रथमा एकवचन कृदन्त किया।। २६६।।

तथ्यप्रकाश — (१) प्रात्मा श्रीर बन्धको स्रलग-स्रलग कर देनेका प्रयोजन शुद्ध द्वात्माका ग्रहण करना है। (२) प्रजाके द्वारा हो द्वाता हो प्रात्मा श्रीर बन्धको स्रलग-स्रलग किया जाता है। (३) प्रजाके द्वारा हो शुद्ध स्नात्माको ग्रहण किया जाता है। (४) ध्वात्मा श्रीर बन्धके छेदनको तरह शुद्ध स्नात्माको ग्रहण करना भी एक प्रजाकरणके द्वारा हो सम्भव है।

सिद्धान्त--(१) ज्ञान द्वारा ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप धात्माको मुसिद्ध किया जाता है। (२) निर्विकल्प सम्बेदन द्वारा शाय्वत ज्ञानस्वभावमे उपयोग अभेदरूपसे रम जाता है।

हिष्ट---१- ज्ञाननय (१६४)। २- नियत्तिनय (१७७)।

प्रयोग--ज्ञानभात्र प्रात्माको निरखकर इसी शाश्वत ज्ञानस्वभावमें उपयोगको लगाना व रमाना ॥ २६६ ॥

प्रश्त— भ्रात्माको प्रज्ञाके द्वारा किम प्रकार ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर—[यः चेतियता] जो चेतनस्वरूप ग्रात्मा है [निश्चयतः] निश्चयसे [सः तु] वह ही तो [ग्रहीं मैं हूऐसा [प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [ग्रहीतस्यः] ग्रहण करना चाहिये [श्वचकेषाः] ग्रीर श्रवशेष [ये भावाः] जो भाव है [ते] वे [मम परा] मुक्तसे पर है याने भिन्न है [इति ज्ञातस्याः] इस प्रकार जानना चाहिये।

**तात्पर्य**—जो ज्ञानम।त्र हू, जाननहार हूं वही मैं हूं ऐसा श्रन्तः श्रनुभव करना ही श्रात्माको ग्रहण करना है।

टोकार्थ — निश्चयसे जो निश्चित निजलक्षणको अवलम्बन करने वाली प्रज्ञाके द्वारा विभक्त किया गया जो चैतन्यस्वरूप आत्मा है वही यह मैं हूं और जो ये अवशेष अन्य अपने लक्षणसे पहचानने योग्य व्यवहाररूप भाव है, वे सभी व्यापक आत्माके व्याप्यपनेमे नही आते हुए मुभक्ते अत्यन्त भिन्न है। इस कारण मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने ही लिये, अपनेसे ही, अपनेमें ही, अपनेको ही अद्यापकर कारण में ही, अपनेमें ही, अपनेको ही अहए। करना हूं। जो मैं निश्चयतः ग्रहण करता हूं वह आत्माकी चेतना ही एक किया होनेसे मैं उस कियासे चेतना ही हूं, चेतना हुंग हो चेतना हुंग, चेतने

कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः ? इति चेत्-

पण्णाए धित्तव्वो जो चेदा सो ऋहं तु णिच्छयदो । अवसेसा जे भावा ते मज्भ परेति गायव्वा ॥२६७॥

प्रज्ञासे थों गहना, जो चेतक सो हि मैं हुं निश्चयसे।

अवशिष्ट भाव मुभसे, भिन्न तथा पर पृथक् जानी ॥२६७॥

प्रज्ञया गृहीतथ्यो यश्चेतियता मोऽह तु निश्चयत । अवशेषा ये भावा त मम परा इति ज्ञातथ्याः ॥२९७॥

यो हि नियसस्वलक्षर्णावलिक्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतियता सोऽयमह । ये त्वमी प्रव-शिष्टा ग्रन्यस्वलक्षर्णलक्ष्या व्यवह्रियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतियेतृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्य-स्वमनायांतीऽत्यत् मत्तो भिन्नाः । ततोऽहमेव मर्यव मह्ममेव मत्त एव मर्यव मामेव गृह्णिम । यतिकल गृह्णिमि तच्चेतनैकक्रियत्वादात्मनश्चेतये एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानैनैव

नामसंत्र – पण्णा, चित्तव्य, ज. चेदा, न, अम्ह. तु. णिच्छयदां, अक्सस. ज. भाव, त, अम्ह. पर, इसि. णायव्य । चातुसंत्र – णिव्ह गहुएं। चेत करणाववाधनयां, जाण अववाधने । प्रातिपदिक – प्रमा, हुएसे ही चेतता हू, चेतते हुएसे लिय ही चेतता हू, चेतते हुएसे ही चेतता हू, चेतते हुएसे लिय हो चेतता हू, न चेतते हुएसे चेतता हू, मावार्थ – पहिले प्रज्ञाके द्वारा घात्माको बन्धसे भिन्न किया था तब उसीसे यह चैतत्यस्वरूप प्रात्मा मै हूं ऐसा प्रपत्ने को यहणा किया । सो यहाँ प्रभिन्न छुट कारकोसे यहणा किया कि मैं, मुभको, मेरे हारा, मेरे लियं, मुभसे स्वारा प्रभिन हारा चेतता हूं, प्रपत्ने में चेतता हूं प्रपत्ने में चेतता हूं प्रपत्ने में चेतता हूं प्रपत्ने में चेतता हूं, प्रपत्ने में चेतता हूं प्रप्तने में चेतता हूं प्रपत्ने में चेता हूं प्रपत्ने में चेता में प्रप्ता मान स्वत्ने में चेता हूं प्रपत्ने में चेता हो प्रपत्ने में चेता में प्रपत्ने में चेता हो प्रपत्ने में चेता में प्रपत्ने में चेता हो प्रपत्ने में चेता हो प्रपत्ने में चेता में प्रपत्ने में प्रपत्ने में चेता में प्रपत्ने में प्रपत्ने में प्रपत्ने में प्

भव इस अर्थको काव्यमे कहते है—भिस्वा इत्यादि । अर्थ-—जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको निज लक्षणके बलसे भेदकर चैतन्य निह्नसे चिह्नित, विभागरहित महिमा वाला मै शुद्ध चैतन्य ही हू । यदि प्रतिबोधनार्थ कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, प्रपादान, प्रधिकरण—ये छः कारक और सस्व, प्रसस्व, निह्यत्व, प्रतित्वद्व प्रादिक धर्म व ज्ञान, दर्शन ग्रादिक गुण ये भेदरूप हों तो हों, परन्तु विशुद्ध , समस्त विभावोसे रहित, शुद्ध,

चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये। प्रथवा न चेतये, न चेतयमानभ्येतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानभ्येतये, न चेतयमानमेन चेतये, न चेतयमानभ्येतये, न चेतयमानं चेतये, न चेतयमानं चेतये, न चेतयमानं चेतये। किंतु सर्वविशुद्धचित्मात्रो भावोऽस्मि। भिरवा सर्वमिप स्वलक्षण्यवलाद्भेत्तं हि यच्छवयते। चिन्मुद्राकितनिविभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहं। भिद्यंते यदि कारकाण्यि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि। भिद्यंतां न भिदास्ति काचनं विभी भावे विश्वदे चिता। १६२॥ ॥ २६७॥।

पृहीतय्य, यत्, चेतियतृ, तत्, अस्मद्, तु, निश्चयतः, अवशेष, यत्, भाव, तत्, अस्मद्, पर, इति, ज्ञातय्य । मूलघातु—प्रह उपादाने कृयादि, ज्ञा अववोघने । पदिववरण—पण्णाए प्रज्ञया—नृतीया एकः । चित्तस्वी गृहीतय्य—पण्णाए प्रज्ञया—नृतीया एकः । चित्तस्वी गृहीतय्य—प्रथम एकः । कृत्यस्य । जां य —प्रथमा एकः । चेत्रस्य पंचम्यशं । अवस्य । प्रव्यया । पण्डस्यते । अत्यय्य । पण्डस्य । अत्यय्य । पण्डस्य । अत्यय्य । प्रव्ययः । अत्ययः । प्रव्ययः । प्रव्ययः । अत्ययः वस्य । अत्ययः वस्य । अत्ययः । प्रव्ययः । प्रव्यवः । प्रव्ययः । प्रव्यवः । प्रव्यः । प्रव्यवः । प्रविः । प्यवः । प्रविः । प्रविः । प्रविः । प्रविः । प्रविः । प्रविः । प्रवः

सब गुणपर्यायोमे व्यापक ऐसे चैतन्यभावमे तो कोई भेद नही है। भावार्य—इस चैतन्यभावसे सन्य अपने स्वलक्षणसे भेदे गये जो कुछ भी कारकभेद धर्मभेद और गुणभेद है तो रहें, शुद्ध चैतन्यभावमे कुछ भी भेद नहीं है। शुद्धनयसे झात्माको झभेदरूप चिन्मात्र झनुभवना चाहिये।

प्रसंगिववररण---अनन्तरपूर्वं गाथामे बताया गया था कि झात्माको प्रज्ञा द्वारा प्रहरण करना चाहिये । श्रव इस गाथामे बताया है कि प्रज्ञाके द्वारा झात्मा किस ढंगसे ग्रहरण किया जाता है ।

तथ्यप्रकाश — (१) प्रजा नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करती है। (२) प्रजासे जिस शुद्ध झात्माको विभक्त निरखा गया वह चैतन्यमात्र झात्मा मैं हूं, ऐसा प्रजाके द्वारा सहज शुद्ध झात्माको विभक्त निरखा गया वह चैतन्यमात्र झात्मा मैं हूं, ऐसा प्रजाके द्वारा सहज शुद्ध झात्मतस्वका ग्रहण किया जाता है। (३) प्रजाके द्वारा ही यह निर्मात किया गया कि चैतनालक्षणसे शुन्य रागादिबन्धन मुक्त आनस्वरूप आत्मतस्वके प्रत्यन्त भिन्न है। (४) झात्माके ग्रहण करनेका अर्थ है धात्माको चेतना। (६) मैं ही चेतना हूं। (७) मैं चेतन हुए जे खारा ही चेतना हूं। (६) मैं चेतने हुए के लिये ही चेतना हूं। (१०) मैं चेतने हुए लिये ही चेतना हूं। (१०) मैं चेतने हुए के द्वारा ही चेतन में किर हुए से ही चेतना हूं। (१०) मैं चेतने हुए के ही चेतना हूं। (१०) मैं चेतने हुए के ही चेतना हूं। (१०) मैं चेतने हुए से ही चेतना हुं। (१०) मैं चेतन करना भी कुछ नहीं यह नो शुद्ध विस्वात्र भाव ही हु मैं।

सिद्धान्त-(१) प्रारम्भमे श्रात्माको श्रभिन्न कारकोमें ग्रहण किया जाता है। (२)

पग्णाए धित्तव्वो जो दद्दा सो ऋहं तु गिच्छपयो । ऋवसेसा जे भावा ते मज्भ परेति गायव्वा ॥२६८॥ पग्णाए धित्तव्वो जो गादा सो ऋहं तु गिच्छपदो । ऋवसेसा जे भावा ते मज्भ परेति गादव्वा ॥२६६॥ (युग्मम्)

प्रज्ञासे थों गहना, जो द्रष्टा सो हि मै हूं निश्चयसे। अवशिष्ट भाव मुक्तसे, भिन्न तथा पर पृथक् जानो ॥२६६॥ प्रज्ञासे थों गहना, जो जाता सो हि मैं हुं निश्चयसे। अवशिष्ट भाव मुक्तसे, भिन्न तथा पर पृथक् जानो ॥२६६॥

प्रजया गृहीतख्यो यो द्रष्टा सोऽह तु निरूचयतः । अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २८८ ॥ प्रजया गृहीतब्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निरूचयतः । अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्या ॥ २८६ ॥

चेतनाया दर्शनज्ञानविकर्गानतिक्रमणाच्चेतिथतृत्विमित्र द्वष्ट्रस्व ज्ञातुत्वं चात्मनः स्व-. लक्षणमेव । ततोह द्रष्टारमात्मान गृह्णामि यत्किल गृह्णामि तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतैव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यत्मेव

नामसंज्ञ-- पण्णा, घित्तस्व, ज, दट्टार, त अम्ह, तु, णिच्छयओ, अवसेस, ज, भाव, त, अम्ह, पर, इत्ति, णादव्ब, पण्णा, घित्तस्व, ज, णादार, त. अम्ह, तु, णिच्छयदो अवसेस इस्यादि । **धातुसंज्ञ**-- गिण्ह प्रहुगो, जाण अवबोधने । **प्रातिपदिक**-- प्रज्ञा, गृहीतस्य, यत्, प्रप्ट्, तत् अस्मद्, तु, निस्चयतः, अवसेष,

बात्मग्रहणका ग्रभ्यास हो चुकनेपर बात्माका श्रभेटानुभव होता है।

ध्रव कहते है कि सामान्य चेतना दर्शनज्ञानसामान्यमय है इसलिये अनुअवमे दर्शनज्ञानस्वरूप आत्माका ऐसे भी ग्रहण होता है—[प्रज्ञया गृहीतव्यः] प्रज्ञाके द्वारा इस प्रकार
ग्रहण करना चाहिये कि [यो द्वष्टा] जो तंखने वाला है [स तु] वह तो [निश्चयतः] निश्चय
से [अहं] मै हू [श्रवशेषा ये साथाः] अवशेष जो भाव है [ते सम पराः] वे मुक्तसे पर हैं
[इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिये तथा [प्रज्ञया गृहीतव्यः] प्रज्ञाके द्वारा ऐसा ही
ग्रहण करना चाहिये कि [यो ज्ञाता] जो जानने वाला है [स तु] वह तो [निश्चयतः]
निश्चयसे [अहं] मै हू [श्रवशेषा ये भावाः] ग्रवशेष जो भाव है [ते] वे [सम पराः] मुक्तसे
पर है [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिये।

पश्यामि । ग्रथवा—न पश्यामि, न पश्यत् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न जानते न जानामि, जानतेव जानामि, जानतेव जानामि, जानतेव जानामि, जानतेव जानामि, जानतेवेव जानामि, जानतेवेव जानामि, जानतेवेव जानामि, जानतेवेव जानामि, न जानते जानामि, ज

यत्, भाव, तत्, अस्मद्, पर, इति, ज्ञातच्य, ज्ञान् । **मूलवातु**— ग्रह उपादाने, ज्ञा अववोधने । **पदिवरण—** पण्णाए प्रज्ञया—नृतीया एक० करणकारक । घित्तच्यो ग्रहीनव्य.—प्रथम। एक० कृदन्न किया । जो य.**–प्र०** एक० । दट्टा द्रष्टरा–प्रथमा एक० । सो स –प्र० एक० । अहु–प्र० ए० । तु–अव्यय । णिच्छयओ निश्चयतः—

तारवर्षे—समस्त पर व परभावसे विभक्त दर्शनज्ञानसामान्यात्मक अपनेको अनुभवना परमार्थतः आत्मद्रव्यका अनुभव है।

टीकार्य — चेतनाके दर्शन जानके भेदका उल्लंबन नहीं होनेके कारण चेतकत्वकी तरह दर्शकपना व जातापना ग्रात्माका निज लक्षण ही है। ग्रतः मैं देखने वाल ग्रात्माको प्रहण करता हूं, जो निश्चयसे ग्रहण करता हूँ सो देखता हूं, देखते हुए ही देखता हूं, देखते हुए के हारा ही देखता हूं, देखते हुए के हारा ही देखता हूं, देखते हुए के हारा ही देखता हूं, देखते हुए के ही देखता हूं, न देखते हुए के ही देखता हूं, न देखते हुए के हारा देखता हूं, न देखते हुए के लिये देखता हूं, न देखते हुए से देखता हूं, न देखते हुए के हारा देखता हूं, न देखते हुए के लिये देखता हूं, न देखते हुए से देखता हूं, न देखते हुए के हारा देखता हुं, न देखते हुए के लिये देखता हूं, न देखते हुए से देखता हूं, न देखते हुए से देखता हूं, न देखते हुए के हारा देखता हुं, न देखते हुए के लिये देखता हूं, न न वित्त हुए के हारा देखता हुं, जानता हुं, जानता हुं, जानता हुं, जानता हुं, जानता हुं, जानते हुए के लिये ही जानता हूं, जानते हुए के ही जानता हूं, जानते हुए के ही जानता हूं, न जानते हुए के ही जानता हूं, न जानते हुए के लिये जानता हूं, न जानते हुए के जानता हु । किन्तु सर्विवज्ञ हुए के जाननकि श्रम मान मे हैं। भावार्ष इस तरह जानपर छह कारक भेदकप लगाकर फिर ग्रभेदरूप करनेको कारक भेदका निषेध कर जानमात्र ग्रापना ग्रनुभव करना।

प्रकर-- चेतना दर्शन ज्ञान भेदको कैसे उल्लंघन नही करती कि जिससे ग्रात्मा द्रष्टा ज्ञाता हो जावे । उत्तर--वास्तवमे चेतना प्रतिभासरूप है, ऐसी चेतना दोरूप- भावोऽहिम । ननु कथं चेतना दशंनजानिकल्पौ नातिकामित येन चेतियता द्रष्टा जाता च स्यात् ? उच्यते—चेतना तावत्प्रतिभासक्ष्या सा तु सर्वेषामेव वस्तुनां सामान्यविशेषात्मकृत्वात् द्वैरूप्यं नातिकामित । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनजाने, ततः सा ते नातिकामित । यद्यतिकामित ? सामान्यविशेषातिकांतत्वाच्चेतनैव न भवित । तदभावे द्वौ दोषौ—स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याचेतनापतिः व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तद्दोषभयाद्द्यांनजानातिमकैव पंचम्यक्षं अध्यय । अवसेत्ता अवशेषाः—प्रथमा बहुः । जे ये-प्रवच्च हुः । भावा भावा—प्रवच्चा जातव्याः—पनेको उल्लंघन नहीं करतो, क्योकि सभी वस्तुप्रोको सामान्यविशेषात्मकृता है । जो उसके दो रूप है वे दर्शन, ज्ञान है । इस कारण् वह चेतना दर्शन, ज्ञान द्वन दोनोंको उल्लंघन नहीं करतो । यदि चेतना इन दो स्वरूपोको लांघे तो सामान्य विशेषरूपके उल्लंघनपनेसे चेतना हो नहीं रहती । उस चेतनाका प्रभाव होनेपर दो दोप प्राते है—एक तो प्रपने गुणका उच्छेद होनेसे चेननक प्रचेतनपनकी प्राप्ति प्राती है और दूसरे व्यापक चेतनका प्रभाव होने पर व्याप्य जो चेतन ग्रात्मा उसका प्रभाव होने । है । इस कारण् इन दोषोके भयसे चेतना दर्शनजानस्वरूपिभासरूपमें प्रहुण करना, सामान्यव्रतिभासरूपमें प्रहुण करना, इन भेदोको छोड चिन्यात्र प्रमुभवना ।

भ्रब इस भ्रयंको काञ्यमें कहते है— म्यहंता इत्यादि। अर्थ — जगतमे निण्ययसे चेतना ग्राहैत होनेपर भी यदि वह दर्शन ज्ञानरूपको छोड दे तो सामान्यविशेषरूपके भ्रभावसे वह चेतना ग्रपने भ्रस्तित्वको ही छोड़ देगी और जब चेतना ग्रपने भ्रस्तित्वको ही छोड़ देगी और जब चेतना ग्रपने भ्रस्तित्वको ही छोड़ दे तो चेतनके जड़पना हो जायगा तथा व्यापक चेतनाके विना व्याप्य आत्मा ग्रन्तको प्राप्त हो जायगा प्रयांत् भ्रात्मा ग्रान्तको प्राप्त हो जायगा प्रयांत् भ्रात्मा ग्रान्तको जात्मा हो जायगा प्रयांत् भ्रात्मा ग्रान्तको जात्म हो जायगा, इस कारणा चेतना नियमसे दर्शनज्ञानस्वरूप ही । भ्रात्मा भ्रात्म देशेनको स्वस्य सामान्यविशेषरूप है। चेतना भ्रो वस्तु है सो बह यदि दर्शन जान विशेषको छोड़ दे तो वस्तुपनेका नाग हो जानेसे, चेतनाका ग्रमाव हो जानेसे चेतनके जड़पना ग्रा जायगा । इस कारणा चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप हो जानना चाहिए। जो सामान्य चेतनाको हो मानकर एकान्त करते हैं, उनकी भूल दूर करनेके लिये भी 'वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है सो चेतनाको भ्री सामान्यविशेषरूप ग्रंगीकार करना' ऐसा बतलाया है।

भ्रव युक्तिपूर्वक कहते हैं कि चिन्मयभाव तो उपादेय है भौर परभाव हेय है—एक इत्यादि । अर्थ——कोतनका तो एक चिन्मय हो भाव है । और जो दूसरे भाव है वे प्रगट रोति से परके भाव है । इस कारएा एक चिन्मयभाव हो ग्रहण करने योग्य है और परभाव सभी चेतनाभ्युपमंतव्या ।। ग्रहैतापि हि चेतना जगित चेद्दृरक्षिष्ठ्य त्यजेत् तत्सामान्यविशेषरूपविर-हात्सास्तित्वमेव त्यजेत् । तत्यागे जडता खितोऽपि भवित व्याप्यो विना व्यापकादात्मा चांतमु-पैति तेन नियतं हम्जप्तिरूपास्ति चित् ।।१८२।। एकिश्चतिश्वनमय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषां । ग्राह्मस्ततिश्वनमय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ।।१८४।। ।। २९८-२६९ ।।

प्रथमा बहुबचन कृदन्त किया। णादा ज्ञाता-प्रथमा एकवचन । शेप पूर्ववत् ॥ २६६-२६६ ॥ त्यागने योग्य है ।

प्रसंगविवरण—ग्रनन्तरपूर्वं गाधामें बताया गया था कि ग्रात्माको चेननेमात्रकी क्रिया से ग्रहण करना चाहिये। ग्रब चूंकि चेतना दर्शन व ज्ञानरूप है सो द्रष्टापन व ज्ञातापनके रूपसे ग्रात्माको ग्रहण करनेका विधान इस गाथामें बताया है।

तथ्यप्रकाश--(१) चेतना दर्शन और ज्ञानरूप है। (२) आत्माका लक्षण जैसे चेत-यितायन है, ऐसे ही द्रष्टापन व ज्ञातायन स्वलक्षण ही है। (३) चेतना सामान्यविशेषात्मक है। (४) चेतनासामान्य दर्शन है। (५) चेतनाविशेष ज्ञान है। (६) ग्रात्मा यदि दर्शनज्ञान-रवरूप न हो तो सामान्यविशेषाटमकता न होनेसे चेतनाका ग्रस्तित्व ही संभव नही है। (७) चेतनाका स्रभाव होनेपर चेतन स्रचेतन हो जायगा स्रथवा चेतनका ही स्रभाव हो जायगा यह ग्रापत्ति ग्राती है। (६) जतना दर्शनज्ञानात्मिका ही होती है। (६) मैं द्रष्टा ग्रात्माको ग्रहण करता ह सो कीसा ? मै देखता ही ह। (१०) देखता हमा ही मै देखता हं। (११) देखते हए के द्वारा ही देखता हूं। (१२) देखते हुएके लिये ही देखता हु। (१३) देखते हुएसे ही देखता ह। (१४) देखते हएमे ही देखता ह। (१५) देखते हएको ही देखता हं। (१६) इस धभेदसंदर्शनमें कारकभेद न होनेसे देखना भी कुछ नहीं, यह तो सर्वविशद दृशिमात्र भाव ही हं मै। (१७) मै ज्ञाता म्रात्माको ग्रहण करता हं सो कैसा ? मै जानता ही हं। (१८) जानता हम्रा ही मै जानता ह। (१६) जानते हएके द्वारा ही जानता ह। (२०) जानते हएके लिये ही जानता ह । (२१) जानते हुएसे ही मै जानता हूं । (२२) जानते हुएमें ही जानता हूं । (२३) जानते हएको ही जानता है। (२४) यह अभेदसंज्ञान कारकभेद न होनेसे जानना भी कुछ नहीं, यह तो सर्वविशद्ध ज्ञाप्तिमात्र भाव हैं मैं । (२५) दर्शनज्ञानात्मिका चेतनाके ग्रात-रिक्त ग्रन्य सर्व भाव हेय ही है।

सिद्धान्त---(१) प्रारम्भमे ग्रात्माको ग्रभिन्न कारकोमे देखा जाता है। (२) ग्रात्म-ग्रहरणका ग्रभ्यास हो चुकनेपर ग्रात्माका ग्रभेदानुभव होता है।

# को गाम भगिज बुहो गाउं सब्वे पराइए भावे। मज्भमिगांति य वयगां जागांतो ऋषयं सुद्धं ॥३००॥

सब परमावोंको पर, आत्माको शुद्ध जानने वाला।

**कौन बुध यह कहे**गा, **परमायोंकों कि ये मेरे ॥३००॥** को नाम भऐर बुधो ज्ञात्वा सर्वान परकीयान् भावान् । ममेदमिति च वचन जानन्नात्मानं गुद्ध ॥ ३०० ॥

यो हि परात्मनोनियतस्वलक्षग्विभागपातिन्या प्रजया ज्ञानी स्यात् स खल्वेकं चिन्मात्रं भावमात्मीयं जानाति शेषांश्व सर्वानेव भावान् परकीयान् जानाति । एवं च जानन् कथं पर-भावान्ममामी इति ब्रुयात् ? परात्मनोनिश्चयेन स्वस्व।मिसंबंधस्यासंभवात् । ग्रतः सर्वेथा चिद्-भाव एव गृहीतव्यः शेषाःसर्वे एव भावाः प्रहातव्या इति सिद्धांतः ।। सिद्धांतोऽयमुदात्तचित्तचरि-तैर्मोक्षाणिभिः सेव्यतां शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहं । एते ये तु समुल्लसंति

नामसंज-क, णाम, बुह, सब्ब, पराइअ, भाव, अम्ह, इम, जि, य, वयण, जाणत, अप्पय, सुद्ध। धातसंज-भण कथने, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक-किम्, नामन्, बुध, सर्व, परकीय, भाव, अस्मद्, इदम्, इति, च, वचन, जानत्, आत्मन्, गुढ । मूलधातु-भण शब्दार्थ ्रज्ञा अववोधने । पदिवदरण-को क:-प्रथमा एक । णाम नाम-प्रथमा एक अथवा अव्यय । भणिक भरोत्-लिङ विधी अन्य पृहेष एक-

हिष्टि—१- कारककारिकभेदक सद्भूत व्यवहार (७३)। २- शृद्धनय (४६)।

प्रयोग--- ग्रात्माको दर्शनज्ञानोपयोग स्वलक्षणसे परखकर दर्शन ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्व का निविकल्प प्रनुभव करना ।। २६८-२६६ ।।

ग्रब परभावकी हेयता इस गाथामे कहते है--[सर्वात् भाषान् परकीयान्] सभी परकीय भावोंको [ज्ञात्वा] जानकर [इदं मम] ये मेरे है [इति च वचनं] ऐसा वचन [आत्मानं ] श्रपने ग्रात्माको [शुद्धं जानन् ] शुद्ध जानता हुग्रा [कः नाम बूध: ] कौन बृद्धि-मान [भएति] कहेगा ? जानी पहित तो नही कह सकता ।

तात्पर्य-शुद्ध प्रात्मतत्त्वको जानने वाला परभावोंको प्रपना नही मान सकता ।

टीकार्थ-जो पुरुष ग्रात्मा ग्रीर परके निश्चित स्वलक्षगाके विभागमे पहने वाली प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है, वह पुरुष निश्चयतः एक चैतन्यमात्र ग्रपने भावको तो ग्रपना जानता है ग्रौर बाकीके सभी भावोंको परके जानता है। ग्रौर ऐसा जानता हुग्रा ज्ञानी परके भावोंको 'ये मेरे है' ऐसा किस तरह कह सकता है ? क्योंकि पर और आपमें निश्चयसे स्व-स्वामिपनाका सम्बन्ध असम्भव है। इस कारण सर्वथा चिद्धाव ही एक ग्रहण करना चाहिये, भवशेष सभी भाव त्यागना चाहिये, ऐसा सिद्धान्त है। **मावार्य--जै**से लोकमें यह न्याय है कि सुबुद्धि और न्यायवान पुरुष परके धनादिकको अपना नहीं कहता, उसी तरह सम्यग्ज्ञानी

विविधा भावा पृष्यनक्षत्गाः तेऽहुंनास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा श्रपि ॥१८४॥ परद्रव्य-ग्रहं कुर्वेन वध्येतैवापराधवान् । बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संबुतो सृतिः ॥१८६॥ ॥३००॥

बचन किया। बुहो बुधः-प्रथमा एकः। णाउ ज्ञात्वा-कृदंत असमाप्तिकी सम्बंधार्थिकिया प्रकिया, अध्यय। सब्बे सर्वान् पराइए परकोयान् भावे भावान्-द्वितीया बहुः। मक्तः मम-पटी एकः। इणं इदम्-प्रथमा एकः। इति-अय्यय। वयणं वचनं-द्वितीया एकः कर्मकारकः। आणंतो जानन्-प्रः एकः कृदन्तः कर्त्रयं-प्रकिया। अप्पयं आत्मानं-द्विः एकः। मुद्धं गुद्धं-द्वितीया एकवचनः॥ ३००॥

भी समस्त परद्रव्यको ग्रपना नहीं बनाता, ग्रपने निज भावको ही ग्रपने जान ग्रनुभवता है।

प्रव इसी प्रयंको कलशरूपमें कहते हैं—सिद्धांतो इत्यादि । प्रयं—-उदाल विलके चिरित्र वाले मोक्षके इच्छुक पुरुष इस सिद्धान्तका सेवन करें कि मैं तो सदा शुद्ध चौतन्यमय एक परमज्योति ही हूं ग्रीर जो ये ग्रानेक प्रकारके भिन्न लक्षणुरूप भाव है वे मै नही हूं, क्योंकि वे सभी भाव मेरे लिये परद्वव्य हैं। भावार्य—स्वरूप निरलकर सदा ऐसा प्रमुभव करना चाहिये कि मै शुद्ध चौतन्यमात्र हूं।

प्रसंगिववररा- धनन्तरपूर्व गाथाह्यमें बताया गया था कि प्रज्ञासे दर्शनज्ञानात्मिका चोतना ही ग्रहरा करना चाहिये, चेतनाके प्रतिरिक्त ग्रन्य सभी भाव हेय है। प्रब इस गाथामें उन्हीं ग्रन्य सर्व भावोको हेयताका समर्थन किया गया है।

तथ्यप्रकाश — (?) जो झात्मा व परके नियत स्वलक्षण विभागमें पड़े, वह प्रजा है। (२) प्रजा द्वारा जो स्व-परका विभाग कर स्वको स्वरूपसे, परको पररूपसे जाने वह जानी है। (3) जानी एक चिन्मात्र भावको आत्मस्वरूप जानता है। (x) जानी चेतनातिरिक्त सर्व भावोंको परकीय जानता है। (x) स्वकीय व परकीय भावोंको जानता हुमा ज्ञानो परभावोंको अपना मान ही नहीं सकता। (5) पर व आत्मामें निश्चयसे स्वस्वामीसम्बन्ध रंच भी नहीं है। (9) सर्व उपायोसे चैतन्यभाव ही ग्रहण किया जाने योग्य है। (4) चेतनातिरिक्त सर्वभाव छोड़ने योग्य ही हैं।

सिद्धान्त—(१) मुक्तमे परपदार्थका द्रव्य, वेत्र, काल, भाव कुछ भी नहीं है। (२) मुक्तमे स्वका ही द्रव्य, वेत्र, काल, भाव है।

**दृष्ट**—१- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । २- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक-नय (२८)।

प्रयोग—परकीयभावको पर जानकर उनसे उपयोग हटाना छोर निज शास्त्रत सहज जैतन्यस्वरूपको द्वारमस्वरूप जानकर इस निज झन्तस्तस्वमें उपयोग लगाना ॥३००॥ थेयाई अवराहे कुन्वदि जो सो, उ संकिदो भगई।
मां वज्भेज्जं केण्वि चोरोत्ति जग्राम्मि वियरंतो ॥३०१॥
जो ग्रा कुण्ड अवराहे सो ग्रिम्संको दु जग्रवए भगदि।
ग्रिवि तस्स विज्भिदुं जे चिंता उप्पज्जदि कयाइ॥३०२॥
एवं हि सावराहो वज्भामि आहं तु संकिदो चेया।
जड प्रग्रा ग्रिवराहो ग्रिस्संकोहं ग्रा वज्भामि ॥३०३॥

चौर्यादिक प्रपराधों-को जो करता सशंक भ्रमता है। चौर समक्रकर लोगों-के द्वारा मैं न बँध जाऊँ ॥३०१॥ जो अपराध न करता, वह निःशंक हो नगरमें भ्रमता। उसको बँध जानेकी, चिन्ता उत्पन्न नींह होती ॥३०२॥ यों सापराध बनकर, शंकित मैं कर्मफंदसे बंधता। यदि होउँ निरपराधी, तो मैं निःशंक नींह बँधता॥३०३॥

स्तेयादोनपराधान् करोति यः सः तुः शिङ्कृतो अमति । मा वध्ये केनापि चौर इति जने विचरन् ।। ३०१ ।। यो न करोत्यपराधान् सः निरशकस्तु जनपदे अमति । नापि तस्य बढु यन् चिन्तोत्पद्यने कदाचित् ।।३०२।। एव हि सापराधो बध्येर्ड्ह तुः शिङ्कृतश्चेतयिता । यदि पुननिरपराधो निदशकोर्ट्ह न वध्ये ।।३०३।।

यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहृतकाणमपराधं करोति तस्यैव बंधणका संभवति । यस्तु तं न करोति तस्य सा न संभवति । तथात्मापि य एवागुद्धः मन् परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं

नामसंत्र — थेयाइ, अवराह, ज, त, ज, संकिद, मा, क, वि, चोर, इनि, जण, वियरत, ज, ण, अव-राह, त, णिस्सक, दु, जणवअ, ण, वि, त, जे, चिता, कयाइ, एव, हि, मावराह, अम्ह, तु, सकिद, चेया. जइ, पुण, जिरवराह, णिरमंक, अम्ह, ण । **धातुसंत्र** — कुट्य करणे, अम अमणे, वन्ध वन्धने, उव पक्रज

ग्रव कहते है कि परद्रध्यको जो ग्रहण करता है वह ग्रपराधी है ग्रीर बन्धमे पडता है, किंतु जो निज द्रव्यमे नियन्त्रित है वह निरपराधी है वह नहीं बेंग्या—परद्रध्य इत्यादि । ग्रर्थ—परद्रव्यको ग्रहण करता हुगा जीव ग्रपराधी है ग्रीर वह बंधमे पड़ता है; किन्तु ग्रपने द्रव्यमें ही नियत रहने वाला यतीश्वर ग्रपराधरहित है वह नहीं बेंग्या । मावार्थ—जो परद्रव्यको ग्रपनाता है वहीं बेंग्यता है ग्रीर जो ग्रालमस्वरूपको ग्रपनेरूप स्वयं ग्रमुभवता है वह बन्धनरहित होता है।

ग्रब दृष्टान्तपूर्वक सापराघ निरपराघ बन्धन ग्रबन्धनका वृत्त गाथामें कहते है--[य:]

करोति तस्यैव बंधशंका संभवति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवित इति नियमः । गतौ । प्रातिपविक-स्तेयादि, अपराध, यत्, तत्, तु, शंकित, मा, किम्, अपि, चौर, इति, जन, विचरत्, यत्, न, अपराध, तत्, निःशङ्कः तु, जनपद, न, अपि, तत्, यत्, चिन्ता, कदाचित्, एव, हि, सापराध, अस्मद्, तु, शङ्कित, चेतियतृ, यदि, पुनर्, निरपराध, निःशङ्कः, अस्मद्, न । भूलखातु—हुक्कम्, करस्पे, भ्रम्यु चलने, बन्ध बंधने, उत् पर गती। पदिववरण-धैयाई स्तेयादीत्-द्वितीया बहुवचन । कुव्वदि करोति-

जो पुरुष [स्तेयावीन प्रपराधान] बोरी ग्रादि ग्रपराधों को [करोति] करता है [स तु] वह [जने विखरन] लोकमें विचरना हुग्रा मैं [बोर इति] बोर हूँ, ऐसा जात हुग्रा मैं [केनापि मा बध्ये] किसीके द्वारा पकड़ा न जाऊँ [संकितो फ्रामति] इस प्रकार शंकासहित हुग्रा भ्रमण करता है [यः] जो [प्रपराधान्] कोई भी ग्रपराध [न करोति] नही करता [स तु] वह पुरुष [जनपदे] देशमें [निःशंकः भ्रमति] निःशक्क प्रमता है [यत्] क्योंक [तस्य] उसके [बद्ध चिता] वैयनेको चिता [कदाचित् ग्रापि] कभी भी [न उत्पद्धते] नही उत्पन्न होती। [एवं] इसी प्रकार [सापराधः] ग्रपराधसहित होता हुग्रा [तु] तो [अहं] मैं बँधूँगा ऐसा [सक्तिः] जङ्कायुक्त [बेतियता] ग्राहमा भ्रमण करता है [यदि युनः] शौर यदि [निरपराधः] निरपराध रहूँ तो [प्रहं] मैं [न बध्ये] नही बँधूंगा। ऐसा [निशंकः] निःशक्क रहता है।

तारवर्षे — मोह-राग-द्वेषरूप ग्रपराध करने वाला जीव ही वैंधता है, ग्रात्मोपासक निरपराघ ग्रात्मा नहीं वेंधता।

टीकार्थ— जैसे इस लोकमें जो पुरुष परद्रव्यको ग्रहण करनेके ग्रपराधको करता है, उसीके बंधको शङ्का होती है। श्रीर जो अपराध नहीं करता है उसके शङ्का सम्भव ही नहीं है। उसी प्रकार ग्राह्मा भी जो ही श्रगुद्ध होता हुग्रा परद्रव्यको ग्रह्मा करनेरूप ग्रपराधको करता है, उसीके बन्धको शङ्का होती है। परन्तु जो ग्राह्मा गुद्ध हुग्रा उस ग्रपराधको नहीं करता उसके वह शङ्का नहीं होती, यह नियम है। इस कारण सर्वेश समस्त परद्रव्यके भाव के त्याग द्वारा शुद्ध ग्राह्माको ग्रह्मा करना च।हिये, वयोंकि ऐसा करनेपर ही निरपराधपना होता है।

भावार्थ—यदि कोई घोरी ग्रांदि ग्रपराध करे तो उसको बँधनेकी शङ्का हो, निरपराधक शङ्का क्यो हो ? उसी प्रकार यदि ग्रात्मा परद्वव्यको ग्रहण करनेका ग्रपराध करे तो उसको बन्धकी शङ्का होती ही है, यदि ग्रपनेको शुद्ध ग्रनुभवे, परको नहीं ग्रहण करे तो बँध की शङ्का कैसे हो ? इस कारण परद्रव्यको छोड़कर शुद्ध ग्रात्माका ग्रहण करनेसे ही जीव निरपराध होता है, ऐसा जानकर ग्रात्माराधना करके निरपराध होता है,

मतः सर्वया सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध घात्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधस्वात्।। ३०१-३०३॥

वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । जो य. सो सः-प्रथमा एकवचन । उ तु-अव्यय । सिकदो शिक्तः-प्रथमा एकः । भगई भ्रमति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः वनन । मा-अव्यय । व अफेन्सं व च्ये-वर्तमान लट् उत्तम पुरुष एकः कमंदाःच्य क्रिया । केण केन-सृतीया एकः । वि अपि-अव्यय । वोरो वीरः-प्रथमा एकः । इति इति-अव्यय । जणिट् जने-स्पन्नीए एकः । वियरती विचन्त्र-प्रण्कः । जो य -प्रथमा एकः वा ण न-अव्यय । जणिट् जने-स्पन्नीए एकः । वियरती विचन्त्र-प्रणः । अवराहे अपराधान्-द्वितीया बहुः । सो सा-प्रथमा एकः । णिस्सको निःशकः -प्रथमा एकः । उत्तर्व व्यय । जणवा जनपदे-सप्तमी एकः । भगई भगति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । ण न वि अपि-अव्यय । तस्य तस्य पर्ण्यो एकः । विक्रितु वस्य भगति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । चिक्रितु वस्य निःसत्त । जे यत्-अव्यय । चता-प्रणः । उप्पञ्च उत्तर्व वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः वा क्ष्माः कदावित्-अव्यय । सावराहो सापराधः-प्रः एः । वप्यज्ञ उत्तर्व वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः वक्षाः कर्वावत्व-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः कर्मवाच्य किया । अह्-प्रणः । सिक्रो शिक्तः-प्रः एकः । चेवः वर्तियता निर्वात्व । स्वर्या । सावराहो सापराधः-प्रः एकः । विक्रामि वध्ये-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः कर्मवाच्य किया । अह्-प्रणः । अह-प्रथमा एकः । अह-प्रथमा एकः वत्र । वर्षाः प्रथमा एकः वत्र । वर्षाः प्रथमा एकः । अह-प्रथमा एकः वत्र । वर्षाः । वर्षाः । वर्षाः वर्षाः । वर्षाः वर्षाः । वर्षाः ।

प्रसंगविवर्गः—प्रनन्तरपूर्वं गाधामें बताया गया था कि स्व शुद्ध झात्माको जानता हुमा कौन ज्ञानी परको प्रयनायगा, परभाव तो सभी हेय है। श्रव इस गाथामें उन्ही परभावों को ग्रहण करने वालेको अपराधी प्रसिद्ध किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) चोरी, परस्त्रीसेवनके अपराधकी तरह रागादि परह्रव्यका ग्रह्ण करना, स्वीकार करना अपराध है। (२) रागादि परभावको ग्रात्मरूप माननेसे जीव स्वस्थ-भावसे ख्युत हो जाता है, ग्रतः परभावका स्वीकरण श्रपराध है। (३) यह अपराधी जीव बन्धनको शब्द्वासित असण करता है, कमोंसे बँध जाता है, विषाद मरण श्रादि दण्ड पाता है। (४) जो रागादि परभावोको स्वीकार नहीं करता, परकीय जानकर उनसे हटा रहता है वह निरपराध है। (५) निरपराध ग्रात्मा निःशब्द्व रहता है। (६) निरपराध ग्रात्माको बन्धनको शब्द्वा नहीं रहती। (७) निरपराध ग्रात्मा कमेंसे ग्रुक्त होता है। (६) मिथ्यास्व रागादि परभावोंको स्वीकारतासे कमेंबन्धन होता। (६) प्रविकार परम चैतन्यस्वभावकी स्वीकारतासे जीव मुक्त होता है। (१०) ग्रात्महितैषियोंको चेतन्यमात्र भाव ही ग्रहण करने योग्य है, श्रेष सर्व भाव छोडने योग्य हैं।

सिद्धान्त—(१) परभावको स्वीकार करने वाला श्रपराधी जीव निश्चयत: प्रपने विकार वासना संस्कारोंसे बँध जाता है। (२) श्रपराधी जीवके विकारका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि कर्मोंका बन्ध होता है। को हि नामायमपराधः ?---

संसिद्धिराधिसद्धं साधियमाराधियं च एयट्ठं।
अवगयराधो जो खलु चेया सो होइ अवराधो ॥३०४॥
जो पुग् गि्रवराधो चेया गि्रसंकिश्रो उ सो होइ ।
आराहिणाइ गि्रच्चं वट्टेइ श्रहं ति जाग्नंतो ॥३०५॥ (युग्मम्)
संसिद्धं राघ साधित, ब्राराधित सिद्धं सब एकार्थंक ।
जो जोव राघ अवगत, सो ब्रात्मा है निरवराधी ॥३०४॥
जो जोव निरवराधी, बह निःशंक निःशहय हो जाता ।
निजको निज लखता यह, लगता श्रात्मानुराधनमें ॥३०४॥

ससिद्धिराधसिद्धं साधिनमाराधिन चैकार्थ । अपगतराधो यः स्त्रु चेतिया स भवत्यपराधः ॥ ३०४ ॥ य पूर्नोनरपराधध्चेनयिना निश्शक्तिस्तु स भवति । आराधनया नित्य चर्तने, अहमिति जानन् ॥ ३०४ ॥

परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः, ग्रपगतो राखो यस्य चेतयितुः सोऽपराधः । ग्रयवा ग्रपगतो रायो यस्य भावस्य सोऽपराधस्तेन सह यक्ष्वेतयिता वर्तते स

नामसंत्रः सर्सिद्धिराधसिद्धः, साधिय, आराधिय, च, एयट्ट, अवगयराधः, ज, खलु, चेया, त, अव-राधः, ज. पुण, णिग्वराधः, चेया, णिग्सिकअ, उ. त, आराहणा, णिच्च, अम्ह, ति, जाणतः। धातुसंत्रः—

दृष्टि—१- ब्रशुद्धनिश्वयनय (४७)। २—निमित्तदृष्टि, निमित्तत्वनिमित्तदृष्टि (५२म्र, २०१)।

प्रयोग — निःशाङ्क निर्वन्य रहनेके लिये परद्रव्य व परभावके ग्रहणुका ग्रपराध नहीं नहीं करके स्वभावमे उपयुक्त होना ।। ३०१-३०३ ।।

प्रश्त—यह प्रपराध नया है ? उत्तर—[संसिद्धिराधितद्धं] ससिद्धि, राध, सिद्धं [साधितं च ग्राराधितं] साधित ग्रीर ग्राराधित [एकार्षं] ये एकार्षं शब्द हैं। [यः खलु चेत-पिता] जो ग्रातमा [अपगतराधः] राधसे रहित हो [सः] वह ग्रात्मा [अपराधः भवित] राधरहित याने प्रपराधो है [यः पुनः] ग्रीर जो [चेतिषिता] ग्रात्मा [निरपराधः] ग्रपराध-रहित है [सः तु] वह [निःशंकितः] शकारहित [भविता] है ग्रीर सहजस्वरूप ग्रपनेको [श्रहं इति] मैं हू ऐसा [जानव] जानता हुन्ना [आराधनवा] ग्राराधना द्वारा [नित्यं वर्तते] हमेशा वर्तता है।

तात्पर्य-ग्रात्माकी दृष्टि न होना ग्रपराघ है, ऐसा ग्रपराघ करने वाला ही संसार दें

सापराधः स सु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्ध्यभावाद्वध्यक्षंकासंभवे सित स्वयमशुद्धस्वादन्ताराथक एव स्यान् । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्वव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धसद्भावाद्वधंभ्यं स्वाया ग्रमंभवे सित, उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निश्चन्वन् नित्यमेव शुद्धात्म-सिद्धिलक्षणयाराध्मया वर्तमानत्वादाराधक एव स्यान् ॥ ग्रनवरतमनॅतंबंभ्यते सापराधः स्पृणिति राह राधने, साह साधने, शिव्यक्षम् निष्यत्ते, हो सत्ताया, वत वर्तने, जाण अववोधने । प्रातिपविक—सिसिद्ध-राधिसद्ध, साधिव, आराधित, च, एकार्ष, अपगतराध, यत्, खलु, चेतियह, तत्, अपराध, यत्, पुनर्, निर-पराध, वेतियह, नि.शक्ति, तु, आराधना, नित्यं, अस्मद्द, इति, जानत् । मूलधालु—सि सिद्ध-राधित्व, स्वाया, वित्यं, अस्मद्द, इति, जानत् । मूलधालु—सिद्धित्वरण—सिव्यवरण—सिविद्ध-प्रथमा एकवचन । साधिय साधितं–प्रथमा एक० । आराधिय आराधितं–प्रथमा एक० ।

रुलता है निरपराध ग्रात्मा ग्रात्ममग्न होता है।

टीकार्थ — परद्रव्यके परिहार द्वारा गुद्ध आत्माकी सिद्धि प्रयवा साधन होना राष है। जिस आत्माके राघ धर्णात् शुद्ध धात्माको सिद्धि ध्रयवा साधन अपगत हो वह आत्मा अपराध है। अथवा जिस भावका राघ अपगत हो गया हो याने दूर हो गया हो वह आत्मा अपराध है। अथवा जिस भावका राघ अपगत हो गया हो याने दूर हो गया हो वह आत्मा परद्रव्यके प्रहुएके सद्भावसे, गुद्ध आत्मा रहता है वह आत्मा सापराध है। ऐसा आत्मा परद्रव्यके प्रहुएके सद्भावसे, गुद्ध आत्माको सिद्धिके अभावसे, उसके बंधकी शङ्काका संभव होनेपर स्वयं धगुद्धपना होनेसे आराधना करने वाला नही है। परन्तु जो आत्मा निरपराध है वह समस्त परद्रव्यके परिमहके परिष्ठिक वाला एक श्रुद्ध आत्माको सिद्धिके सद्भावसे उसके वथ की शङ्काके न होनेपर ''मै उपयोगलसण वाला एक श्रुद्ध आत्मा ही हूं'' ऐसा निश्चय करता हुआ वह आत्मा नित्य ही श्रुद्ध भारमाको सिद्धि लक्षणवाली आराधनासे ग्रुक्त सदा वर्तता होने से आराधक ही है। भावार्थ— सिद्धिद्ध, राध, सिद्धि, साधिन और आराधित— इन शब्दोका अर्थ एक आत्मावलोकन हो है। जिसके यह आत्मवर्थन नही है वह आत्मा सापराध है, और जिसके यह हो वह निरपराध है, और जिसके यह होता होने है, इसलिय अनाराधक है, और निरपराध निश्चक हुआ अपने उपयोगमें लीन होता है, निरपराधोको बधकी शंका नही होती, तब वह सम्यग्दर्शन जान चारित तपका एक भावस्प निश्चय आराधनाका आराधक ही है। है।

श्रव इसी श्रयंको कलशमें कहते हैं — अनवरत इत्यादि । श्रयं — सापराध श्रात्मा निरंतर श्रनंत पुद्गल परमागुष्टम कमींसे बैंघता है; निरपराघ श्रात्मा बंघनको कभी स्पर्धान नहीं करता । तो भ्रपने श्रात्माको नियमसे श्रशुद्ध ही सेवन करता हुआ श्रात्मा तो सापराध ही होता है श्रीर ग्रच्छी तरह शुद्ध श्रात्माका सेवन करने वाला श्रात्मा निरपराघ होता है । निरपराधो बंधनं नैव जातु। नियतमयमशुद्धं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥१८७॥ ॥ ३०४-३०५ ॥

एयट्ट एक।र्ष-प्रथमा एकः। अवगयराघो अपगतराघ:-प्र०ए०। जो य:-प्र०ए०। खलु-अब्यय । चेदा भैतियता-प्र०ए०। सो स.-प्र०ए०। । होइ भवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। अवर.घी अपराधनमा-पुतीया एकः। णिच्च निर्य-अब्यय। बट्टेड वर्तते-प्र०एकः। अह्-प्र०एकः। ति इति-अब्यय। जाणतो जानत्-प्रथमा एकवचन ।। ३०४-३०४।।

तथ्यप्रकाश—(१) राघ धात्मसिद्धिको कहते हैं। (२) जिसके राघ नही है उस भावको ग्रपराध कहते हैं। (३) राधके इतने ग्रीर नाम भाव समक्षतेके लिये जानना—- १— सिसिद्ध, २— सिदि, २— साधन व ४— ग्राराधना। (४) विभावपरिणामरिहत निर्विकल्य-समाधिमे स्थित होकर निज गुद्धात्माकी उपलब्धि होना संसिद्धि है। (६) परद्रब्यका परिहार करके गुद्ध धात्मामे मग्नता होना सिद्धि है। (६) सर्वविकारभावोसे हटकर शुद्ध चैतन्यस्व-स्वका सेवा करना साधन है। (७) विकारभावका परिहार करके शुद्ध चित्स्वरूप ग्रात्माकी उपासना करना ग्राराथना है। (५) जिसके परद्रव्यका ग्रह्मण है, परभावमें ग्रात्मस्वक्षि मान्यता है उसके शुद्धात्मसिद्धिका ग्रभाव है। (६) जिसके गुद्धात्मसिद्धि नही है वह सापराध है। (१०) सापराधके सदैव बन्धशङ्का रहती है व बन्ध होता है, क्योंकि वह शुद्धात्मतस्वका ग्रनाराधक है। (११) जो समग्र परद्भव्योका परिहार करता है उसके गुद्धात्मसिद्धि होती है। (१२) जिसके गुद्धात्मसिद्धि है उसके बन्धशङ्काकी ग्रसंभवता है, क्योंकि उसके ज्ञानमात्र ग्रुद्ध ग्रन्तस्तस्वको उपासना वनी रहतेसे वह ग्राराषक हो है।

सिद्धान्त—(१) शुद्ध अन्तस्तत्त्वके आराधक शुद्धात्मसेवी निरपराध है। (२) अशुद्ध सोपाधि सविकार आत्माको सेवा करने वाले सापराध है। (३) निरपराध आत्मा निर्वन्व होते है। (४) सापराध जीव अनन्त कर्मोंको बाँधते है।

हष्टि—१- शुद्धनिश्चयनय (४६) । २- प्रशुद्धनिश्चयनय (४७) । ३- प्रतिषेधक शुद्धनय (४६प्र) । ४- परकर्नृत्व धसद्भूत व्यवहार (१२६) । ननु किमनेन शुद्धात्मोपाक्षनप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराघो भवत्यात्मा सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेना विषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेनामृत-कुम्भत्वात् । उवतं च व्यवहाराचारसूत्रे—झपडिकमण् धपडिसरण् श्रप्पडिहारो भवारणा चेव । म्राण्यित्ते य श्राण्यादाशकहात्माहीय विसकुं भो ॥ ।।। पडिकमण् पडिसरण् परिहारो घारणा णियत्ती य । णिदा गरुहा सोही श्रद्रविही श्रमयकुं भो नु ॥ २॥ श्रत्रोच्यते—

पिड्कमणं पिडसरणं परिहारो धारणा णियती य ।
णिंदा गरहा सोही अद्वविहो हो इविसक्कं भो ॥३०६॥
अप्पिडकमणं अप्पिडसरणं अप्पिरहारो अधारणा चेव ।
अणियत्ती य अणिंदाऽगरहाऽसोही अमयकुं भो ॥३०७॥
प्रतिक्रमण अथवा प्रति-सरण परिहार धारण निवृत्तो ।
नित्ता गर्हा शुद्धो, ये हैं विषकुम्म आठों हो ॥३०६॥
अप्रतिक्रमण सप्रति-सरण परिहार धारणा अगर्हा ।
अनिवृत्तो व सनिन्दा, सञ्जवि अमृतकुम्भ ये आठों ॥३०७॥

नामसंत्र – पडिकमण, पडिसरण, परिहार, घारणा, णियत्ति, य, णिदा, गरहा, सोहि, अट्टांवह, विसक्तुभ, अप्पडिकमण, अप्पडिसरण, अप्परिहार, अधारणा, च, एव, अणियत्ति, य, अणिदा, अगरहा,

प्रश्न — इस शुद्ध आत्माके सेवनके प्रयाससे क्या लाभ है ? क्योकि प्रतिक्रमण् आदि से ही आत्मा निरपराध हो जाता है। इसका भी कारण यह है कि सापराधके प्रप्रतिक्रमण् कि प्रपराधको प्रपोहकता न होनेसे विषकुम्भपना होनेपर प्रतिक्रमण्।दिकके हो अपराधको प्रपोहकता होनेसे अमृतकुंभपना होता है। यही व्यवहारविषयक आचारसूत्रमे भी कहा है—
प्रपादक इत्यादि। अर्थ—प्रप्रतिक्रमण्, प्रप्रतिसरण्, अपरिहार, अधारस्त्रमे भी कहा है—
प्रतिक्रमण्हें अरे अशुद्धि, विषकुम्भ है। प्रतिक्रमण्, प्रपित्तरण्, परिहार, धारण्। निवृत्ति, निदा, महा और शुद्धि, अमृतकुंभ है। प्रतिक्रमण्, प्रतिक्रमण्, परिहार, धारण्। निवृत्ति, निदा, महा और शुद्धि, अमृतकुंभ है ? उत्तर—[प्रतिक्रमण्, प्रतिसरण्, परिहार, धारण्। निवृत्ति, निदा, महा मार्शी सज्ञानीक। व क्रियारतका प्रतिक्रमण्, प्रतिसरण्, परिहार, धारण्। निवृत्ति, निदा, महा चिषुद्धः और शुद्धि इस तरह [अध्दिब्धः] आठ प्रकारका तो विषकुम्भः विषकुंभः स्वतित्र एष्टं स्वति है; चि और ज्ञानीका व सहजस्वभावके अनुभवीका (अप्रतिक्रमण् अप्रतिसरण् अपरिहारः अधारणा) । अधिनकृत्तिः

प्रतिकमणं प्रतिसरणं परिहारो घारणा निवृतिरुच । निदा गही शुद्धिः अध्टविघो भवति विषक्ंम. ॥३०६॥ अप्रतिकमणमप्रतिसरणमपरिहारोऽघारणा चैव । अनिवृत्तिरुचानिदाऽगहीऽशुद्धिरमृतकुम्भः ॥३०७॥

यस्ताबदक्षानिजनसाधारणोऽप्रतिकमणादिः स शुद्धात्मसिद्ध्यभावस्वभावत्वेन स्वयमेवापराधत्वाद् विषकुम्भ एव कि तस्य विचारेण । यस्तु द्रव्यख्यः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराधविषयोपापकर्षणसम्धंत्वेनामृतकुम्भोऽपि प्रतिक्रमणाऽप्रतिक्रमणादिवलक्षणाप्रतिकमणादिल्पां
तार्तीयकी भूमिमपश्यतः स्वकार्यकरणासम्धंत्वेन विषक्षकार्यकारित्वाद्विषकुम्भ एव स्यात् ।
प्रप्रतिक्रमणादिल्पा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिल्पत्वेन सर्वापराधविषदोषाणां सर्वकपअसीहि, अमयकुभ । धातुसंक-पडिन्कम पादविक्षेप, पडिन्सर गती, पडिन्हर हरणे, नि इ गती, निद्द निवाया, गरह निन्दाया, मुक्भ नैमंत्ये । प्रातिपदिक-प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्तिन्द्रान, गही, गुद्धि, अष्टविध, विपकुम्भ, अप्रतिक्रमण, अतिसरण, अपारहार, अन्वात्त्रा, अनिन्दा, अन्तिन्दा, अन्तर्हा, अणुद्ध, अम्तकुम्भ । सुम्भात्-प्रति क्षु पादविक्षेपे स्वादि, प्रति स्वाती भ्वादि, प्रति स्वाती स्वादि, प्रति स्वादि, प्रति स्वाती स्वाती स्वादि, प्रति स्वाती स्वाति स्वाती स्वाती

तात्पर्य-विकल्परत रहना विषकुम्म है, स्वभावरत रहना ग्रमृतकुम्भ है।

टीकार्यं — वास्तवमे ब्रजानी जनोमे साधारणतया पाया जाने वाला जो ब्राव्रतिक्रमणादि है वह शुद्ध ब्राह्माकी सिद्धिकं ग्रभावरूप स्वभाव वाला होनेके कारएा स्वयमेव ब्रयराधरूप होनेसे विषकुम्म ही है; उसका विचार करनेका प्रयोजन ही क्या है ? क्योंकि वे तो अथम ही त्यागने योग्य है किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणा श्रादि है वह समस्त अपराधविषदीषको हटानेमें समर्थ होनेसे अमृतकुभ होनेपर भी प्रतिक्रमणाश्रप्रतिक्रमणादिसे विषक्षण प्रप्रतिक्रमणादि ह्या वे त्या करनेको प्रसमर्थ होनेसे विषकुम्भ ही है। परतु बप्रतिक्रमणादि अपराध काटने रूप प्रपान कार्य करनेको प्रसमर्थ होनेसे विषकुम्भ ही है। परतु बप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि स्वयं श्रुद्धात्माकी सिद्धरूप होनेके कारण समस्त अपराध क्या विषके दोषोको सर्वथा नष्ट करने वाली होनेसे साक्षात् स्वयं अमृतकुम्भ है। श्रीर, इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रमणादिके भी अमृतकुम्भना साधती है। श्रीर उस तीसरी भूमिसे हो बात्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमिक अभावमे द्रव्यप्रतिक्रमणादि अपराध ही है। इस कारण तीसरी भूमिसे ही निरपराधत्व है यह सिद्ध होता है। उसको प्राप्तिक लिये हो यह द्रव्यप्रतिक्रमणादि है। ऐसा होनेसे यह नहो मानना कि निश्चयनयका शास्त्र द्रव्यप्रतिक्रमणादिक खुडाता है। किन्तु मात्र द्रव्यप्रतिक्रमणादि द्वारा छुडा नही देता, इसके अतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण-प्रप्रतिक्रमणादि अपोचर अप्रतिक्रमणादि द्वारा

त्वात् साक्षात्स्वयममृतक्रमो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, ग्रमृतक्भन्तं साधयति । तसैव च निरपराधो भवति चेतियता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यराध एव । म्रतस्तृतीय-भूमिकयैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते, तत्प्राप्त्यर्थं एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति मंस्या यटप्रतिक्रमणादीन् श्रुतिस्त्याजयित कित् द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुचित प्रन्यदीयप्रतिक्रमणा-प्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदृष्करं किमपि कारयति । वक्ष्यते त्यादि, परि-हुत्र हरसे, धूत्र धारसे भ्वादि, नि-बुतु वरसे दिवादि, णिदि कुत्साया भ्वादि, गर्ह कुत्साया भ्वादि, शुध शौचे दिवादि। पदिववरण- पडिकमण प्रतिकमण पडिसरण प्रतिसरण परिहारो परिहारः णादि रूप, शुद्ध म्रात्माको सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा म्रतिरुष्कर कुछ करवाता है। भावार्थ- व्यवहारनयावलंबीने कहा था कि जब लगे हुए दोपोका प्रतिक्रमणादि करनेसे ही भारमा शृद्ध होता है, तो शृद्धारमाके भालम्बनका श्रम करनेसे लाभ क्या ? उसका उत्तर यह है कि द्रव्यप्रतिक्रमणादि दोषके मेटने वाले है, परत् गृद्ध ग्रात्माके स्वरूपके ग्रालम्बनके बिना तो दन्यप्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप ही है वे दोषक मेटनेको समर्थ नहीं है: क्योंकि निश्चयसे यक्त ही व्यवहारनय मोक्षमार्गमें प्रयोजक है, केवल व्यवहारका पक्ष मोक्षमार्गमे नहीं है, वह तो बंधका ही मार्ग है। ग्रतः निद्ध है कि ग्रज्ञानीके जो ग्रप्रतिक्रमणादिक है वे विषकंभ ही है, उनकी तो कथा क्या ? परन्त जो व्यवहारचारित्रमे प्रतिक्रमणादिक कहे है वे भी निश्वयनय से विषकंभ ही है। क्योंकि आत्मा तो अप्रतिक्रमण व प्रतिक्रमणादिकसे रहित सहज शद ग्रप्रतिक्रमणादि स्वरूप है।

ग्रब इसी कथनको काथ्यमे कहते है— ग्रतो हता: इत्यादि । ग्रथं— इस कथनसे सुख से बंठे हुए प्रमादी जीव ताडित हुए तथा निश्चयनयैकान्ती जनोंकी चयलता प्रलीन हुई । स्वच्छन्दी जीवोके परद्वव्योका ग्रालम्बन दूर किया है । व्यवहारके भालम्बनसे जो चित्त ग्रानेक प्रवृत्तियोमे भ्रमण करता था उसे शुद्ध ग्रात्मामे ही लगाया है जब तक कि सम्पूर्ण विज्ञानघन ग्रात्माकी प्राप्ति न हो । भावार्थ— प्रतिक्रमणसंबंधी निश्चय व्यवहारकथनसे प्रमाद ग्रीर चंचलता मिटाकर ज्ञानमन् होने तक चित्तको ग्रात्मामे स्थापित कराया गया है ।

यहाँ निश्चयनयसे प्रतिक्रमणादिकको विषकुम्भ कहा श्रीर स्रप्रतिक्रमणादिको स्रमृत-कुम्भ कहा, इम कथनसे कोई उत्टा समक्रकर प्रतिक्रमणादिको खोडकर प्रमादी न हो जावे, स्रत: उसे इस कलगरूप काव्यमे समक्राते है—पत्र इत्यादि । स्रयं—जहाँ प्रतिक्रमण हो विष कहा है वहाँ स्रप्रतिक्रमण कैसे स्रमृत हो सकता है ? इसलिय यह मनुष्य नीचे-नीचे गिरता हुम्रा प्रमादरूप क्यों होता है ? निष्प्रमादी होकर ऊँचा-ऊँचा क्यों नही चढता । सावायं— सात्रैव---कम्मं जं पुञ्जकयं मुहामुह्मग्रेयवित्यरिवसेसं । तत्तो ग्रियसए ग्रग्ययं तु जो सो पिड-कम्मग्रं । इत्यादि । ग्रतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां । प्रलीनं चापलमुन्मीलितमालंबनं । ग्रात्मन्येवालानितं चित्तमासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धे. ॥१८८॥ यत्र प्रतिक्रमणमेव विष प्रणीतं तत्राप्रतिक्रमस्यमेव सुधा कुतः स्यात् । तिक्तं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नघोऽधः कि नोध्वंमूध्वंमधि-रोहिति निष्प्रमादः ॥१८८॥ प्रमादक्लितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कपायभरगौरवादलसता धारणा णियत्ती निवृत्तिः णिदा निन्दा गरहा गहीं सोही शुद्धि अट्टविहो अप्टविधः विसकुभो विषकुभः-प्रयमा एकवचन । होइ भवति-वर्तमान गट्ट अन्य पृथ्प एकः । अप्याद्यक्रमण अप्रतिक्रमणं अप्याद्यसरणं

धजानावस्थामे जो धप्रतिक्रमणादिक थे उनका तो कथा ही क्या ? वे तो विषकुरम है ही । यहां तो जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभप्रवृत्तिरूप थे, उनका एकांत पक्ष खुडानेको उन्हें विषकुरभ कहा है, क्योंकि शुभप्रवृत्तियां कर्मबन्धको ही कारण है। धप्रतिक्रमण व प्रतिक्रमणके रहित जो तीसरी भूमि शुद्ध धात्मस्वरूप है वह घमृतकुरभ कहा गया है, उस भूमिमे चढ़नेको उप-देण किया है। प्रतिक्रमणादिकको विषकुरभ मुनकर जो प्रमादी होता है उसको कहते है कि यह जन नीचे नीचे क्यों गिरता है तीसरी भूमिमे ऊँचा-ऊँबा क्यों नही चढता ?

भ्रव इसी भ्रथंको हट्द करनेके लिये काव्य कहते है—प्रमाद इत्यादि । अर्थ-प्रमादयुक्त आलस्य भाव कैसे शुद्ध भाव हो सकता है ? क्योंकि कथायके बोक्क गौरवसे हितकायमें
आलस्य होना हो तो प्रमाद है। इस कारण आत्मीकरससे भरे स्वभावमें निश्चल हुआ मुनि
परम शुद्धताको प्राप्त होता है भ्रीर थोड़े समयमे ही कर्मबन्धसे छूट जाता है। भावार्थप्रमाद तो कथायको प्रचुरतासे होता है, इसलिये प्रमादीके शुद्धभाव नही होते। जो मुनि
उद्यम करके स्वभावमें प्रवर्तता है वह शुद्ध होकर मोक्षको प्राप्त होता है।

ध्रव मुक्त होनेका धनुकम काव्यमे कहते है—स्यक्त्वा इत्यादि । अर्थ-जो पृष्ठव निश्चयसे घ्रशुद्धताके करने वाले सब परद्रव्योको छोडकर स्वयं ध्रपने निजद्रव्यमे लीन होता है, वह पृष्ठव नियमसे सब प्रपराधोसे रहित हुआ वयके नाशको प्राप्त होकर नित्य उदयहप हुआ अपने स्वरूपके प्रकाशहर ज्योतिसं निर्मल उछलता जो जैतन्यरूप अमृतका प्रवाह उससे जिसकी महिमा पूर्ण है, ऐसा शुद्ध होता हुआ कर्मोंसे छूटता है। भावार्थ-मुमुकु वहले तो समस्त परद्रव्यका त्यागकर ध्रपने धात्मस्वरूपमे लीन होता है, सो सब रागादिक प्रपराधोसे रहित होकर ध्रामामी बंधका नाश करता है सो फिर नित्य उदयरूप केवलज्ञानको पाकर शुद्ध होकर समस्त कर्मोंका नाशकर मोक्षको प्राप्त करता है। यही मोक्ष होनेको रीति है। इस तरह मोक्षकी विधि बताकर मोक्षाधिकार पूर्ण किया जा रहा है।

प्रमादो यतः । ग्रतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्मुनिः परमणुद्धतां वजित मुख्यते चाचिरात् ।।१६०।। त्यवत्वाऽजुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं स्वे द्रव्ये रितमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः । बंधघ्वंसमुपेत्यनित्यमुदितः स्वय्योतिरच्छोच्छलच्चौतन्यामृतपूरपूर्णं-अप्रतिसरणं अप्तरिहारो अपरिहारः अधारणा अधारणा अणियती अनिवृत्तिः अणिरा अनिन्दा अगरहा

ग्रव मोक्षाधिकारको पूर्ण करते समय मंगलरूपज्ञानको महिमा कलशरूप काव्यमें कहते है—बंध इत्यादि । ग्रयं—कर्मके बंधके छेदनेसे ग्रविनाशी प्रतुल मोक्षका प्रमुभव करता हुआ नित्य उद्योतसे विकसित स्वाभाविक ग्रवस्था युक्त प्रत्यंत शुद्ध, प्रपने ज्ञानमात्र प्राकारके निजरसके भारसे ग्रत्यत गंभीर व धीर यह पूर्ण ज्ञान किसी प्रकार नही चले ऐसी ग्रवल ग्रपनी महिमामें लीन हुआ है । भाषायं— कर्मका नाश करके मोक्षरूप हुआ ग्रपनी स्वाभाविक ग्रवस्थारूप ग्रत्यत्व शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारको गौरण कर निज ज्ञानका प्रकाश 'जिसकी थाह नही व जिसमे ग्राकुलता नहीं" एमा प्रकट देदी प्यमान होकर ग्रपनी महिमामें सीन हमा है ।

इस प्रकार उपयोग रंगभूमिमें मोक्षतत्त्वका स्वांग ग्रायाथा। सो जब सहज ज्ञान-स्वरूपमे ज्ञानका ज्ञान प्रकट हुमा तब मोक्षका स्वाग निकल गया।

प्रसंगविवरणः— मनन्तरपूर्व गाथाद्वयमे जुद्धात्माराघनको निरंपराघ बताया गया । उस सम्बन्धमें यह जिज्ञासा हुई कि चरणानुयोगमें बताया गया कि प्रतिक्रमण स्नादि करनेसे दोष दूर होते है, प्रतिक्रमण करने वाला निरंपराध हो जाता है, किर शुद्धात्माराधना पर बल क्यों दिया जाता है इसका समाधान इन दो गायावोमें ब्राया है।

तथ्यप्रकाशः— १- झप्रतिक्रमण दो प्रकारका होता है— (१) म्रज्ञानीजनसाधारण प्रप्र-तिक्रमण, (२) प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविनक्षण म्रप्रतिक्रमण, (२) प्रतिक्रमण विधिनिपेध सम्बन्धित तीन भूमिकार्ये है— (१) म्रज्ञानियोका म्रप्रतिक्रमण, (२) द्रव्यरूप प्रतिक्रमण, (३) ज्ञानियोका म्रप्रतिक्रमण। १ – द्रव्यरूप प्रतिक्रमणके कुछ म्रप्रान्तर ये है—सराग-चारिकरूप मुभोपयोग, व्यवहारप्रतिक्रमण। १ ४- ज्ञानिजनाश्रित म्रप्रतिक्रमण, मुभाम्युभास्त्रबदोष-निराकरण, वीतरागचारिक, सम्यक् त्रिगुप्तिरूप रत्नत्रय, निविकत्प गुद्धोपयोग। १ – म्रज्ञा-नियोका म्रप्रतिक्रमण सर्वया विषकुम्भ है। ६ – म्रज्ञानियोका म्रप्रतिक्रमण मिथ्यात्वविषय-क्षायपरिण्यतिरूप है मतः वह नरकारि दुःखोका कारणभूत है। ७ – द्रव्यरूपिक्रमण लो हुए दोषोके निराकरणके लिये है, मतः म्रमुतकुम्भ है तथापि नृतीयभूमिकाको न देखने बाले महिमा शुद्धो भवन्युच्यते ।।१६१।। बंधच्छेदात्कलयदत्त् मोक्षमक्षय्यमेतन् नित्योद्योतस्कुटित-सहजावस्यमेक्षत्रशुद्धं । एकाकारस्वरसभरतोऽत्यंतगभीरधीर पूर्गं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीन महिम्नि ।।१६२।। इति मोक्षो निष्कांतः ।

> इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती मोक्षप्ररूपकः ग्रष्टमोऽन्दः ॥ = ॥

अगर्हा सोही गुद्धिः अमयक्भो अमृतक्भः-प्रथमा एकवचन ॥ ३०६-३०७ ॥

पुरुषोको बन्धकारी होनेसे विपकुम्भ है। प्- नृतीयभूमिका प्रषांत् निश्वयप्रतिक्रमण्रू वीतराग प्रप्रतिक्रमण् स्वयं गुढात्मसिद्धिक्ण होनेसे सर्वदोषोंको समूल नष्ट करता है प्रतः यह ज्ञानिजनाश्रित प्रप्रतिक्रमण् सवयं गुढात्मसिद्धिक्ण होनेसे सर्वदोषोंको समूल नष्ट करता है प्रतः यह ज्ञानिजनाश्रित प्रप्रतिक्रमण् साक्षात् प्रमृतकुम्भ है। १ — ज्ञानिजनाश्रित प्रप्रतिक्रमण भी प्रमृतकुम्भ कहलाता है। १० — वास्तवमें प्रात्मा ज्ञानिजनाश्रित प्रप्रतिक्रमण भी प्रप्राध होता है। ११ — द्वत्यप्रतिक्रमण नृतीय-भूमिकाके प्रयात् निश्वयप्रतिक्रमण् से प्रप्रात् ही है। ११ — द्वत्यप्रतिक्रमण नृतीय-भूमिकाके लियं प्रयात् निर्वक्त समाधिके लियं ही किया जाता है। १२ — वरणानुयोगमें द्वत्यप्रतिक्रमण्को प्रमृतकुम्भ कहा है वह एक विधानकी हाष्टेसे युक्त है, किन्तु निश्वयप्रतिक्रमण्को विना मात्र द्वयप्रतिक्रमण्को प्रमृतकुम्भ कहा है वह एक विधानकी हाष्टेसे युक्त है, किन्तु निश्वयप्रतिक्रमण्को विना मात्र द्वयप्रतिक्रमण्को प्रप्रतिक्रमण्का प्रयोचर प्रप्रतिक्रमण्का श्र्यात्क्रमण् प्रप्रतिक्रमण्का प्रयोचर प्रप्रतिक्रमण्का श्रयोक्तिक सिद्धि प्रदान करता है। १५ जक्त १४ बातें प्रतिसरण्, परिहार, धारण्, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा व भुद्धिके विषयमे भी घटित करना।

सिद्धान्त— १– ज्ञानिजनाश्रित स्रप्रतिक्रमण् शुद्धात्मतत्त्वको परम स्रभेद ग्राराधना है। २– स्ज्ञानिजनाश्रित स्रप्रतिक्रमण् विकारोमे स्रभेदबुद्धिरूप है।

हिट--१- शुद्धनय (४६) । २- प्रशुद्धनिश्चयनय (४७) ।

प्रयोग— ग्रज्ञानिजनाश्रित ध्रप्रतिक्रमणको सर्वथा छोडकर सरागचारित्रसे गुजर कर प्रतिक्रमणादि करते हुए निश्चयप्रतिक्रमणामें विहार कर प्रतिक्रमण ग्रप्रतिक्रमण ग्रादि सर्व विकल्पोके ग्रगोचर परमोपेक्षासंयममे रहनेका पौष्ष करना ॥ २०६-२०७ ॥

इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित समयसार व उसको श्री**मदमृतचंद्रसू**रिवरचित समयसारव्याख्या ग्रात्मख्यातिकी सहजानन्दसप्तदशाङ्गी टोकामें मोक्षप्ररूपक ग्राठवां ग्रंक समाप्त हुग्रा ।

## अथ सर्वविसुद्धज्ञानाधिकारः

ष्रय प्रविशति सर्वविशुद्ध ज्ञानम् । नीत्वा रुम्यक् प्रलयमखिलान् कर्नुभोनशिदभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रकलुप्तैः । शुद्धः शुद्धः त्वरसिवसरापूर्णपुण्याचलाचिष्ठ्वंकोत्कीर्ण-प्रकटमिहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुष्कः ॥१६३॥ कर्नुत्वं न स्वभावोस्य चितो वेदयितृत्ववत् । प्रज्ञानान्वेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥१६४॥ अयात्मनोऽकर्नुत्वं दृष्टातपुरस्सरमास्याति—

नाससंज – दिवय, ज, गुण, त, त, अणण्ण, जह, कडयादि, दु, पञ्जय, कणय, अणण्ण, इह, जीव, अजीव, दु, ज, परिणाम, दु, देसिय, सुत्त, त, जीव, अजीव, वा, न, अणण्ण, ण, कृदोचि, वि, उप्पण, ज,

ग्रब यहाँ मोक्षतत्त्वका भी स्वाङ्ग निकलनेके पश्वान् सर्वविषाद्धज्ञान प्रवेश करता है। रङ्गभूमिमे जीवाजीव, कर्ता-कर्म, पुण्य-पाप, श्राश्चव, सवर, निजंरा, बन्ध श्रीर मोक्ष--ये श्राठ स्वाङ्ग ग्राये थे उनका नृत्य हुमा। वे ग्राठो विकल्प ग्रपना-श्रपना स्वरूप दिखाकर निकल गये। ग्रब सब स्वाङ्गोंके दूर होनेपर एकाकार सर्वविश्द ज्ञान प्रवेश करता है।

यहाँ प्रथम हो मंगलरूप जानपुञ्ज झात्माकी महिमा बतलाते है—नौत्वा इत्यादि । 
स्वयं—समस्त कर्ता-भोक्ता झादि भावोको सम्यक् प्रकारसे नाशको प्राप्त कराके पद-पदपर
स्वर्णत् कर्मोके क्षयोपश्चमके निमित्तसे होने वाली प्रत्येक पर्यायमें बन्धमोक्षकी रखनासे दूर
वर्तता हुम्मा, शुद्ध-शुद्ध सर्थात् रागादिमूल तथा झावरणसे रहित विस्तारसे परिपूर्ण तथा टकोत्कीर्णवत् प्रकट महिमा वाला ज्ञानपुञ्ज झात्मा प्रणट होता है। भावार्थ—शुद्धनयका विषय
सहज ज्ञानस्वरूप झात्मा है वह कर्ता-भोक्तापनेक भावोसे रहित है, बन्धमोक्षकी रचनासे रहित
है, परद्वव्योसे और सब परद्वव्योके भावोसे रहित होनेके कारण शुद्ध है और अपने निजरसके
प्रवाहसे पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिस्वरूप टकोटकीर्णवत् अचल है, ऐसा ज्ञानपुञ्ज झात्मा प्रगट होता
है।

ग्रब सर्व विगुद्ध ज्ञानको बतलानेके प्रारम्भमें प्रथम हो सहज ज्ञानक्रह्मको कर्ता-भोक्ता भावसे भिन्न दिखलाते है—कर्नुस्वं इत्यादि । अर्थ---इस चित्स्वरूप आत्माका जिस प्रकार भोक्तापना स्वभाव नहीं है, उसी तरह कर्तापना भी स्वभाव नहीं है। यह ग्रात्मा श्रज्ञानसे ही कर्ता माना जाता है, सो श्रज्ञानका ग्रभाव होनेपर वह कर्तानहीं है। दिवयं जं उपजड़ गुगोहि तं तेहिं जागामु त्रागणां।
जह कडयादीहिं दु पज्जपिं क्यायं त्रागणामह ॥२०=॥
जीवस्साजीवस्स दु जे पिरेग्यामा दु देसिया मुत्ते ।
तं जीवमजीवं वा तेहिमणणां वियागाहि ॥३०६॥
ग्य कुदोत्ति वि उपण्याो जहाा कठ्जं ग्य तेगा सो त्रादा ।
उपपादेदि ग्य किंचिवि कारगामिव तेगा ग्या स हो हु ॥३१०॥
कम्मं पडुच कत्ता कतारं तह पडुच्च कम्माणि ।
उप्पंजीत य गियमा सिद्धी दु ग्य दीसए त्रागणा ॥३११॥ (चतुष्कम्)

जो द्रव्य जिन गुणोंमें, परिणमता वह ग्रनस्य उनसे।
त्यों कटकादि दशावों-से प्रनन्य है सुवस्य यहां।।३०६।।
जीव व अजीवकी जो, परिस्पतियां हैं बताइ ग्रन्थोंमें।
उनसे अनन्य जानो, उस जोव ग्रजीव वस्तुको।।३०६।।
नहिं उत्पन्न किसीसे, इस कारस्य कार्य है नहीं ग्रात्मा।
उत्पन्न नहीं करता, परको इससे न कारस्य वह ।।३१०।।
कर्मोंको ग्राप्रय कर, कर्ता कर्ताको कर्म आश्रय कर।
होते उत्पन्न यहां, जानो नहिं अन्यया सिद्धी।।३११।।

कज्ज, ण, त, न, अत्त, ण, किचि, दि, कारण, अवि. ण, त, कम्म, कत्तार. तह, कम्म, य, णियम, सिद्धि, दु, ण, अण्णा । <mark>धातुसंज्ञ -</mark>पज्ज गती, जाण अववोधने, हो सत्ताया, पिंड इ. गती, दिस प्रेक्षसे । प्रातिष-विक्र--द्रव्य, यत्, गुण. तत्, तन्, अन्यत्, यथा, कटकादि, तु, पर्याप, कनक, अनन्यत्, इह, जीव, अजीव,

प्रब धात्माका धकर्तापन दृष्टान्तपूर्वक प्रसिद्ध करते है — [यत् ब्रच्यं] जो द्रष्ट्य [गुर्गः] जिन गुर्गोसे [धनम्यत्] धनन्य [जानीहि] जानो, [यया] जैसे [इह] लोकमें [कनकं] मुदर्ग [कटकादिभिः] धपने कटक कड़े धादि [पर्यायः] पर्यायोसे [अनन्यत् तु] धनन्य है याने कटकादि है वह सुदर्ग हो है। उसी तरह [जीबाजीवस्य तु] जीव धीर धजीवके [ये परिरामाः तु] जो परिराम [सूत्र विधातः] सूत्र में कहे है [तैः] उन परिराममें [तं जीवं ध्रजीवं वा] उस जीव ध्रजीवं को [अनन्य] धनन्य [विजानाहि] जानो याने जो परिराम है वे द्रष्य हो है। [यस्मात्] जिस कारण [स ध्रास्मा]

द्रथ्य यदुरम्बते गुगंस्तत्तंजीनीह्यनस्यत् । यथा कटकादिभिस्तु पर्यापं कनकमनन्यदिह् ॥३०८॥ जीवस्याजीबस्य तु ये परिणामास्तु दीशताः सूत्रे । त जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानीहि ॥३०६॥ न कुतिरेचदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा । उत्पादयति न किचित्कारणमपि तेन न स भवति ॥ कमं प्रतीस्य कर्तां कर्तार तथा प्रतीस्य कर्माणि । उत्पद्यते च नियमासिद्धस्तु न दृष्यतेऽन्या ॥३११॥

तारपर्य---वास्तवमे कर्ता कर्म भिन्न-भिन्न द्रव्यमे नहीं होते, इस कारण जीव किसी ग्रन्थकान तो कर्ता है ग्रीर न किसी ग्रन्थका कार्य है।

टोकार्यं — जीव प्रथम तो कमिनयित प्रपने परिएामोंसे उत्पन्न हुआ ग्रजीव ही है जीव नही है, वयोंकि सभी द्रव्योंका ग्रपने परिएामोंसे साथ तादारम्य है, जैसे कंकराादि परिरामोंसे मुवर्ण उत्पन्न होता है वह कंकणादिसे ग्रन्य नही है उनसे तादारम्यस्वरूप है उसी तरह सब द्रव्य हैं। इस प्रकार प्रपने परिएामोंसे उत्पन्न हुए जीवका ग्रजीवके साथ कार्य कारराभाव सिद्ध नहीं होता; वयोंकि सब द्रव्योंका भन्य द्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका ग्रभाव है। ग्रीर उस कार्यकारणभावकी सिद्ध न होनेपर श्रजीवके जीवकमंत्व सिद्ध नहीं होता ग्रीर ग्रजीवके जीवकमंत्व सिद्ध नहीं होता ग्रीर ग्रजीवके जीवकमंत्व सिद्ध नहीं के प्रजीवका कर्तापना सिद्ध नहीं होता। इस कारण जीव परद्रव्यका ग्रकर्ता ही ठहरता है। भावार्य—सब द्रव्योंके परिणाम पृथक्-पृथक् है। ग्रपने-ग्रपने परिएामोंके सब कर्ता हैं। प्रदेक पदार्थ स्वयं ग्रपने परिएामोंके कर्ता है विस्ति कर्ता सिद्ध सिद्ध से कर्ता किसी भी कर्ताकमंसम्बन्ध नहीं है, इस काररा जीव ग्रपने परिएामोंका कर्ता है जीवके

कार्यकारम् भावो न सिद्धचति, सर्वद्रव्यामां द्रव्यांतरेण सहोत्पाद्योत्पादकभावाभावात् । तद-सिद्धौ चाजीवस्य जोवकमैत्वं न सिद्धचति । तदसिद्धौ च कर्तृकमैग्गोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात् जोवस्याजीवकतृत्वं न सिद्धचिति, घतो जीवोऽकर्ता घवतिष्ठते । घकर्ता जीवोऽयं स्थित इति

सिद्धि, तु, न, अन्या । मूलवात् — उत् पद गती, ज्ञा अवबोधने, भ्रू सत्ताया, प्रति इण् गती, हिषिर् प्रेक्षणे । पदिवदण्य — दिवयं द्रव्यं — प्रयाग एकवचन । दु तु — अव्यय । पक्कण्रंहि पर्याग्रं — तृतीया बहुवचन । कण्यं कनक-प्रयाग एक० । अण्यं अन्यं — प्रथमा एक० । इह्-अव्यय । औवस्स जीवस्य अजीवस्स अजिवस्य क्षात्र । हिस्स देशित — प्रथम बहु० । हिस्स देशित म्यप्रमा बहु० । हिस्स देशित म्यप्रमा वह्ण । सुने स्पर्या हिष्ता अजीवं अजीवं — तृत्व व्या । तिर्वाणाहि विज्ञानीहि—आजार्थे जोवं मध्यम पुरुष एकवचन । ण न-अव्यय । कुदोचि कदाचित् — अव्यय । विअपिण जावं मध्यम पुरुष एकवचन । ण न-अव्यय । कुदोचि कदाचित् — अव्यय । विअपिण कर्मा पुरुष । किंक कार्य-प्रथम । एकवचन । तेण तेन-तृत् एक०। अज्ञात्र आतामा प्रवचन । उप्पादेदि उत्पादयति—वर्तमान लट् प्रथम पुरुष एकवचन णिजन्त किया । किंवि किंचित्—अव्यय । कारणं— परिणाम हो जीवक्रे कर्म है । इसी तरह स्वजीव स्वयते परिणामोक्षा कर्ता है जसके परिणाम

परिएाम ही जीवके कर्म हैं। इसी तरह ख्रजीव ध्रपने परिणामोंका कर्ता है उसके परिणाम उसके कर्म है। इस प्रकार जीव ध्रन्यके परिणामोंका ध्रकति है।

प्रव इस प्रयंके कलणारूप काव्यमे जीव प्रकर्ता है तो भी इसके बंध होता है यह प्रज्ञानको महिमा है ऐसा कहते हैं—प्रकर्ता इत्यादि । प्रयं—इस तरह अपने निज रससे विशुद्ध और रफुरायमान चैतन्यज्योतिसे व्याप्त हुया है लोकका मध्य जिसके द्वारा ऐसा यह जीव अकर्ता स्थित है तो भी इसके इस लोकमें प्रकट कर्म प्रकृतियोंसे बंध होता है, सो यह निष्चयतः अज्ञानकी ही कोई गहन महिमा है । भाषार्थ—जिसका ज्ञान सब ज्ञेयोंमें व्यापने वाला है ऐसा यह जीव शुद्धनथसे प्रकर्ता ही है तो भी इसके कर्मका बंध होता है यह कोई प्रज्ञानकी बड़ी करतूत है।

प्रसंगविवरणः—"भूयत्थेणाभिगया" इत्यादि श्रीधकार गाथामें कथित जीव, अजीव, पुण्य, पाप, ग्रास्त्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष इन नव पदार्थोंका वर्णन किया जा चुका। अब अन्तमे समयसारके लक्ष्यभूत सर्वविशुद्ध ज्ञानका वर्णन करनेके लिये सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार नामका अतिम अधिकार स्राया है। इसमें सर्वप्रथम इष्टान्तपूर्वक स्नात्माका स्रकर्तृत्व प्रकट किया गया है।

तथ्यप्रकाश--१- प्रत्येक पदार्थ ध्रपने-घ्रपने परिस्पामोंसे (पर्यायोरूपसे) उत्पद्यमान होता रहता है। २- परिणाम दो प्रकारके होते हैं---(१) सहनियमित परिणाम, (२) क्रम-नियमित परिणाम। ३-सहनियमित परिणाम गुणोंको याने शक्तियोंको कहते हैं, क्योंकि झनंत विगुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिज्ज्योतिभिष्वपुरितग्रुवनाभोगभवनः । तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल वंधः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोपि गहनः ॥१६४॥ ॥ ३०८-३११ ॥

प्रथमा एक । तेण तेन-तृतीया एक । स सः-प्र० एक । हो इ भवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक वचन । कम्म कम-द्विठ एक । पद्वच्च प्रतित्य-अगमान्तिकी क्रिया । कता कर्ती-प्रथमा एक । कतार कर्तीर-द्विठ एक । कम्माणि कर्माण-द्विठ वहुठ । उपक्रचति उत्पचने-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुवचन । णियमा नियमात्-पंचमी एक । सिद्धी सिद्धि-प्र० एक । दोसण् इश्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक क्रिया । अच्छा अन्य-प्रथमा एक विद्या पुरुष एक ।

पुण सब एक ही समयमे है। ४— क्रमिनयमित परिणाम पर्यायोंको कहते है, वयोंकि पर्यायें सब एक साथ नही रहते, किन्तु एक-एक समयमे पदार्थका एक-एक ही परिणमन होता है। ४— सर्व द्रब्योंकी एक-एक पर्याय रहनेसे एक समयमे अनन्त पर्यायका होना कहना गुणहृष्टिके प्राश्चित कथन है। ६— कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकी पर्यायोंसे उत्पन्न नही होता। ७— जीव प्रपनी पर्यायोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव हो तो है। ६— अजीव (प्रकृतमें कर्म) अपनी पर्यायोंसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही तो है। ६— अपनी पर्यायोंसे ही उत्पद्ममान जीवका अजीव न तो कार्य है और न कारण है। १०— अपनी पर्यायोंसे ही उत्पद्ममान अजीव (प्रकृतमें कर्म) वाजीव न कार्य है, न कारण है। १०— अपके विकारभावका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणायें अपने परिग्णमनसे कर्मकरण हो जाती है। १२— कोके उदयादिका निमित्त पाकर जोव अपने परिग्णमनसे कर्मकरण हो जाती है। १२— कोके निम्तनिमित्तिक भावके कारण लोक जीवको कर्मका कर्ता कह देते है। १४— निमित्तनिमित्तक भावके कारण लोक जीवको कर्मका कर्ता कह देते है। १४— जीवके गुण, पर्यायें जीवसे अभिन्न है।

सिद्धान्त— १- जीवके विकल्प विचार ग्रादि जीवसे ग्रभिन्न है। २- ग्रजीवके द्वारा जीवका गुण पर्याय ग्रादि कुछ भी नहीं हो सकता। ३- जीव कर्म ग्रादि समस्त परभावका ग्रक्ता है। ४- सभी पदार्थ ग्रपने-ग्रपने परिणामके ही कर्ता होते हैं। ५- उपचारसे जीवको कर्मका कर्ता कहा जाता है। ६- उपचारसे ही कर्मको जीवके रागादिविकारका कर्ता कहा जाता है। ७- उपचारसे ही कर्मको जीवके रागादिविकारका कर्ता है।

हृष्टि—१- सभेद अणुद्ध निश्चयनय (४७घ)। २- परह्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकन्य (२६)। ३- प्रतिषेधक शुद्धनय (४६घ)। ४- उपादानहृष्टि (४६व)। ४, ६,७- परकृतृत्व अनुपचरित असद्भूतव्यवहार।

प्रयोग- प्रपने ग्रपरावसे ग्रपना विकारपरिणमन होना जानकर नैमित्तिक मोह

चेया उ पयडीयर्ट उप्पडजइ विग्रास्सइ ।

पयडीवि चेययर्ट उप्पडजइ विग्रास्सइ ॥३१२॥

एवं वंधो उ दुण्हेंपि अण्गोण्णप्यच्चया हवे ।
अप्पणो पयडीए य संसारो तेग्रा जायए ॥३१३॥ (युग्मम्)
आत्मा प्रकृतिके निमित, उपजता विनशता तथा ।

प्रकृति भी जीवके निमित, उपजती विनशती तथा ॥३१२॥
होता यों बच्च होनोंका, परस्परके (निमित्तस ।

श्राहमा तथा प्रकृतिके, होता मब इस बच्चसे ॥३१३॥

चेतियता तु प्रकृत्यर्थमुल्यञ्जे । विनस्यति प्रकृतिरिप चेतनार्थमुल्यञ्जे विनस्यति ॥ ३१२ ॥ एवं वश्वस्तु द्वयोर्गप अन्योग्यप्रत्ययान्द्रवेत् । आत्मन प्रकृतेदच समारस्तेन जायते ॥ ३१३ ॥

प्रयं हि श्रासंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिज्ञीनेन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य कर-ग्णात्कर्ता सन् चेतियता प्रकृतिनिमित्तमृत्पादविनाशावासादयति । प्रकृतिरिप चेतियतृनिमित्त-

नामसंज्ञ चेया, उ. पथडियट्ठ, पथडि, वि. चेयपट्ठ, एवं, बन्ध, उ. तु. पि. अणणणोणपच्चय, अप्प. पयडि, य. समार, न । धानुसंज्ञ —उव पञ्ज गतौ, वि नस्म नाधो, हव सनायां, जा प्रादुर्भवे । प्रातिपदिक —चेतियत्, तु. प्रकृत्ययं, प्रकृति, अपि, चेतकार्थं, एवं, वध, तु, द्वि, अपि, अन्योन्यप्रत्ययं, आत्मन् प्रकृति, च. ससार, तत् । भूतधानु—उत् पद गतो, वि णस अदसंन दिवादि, भू सत्ताया, जनी रागादि ध्रपराधको ध्रन्तर्दृष्टिके बलसे दूर करना ध्रौर सर्वविशुद्ध ज्ञानभावमें ध्रापा ध्रमुभ-वना ॥ ३०८-३११॥

धव इस ध्रज्ञानको महिमाको प्रकट करते हैं:— [चेतियता तु] चेतियता ग्रात्मा तो [प्रकृत्यर्थ] ज्ञानावरणादि कर्मको प्रकृतियोके निमित्तले [उत्पद्यते] उत्पत्न होता है [विनश्यित] तथा विनाणको प्राप्त होता है योर [प्रकृतियिषे] प्रकृति भी [चेतकार्थ] चेतक धात्माके लिये [उत्पद्यते] उत्पन्न होतो है [विनश्यित] तथा विनाणको प्राप्त होतो है । [एवं] इम तरह [आत्मनः च प्रकृतेः] धात्मा ध्रोर प्रकृति [ह्योः] दोनोके [ध्रन्योन्यप्रत्ययात्] परस्पर निमित्तले [बंधः] बंध होता है [च तेन] ध्रोर उस बंधसे [संसारः जायते] संसार उत्पन्न होता है ।

तात्पर्य--जीव ग्रौर ग्रजीवकमेमें परस्पर कर्ता-कर्मभाव तो नही है, किन्तु दोनोके विकारपरिणमनमें वे दोनों परस्पर एक दूसरेके निमित्तभूत है।

टीकार्थ---यह अत्मा अनादि संसारसे ही अपने और बंधके पृथक्-पृथक् लक्षणका

मुत्पत्तिवनाशावासादयति च, एवमनयोरात्मप्रकृत्योः कर्तृ कर्मभावाभावेष्यन्योन्यनिमित्तनैमित्ति-कभावेन द्वयोरिप बंधो दृष्टः, ततः संसारः तत एव च तयोः कर्त् कर्मव्यवहारः ॥३१२-३१३॥

प्रादुभवि । पदिवदरण चेया चेतियता - प्रथमा एक । उत् एव पयडीयद्व प्रकृत्यर्थ चेययद्व चेतकार्थ पि अपि य च-अव्यय । उप्पञ्जइ उत्पद्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । विणस्सइ विन्ह्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । एव-अव्यय । बधी बन्ध:-प्रः एकः । दुण्ह-पट्ठी बहुः । द्वयो:-षट्ठी द्विचन । अण्णोण्णप्यस्त्रया अन्योन्यप्रत्ययात्-पंचमी एकः । हवे भवेत्-विधिलिङ् अन्य पुरुष एकवचन । अप्पणो **आ**त्मन:-पष्ठी ए०। पयडीए प्रकृते:-पष्ठी एक०। समारो समार -प्र० एक०। तेण तेन-तृ० एक०। जायए जायते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया ॥ ३१२-३१३ ॥

भेदज्ञान न होनेसे पर और आत्माके एकपनेका अध्यास करनेसे परद्रव्यका कर्ता होता हमा ज्ञानावरण ग्रादि कर्मकी प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति ग्रीर विनाशको प्राप्त होता है। ग्रीर प्रकृति भी धात्माके निमित्तसे उत्पत्ति धौर विनाशको प्राप्त होती है याने घात्माके परिणामके धनसार परिसामती है। इस तरह धात्मा और प्रकृति इन दोनोंके परमार्थसे कर्ताकर्मपनेके भावका सभाव होनेपर भी परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावसे दोनोके ही बंध देखा जाता है उस बंधसे संसार होता है. और उसीसे दोनोंके कर्ता-कर्मका व्यवहार चलता है । भावार्थ--भारमा भीर प्रकृतिके परमार्थसे कर्ता-कर्मपनेका श्रभाव है तो भी परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावसे कर्ता-कर्म भाव है इससे ही बन्ध है धीर बंधसे ही मंसार है।

प्रसंगविवरण--- प्रनन्तरपूर्व गाथाचतुष्कमे जीवको प्रकर्ता बताते हए यह संकेत किया गया है कि वास्तवमें ग्रकर्ता होनेपर भी जीवका प्रकृतियोंके साथ जो बन्ध होता है वह ग्रज्ञान की ही लीला है। प्रब इन दो छन्दोमें उसी ग्रज्ञानलीलाका दिग्दर्शन कराया गया है।

तथ्यप्रकाश-(१) अन्य-प्रन्य द्रव्य होनेके कारण आत्मा और प्रकृतिमें कर्नु कर्मभाव बिल्कुल नहीं है। (२) धात्मा धौर प्रकृतिमें कर्जु कमंत्व न होनेपर भी उनका बन्ध मात्र निमित्तनैमित्तिक भावसे होता है। (३) निमित्तनैमित्तिक भावके कारण जीव घौर प्रकृतिमें कर्तृत्व व्यवहार कर लिया जाता है। (४) जीवके विकाररूप नैमित्तिक भाव होनेका मूल कारण ग्रात्मभाव व कर्मभावमें एकत्वबृद्धि है । (१) जीवकर्मेकत्वबृद्धिका कारण प्रतिनियत स्वलक्षणोंका प्रज्ञान है। (६) जीव प्रकृतिके निमित्तसे प्रपना उत्पाद विनाश करता है। (७) प्रकृति जीवके निमित्तसे ग्रपना उत्पाद विनाश करता है। (८) ग्रथवा जीव प्रकृतिके लिये याने प्रकृतिबंघादि होनेके लिये उत्पाद विनाश करता है ग्रार्थात् विभावरूप परिणमता है। (६) प्रकृति जीवके लिये याने साला ग्रसाता रागद्वेष ग्रादि होनेके लिये ग्रपना उत्पाद विनाश करता है प्रयान उदय उदीरणा निर्जरादि करता है। (१०) ग्रात्मा ग्रीर प्रकृतिके जा एसो पयडीयहं चेया ग्रीव विमुंचए । अयाग्यायो हवे ताव मिच्छादिही असंज्ञ । ।३१४॥ जया विमुख्य चेया कम्मण्फलमग्रीत्यं। तया विमुख्य चेया कम्मण्फलमग्रीत्यं। तया विमुत्तो हवह जाग्यायो पासको मुग्गी ।।३१५॥ प्राकृतिक इन तंत्रके , जब तक जीव न छोड़ता। प्रजानी बना तब तक, मिण्याहृष्टी प्रसंपमी ।।३१४॥ जब छोड़ देता भारता, अनन्त सब कमंफलन। तब विकंच हो होता, जायक बगंक व संग्रमी ।।३१४॥

यावदेष प्रकृत्यर्थ चेतियता नेव विमुचित । अज्ञायको भवेतानियध्याइप्टिरसंयतः ॥ ३१४॥ यदा विमुचित चेतियता कर्मफलमनतक। तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दशको मुनिः ॥ ३१४॥

यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमारमनो बंधनिमित्तं न मुञ्चति तावरस्वपरयोरेकरवज्ञानेनाज्ञायको भवति । स्वपरयोरेकरवदशैनेन मिध्याद्दष्टिभैवति ।

नामसंज्ञ—जा, एत, पयडीयट्ठ, चेया, ण, एव, अयाणअ, ताव मिच्छाइड्डि, असजअ, जया, चेया, कम्मप्फल, अणतय, नया, विम्रुत्त, जाणअ, पासअ, मुणि । <mark>बातुसंज्ञ</mark>—वि-मुच त्यागे, हव सत्ताया । **प्राति**-

बंधनसे संसार देखा जाता है। (११) इसी बंध ग्रीर संसार होनेके कारण जीव ग्रीर प्रकृतिके कर्तृ कर्मत्वका व्यवहार होता है। (१२) निश्चयसे जीव ग्रीर प्रकृतिमें कर्तृ कर्मत्व नहीं है।

सिद्धान्त—(१) कर्मोदयविणकके सान्तिध्यमें जीव विकाररूप परिग्णमता है। (२) जीवके विकारआवके निमित्तसे कर्मबन्ध द्वोता है।

हिष्ट - १- उपाधिसापेक्ष प्रशुद्ध द्रव्याचिकतम (२४)। २- निमित्तहिष्ट (५३म)।
प्रयोग - भेदविज्ञानके सभावसे यह सब कर्मबन्धन व संसारसंकट हो रहा है यह
जानकर प्रात्मस्वभाव ग्रीर कर्मस्वभावके लक्षणका यथार्ष परिचय प्राप्त करना ॥३१२-३१३॥

श्रव कहत है कि जब तक धालमा प्रकृतिके सिमित्तसे उपजना विनशना न छोड़े तब तक वह धजानी मिथ्यादृष्टि धसंयत है—[एष खेतियता] यह धातमा [यावत] जब तक [प्रकृत्ययाँ] प्रकृतिके निमित्तसे उपजना विनशना [जैव बिमुखति] नही छोड़ता [तावत्] तब तक [अज्ञायकः] धजानी, [मिथ्यादृष्टिः] निश्यादृष्टि, [असंयतः] धसंयमी [भवेत्] है। [यदा] धोर जब [खेतियता] धातमा [धनंतकं] अनन्त [कर्मफलं] कर्मफलको [बिमुखति] छोड़ देता है [तदा] उस समय [बिमुक्कः] बन्धसे रहित, [ज्ञायकः दर्शकः] जाता, द्रष्टा [सुनिः

स्वपरयोरेकत्वपरिग्रत्या चासंयतो भवति । तावदेव परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षग्रानिर्ज्ञातात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो वंधनिमित्तं मुञ्चित तदा स्वपरयोविभागज्ञानेन ज्ञायको भवति । स्वपरयो

पदिक—यावत्, एतत्, प्रकृत्यर्थः, चेतियत्, एव, अज्ञायकः, तावत्, सिध्यादिष्टः, असयत्, यदा, चेतियत्, कर्म-फल, अनन्तकः, तदा, विश्वक्तः, ज्ञायकः, दर्शकः, युनि । भूत्तचात्—वि युच्लृ गोक्षाएः, भ्रूः सत्ताया । पदिवदः रण—जा यावत् ण न एव ताव तावत् जया जदा तया तदा-अध्यय । एस एष.—प्रथमा एक० । पयडीयट्टं प्रकृत्यर्थ-अध्यय । चेया चेतियता–प्र० ए० । विमुचए विमुचति-वर्तमान लद् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ।

भवति] सयमी है।

तात्त्यर्य — जब तक यह जीव कर्मफलमें एवत्वबुद्धिको नहीं छोडता है तब तक यह जीव अपने मिण्या श्रध्याससे ग्रज्ञानी है व कर्ता-भोक्ता है।

टीकार्थ—जब तक यह ग्रात्मा ग्रपने ग्रोर प्रकृतिक पृथक्-पृथक् प्रतिनियन स्वभावरूप लक्षणके भेदज्ञानके ग्रभावसे अपने बन्धको निमलभूत प्रकृतिस्वभावको नही छोड़ता, तब तक प्रपने ग्रीर परके एकपनेके ज्ञानसे अज्ञायक होता है, प्रपने परके एकपनेके दर्शन (श्रद्धान) से मिथ्याइष्टि होता है, प्रपने परके एकपनेको परिणातिसे ग्रस्यत होता है, ग्रीर तभी तक पर ग्रीर ग्रात्माके एकपनेका ग्रथ्यास करनेसे कर्ता होता है। परन्तु जिस काल यही ग्रात्मा अपने ग्रीर प्रकृतिक पृथक्-पृथक् प्रतिनियत स्वलक्षणके निर्णयक्ष्य ज्ञानसे ग्रपक होता है, प्रपने ग्रीर परके विभागको छोड़ देता है उस काल ग्रपने परके विभागके ज्ञानसे ज्ञायक होता है, प्रपने ग्रीर परके विभागको परिणातिसे संयत होता है ग्रीर उसी समय ग्रपने परके एकपनेका ग्रध्यास न करनेस ग्रकर्ता होता है। भावार्थ—यह ग्रात्मा जब तक ग्रपने ग्रीर परका प्रतिनियत लक्षण नहीं जानता, तब तक भेदज्ञानके ग्रभाव के कर्मग्रकृतिके उदयको ग्रपना समक्षकर वैसे विकत्यक्ष्य परिणमता है। यों वह मिथ्याइष्टि ग्रज्ञानो ग्रसंयमी होकर कर्ता होता हुग्रा कर्मका बन्ध करता है। किन्तु जब भेदज्ञान हो जाता है तब उसका न कर्ता वनता है न कर्मका बन्ध करता है विकत्यक्षा ग्रात्म ज्ञात हो। ज्ञाता हो जाता है विव उसका न कर्ता वनता है न कर्मका बन्ध करता है केवल ज्ञाता हुग्रा स्वभावके ग्रनुक्ष्य परिणमता है।

श्रव भोक्तापन भी श्रात्माका स्वभाव नहीं है इसको सूचना करते है—मोबकुत्वं इत्यादि । श्रवं—कर्तापनको तरह भोक्तापन भी इस चेतन्यका स्वभाव नहीं है यह श्रज्ञानसे ही भोक्ता है । श्रज्ञानका श्रभाव होनेसे भोक्ता नहीं होता । भावायं—कर्मफलसे निराला ज्ञानमात्र श्रात्मस्वरूपका सानुभव ज्ञान पा लेनेके बाद ज्ञानी कर्मफलका ग्रभोक्ता है । विभागपरिजल्या च संयतो भवति तदैव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्याकरस्यादकर्ता भवति ॥ भोकतृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्वविच्वतः । धन्नानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥१६६॥ ॥ ३१४-३१४ ॥

अयाणजो अजायकः प्रः ए०। हवे भवेत्-विधिलिङ् अन्य पुरुष एक०। मिच्छाइही मिध्याहिष्टः प्रथमा एक०। असजञो असंयतः प्रः ए०। कम्मप्फल कर्मफलं -द्वितीया एक०। अणंतयं अनंतक-द्वितीया एक०। विम्रुत्तो विमुक्तः प्रः ए०। हवइ भविति वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक०। जाणओ जायकः पासऔ दर्शकः मुणी मुनिः प्रथमा एकवचन ॥ ३१४-३१४॥

प्रसंगिबवरणा—ग्रनन्तरपूर्व छन्दोंमें बताया गया था कि जीव भेदविज्ञानके ग्रभावसे प्रकृतिके निमित्त ग्रपना विचित्र उत्पाद विनाश करता हुमा बढ़ ग्रीर संसारी बनता है। ग्रब इन दो छन्दोंमें बताया है कि यह जीव जैसे ही कर्मफनको छोड़ देता है वैसे ही यह जाता इहा संयमी निर्वन्व होता है।

तष्यप्रकाश—(१) जब तक जीवके घारमस्वभाव व कमंस्वभावके विषयमें यथार्थ, ज्ञान नहीं है तब तक जीव रागादिकमींदयरूप प्रकृत्यर्थको नहीं छोड़ता है। (२) जब तक जीव प्रकृत्यर्थको नहीं छोड़ता है। (२) जब तक जीव प्रकृत्यर्थको नहीं छोड़ता तब तक वह चातन्यमात्र ध्रपनेको प्रखान करनेसे मिध्यादृष्टि है। (३) जब तक जीव प्रकृत्यर्थको नहीं छोड़ता तब तक वह चातन्यमात्र ध्रपनेको न जाननेसे प्रज्ञानी है। (४) जब तक जीव प्रकृत्यर्थको नहीं छोड़ता तब तक वह ध्रपनेको रागादिरूप प्रज्ञानतेसे रागादिरूप प्राच्यर्थको नहीं छोड़ता तब तक वह ध्रपनेको रागादिरूप प्राच्यत्यर्थको नहीं छोड़ता तब तक वह ध्रपनेको रागादिरूप प्राच्यत्यर्थको नहीं छोड़ता तब तक वह ध्रपनेको रागादिरूप प्राच्यत्यर्थको प्रयाद्य प्राच्यत्यको प्रध्यास है तब तक वह कर्ता होता है। (६) जब यह जीव प्रकृत्यर्थको प्रधात्म कामंस्वभावके प्रतिनियत स्वलक्षणका यथार्थ ज्ञान कर लेता है तब यह जीव प्रकृत्यर्थको प्रधात्म कामंस्वका छोड़ देने वाला घारमा प्रतार्थ प्रन्तरस्वका श्रद्धानी होनेसे सम्यग्द्यार्थ है। (८) कमंफलको छोड़ देने वाला घारमा प्रतार्थ प्रन्तरस्वका ज्ञाता होनेसे सम्यग्द्यार्थ है। (६) कमंफलको छोड़ देने वाला घारमा प्रतार्थ प्रन्तरस्वका ज्ञाता होनेसे सम्यग्द्यार्थ है। (६) कमंफलको छोड़ देने वाला घारमा प्रतार्थ प्रतार्थ स्वत्यक्ष प्रमुक्त ज्ञानवृत्तिरूप परिणमनेसे संयमी है। (१०) कमंफलको छोड़ देने वाला प्रारमा जानस्वरूप प्रतार्थ प्रात्म कर सक्नेसे ध्रकर्ती है।

सिद्धान्त — (१) भेदविज्ञानके प्रनापसे ग्रात्मा स्वरूपकी उपलब्धि करता है। (२) कर्मफलको त्यागकर ज्ञानवत्तिमात्रसे परिरामनेके प्रतापसे मात्मा कर्मसे विमुक्त होता है।

ह्रिडि—-१— ज्ञाननय (१६४)। २— गुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४८)।
प्रयोग—प्रकृतिस्वभाव रागादिभावको छोड़कर जैतन्यचमत्कारमात्र श्रन्तस्तत्त्वमें
उपयोग लगाना ॥ ३१४-३१४ ॥

## श्रण्णाणी कम्मफलं पयडिसहाविट्ठश्रोद्धं वेदेह। गागी पुण कम्मफलं जागाइ उदियं गा वेदेइ ॥३१६॥ श्रज्ञानी विधिफलको, प्रकृतिस्वभावस्य होय अनुभवता ।

ज्ञानी उदित कर्मफल-को जाने भोगता नींह है ॥३१६॥ अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु बेदयते । ज्ञानी पुनः कर्मफल जानाति उदितं न वेदयते ॥३१६॥ ग्रज्ञानी हि शुद्धातमज्ञानाभावात् स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन, स्वपरयो-

रेकत्वपरिरात्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमध्यहंतया धनुभवन् कर्मफलं वेद-यते । ज्ञानी तु शृद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपरयोविभागज्ञानेन स्वपरयोविभागदर्शनेन स्वपरयोविभाग-परिएात्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन् कर्मफलमुदितं ज्ञेय-

नामसंज्ञ-अण्णाणि, कम्मफल, पयडिसहाबद्विअ, णाणि, पुण, कम्मफल, उदिय, ण । धातुसंज्ञ-वेद वेदने, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक-अज्ञानिन्, कर्मफल, प्रकृतिस्वभावस्थित, तू, ज्ञानिन्, पूनर, कर्म-

धब ज्ञानीके भोबतृत्वका निरूपण करते है—[अज्ञानी] ग्रज्ञानी [प्रकृतिस्वभावः स्थित: ] प्रकृतिके स्वभावमें ठहरता हुन्ना [कर्मफलं ] कर्मके फलको [वेदयते] भोगता है [पुन:] धीर [ज्ञानी] ज्ञानी [उदितं] उदयमें भ्राये हुए [कर्मफलं] कर्मके फलको [जानाति] जानता है [तु] परन्तु [न वेदयते] भोगता नही है।

सार्व्य- ग्रज्ञानी तो कर्मविपाकमें ग्रात्मीयबृद्धिसे परिशत होकर कर्मफलको भोगता है. किन्त ज्ञानी कर्मफलको परभाव जानकर भपने ज्ञानस्वभावके स्रभिमुख होता हुन्ना कर्मफल को मात्र जानता है, भोगता नही।

टीकार्थ--- प्रज्ञानी निश्चयसे शुद्ध प्रात्माके ज्ञानके ग्रभावके कारण स्वन्यरके एकपनेके ज्ञानसे स्व-परके एकत्वके श्रद्धानसे भीर स्व-परके एकपनेकी परिएातिसे प्रकृतिके स्वभावमें स्थित होनेसे प्रकृतिके स्वभावको ही ग्रहंबुद्धिपनेसे ग्रनुभव करता हुग्रा कर्मके फलको भोगता है। परन्तु ज्ञानी शुद्ध मात्माके ज्ञानके सद्भावके कारण ग्रपने ग्रीर परके भेदजानसे ग्रपने परके विभागके श्रद्धानसे और स्व-परकी विभागरूप परिएातिसे प्रकृतिके स्वभावसे दूरवर्ती होने से शुद्ध श्रात्माके स्वभावको एकको ही श्रहरूपसे श्रनुभय करता हुआ उदयमें आये हुए कर्मके फलको ज्ञेयमात्रताके कारए। जानता ही है, परन्तु उसका ग्रहंरूपसे ग्रनुभव किया जानेके लिये धशनयता होनेसे भोगता नहीं है। मावार्थ-धशानीको गुद्ध धात्मतत्त्वका ज्ञान नहीं है, इस कारण जो कमें उद्देश ब्राता है उसीको अपना स्वरूप जान भोगता है, भीर ज्ञानीके शुद्ध धातमानुभव हो गया है, इस कारण प्रकृतिके उदयको अपना स्वभाव नही जानता सो उसका

मात्रत्वात् जानात्येव न पुनस्तस्याहृतयाऽनुभिवतुमशक्यत्वाद्वेदयते ॥ ध्रज्ञानी प्रकृतिस्वभाव-निरतो निर्द्यं भवेद्वेदको ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावितरतो नो जातुष्विद्वेदकः । इत्येवं नियमं निरूप्य निपुर्गौरज्ञानिता त्यज्यतां शुद्धैकात्ममये महस्यचिलतैरासेज्यतां ज्ञानिता ॥१६७॥ ॥ ३१६ ॥ फल, उदित, न । मुलचातु —िवदं चेतनास्थानिवासेषु, ज्ञा अवबोधने । पदिववरणः —अण्णाणी अज्ञानी— प्रयमा एकः । कम्मफल कसंपल्ल-द्वितीया एकः । पयिङसहावद्विओ प्रकृतिस्वभावस्थितः —प्रजः एकः । दु तु पुण पुनः ण न-अव्यय । वेदेदं वेदयते-वर्तमान तदं अन्य पुष्टण एकत्वन क्रिया । णाणी ज्ञानी—प्रथमा एकः । कम्मफलं कसंपल्ल-द्विः एकः । जाणदं जानाति –वर्तमान तद् अन्य पुष्टण एक किया । ३१६ ॥

ज्ञाता ही रहता है भोक्ता नही होता।

श्रव इसी झर्थको कलशरूप काव्यमें कहते है—अज्ञानी इत्यादि । झर्थ—स्त्रानी जीव प्रकृतिस्वभावमें लीन होता हुझा सदाकाल उसका भोक्ता है, और जानी प्रकृतिस्वभावसे विरक्त रहता हुझा कभी भी भोक्ता नही है । सो इस प्रकार तत्त्वितिपुरा पुरुषोको ज्ञानीपने और धजानीपनेके नियमको विचार करके अज्ञानीपनेको तो छोड़ना चाहिये और शुद्ध झात्मम्य एक तेज (प्रताप) मे निश्वल होकर ज्ञानीपनेको सेवना चाहिये।

प्रसंगविवरण— प्रनन्तरपूर्व दो छन्दोमे बताया गया था कि जब तक जीव प्रकृतिस्व-भावको नही छोड़ता है तब तक वह प्रज्ञानो है और जब हो कर्मफलको प्रयीत् प्रकृतिस्व भाव को छोड़ देता है तब ही वह निर्वत्ध ज्ञाता द्रष्टा हो जाता है। ग्रव इस गाथामें उस प्रज्ञानोही व ज्ञानोके विषयमें बताया है कि ग्रज्ञानी तो कर्मफल भोगता है श्रीर ज्ञानी मात्र कर्मफलको जानता है।

तथ्यप्रकाश—(१) ध्रज्ञानीको सहज गुद्ध धात्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है। (२) गुद्धात्मात्वका ज्ञान न होनेसे अज्ञानी स्व व परमे एकत्वका ज्ञान दर्शन व परिएमन करता है।
(३) त्व-परमें एकत्वका ज्ञान श्रद्धान परिएमन होनेसे जीव प्रकृतिस्वभावमे स्थित कहलाता
है। (४) प्रकृतिस्वभावमे स्थित होनेसे जीव प्रकृतिस्वभावको घहरूपसे अनुभव करता है।
(५) प्रकृतिस्वभावको ग्रहंख्पसे प्रनुभवता हुमा जीव कर्मफलको भोगता है। (६) ज्ञानीको
सहज गुद्ध ग्रात्मस्वरूपका ज्ञान है। (७) ग्रुद्धात्मस्वरूपका ज्ञान होनेसे ज्ञानीके स्व व परमें
भिन्नताका ज्ञान है, भिन्नताका श्रद्धान है ग्रीर विभागरूपसे परिएमन है। (६) स्वपरिवभाग
का ज्ञाता प्रकृतिस्वभावसे हट जाता है। (१) प्रकृतिस्वभावसे हटनेके कारण ज्ञानी ग्रुद्ध सहज
धात्मस्वरूपको ही ग्रहंख्पसे ग्रनुभवता है। (१०) एक ग्रुद्धात्मस्वरूपको ग्रहंख्पसे ग्रनुभवता
हुग्रा जीव उदित कर्मफलको ज्ञेयमात्रपना होनेसे मात्र जानता है। (११) कर्मफलमें ग्रहरूपसे

प्रज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते-

ण मुयइ पयडिमभन्वो सुट्कुवि ञ्चज्माङकण् सत्थाणि । गुडदुद्धं पि पिवंता गा पण्णाया गिन्विसा हुंति ॥३१७॥ नहि छोडता प्रकृतिको, श्वभव्य श्रन्छे भि शास्त्रको पढ़कर ।

गुड़ दूध पान कर ज्यों, न सर्प निविध कभी होते ।।३१७॥

न मुचित प्रकृतिमभव्यः सुरुविष अधीत्य शास्त्राणि । गुङ्कुषमि पिवतो न पत्रगा निर्विषा भवति ॥३१७॥ यथात्र विषयरो विषभावं स्वयमेव न मुज्बति, विषभावमोचनसमर्थसम्राकंरस्रोरपाना-

च्च न मुङ्चित । तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभाव स्वयमेव न मुङ्चित प्रकृतिस्वभावमोचनसम∙

नाससंत-ण, पर्याङ, अभव्व, सुट्ठु, वि, सत्य, गुङ्ठुढ, पि, पिवतः ण, पण्णय, णिव्विसः । यातु-संत-मुच त्यागे, अहि इ अध्ययते, हो सत्ताया । प्राप्तित्यविक - न. शकृति, अभव्य, सुट्ठु, अपि, शास्त्र, पुडुतुष्प, अपि, पिवन्त्, न. पन्नग, निविष । मूलधातु- मुङ्ग् मोक्षरणे, अधि उङ्ग् अध्ययने अदादि, पा पाने म्बादि, भू सत्ताया । पदिवदरण-ण न सुट्ठु सुट्ठु वि अपि-अध्यय । मुग्र सुचिति-चतेमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । पयोड प्रकृति-द्वितीया एकः । अभव्या अभव्य -प्रयमा एकवचन । अञ्कादक्रण

मनुभव किया जाना अशक्य होनेसे जानी जीव कर्मफलको भोगता नहीं है।

सिद्धान्त—(१) ग्रज्ञानी कर्मफलका भोक्ता है। (२) ज्ञानी कर्मफलका मात्र साक्षी है। हृष्टि—१— भोवतृनस (१६१)। २— ग्रभोवतृनस (१६२)।

प्रयोग--विकारको ग्रयनानेसे दुःख भोगना पडता है यह जानकर परभाव विकारसे उपेक्षा करके गुद्ध एक शास्त्रमय चैनन्यमे उपयोगका स्थिर करना ।। ४१६ ।।

ध्रब ध्रज्ञानों भोक्ता ही है ऐसा नियम कहते है— [ग्रभव्यः] ग्रभव्य [सुष्ठु] ध्रच्छो तरह [शास्त्रांखि] शास्त्रोंको [ग्रधीत्य अपि] पडकर भी [प्रकृति न मुख्यति] प्रकृतिको श्रष्यांत् प्रकृतिस्वभावको नही छोडता [प्रसणाः] जैसे कि सर्ग [गुडसुग्धं] गुडसहित दूधको [पिसंतः ध्रापि] पीते हुए भी [निविषाः] निर्विष [न भवंति] नही होते।

तारपर्य—विकारमें श्रहंपनेका श्रद्धान होनेसे शास्त्रोको पढकर भी श्रभव्य विकारके सगावको नही छोडता, स्रतः वह कर्मफलको भोगता ही है।

टीकार्य--जैसे इस लोकमें सर्प ध्रपने विषभावको स्वयं नही छोड़ता तथा विषभावके मेटनेको समर्थ ऐसे मिश्रीसहित दूधके पोनेसे भी नही छोड़ता उसी तरह ध्रभव्य वास्तवमें प्रकृतिस्वभावको स्वयमेव भी नही छोडता धोर प्रकृतिस्वभावके छुड़ानेको समर्थ द्रव्यश्रुतके ज्ञानसे भी नही छोड़ता। क्योंकि इसके नित्य ही भावश्रुनज्ञानरूप णुढ़ात्मज्ञानका ध्रभाव होने र्षंद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुञ्चिति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानलक्षणज्ञुद्धात्मज्ञानाभावेनाज्ञानित्वात् । स्रतो नियम्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाद्धेदक एव ॥ ३१७ ॥

अधीरय-असमात्तिकी किया कृदन्त, सत्थाणि शास्त्राणि-द्वितीया बहु०। गुष्टदुद्वं गुडदुग्ध–द्वितीया एक०। पिवता पिवन्त,-प्रथमा बहु०। पण्णया पन्नगा-प्रथमा बहु०। णिब्विसा निविधा:-प्रथमा बहु०। हैति भवति–वर्तमान लट् अन्य पृष्ठप बहुवचन किया।। ३१७।।

से सजानीपन है। इसलिये ऐसा नियम किया जाता है कि स्रज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें ठहरनेसे कर्मका भोक्ता ही है। भावार्थ — इस गायामे ''ग्रज्ञानी कर्मके फलका भोक्ता ही है' यह नियम किया गया है। जैसे कि ग्रभव्य बाह्य कारणोंके मिलनेपर भी कर्मके उदयको ग्रपनाने का स्वभाव नहीं बदलता, इस कारण यह सिद्ध हुया कि स्रज्ञानोको शुद्ध ग्राहमाका ज्ञान नहीं, ग्रतः ग्रज्ञानोके भोक्तापनेका नियम बनता है।

प्रसंगविवररण— अनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि अज्ञानी कर्मफलका भोक्ता होता है और ज्ञानी कर्मफलका भोक्ता नहीं। श्रव इस गाथामे अज्ञानी कर्मफलका भोक्ता ही है ऐसा नियम युक्ति हृष्टान्तपूर्वक दर्शाया गया है।

तथ्यप्रकाश — (१) ग्रभव्य जीव सदा ग्रभ्वस्व श्रमुख पारिणामिक भावसय होनेसे प्रकृतिस्वभावको याने कर्मावराकलगावको स्वय छोड़ता ही नहीं। (२) प्रकृतिस्वभावको छुडाने में समर्थ द्रव्य श्रुतज्ञान है सो श्रुतका विशिष्ट ग्रध्ययन होनेपर भी वह नहीं छूटता। (२) ग्रभव्य जीवको भावश्रुतज्ञानरूप ग्रुढात्मज्ञान नहीं होनेसे सदा ग्रज्ञान ही रहता है। (४) सदा ग्रज्ञानस्य होनेके कारण ग्रभव्य जीव सदा प्रकृतिस्वभावमें स्थित रहा करते है। (४) श्रकृतिस्वभावमें स्थित रहा करते है। (४) श्रकृतिस्वभावमें स्थित रहा करते है।

सिद्धान्त—(१) ग्रभःय जीव सदा ग्रजानमयभाववान रहनेसे विकारजगाव बनाये रहता है। (२) मिथ्यात्वोदयवश श्रुताध्ययन करके भी ग्रभथ्य श्रुद्ध नही हो पाता।

हष्टि — १- म्रणुद्धनिश्चयनय (४७) । २-उपाधिसापेस म्रणुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) ।
प्रयोग—सहजात्मस्वरूपको व्यक्तिके लिये म्रपने भापको सहस्र म्रनन्त ज्ञानादिरूप मृद्ध मन्तरतत्त्व जानकर इसी स्वरूपको म्रोर उपयोग लगाना ॥ ३१७ ॥

ग्रव ज्ञानी कर्मफलका ग्रवेदक हो है, यह नियम किया जाता है—[ज्ञानी] जानी [निर्वेदसमापन्नः] वैराग्यको प्राप्त हुमा [म्थुरं कहुकं] मोठा तथा कड़वा [अनेकविषं] इत्यादि ग्रनेक प्रकारके [कर्मफलं] कर्मके फलको [बिजानाति] जानता है [तेन] इस कारएा [सः] वह [अवेदकः भवति] भोक्ता नहीं है।

ज्ञानी त्वबेदक एवेति नियम्यते---

णिब्वेयसमावण्णो गागी कम्मफलं वियागेइ। महरं कडुयं बहुविहमवेयञ्चो तेण सो होई ॥३१=॥ वैराग्यप्राप्त ज्ञानी, मधुर कटुक विविध कर्मके फलको ।

जानता मात्र केवल, इसमें उनका प्रवेदक वह ॥३१८॥ निवेदसमापन्नो जानी कर्मफल विजानाति । मधुर कटुक बहुविधमवेदको तेन स भवति ॥३१८॥ ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रतज्ञानलक्षराणुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोऽत्यंतविविक्तत्वात् प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव मुंचित ततोऽमधूरं मधूरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात् केवलमेव जानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंत्याऽनुभवित्मयोग्यत्वाद्वेदयते । अतो ज्ञानी प्रकृतिस्त्रभावविरक्त-

नामसंज णिव्वेयसमावणा, णाणि, कम्मफल, महर, कड्य, बहुविह, अवेयअ, त, ते । धातुसंज -वि जाण अवबोधने, हो सत्ताया । प्रा**तिपदिक** —निर्वेदसमापन्न, ज्ञानिन्, कर्मफल, मधुर, कटुक, बहुविध,

तात्पर्य-ज्ञानी रागादिभावोंको परभाव जानकर उनसे लगाव नही रखता, भतः कर्मफलका केवल जाता रहनेके कारण वह कर्मफलका भोक्ता नहीं होता।

टीकार्थ---जानी ग्रभेदरूप भावश्रतज्ञानस्वरूप शद्धात्मज्ञानके होनेसे परसे ग्रत्यन्त विरक्तपना होनेके कारण कर्मके उदयके स्वभावको स्वयं ही छोड देता है। इस कारण मीठा कडवा सख द खरूप उदित कर्मफलको ज्ञातापन होनेके कारण केवल जानता ही है। न कि ज्ञानके होनेपर परद्रव्यको अहंरूपसे अनुभव करनेको अयोग्यता होनेके कारण भीता होता है। धन जानी कमंस्वभावसे विरक्तपना होनेसे अवेदक ही है। भावार्थ-जो जीव जिससे विरक्त होता है वह उसको अपने वश तो भोगता नहीं है यदि परवश भोगना ही पड़े तो उसे पर-मार्थतः भोक्ता नहीं कहते, इस न्यायसे चूं कि जानी कर्मके उदयको ग्रंपना नहीं समभता. उससे विरक्त है. सो वह स्वयमेव तो भोगता ही नहीं, यदि उदयकी बलवत्तासे परवश हुन्ना ग्रपनी निर्बलतासे कर्मविपाकको भोगे तो उसे वास्तवमे भोक्ता नही कहते । जीव कर्मानुभाग का तो व्यवहारसे भोक्ता है, और कर्मप्रतिफलनका ग्रशद्ध निश्चयनयसे भोक्ता है, उसका यहाँ शद्धनयके कथनमे अधिकार ही नही है।

भव इसी भ्रयंको कलशरूप काव्यमे कहते है—-ज्ञानी इत्यादि । भ्रयं -- ज्ञानी जीव कर्मको न तो करता है ग्रीर न भोगता है, मात्र कर्मस्वभावको जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी केवल जानता हमा कर्जुत्व ग्रीर भीत्रतृत्वके ग्रभावके कारण शुद्ध स्वभावमें निश्चल हमा वास्तवमे मुक्त ही है। भावार्थ--ज्ञानी कर्मका स्वाधीनवनेसे कर्ता भोक्ता नहीं वह तो त्वादवेदक एव ।। ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं । जानन्परं करणवेदनयोरभावात् शुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ।।१६८।। ।। ३१८ ।।

अवेदक, तत्, तत्। भूत्रधातु—िव ज्ञा अववोधने, भू सत्तायां। पदिवदरण—िणव्वेयसमावण्णो निवेदसमा-पन्न:-प्रथमा एकवचन। णाणो ज्ञानी-प्रथमा एकवचन। कम्पफन कमंफल-दितीया एकः। वियागेइ विजानाति-वर्तमान तद् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। महुर मधुरं कडूप कडुक बहुविह बहुविध-द्वि० ए०। अवेदओ अवेदक - प्रथमा एकः। तेण तेन-नृतीया एकः। सो स.-प्रथमा एकवचन। होइ अवित-वर्तमान नट अन्य पुरुष एकवचन क्रिया।। ३९९॥

केवल जाता ही है, इस कारण शुद्ध स्वभावमें उपयुक्त हुम्रा वह ग्रन्तः मुक्त ही है। कर्मका उदय ग्राता है, प्रतिफलन होता है वहीं ज्ञानी क्या कर सकता है? कुछ नहीं, सो जब तक यह निर्वेलता रहती है तब तक कर्म जोर चला लें, कभी तो ज्ञानी कर्मका निर्मूल नाश करेगा ही। तथा वर्तमानमें शुद्ध स्वभावमें नियत है सो मुक्त-सा ही है।

प्रसंगिबवरग् — ग्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि श्रज्ञानी कर्मफलका भोक्ता ही है। श्रव इस गाथामे बताया है कि जानी कर्मफलका अभोक्ता है श्रयति भोक्ता नहीं है।

तथ्यप्रकाश—(१) अभेदभावश्रुत ज्ञानस्वरूप गुद्धात्मज्ञान जिसके है वह जानी है। (२) जानी परसे ग्रत्यन्त जुदा है, ग्रतः प्रकृतिस्वभावको स्वय ही छोड़ देता है। (३) जिसने प्रकृतिस्वभावको छोड दिया है वह उदित शुभाशुभ कर्मफलका मात्र ज्ञाता है। (४) जानी परद्वव्यको ग्रहंरूपसे ग्रनुभव करनेमें ग्रसमर्थ है, ग्रतः कर्मफलको नही भोग सकता। (५) जहाँ प्रकृतिस्वभावसे विरक्ति है, संसार शरीर भोगसे विरक्ति है वहाँ प्रकृतिस्वभावसे लगाव नहीं हो सकता। (६) जानी शुद्धात्मभावनाजन्य सहज ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्दको छोड़कर इन्द्रियसुखमें कर्मफलको नहीं लग सकता।

सिद्धान्त—(१) भेदविज्ञान व स्रभेदान्तस्तत्त्वकी प्रतोति होनेसे ज्ञानी कर्मफलका मात्र साक्षी है, भोक्ता नही । (२) ज्ञानीकी दृष्टिमे परभावके नाते शुभ स्रशुभ कर्मफल परतत्त्व है । दृष्टि—१— स्रभोवतनय (१९२) । २— सादृष्टवनय (२०२) ।

प्रयोग—पुण्य पाप कर्मविपाकको परभाव जानकर उसका मात्र ज्ञाता रहकर निष्कर्म ज्ञानस्वरूप स्वतत्त्वमे उपयोग लगाना ॥ ३१८ ॥

श्रव ज्ञानीके ज्ञातृत्वको फिर पुष्ट करते है—[ज्ञानी] ज्ञानी [बहुप्रकाराणि कर्माणि] बहुत प्रकारके कर्मोंको [नापि करोति] न तो करता है [नापि वेदयते] ग्रोर न भोगता है [पुनः] परन्तु [बंघं] वर्मके बन्धको [च्च] ग्रीर [कर्मफलं] कर्मके फल [पुण्यं च पापं] पुण्य

## गावि कुव्वह गावि वेयह गाागी कम्माइं बहुपयाराइं। जागाइ पुगा कम्मफलं बंधं पुण्गां च पावं च ॥३१६॥ नहिंकता नहिंभोक्ता, जानी नाना प्रकार कमीका।

जानता मात्र विधिफल, बन्ध तथा पुण्य पापोंको ॥३१६॥

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि । जानाति पुन कर्मफल बंघ पुष्प च पाप च ॥ ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकर्तृत्वादवेदयितृत्वाच्च

न कमें करोति न वेदयते च । कितु जानचीतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कर्मवंधं कर्मफलं च शुभमशुभ वा केवलमेव जानाति ॥ ३१९ ॥

नामसंज्ञ — ण, वि, ण, वि, णाणि, कम्म, बहुपयार, पुण, कम्मफल, बध, पुण्ण, च, पाव, च। धातु-संज्ञ — कुव्व कररों, वेद वेदने, जाण अववोधने। प्रातिषदिकः - न, अपि, न, अपि, ज्ञानिन्, कमंत्, बहुप्रकार, पुनर्, कमंफल, बन्ध, पुण्प, च, पाप, च। मूलधातु — डुकुब्, कररों, विद चेननास्थानीनवासेषु चुरादि, ज्ञा अववोधने। पदिवयरण — ण न विश्व पि पुण पुन. च-अव्यय। कुव्वद करोति —वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। वेद्य वेदयते—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। जाणइ जानाति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया। कम्मफल कमंफल –हितीया एकवचन। वय वंध पुण्णं पुण्य पाव पापं — हितीया एकवचन।। ३१६।।

भ्रीर पापको [जानाति] मात्र जानता ही है।

तात्पर्य—कमं कार्माणवर्षणाके स्कन्ध है उन्हें जीव कैसे करेगा व कैसे भोगेगा धीर ज्ञानी तो कर्तृत्व भोवतृत्वके विकल्पसे भी रहित है सो ज्ञानीके कमंका करना व कर्मकलका भोगना विकल्पतः भी सम्भव नहीं, ज्ञानी तो उनको मात्र जानता ही है।

टीकार्थं—कर्मञ्जितनाज्ञ्यपना होनेसे तथा कर्मफल्जेतनासे भी शून्यपना होनेसे स्वयं प्रकर्तृत्व व ध्रभोषतृत्व होनेसे ज्ञानी कर्मको न तो करता है और न भोगता है, किन्तु ज्ञानी ज्ञानज्ञेतनायुक्त होनेसे केवल ज्ञाता ही है, इस कारण कर्मके बन्धको तथा कर्मके कुभ ध्रणुभ फलको केवल जानता ही है। भावार्थ—ज्ञानी विकारका व पुण्य पाप कर्म ध्रादिका मात्र ज्ञाता रहता है।

प्रसंगविवरस्म--अनन्तरपूर्व गायामें ज्ञानी कर्मफलका अवेदक ही दर्शाया गया था। अब उसी ज्ञानीको स्वच्छता बतानेके लिये इस गायामें बताया है कि ज्ञानी कर्मोंको न तो करता है ग्रीर न भोगता है, किंदु वह तो पुण्य-पाप कर्मबंध कर्मफलका मात्र ज्ञाता रहता है।

तथ्यप्रकाश — (१) जानी सहज शृद्ध ज्ञानमात्र धन्तस्तत्त्वकी वृत्तिरूप रहनेसे कर्म-कोतनाञ्चन्य है। (२) जानी शुद्धारममावनाजन्य सहजानन्दरससे तृत्र होनेके कारण् कर्मफल- कृत एतत् ?---

## दिशी जहेव गागां अकारयं तह अवेदयं चेव । जागाइ य बंधमोक्खं कम्मुदयं गिज्जरं चेव ॥३२०॥ ज्ञान नयनहृष्टी ज्यों, होय श्रकर्तातथा श्रभोक्ता भी।

बन्ध मोक्ष कर्मोदय, निर्वारको जानता वह है ॥३२०॥

हिटि: यथैव ज्ञानमकारक तथाऽवेदक चैव । जानाति च वधमोक्ष कर्मोदय निर्जरा चैव ।। ३२० ॥ यथात्र लोके दृष्टिर्इंश्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरममर्थत्वात् दृश्यं न करोति न वेदयते च, ग्रन्ययाग्निदर्शनात्संघुक्षणवत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिडवत्स्वयमेवीष्ण्यानु-

नामसंज्ञ — दिद्धि, जह, एव, णाण, अकारय, तह, अवेदय, च, एव, य, वधमोक्ख, कम्मुदय, णिजजर, च, एव । धातुसंज्ञ-जाण अवबोधने । प्रातिपदिक- दृष्टि, यथा, एव, ज्ञान, अकारक, तथा, अवेदक, च, चेतनाशुन्य है। (३) ज्ञानी कर्मचेतनाशुन्य होनेसे अकर्ता है। (४) ज्ञानी कर्मफलचेतनाशुन्य होनेसे सभीक्ता है। (५) ज्ञानी ज्ञानचेतनामय होनेसे ग्रुभ सगुभ कर्मबय व कर्मफलका मात्र जाननहार है। (६) श्रकर्ता श्रभोक्ता होनेसे शृद्धस्वभावमे नियत ज्ञानी श्रन्तवृंत्तिकी श्रपेक्षा मूक्त हो की तरह है।

सिद्धान्त-(१) निर्विकार अनन्तज्ञानादिसम्पन्न प्रभु पूर्णतः ज्ञानचेतनामय हैं। (२) सहजगुद्ध अन्तस्तत्त्वके अनुभवी प्रतीत्या ज्ञानचेतनामय है।

हिष्ट - १ - शुद्धनिष्वयनय (४६) । २ - अपूर्णं शुद्धनिष्चयनय (४६व) ।

प्रयोग- कर्मोंकी प्रकृति कर्ममें ही निरखकर कर्मोंके मात्र ज्ञाता रहना ग्रीर ग्रपनेको ज्ञानस्बरूपसे ग्रभिन्न निरखकर ग्रात्मस्बरूपका संचीतन करना ॥ ३१६ ॥

प्रश्त--ज्ञानी मात्र ज्ञाता ही कैसे है ? उत्तर-[दृष्टिः यथा] नेत्रकी तरह [ज्ञानं] ज्ञान [प्रकारकं च अवेदकं एव] अकर्ता धीर प्रभोक्ता ही है [तथा] तथा [बंधमोक्षं] बंध मोक्ष चिकमोंदयं व व मोंदय चि ग्रीर [निर्जरां] निर्जराको [जानाति एव] मात्र जानता ही है।

तात्पर्य--ज्ञानका काम जानना ही है, परको करना व भोगना नही है।

टोकार्थ-जैसे इस लोकमें नेत्र देखने योग्य पदार्थींसे अत्यन्त भिन्नताके कारण उनके करने और भोगनेकी ग्रसमर्थता होनेके कारए। दृश्य पदार्थको न तो करता है ग्रीर न भोगता है। ग्रन्यथा याने यदि ऐसा न हो तो ग्रग्निको जलाने वालेकी तरह व ग्रग्निसे तप्तायमान लोहके पिडकी तरह ग्राग्निके देखनेसे नेश्वके कर्तापन व भोक्तापन ग्रवश्य ग्रा जायगा सो तो है

५४४ समयसार

भवनस्य च दुनिवारत्वात् । किंतु केवलं दर्शनमाश्रस्वभावत्वात् तत्सवं केवलमेव पश्यति । तथा ज्ञानमपि स्वय द्रस्टृत्वात् कर्मणोऽत्यंतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न

एव, च, बन्धमोक्ष, कर्मोदय, निर्जरा, च, एव । मूलधात् - ज्ञा अवबोघने । पदिवसरण —िर्दुटी टिन्टिः -प्रथमा एकवचन । जह यथा एव तह तथा च एव य च-अध्यय । णाण ज्ञानं-प्रथमा एक० । अकारयं ही नहीं । किन्तु केवल दर्शनमात्रस्वभावीयन होनेसे नेत्र दृश्यको केवल देखता ही है । उसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं द्रष्टापन होनेके कारण कमंसे ग्रत्यन्त भिन्नपना होनेसे निश्चयतः उस कर्मको करने और भोगनेमें ग्रसमर्थपना होनेसे न तो कर्मको करता है और न भोगता है। केवल ज्ञानमात्र स्वभावपनेसे कमंके बन्ध, मोक्ष व उदयको तथा उसकी निर्जराको केवल जानता ही है। भाषार्थ - जैसे नेत्र दृश्य पदार्थको दूरसे ही देखता है दृश्यको न करता है भीर न भोगता है, ऐसे ही ज्ञानका स्वभाव दूरसे जाननेका है। इस कारण ज्ञानके कर्तृत्व व भोक्तुत्व नहीं है। कर्नुत्व भोक्तुत्व मानना अज्ञान है। यद्यपि जब तक चारित्रमोहकर्मका उदय है तब तक ग्रदर्शन, ग्रजान भीर ग्रसमर्थपना होता ही है, सो तब नक याने केवलज्ञान के पहले पूर्णतया जाता द्रष्टा नहीं कहा जा सकता, तो भी यहाँ यह समिभये कि यदि स्वतंत्र होकर करे ग्रीर भोगे तो उसे वास्तवमे कर्ना-भोक्ता कहते है। सो जब ही मिध्यादृष्टिरूप ग्रज्ञानका ग्रभाव हमा, तब परद्रव्यके स्वामीपनेका ग्रभाव हमा, तब स्वयं ज्ञानी हुम्रा स्वतंत्र-पनेसे तो किसीका कर्ता भोक्ता नहीं । परन्तु अपनी निर्वलतासे, कर्मके उदयकी बलवत्तासे जो कार्य होता है उसको परमार्थदृष्टिसे कर्ता-भोक्ता नहीं कहा जाता। उसके निमित्तसे जो कुछ नवीन कर्मरज लगता भी है, उसको यहाँ बन्धमे नहीं गिना । मिथ्यात्व ही तो ससार है, मिथ्यात्वके चले जानेके बाद संसार क्या रहा ? समुद्रमें बूंदकी क्या गिनती ? दूसरी बात यह भी जानना कि केवलभानी तो साक्षात शुद्धात्मस्वरूप ही है, परन्तु श्रतज्ञानी भी शुद्धनयके ध्रवलम्बनसे ग्रात्माको शुद्धातमस्वरूप ही ग्रनुभव करता है। हाँ प्रत्यक्ष ग्रीर परीक्षका भेद है। सो श्रतज्ञानीके ज्ञान श्रद्धानकी अपेक्षा तो ज्ञाता द्रष्टापना ही है। चारित्रकी अपेक्षा प्रति-पक्षी कर्मका जितना उदय है उतना ही घात है, इसके नाश करनेका जानीके उद्यम है। जब कर्मका भ्रभाव हो जायगा तब साक्षात् यथाख्यात चारित्र होगा, तब केवलज्ञानकी प्राप्ति होगी ही । तीसरी बात यहाँ यह जानना कि सम्यग्रृष्टिको जानी मिध्यात्वके स्रभावकी स्रपेक्षा ही कहते है। यदि यह अपेक्षा नहीं ली जाय तो ज्ञानसामान्यसे सभी जीव ज्ञानी हैं और विशेष ध्रपेक्षासे जब तक कुछ भी ध्रज्ञान रहे तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, जब तक केवल-ज्ञान नही होता तब तक बारहवां गुणस्यानपर्यंत प्रज्ञानभाव ही कहा गया है । सो यहाँ ज्ञानी करोति न बेदयते च । किंतु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबंधं मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरां वा कैवलमेव जानाति ॥ ये तु कर्तारमात्मानं पश्यंति तमसा तताः । सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षो-ऽपि मुमुक्षतां ॥१६६॥ ॥ ३२०॥

अकारकं-प्रथमा एकः । अवेदयं अवेदक-प्रथमा एकः । जाणइ जानाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । वंशमोक्खं वन्धमोक्कं-द्वितीया एकः । कम्मुदय कर्मोदयं-द्वितीया एकः । णिज्जरं निर्जरां-द्वितीया एक-वचनः ।। ३२० ।।

श्रज्ञानी कहना सम्यक्त्व मिथ्यात्वकी ही श्रपेक्षा जानना।

ध्रव जो सर्वया एकांतके ध्राशयसे ध्रात्माको कर्ता हो मानते हैं उनका नियेध इस श्लोकमें कहते हैं—ये तु इत्यादि । आर्थं—जो पुरुष धज्ञानांवकारसे ध्राच्छादित हुए आत्माको कर्ता मानते हैं, उनका मोक्षको चाहते हुए भी लोकिकजनकी तरह मोक्ष नही होता ।

प्रसंगिविवरंगा — प्रनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि जानी कर्मका अकर्ता व स्रभोक्ता है। प्रव इस गाथामें जानीके उसी स्रकतु त्व व अभोक्तृत्वका दृष्टान्तपूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है।

तथ्यप्रकाश—(१) जैसे नेत्र दृश्यसे ग्रत्यन्त विभक्त है, ऐसे ही ज्ञान कमेंसे ग्रत्यन्त विभक्त है। (२) जैसे नेत्र दृश्यसे जुदा होनेसे दृश्यको करने व भोगनेमें ग्रसमर्थ है, ऐसे ही ज्ञान कमेंसे जुदा होनेसे कमेंको करने भोगनेमें ग्रसमर्थ है। (३) जैसे हृष्टि (नेत्र) तो मात्र देखती है, वैसे ही ज्ञान तो मात्र जानता है। (४) जैसे नेत्र ग्रानिशिखाको, ग्रान्त बढ़नेको, ज्वलन करनेको देखता मात्र है ऐसे ही ज्ञान कमेंबन्धको, भोक्षको, कमोंदयको, निजराको मात्र जानता है। (४) ज्ञान नेत्रको भौति परका ग्राह्मरुक्त है व ग्रावेदक है।

सिद्धांत—(१) ज्ञान ग्रयांत् ग्रात्मा कर्मका प्रकारक है। (२) ज्ञान ग्रयांत् ग्रात्मा कर्मका ग्रवेदक है।

हष्टि—१- ग्रकर्तृनय (१६०) । २- ग्रभोक्तृनय (१६२) ।

प्रयोग—ग्रपनेको ग्रपने प्रदेशोमें ही परिसमाप्त निरखकर कर्मके करने व भोगनेकी मिथ्याबुद्धि तजकर कर्मदशाके मात्र जाननहार रहना ॥ ३२०॥

धब ग्रात्माको लोककर्ता मानने वालोंका भी मोक्ष नही है, इस ग्रर्थको गायामें कहते है—[लोकस्य] लौकिक जनोंके मतमे [सुरनारकतियंड्सानुवान् सस्वान्] देव, नारक, तियँच, मनुष्य प्राशियोंको [विष्णु:] विष्णु [करोति] करता है ऐसा मन्तव्य है [ख] ग्रोर इसी प्रकार [बिंब] यदि [अमशानामिष] श्रमशोंके सतमें भी ऐसा माना जाय कि [वर्ड्स- लोयस्म कुण्ड विक्क सुरुग्यारयितिरयमाणुसे सते ।
समगागांपि य अप्पा जड़ कुव्बड़ इविबहे काये ॥३२१॥
लोगसमणाग्मेयं सिद्धंतं जड़ ग्यु दीसह विसेसो ।
लोयस्म कुण्ड विण्ड् समगागा्व अप्पञ्चो कुण्ड ॥३२२॥
एवं ग्यु कीवि मोक्सो दीसड़ लोयसमणाग्य दोण्डंपि ।
ग्रिच्चं कुव्बंताग्यं सदेवमणुयासुरे लोए ॥३२३॥
जग कहे विष्णु करता, सुर नारक पश्च मुख्य प्राणीको ।
कहें अमण भो ऐसा, ब्रात्मा बद्कायको करता ॥३२१॥
लोक अमण दोनोंके, इस ब्राययमें विश्वं न कुछ बन्तर ।
लोकके विष्णु करता, अमग्गोंके वि ब्रात्मा करता ॥३२०॥
इस तरह लोक अमग्गों, बोनोंके वि ब्रात्मा करता ॥३२०॥
इस तरह लोक अमग्गों, बोनोंके वि ब्रात्मा करता ॥३२०॥

लोकस्य करोति विष्णु. सुरनारकतिर्यङ् मानुषान् सत्वान्, श्रमणानामप्यास्मा यदि करोति पड्विधान् कायान् । लोकश्रमणानामेक. सिद्धातो यदि न इस्यते विशेषः, लोकस्य करोनि विष्णुः श्रमणानामप्यात्मक. करोनि । एव न कोऽपि मोक्षो इस्यने लोकश्रमणाना द्वेषामिष, नित्यं कुवैता सदेवमनुजासुरान् लोकान् ॥३२३॥ ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यति ते लोकोत्तरिका मिष् न लौकिकतामतिवर्तते । लौकि-

नामसंत्र—लोय, विण्हु, सुरणारयतिरियमासुप्त, सत्त, समण, पि, य, अप्प, जइ, छव्विह, काय, लोगसमण, एव, सिद्धत, जइ, ण, विसेस, लोय, विण्डु, समण, वि. अप्पञ्ज, एव, ण, क, वि, मोक्स,

धान कायान्] छह कायके जीवोंको [श्रात्मा] धात्मा [करोति] करता है तो [लोकधमरणानां] लोकोंका और यतियोका [एक सिद्धांतः] एक सिद्धांतः वन गया, [विशेषः न हश्यते] कुछ अन्तर नही रहा । क्योंकि [लोकस्य] लोकके मतमे [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है तो [अमणानामिष] अमणोंके मतमे भी [श्रात्मा करोति] धात्मा करता है [एवं] इस तरह कर्ताके [सवैवसनुजासुरान्] देव, मनुष्य, प्रमुर सहित [लोकान्] लोकोंको [नित्यं कुवंतां] नित्यं करते हुए [लोकअमणानां द्वर्षां अपि] लोक ग्रीर अमण दोनोंका ही [कोपि मोक्षः] कोई भी मोक्ष [न हश्यते] नहीं दिखाई देता ।

तारवर्षे — जो सांसारिक दशाबोको श्रीपाधिक न मानकर श्रात्माको ही उनका स्वतंत्र कर्ता मानते हैं उनके चतुर्गतिका कभी श्रभाव ही नहीं हो सकता, फिर मोक्ष कसे होगा ? कानां परमात्मा विष्णुः मुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोति इत्यपसि-ढांतस्य समत्वात् । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्नृत्वाभ्युपगमान्---लौकिकानामिव लोकोत्तरिका-

लोयसमण, दु, पि, णिच्च, सदा, एव, मस्पुपासुर, लोय। आसुसंज्ञ—कुण करणे, कुब्ब करणे, दिस प्रेक्षस्ऐ। प्रातिपरिक—लोक, विरुप्त, सुरतारकतियंङ् मानुष, सत्त्व, थमण, अपि, आरमत्, यदि, षड्विध, काय, लोकश्रमण, एक, सिद्धान्त, यदि, विशेष, ण, लोक, विरुप्त, श्रमण, अपि, आरमत्, यदि, पड्विध, काय, लोकश्रमण, द्वय, अपि, तिर्य, सदा, एव, मनुजासुर, लोक। मूलबातु—हुक्र्य, करस्ऐ, दशिर् प्रस्ति। विविच्यत्यान—लोयस्स लोकस्य-पट्टी एक०। कुण्ड करोति—वर्तमान लट्ट अन्य पुष्त एकवचन क्रिया। विष्टू विरुप्त, -प्रयमा एक०। मुरणारयंतिरयमास्युत्ते सुरतारकतियंब्यान्त्वान्-विद्वाया बहु०। सत्त्वान्-विद्वाया वहु०। सत्त्वान्-विद्वाया विद्वाद्वाया विद्वाया विद्वाद्वाया विद्वाद्वाया विद्वाया विद्वाया विद्वाया विद्वाया विद्वाद्वाया विद्वाया विद्वाय विद्वाया विद्वाया विद्वाय विद्वाय विद्वाया विद्वाय वि

टीकार्य—जो पुरुष ग्रात्माको कर्ता ही मानते है वे लोकोत्तर होनेपर भी लोकिकपने को उल्लंघन नहीं करते (छोड़ते), वर्योकि लौकिक जनोंके मतमें तो परमात्मा विष्णु सुर नारक ग्रादि शरीरोंको करता है ग्रीर मुनियोंके मतमें ग्रपना ग्रात्मा सुर नारक ग्रादिको करता है। इस प्रकार ग्रन्यया माननेका सिद्धान्त दोनोंके समान है। इसलिये ग्रात्माके नित्य कर्तापनके मानतेसे लौकिकजनकी तरह लोकोत्तर मुनियोंका भी मोक्ष नहीं होता। भावार्य—जो ग्रात्माको इस लोकका कर्ता मानते हैं वे मुनि भी हों तो भी लौकिक जन सरीखे ही है, क्योंकि लौकिक जन तो ईश्वरको कर्ता मानते हैं भीर मुनियोने भी ग्रात्माको कर्ता मान लिया, इस तरह इन दोनोंका मानना समान हुगा। इस कारण जैसे लौकिक जनोको मोक्ष नहीं है, उसी तरह उन मुनियोंको भी मोक्ष नहीं। जो निरपेक्ष कर्ता होगा वह सदा करता ही रहेगा, तथा वह कार्यके फलको भोगेगा ही, ग्रीर जो फल भोगेगा उसके मोक्ष कैसा ? ग्रार्थान हो ही नहीं सकता।

प्रव परद्रव्य ग्रीर ग्रात्मतत्त्वका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसा काव्यमें कहते है— नास्ति इत्यादि । ग्रर्थ—परद्रव्य ग्रीर ग्रात्मतत्त्वका कोई सम्बन्ध नहीं है, यों कर्ताकर्मसम्बन्ध का ग्रभाव होनेसे ग्रात्माके परद्रव्यका कर्तापन कैसे हो सकता है ? भावार्थ—परद्रव्य ग्रीर ग्रात्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है तब फिर उनमें कर्ताकर्मसम्बन्ध कैसे हो सकता है ? ग्रतः ग्रात्माके कर्तापन भी क्यों होगा ?

प्रसंगविवरण--- प्रनन्तरपूर्व गायामें बताया गया था कि ज्ञान कर्मदशाका प्रकारक व

रणामपि नास्ति मोक्षः ।। नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः । वर्तुकर्मत्वसंबंधाभावे तत्कर्तुता कृतः ॥२००॥ ॥ ३२१-३√३ ॥

विष्णु.-प्रथमा एकः । समणाण श्रमणाना-चष्ठी बहुः । वि अपि-अव्यय । अपाओ आत्मकः-प्रथमा एकः । कुणइ करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । एवं ण न-अध्यय । को कः-प्रथमा एकः । वि अपि-अव्यय । मोवलो मोक्षः-प्रः एः । दीसङ्ग हर्त्वन्वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः कर्मवाच्य किया । लोगसमणाण लोकश्यमणाना-पटी बहुः । दोष्ट्रं द्येषां-पटी बहुः । अपि-अव्यय । णिच्च नित्यं-अव्यय । कुवताण कुवैता-पटी बहुः । लोए लोगसमणा ने मनुजासुरे मनुजासुरान्-द्वितीया बहुः । लोए लोकान्-द्वितीया बहुः । लोए लोकान्-द्वितीया बहुः । लोए

धवेदक है, मात्र जाननहार है। धब इन तीन गाथाधों में यह बताया है कि ग्रात्माको परका कर्तामानने वाले जन लौकिक जनोंकी भौति मोक्षमार्गको भी नही प्राप्त कर सकते, मोक्ष तो प्राप्त होगा ही कैसे ?

तथ्यप्रकाशन—(१) जो किसी ईश्वरको समस्त परद्वव्योको, नरक तिर्यंच मनुष्य देव की सृष्टिका कर्ता मानते है वे लोकिक कहलाते है। (२) जो प्रपने प्रात्माको परद्रव्योको, नरक तिर्यंच्च देव मनुष्यकी, त्रस स्थावर जीवको सृष्टिका कर्ता मानते है वे यहाँ लोकोत्तरिक कह गये है। (३) यदि प्रात्मा प्रपनो त्रस स्थावर जीवको सृष्टि करता है तो प्रात्मा तो नित्य है सो सदैव प्रपनी संसारहृष्टि करता रहेगा सो ही लोकोत्तरिक पुरुषोंको भी मोक्ष नहीं हो सकता। (४) यदि कोई ईथवर जीवोंको संसारसृष्टि करता है तो १— ईथवर सदा संसारसृष्टि करता रहेगा। २— जीवकी सृष्टि एराधीन हो गई सो जीव प्रपने मोक्षका उपाय न बना सकेगा सो यों लोकिक जनोंको भी मोक्ष नहीं हो सकता। (४) राग-देव-मोहरूपसे परिग्णमन ही कर्तुत्व कहा जाता है उस परिग्णमनके सतत होनेपर शुद्धात्मश्रद्धानज्ञानावरणरूष रत्नया-स्मक मोक्षाका हो है नहीं सकता प्रतः मोक्षका प्रमाद होगा। (६) वास्तविकता यह है कि श्रात्मतदका किसी भी परद्रव्यसे कुछ भी सम्वन्य नही है, कर्नुकर्मन्वसम्बन्य भी नहीं है, प्रतः पराधोनता नहीं। (७) स्वाधीन जीव जब कुज्ञानमे चलता है संसारसृष्टि होती है। (६) रागांदि संसारपरिणमन कर्मांपाधिका निर्मत्त पाकर होनेसे नैमित्तिक है। (१०) नैमित्तिक भाव प्रस्वभाव सेनार होनेसे हट जाया करता है।

सिद्धान्त—(१) जीव धज्ञानवश प्रपने राग्रदेपादि भावोंकी सृष्टि करता है। (२) जीव शुद्धारमज्ञान होनेपर धपने ज्ञानसय परिएगमकी सृष्टि करता है।

हष्टि—१- प्रशुद्धनिश्चयनय (४७)। २- शुद्धनिश्चयनय (४६, ४६ब)।

वबहारभासिएण उ परदव्वं मम भग्नित श्रविदियत्था ।
जाग्निति गिच्छपेण उ ग्रा य मह परमाग्रुमिच्चमिव किंचि ॥३२४॥
जह कोवि ग्रारो जंपह श्रद्धां गामविसयग्र्यररट्ठं।
ग्रा य होति तस्स ताग्रि उ भग्रह य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥
एमेव मिच्छदिर्ठी ग्राग्री ग्रिस्संसयं हवह एसो।
जो परदव्वं मम इदि जाग्नितो श्रप्यं कुग्रह ॥३२६॥
तद्धा ग्रामिति गिच्चा दोह्न वि एयाग्रा कत्तविवसायं।
परदव्वे जाग्नितो जाग्निज्जो दिट्ठिरहियाग्रां॥३२०॥

व्यवहारवचन लेकर, मोही परद्रव्यको कहे मेरा।
जानी निश्चय माने, मेरा प्राणुमात्र भी नहि कुछ ॥३२४॥
जंसे कोइ कहे नर, ग्राम नगर देश राष्ट्र मेरा है।
किन्तु नहीं वे उसके, वह तो यों मोहसे कहता ॥३२४॥
वंसे हि परपदार्थों को ग्रयना जानि झात्ममय करता।
यह आत्मा भि मिष्या-हच्टी होता है निःसंशय ॥३२६॥
सो लौकिक श्रमणोंके, परमें कहुँत्व मावको लखकर।
परविविक्तके जानी, मिथ्याहष्टी उन्हें कहते॥३२७॥

नामसंज्ञ – ववहारभासिय, उ. परदब्व, अन्ह, अविदियत्य, णिच्छ्य, उ. ण, य, अन्ह, परमाणूमि-च्च, अवि, किचि, जह, क, वि, णर, अन्ह, गामविसयणयरङ्ग, ण, य, त, त, उ. य, मोह, त, अप्प, एमेव,

प्रयोग—संसारमूल भ्रमको छोड़कर मोक्षमूल शुद्धात्मतत्त्वके ज्ञान श्रद्धान ग्राचरएामें लगना ॥ ३२१-३२३ ॥

जो व्यवहारनयके वचनसे परद्रव्य भेरा है, ऐसे व्यवहारको ही निश्चयस्वरूप मान लेते हैं, वे प्रज्ञानी है, ऐसा प्रव दृष्टान्त द्वारा कहते है—[प्रविदितार्थाः] जिन्होंने पदार्थका स्वरूप नहीं जाना है वे पुरुष व्यवहारमावितेन] व्यवहारके कहे हुए वचनोंके द्वारा [परद्रव्य सम तु] परद्रव्य मेरा है ऐसा [भएांति] कहते है [तु] परन्तु ज्ञानी [निश्चयेन] निश्चयसे [परमाणुमात्रं प्रिष] परमाणु मात्र भी [किंचित् सम न च] कुछ मेरा नहीं है [जारांति] ऐसा जानते हैं। [यथा] जैसे [कोषि] कोई [नरः] पुरुष [अस्माक्तं] हुमारा [ग्रामविषयनगरराष्ट्रं]

५५० समयसार

व्यवहारसाधितेन तु परद्रव्यं सम भणेत्यविदितार्थाः, जानंति निरुचयेन तु न व सम परमास्पुमात्रमपि किचित्। यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रं, न च अवित तस्य तानि तु भणित च मोहेन स आत्मा। एवमेच मिथ्यादृष्टिक्तीनी निस्सेशय भवस्येषः। यः परद्वव्यं ममेति जानन्नात्माकं करोति ॥३२६॥ सस्मान्न सम इति ज्ञारवा दूषेयामप्येतेषां कर्तृं व्यवसायं। परद्वव्यं जानन् जानीयाद् दृष्टिरहितानां॥३२७॥

ग्रज्ञानिन एव व्यवहारिवभूढा परद्रव्यं ममेदिमित पश्यंति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रति-बुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमिप न ममेदिमिति पश्यंति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारिव-मूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति पश्यन् मिध्यादृष्टिः । तथा यदि ज्ञान्यपि कथंचिद् व्यव-हारिवमुढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदिमिति पश्येत् तदा सोऽपि निस्संत्रयं परद्रव्यमात्मानं कृवीगो

मिच्छदिद्वि, णाणि, णिस्ससय, एत, ज, परदब्ब, अम्ह, इदि, जाणत, अप्पय, त, ण, अम्ह, इत्ति, दु, वि, एत, कत्तिवसाय, परदब्ब, जाणत, जाणिज्ज, दिट्ठिरहिश । बातुसंज्ञ—भण कथने, जाण अवबोधने, जप व्यक्ताया वाचि, हो सत्ताया, हव सत्तायां, कुण करसे । प्रातिषद्विक-व्यवहारभाषित, तु, परद्वव्य, अस्मद्, अविदितार्थ, निरुचय, तु, न, च, अस्मद, परमास्मुमात्र, अपि, किचित, यथा, किम्, अपि, नर, अस्मद्

प्राप्त है, देश है, नगर है व राष्ट्र है [जल्पित] इस प्रकार कहता है [तु तानि] किन्तु वे ग्राप्त आदिक [तस्य] उसके [न च भवंति] नही है [स ग्रात्मा] वह ग्रात्मा [मोहेन च भएाति] मोहसे मेरा, मेरा ऐसा कहता है । [एवमेष] इसी तरह [यः] जो ज्ञानी [परद्रव्यं मस इति] परद्रव्य मेरा है ऐसा [जानन्] जानता हुमा [ग्रात्मानं करोति] अपनेको परद्रव्यमय करता है [एवः] वह [निःसंशयं] निःसंदेह [मिण्याष्टिवः सबित] मिण्याष्टि होता है । [तस्मात्] इसलिये ज्ञानी [न सम इति तात्वा] परद्रव्य मेरा नही है ऐसा जानकर [एतेषां द्वर्षे थामिप] इत दोनोके हो याने लोकिक जन तथा मुनियोंके [परद्रव्ये] परद्रव्यमें [कर्नु व्यवसाय] कर्तापनके व्यापारको [जानन्] जानने हुए यह व्यवसाय [इष्टिरहितानां] सम्यग्दर्शनसं रहित पुरुषोंको [जानीयात्] जानना वाहिये प्रयत्न दोनोंको सम्यग्दर्शनरहित जानना वाहिये ।

तात्पर्य-जो परद्रव्यको अपना मानता है वह मिथ्यादृष्टि है।

टीकार्य — प्रज्ञानी जन ही व्यवहारमे विमूढ होते हुए परद्रव्य मेरा है ऐसा देखते है, किन्तु ज्ञानी जन निश्वयसे प्रतिबुद्ध होते हुए परद्रव्यकी किएकामात्रको भी यह मेरा है ऐसा नही देखते। इसलिए जैसे इस लोकमें कोई दूसरेके ग्राममे रहने वाला व्यवहारविमूढ पुष्ठव 'यह मेरा ग्राम है' ऐसे देखता हुआ मिण्याष्टि कहा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकारसे व्यवहारमे विमूढ होकर 'यह परद्रव्य मेरा है' ऐसे देखे तो उस समय वह भी परद्रव्य को ग्रयना करता हुआ मिण्याष्टि हो होता है। ग्रतः तत्त्वको जानने वाला पुष्ठव 'सभी पर-परद्रव्य मेरा नहीं है' ऐसा जानकर ''लोकिकजन ग्रीर श्रमणजन इन दोनोके जो परद्रव्यमें

मिध्यादृष्टिरेव स्यात् । घतस्तत्त्वं जानन् पूरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रम्णानां द्वच वामपि योऽयं परद्रव्ये कर्नु व्यवसाय: स तेवां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिष्टिवतं जानीयात् ।। एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्ढं संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः । तत्कर्त् -ग्रामविषयनगरराष्ट्र, न, च, तत्, तत्, तु, च, मोह, तत्, आत्मन्, एव, एव, मिध्यादृष्टि, ज्ञानिन्, निरम-शय, एतत्, यत्, परद्रव्य, अस्मद्, इति, जानन्त्, आत्मन्, तत्, न, अस्मद्, इति, द्वय, अपि, एतत्, कर्तृ व्य-वसाय, परद्रव्य, जानन्त्, इति, हिष्टरहित । मुलधात्-भण शब्दार्थः, ज्ञा अवयोधने, जल्प व्यक्ताया वाचि भ्वादि, भू मत्ताया, दुकृत्र् करएो । पविववरण-ववहारभासिएण व्यवहारभापितेन-वृतीया एकः । उ त-अव्यय । परदव्य परद्रव्य-प्रथमा एकः । मम-षण्ठी एकः । भणंति भणन्ति-वर्तमान लट अन्य पुरुष बहु० किया। अविदियत्था अविदितार्था -प्रथमा बहु०। जाणति जानन्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहु०। णिच्छयेण निश्चयेन-सुतीया एकः । उ तू ण न य च-अव्यय । मह मम-पटी एकः । परमास्प्रमिच्च पर-मारामात्र-प्रथमा एकवचन । अबि अपि-अब्यय । किचि किचित्-अब्यय । जह यथा-अब्यय । को क.-प्रथमा एकवचन । वि अपि-अब्यय । णरो नर -प्रथमा एक । जपइ जल्पति-वर्तमान लट अन्य परुष एकवचन । अम्ह अस्माकं-पष्ठी बहुर । गामविसयणयररद्वं ग्रामविषयनगरराष्ट्र-प्रथमा एकर । ण न य च-अन्यय । होति भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुः । तस्स तस्य-पण्टी एकः । ताणि तानि-प्रथमा कर्तापनका निश्चय है वह उनके सम्यग्दर्शनके न होनेसे ही है," ऐसा सुनिश्चित जाने। भावार्थ-ज्ञानी होकर भी यदि व्यवहारमोही हो, तो वह लौकिकजन हो या मुनिजन, दोनों

प्रव इसी अर्थको कलशरूप काव्यमें कहते हैं — एकस्य इत्यादि । अर्थ — चूकि इस जगतमे एक वस्तुका ग्रन्य वस्तुके साथ सभी सम्बन्ध निषेधा गया है इस कारण जहाँ वस्तु भेद है वहाँ कर्ता-कर्मकी घटना हो नही है । ग्रतः मुनिजन तथा लीकिक जन वस्तुके यथार्थ स्वरूपको प्रकर्ता हो श्रद्धामें लाधो ।

प्रव प्रपते भावकर्मका कर्ता प्रज्ञानसे चेतन ही है, ऐसा काव्यमें कहते हैं—ये जु इत्यादि । प्रार्थ—प्रहो, जो पुरुष वस्तुस्वभावके नियमको नही जानते ग्रीर जिनका पुरुषार्थ रूप तेज प्रज्ञानमें दूब गया है वे दीन होकर कर्मोंको करते है । ग्रतः भाव कर्मका कर्ता चेतन ही स्वयं है, ग्रन्य नहीं है । भावार्थ—ग्रज्ञानी मिण्यादृष्टि वस्तुके स्वरूपका नियम जानता नहीं है, ग्रोर परद्रव्यका कर्ता बनता है, तब चूँकि वह स्वयं यों ग्रज्ञानरूप परिणमता है इस कारण प्रपते भावकर्मका कर्ता ग्रज्ञानी ही है, ग्रन्य नहीं है । ऐसा निश्चित समक्तिये ।

प्रसंगविवरणः—ग्रनन्तरपूर्वं गायात्रिकमें यह निष्कपं प्रसिद्ध किया था कि ग्राटमतस्य का परद्रव्यके साथ कर्नुंकमंत्व ग्रादि कोई सम्बन्ध नही है। ग्रव इन चार गायाग्रोमें बताया है कि परद्रव्योंका जो ग्रन्थके साथ कर्नुंकमंत्व स्वामित्व ग्रादि कुछ भी सम्बन्ध मानते है वे मिथ्यादृष्टि है। कमंघटनास्ति न वस्तुभेदे <u>एश्यंत्वक</u>षुं मुनयश्च जनाश्च तत्वं ।। २०१॥ ये तु स्वभावनियमं कलयंति नेममज्ञानमन्त्रमहसो बत ते बराकाः । कुर्वन्ति कमं तत एव हि भावकमं कर्ता स्वयं भवति चैतन एव नान्यः ।। २०२॥ ।। ३२४-३२७ ॥

बहुः । भणइ भणित-प्रथमा एकः । मोहेण मोहेन-नृतीया एः । सो सः-प्रथमा एकवचन । अप्पा आत्मा-प्रः एकः । एसेव एवसेव-अध्यय । मिच्चादिष्टी मिध्याइस्टिः-प्रः एकः । णाणी ज्ञानी-प्रः एः । णिस्सं-स्यं नि.सशय-किथाविधोषण यथा स्यात्मधा । इवः भवित-वर्तमा नट् अन्य पुरुष एकः किया । एसो एषः-प्रथमा एकवचन । जो यः-प्रथमा एकः । परदव्यं परद्वय-प्रथमा एकः । मम-च्छी एकः । इदि इति-अध्यय । जाणंतो जानन्-प्रथमा एकः । अप्पयं आत्मक-द्वितीया एकवचन । कुणइ करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः । तम्हा तस्मात्-पचमी एकः । ण न-अध्यय । प्याण एतेषा-चष्टि बहुः । कत्तिवस्य असमारिक्षी क्रिया । दोण्हे इयेषा-चष्टठी बहुः । वि अपि-अध्यय । एयाण एतेषा-चष्टि बहुः । कत्तिवस्य सायं कर्तृं व्यवसाय-द्वितीया बहुचचन । परदव्ये परद्वये-स्पन्नी एकः । जाणंतो जानन्-प्रथमा एकः । जाणिञ्जो जानीयात्-विधिलङ् अन्यः एकः । विट्विरहियाण इष्टिरहिताना-चष्ठी बहुः । ३२४-३२७ ।।

तथ्यप्रकाश—(१) जो व्यवहारमें विमुग्ध है वे ब्रज्ञानी है। (२) ब्रज्ञानी ही परद्रव्य मेरा है ऐसा निरखते है। (३) ज्ञानी पुरुष तथ्य तस्वको जानते हुए भी व्यवस्थावश कभी बोलते हैं कि मकान मेरा है झादि सो वह व्यवहारभाषांसे ही बोलते है। (४) निश्चयज्ञानी पुरुष परमाणुमात्र भी परद्रव्यको झपना नहीं निरखते। (४) लीकिक जनोंको जो परकर्तृं त्व का निश्चय है वह मिथ्यात्व है। (६) लोकोत्तरिक (श्रमण्) जनोंको भी जिनको परकर्तृं त्वका श्रद्धान है वे भी मिथ्यादृष्टि हैं। (७) एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ कर्तृं कमंत्व झादि सम्बंध निरखना सम्यक् दर्शन नहीं है। (८) शत्येक द्रव्यकी शक्ति व परिण्ति स्वयं स्वयके झपने ही प्रदेशोंमें परिसमाप्त है इस वस्तुस्वरूपको न जानने वाले कायर होकर विकल्प किया करते है।

सिद्धान्त--(१) व्यवहारिवमृडतामें स्वामित्वविषयक प्रनेक उपचार बन जाते है। (२) निश्चयज्ञानमें मात्र स्व स्व उपादानकी हृष्टि होती है।

हष्टि—१— संप्रिलष्ट स्वजात्युपचरित व्यवहारसे परभोवतृत्व उपचरित ग्रसद्भूत व्यव-हार तक व परस्वामित्व ग्रसद्भूत व्यवहार (१२३, १२४, १२४, १२६, १२७, १२८, १२६म, १२६व, १२६स, १३४)। २— निष्रवयनय (४४ से ४७म व ४६व)।

प्रयोग— प्रत्येक पदार्थको स्वस्वप्रदेशपरिसमाप्त निरखकर निर्मोह रहुना ।।३२४-३२॥ ध्रव इस कथनको युक्तिसे पुष्ट करते हैं कि जीवके जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका निश्चयसे कर्ता कौन होता है ?—[यदि] यदि [मिथ्यास्यं प्रकृतिः] मिथ्यास्वनामक मोहकर्म-को प्रकृति [ध्रात्मानं] ध्रात्माको [मिथ्यास्टिंट] मिथ्यास्टिंस् [करोति] करती है ऐसा माना मिच्छातं जह पयडी मिच्छाइडी करेह अप्पाणं ।
तह्या अचेदणा दे पयडी ण्या कारगो पत्तो ॥३२८॥
अहवा एसो जीवो पुगगलदव्यस्स कुणाइ मिच्छतं ।
तह्या पुगगलदव्यं मिच्छाइट्ठी ण पुणा जीवो ॥३२६॥
अह जीवो एयडी तह पुगगलदव्यं कुणांति मिच्छतं ।
तह्या दोहिं कदं तं दोण्णिवि भुञ्जन्ति तस्स फलं ॥३३०॥
अह ण पयडी ण जीवो पुगगलदव्यं करोदि मिच्छतं ।
तह्या पुगगलदव्यं मिच्छतं तं तु ण हु मिच्छा ॥३३१॥
मध्यात्व प्रकृति भिच्या हच्छी यदि बात्माको करता है।
तो कर प्रकृति अवेतन, हो कारक प्राप्त होवेगा ॥३२६॥
अथवा यदि जीव करे, पुदगलहयके मिथ्या प्रकृतिको ।
तो पुदगल हो मिथ्या हष्टि हुआ किन्तु जोव नहीं ॥३२६॥
यदि जीव प्रकृति वीवों, हि पुद्गलके मिथ्यात्वको करते ।
तो दोनोंके द्वारा, कृत विधिका फल मजें दोनों ॥३३०॥
यदि प्रकृति जीव दोनों, पुदगल मिथ्यात्वको नहीं करते ।

पुद्गलद्रव्य मिध्यात्व, है यह कहना बने मिध्या ।।३३१।।

नामसंब- मिच्छत, जदि, पयिंड, मिच्छाइट्ठि, अप्प, तत्, अवेदण, ज, तुम्ह, पयिंड, णणु, कारग, पत्, अहवा, एत, जीव, पुगलदव्य, मिच्छत, त, पुगलदव्य, मिच्छत, नेप्यादिष्य, अविता, पुप्तस्, प्रकृति, नेप्यादिष्ट, आत्मत्, तत, अवेतता, पुप्तस्, प्रकृति, नेपु, कारका, जाय [तस्मात्व नवु] तो ब्रह्मो संस्थमतानुयायी ते अवेतता प्रकृतिः] तेरे मतमे सच्चेतन प्रकृति [कारका प्राप्ता] जीवके मिध्यात्वभावको करने वाली हो पड़ी ? अथवा प्रयता [एव जीवः] यह जीव हो [पुद्गलद्वध्यस्य मिध्यात्वो पुद्गलद्वध्यः मिध्यात्वको हिरोति] करता है [तस्मात्व] ऐसा माना जाय तो ऐसा माननेसे [पुद्गलद्वध्यं मिध्याहिष्टः] पुद्गलद्वध्य मिध्याः [हिंह हो पड़ा [न पुनः जीवः] जीव मिध्याहि नहीं ठहरा ? [अथ] धथवा यदि [जीवः स्वा प्रकृतिः] जीव धौर प्रकृति दोनों [पुद्गलस्वध्यं प्रवाल्यव्यको [मिध्यात्व्यक्षे मिध्यात्व्यको सिध्यात्व्यक्षेत्रः] जीव धौर प्रकृति दोनों [पुद्गलस्व्यं प्रवाल्यव्यको [मिध्यात्व्यक्षेत्रः] जीव धौर प्रकृति दोनों [पुद्गलस्व्यं प्रवाल्यव्यक्षेत्रः ] सिध्यात्व्यक्षेत्रः विवालक्षेत्रः विवालक्षेत्रयात्वेत्रः विवालक्षेत्रः विवालक्षे

मिष्यात्व यदि प्रकृतिर्मिष्याद्दष्टि करोत्यात्मानं । तस्मादवेतना ते प्रकृतिर्नतु कारको प्राप्ता ।।३२६।। अथवैष जीवः पुदालद्वव्यस्य करोति मिथ्यात्व । तस्मात्पुदालद्वव्य मिथ्याद्विटनं पुनर्जीवः ।।३२६॥ अथ जीवः प्रकृतिस्तथा पुदालद्वव्यं कुर्वन्ति मिथ्यात्व । तस्मात्पुदान्या कृत तद् द्वाविष भुजाते तस्य फलं ॥ अथ न प्रकृतिनं जीव पुदालद्वव्य करोति मिथ्यात्वं । तस्मात्पुदानत्वव्य मिथ्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या ॥

जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वेऽचेतनत्वानुषंगात् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पुद्गलद्वव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मण

प्राप्ता, अथवा, एनत्, जीव, पुद्गनद्रब्य, मिथ्यात्व, तत्, पुद्गनद्रब्य, मिथ्याद्दष्टि, न, पुनर्, जीव, अथ, जीव, प्रकृति, तथा, पुद्गनद्रब्य, मिथ्यात्व, तत्, द्वि, क्रत, तत्, द्वि, अपि, तत्, फल, अथ, न, प्रकृति, न, जीव, पुद्गनद्रब्य, मिथ्यात्व, तत्, तृ, त्वत्, सिथ्या । भूलधातु - इकृष्, करणे, कुज पालनाम्यवहारयो हथादि । प्रविवदण निम्द्यात्व, तत्, तृ, त्वत्, सिथ्या । भूलधातु - इकृष्, करणे, कुज पालनाम्यवहारयो हथादि । प्रविवदण निम्द्यात्व, तत्, त्व, सिथ्यात्व-प्रथमा एकः । जीव यदि - अव्यय । प्रविवद्यात्व, प्रविवद्यात्व, प्रविवद्यात्व, प्रविवद्यात्व, प्रविवद्यात्व, प्रविवद्यात्व, प्रविवद्यात्व, त्वत्य, प्रविवद्यात्व, प्रविवद्य, प्रविवद्यात्व, प्रविवद्य, प्रविवद्यात्व, प्रविवद्य, प्य

[कुर्बन्ति] करते है [तस्मात्] ऐसा माना जाय तो [द्वाभ्यां कृतं] दोनोंके द्वारा किया गया [तस्य तत् कलं] उसका वह फल [द्वाविष भुद्धाते] दोनो ही भोग डालं। [अथ] प्रथवा यदि [पुद्गलद्वस्यं मिध्धात्वं] पुद्गलद्वस्यं मिध्धात्वं] पुद्गलद्वस्यं मिध्धात्वं] पुद्गलद्वस्य मिध्धात्वं] पुद्गलद्वस्यं मिध्धात्वं] पुद्गलद्वस्यं मिध्धात्वं] पुद्गलद्वस्यं मिध्धात्वं] पुद्गलद्वस्यं सिध्धात्वं] पुद्गलद्वस्य ही स्वभावसे मिध्धात्वं भावस्य हुमा [तत्तु] सो ऐसा माना हा खलु] क्या [मिध्या न] भूठ नहीं हैं? इसलिये यह सिद्ध होता है कि प्रशुद्धनिश्चयसे मिध्यात्वनामक भावकर्मका कर्ता प्रजानी जीव है।

तात्पर्य — मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय तो निमित्तमात्र है ग्रीर वहां मिथ्यात्वभावरूप जीव हो परिरामता है।

टीकार्थ--जीव ही मिध्यात्व ग्रादि भावकर्मका कर्ता है। यदि उसके प्रचेतन प्रकृति का कार्यपना माना जाय, तो उस भावकर्मको भी ग्रचेतनपनेका प्रसंग ग्रा जायगा। जीव ग्रपने ही मिध्यात्व ग्रादि भावकर्मका कर्ता है। यदि जीवके द्वारा पुद्मलद्वव्यके मिध्यात्व ग्रादिक भावकर्म किया गया माना जाय तो पुद्मलद्वव्यके भी चेतनपनेका प्रसंग ग्रा जायगा। तथा जीव ग्रीर प्रकृति दोनों ही मिध्यात्व ग्रादिक भावकर्मके कर्ता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर तो अचेनन प्रकृतिको भो जीवकी तरह उसका कल भोगनेका प्रसंग ग्रा जायगा। तथा जीव ग्रीर प्रकृति ये दोनों ग्रकर्ता हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि ये दोनों ग्रकर्ता हो ऐसा भी नहीं है, क्योंक यदि ये दोनों ग्रकर्ता हो तो पुद्मलद्वव्यके ग्रपन स्वभावसे ही मिध्यात्व ग्रादि भावका प्रसंग ग्रादा है। इससे यह

कियमारो पुद्गलद्वयस्य चेतनानुपंगात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिध्यात्वादिभावकर्मणो द्वी कर्तारी जीववदचेतनायाः प्रकृतेरिंप तत्फलभोगानुषंगात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिध्यात्वा-दिभावकर्मणो द्वीवप्यकर्तारी, स्वभावत एव पुद्गलद्वव्यस्य मिध्यात्वादिभावानुषंगात् । तती जीवः कर्ता स्वस्य कर्म कार्यमिति सिद्धं ॥ कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयोरज्ञा-

प्रथमा एकः । पत्तो प्राप्ता-प्र० एकः । अहवा अयवा-अध्ययः । एसो एषः-प्र० ए० । जीवो जीवः-प्र० ए० । पुगगलदम्बस्स पुद्गलद्रव्यस्य-पप्टी एकः । कुणइ करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन कियाः । मिच्छत्तं मिच्यात्वं-द्वितीया एकः । तम्हा तस्मात्-पचमी एकः । पुगलदच्व पुद्गलद्रव्यं-प्रथमा एकः । मिच्छाद्द्वी मिध्याद्दंिट -प्रथमा एकवचन । ण पुण न पुनः-अव्ययः । जीवो जीवः-प्रथमा एकः । अह अथ-

सिद्ध हुन्ना कि मिथ्यात्व म्रादि भावकर्मका कर्ता जीव है म्रीर भावकर्म उस जीवका कार्य है।

सावार्थ—भावकर्मका कर्ता जीव ही है, यह इन गाधावोमे सिद्ध किया है। परमार्थसे सन्य द्रव्य सन्य द्रव्यके भावका कर्ता होता हो नहीं है। इसलिये जो चेतनके भाव हैं उनका चेतन ही कर्ता होता है। इस जीवके स्नज्ञानसे जो मिथ्यात्व स्नादि भावस्प परिएगाम हुए हैं वे चेतन है, जड़ नहीं है। शुद्धनयकी तुलनामें उनको चिदाभास भी कहते है। इसलिये चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होना परमार्थ है। स्रभेददृष्टिमें तो जीव शुद्ध चेतनामात्र है, परन्तु कर्मके निमित्तसे जब परिणमन करता है तब उन विभाव परिएगामोसे युक्त होता है। उस समय परिएगाम-परिएगामीकी भेददृष्टिमें सपने स्नजानभाव परिणामोका कर्ता जीव ही है। स्रभेद हृष्टिमें तो कर्ता-कर्मकाव ही नहीं हैं, शुद्ध चेतनामात्र जीववस्तु है। इस प्रकार यहां यह सम-भन्ना कि चेतनकर्मका कर्ता चितन ही है।

धव इसी धर्यको कलशरूप काव्यमें कहते है—कार्यस्था इत्यादि। धर्य—कार्यपना होनेसे कर्म धरूत याने बिना किया नहीं होता। धौर ऐसा भी नहीं है कि वह भावकमं जीव धौर प्रकृति इन दोनोंका किया हुआ हो, क्योंकि फिर तो जड़ प्रकृतिको भी उसको ध्रपने कार्यका फल भोगनेका प्रसंग ध्राता है तथा भावकमं एक प्रकृतिका ही कार्य हो ऐसा भी नही है क्योंकि प्रकृति तो धन्ततन है धौर भावकमं नेतन है। इस कारण इस भावकमंका कर्ता जीव ही है व यह भावकमं जीवका ही कर्म है, क्योंकि भावकमं नेतनसे धन्वयरूप है। धौर पुरुगल जाता नहीं है इसलिये भावकमं पुरुगलका नहीं है। भावार्थ—नेतनकमं नेतनके ही हो सकता है; पुरुगलके नेतनकमं कैंसे होगा?

ग्रव जो कोई भावकर्मका भी कर्ता कर्मको ही मानते है उनको समभानेके लिये स्या-द्वादसे वस्तकी मर्यादाका सूचनाका काव्य कहते हैं—कर्मेंब इत्यादि । श्रर्थ—कोई श्रात्मधातक ४४६ समयसार

याः प्रकृतेः स्वकार्यफलशुक्भावानुषंगात्कृतिः । नैकस्याः प्रकृतेरिवन्वलसनाञ्जीवीऽस्य कर्ता तती जीवस्यैव च कर्म तिच्चदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥२०२॥ कर्मेव प्रवितक्यं कर्तुं हतकैः क्षिप्त्या-

अन्ययः। जीवो जीवः—प्रवमा एकः। पयडी प्रकृतिः—प्रवमा एकः। तह तथा—अव्ययः। पुग्गलदव्व मिच्छतं पुद्मालद्वयः मिम्प्यात्व—दितीया एकववनः। कृणति कृषेति—वर्तमान लट् जन्य पृष्ठण बहुः किया। तस्हा तस्मात्—पंचमी एकः। तोहि द्वाभ्या—जुः बहुः। कद कृत—प्रयमा एकः। ते तत्—प्रथमा एकः। दोण्णि प्रवहः। दोण्णि प्रवहः। दोण्णि प्रवहः। दोण्णि प्रवहः। दोण्णि प्रवहः। किवानिक्याः। भुजिति—वर्तमान अन्य पुष्ठण बहुः। किया। भुजिति—वर्तमान अन्य पुष्ठण बहुः। किया। भुजिति—वर्तमान अन्य पुष्ठण बहुः। किया। भुजिति—वर्तमान भुष्य द्वाववनः। तस्स तस्य पर्वाची एकः। कलः—द्वितीया एकः। अहः ण अथ न—अय्ययः। पयडी

सर्वथा एकान्तवादी कर्मको ही कर्ता विचारकर आत्माके कर्तृत्वको उड़ाकर 'यह झात्मा कथंचित् करता है' ऐसी कहने वाली जिन-अगवानकी निर्वाध श्रृतरूप वार्गीको कोपित करते हैं याने जिनवाणीकी विराधना करते हैं ऐसे झात्मघातीको जिनकी कि बुद्धि तीव्र मोहसे मुद्रित हो गई है, उनके ज्ञानकी संशुद्धिके लिए स्याद्वादेश निर्वाधित वस्तुस्थिति कही जाती है।

भावार्थ — जो सर्वथा एकांतसे भावकर्मका कर्ता कर्मको ही कहते है धीर धारमाको धकर्ता कहते है, वे धारमाके स्वरूपके घातक हैं। जिनवाशी स्याद्वाद द्वारा वस्तुको निर्वाध कहती है। वह वाशी धारमाको कथंषित् कर्ता कहती है सो उन सर्वथा एकांतवादियोंपर जिनवाशीका कोप है। उनकी धुद्धि मिध्यात्वसे हक रही है। उनके मिध्यात्वके दूर करनेको धाषायं स्याद्वादसे जैसे वस्तुको सिद्धि होती है वैसा अब कहते हैं।

प्रसंगविवरणः— धनन्तरपूर्वं गाथावतुष्कमे बताया गया था कि एक द्रध्यका दूसरे द्रथ्यके साथ कुछ भी सम्बन्ध नही है, फिर कर्नुकर्मभाव एकका दूसरेके साथ कैसे हो सकता है। ग्रब इस गाथावतुष्कमें युक्तिपुरस्सर कर्म ग्रीर ग्रात्माका कर्नुकर्मस्य निराकृत किया है।

तच्यप्रकाश — १-प्रत्येक पदार्थ धपनी धपनी ही परिएातिका कर्ता हुमा करता है। २-प्रज्ञानी जीवकी परिणाति मिध्यात्व धादि भावकमें है। ३- मिध्यात्वादि भावकमंका कर्ता जीव है प्रचेतन कमं नहीं। ४- यदि प्रचेतन मिध्यात्वप्रज्ञाति मिध्यात्वादि भावकमंको कर दे तो भावकमं जड़ हो जायगा। १-जीव स्वकं ही मिध्यात्वादि भावकमंका कर्ता है। ६-यदि जीव मिध्यात्वादि भावकमंको पुरुगलके कर दे तो पुरुगलद्रध्यको चेतन बन जाना पड़ेगा। ६-जीव व पुरुगल दोनों मिलकर मिध्यात्वादि भावकमं नहीं। करते। ७- यदि मिध्यात्वादिभावको जीवकी भांति पुरुगल भी करने लग जावे तो जीवकी तरह पुरुगलको भी मिध्यात्वादिभावको जीवकी भांत पुरुगल भी करने लग जावे तो जीवकी तरह पुरुगलको भी मिध्यात्वादिभावको भी न माना जाय तो मिध्यात्वादि भावकमं किसीके भी हो। स्वभावसे हो बैठेंगें।

त्मनः कर्तृतां कर्तात्मेष कथंचिदित्यचलिता कैश्चिकुतिः कोपिता । तेषामुद्धतमोहमुद्रितिथियौ बोधस्य संशुद्धये स्याद्वादप्रतिबंधलब्यविजया वस्तुस्थितिः स्तृयते ॥२०४॥ ॥ ३२८-३३१॥

प्रकृति:-प्र० ए०। ण न-अध्यय । जीबो जीब -प्र० ए०। पुगगलदब्बं मिच्छतं पुरागलदब्बं मिध्यात्वं-द्वि० ए०। करेदि करोति-वतंभान लट् अन्य पुष्त्व एकवचन किया। तम्हा तस्मात्-पंचमी एक०। पुगानदब्बं मिच्छतं पुरागदद्वयं मिध्यात्वं-प्र० ए०। तं तत्-प्र० ए०। तु ण हु तु न खलु-अध्यय। मिच्छा मिध्या-प्रयमा एकवचन ॥ ३२८-३३।।

६—मिथ्यात्वादि भावकमं जीवमें स्वभावसे नही होते, किन्तु मिथ्यात्वादि प्रकृत्युदयका निमित्त पाकर जीवमें होते । १०—मिथ्यात्वादि भावकमं पुद्रगलसे कभी संभव ही नही है । ११—गुद्धन्यको हिष्टिसे मिथ्यात्वादि भावकमं चिदाभास हैं । १२—ग्रुद्धनिश्चयनयसे जीव मिथ्यात्वादि भावकमं चिदाभास हैं । १२—ग्रुद्धनिश्चयनयसे जीव मिथ्यात्वादि भावकमंका कर्ता है । १३— ग्रुद्धनिश्चयनयसे जीव सम्यक्त्वादि स्वभावभावका कर्ता है । १४— मिथ्यात्वादि भावकमंका कर्ता हु । १४— मिथ्यात्वादि भावकमंका कर्ता पुद्रगल नही है । १६—जीव तो प्रयरिणामी हो ग्रीर मिथ्यात्वादि प्रकृति हट-पूर्वक जीवको मिथ्यादृष्टि ग्रादि कर दे ऐसा वस्तुस्वभाव नही । १७—प्रकृति (कर्म) परिण्यमनस्वभावी है ग्रीर जीव भी परिण्यमनस्वभावी है । १६—जीव ग्रीर कर्म दोनोके ही परिण्यमनस्वभावी है ग्रीर जीव भी परस्पर निमित्तनीमित्तिक संबंधको व्यवस्था है तथा बंध मोक्षकी प्रक्रिया है । (१०) एक पदार्थ में कर्न कर्मात्व है । (१०) एक पदार्थ में कर्न कर्मात्व है । (१०) एक पदार्थ में कर्न कर्मात्व है ।

सिद्धान्त— १-जीव मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है। २-कर्मप्रकृति मिथ्यात्वादि-भावकर्मका कर्ता नही। ३-जीव प्रकर्ता व धभोक्ता है।

हष्टि—१-अगुद्धिनश्चयनय (४७)। २-उपादानहिष्ट (४६व)। ३-गुद्धनय (४६)। प्रयोग—अपनी भूलके कारण किये गये भावकर्मको अपनी सुषके बलसे दूर कर अपने गुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूपमें विहार करना ॥ ३२८-३३१॥

श्रव श्रात्माके कर्नृत्व व श्रकतृंत्वके सम्बन्धमें स्याद्वादशासनका निर्णय करते हैं— [कर्मसिस्तु] कर्मोंके द्वारा [श्रक्तानी] जीव श्रजानी [क्रियते] किया जाता है [तथैब] उसी प्रकार [कर्मसि:] कर्मोंके द्वारा जीव [ज्ञानी] जानी किया जाता है, जीव [कर्मिन:] कर्मोंके द्वारा [स्वाप्यते] सुलाया जाता है [तथैब] उसी प्रकार जीव [कर्मिन:] कर्मोंके द्वारा ही [जागर्यते] जगाया जाता है [कर्मिन: सुक्षीक्रियते] कर्मोंके द्वारा जीव सुखी किया जाता है [तथैब] उसी प्रकार जीव [कर्मिन: दुःक्षीक्रियते] कर्मोंके द्वारा दुःखी किया जाता है [च] [कर्मिन: मिथ्यात्वं नीयते] कर्मोंके द्वारा मिथ्यात्वको प्राप्त कराया जाता है [चैव] कम्मेहिं दु अण्णाणी किज्जह णाणी तहेव कम्मेहिं ।
कम्मेहिं सुवाविजइ जग्गाविज्जइ तहेव कम्मेहिं ॥३३२॥
कम्मेहिं सुहाविज्जइ दुक्खाविज्जइ तहेव कम्मेहिं ॥३३२॥
कम्मेहिं य मिच्छतं णिज्जइ णिज्जइ यसंजमं चेव ॥३३३॥
कम्मेहिं य मिच्छतं णिज्जइ णिज्जइ यसंजमं चेव ॥३३३॥
कम्मेहिं भगाडिज्जइ उड्दमहो चावि तिरियलोयं य ।
कमेम्हिं चेव किज्जइ सुहासुहं जित्तयं किंचि ॥३३४॥
जह्मा कम्मं कुव्वइ कम्मं देई हरित जं किंचि ॥३३४॥
पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसह ।
एसा आयरियपरंपरागया एरिसी दु सुई ॥३३६॥
तह्मा ग्र कोवि जीवो अवंभचारी उ अह्म उवएसे ।
जह्मा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसइ इदि भिण्यं ॥३३७॥
जह्मा घाएइ परं परेग् घाइज्जए य सा पयडी ।
एएग्राच्छेग् किर भण्णाइ परघायणामिति ॥३३८॥

नामसंत्र कम्म, दु, अण्णाणि, णाणि, तहेव. मिच्छत, असंजम, चेव. उद्दृह. अही, तिरियलोय, सुहासुह, जित्तिय, किचि, तत्, उ, सब्बजीव, अकारय, आवण्ण, पृह्मित्थयाहिलासि, इत्थीकम्म, च, तथा [ध्रसंयमं नीयते] ध्रसंयमको प्राप्त कराया जाता है [कर्माकः ऊर्ज्यं चाणि ध्रधः च तिर्यन्तोकं आम्यते] जीव कर्मोंके ढारा उच्यंत्रोक तथा अधोलोक ध्रीर तिर्यन्तोकं भ्रमाया जाता है [च कर्माकः एव] ध्रौर कर्मोंके ढारा ही [यित्किचित् यावत् श्रुमाशुमं कियते] जो कुछ शुभ अशुभ है वह किया जाता है। सो [यस्मात्] चूँकि [इति यत् किचित् ] इस प्रकार जो कुछ भी है उसे [कर्म करोति] कर्म ही करता है [कर्म वदाति] कर्म ही देता है [हरति] कर्म हो हरता है [तस्मात्तु] इस कारण [सर्वजीवाः] सभी जीव [अकारका ध्रापन्नाः मर्वति] अकर्ता प्रसक्त होते हैं। [ईट्शी एवा आचार्यपरंपरागता तु श्रुतिः] तथा ऐसो यह ध्रावायोंको परिपाटीसे धाई हुई श्रुति है कि [युक्षः प्रसक्तवि] पुरुषको चाहता है।

तह्या ए कोवि जीवो वधायत्रो अत्य अहा उवदेसे ।
जह्या कम्मं चेव हि कम्मं धाएदि इदि भिण्यं ॥३२६॥
एवं संखुवएसं जे उ परूर्विति एरिसं समणा ।
तेसिं पयडी कुव्वइ अपा य अकारया मव्वे ॥३४०॥
यहवा मरण्मिस मञ्मं अपा अप्पाण्मप्पणो कुगाई ।
एसो मिन्छमहावो तुम्हं एयं मुण्तस्स ॥३४१॥
अप्पा णिबो असंखिज्जपदेसो देसिओ उ समयम्हि ।
णिव सो सकह तत्तो हीणो अहिओ य काउं जे ॥३४२॥
जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोगमित्तं खु ।
तत्तो सो किं हीणो अहिओ व कहं कुण्ह दव्वं ॥३४३॥
अह जाण्यो उ भावो णाण्महावेण अत्य इत्ति मयं ।
तह्या णिव अप्पा अप्यं तु सयमप्पणो कृण्ह ॥३४४॥

कमेंसे ग्रज्ञानी, किया जाता जानी भि कमेंसे। कमं युला देते है, कमं हि इसको जगा देते ॥३३२॥ कमं युखी करता है, दुखी भि होता तथैव कमींसे। कमं हि मिध्यान्व तथा, असंयमन भावको करता ॥३३३॥

कुम हि भिष्यास्त तथा, अस्यमन भावका करता । १३ दशा कुम हि भिष्यास्त तथा, अस्यमन भावका करता । १३ दशा वृदिस, एत, आयोज्यपरपरागया, एरिसी, सुई, क. वि, जीव, अवभवारि, अम्ह, उवएस, ज, भणिय, पर, न, पयांड, जण्य, अकारय, मन्त्र, पत, का, का, व वायअ, उवदेस, सख्वरास, ज, एरिस, समण, त, पर्यांड, अण्य, अकारय, मन्त्र, अहवा, अम्ह, मिन्छसहाव, तुम्ह, एत. सुणत, णिच्च, असिवज्ञ पदेस, देसिअ, उ, ममण, णवि, त, तन्तो, हीण, अहिअ, य, ज, जीवरूव, वित्यरदो, लोगिमत, खु, त, कि, तिस्मात् ] इससे [कोणि जीव:] कोई भी जीव [अबह्यचारी न] ग्रवह्यचारी नहीं है [अस्माकं तु उपवेदों] हमारे उपदेशमें तो ऐसा है [अस्मात्] कि [कमं चौव हि] कमं ही [कमं अभिववित] कमंको चाहता है [इति भिणतं] ऐसा कहा है। [अस्मात्] जिस कारए। [सा प्रकृतिः] वह भक्कति ही [परं] दूसरेको [हिती] मारता है [च] ग्रोर [परंरण हस्यते] परके द्वारा मारा जाता है [एतेन अर्थेन] इसी ग्रथेसे [परचात नाम इति मण्यते] यह परचात नामक श्रकृति है यह कहा जाता है [तस्मात्] इस कारए। [अस्माकं उपवेदें]

कर्म भ्रमाता रहता, ऊर्ध्व अधः मध्यलोकमें इसको । कमं किया करता है, शूत्र व श्रश्न भाव भी सब कुछ ॥३३४॥ क्योंकि कर्म करता है, देता हरता है कर्म ही सब कुछ । इससे समस्त आत्मा, अकारक हि प्राप्त होते हैं ।।३३४।। पुरुषवेद नारीको स्त्रीवेद मि कर्म पुरुषको चाहे। यह है श्राचार्यपरं-परागता श्रृति भी तत्साधक ॥३३६॥ श्रमिलाचा करता है, कर्मको कर्म यह बताया जब । तब फिर जीव मि कोई, व्यभिचारी मी न हो सकता ॥१३७॥ चूंकि प्रकृति ही परको, घाते परसे व घात उसका हो। इस ही काररण उसका, परधातप्रकृति नाम हम्रा ॥३३८॥ इस कार्यसे बात्मा, घातक नींह है हमारे ब्राशयसे। क्योंकि कर्मको कर्म हि, घाता करता बताया है ।।३३६।। ऐसे सांख्याशयको, इस प्रकार थमरा जो प्रकट करते। उनके प्रकृति हि कर्ता, भारमा होते प्रकारक सब ॥३४०॥ यदि मानो यह ब्रात्मा, अपने आपका आप करता है। तो मान्यता तुम्हारी, है मिध्यामावकी यह सब ॥३४१॥ जीव ग्रसंख्यप्रदेशी, नित्य बताया जिनेन्द्र शासनमें। उससे कभी न छोटा, न बडा भी किया जा सकता ॥३४२॥

कहुं, दब्ब, अह, आणअ, भाव, णाणसहाव, इत्ति, मय, अप्पय, सय, अप्प। धातुसंझ—कर करऐो, जन्म निद्राक्षये, सुहाय सुक्षीकरऐो नामधातुप्रिकया, दुक्षाय दुक्षीकरऐो नामधातुप्रिकया, ने प्राप्रो, भम श्रमऐो, कर करणे, कुब्ब करणे, दा दाने, हर हरणे, अहि लस इच्छाकीडनयो, घात हिसाया, प रूब घटनायां, मन्न अवबोधने, कुण करणे, सक्क सामध्यें, कर करणे, जाण अवबोधने, अस सत्तायां। प्रातिपदिक—कसँद,

हमारे उपदेशमें [कोषि जीवः] कोई भी जीव [उपघातको नास्ति] उपघात करने वाला नहीं है [बस्मात्] क्योंकि [कर्म खंव हि] कर्म हो [कर्म हंतीति मिएतं] कर्मको घातता है ऐसा कहा है [एवं तु] इस तरह [ये अमरणाः] जो कोई यित [ईहशं सांख्योपवेशं प्रकप्यंति] ऐसे सांख्यमतका उपदेश निरूपण करते हैं [तेषां] उनके मतमें [प्रकृतिः] प्रकृति ही [करोति] करती है [च सर्वे बास्मानः] ग्रोर ग्रात्मा सव [ब्रकारकाः] ग्रकारक ही हैं, [ब्रब्बा] ग्रावार्यं कहते है यदि [मन्यसे] तू ऐसा मानेगा कि [मम आत्मा] मेरा भ्रात्मा

जीवका जीवकपक, विस्तृत लोकपरिमारा तक जानी। उसमे हीन या प्रिषिक, कैसे है कोड़ कर सकता।।३४३।। यदि ऐसा मानो यह, जायक निज ज्ञानमावसे है हो। तो सिद्ध हुआ घात्मा, अपनेको खाप नींह करता।।३४४।।

कर्मिमः सुखायते दु.खायते तर्षव कर्मभिः । कर्मभिश्च मिष्यात्व नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥ ३३३ ॥ कर्मभिम्नायते उत्तर्वमधरचापि तिर्यमुनोक व । कर्मभिश्चेव कियते शुभाशुभ यावाँक्विचत् ॥ ३३४ ॥ यसमात् कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरतीति याँक्विचत् । तरमात् सर्ववाचा अकारका भवत्यापन्नाः ॥ १९६९ ॥ उत्तर्वाचि कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरतीति याँक्विचत् । एषाचार्यपरंपरागतेहशी तु श्रृतिः ॥ ३३६ ॥ तरमान्न कोऽपि जीवोऽम्रह्मचारी त्वस्माकपुरदेशे । यसमात्कर्म चैव हि कर्माभिलधतीति प्रणित ॥ ३३७ ॥ यस्माद्धित परं परेण हत्यते च सा प्रकृतिः । एतेनाथँन किल भण्यते परधातनामिति ॥ ३३६ ॥ तस्मान्न कोऽपि जीव उपधातकोऽस्त्यस्माकपुरदेशे । यसमात्कर्म चैव हि कर्म हतीति भणितं ॥ ३३६ ॥ एवं साक्योपदेश ये तु प्रस्पातहोइशं श्रमणाः । तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वं ॥ ३४६ ॥ एवं साक्योपदेश ये तु प्रस्पातनाहशं श्रमणाः । तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वं ॥ ३४६ ॥ अववा भन्यते ममात्मात्मानमात्मात्मात्मात्र । । एप सित्यात्मात्रवाकारकाः । सर्वं ॥ ३४१ ॥ अवात्मा नित्योऽस्वयेयप्रदेशो शिवास्त्र नित्योऽस्वयेयप्रदेशो शिवास्त्र नित्र । नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्त् यत् ॥ ३४१ ॥ अविस्य जीवस्य जीवस्य विस्तरतो जानीहि लोकमात्र खतु । ततः सिक्हीनोऽधिकश्च । कष् करति द्वया । ३४६ ॥ अवात्मा नित्योऽस्वयंप्रदेशो जानीहि लोकमात्र खतु । ततः सिक्हीनोऽधिकश्च । वस्य सामत्मात्मात्मात्मा । स्वया। ३४४ ॥ अवात्मस्य भावो जानस्यभोवेन तिष्टितीति मत्। तस्मान्नात्यात्मात्मात् तृ स्वयमात्मनः करोति ॥ ३४४॥ अवात्मस्य भावो जानस्यभावेन तिष्टितीति मत्। तस्मान्नात्मात्मात्व तु स्वयमात्मनः करोति ॥ ३४४॥ अवात्मस्य

कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणास्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणास्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव स्वापयति निद्रास्यकर्मोदयमंत-

तु, अज्ञानित्, ज्ञानित्, तथा, एव, च, मिथ्यात्व, असंयम, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यग्लोक, गुभागुभ, यावत्, किचित्, यत्, तत्, सर्वजीव, अकारक, आपक्ष, पुष्त, स्थ्यभिलाषित्, स्वीक्त्मंत्, पुष्टक, एतत्, आचार्यपर-स्परागता, ईट्छी, श्रुति, तत्, न, किस्, अपि, जीव, अबह्रस्वारित्, तु, अस्मत्, उपदेश, यत्, भणित, पर, तत्, प्रकृति, एतत्, अर्थ, किल, परधातनामन्, इति, उपघातक, साख्योपदेश, यत्, ईट्टा, अमण, तत्, प्रकृति, आत्मत्, च, अकारक, सर्व, अथवा, अस्मद्, आरम्म, एतत्, मिथ्यास्वभाव, युप्सद्, एत्त, जानत्, आरमन्, नित्य, असंख्येयप्रदेश, दशित, तु, समय, न, अपि, तत्, ततः, हीन, अधिक, जीवरूप, विस्तरतः,

[म्रात्मनः] प्रपते [म्रात्मानं] धात्माको [करोति] करता है, ऐसा कर्तापनका पक्ष मानो तो [त्रज्जानतः] ऐसे जानते हुए [तर्बव] तेरा [एषः] यह [मिध्यास्वभाषः तु] मिध्यास्वभाव है [यत् ] क्योंकि [समये] सिद्धान्तमें [म्रात्मा [ धात्मा [नित्यः] नित्य [ध्रसंख्येपप्रवेशः] प्रसंख्यातप्रदेशी [वर्षितः] कहा गया है [ततः] उससे [सः] वह [हीनः ख अधिकः कर्तुं] हीन प्रीर ग्राधिक किया जानेके लिये [नापि शक्यते] शश्य नही है [विस्तरतः] ग्रीर विस्तार प्रपेक्षासे भी [जीवस्य जीवख्पं] जीवका जीवरूप [ससु] निश्चयतः [लोकमात्रं] लोकमात्र [जानीहि] जानो [ततः] उस परिमाएसे [कि] क्या [सः] वह [हीनोऽधिकः वा] हीन

रेण तदनुषपत्तः । कर्मेव जागरयित निद्राध्यकर्मक्षयोपश्चममंतरेण तदनुषपत्तः । कर्मेव सुखयित सद्वेदाध्यकर्मोदयमंतरेव तदनुषपत्तः । कर्मेव दुःखयित असद्वेदाध्यकर्मोदयमंतरेण तदनुषपत्तः । कर्मेव निध्याद्यि करोति निध्यात्यकर्मोदयमंतरेण तदनुषपत्तः । कर्मेवासंयतं करोति चारित्र-मोहाध्यकर्मोदयमंतरेण तदनुषपत्तः । कर्मेवाद्वं विध्याद्यि करोति चारित्र-मोहाध्यकर्मोदयमंतरेण तदनुषपत्तः । कर्मेवाद्वं विध्याद्यमंतरेण तदनुषपत्तः । अपरमिष यद्याविकिचिच्छ्यभागुभभेदं तत्तावत्सकलमिष कर्मेव करोति प्रकास्ताप्रशस्तराषाद्यकर्मोदयमंतरेण तदनुषपत्तः । यत् एवं समस्तमिष स्वतंत्रं कर्म करोति कर्म

लोकमात्र, लसु, ततः, कथ, द्रव्य, अथ, जायक, भाव, जानस्वभाव, इति, मत तत्, न, अपि, आत्मन्, तु, स्वयं, आत्मन्, भूत्वभात्,— इकुत्र् करत्एं, शीइ, स्वयं अत्यादि, जाधु निप्तायये, मुखाय सुलीकरणे, नाम-धापुप्रक्रिया, दुःखाय दुलीकरणे नामधापुत्रिकया, णीज्र प्रापणे, अमु अनवस्थाने दिवादि, अमु वलने भ्वादि, दुदात्र दाने जुहौस्यादि, हुज्ञ हरणे भ्वादि, अभि तस स्नयनश्चीडनयो भ्वादि, इत् हिसायो अदादि, प्रस्प क्षपिक्ताया, मन जाने दिवादि, शक्कु शक्ती स्वादि, ज्ञा अववोधने क्यादि, अम भुवि। पदिवक्रण-कम्मेहि कमेशिः-जुतीया बहु०। तु तह तथा एव य च अवि अपि जित्तिय यावत् किचि किचित् इति इत् तत् तत् ज त्व तथा एव य च अव्यय। अल्णाणी अज्ञानी-प्रयमा एक०। किक्जद क्रियते-वर्तमान तद् अन्य पुष्ठ एक० भावकमंप्रक्रिया। जाणी जानी-प्रयमा एक०। क्षिज्ञद क्रियते-वर्तमान तद् अन्य पुष्ठ एक० भावकमंप्रक्रिया। जाणी जानी-प्रयमा एक०। मुवाविज्ञद्व स्वाप्यते-वर्तमान तद् अन्य पुष्ठ एक० भावकमंप्रक्रिया। जाणी जानी-प्रयमा एक०। सुवाविज्ञद्व स्वाप्यते-वर्तमान तद् अन्य पुष्ठ एक० भावकमंप्रक्रिया। जाणाविज्ञ जागर्यते-वर्तमान तद् अन्य

तथा अधिक हो सकता है ? [ब्रब्यं] तब किर ग्रात्मा द्रव्यको [कथं करोति] कैसे कर सकता है ? [अय्य] ग्रथवा [इति मतं] ऐसा माना जाय कि [जायकः भावः तु] जायक भाव तो [जानस्वभावेन] जानस्वभावेचे [तिष्ठति] तिष्ठता है [तु] तो [तस्मात्] उसी हेतुसे सिद्ध हुग्रा कि [श्रात्मा] ग्रात्मा [ग्रात्मनः आत्मानं] ग्रपने ग्रापको [स्वयं नापि करोति] स्वयं कुछ भी नही करता।

तारपर्य--कर्तापन साधनेको विवक्षा पलटकर जो पक्ष कहा था सो नही बना । यदि कर्मका कर्ता कर्मको ही माने तो स्याद्वादसे विरोध हो जायेगा, इसलिए कथंचित् श्रज्ञान श्रवस्थामें श्रपने श्रज्ञान भावरूप कर्मका कर्ता माननेमें स्थाद्वादसे विरोध नही है।

टीकार्थ पूर्वपक्ष कर्म ही ग्रात्माको ग्रज्ञानी करता है; क्योंकि जानावर स्प कर्मके उदयके बिना श्रज्ञानकी श्रजुपपत्ति है। कर्म ही ग्रात्माको ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावर स्पा कर्मके क्षयोपशमके बिना ज्ञानकी श्रजुपपत्ति है। कर्म हो ग्रात्माको सुलाता है, क्योंकि निद्रानामक कर्मके उदयके बिना निद्राकी श्रनुपपत्ति है। कर्म ही ग्रात्माको ज्याता है; क्योंकि निद्रानामक कर्मके क्षयोपशमके बिना जगानेकी श्रनुपपत्ति है। ददाति कमं हरति च ततः सर्वं एव जीवाः निरुपमेविकातेनाकर्तार एवेति निष्वनुमः किंचश्रुतिरप्येनमधंमाह, पुंवेदास्यं कमं स्त्रियमिश्रज्ञषति स्त्रीवेदास्यं कमं पुमांसमिश्रज्ञषति इति
वाक्येन कमंग् एव कमाभिलाषकृतंत्वसमधंनेन जीवस्याब्रह्मकृतंत्वासमधंनेन च जीवस्याब्रह्मकृतंत्वप्रतिषेधात् । तथा यत्परं हृति, येन च परेण हृन्यते तत्परघातकर्मेति वाक्येन कमंग्
एव कमंघातकृतंत्वसमधंनेन जीवस्य धातकृतंत्वप्रतिषेधाच्च सर्वथंवाकृतंत्वप्रापतात्। एवमीहृणं सांस्यसमयं स्वप्रज्ञापराधेन सृत्राधंमबुष्यमानाः केचिच्छृम्णाभासाः प्ररूपयंति तेषां प्रकृतेरेकातेन कृतंत्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकातेनाकृतंत्वापत्तः—जीवः कर्तेति श्रृतेः कोपो

पुरुष एकवचन भावकमंत्रिक्या। मुहाविज्जइ सुलायते दुक्लाविज्जइ दुःलायते—वर्तमान० अन्य० एक० नामधातु भावकमंत्रिक्या। णिज्जइ नीयते—वर्तमान० अन्य० एक० किया। प्रमाडिज्जइ फ्राम्यते—वर्तमान० अन्य० एक० किया। प्रमाडिज्जइ फ्राम्यते—वर्तमान० अन्य० एक० भावकमंत्रिक्या। उड्ढं ऊर्ध्व अहो अधः—अध्यय। तिरियलोय तिर्यन्तोन, किज्जइ कियते—वर्तमान० कन्य० एक० भावकमंत्रिक्या। मुहानुह शुभाशुभ—प्र० एक० कर्मवाच्य कर्म। जन्य प्रस्तान् प्रमानि प्रकाश कर्म-प्र० एक०। चुख्यइ करोति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक०। क्राया। हरइ हरति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक०। जयत्—प्रथम। एक०। ताहा तस्मात्—प्रवाश एक०। क्राया। अवज्ञीवा सर्वजीवाः—प्र० बहु०। अकारया अकारका—प्र० बहु०। हित भवन्ति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष वहुवचन किया। आवण्णा आपनाः—प्रथम। बहु०। पुरिसिन्ययाहितासो पुरुष स्थानाची—प्रथम। एक०। स्त्रीकर्म-प्रथा । पुरिसिन्ययाहितासो पुरुष स्थानाची—प्रथम। एक०। स्त्रीकर्म-प्रथा एक०। पुरिसान्याहितासो पुरुष स्थानाची—प्रथम। एक०। स्त्रीकर्म-प्रथा ।

कमं ही आत्माको सुखी करता है, क्योंकि साताबेदनीयकर्मके उदयके बिना सुखकी अनुपपत्ति है। कमं ही आत्माको दुःखो करता है क्योंकि असाताबेदनीयकर्मके उदयके बिना दुःखकी अनुपपत्ति है। कमं ही आत्माको मिध्यादृष्टि करता है, क्योंकि मिध्यात्व कमंके उदयके बिना मिध्यात्वको अनुपपत्ति है। कमं ही आत्माको असंयमी करता है, क्योंकि चारित्रमोहकर्मके उदयके बिना असंयमकी अनुपपत्ति है। कमं ही आत्माको असंयमी करता है, क्योंकि चारित्रमोहकर्मके उदयके बिना असंयमकी अनुपपत्ति है। अस्य जो भी कुछ शुभ अशुभ है, उन सबको कमं ही करता है; क्योंकि प्रशस्त अप्रगस्त रागनामक कर्मके उदयके बिना उस शुभ अशुभ है, उन सबको कमं ही करता है; क्योंकि प्रशस्त अप्रगस्त रागनामक कर्मके उदयके बिना उस शुभ अशुभ अशुभकी अनुपपत्ति है। इस प्रकार सब ही को स्वतन्त्र होकर कमं ही करता है, कमं ही देता है, कमं ही हरता है, इसलिये हम ऐसा निश्चय करते है कि सभी जीव नित्य एकांतसे अकर्ता ही हैं। और क्या—चारक मी इसी अभिप्रायका समर्थन करता है। क्योंकि पुवेदकर्म स्त्रोको और स्त्रीवेदकर्म पुरुषको अभिलाया करता है, इस वाक्य से कर्मकी ही अभिलाषाख्य कर्मके कर्नुत्वके समर्थन द्वारा जीवके अबह्यका समर्थन न होनेस जीवको अबह्यका कर्नुत्व सिद्ध नही होता। तथा 'जो दूसरेको मारता है और दूसरेसे मारा

५६४ समयसार

दुःशक्यः परिहतुँ । यस्तु कर्म घाटमनोऽज्ञानादिसर्वभावान् पर्यायरूपान् करोति घाटमा त्वाटमा-नमैवैकं द्वयरूपं करोति ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीःयभिप्रायः स मिथ्यैव । जीवो हि द्वव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंस्थेयप्रदेशो लोकपरिमागाक्य । तत्र न तावन्नित्यस्य कार्यत्वमुपपन्नं

मुई श्रृति:-प्रठ ए०। को क -प्र० ए०। जीवो जीव. अवभवारी अप्रद्मावारी-प्रठ ए०। अम्ह अस्माकं-षष्ठी बहुः । उवएसे उपदेशे-सप्तमी एकः । अहिलसइ अभिलयति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः त्रिया। भणियं भणित-प्रथमा एकववन । षाएइ हेति-वर्तमानः अन्यः एकः किया। पर-द्विः एकः। परेण-तृः एकः। षाइञ्जए हन्यते-वर्तमानः अन्यः एकः भावकमंप्रक्षिया। सा पयडी सा प्रकृति -प्रथमा एकः।

जाता है वह परघातकमं है, इस वाक्यसे कर्मको हो कर्मके घातका कर्तृत्व होनेके समर्थन द्वारा जीवके घातकर्तृत्वका निषेध होनेसे जीवके सर्वथा श्रकर्तृत्वका ही समर्थन होता है। इस प्रकार कुछ श्रमणाभास अपने बृद्धिदोषसे भागमके भ्रभिप्रायको बिना हो समभे सांख्यमतका अनुसरण करते है । उनके इस तरह प्रकृतिको एकान्ततः कर्ता मान लेनेसे सब ही जीव एकान्तसे प्रकर्ता सिद्ध हो जाते हैं। तब 'जीव कर्ता है' श्रांतिका यह कीप दूर करना दःशवय हो जाता है। भीर 'कर्म भारमाके पर्यायरूप सजानादि भावोंको करता है और भारमा द्रव्यरूप केवल भारमा को ही करता है इस तरह ग्रागमको विरुद्धता न होगी, ऐसा जो ग्रागय है वह मिध्या ही है। क्योंकि जीव द्रव्यरूपसे नित्य, असंख्यातप्रदेशी ग्रीर लोकके बराबर है, ग्रतः जो नित्य होता है वह कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कृतकत्व ग्रीर नित्यत्वमें परस्पर विरोध है। यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं कि अवस्थित और असंख्यातप्रदेशी आत्माके पूद्गल स्कंधकी तरह प्रदेशोंके बिछुड़ने मिलनेसे कार्यंत्व सिद्ध हो जायेगा, क्योंकि प्रदेशोंके बिछुड़ने मिलनेसे उसमे एकत्व नही रह सकता । श्रीर 'सम्पूर्ण लोक भवनके बराबर विस्तार वाला श्रात्मा जब श्रपने नियत (छोटे बड़े) शरीरोंको धारण करता है तब ग्रात्मप्रदेशोंमे संकोच विस्तार होनेके कारण उसमे कार्यत्व सिद्ध हो जायगा' यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि संकोच विस्तार होनेपर भी सुखी गीली अवस्थामें अपने ही परिमासके अन्दर रहने वाले चमडेकी तरह आदमा को प्रपने निश्चित विस्तारसे हीनाधिक नहीं किया जा सकता। ग्रीर चंकि वस्तस्वभावको मिटाया नहीं जा सकता इसलिए ग्रात्माका ज्ञायकभाव सदा ज्ञान स्वभावसे ही रहता है ग्रीर जब वह ज्ञानस्वभावसे रहता है तब जायकता धौर कर्तृता दोनोमें परस्पर विरोध होनेसे बह मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता नहीं हो सकता परन्तु मिथ्यात्वादि भाव होते भ्रवश्य हैं इस लिये कमें ही उनका कर्ता कहा जाता है ऐसा कथन केवल संस्कारके आधीन होकर ही किया जा सकता है। इससे तो 'ग्रात्मा आत्माको करता है' इस मान्यताका पूर्णतया खण्डन ही

कृतकत्वनित्यन्वयोरेकत्वविरोधात् । न चावस्थिताऽसंस्येयप्रदेशस्यैकस्य पुद्गलस्कथस्येव प्रदेश-प्रचेपरागकर्षणद्वारेरागित् तस्य कार्यत्वं प्रदेशप्रबेपणाकर्षेण् सति तस्यैकत्वव्याधातात् । न चापि सकललोकबास्तुविस्तारपरिमितनियतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारेण तस्य कार्य-त्वं, प्रदेशसंकोचविकाशयोरिष गुष्कार्द्वचमैवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्वीनाधिकस्य तस्य कर्तुमशस्य-

एएणअच्छेण एतेनअथॅन-नृ० एक० । भण्णइ भण्यते-वर्तमान० अन्य० एक० भावकमैप्रक्रिया । परघायणाम परघातनाम बघायओ उपघातकः-प्र० एक० । अस्थि अस्ति-व० अ० ए० किया । घाएदि हति-व० अ० ए० किया । सखुवएस साख्योपदेश-द्वितीया एक० । पर्स्त्रिति प्रस्पयन्ति-व० अ० बहु० किया । एरिसं ईट्स-द्वि० ए० । समणा श्रमणा.-प्र० बहु० । तेसि तैषा-पप्टी बहु० । प्यडी प्रकृति -प्र० ए० । कुब्बइ

होता है। इस कारण सामान्यकी अपेक्षांसे ज्ञानस्वभावमे स्थित होकर भी ज्ञायकभाव जब कमेंसि उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावोका ज्ञान करता है तब अनादिकालसे ज्ञेय ज्ञानका भेद न समअनेके कारण परपदार्थको अपना मानने लगता है सो विशेषको अपेक्षासे अज्ञानमयी परिष्णामोके करनेके कारण उसका कर्ता मानना चाहिए। वह भी तब तक, जब तक कि इसे प्रकट भेदज्ञानको पूर्णता न हो, पूर्णता हो जानेपर जब वह प्रात्माको ही प्रात्मा जानने लगता है, तब इस विशेषको अपेक्षासे ज्ञानमधी ज्ञानपरिस्णामोसे परिस्पमन करता है, उस समय मात्र ज्ञात होनेसे वह साक्षात प्रकर्ता रहता है।

भावार्थ — कितने ही जैन श्रमण भी स्याद्वादवाणीको ग्रन्छ प्रकार न समस्तेके कारण सर्वथा एकांतका ग्रभिप्राय करते है, ग्रीर विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि 'ग्रारम तो भावकर्मका ग्रक्ता हो है' कर्म प्रकृतिका उदय ही शरीर व भावकर्मको करता है। ऐसा सर्वथा एकान्तको मानने वाले उन मुनियोपर जिनवाणीका कोप ग्रवथ्य होता है, क्योंकि जिनवाणीका कघप है कि प्रत्येक सन् ग्रपना परिणमन करता रहता है, ग्रारमा भी ग्रपना परिणमन करता है। जिनवाणोके कोपके भयसे यदि वे विवक्षाको बदलकर ऐसा कहें कि भावकर्मका कर्ता कर्म है ग्रीर ग्रपने ग्रारमाका कर्ता ग्रारमा है, इस प्रकार हम ग्रास्माको क्यांचित कर्ता कर्त कर्म है ग्रीर ग्रपने ग्रारमाका कर्ता ग्रारमा है, इस प्रकार हम ग्रास्माको क्यांचित कर्ता कर्त कर्म है, इसिलए वाणीको विराधना नहीं होती, तो उनका ऐसा कहना मिथ्या हो है। ग्रारमा द्रथ्य नित्य है, ग्रसंस्थातप्रदेशी है, लोकपरिमाण है, इसिलए उसमें तो कुछ नवीन करना नही है। इसिलए ग्रारमाके कर्नु व्य ग्रीर ग्रकनु व्यक्त विवक्षाको यथार्थ मानना है स्याद्वादको 'यथार्थ मानना है' ग्रारमाके कर्नु व्यक्त प्रवंध स्वाध स्याद्वादको 'यथार्थ मानना है' ग्रारमाके कर्नु विवक्षा कर्नु विवक्ष सर्वथमें सत्याद्व स्वयाद्वादको 'यथार्थ मानना है' ग्रारमाके कर्नु व्यक्त प्रवंदक सर्वथमें स्वयाद्वाद भावांको जानते समय ग्रारमा सामान्य ग्रयक्षासे तो ज्ञानस्वमावमें हो स्यात है, पर्वत मिक्क व्यवक्षात्व कर्म विवक्षात्व कर्म विवक्षात्व कर्ने है। ग्रारमा सामान्य ग्रयक्षासे तो ज्ञानस्वमावमें हो स्थित है, पर्वत मिथ्य होति सम्य ग्रयक्षात्व कर्म ग्रीर ज्ञानके भेवविज्ञानके ग्रयह विवक्षात्व कर्म ग्रीर ज्ञानके भेवविज्ञानके ग्रयह विवक्षात्व कर्म ग्रारमा सामान्य ग्रयक्षात्व कर्म ग्रीर ज्ञानके भेवविज्ञानके ग्रयह विक्र स्वाप्त स्वाप्त विक्र भी ग्रीर ज्ञानके भेवविज्ञानके ग्रयह विवक्ष स्वाप्त विक्र भी ग्रीर ज्ञानके भेवविज्ञानके ग्रयह विक्र स्वाप्त स्व

त्वात् । यस्यु वस्तुस्वभावस्य सर्वयापोढुमशस्यत्वात् ज्ञायको भावो ज्ञानस्वभावेन सर्वदैव तिष्ठति, तवा तिष्ठंत्रच ज्ञायककर्तृत्वयोरत्यंतिकस्द्वत्वान्मिध्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति । भवति च मिध्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मेव कर्तुं प्ररूप्यत इति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्माऽऽत्मानं करोतीत्यम्युपगममुपहृत्येव ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावाविष्यतत्वेऽिष कर्मेजानां मिध्यात्वादिभावानां ज्ञानसम्योऽनादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानशून्यत्वात् परमात्मेति जानतो

करोति—क अ० ए०। अप्पा अकारया सब्बे आत्मानः अकारका सर्वे—प्र० बहु०। मण्णिस मन्यसे—वर्त-मान मध्यम० एक०। मज्में मम-पष्टी एक०। अप्पा आत्मा-प्र० ए०। अप्पाण आत्मानं-द्वि० एक०। के कारण ज्ञेयरूप मिथ्यात्वादि भावोंको म्रात्माके रूपमें जानता है इस प्रकार विशेष म्रपेक्षासे मजानरूप ज्ञानपरिणामको करनेसे कर्ता है, म्रोर जब भेदविज्ञान होनेसे म्रात्माको ही मात्माके रूपमें जानता है, तब विशेष म्रपेक्षासे भी झानरूप परिएगममें ही परिएमिन होता हुमा मान ज्ञाता रहनेसे ज्ञानी साक्षात म्रकर्ता है।

श्रव इसी श्रर्थको कलशरूप काव्यमें कहते है-मां कर्तार इत्यादि । अर्थ-श्रहँतके धनुयायी ये जैन भी घात्माको, सांख्यमतियोंको तरह सर्वथा प्रकर्ता मत मानो, भेदज्ञान होने से पहिले उसे सदा कर्ता मानी भीर भेदज्ञान होनेसे पश्चात् उद्धत ज्ञानधाममें निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष ब्रात्माको प्रकर्ता, अचल ग्रीर एक परम ज्ञाता ही देखो । भावार्य-सांख्यमता-वलम्बी पुरुषको एकांतसे अकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चैतन्यमात्र मानते हैं । ऐसा माननेसे पुरुष को संसारके ग्रभावका प्रसंग ग्राता है, ग्रीर यदि प्रकृतिको संसार माना जाय तो प्रकृति तो जड़ है, उसके सुख-दू ख ब्रादिका संवेदन नहीं है, इसलिय प्रकृतिको संसार कैसा इत्यादि दोष एकान्तमान्यतामें ग्राते है। क्योंकि वस्तुका स्वरूप सर्वथा एकांत नही है। इस कारण वे सर्वेथा नित्यैकान्तवादी मिथ्यादृष्टि है। उसी तरह जो जैन भी ऐसा मानते है तो वे भी मिथ्याहिष्ट होते हैं। इसलिये आचार्य यहाँ उपदेश करते है कि सांख्यमतियोंकी तरह जैन भात्माको सर्वथा भकर्ता मत मानो । जहां तक स्व भीर परका भेदविज्ञान न हो तब तक तो रागादिकका ग्रपने चेतनरूप भावकर्मोंका कर्ता मानो, भेदविज्ञान हुए पण्चात् शुद्ध विज्ञानष्ठन समस्त कर्तापनके भावसे रहित एक जाता ही मानो । इस तरह एक हो आत्मामें कर्ता आकर्ता दोनों भाव विवक्षाके वशसे सिद्ध होते हैं। यह स्याद्वाद मत है तथा वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है। ऐसा माननेसे पुरुषके संसार मोक्ष श्राविकी सिद्धि होती है। सर्वेषा एकांत माननेमें निश्चय व्यवहार सबका लोप हो जाता है।

भव क्षिणकवादका सर्वया एकांत माननेमें दूषरा दिखलाते हैं तथा स्याद्वादसे जिस

विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कतृ'त्वमनुमंतव्यं तावद्यावत्तदादिज्ञयज्ञान-भेदविज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरूपेर्णव ज्ञानपरिणामेन परि-णममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्साक्षादकतृ'त्वं स्थात् ॥ साऽकर्तारममो स्पृषांत् पुरुषं सांस्था दवा-

अप्पणो आत्मन.-षप्टी ए०। कुणइ करोति-व० अ० ए०। मिच्छ्सहावो मिच्यास्वभाव:-प्र० ए०। तुम्हे मुणतस्स तव जानत:-षष्टी ए०। अप्पा आत्मा णिच्चो नित्य: असखिकजपदेसो असंख्यातप्रदेश: देसिओ

तरह बस्तुम्बरूप है उस तरह काव्यमें दिखलाते है— आरिक इत्यादि । अर्थ — इस लोकमें कोई एकः क्षिणिकवादी दार्शनिक तो आत्मतत्त्वको क्षणिक कित्यत करके अपने मनमें कर्ता भोक्तामें भेद करते है कर्ता प्रत्य है भोक्ता अन्य है उनके अज्ञानको यह चैतन्यचमत्कार ही स्वयं नित्य अमृतके समुहोसे सीचता हुमा दूर करता है । भाषार्थ — क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते हैं कि जो पहले क्षणमें वह दूसरे क्षणके नही है आचार्य कहते हैं कि हम उनको क्या सम्भावें ? यह चैतन्य ही उनका अज्ञान दूर करेगा जो कि अनुभवगोचर व नित्यरूष है । पहले क्षण जो आत्मा है वही दूसरे क्षणमें कहता है, सो जो मै पहले था वही हूं ऐसा स्मरण पूर्वक प्रत्यभज्ञान उसको नित्यता दिखलाता है । इसलिये नित्यता व प्रनित्यताका सर्वथा एकांत मानना य दोनों ही अम हैं वस्तुस्वरूप नही है । स्माद्वाद शासन कथंचित् नित्यता स्वरूप करता है वही सत्यार्थ है ।

भ्रव ऐसे ही क्षाणिक मानने वालोंको युक्तिसे काव्य द्वारा निषेध करते हैं—वृत्यंश इत्यादि । अर्थ — वृत्यंशोके भेदसे वृत्तिमानके सर्वया नाशको कल्पनासे ''अन्य करता है अन्य भोक्ता है'' ऐसा एकान्त मत प्रकाशित करो । भावार्थ — क्षण क्षणको प्रति अवस्थाभेदोंको वृत्यश कहते है, उनको सर्वथा भेद जुदे-जुदे वस्तु माननेसे अवस्थाभोंका आश्यरूप जो वृत्तिमान वस्तु है उसके नाशको कल्पना करके जो ऐसा मानते हैं कि कर्ता दूसरा है ग्रीर भोक्ता कोई दूसरा ही है। उसपर आवार्य कहते हैं कि ऐसा एकान्त मत प्रकाशित करो । जहाँ अवस्थावान पदार्थका नाश हुआ वहाँ अवस्थायं किसके आश्य होकर रहेंगी ? इस तरह पर्याय व द्वाय दोनोंका नाश ग्राता है तब शून्यका प्रसंग होता है।

प्रसंगविवरण्— प्रनन्तरपूर्व गाधाचतुष्कमें यह निष्कर्ष दिखाया गया था कि परिण-मनस्वभावी जीव मिध्यात्वादि प्रकृत्युदयका निमित्त पाकर मिध्यात्वादि भावकर्मं छप परिणम जाता है। ग्रब इन गाथावोंमें पूर्वपक्षपूर्वक उसी सिद्धान्तको पृष्ट किया गया है।

. तथ्यप्रकाश-(१) यहाँ मूल पूर्वपक्ष यह है कि जीव कूटस्य झृव ग्रपरिसामी प्रकर्ता है। (२) जीव जब एकान्तत. प्रकर्ता है तो प्रज्ञान, निद्रा, सुख, दुःख, निध्यास्व,

प्याहुँताः कर्तारं कलयंतु तं किल सदा भेदावबोधादधः । उद्दुध्वं तुद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं प्रथ्यंतु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥२०४॥ क्षाणिकमिदमिहैकः करुपयित्वातम-तत्त्वं निजमनसि विधत्ते कर्नृभोक्त्रोर्थिभेदं । प्रपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतोषैः स्वयमयम-भिष्वंष्टिचच्चमत्कार एव ॥२०६॥ वृत्यंष्रभेदतीऽत्यंतं वृत्तिमन्नाशकरूपनात् । प्रन्यः करोति भ्रञ्जनेऽन्य दृत्येकान्तरचकास्तु मा ॥२०७॥ ॥ ३३२-३४४ ॥

देशित:-प्र० ए० । समयन्हि समये-स० ए० । सबकड् शक्यते-वर्त० अ० ए० भावकर्मप्रक्रिया । तत्तो तत:-अच्यय । हीणो अहिओ हीन: अधिक:-प्र० एक० । काउ कर्तुं-हेत्वयॅ कृदन्त किया , जीवरूव लोगमित्तं जीवरूपं लोकमार्ज-दितीया एकवचन ।। ३३२ ३४४ ।।

ससंयम, परभवगमन, मैखुन, घात झादिको कोन करता है इस प्रश्नके उत्तरमे पूर्वपक्ष है कि इन सबको उस-उस जातिका उदित प्रकृतिकमं किया करता है। (३) जीव जब एकान्ततः सकती है तो जान, जागरए, बत झादिको कौन करता है इस प्रश्नके उत्तरमें पूर्वपक्ष है कि उस-उस जातिके कर्मश्रकृतिका क्षयोपश्मम करता है। (४) इस सांस्थोपदेशके पूर्वपक्ष में न कोई हिसक है, न कोई व्यभिचारो है, हिंसक व्यभिचारो झादि सब प्रकृति हो है। (४) उत्तरपक्ष में विचारिये—यदि जीव सर्वथा प्रकर्ता है तो जीवका संसार हो नही, बन्ध ही नहीं तब मोक्षोपदेश व मोक्षका प्रभाव हो जायगा। (६) भ्रात्मा प्रपने धात्माको करता है ऐमा कह-कर यदि एकान्त धकतुँ त्वके दूषग्रसे बचनेका प्रयास किया जाय तो यह संगत नहीं है, वयोकि भ्रात्मा नित्य भ्रसंख्यप्रदेशों है होन भ्रधिक प्रदेश होते नहीं, फिर उसका करना क्या कहलाया। (७) भौलिक तथ्य यह है कि जानस्वभाव धात्मा जो मनादि जयजानभेदिवज्ञान-भूत्य है बह प्रकृतिजन्य मिध्याव्वादिके जानके समयमें भिध्याव्वादि स्रलकको प्रात्मक्ष्य मानता हुमा धक्षानरूप जानता हुमा आजानस्व होते तब ही भ्रात्मको ही प्रात्मक्ष्य जानता हुमा जानम्य ज्ञानपरिएगमन से परिणमते हुए स्वयंका मात्र ज्ञाता होनेसे साक्षात् अकर्ता है। (६) भेदविज्ञानसे पहिल भ्रज्ञानमय होनेसे जीव कर्ता है। (१०) भेदविज्ञानके पश्चात्म होनेसे जीव कर्ता है।

सिद्धान्त--(१) ग्रज्ञानरूप परिशामने वाला जीव मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है।

(२) ज्ञानरूपसे ही परिगामने वाला जीव ग्रकर्ता है।

हष्टि -- १ -- प्रशुद्धिनिष्वयनय (४०) । २ -- प्रतिषेषक शुद्धनय (४६४) ।
प्रयोग----संसारसंकटोंका भूल भेदिनज्ञानका ग्रभाव जानकर भेदिनज्ञानसे विविक्त किये गये ग्राहमस्वभावको उपयोगमें बनायं रहना ॥ ३३२-३४४ ॥ केहिंचि दु पञ्जेथेहिं विण्रस्तए ग्रांव केहिंचि दु जीवो । जह्या तह्या कुट्यिद सो वा श्रण्णो व ग्रांयतो ॥३४५॥ केहिंचि दु पञ्जेथेहिं विण्रस्तए ग्रांव केहिंचि दु जीवो । जह्या तह्या वेदिद सो वा श्रण्णो व ग्रांयतो ॥३४६॥ जो चेव कुग्राह सोचिय ग्रांवेथए जस्स एस सिद्धंतो । सो जीवो ग्रायञ्चो मिच्छादिही श्रणारिहदो ॥३४७॥ श्रण्णो करेइ श्रण्णो परिभुंजइ जस्स एस सिद्धंतो । सो जीवो ग्राद्यो मिच्छादिही श्रणारिहदो ॥३४=॥

चूं कि किन्हीं पर्यायों से नशता जीव किन्हींसे न नशे। इससे वही है कर्ता, प्रयवा अन्य है यह सच सब ॥३४४॥ चूं कि किन्हीं पर्यायों-से नशता जीव किन्हींसे न नशे। इससे वही है मौका, अथवा प्रन्य है यह सच सब ॥३४६॥ जो कर्ता वही नहीं, भोका जिसका विचार हो ऐसा। उसको जानो मिथ्या-हृष्टी, जिन समयसे बाहर ॥३४७॥ प्रन्य कर्ता व मोका, होता जिसका विचार हो ऐसा। उसको जानो मिथ्या-हृष्टी, जिन समयसे बाहर ॥३४५॥ उसको जानो मिथ्या-हृष्टी, जिन समयसे बाहर ॥३४६॥

नामसंत्र— केहिचि, पक्जय, दु रोव जीव, त. वा व चेव जीव, ज, त. अण्ण, णेयंत, ज, एत, सिद्धंत. णायब्व, मिच्छादिद्वी, अणारिहद, अण्ण, ज, एत, सिद्धंत, णादब्व। <mark>घातुसंत्र</mark>—वि नस्स नाशे, कुटव

प्रव प्रनेकान्त शासनसे इस क्षांस्किवादको स्पष्टतया निपेषते है—[यस्मात्] जिस कारएा [जीवः] जीव [कॅफ्बिल्य पर्थायः] कितनी ही पर्यायोसे तो [विनश्यति] विनाशको प्राप्त होता है [तु प्रोर [कॅफ्बिल्य] किन्ही भावोसे [नैंब] विनष्ट नही होता [तस्मात्] इस कारएा [स वा करोति] वह ही करता है [वा अन्यः] अथवा अन्य करता है [न एकांतः] ऐसा एकान्त नही [यस्मात्] जिस कारएा [जीवः] जीव [कॅफ्बिल्य पर्यायः] कितनी एक पर्यायोसे [विनश्यति] विनाशको प्राप्त होता है [तु प्रोर [कॅफ्बिल्य किन्ही भावोसे [नैंब] विनष्ट नही होता [तस्मात्] इस कारएा [स वा बेदयते] वही जीव भोक्ता होता है [ग्रन्यो बा] ग्रयवा ग्रन्य भोक्ता है [न एकांतः] ऐसा एकान्त नही है। [ब यस्य एव सिद्धांतः] कैष्टिचतु पर्योपींचनश्यति नैव कैष्टिचतु जीवः । यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥ ३४५ ॥ कैष्टिचतु पर्यायींचनश्यति नैव कैष्टिचतु जीवः । यस्मात्तस्माद्वेदयते स वा अन्यो वा नैकातः ॥ ३४६ ॥ यक्चैव करोति स चैव वेदयते यस्यैव सिद्धांतः । स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनाहृतः ॥ ३४७ ॥ अन्यः करोत्यन्यः परिभृतते यस्य एष सिद्धांतः । स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनाहृतः ॥ ३४८ ॥

यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलयुगुणपरिणामद्वारेण क्षिणिकत्वादचिलतचैतन्यान्वयगुणद्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैष्टिचत्ययाँगैविनश्यति, कैष्टिचतु न विनश्यतीति द्विस्वभावो जीवस्वकरणे, वेद वेदने, कुण करणे, परि भुज भोगे। प्रातिचिकः—कैष्टिचतु, पर्याय, न, एव, जीव, यत, तत, तत, वा, अन्य, वा, न, एकान्त, तु, पर्याय, जीव, यत, एतत्, सिढांन, तत्, जीव, जातव्य, मिथ्यादृष्टि,
धोर जिसका ऐसा सिद्धान्त है कि [य एव] जो जीव [करोति] करता है [स चंव वेदयते]
वही भोगता है [स जोवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [जातव्यः] जानना [अनाहृतः] वह प्ररहंतके मतका प्रमुयायी नही है [यस्य एव सिद्धांतः] तथा जिसका ऐसा सिद्धान्त है
कि [प्रम्यः करोति] कोई प्रन्य करता है [प्रम्यः परिमुक्ते] ग्रोर कोई दूसरा भोगता है
[स जोवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [जातव्यः] जानना [अनाहृतः] वह प्ररहंतके मतका प्रमुयायी नही है।

तात्पर्य-जीव नित्यानित्यात्मक है यह युक्ति, ग्रागम व प्रदुभवसे सिद्ध है।

टोकार्थ—चूंकि प्रतिसमय होने बाले अगुरुलघुगुराके परिग्रामके द्वारा क्षिग्विस्ता होनेसे और अचलित चैतन्यके अन्वयरूप गुराके द्वारा नित्यपना होनेसे जीव कुछ एक पर्यायों से तो विनष्ट होता है तथा कितने ही भाषोंसे विनष्ट नहीं होता, ऐसे जीवका स्वभाव दो स्वरूप है, इस कारण जो ही करता है बही भोगता है अथवा अन्य ही भोगता है, जो भोगता है बही करता है अथवा अन्य करता है ऐसा एकांत नही है। इस प्रकार अनेकांत होनेपर भी जो ऐसा मानता है कि जिस क्षग्रामें जो पर्याय होती है उसीको परमार्थरूप सत्तासे बस्तुपना है, इस प्रकार वस्तुके अंशमें वस्तुत्वका निश्चय करके शुद्धनयके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकांत में ठहरकर जो ऐसा श्रद्धान करता है कि जो करता है वही भोगता नही, अन्य करता है और अन्य ही भोगता है वह जीव मिथ्यादिष्ट ही जानना वयोंकि पर्यायरूप अवस्थाओंके क्षिण्यपना होनेपर भी वृत्तिमान (पर्यायी) जो चंतन्यचमत्कार टंकोत्कीर्ए नित्य स्वरूप है उसका अंतरंग में अतिभासमानपना है।

सावार्य — वस्तुका स्वभाव झागममें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है। सो पर्यायको झपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है भीर द्रव्यको अपेक्षासे नित्य है ऐसा स्याद्वादसे सिद्ध होता है। जोवनामक वस्तु भी ऐसा हो द्रव्यपर्यायस्वरूप है, अतः पर्यायको अपेक्षासे देखा जाय तब तो कार्यको भावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते, य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकांतः । एवमनेकांतेऽिष यस्तत्क्षण्वतंमानस्येव परमार्थंसस्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्वंशेऽिष वस्तुत्वमध्यास्य शुद्धनयलोभाष्टजुसूत्रैकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते, अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यित स मिथ्यादृष्टिरेव द्रष्टव्यः । क्षाण्यकत्वेऽिष वृत्यंशानां वृत्ति-मतस्वैतन्यचमस्कारस्य टंकोत्कीर्णस्यैवान्तःप्रतिभासमानत्वात् ॥ आत्मानं परिशुद्धमीप्तुभिरति-व्याप्ति प्रपद्योवकैः, कालोपाधिवलादशुद्धिमधिको तत्रापि मत्वा परैः । चैतन्यं क्षाण्यकं अक-

जनाहंत । मूलधात्—िव णश अदर्शने, दुक्र में करणे, विद चेतना ब्यानित्वासेषु चुरादि, परि पुज उपभोगे पालना स्थवहारयोः क्यादि, धुजोऽनवने इत्यनेन आत्मनेपरी । पविवदण्य—केहि कि कैदिनत्—अव्यय अन्तः करने वाला धन्य पर्याय है ध्रीर भोगने वाला धन्य ही पर्याय है । जैसे मनुष्य पर्यायमें शूभ अधुभ कर्म किये उनका फल देवादि पर्यायमें भोगा । परन्तु द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तब जो करता है वही भोगता है ऐसा सिद्ध होता है । जैसे मनुष्य पर्यायमें जो जोबद्रव्य था उसने शुभागुभ कर्म किये थे वही जीव देवादि पर्यायमें गया वहाँ उसी जीवने अपने कियेका फल भोगा । इस तरह वस्तुका स्वरूप धनेकांतरूप सिद्ध है, तो भी जो शुद्धनयको तो समक्षते नहीं धौर शुद्धनयके लोभसे वस्तुका प्रत्येक पर्याय जो वर्तमान कालमें एक एक अंश था उसी को वस्तु मानकर ऋजुमूत्रनयके विषयका एकांत पकड ऐसा मानते है कि जो करता है वह नहीं भोगता है धन्य भोगता है धौर जो भोगता है वह करता नहीं है धन्य करता है, ऐसे पिथ्यादृष्टि जीव धरहंतमतके धनुयायी नहीं है । क्योंकि पर्यायके क्षिणकपना होनेपर भी द्रव्य तो चैतन्यचमत्कार धनुभवगोचर नित्य है । जैसे प्रत्यभिक्तानेसे ऐसा जाने कि जो बालक धनस्थामें मैं था वहीं भव तरुण धनस्थानेस है । है हहे उसको न माने वहीं मिष्यादृष्टि कहलाता है ।

अब इसी अर्थको कलशरूप काब्यमें कहते है — आत्मानं इत्यादि । अर्थ — आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाले अज्ञानान्योंने उस आत्मामें कालको उपाधिक वलसे अधिक अशुद्धता मानकर अतिब्याप्तिको प्राप्त होकर तथा शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें अमर्याद प्रेरित होकर चैतन्यको आणिक कल्पना करके इस आत्माको छोड़ दिया । जैसे कि हारके सुतको न देख कर मात्र मोतियोंके देखने वाले हारको छोड़ देते है । भाषार्थ — आत्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप था, वह सर्वया क्षणिक पर्यायस्वरूप मानकर छोड़ दिया गया तो उनको आत्माको प्राप्ति नही हुई । यहां हारका दृष्टांत है । जैसे मोतियोंका हार है उसमे सूत्रमें जो मोती पोये हुए है वे भिन्न-भिन्न दीखते है सो जो हार सूत्र सहित मोती नहीं दिखते, मोतियोंको हो भिन्न देख ५७२ समयसार

रूप पृष्ठकः गुद्धजुं सुत्रेरितैरात्मा व्युज्भित एव हारवदहो निस्सूत्रमुक्तेक्षिभिः ।।२०८।। कर्तुं वेंदन् यितुष्**च युक्तिवण्नतो भेदोऽस्त्वभेदो**पि वा, कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संवित्यता । प्रोता सूत्र इवारमनोह निपुर्गीर्भेतुं न णक्या क्वचित्, चिच्चितामणिमालिकेयमभितोप्येका चका

तृतीया बहुः। दुण एव वा व तु न एव वा वा—अध्ययः। पञ्जयेहि पर्यायं —तृतीया बहुः। विणस्सए विनस्यित—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकववन क्रिया। जीवो जीव —प्रयमा एकववन। जम्हा यस्मात् तहा तस्यति—वर्तमान एकः कुच्यदि करोति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकववन क्रिया। अण्यो अन्यः—प्ररुष्णः। एकः कुच्यदि करोति—वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकववन क्रिया। अण्यो अन्यः—प्ररुष्णः। एकः। अण्यो अन्यः—प्ररुष्णः। एकः। प्रत्यो। प्रहणः करते हैं उनको हारको प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार जो आत्माके एक निरंय वैतन्य भावको प्रहणः नहीं करते तथा समय समय वर्तनापिणाम रूप उपयोगको प्रवृत्तिको देख उस को सदा नित्य मान कालको उपाधिसे प्रशुद्धपना मानकर ऐसा जानते हैं कि यदि नित्य माना जाय तो कालको उपाधि लगनेसे आत्माके प्रशुद्धगना आता है तब अतिव्यापित दूपणः लगता है, इस दोपके भयसे ऋजुसूत्रनयका विषय शुद्ध वर्तमान समयमात्र क्षिण्वयाना उस मात्र मान मान आत्माको छोड़ देते हैं। भावार्थ — प्राप्ताको समस्तवने शुद्ध माननेक इच्छुक क्षिणकवादीने विचारा कि यदि आत्माको नित्य माना जाय तो नित्यमे कालको अपेक्षा आती है, इसिक्ये उपाधि लग जायगी तव बढी प्रशुद्धता आयेगी, तब अतिव्यापित दोष लगेगा। इस स्वयसे शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान समय है उत्तना क्षणिक ही प्रात्माको माना। तब जो आत्मा नित्यानित्यक्ष द्वयपर्यायक्ष या उसका उसके प्रहुण नही हुषा, केवल पर्यायमाश्रमे प्रात्माको कर्ल्यना हुईं। ऐसा कल्यित प्राप्ता सत्यार्थ नहीं है।

स्रव फिर इसी झर्यका समर्थन काव्यमे कहते है—कर्तु इत्यादि । स्रयं—कर्ताका स्रोर भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो प्रधवा अभेद हो, झर्यवा कर्ता भोक्ता दोनो हो न हो, बस्तुका हो वितवन करो । जैसे चतुर पुरुषोंके द्वारा सूत्रमे पांई हुई मिलायोको माला भेदी नही जा सकती, वैसे ही झात्मामे पांई हुई चैतन्यरूप चितामित्ताको माला भी किसीस नही भेदी जा सकती । ऐसी यह झात्मारूपो माला समस्तपनेसे एक हमारे प्रकाशरूप प्रकट हो । सावार्य—पदार्थ द्वव्यपर्यायस्वरूप है उसमें विवक्षावण कर्ताभोक्तापनेका भेद भी है ब्रीर भेद नहीं भी है, तथा कर्ता-भोक्ताका भेदाभेद भी क्यों करना चाहिए ? केवल गुद्ध वस्तुमात्रका उसके झसाधारण धर्मके द्वारा ध्रनुभव करना चाहिए । जैसे मिल्योको मालाम सूत्र झोर मोतियोंका विवक्षासे भेद है । मालामात्र ग्रहण करनेमे भेदाभेद विकल्प नहीं है । उसी तरह झात्मामें चैतन्यके द्वव्यपर्याय अपेक्षा भेदाभेद है तो भी झात्मवस्तुमात्र झनुभव करनेप दिकल्प होग्रो ।

स्त्यंव नः ॥२०६॥ व्यावहारिकहर्णव केवलं कर्तृं कर्मं च विभिन्नमिष्यते । निष्चयेन यदि वस्तु चित्यते कर्नृं कर्म च सदैकमिष्यते ॥२१०॥ ॥ ३४४-३४८ ॥

एयती एकान्त.-प्रथमा एकवचन । जो य.-प्र० ए० । कुणइ करोति-वर्तमान नट् अन्य पुरुष एक० किया । जस्स यस्य-पष्टी एक० । एस एषः-प्रथमा एक० । सिद्धतो सिद्धान्त -प्रथमा एक० । णादथ्यो ज्ञानव्य -मिच्छादिट्टी मिच्याहरिट:-प्र० ए० । अणारिहदो अनाहृत:-प्रथमा एकवचन ॥ ३४४-३४८ ॥

श्रव इस कथनको नयविभागसे काव्यमें कहते है—व्यावहारिक इत्यादि। अर्थ-केवल व्यवहारको हिस्से ही कर्ता श्रीर कर्म भिन्न-भिन्न दीखता है यदि निश्वयसे विवार किया जाय तो कर्ता श्रीर कर्म सदाकाल एक ही देखनेमें धाता है। भावार्थ—व्यवहारनय तो पर्यायाश्रित है इसमें तो भेद ही दीखता है श्रीर शुद्ध निश्वयनय द्रव्याश्रित है, इसमें ग्रभेद ही दीखता है। इसलिए व्यवहारने तो कर्ता कर्मका भेद है श्रीर निश्वयनयमें ग्रभेद है याने कर्ता कर्मका भेद नहीं है।

प्रसंगविवरण् — अनन्तरपूर्व गाथाबोमें सिद्ध किया गया था कि अज्ञानी आत्मा अशुद्ध परिणामका कर्ता है। अब इसी विषयके स्पष्टीकरणके अर्थ इस गाथाचनुष्कमें बताया गया है कि जो जीव कर्ता है वही भोक्ता है यह एकान्त मिथ्या है और अन्य जीव कर्ता है अन्य जीव भोक्ता है यह एकान्त भी मिथ्या है।

तथ्यप्रकाश—१-प्रतिसमय अगुरुलघुगुणके परिण्णमन होते ही रहनेसे जीवमे क्षिणक-पना है। २— जीवका ग्रसाधारण गुण चैतन्य अचलित अन्वित होनेसे जीवमें नित्यपना है। ३— जीवमे क्षिणकत्व व नित्यत्व दोनों एक साथ है। ४— क्षिणकत्व व नित्यत्व होनेसे जीव किन्ही पर्यायोसे तो विनष्ट होता है और किन्ही पर्यायोसे विनष्ट नही होता। ४— यदि कोई यह एकान्त करे कि जो करता है वही भोगता तो वह मिध्या है। ६— यदि कोई यह एकान्त करे कि अन्य कोई करता है अन्य कोई भोगता है तो वह मिध्या है। ६—यदि जीवको कूटस्थ अपरिणामी नित्यंकान्त ऐसा एक माना जावे तो उस एकका मनुष्यादि भव ही न बना फिर करना भोगना ही नहीं बनता। ६—मनुष्यने तप किया देवने फल भोगा ऐसा अन्यतंकान्त मान कर दोनोमें वही जीव न माना जाय तो फिर मोक्षसाधनादि सब व्यर्थ हो जावेंगे व हिसादि पाप निर्गल बढ जावेंगे। ६— वास्तविकता यह है कि पर्यायोके क्षाणक होनेपर भी पर्यायी चैतन्यचमत्कारमय जीव शाश्वत अंतः श्रतिभासमान है। १०— निरुपाधि शुद्ध आत्माको बतानेकी धुनमें कुछ दार्शनिकोने कालोपाधि भी हटाकर क्षणिक पर्यायको ही पूर्ण द्रव्य मान कर द्रव्यका सस्व पहिले या बादमे कुछ भी नही माना है जो कि बिल्कुल ग्रसंगत है। ११जह सिप्पित्रो उ कम्मं कुव्वह स य सो उ तम्मश्रो होह । तह जीवोवि य कम्मं कुव्विद स य तम्मश्रो होह ॥३४६॥ जह सिप्पिश्रो उ करसोहिं कुव्वह स य सो उ तम्मश्रो होह ॥३४०॥ तह जीवो करसोहिं कुव्वह स य तम्मश्रो होह ॥३४०॥ जह सिप्पिश्रो उ करसासि गिह्मह स सो उ तम्मश्रो होह । तह जीवो करसासि उ गिह्मह स य तम्मश्रो होह ॥३५४॥ जह सिप्पिउ कम्मफलं भुंजिद स य सो उ तम्मश्रो होह । तह जीवो कम्मफलं भुंजिह स य तम्मश्रो होह ॥३५२॥ एवं ववहारस्स उ वत्तव्वं दिससां समासेस । सुस सिप्श्रो उ चिट्ठं कुव्वह हवह य तहा श्रमण्यो से । तह जीवोवि य कम्मं कुव्वह हवह य श्रमण्यो मे ॥३५४॥ जह चिट्ठं कुव्वंतो उ सिप्पिश्रो सिच्वदुक्तिस्त्रो होई। ततो सिया श्रमण्यो तह चेट्ठंतो दुही जीवो ॥३५५॥

नामसंत्र — जह, सिप्पिअ, ज, कम्म, ण, य, त. ज, तम्मअ, तह, जीव, वि, य, कम्म, ण, य, तम्मअ, जह, सिप्पिअ, ज, करण, कम्मफल, एवं, ववहार, वत्तव्व, दिरसण, समास, णिच्छय, वयण, परिणामकय, वास्तविकता यह है कि द्रव्य अनीदि अनन्त है उसमें प्रतिक्षरण पर्यायोंका उत्पाद व्यय होता रहता है। १२ — निष्वयसे प्रत्येक द्रव्य अपने-ग्रपने पर्यायोंका कर्ता है। १३ — जीबद्रव्य अपने-ग्रपने पर्यायोंका कर्ता है।

सिद्धान्त—१- ग्रपनी सब पर्यायोमें रहने वाला जीव ग्रनादि ग्रनन्त नित्य एक द्रथ्य है। २- जीव प्रतिक्षण नवीन-नवीन पर्यायोसे उत्पन्न होता रहता है।

**दृष्टि — १** — नित्यनय (१६६) । २ — ग्रानित्यनय (१७०) ।

प्रयोग—सब पर्यायोमें रहते हुए भी किसी पर्यायमात्र न रहने वाले झूव चैतन्यचम-स्कारमात्र अन्तस्तस्वमें उपयोग रमानेका पौष्य करना ॥ ३४४-३४८ ॥

ग्रव इस निश्चय व्यवहारके कथनको दृष्टांतसे गायाश्रोमें कहते है- [यथा शिल्पिक:

बंसे शिल्पो करता, श्रूबए कमं नहि कमंमें तन्मय । वेसे जीव भि करता, कमं नहीं कमंसे तन्मय ॥३४६॥ जंसे शिल्पो करता, करएोंसे करएमें नहीं तन्मय । वेसे जीव भि करता, करएोंसे करएमें नहीं तन्मय । वेसे जीव भि करता, करएोंसे किन्तु नहि तन्मय ॥३४०॥ जंसे शिल्पो गहता, करएोंको करएमें नहीं तन्मय ॥३४१॥ जमें शिल्पो शृतिकलको, करेगों किन्तु नहि तन्मय ॥३४१॥ जमें शिल्पो शृतिकलको, भोगे फलसे न तन्मयो होता ॥३४२॥ तमें शिल्पो शृतिकलको, भोगे नहि तन्मयो होता ॥३४२॥ तमें व्यवहाराशयका, वर्शन संकेपसे बताया है। अब निज परिणाम विहित, निश्चयनयका चचन सुनिये ॥३४३॥ जमें शिल्पो करता है, वेष्टा उससे अनन्य होता बह । तमें भावकमं करता, जीव भि उससे अनन्य हुआ ॥३४४॥ जमें वेष्टा कर ग्रात्मा, फलमें भि ग्रामिश्न दुख पाता । १४४॥ विटा कर ग्रात्मा, फलमें भि ग्रामिश्न दुख पाता ॥३४४॥

तु, ज, चिट्ठ, अणण्ण, त, णिज्यद्दिसक्षअ, तनो, अणण्ण, चेट्ठ त, दुहि, जीव । बातुसंस-कृत्य करणे, हो सत्ताया, गिन्ह यहणे, भुज भोगे, मुण अवणे, हव सत्ताया, चिट्ठ चेप्टाया। प्रात्तपिक स्था, चिटिषक, जु जैसे शिल्पी [कर्म] धाभूषणादिक कर्मको [करोति] करता है [तु स] परन्तु वह [तन्मयो न च भवित] धाभूषणादिकोंसे तन्मय नही होता [तथा] उसी तरह [जीवोषि च] जीव भी [कर्म] पुद्रणलकर्मको [करोति] करता है। [च] तो भी [तन्मयो न भवित] कर्मसे तन्मय नही होता । [यथा] जैसे [शिल्पकः] शिल्पो [करणः] हथोड़ा धादि करणोंसे [करोति] कर्म करता है। [तु सः] परन्तु वह [तन्मयो न भवित] उनसे तन्मय नही होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव भी [करणः करोति] मन, वचन, काय धादि करणोंसे कर्मको करता है [च] तो भी [तन्मयो न भवित] करणोंको शिल्लाकः] शिल्पो [करणानि] करणोंको [गृह्णाति] अहण करता है [तु तो भी [त्त तु] वह [तन्मयो न भवित] उनसे तन्मय नही होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव [करणानि गृह्णाति] मन, वचन, कायच्य करणोंको ग्रहण करता है [तु च] तो भी [तन्मयो न भवित] उनसे तन्मय नही होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव [करणानि गृह्णाति] मन, वचन, कायच्य करणोंको ग्रहण करता है [तु च] तो भी [तन्मयो न भवित] उनसे तन्मय नही होता । [यथा] जैसे [शिल्पो तु] शिल्पो [कन्मकलं] धाभूषणादि कर्मोक फलको [भुंकते] भोगता है [तु च] तो भी [तःम्ययं न भवित] तन्मय नही होता । [यथा] जैसे [शिल्पो तु] शिल्पो [कन्मकलं] धाभूषणादि कर्मोक फलको

यथा शिल्पिकस्तु कमं करोति न च स तु तन्मयो भवित । तथा जीवोऽपि च कमं करोति न च तन्मयो भवित । यथा शिल्पिकस्तु करणौ करोति न स तन्मयो भवित । तथा जीवः करणौ करोति न च तन्मयो भवित । यथा शिल्पिकस्तु करणानि ग्रुह्माति न स तु तन्मयो भवित । तथा जीवः करणानि तु ग्रुह्माति न च तन्मयो । यया शिल्पिकः कमंफलं भुवते न च स तु तन्मयो भवित । तथा जीवः कमंफल भवित न च तन्मयो भवित । एव व्यवहारस्य तु वक्तव्य दर्शनं समासेन । भृष्णु निक्चयस्य वचनं परिणाम्हेल तु यद्भवित ॥३४३॥ यथा शिल्पिकस्तु चेष्टा करोति भवित च तथानन्यस्तस्या. तथा जीवोपि च कमं करोति भवित चानन्यस्तस्मात् यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदु स्वितो भवित । ततः स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःसी जीवः ॥३४५॥

यथा खलु शिल्पी सुवर्शकारादिः कुडलादिपरद्वव्यपरिसामात्मकं कर्म करोति । हस्त-कुट्टकादिभिः परद्वव्यपरिसामात्मकः करसैः करोति । हस्तकुट्टकादीनि परद्वव्यपरिसामात्म-कानि करसानि सुह्हाति । सामादिषरद्वव्यपरिसामात्मकं कुडलादिककर्मफलं भृक्ते च । नस्वने-

तु, कमंत्र, न, च, तत्, तु, तन्मय, तथा, जीव, अपि, च, कमंत्र, न, च, तन्मय, यया, शिल्पिक, तु. करण, कमंफल, एव, व्यवहार, वक्तव्य, दर्शन, समास, निरुचय, वचन. परिणामकृत, तु यत्, चेष्टा, अनन्य, तत्, निर्यदुःखित, तत , अनन्य, चेष्टमान, दुःखित्, जीव। मूलधातु—डुकुञ्ज् करणे, भ्रू मत्ताया, ग्रह उपादाने कृयादि, भुज उपभोगे, चेष्ट चेष्टाया भ्वादि। पदिवदरण—जह यथा उ तुण न य च नह तथा तत्तो

[तथा जीवः] उसी तरह जीव भी [कर्मफलं] मुख दुःख ग्रादि कर्मफलको [युंबते] भोगता है [च] परन्तु [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नही होता । [एवं तु] इस तरह तो [व्यवहारस्य वर्शनं] व्यवहारका मत [समासेन] सवेपसे [वक्तव्यं] कहने योग्य है [तु] प्रव [तिश्चयस्य ] त्रिश्चयका [वचनं] वचन [भूग्गु] सुनो [यत्] जो कि [परिरणामकृतं] प्रपने परिरणामोंसे किया [भवति] होता है । [यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी तो [बेच्टां करोति] ग्रपने परिरणामस्वरूप चेष्टारूप कर्मको करता है [तथा च] ग्रीर [तस्या ग्रतस्य:] उस चेष्टासे भिन्न नही [भवति] है, तन्मय है [तथा] उसी तरह [जीवोषि च] जीव भी [कर्म] ग्रपने परिणामस्वरूप चेष्टारूप कर्मको [करोति] करता है [च] ग्रोर [तस्यात् ] उस चेष्टारूप कर्मसे [ग्रतन्यः मवति] अन्य नही है, तन्मय है । [यथा तु] जैसे [शिल्पकः] शिल्पी [चेष्टां कुर्वाणः] चेष्टा करता हुग्रा [तिरयदुःखितो मवति] तिरत्वर दुःखी होता है [च] ग्रोर [तस्मात्] उस दुःखसे [ग्रतन्यः स्थात्] पृथक् नही है, तन्मय है [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव भी [चेष्टमानः दुःखी] चेष्टा करता हुग्रा दुःखी होता है ग्रोर दुःखसे भनन्य है ।

तात्पर्यः—निश्चयते जीव धपने परिग्मनका हो कर्ता व प्रमुभविता है । टीकार्यः—जिस प्रकार निश्चयते मुनार धादि शिल्गे कुण्डल धादि परद्वयके परि- कद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सित तन्मयो भवित ततो निमित्तनीमित्तकभावमात्रेणैव तत्र कर्तुं कर्मभो-क्नुभोग्यत्वव्यवहारः । तयात्मापि पुण्यपापादिपुद्गलपरिणामात्मकं कर्म करोति कायवाङ्ग-नोमिः पुद्गलद्रव्यपरिखामात्मकैः करखैः करोति कायवाङ्मनांसि पुद्गलद्रव्यपरिखामात्मकानि करखानि ग्रह्मति सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते च नत्वनेक-द्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सित तन्मयो भवति ततो निमित्तनीमित्तकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृंकर्मभो-वतृभोग्यत्वव्यवहारः । यथा च स एव भिल्मी विकीर्षृथवेषानुष्ठपमात्मपरिखामात्मकं कर्म

ततः-अब्यय । सिप्पिओ शिल्पिकः-प्रथमा एकवचन । कम्म कमं-द्वितीया एकवचन । कुब्बइ करोति-वर्तै-मान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । सो सः-प्र० ए० । तम्मओ तन्मयः-प्र० ए० । होइ भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जीवो जीवः-प्रथमा एक० । कम्मं कर्म-द्वितीया एक० । करऐहि करणैः-तृ० बहु० । गिण्हइ ग्रुह्मति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । कम्मफल कर्मफलं-द्वितीया एक० ।

**णामस्वरूप कर्मको करता है. हथौडा म्रादि परद्रव्यके परिणामस्वरूप करणो द्वारा करता है.** हथौडा ग्रादि परद्रव्यके परिलामस्वरूप करलोंको ग्रहण करता है, ग्रीर ग्राम धन ग्रादि पर-द्रव्यके परिणामस्वरूप कृण्डलादि कर्मफलको भोगता है, किंतु ग्रनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे याने कर्म करण आदिसे अन्यपना होनेपर उनसे तन्मय नहीं होता, इस कारण वहाँ निमित्तनैमि-त्तिकभावमात्रसे ही उनके कर्ता-कर्मपनेका और भोक्ता-भोग्यपनेका व्यवहार है। उसी प्रकार द्यारमा भी पुण्य-पाप द्यादि पूद्गलद्रव्यस्वरूप कर्मको करता है, मन वचन काय पूद्गलद्रव्य स्वरूप करलोंके द्वारा कर्मको करता है, मन वचन काय पुर्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप करलों को ग्रहण करता है और सुख-दु:ख ग्रादि पुदुगल द्रव्यके परिणामस्वरूप पुण्य पाप ग्रादि कर्मी के फलको भोगता है, किन्तु अनेक द्रव्यपनेके कारण उनसे अन्य होनेपर उनसे तन्मय नहीं होता । इस कारण निमित्तनैमित्तिकभावमात्रसे ही वहां कर्ता कर्मपने व भोक्ताभोग्यपनेका व्यवहार है। जैसे वही शिल्पी करनेका इच्छक हम्रा भ्रपने हस्त भादिकी चेष्टारूप भ्रपने परि-णामस्वरूप कर्मको करता है और दु:खस्वरूप अपने परिणामरूप चेष्टामय कर्मके फलको भोगता है उन परिणामोंको अपने एक हो द्रव्यपनेके कारण अनन्य होनेसे उनसे तन्मय होता है। इसलिये उनमे परिणाम-परिणामी भावसे कर्ताकर्मपनेका तथा भोक्ता-भोग्यपनेका निश्चय है। उसी तरह ग्रात्मा भी करनेका इच्छक हुमा ग्रपने उपयोगकी तथा प्रदेशोंकी चेष्टारूप अपने परिणामस्वरूप कर्मको करता है और दृ:ख स्वरूप अपने परिणामरूप कर्मके फलको भोगता है श्रीर अपने एक ही द्रव्यपनेके कारण अन्यपना न होनेपर उनसे तन्मय होता है। इस कारण परिणाम परिलामी भावसे उसीमें कर्ता कर्मपनेका धीर भोक्ता भोग्यपनेका ५७= समयसार

करोति दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरूपं कर्मफल भुवते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे सित तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव वर्गुकर्मभोवनुभोग्यत्वनिश्चयः। तथात्मापि चिकीपुंश्वेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टानुरूपकर्मफलं भुवते च एकद्रव्यत्वेन ततीनन्यत्वे सित तन्मयश्च भवति ततः परिणामपरि-णामिभावेन तत्रैव कर्णुकर्मभोवनुभोग्यत्वनिश्चयः।। नतु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः

भुंजदि भुंक्ते-व्रतेमान तट् अन्य पुरुष एक० त्रिया । वनहारस्स व्यवहारस्य-पटी एक० । वत्तव्यं वक्तव्य-प्रथमा एकवचन क्रदन्त । दरिसण दर्शन-प्रथमा एक० । समासेण समासेन-तृतीया एक० । सुगु श्रुगु-निश्चय है ।

श्रव इसी अर्थको श्लोकम कहते है— ननु इत्यादि । श्रर्थ— वास्तवमे वतुका परिणाम ही निश्वक्से कर्म है, वह परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी द्रव्यका ही होता है, अन्यका नहीं होता । कर्म कर्ताके बिना नहीं होता, तथा वस्तुकी एक अवस्थारूप कूटस्थ स्थित नहीं होती, इस कारण वस्तु ही स्वयं अपने परिणामरूप कर्मका कर्ता है । भावार्थ— प्रत्येक वस्तु हो स्वयं ही स्वयंके परिणामका स्वयंकी परिणामका करता है । स्वयंके परिणामका स्वयंकी परिणामका करता है यह निश्वयनयका सिद्धान्त है ।

प्रव इसी प्रयंका समर्थन कलगरूप काव्यमे करते है—बहिलुं ठित इत्यादि । अर्थ— यद्यपि स्वयं प्रकाशरूप धनंतशक्तिमान वस्तु बाहर लोटती है तो भी धन्यवस्तु ध्रन्यवस्तु में प्रवेश नहीं करती है । क्योकि सभी वस्तु प्रपने-धपने स्वभावमे नियत है ऐसा निर्णीत हुआ है । ऐसा होनेपर भी छहो, यह जीव घ्रपने स्वभावसे चलायमान होकर घ्राकुलित तथा मोही हुप्रा बलेशरूप क्यों होता है ? भावार्थ—बस्तुस्वभाव नियमसे ऐसा है कि किसी वस्तुमें कोई ध्रम्य वस्तु नहीं मिलती फिर तो यह बड़ा ग्रज्ञान है कि यह प्राणी प्रपने स्वभावसे चलायमान होकर व्याकुल (बलेशरूप) हो जाता है ।

प्रब फिर इसी अर्थको एलोकमें हढ करते हैं—बह्तू इत्यादि । अर्थ—इस लोकमे एक वस्तु अत्य वस्तुकी नहीं है, इस कारण वस्तु वस्तुक्य ही है। ऐमा होनेपर श्रन्यवस्तु बाहर लोटती हुई भी उसका क्या कर सकती है अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकती। मावार्थ—वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है कि श्रन्य कोई वस्तु उसे बदल नही सकती, यदि ऐसा न माना जाय तो वस्तुका वस्तुपना ही न रहेगा। तब श्रन्यका श्रन्यने कुछ भी नहीं किया। जैसे चेतन वस्तुक एक वित्रावगाहरूप पुद्मल रहते है तो भी चेतनको जड़ पुद्मल श्रपने रूप तो नहीं पिरणामा सकते तब चेतनका कुछ भी नहीं किया, यह निश्चयनयका मत है, श्रोर निमित्तनिमित्तिक भावसे श्रन्य वस्तुके परिणाम होता है तो वह भी उस उपादानभूत वस्तुका

स अवित नापरस्य परिणामिन एव अवेत् । न अवित कर्तृं शून्यिमिह कर्म न चैकतया स्थिति-रिह वस्तुनो अवतु कर्तृ तदेव ततः ॥२११॥ बहिर्नुं ठित यद्यपि म्फुटदनंतशक्तिः स्वयं तथा-आज्ञार्थे लोट् मध्यम पुरुष एक० किया। णिच्छ्यस्स निश्चयस्य-पट्टी एक०। वयण वचन परिणामक्यं परिणामकृतं च यत्-प्रयमा एकवचन। 'होइ भवित-व० अ०ए०। चिट्ठ चेप्टा-हि० एक०। कुल्बइ

## ही है ग्रन्यका कहना व्यवहार है।

धव यही धर्य कान्यमें कहते है—यन्तु इत्यादि । अर्थ--कोई बस्तु स्वयं परिणामी ध्रन्य वस्तुका कुछ करती है ऐसा जो मत है वह मत न्यवहारनयको दृष्टिसे ही है निश्चयसे तो एकका दूसरा कुछ है ही नहीं। भाषार्थ-एक द्रव्यके परिणामनमे घन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहा जाता कि धन्य द्रव्यने यह किया, निश्चयसे तो जो परिणाम हुमा वह प्रपना ही हुमा दूसरेने उसमें कुछ भी लाकर नहीं रक्खा, ऐसा जानना ।

प्रसंगिववरण-प्रनन्तरपूर्व गाथाचतुष्कमें स्वपरिणामनस्य कर्तृत्वको सिद्ध करनेक जिये नित्यानिस्यत्वको व्यवस्था बताई गई यो । ग्रव इस गाथासप्तकमें वास्तविक कर्तृकमैत्व ग्रभेद दर्शाया गया है ।

तथ्यप्रकाश—१-व्यवहारसे कर्ता कर्म भिन्न-भिन्न समक्षे जाते है, किन्तु निश्चयसे जो ही कर्ता है वही उसका कर्म है। २- व्यवहारसे ध्रज्ञानी जीव स्वसंवेदनसे च्युत होता हुम्रा ज्ञानावरणादि कर्मोंको करता है, किन्तु उनसे तन्मय नही होता। ३- व्यवहारसे ध्रज्ञानी जीव मन वचन कायके व्यापारख्प उपकरणोंके द्वारा कर्मोंको करता है, किन्तु उन उपकरणों से तन्मय नही होता। ४-व्यवहारसे ध्रज्ञानी जीव कर्मोंको करनेके लिये योगव्यापारख्प उपकरणोंको ग्रहण करता है, किन्तु उनसे तन्मय नही होता। १-जीव तो कर्म व योगव्यापारोंसे भिन्न टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप है, ग्रतः कर्म व योगव्यापारोंसे कभी भी तन्मय नही होता। ६-व्यवहारसे ध्रज्ञानी जीव खुद्धात्मभावनोत्य सहजानन्दको न पाता हुम्रा धुभाधुभ कर्मफलोंको भोगता है, किन्तु उनसे तन्मय नही होता। ७- वास्तवमे ध्रज्ञानी जीव बुद्धात्मभवनोत्य सहजानन्दको न पाता हुम्रा धुभाधुभ कर्मफलोंको भोगता है, किन्तु उनसे तन्मय नही होता। ७- वास्तवमे ध्रज्ञानी जीव निष्चयरत्न- त्रयके प्रभावमे सुखु:खादिके भोगनेके समय हर्षविषादक्य चेष्टाको करता हुम्रा दु:खी होता है वह हर्षविषादचेष्टासे ध्रज्ञुद्धोपादानक्यसे ध्रनन्य है। १- श्रज्ञानी जीव त्यस्वणात्मज्ञानसे च्युत होकर व्यवहारसमे द्रव्यकर्मको करता है व भोगता है। १०- वास्तवमें प्रज्ञुनो जीव कर्मफलको ध्रात्मख्य सम्बद्धा ध्रज्ञानकरता हुम्रा ध्रज्ञानकरता है व भोगता है। १०- वास्तवमें प्रज्ञुनो जीव कर्मफलको ध्रात्मख्य सावता हुम्रा ध्रज्ञानकर ज्ञानपरित्यमनसे परित्यमता है।

प्पपरबस्तुनो विद्याति नान्यबस्त्वंतरं । स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते स्वभावण्यनाकुलः किमिह मोहितः विलय्यते ।। २१२।। वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु बस्तु बस्तु तत् । निश्वयोगमपरोऽपरस्य कः कि करोति हि बहिलुं ठप्नपि ।। २१३।। यत्तु लस्तु कुरु-तेऽन्यबस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं । व्यावहारिकहर्णव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ।। २१४।। ।। २४६-२४४ ।।

करोति ह्वइ भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । अणण्णो अनन्य.-प्र० ए० । से तस्या.-वष्ठी ए० । कुच्चंतो कुवंत्-प्रथमा एक० कुदस्त । णिच्चदुविखओ नित्यदुःखित -प्रथमा एक० । तत्तो ततः-अथ्यय । सिया स्यात्-विधिलिङ् अन्य पुरुष एकवचन । चेट्ठतो चेष्टमानः-प्रथमा एक० । दुही दुःखी-प्र० ए० । षीवो जीवः-प्रथमा एकवचन ॥ ३४६-३४५ ॥

सिद्धास्त— १- जीव व्यवहारनयसे द्रव्यकर्मको करता है। २- जीव व्यवहारनयसे कर्मफलको भोगता है। ३-प्रज्ञानी जीव निष्चयसे मिथ्यात्वरागादिक्प भावकर्मको करता है। इ-जीव निश्चयसे हर्षविषादादिक्प परिखासको भोगता है। ५- परमार्थसे स्नात्मा कर्नुत्व भोकतुत्वसे शुन्य है।

हिष्ट—१- परकर्तृत्व अनुपचरित असद्भूतव्यवहार (१२६)। २- परभोक्तृत्व अनुपचरित असद्भूतव्यवहार (१२६ म्र)। २-प्रशुद्धनिश्चयनय (४७)। ४-प्रशुद्धनिश्चयनय (४७)। ४-शृद्धनय, शृत्यनय (४६, १६८, १७३)।

प्रयोग—बाह्य पदार्थके करने भोगनेकी असंभवता जानकर, रागादिक अशुद्ध परिणा-मोके करने भोगनेको अपराध जानकर, उन सबसे हटकर सहज चित्स्वरूप अन्तस्तस्वमें उप-योग लगाना ॥ २४६-२४५॥

श्रव इस निश्चयव्यवहारनयके कथनको हृशंत द्वारा स्पष्ट करते है — [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी-कलई-खिड्या मिट्टी तो [परस्य न] परकी याने दीवार प्रादिकी नहीं है [सेटिका] सफेदी तो [सा च सेटिका भवति] वह सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [झा-यकः तु] ज्ञायक श्रात्मा तो [परस्य न] परद्रव्यका नही है [ज्ञायकः स तु ज्ञायकः] जायक तो वह जायक ही है। [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी [परस्य न] परद्रव्यकी नहीं है [सेटिका सा च सेटिका भवति] सफेदी तो वह सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शकः तु] देखने वाला श्रात्मा [परस्य न] परका नहीं है [सेटिका सा च सेटिका भवति] सफेदी तो वह सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दर्शकः तु] देखने वाला श्रात्मा [परस्य न] परका नहीं है [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी

जह सेडिया द गा परस्स सेडिया सेडिया य सा होई । तह जागुत्रो दु ग् परस्स जागुत्रो जागुत्रो सो दु ॥३५६॥ जह सेडिया द्या परस्स सेडिया सेडिया य सा होई। तह पासञ्जो दु गा परस्स पासञ्जो पासञ्जो सो दु ॥३५७॥ जह सेडिया द गा परस्स सेडिया सेडिया द सा होइ। तह संजञ्जो द गा परस्स संजञ्जो संजञ्जो सो द ॥३५८॥ जह सेडिया दु गा परस्स सेडिया सेडिया दु सा होदि । तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥३५६॥ एवं त् णिच्छयणयस्य भासियं णाणदंसणचरिते । सुण ववहारणयस्म य वत्तव्वं से समासेण ॥३६०॥ जइ परदन्वं सेडदि हु सेडिया अपपाो सहावेगा। तह परदव्वं जाणुइ गाया वि संयेण भावेण ॥३६१॥ जह परदव्वं सेडदि ह सेडिया ऋप्पणो सहावेण । तह परदब्वं पस्सइ जीवोवि सयेण भावेण ॥३६२॥ जह परदब्वं सेडदि ह सेडिया अप्पणी महावेशा । तइ परदव्वं विजहइ गायावि सयेगा भावेगा ॥३६३॥

नामसंत्र — जह, सेंडिया, दु, ण, पर, य, त, तह, जाणअ, त, पासअ, सजअ, दसण, एवं, तु, णिच्छ-यणय, भासिय, णाणदसणचारित्त, ववहारणय, वत्तव्व, त, समास, णाया, वि सय भाव, परदब्ब, अप्य, [परस्य न] परपदार्थं दीवार झादिकी नहीं है [सेटिका] सफेदी [सा च सेटिका भचित] तो सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [संयतः तु] सयत याने त्याग करने वाला झात्मा [परस्य न] परद्रव्यका नहीं है [संयतः स तु संयतः] संयत तो वह संयत ही है [यथा] जैसे [सेटिका तु] सफेदी [परस्य न] परद्रव्यकी नहीं है, [सेटिका सा च सेटिका भवित] सफेदी तो वह संयते ही है [तथा] उसी प्रकार [वश्तंन तु] अद्धान [परस्य न] परपदार्थंका नहीं है [वश्तंन तत्तु वश्तंन] अद्धान तो वह अद्धान ही है। [एवं तु] इस प्रकार [ज्ञानदश्तंनचरित्र] जान, दश्तंन झीर चारित्रमें [निश्चयनयस्य माधितं] निश्चयनयका कथन है [तस्य च] ग्रव उस सम्बंध

जह परदब्बं सेडिंद हु सेडिया अपपाो सहावेषा । तह परदब्बं सददह सम्मादिटी सहावेषा ॥३६४॥ एवं ववहारस्स दु विधिच्छश्रो गाग्यदंसण्यविरेते । भणिञ्जो अण्णोसु वि पज्जएसु एमेव गायब्बो ॥३६५॥ (दशक्स)

ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका ही होती है। त्यों ज्ञायक नहिं परका, ज्ञायक ज्ञायक हि होता है ॥३४६॥ ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका ही होतो है। त्यों दर्शक नींह परका, दर्शक दर्शक हि होता है ॥३४७॥ ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका ही होती है। त्यों संयत नींह परका, संयत संयत हि होता है ॥३४८॥ ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका ही होती है। त्यों दर्शन नहि परका, दर्शन दर्शन हि होता है ॥३५६॥ यौँ निश्चयका आश्रय, दर्शन ज्ञान चारित्रमें भाषित । अब व्यवहाराशयको, सुनी सुसंक्षेपमें कहते ॥३६०॥ ज्यों परको श्वेत करे, सेटिका वहां स्वकीय प्रकृतीसे । त्यों परको जाने यह, जाता मि स्वकीय भाव हि से ।।३६१।। ज्यों परको खेत करे, सेटिका वहां स्वकीय प्रकृतीसे । त्यों परको देखे यह, ब्रात्मा भि स्वकीय भाव हि से ॥३६२॥ ज्यों परको श्वेत करे, सेटिका वहां स्वकीय प्रकृतीसे । त्यों परको त्यागे यह, ग्रात्मा भि स्वकीय भाव हि से ॥३६३॥

सहाब, सम्मादिद्दि, विणिच्छय, णाणदसणचरित, भणिअ, अण्ण, पञ्जय, एमेव, णायव्व । <mark>षातुसंत्र-</mark> हो सत्ताया, सुण श्रवएो, सेड स्वेतीकररो, जाण अववोधने, वास दर्शने, वि जहा त्यागे, सद् दह धाररो ।

[यथा] जैसे [सेटिका श्रात्मनः स्वभावेन] सफेदी घपने स्वभावसे [परद्रव्यं सेटयति] परद्रव्यको याने दीवार ग्रादिको सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता ग्राप स्वकेन भावेन परद्रव्यं जानाति] जाता भी ग्रपने स्वभावसे परद्रव्यको जानता है [यथा] जैसे [सेटिका आत्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयित] सफेदी ग्रपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती

में [समासेन व्यवहारनयस्य वक्तव्यं शृ्णु] संबेपसे व्यवहारनयका कथन सुनो ।

ज्यों परको श्वेत करे, सेटिका बहां स्वकोय प्रकृतीसे । त्यों परको सरधाने, सम्यग्टरटी स्वभाव हि से ॥३६४॥ यों व्यवहार विनिश्चय, बशंन कान चारित्रमें जानो । ऐसा हो अन्य सकल, पर्यायोंमें भिनय जानो ॥३६५॥

यया सेटिका तुन परस्य सेटिका सेटिका च सा भवित । तथा ज्ञायकस्तुन परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ।।
यया सेटिका तुन परस्य सेटिका सेटिका च सा भवित । तथा दर्शकस्तुन परस्य दर्शको दर्शकः स तु ।।
यथा सेटिका तुन परस्य सेटिका सेटिका च सा भवित । तथा दर्शकस्तुन परस्य स्यतः स्यतः स्यतः स तु ।।
यथा सेटिका तुन परस्य मेटिका सेटिका च सा भवित । तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्त् ।।
एव तु निश्चयनयस्य च भायिन ज्ञानदर्शनचिरिते । प्रागुः त्र्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ।।
यथा परद्रव्यं सेट्यति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं ज्ञाति ज्ञाति स्वकेन भावेन ।।
यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं पत्र्यति ज्ञातिष स्वकेन भावेन ।।
यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं अञ्चलं ज्ञातिष स्वकेन भावेन ।।
यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं अञ्चलं ज्ञातिष स्वकेन भावेन ।।
यथा परद्रव्यं नेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं अञ्चलं ज्ञातिष स्वकेन भावेन ।।
यथा परद्रव्यं नेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं अञ्चलं ज्ञातिष स्वकेन भावेन ।।
यथा परद्रव्यं नेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।। तथा परद्रव्यं पर्यव्यं एवं स्वर्णा कात्रव्यं अञ्चलं ज्ञातिष्ठ (द्वमेव ज्ञातव्यं ।।।

पत्रव्यं संदर्भ तु विनिश्वयं ज्ञातवर्शनचिर्त्यं । भणितीऽन्येष्विप पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यं ।।

सेटिकात्र तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादिपर-द्रव्यं । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतियत्री सेटिका कि भवित कि न भवितित तदुप्रातिपश्कि—यया, सेटिका, तु. न, पर, च. तत्, तथा, क्षायक, दर्धक, सयत, दर्धन, एव, तु. निश्चयन्य,
भाषिन, जानदर्शनवरित्रे, व्यवहारन्य, वक्तुक्रम्भन्तत्, समास, जातृ, विष, स्वक, भाव, परद्रव्य, आसन्त,
है [तथा] उसी प्रकार [जीवः ग्रापि स्वकेन भावेन परद्रव्यं पश्यति] जीव भी प्रपत्ने स्वभाव
स परद्रव्यको देखता है [यथा] जैसे [सेटिका ग्रात्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयित] सकेदी
प्रपत्न स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता ग्रापि स्वकेन भावेन
परद्रव्यं सेटयित] ज्ञानी भी प्रपत्ने स्वभावसे परद्रव्यको छोड़ता है [यथा] जैसे [सेटिका
प्रात्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयित] सफेदी प्रपत्ने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है [तथा]
उसी प्रकार [सस्यग्द्रव्यः स्वयाते सफेदी अपने स्वभावसे परद्रव्यको स्वयः
स्वात करता है [एवं तु] इस प्रकार [ज्ञानवर्शनचरित्रे] ज्ञान, दर्शन ग्रीर चारिक्रमें [व्यवस्वतः स्वयस्य विनिश्चयः] व्यवहारनयका निर्णय [भिष्यतः] कहा गया है [एवं अन्येषु पर्यान्येषु प्रपि ज्ञातव्यः] इसी प्रकार प्रन्य पर्यायोगे भी जानना चाहिये।

तात्वर्य--- प्रात्मा स्वयंमे अपने उपयोग परिणामरूप परिणमता है यह निश्चयनयका सिद्धान्त है और उपयोगके विषयभूत पदार्थके प्रति स्रात्माका कर्नृत्व बताना व्यवहारनयका विनिश्चय है। भयतस्वसंबंधो भीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेभंवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यवात्मनो क्वानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेभंवती कुड्यादिरेव भवेत्, एवं सित सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्गर्वस्यस्यस्युच्छेदः, ततो न भवति सेटिका कुड्यादेस्तिहं कस्य सेटिका न अवित सेटिकाया एव सेटिका कुड्यादेस्तिहं कस्य सेटिका भवित ? सेटिकाया एव सेटिका भवित। ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवित ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः। किन्नु स्वस्वाम्यंशायेवान्यो। किमन्न साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेता ? न किमिप। तिहं न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकवैति निष्वयः।

सम्यग्दिष्ट, स्वभाव, विनिष्क्य, ज्ञानदर्शनचारित्र, भणित, अन्य, पर्याय, एव, एव, ज्ञातव्य । भूलवात्— म्र सत्तात्यां, श्रू श्रवरों भ्वादि, पिट अनादरे भ्वादि णिजन्त, ज्ञा अववोधने, दृशिर् प्रेक्षरों, वि ओहाक् त्यागे बुद्दोत्यादि, श्रद् बुधाज् धारणपोषणयोः । स्विब्वस्य —जह यथा-अव्यय । सेडिया सेटिका-प्रथमा एकः । हुँ तु ण न-अव्यय । परस्त परस्य-पर्यो एकः । य च-अव्यय । सा-प्र० एः । रोह अवित-अव्या मान सद् अन्य पुरुष एकः किया । तह तथा-अव्यय । जाणशो ज्ञायकः -प्रण्

टीकार्यं — इस लोकमें खड़िया (सफेदी) श्वेतगुरासे भरा हुन्ना द्रव्य है। कुटी, भीत भादि परद्रव्य व्यवहारसे श्वैत्य है । श्रव खडिया श्रीर परद्रव्य दोनोंमें परमार्थसे क्या संबंध है ? इसका विचार किया जा रहा है कि क्वेत करने योग्य कूटी म्रादि परद्रव्यकी क्वेत करने बाली खड़िया है या नहीं ? यदि सेटिका भीत आदि परद्रव्यकी है, तो ऐसा न्याय है कि जो जिसका हो वह उस स्वरूप ही होता है। जैसे श्रात्माका ज्ञान ग्रात्मस्वरूप ही है। ऐसा पर-मार्वरूप तत्त्वसंबंध जीवित (विद्यमान) होनेपर सेटिका भीत म्रादिको होती हुई भीत म्रादि के स्वरूप ही होनी चाहिये, ऐसा होनेपर सेटिकाके निजद्रव्यका तो ग्रभाव हो जायगा; परंतु एकद्रव्यका अन्यद्रव्यरूप होना तो पहले ही प्रतिपिद्ध हो जानेसे द्रव्यका उच्छेद नहीं है। इस कारण खड़िया कूटो ग्रादि परद्रव्यकी नहीं है । प्रश्न-यदि खड़िया भीत ग्रादिकी नहीं है तो किसकी है ? उत्तर—खड़िया खड़ियाकी ही है। प्रश्त—वह ग्रन्य खडिया कीनसी है जिस सहियाकी यह सहिया है ? उत्तर--खिंड्यासे भिन्न ग्रन्य कोई खिंडया नहीं है. किन्तु खड़ियाके स्वस्वामिरूप ग्रंश ही ग्रन्य कहे जाते हैं । प्रश्न - यहाँ स्वस्वामि ग्रंशके व्यव-हारसे क्या साध्य है ? उत्तर-कुछ भी नहीं । इससे यह सिद्ध हुमा कि खड़िया मन्य किसी की भी नहीं. खड़िया खड़िया ही है ऐसा निश्चय है । जैसा यह दृष्टांत है वैसा ही यह दार्शन्त है—इस लोकमें प्रथम तो चेतनेवाला आत्मा ज्ञानगुरासे भरे स्वभाव वाला द्रव्य है, उसका व्यवहारसे जानने योग्य पुद्गल झादिक परद्रव्य है। झब यहाँ ज्ञेय पुद्गल झादि परद्रव्यका

यथा दृष्टान्तस्तथायं दाष्ट्रान्तिक:—बेतयितात्र ताबद् ज्ञानगुणनिभैरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहा-रेण् ज्ञेयं पुद्यलादि परद्रव्यं । अषात्र पुद्रगलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकष्ठवेतयिता कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतस्वसंबंधो भीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्रगलादेभैवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनौ ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जोवति चेतयिता पुद्रगलादेभैवन् पुद्रगलादिरेव भवेत्, एवं सति चेतयितः स्वडव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य

एकवचन । सज्जो संयत:-प्रथमा एक० । दसण दर्शन-प्र० ए० । एव-अव्यय । णिच्छ्यणयरस निरुचय-नयस्य-पष्ठी एक० । भासिय भाषित-प्रथमा एक० कृदन्त । णाणदंसणचरित्ते ज्ञानदर्शनचरित्रे-सप्तमी एक० द्वन्द्वसमास, सुर्पु श्रुगु-आजार्षे लोट् मध्यम पुरुष एक० क्रिया । ववहारणयस्स व्यवहारनयस्य-

जायक चेतियता आत्मा कुछ होता है या नहीं ? ऐसा उन दोनोंका तात्विक सम्बन्ध विचारा जाता है। यदि चेतियता आत्मा पुद्गल आदि परद्रव्यका है तो यह न्याय है कि जो जिसका हो वह वहीं है अन्य नहीं। जैसे कि आत्माका होता हुआ जान आत्मा हो है जान कुछ पृथक् प्रव्य नहीं है। ऐसे परमार्थक्य तत्त्वसंबंधके जीवित (विद्यमान) होनेपर आत्मा पुद्गलादिक का होते तो वह चेतियता पुद्गलादिक ही होना चाहिये। ऐसा होनेपर आत्मा पुद्गलादिक का होते तो वह चेतियता पुद्गलादिक ही होना चाहिये। ऐसा होनेपर आत्मा पुद्गलादिक फाया हो जायगा, किन्तु द्रव्यका अभाव नहीं होता, व्योक्ति अन्यद्रव्यको पलटकर अन्य द्रव्य होनेका निषेध तो पहले ही कह आये है। इसलिये चेतियता आत्मा पुद्गलादिक परद्रव्य का नहीं होता। प्रश्न-चेतियता अत्मा पुद्गलादिक परद्रव्य का नहीं होता। प्रश्न-चेतियता अत्मा पुद्गलादिक परद्रव्य का नहीं होता। प्रश्न-चेतियता अत्मा पुद्गलादिक परद्रव्य का नहीं है तो किसका है? उत्तर-चेतियताका ही चेतियता है। प्रश्न- चह दूसरा चेतियता कोनसा है जिसका यह चेतियता है? उत्तर-चेतियतासे अन्य कोई चेतियता नहीं है, किन्तु स्वस्वामित्रंश ही अन्य कहे जाते हैं। प्रश्न- यहां स्वस्वामित्रंशके व्यवहारसे क्या साध्य है? उत्तर-कुछ भी नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि आयक है वह निश्वयसे अन्य किसीका आयक नहीं है, जापक जायक ही है ऐसा निश्चय है।

किञ्च — यहाँ खड़िया प्रथम तो श्वेत गुएसे भरे स्वभाव वाला द्रुच है। दीवार कुटी ब्रादि परद्रव्य व्यवहारसे श्वैत्य है। ब्राव श्वेत करने योग्य कुटी ब्रादि परद्रव्यको श्वेत करने वाली खड़िया क्या है या नहीं? इस प्रकार उन दोनोंका तात्त्विक संबंध विचारा जा रहा है—पदि खड़िया कुटी ब्रादिकको है तो यह न्याय है कि जिसका जो हो वह वही है प्रन्य नहीं है। जैसे कि ब्राह्माका होता हुमा जान ब्रात्मा हो है। ऐसे परमार्थक्य संबंधके विद्यमान होनेपर खड़िया कुटी ब्रादिकी यदि हो तो कुटी ब्रादिक ही होनी चाहिये। ऐसा होनेपर खड़ियाके स्वद्रव्यका नाण हो जायगा, किंतु द्रव्यका उच्छेद नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका

पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादृद्धव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतियता पूर्गमादेः । यदि न भवति चेतियता पूदगलादेस्तिहि कस्य चेतियता भवति ? चेतियत्रेव चेतियता भवति । ननु कतरोन्य-रचेतियता चेतियतुर्यस्य चेतियता भवति ? न खल्बन्यश्चेतियता चेतियतुः, किंतु स्वस्वाम्यंशा-वेवान्यौ । किमत्र साध्य स्वस्वाम्यंशव्यवहारेशा ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि ज्ञायकः । आयको ज्ञायक एवेति निश्चयः । कि च सेटिकात्र ताबच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेगा क्वैत्यं कुड्यादि परद्रव्यं । ग्रथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य क्वैत्यस्य क्वेतियत्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांत्यते । यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा षष्ठी एक । वत्तव्य वत्तव्य-प्रथमा एक । से तस्य-षष्ठी एक । समासेण समासेन-तृतीया एक । जह यथा-अब्यय । परदब्ब परद्रव्य-द्वितीया एक । सेडिंद सेटयति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक वचन अन्यद्रव्यरूप पलटनेका पहले ही निषेध कर चुके है। इस कारण खड़िया कुटी आदिकी नही है। प्रश्न- सेटिका कुटी ग्रादिको नहीं है तो किसकी है ? उत्तर--सेटिका सेटिकाकी ही है। प्रश्न- वह दूसरो सेटिका कौनसी है कि जिसकी यह सेटिका है ? उत्तर--दूसरी सेटिका तो नहीं है कि जिसकी यह सेटिका हो सके, किन्तु स्वस्वामिग्रंश ही ग्रन्य है । प्रश्न-यहां स्व-स्वामिश्रंशके व्यवहारसे बया साध्य है ? उत्तर-कछ भी नहीं । तो यह सिद्ध हमा कि सेटिका किसीकी भी नहीं, सेटिका सेटिका ही है ऐसा निश्चय है। जैसे यह दृष्टांत है वैसे यह दार्थान्त है-यहां चेतियता बात्मा दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है, पूद्रगल ब्रादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतियताका दृश्य है । ग्रब यहाँ दोनोका परमार्थभूत तत्त्वरूप सम्बन्ध विचान रते हैं कि दृश्य पूद्गल आदि परद्रव्यका दशंक चेतियता कुछ है या नहीं ? यदि चेतियता पूद-यल द्रव्यादिका है तो यह न्याय है कि जो जिसका होता है वह वही है ग्रन्य नही है। जैस कि मात्माका होता हमा ज्ञान मात्मा ही है, ज्ञान भिन्न द्रव्य नहीं है। ऐसे तत्त्वसम्बन्धके विद्यमान होनेपर चेतियता पुद्गल आदिका होता हुमा पुद्गल आदिक ही हो सकेगा, भिन्न द्रव्य न हो सकेगा । ऐसा होनेपर चेतियताके स्वद्रव्यका नाश हो जायगा, परन्तु द्रव्यका नाश होता नहीं, क्योंकि अपन्य द्रव्यको पलटकर अन्य द्रव्य होनेका पहले ही निषेध कर चुके है। इसलिये यह ठहरा कि चेतियता पूद्गल द्रव्य आदिका नहीं है। प्रश्न-चेतियता पूद्गलद्रव्य म्रादिका नही है तो किसका है ? उत्तर-चेतियताका ही चेतियता है। प्रश्न-वह दूसरा चेतियता अन्य कौन है जिसका यह चेतियता है ? उत्तर—चेतियतासे अन्य तो चेतियता नही है। तो क्या है ? स्वस्वामिग्रंश ही ग्रन्य है। प्रश्न-यहाँ स्वस्वामिग्रंशके व्यवहारसे क्या . साध्य है? उत्तर—कुछ भी नहीं।तद यह ठहराकि चेतयिता किसीकाभी दर्शक नहीं

यस्य यद्भवति तत्त्वदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवंती कुड्यादिरेव भवेत्, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । नन् कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ? न खल्बन्या सेटिका सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यंशा-वेवान्यौ । किमन्न साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टांतस्तथायं दाष्टांन्तिक:--चेतियतात्र तावदृशंनगूणानि-किया। ह खल्-अव्यय । सेडिया सेटिका-प्रथमा एक० । अप्पणो आत्मन - षष्ठी एक० । सहावेण स्वभा-है, दशक दर्शक हो है। ग्रपि च-यहाँ सेटिका जिसका स्वभाव खेतगुरासे भरा है एक द्रव्य है, उसका व्यवहारसे म्वेत करने योग्य कटो मादि परद्रव्य है। मब यहाँ दोनोका परमार्थसे सम्बंध विचारा जा रहा है- श्वेत करने योग्य कुटी धादि परद्रव्यकी श्वेत करने वाली सेटिका क्या है या नहीं ? यदि सेटिका कुटी आदिकी है तो यह न्याय है कि जो जिसका हो वह वही है अन्य नहीं है। जैसे कि आत्माका होता हुआ ज्ञान आत्मा ही है अन्य द्रव्य नही है। ऐसे परमार्थरूप तत्त्व सम्बंधके जीवित (विद्यमान) होनेपर सेटिका कूटी म्रादिकी होती हुई कटी ग्रादि ही होगी । ऐसा होनेपर सेटिकाके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा सो द्रव्यका उच्छेद नहीं होता. नयोंकि अन्य द्रव्यको पलटकर अन्य द्रव्य होनेका निषेध पहले कर चुके है। इस-लिये सेटिका कुड्यादिककी नही है। प्रश्न-सेटिका कूटी ग्रादिकी नही है तो किसकी है? उत्तर-सेटिका सेटिकाको हो है। प्रश्न-वह दूसरी सेटिका कौनसी है जिसकी यह सेटिका है। उत्तर-इस सेटिकासे प्रन्य सेटिका तो नहीं है। तो क्या है? स्वस्वामिस्रश हैं वे ही ग्रन्य है। स्वस्वामिग्रंशसे निश्चयनयमें क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं। तब यह ठहरा कि कि सेटिका अन्य किसोकी भी नहीं है सेटिका सेटिका ही है ऐसा निश्चय है। जैसा यह दृष्टान्त है वैसा यह दार्ष्टान्त है इस जगतमें चेतियता भारमा ज्ञान दर्शन गुरासे परिपूर्ण परके ग्रपोहन याने त्यागरूप स्वभाव वाला द्रव्य है, पूर्गल ग्रादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतियता का ग्रपोह्य याने त्याज्य है। ग्रब यहाँ दोनोके परमार्थतत्त्वरूप सम्बन्ध विचारा जा रहा है-त्यागने योग्य पूद्गल ब्रादि परद्रव्यका त्यागने वाला चेतियता कुछ है या नहीं ? यदि चेत-यिता पूर्गल आदि परद्रव्यका है तो यह न्याय है कि जिसका जो हो वह वही है जैसे कि भारमाका ज्ञान भारमाका होता हमा भारमा ही है भन्य द्रव्य नहीं । ऐसा तत्त्वसम्बन्ध विद्य-मान होनेपर चेतियता पदगल भादिका होता हमा पुरुगल भोदिक ही होगा। ऐसा होनेपर ५८८ समयसार

र्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेश दृश्यं पुद्गलादि परद्रव्यं । श्रयात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य दृश्यस्य दर्शकश्चेतियता कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंधी मीमांस्यते--यदि चेतियता पुरुगलादेभंवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति ययात्मनी ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तस्वसंबंधे जीवति चेतियता पूर्गलादेर्भवन पूर्गलादिरेव भवेत् । एवं सित चेतियतुः स्बद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः ? ततो न भवति चेतियता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतियता पुद्गलादेस्तिहि कस्य चेतियता भवति ? चेतियत्रेव चेतियता भवति । नत् कतरोन्यश्चेतियता चेतियत्यंस्य चेतियता भवति ? न वेन-तृतीया एक । जाणइ जानाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । णाया ज्ञाता-प्रथमा एकवचन । चेतियताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा, किन्तु द्रव्यका उच्छेद होना नहीं, क्योंकि ग्रन्यद्रव्य को पलटकर ग्रन्यद्रव्य होनेका प्रतिषेध पहले ही कर चुके है। इसलिये चेतियता पुद्गलादिक का नहीं हो सकता । प्रश्न-चेतियता पूद्गल ग्रादिका नहीं है तो चेतियता किसका है ? उत्तर--वेतियताका ही चेतियता है। प्रश्त--वह दूसरा चेतियता कौनसा है जिसका यह चेतियता है ? उत्तर-चेतियतासे अन्य चेतियता तो नहीं है। तो क्या है ? स्वस्वामिश्रंश ही ग्रन्य है। प्रश्न-पहाँ स्वस्वामिश्रंशके व्यवहारसे क्या साध्य है ? उत्तर-कूछ भी नहीं। तब यह ठहरा कि भ्रपोहक (त्यागने वाला) किसीका भी नहीं है, श्रपोहक श्रपोहक ही है ऐसा निष्चय है।

ध्रव व्यवहारका व्याख्यान किया जाता है जैसे घ्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही सेटिका स्वयं कुटी ग्रांदि परद्रव्यके स्वभावसे नहीं परिणमती हुई तथा कुड्यादिक परद्रव्यको ध्रपने स्वभावसे नहीं परिणमती हुई तथा कुड्यादिक परद्रव्यको ध्रपने स्वभावसे नहीं परिणमती हुई स्वया कुड्यादिक परद्रव्यको ध्रपने स्वभावके परिणामती हुई हिका जिसको निमित्त है, ऐसे ग्रपने कुड्यादि स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए कुड्यादि परद्रव्यको ध्रपने स्वभावसे सफेद करती है। ऐसा व्यवहार किया जाता है। उसी तरह ज्ञानगुरुसे परिपूर्ण स्वभाव बाला चेतियता म्रात्मा भी स्वयं पुद्रगलादि परद्रव्यके स्वभावसे परिएगित नहीं होता हुग्रा ग्रीर पुद्रगल ग्रादि परद्रव्यके स्वभावसे परिएगित नहीं होता हुग्रा ग्रीर पुद्रगल ग्रादि परद्रव्यके स्वभावसे परिएगित नहीं होता हुग्रा, जिसको चेतियता निमित्त है ऐसे प्रपने ज्ञानगुरासे भरे स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होता हुग्रा, जिसको चेतियता निमित्त है ऐसे प्रपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होते हुए पुद्रगलादि परद्रव्यक ध्रपने स्वभावसे जानता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। किञ्च—जैसे ख्वेतगुरुषे परिपूर्ण स्वभाव बाली वहीं सेटिका स्वयं कुड्यादि परद्रव्यके स्वभावसे परिगमन नहीं करती हुई, ग्रीर कुड्यादि

सस्वन्यश्चेतियता चेतियतुः किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यो । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । ताँह न कस्यापि दशंकः, दशंको दशंक एवेति निश्वयः । अपि च सेटिका तावच्छ्वेतगूणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कृड्यादि परद्रव्यं । ग्रथात्र कृड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतियत्रो सेटिका कि भवति कि न भवतीति ? तद्भयतत्त्वसंबंधो मीर्मा-स्यते । यदि सेटिका कुड्यादेभवित तदा यस्य यद्भवित तत्तदेव भवित यथात्मनो ज्ञानं भवदा-त्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कूड्यादेर्भवंती कूड्यादिरेव भवेत् । एवं सति सेटि-कायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद् द्रव्यस्यास्त्यूच्छेदः ? ततो न भवति सेटिका कुड्यादे: । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तिह कस्य सेटिका भवति ? सेटि-काया एव सेटिका भवति । नन् कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न खल्बन्या सेटिका सेटिकायाः कितु स्वस्वाम्यंशावेबान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टांतस्तथायं दाष्टी-न्तिकः - चेतियतात्र तावद् ज्ञानदर्शनगूणिनभरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्य । तस्य तु व्यवहा-वि अपि-अब्यय । सयेण स्वकेन भावेण भावेन-तृतीया एक० । पस्सइ पश्यति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष परद्रव्यको अपने स्वभावसे परिएामन नही कराती हुई तथा जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त है, ऐसे व्वेतगुरासे भरे ग्रपने स्वभावके परिसामसे उत्पन्न होती हुई तथा जिसको सेटिका निमित्त है ऐसा ग्रपने स्वभावके परिशामसे उत्पन्न होते हए कूटी ग्रादिक परद्रव्यको ग्रपने स्वभावसे सफेद करती है. ऐसा व्यवहार किया जाता है। उसी तरह दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतियता म्रात्मा भी स्वयं पूद्गल म्रादि परद्रव्यके स्वभावसे परिणमन नहीं करता हुमा, भीर पूद्गल भादि परद्रव्यको भी भपने स्वभावसे परिणमन नहीं कराता हुमा तथा जिसको पुद्रगल ग्रादि परद्रव्य निमित्त है ऐसा ग्रपने दर्शनगुणसे भरे स्वभावके परिणाम से उत्पन्न होता हुन्ना तथा जिसको चेतियता निमित्त है ऐसे अपने स्वभावके परिशामसे उत्पन्न होते हए पूद्गलादि परद्रव्यको भ्रपने स्वभावसे देखता है ऐसा व्यवहार किया जाता है। म्रिप च--जैसे श्वेतगुरासे परिपूर्ण स्वभाव वाली सेटिका स्वयं कड्यादि परद्रव्यके स्व-भावसे परिणमन नहीं करती हुई, तथा कुडयादि परद्रव्यको अपने स्वभावसे नहीं परिणमाती हई, ग्रीर जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त है ऐसा क्वेतगुरासे भरे ग्रपने स्वभावके परिसाम से उत्पन्न होती हुई, तथा जिसको सेटिका निमित्त है ऐसा अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न कूटी म्रादि परद्रव्यको सेटिका भ्रपने स्वभावसे श्वेत करती है। ऐसा व्यवहार किया जाता है। उसी तरह ज्ञानदर्शन गुणसे भरा परके अपीहन (त्याग) रूप स्वभाव वाला यह चेतियता

रेगापोद्यां पूर्गलादिपरद्रव्यं । ग्रथात्र पूर्गलादेः परद्रव्यस्वापोद्यस्यापोहकः चेतियता कि भवति कि न भवतीति ? तद्भयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि चेतियता पुदूगलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति चेत-यिता पूद्गलादेर्भवन पूद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतियतः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतर-संक्रमस्य पूर्वमेन प्रतिषिद्धत्वादुद्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पूर्गलादेः । यदि न भवति चेतियता पूर्गलादेस्तिहि कस्य चेतियता भवति ? चेतियत्तरेव चेतियता भवति । नन् कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्बन्यश्चेतयिता चेतयितुः कित् स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमन्न साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेशा ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्य-पोहकः, ग्रपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः । ग्रथ व्यवहारव्यास्थानम् । यथा च सैव सेटिका एकवचन किया। जीवो जीव:-प्रथमा एक०। विजहह विजहाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन भारमा स्वयं पूर्गलादि परद्रव्यके स्वभावसे परिणमन नहीं करता हुआ और पूर्गलादि पर-द्रव्यको भी खपने स्वभावसे नहीं परिलामाता हुआ तथा पुरुगलादि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसा ग्रपने ज्ञानदर्शनगुणमे भरा परके त्याग करने रूप स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होता हुन्ना, जिसको पुद्गलादि परद्रव्य निमित्त है ऐसे मपने ज्ञानदर्शनगुरासे परिपूर्ण परापोहनात्मक स्वभावके परिगाम द्वारा उत्पन्न होता हमा, तथा जिसको चेतयिता निमित्त है ऐसा अपने स्वभावके परिगामसे उत्पन्न पूर्गलादि परद्रव्यको ग्रपने स्वभावसे त्यागता है । ऐसा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार यह ग्रात्माके ज्ञानदर्शनचारित्र पर्यायोंका निश्चय व्यवहार है। इसी प्रकार ध्रन्य भी जो कोई पर्याय हैं उन सभी पर्यायोका निश्चय व्यवहार जानना ।

भावार्थ — शुद्धनयसे प्रात्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है। उसके परिएा।म देखना, जानना, श्रद्धान करना धौर परद्रव्यसे निवृत्त होना है। वहां निश्नयनयसे विचारें, तब ध्रात्मा परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, न दशंक, न श्रद्धान करने वाला ध्रोर न त्याग करने वाला कहा जा सकता है। वयोंकि परद्रव्यका धौर ध्रात्माका निश्चयसे कुछ भो सम्बन्ध नहीं है। जो ज्ञाता द्रष्टा श्रद्धान करने वाला, त्याग करने वाला, ये सब भाव है सो स्वयं ही है। भाव्य-भावकका भेद कहना भी व्यवहार है ध्रोर परद्रव्यका ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करने वाला त्याग करने वाला कहना भी व्यवहार है। परद्रव्यका ध्रीर प्रात्माका मात्र निमित्तनीमित्तिक भाव है, सो परके निमित्तसे कुछ भाव हुए देख व्यवहारी जन कहते हैं कि परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यको देखता है परद्रव्यको श्रद्धान करता है धीर परद्रव्यको त्यागता है। इस तरह निश्चय व्यवहारके तथ्यको जानकर यथावन श्रद्धान करना चाहिये।

प्रव इसी अर्थको कलशरूप काव्यमे कहते है—जुद्ध इत्यादि । अर्थ—जिसने शुद्ध द्रव्यक्षे निरूपणमे बुद्धि लगाई है, और जो तत्त्वका अनुभव करता है, ऐसे पुरुषके अन्यद्रभ्य एकद्रव्यमे प्राप्त हुआ कुछ भी कदाचित् नही प्रतिभासित होता । ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंको जानता है सो यह जानके शुद्धस्वभावका उदय है । फिर अन्यद्रव्यके प्रहणमें आकृतित हुए लोक शुद्धस्वरूपके यथे चिगते है ? भाषार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिसे तत्त्वस्वरूप निरुष्कनेसे अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्यक्षे प्रवेश नही दोखता, फिर भी ज्ञानमें अन्यद्रव्य प्रतिभासित होता है सो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है, ज्ञान उनको ग्रह्म तही करता । लौकिकजन अन्यद्रव्यका ज्ञानमें प्रतिभास देख अपने ज्ञानस्वरूपि स्टूटकर ज्ञेयके ग्रह्म करनेकी बुद्धि करते है सो यह अज्ञान है। आचार्य देव उनपर दयालु होकर कह रहे है कि ये लोक तत्त्वसे क्यों चिगते है ।

प्रव इसी अर्थको काञ्यसे और भी हु करते है— शुद्धद्वञ्यस्वरस इत्यादि । प्रयं—
शुद्ध द्रध्यका निज रसख्य परिणमन होनेसे क्या शेष अन्य द्रव्य उस स्वभावका हो सकता
है ? प्रथवा क्या अन्यद्रव्यका स्वभाव हो सकता है ? जैसे चांदनी पृथ्वीको उज्ज्वल करती
है तथापि पृथ्वी चांदनीकी कदापि नही होती। उसी तरह ज्ञान ज्ञेय पदार्थको सदाकाल
जानता है तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नहीं होता है । मावार्थ — शुद्धनयको दृष्टिसे देखनेपर
किसी द्रव्यका स्वभाव किसी अन्य द्रव्यख्प नहीं होता। जैसे चांदनी पृथ्वीको उज्ज्वल करती
है परन्तु चांदनीको पृथ्वी कुछ नहीं लगती; उसी तरह ज्ञान ज्ञेयको जानता है परंतु ज्ञानका
ज्ञेय कुछ नहीं लगता। आत्माका ज्ञान स्वभाव है इसकी स्वच्छतामे ज्ञेय स्वयमेव अस्लकते हैं

स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतियतापि दर्शनगुणिनभैरस्वभावः स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं वात्मस्वभावेनापरिणामयन् पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनात्मना दर्शनगुणिनभैरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृ निमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवह्रियते ।
प्राप च—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणिनभैरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यं स्वतम्यभावेनापरिणामयती कुड्यादिपरद्रव्यं नात्मनः श्वेतगुणनिभैरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिभैरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य
एकः। विणिच्छको विनिश्चयः—प्रथमा एकः। णाणदंसणवरिते जानदर्शनचरित्रे—सन्तमी एकः। भणिको

तो भी ज्ञानमें उन जेयोंका प्रवेश नहीं है।

श्रव काव्यमें बताते हैं कि ज्ञानमें राग-द्वेषका उदय कब तक है— रागद्वेष इत्यादि ।
श्रवं—यह ज्ञान जब तक ज्ञानरूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञेयभावको प्राप्त नहीं होता तब
तक रागद्वेष दोनों उदित होते हैं। इसिलये यह ज्ञान श्रजानभावको दूर करके ज्ञानरूप होग्रो
जिससे कि भाव श्रभावको तिरस्कृत करता हुग्ना ज्ञान पूर्णस्वभाव प्रकट होता है। भावार्थ—
जब तक ज्ञान ज्ञानरूप नहीं होता ज्ञेय ज्ञेयरूप नहीं होता तब तक राग-द्वेष दोनों उत्यन्त
होते रहते हैं। इसिलये यह ज्ञान श्रज्ञान भावको दूर करके ज्ञानरूप होवे जिससे कि ज्ञान पूर्णस्वभावको प्राप्त हो जाय। यह भावना यहाँ की गई है।

प्रसंगविवरण—श्रनन्तरपूर्व गाथासप्तकमें व्यवहारसे कर्ता कर्मको ग्रन्य तथा निश्चय से कर्ता कर्मको श्रनन्य बताया था। श्रव इस गाथादशकमें दृष्टान्तपूर्वक निश्चयतः सविवरण एक वस्तुमें कर्नुकर्मत्वके श्रभेदको बताया है।

तथ्यप्रकाश— १-कायक म्रात्मा भिन्न सत् है, ज्ञेय पर वस्तु भिन्न सत् है। २— वर्षक भिन्न सत् है। ३— वर्षक भिन्न सत् है। ३— वर्षक भिन्न सत् है। ४— वर्षक शिन्न सत् है। ४— वर्षक शिन्न सत् है। ४— वर्षक शिन्न सत् है। ४— वर्षक श्रवेक वर्षक हो है। १— संयत म्रायेक स्वाप्त हो है याने वर्षक हो है। १— संयत म्रायेक स्वाप्त सत् है। १— संयत म्रायेक स्वाप्त सत् है। १— स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप

परिणामेनोत्पन्नमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवस्थिते । तथा चेतयितापि ज्ञानदर्शनगुणिनर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्वयस्वभावेनापरिणाममानः पुद्गलादिपरद्वयस्य वात्मस्वभावेनापरिणाममानः पुद्गलादिपरद्वयस्य वात्मस्वभावेनापरिणाममानः पुद्गलादिपरद्वयस्य चेतयितृतिमित्तकेनात्मनः स्वभावेनापरिणामेनोत्पवामानः स्वभावेनापोहतीति व्यवस्थिते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनन्वारिष्यपामानेनोत्पवामानः स्वभावेनापोहतीति व्यवस्थिते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनन्वारिष्यपाणां निष्यव्यवद्वहारप्रकारः । एवमवान्येषां सर्वधामिण पर्यायाणां द्वष्टव्यः । शुद्धव्यव्यवद्वारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वधामिण पर्यायाणां द्वष्टव्यः । शुद्धव्यम्ववित्यत्व त्वत्यत्वेत्वनाकृत्वियस्तर्वाच्याते चनाः ।।२१४।। शुद्धव्यवस्वर्वति यत्त् तदय वृद्धस्वभावोदयः कि द्वयांतरच्वानाकृत्वियस्तरवाच्यवेत जनाः ।।२१४।। शुद्धद्वय्यवस्वरस्य अवनत्यति यदि वा तस्य कि स्यात्स्यावः । व्योत्स्नाच्यं सन्ययति अवं नैव तस्यात्मि पूर्मिणानं ज्ञयं कलयित सदा ज्ञेयस्यात्वि नैव ।।२१६।। रागवेषद्वयमुद्यते तावदेतन्व यावद् ज्ञानं ज्ञानं भवित न पुनर्बोधतां याति बोध्यं । ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोधतां याति बोध्यं । ज्ञानं ज्ञानं भवति तदयन्येन पूर्णस्वभावः ।।२१७।।। ३४६-३६४।।

भणित:-प्रयमा एक० क्रदत्त । अण्णेसु अन्येषु-सप्तमी बहु० । पष्जएसु पर्यायेषु-सप्तमी बहु० । एमेव एव-मेव एव एव-अञ्यय । णायञ्जो जातन्य:-प्रथमा एकवचन क्रदन्त किया ॥ ३५६-३६५ ॥

११- प्रात्मा परद्रव्य परिग्रहको व्यवहारसे त्यागता है, किन्तु वह त्याज्य पदार्थसे तन्मय नही होता । १२-ग्रात्मा परद्रव्यका श्रद्धाता है, किन्तु वह श्रद्धेय पदार्थसे तन्मय नही होता । १३-म्रात्माके सभी गुण पर्यायोंकी ग्रात्मासे ग्रान्यता है, परसे नहीं । १४-मैंने भोजन भोगा, घर बनाया, घर छोड़ा ग्रांदि यह सब व्यवहारसे कहा जाता है । १४- वास्तवमें तो इसने ग्रंपने रागादि परिग्रामको ही भोगा, रागादि परिग्रामको ही किया, रागादि परिग्रामको ही छोड़ा । १६- प्रश्नन—यदि व्यवहारसे परद्रव्यका जानना है तब तो निश्चयसे कोई सवंज्ञ नहीं हो सकता ? १७- उत्तर—सर्वपरद्रव्यविषयक जानना हो रहा प्रश्चके, इस कारण सर्वज्ञता में कोई संदेह नही, किन्तु सर्वको जानकर भी प्रग्नु सर्व परपदार्थीमें तन्मय नहीं होते, श्रतः प्रश्चको स्ववंज व्यवहारसे कहा गया है ।

सिद्धान्स— १- परपदार्थविषयक ज्ञान धादि होनेपर परद्वव्यका ज्ञाता ग्रादि व्यव-हारसे कहा गया है। २- ज्ञानादि परिष्णमन स्वयंमें स्वयंकी परिणतिसे होनेके कारण स्वज्ञाता ग्रादि वास्तवमें कहा गया है। २-स्वयं सहज परिपूर्णं भ्रात्मा श्रनिवंचनीय होनेके कारण सर्व भेवोंसे प्रतीत है। दंसगामाण्चिरतं किचिवि गास्यि दु अनेयगे विसये ।
तहा किं घादयदे चेदियदा तेसु विसएसु ॥३६६॥
दंसगाणाण्चिरितं किंचिवि गास्यि दु अनेयगे कम्मे ।
तहा किं घादयदे चेदियदा तेसु कम्मेसु ॥३६७॥
दंसगाणाण्चिरितं किंचिवि गास्यि दु अनेयगे काये ।
तहा किं घादयदे चेदियदा तेसु कायेसु ॥३६८॥
गाणस्स दंसगास्स य भणिश्रो घाश्रो तहा चरित्तस्स ।
गावि तिहं पुग्गलद्व्यस्स कोऽवि घाश्रो उ गिहिट्ठो ॥३६९॥
जीवस्स जे गुणा केइ गा संति खलु ते प्रसु द्व्येसु ।
तहा सम्माइहिस्स गास्यि रागो उ विसएसु ॥३७०॥
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य श्रगणण्परिणामा ।
एएगा कारगोग उ सहादिसु गास्यि रागादी ॥३७१॥

नामसंज्ञ – दसणणाणचरित्त, किचि, वि, ण, दु, अचेयण, विसय, त, कि, त, विसय, त, कि, चेद-यिदा, त, विसय, कम्म, त, कम्म, काय, णाण, दसण, भणिब, घाअ, तहा, चरित्त, तहि, पुरगलदथ्य, कः,

हष्टि—१- स्वाभाविक उपचरित स्वभाव व्यवहार (१०५) । २- वः स्वकारिक भेदक सद्भुतव्यवहार (७३) । ३- बुद्धन्य (४६) ।

प्रयोग----परमणान्तिके द्वर्थं सर्वविकल्पवादोंसे हटकर ः तेमे द्वर्या ३, मसर्वस्व निरस्तना ॥ ३४६-३६४ ॥

भव युक्तिपूर्वंक कहते हैं कि भज्ञानसे प्रपना ही घात होता है— ि नाम जारित्र] दशैन जान चारित्र [अचेतने विषये तु] भ्रचेतन विषयेमें तो [किंद्रिट्रं दाहित] कुछ भी नहीं हैं [तस्मात्] इस कारण [चेतियता] आत्मा [तेषु विषयेषु] उन विषयोमें [किं हिति] क्या घात करता है ? [वशैनज्ञानचारित्रं] दशैन ज्ञान चारित्र [अचेतने पार्ंण तु] अचेतन कर्ममें [किंच्यिय नास्ति] कुछ भी नहीं है। [तस्मात्] इस कारण [चेंकित्रता] भ्रात्मा [तत्र कर्ममें [किंच्यिय नास्ति] उस कर्ममें [किं हिति] क्या घात करता है ? [वशैनज्ञान कर्में हो है [तस्मात्] ज्ञान चारित्र [अचेतने कार्य तु] अचेतन कार्य में [किंच्यिय नास्ति] कुछ भी हो है [तस्मात्]

चारित्र ज्ञान वर्शन, कुछ भी नहि है बिचय अचेतनमें।
तब फिर क्या चात करें, उन विचयोंमें मुघा झात्मा ॥३६६॥
चारित्र ज्ञान वर्शन, कुछ भी नहि है करम अचेतनमें।
तब फिर क्या घात करें, उन कमीमें मुघा झात्मा ॥३६७॥
चारित्र ज्ञान वर्शन, कुछ भी नहि है झजीब कार्योमें।
तब फिर क्या घात करें, उन कार्योमें मुघा झात्मा ॥३६६॥
चारित्र ज्ञान वर्शन, का जो है घात होना बताया।
पुद्गलद्रव्यका वहां, नहिं कोई घात बतलाया॥३६६॥
जीवके कोइ जो गुरा, हैं नहिं वे धन्य किन्हीं द्रव्योमें।
इससे सम्यग्द्रधीके नहिं है राग विचयोंमें ॥३७०॥
राग द्वेष मिध्याशय, जीव हि की हैं अनन्य परिरातियां।
इस कारण रागाविक, शब्दादिकमें नहीं कुछ भी ॥३७१॥

वि, उ. णिदिट्ट, जीव, ज. गुण, केह, त. पर, दब्ब त, सम्माइट्टि, राग, विसय, राग, रोल, मोह, जीव, अगण्णपरिणाम, एत, कारण, सहादि, रागादि । धातुसंक—अस सत्तायां, धात हिंसायां । प्रातिचिक—दशंनज्ञानचारित्र, किंवित, अपि, न. तु. अचेतत, विषय, तत्, किं, चेतियतृ, कमंत्र, काय, ज्ञान, दशंन, इसलिये [चेतियता] प्रात्मा [तेषु कायेषु] उन कायोमें [कं हिंति] क्या धात करता है ? [ज्ञानस्य दर्शनस्य तथा चरित्रस्य] ज्ञानका, दर्शनका तथा चरित्रका [धातः] घात [मिएतः] कहा गया है [तत्र] वहाँ [पुद्गलहब्यस्य तु] पुद्गलहब्यका तो [कोषि धातः] कुछ भी धात [नापि निर्वेष्टः] नहीं कहा गया । [ये केष्वत्] जो कुछ [जीवस्य गुणाः] जीवके गुण हैं [ते] वे [खलु] निश्चयसे [यरेषु द्रव्योषु] परद्रव्योमें [न संति] नहीं है [तस्मात्] इस कारण [सम्बग्हरूटेः] सम्बग्हिके [विषयेषु] विषयोसे [रागस्तु] राग ही [नास्ति] नहीं है । [रागः द्वेषः मोहः] राग-हेप-मोह ये सब [जीवस्य च] जीवके ही [धनन्यपरिर्णामाः] प्रभिन्न परिर्णाम हैं [एतेन कारगोन तु] इसी कारण [रागादयः] रागादिक [शब्दाविषु] शब्दाविकोमें [न संति] नहीं हैं ।

तारपर्य--जीव परविषयक विकल्प करके ग्रपना ही खात करता है परका कुछ नहीं कर सकता।

टीकार्य-- निश्चयसे जो जिसमें होता है वह उसके घात होनेपर घाता ही जाता है। जैसे दीपकमें प्रकाश है सो दीपकका बात होनेपर प्रकाश भी नष्ट हो जाता है। श्रोर जिसमें दर्धनज्ञानचरित्रं किचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये। तस्मार्कि हति चेतियता तेषु विषयेषु ॥ ३६६ ॥ दर्धनज्ञानचरित्रं किचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मेषा । तस्मार्कि हिति चेतियता तेषु कर्ममु ॥ ३६७ ॥ दर्धनज्ञानचरित्रं किचिदपि नास्ति त्वचेतने काये । तस्मात् कि हिति चेतियता तेषु कामेषु ॥ ३६६ ॥ ज्ञानस्य दर्शनस्य भणितो घातस्त्वया चरित्रस्य । नापि तत्र पुद्रनकद्वयस्य कोऽपि घातस्तु निर्दिष्टः ॥ ३६६ ॥ ज्ञीवस्य ये गुणाः केचित्र सति क्षत्रु ते परेषु द्रव्येषु । तस्मात्सम्यन्वप्टिनोस्ति रागस्तु विषयेषु ॥ ३७० ॥ रागो द्वेषे मोहो जीवस्यये चानस्यपिणामाः । एतेन कारणेन नु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥ ३७१ ॥

यद्धि यत्र भवति तत्तद्घाते हन्यत एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते । यत्र च यद्-भवति तत्तद्याते हन्यते यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यत् यत्र न भवति तत्तद्याते न हन्यते यथा घटवाते घटप्रदीपो न हन्यते । यत्र यन्न भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घट-प्रदीपघाते घटो न हन्यते। तथातमनो घर्मा दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यते, न च दर्शनज्ञानचरित्राणां घातेऽपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते, एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गल-भणित, घात, तथा, चरित्र, तत्र, पुदगलद्रव्य, निर्दिष्ट, जीव, यत्, गुण, केचित्, न, खलु, तत्, पर, द्रव्य, तत्, सम्यग्दृष्टि, राग, विषय, राग, द्वेष, मोह, जीव, अनन्यपरिणाम, एतत्, कारण, तू, शब्दादि, न, रागादि । मूलधातु-अस् भुवि, हन हिसायां । पदिवयरण-दसणणाणचरित्तं दर्शनज्ञानचरित्र-प्रथमा एक । किचिव किचित-अव्यय । ण न-अव्यय । अत्य अस्ति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक । किया । दु जो होता है, उसके याने आधेयके चात होनेसे उस आधारका भी घात होता है, जैसे प्रकाशका घात होनेपर दीपक भी हना जाता है। जो जिसमें नहीं है वह उसके घात होनेपर नहीं हना जाता जैसे घटका घात होनेपर घटप्रदीप नहीं नष्ट हो जाता। तथा जिसमें जो नहीं है वह उसके चात होनेपर नहीं हना जा सकता। जैसे घड़ेमें दीपकका घात होनेपर घडा नहीं नष्ट हो जाता । उसी प्रकार पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर भी ग्रात्माके धर्म दर्शन, ज्ञान ग्रीर चारित्र नहीं घाते जाते, तथा दर्शन, ज्ञान धीर चारित्रका घात होनेपर पूद्गलद्रव्य भी नहीं घाता जाता । इस तरह दर्शन ज्ञान भीर चारित्र पूर्णलद्रव्यमें नही है यह निर्णीत होता है । यदि ऐसा न हो तो दर्शन ज्ञान चारित्रका घात होनेपर पूद्गलद्रव्यका घात अवश्य हो जावेगा भीर पुदुगलद्रव्यका घात होनेपर दर्शन, ज्ञान भीर चारित्रका घात भवश्य हो जावेगा । चूंकि ऐसा है धतः जो जितने कोई भी जीवद्रव्यके मूण है वे सभी परद्रव्योंमें नहीं हैं। यह हम ग्रच्छी तरह देख रहे हैं। यदि ऐसा न हो तो यहांपर भी जीवके गुराका वात होनेपर पुर गलद्रव्यका चात और पूर्गलद्रव्यका चात होनेपर जीवगुराका चात हो बैठेगा. किन्त ऐसा नही होता । प्रश्न-यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टिके विषयोंमे राग किस कारणसे होता है ? उत्तर-किसी भी कारएमसे नहीं होता । प्रश्न-तब रागके उपजनेकी कौनसी खान है ? उत्तर-रागद्रेष मोह. जीवके ही प्रज्ञानमय परिशाम रागादिकके उपजनेकी स्वान है। इस कारश

द्रव्ये न भवंतीत्यायाति मन्यया तद्वाते पुद्गलद्रव्यवातस्य, पुद्गलद्रव्यवाते तद्वातस्य दुनि-वारत्वात् । यत एवं ततो ये यावन्तः केषनापि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परदव्येषु न संतीति सम्यक् प्रयामः । मन्यया म्रतापि जीवगुणवाते पुद्गलद्रव्यवातस्य पुद्गलद्रव्यवाते जीवगुरा-वातस्य च दुनिवारत्वात् । यद्येवं तर्हि कृतः सम्यग्दर्थ्यंवति रागो विवयेषु ? न कृतोऽपि । तर्हि रागस्य कतरा खनिः ? रागद्वेवमोहा हि जीवस्यैवाजानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वा-

तु-अव्यय । अचेयणे अचेतने विसये विषये-सप्तमी एकः। तम्हा तस्मात्-पचमी एकः। कि-अव्यय या डिं एकः। घादयदे हिन्त-वर्तमानः अन्यः एकः क्रिया। चेदयिदा चेतयिता-प्रयमा एकः। तेषु तेषु विसयेमु विषयेषु-सप्तमी बहुः। कम्मे कर्मणि-सप्तमी एकदचनः। तेषु कम्मेमु तेषु कर्मेषु-सप्तमी बहुः। काये-सप्तमी एकः। कायेषु कायेषु-सप्तमी बहुः। णाणस्स ज्ञानस्य दंसणस्य दर्शनस्य-वष्टी

परह्रव्यपना होनेसे विषयोमें रागादिक प्रज्ञानमय परिएाम नहीं है और प्रज्ञानका प्रभाव होनेसे सम्यग्र्टिमें भी रागादिक नहीं है। इस प्रकार रागादिक विषयोमें न होते हुए व सम्य-ग्र्टिंग्टिके भी न होते हुए वे हैं ही नहीं।

भावार्थ—दर्शन, ज्ञान, चारित्र घ्रादि जितने भी जीवके गुए। है वे कोई भी घ्रचेतन पुद्गलद्रव्यमें नहीं है। घात्माके धज्ञानमय परिणाम राग-द्रेष-मोह विकार धज्ञानवत्र जीवमें होते है, उनसे घ्रपने ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र घ्रादि गुए। घाते जाते हैं। घ्रज्ञानका धभाव हो जानेपर घ्रात्मा सम्यग्दृष्टि हो जाता है तब वे राग-द्रेष-मोह नहीं उत्पन्न होते। घ्रब देखिये शुद्धद्रव्यकी दृष्टिमें पुद्गलमें भी रागद्वेष मोह नहीं है प्रीर सम्यग्दृष्टि जीवमें भी नहीं है। इस तरह वे रागादिक दोनोंमें ही नहीं हैं। तथा पर्यायदृष्टिसे देखिये तो रागादिक भाव जीवके घ्रज्ञान घ्रवस्थामें हैं, ऐसा निर्मय समक्षना।

ग्रव इस ग्रथंको कलशस्य काल्यमें कहते हैं—रागद्वेष इत्यादि। अर्थ—इस ग्रात्मा में ज्ञान ही ग्रज्ञानभावसे रागद्वेषस्य परिएामित होता है। वस्तुत्वपर लगाई हुई दृष्टिचे देखे गये वे रागद्वेष कुछ भी नही है याने द्रव्यस्य भिन्न पदार्थ नही हैं। इस कारएा सम्यग्दृष्टि पुरुष तत्वदृष्टिसे उन राग द्वेषोंको प्रकटतया नाग करे जिससे कि पूर्ण प्रकाशस्य ग्रज्ञ लिस वाली स्वाभाषिक ज्ञानज्योति प्रकाशित हो। मावार्थ—रागद्वेष कुछ भिन्न द्रव्य नहीं हैं, ये तो जीवके ग्रज्ञानभावसे होते हैं। इसलिये सम्यग्दृष्टि होकर तत्वदृष्टिसे देखो तो राग द्वेष कुछ भी वस्तु नही। इस तरह देखनेसे वातक कर्मोंका नाग होता। है व केवलज्ञान उत्यन्न होता है।

प्रसंगविवरण-ग्रनन्तरपूर्व गाथादशकमें प्रात्माका कर्नु कमेंत्व ग्रात्मामें ही बताया

हिषयेषु न संति, स्रजानाभासारसभ्यम्हा तु न भवति । एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यम्हष्टेनं भवंतो न भवंत्येव ॥ रागदेषाविह हि भवति जानमज्ञानभावात् तो बस्तुस्वप्रिएहितहशा हश्य-मानी न किंचित् । सम्यम्हाहः स्वयम्तु ततस्तत्वहृष्ट्या स्मुटं तो जानज्योतिज्वंलति सहजं येन पूर्णाचलाचिः ॥२१८॥ रागदेषोत्पादकं तत्वहृष्ट्या नान्यद् द्रव्यं वीक्यते किंचनापि । सर्वद्रव्योन्त्यत्तिस्तम्बलास्ति व्यक्तात्यतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२१८॥ ॥ २६६-२७१ ॥

एकः। अणिओ अणितः पात्रो घातः-प्रथमा एकः। विरातस्स विरावस्य-पष्ठी एकः। तिह तत्र-अव्यय । पुगालद्व्यस्य पुराणत्व्यस्य-पष्ठी एकः। णिहिट्ठो निविष्टः-प्रः एकः। जीवस्स जीवस्य-पष्ठी एकः। कि दे-प्रथमा बहुः। गुणा पुणाः-प्रथमा बहुः। यत्रा तस्तात्-पन्यभी एकः। सम्माइहिस्स सम्माद्दे । अत्य अस्त-यत्यातः तस्त्र त्यस्य पुष्ट एकः। क्या। रागो रागः-प्रथणः। विद्यापुष्ट एकः। क्या। रागो रागः-प्रथणः। विद्यापुष्ट प्रकः। प्रापः प्रापः प्रापः प्रथमः। प्रणाः प्रापः प्रथमः। विद्यापुष्ट प्रयाः प्रथमः। प्रणाः जीवस्य जीव-स्य-पष्टि एकः। एवः अवययः। अपाणापित्यामा अनत्यपिणामा-प्रथमः। बहुः। एएण कारणेण एतेन कारणेन-नृतीया एकः। सद्दादिषु सन्दादिषु-सत्तमी बहुः। गुणा-अवययः। अपाणापित्यानाः प्रयाः वहः। शिव्यः अस्त-वर्तमान नद् अन्य प्रकः। सद्दादिषु सन्दादी वहुः। गुणा-अवययः। अपितः अस्ति अस्त-वर्तमान नद् अन्य प्रकः। क्या। रागादी रागादयः-प्रथमा वहुः। गुन्-अवययः। अपितः अस्ति-वर्तमान नद् अन्य प्रकः। रागादी रागादयः-प्रथमा वहुवनः। ३६६-२७१।

गया था । अब उस प्राध्नन वर्नुकर्मत्वके परिचयसे प्रात्माको वया शिक्षा व कर्तव्य करना चाहिये उसका कथन इस गायाषट्कमें बताया गया है।

तथ्यप्रकाश- १-म्रात्माका दशंन, जान, चारित्र म्रात्मामें ही है। २-मचेतन विषय, कर्म, कायके गुण व परिणमन उन्ही भचेतनोमें हैं। ३-मचेतन विषय, कर्म व कायके घात होने पर दश्नैन, ज्ञान, चारित्रका घात नहीं होता। ४-स्थंन, ज्ञान, चारित्रका घात होनेपर विषय, कर्म व कायका घात नहीं होता। ४-म्रात्माके दर्शन, ज्ञान, चारित्रका घात होनेपर विषय, कर्म व कायका घात नहीं होता। १-म्रात्माके दर्शन, ज्ञान, चारित्र म्रादि कोई भी गुण पुद्गल द्रव्यमें नहीं है। ६- म्रात्माके दर्शन, ज्ञान, चारित्रका विभावपरिणमन भी रागादिक किसी परद्रव्यमें नहीं होते। ७- रागादिक विभावपरिणमन परद्रव्यमें होते। विन्ता, प्रात्म-स्वभावमें होते नहीं, किन्तु, ज्ञावके प्रज्ञानमय परिणाममे ही रागादिक होते हैं। १०- सम्य-रिष्टिक ध्रज्ञानमय भाव नहीं हैं सो उसके ग्रज्ञानमय रागादिकभाव नहीं होते। ११-विभावके उत्पाद व विनाशके तथ्यके प्रजानकार विषय।दिके निमित्त अपने गुण्यका घात करते हैं। १२- प्रात्मव, विषय।दिके सज्ञान।तन्दका स्वाद म्रानेपर विषयकर्मकायसंकट स्वयं दूर हो जाते हैं इस तथ्यके प्रजानकार स्वसंवेदनरहित कायक्षेत्रके ही श्रात्मका दमन करते हैं। १३-हे म्रात्मव, विषय।दिके संग्रहविग्रहरूप घात कर्यो व्ययं करता है। १४-हे म्रात्मव, विषय।दिके संग्रहविग्रहरूप घात क्यों व्ययं करता है। १४-हे म्रात्मव, विषय।दिके संग्रहविग्रहरूप घात क्यों व्ययं करता है। १४-हे म्रात्मव, विषय।दिके संग्रहविग्रहरूप घात क्यों व्ययं करता है। १४-हे म्रात्मव, विषय।दिके संग्रहविग्रहरूप घात क्यों व्ययं करता है। १४-हे म्रात्मव, विषय।दिके संग्रहविग्रहरूप घात क्यों व्ययं करता है।

## श्रणगादिक्एगा श्रणगादिक्यस्स गा कीरण गुगुप्पाश्री । तह्या उ सञ्बदन्वा उप्पञ्जेते सहावेगा ॥ ३७२ ॥ अन्य ब्रव्यके द्वारा, प्रन्य ब्रव्यकां न गुण किया जाता ।

**इस कारण द्रव्य सभी, उत्पन्न स्वभावसे होते ॥३७२॥** अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न कियते गुणोत्पादः । तस्मात्तु सर्वद्रव्याण्युत्पद्यते स्वभावेन ॥३७२॥

न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीन्युत्पादयतीति शंवयं—अम्यद्रव्येशान्यद्रव्यगुणीत्पादकर-सस्यायोगात् । सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात् । तथाहि—मृत्तिका कुम्भभावेनोत्पद्यमाना कि कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते कि मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते तथा कुम्भ-

नामसंज्ञ—अण्यदिवय, ण, युगुप्पाअ, त, उ, सव्वद्यंत्व, सहाव । धानुसंज्ञ—कर करणे, उब पञ्ज गती । प्रातिपविक —अन्यद्रव्य, न, गुणोत्पाद, तत्, सर्वद्रव्य, स्वभाव । भूलधातु — बुक्र म् करणे, उत् पद प्रया । घात करता है । १५ — हे धात्मन, विषयादिके निमित्त क्यों तू प्रयने गुणोंका घात करता है । १६ — हे धात्मन, धर्मके नामपर भी शब्दरूपादि विषयोंका तू क्यों घात करनेका विकत्य करता है । १० — हे धात्मन, शब्दादि इन्द्रियविषयोंकी ध्रभिलाषारूप जो रागादि विकारपरिणाम मनमें घाता है उसका घात करना चाहिये । १८ — रागादिकके ध्राश्रयभूत कारण होनेसे शब्दादिक विषयोंका त्याग करना चाहिये ।

सिद्धान्त— १ – परद्रव्यके घातादि परिणुमनसे ब्रात्माके दर्शनादि गुणका घात नहीं, क्योंकि परका द्रध्य, केत्र, काल, भाव ब्रात्मामें नहीं है। २ – स्वयंके गुणोंके मुघार विगाइसे स्वयंका सुधार विगाइ है।

हष्टि—१- परद्रव्याद्रिग्राहक द्रव्यार्थिकनय (२६)। २- शुद्धनिश्चयनय, श्रशुद्ध-निश्चयनय (४६,४७)।

प्रयोग-प्रपत्नी उन्ततिके लिये परविषयक विकल्प छोड़कर सहज दर्शनज्ञानचारित्र-मय चैतन्यस्वरूपका ग्राध्यय करना ॥ २६६-३७१॥

ध्रव कलशरूप काव्यमें कहते हैं कि धन्यद्रव्यसे धन्यद्रव्यके गुण उत्पन्न नहीं होते। रागद्वेषो इत्यादि। धर्ष-—तत्त्वदृष्टिसे रागद्वेषका उत्पन्न करने वाला धन्यद्रव्य कुछ भी नही दोखता क्योंकि सब द्रव्योंकी उत्पत्ति धपने ही निज स्वभावमें अत्यंत प्रगट प्रकाशित होती है। भाषार्थ---धन्यद्रव्यमें धन्यके गुणुपर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं है स्वयं ही स्वयंमें होता है।

ग्रव ग्रन्यद्रव्यके द्वारा ग्रन्यद्रव्यका गुणीत्पाद नहीं होता यह तथ्य गाथामें कहते हैं:— [ग्रन्यद्रव्योस] ग्रन्यद्रव्यके द्वारा [अन्यद्रव्यक्य] ग्रन्यद्रव्यके [गुस्सीत्यादः] गुणका उत्पाद करणाहंकारनिभैरपुरुवाधिष्ठितस्यापुरुकरपुरुवणरीराकारः कुम्भः स्यान्, न च तथास्ति द्रव्यातिर-स्वभावेन द्रव्यात्रस्यभावेन द्रव्यात्रस्यभावेन द्रव्यात्रस्यभावेन द्रव्यात्रस्यभावेन नोत्पद्यते क्षितु मृत्तिका कुम्भकारस्वभावेन नोत्पद्यते क्षितु मृत्तिकास्वभावेनं, स्वस्वभावेन द्रव्यापिरणामोत्पादस्य दर्णनात् । एवं च सित मृत्तिकायाः स्वस्वभावेनतिकमान्न कुम्भकारः कुम्भस्योत्पादक एव मृत्तिकी कुम्भकारस्वभावमसपुम्याते स्वस्वभावेन कुम्भकावेनतिस्पद्यते । एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेणोत्पद्यमानानि कि निमित्तभूतद्रव्यातस्वभावेनोत्पद्यते कि स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यातस्वभावेनोत्पद्यते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात्, न च तथास्ति द्रव्यातरस्वभावेनोत्पद्यते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्वभावेनोत्पद्यते । यद्यवे तहि न सर्वेद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्पद्यते । यद्यवे तहि न सर्वेद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्पद्यते । यद्यविवरच-व्यव्यस्य व्यव्यव्यस्य व्यवस्य विवयस्य विवयस्य

तारपर्य-निश्चयतः किसी द्रव्यके द्वारा किसी भन्यद्रव्यका कुछ भी रंजमात्र भी उत्पाद व्यय नहीं किया जा सकता।

टोकार्थ—ऐसी धार्यका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीवको रागादिक उत्पन्न कराता है, क्योंकि धन्यद्रव्यके द्वारा धन्यद्रव्यके गुएगोंको उत्पन्न करानेकी ध्रसमर्थता होनेके कारण सब द्रव्योमें स्वभावसे ही उत्पाद होता है। यही दृष्टांतपूर्वक स्12 करते हैं कि मृत्तिका घटभावसे उत्पन्न होती हुई क्या कृंभकारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या मृत्तिकाके स्वभावसे ? यदि कृंभकारके स्वभावसे उत्पन्न होती है तो घट बनानेके ध्रहंकारसे भरे हुए पुरुष द्वारा ध्रविष्ठित धौर व्यापृत हाथ बाले पुरुषके ध्राकाररूप घड़ा होना चाहिये ध्रव्यात् कृम्शकार घरा ध्रविष्ठित धौर व्यापृत हाथ बाले पुरुषके ध्राकाररूप घड़ा होना चाहिये ध्रव्यात् कृम्भकार घरा ध्रवात कृत्यका परिणामका उत्पन्न होता नहीं देखा जाता। बौर ऐसा होनेपर मृत्तिका कृम्भकार स्वभावसे तो उत्पन्न नहीं होती, किन्तु मृत्तिकास्वभावसे ही उत्पन्न होती है, क्योंकि ध्रपने स्वभावसे तो उत्पन्न नहीं होती, किन्तु मृत्तिकास्वभावसे ही उत्पन्न होती है, किन्तु पिट्टी हो कृम्भकार घड़को उत्पन्न करने वाला नहीं है, किन्तु पिट्टी हो कृम्भकार घड़को उत्पन्न करने वाला नहीं है, किन्तु पिट्टी हो कृम्भकार घड़को उत्पन्न करने वाला नहीं है, किन्तु पिट्टी हो कृम्भकार सव द्वव्य प्रपने परिणामक्य पर्यायसे उत्पन्न होते हैं यदि निमित्तभूत ध्रन्यद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं यदि निमित्तभूत ध्रन्यद्वयके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं वि निमित्तभूत ध्रन्यद्वयके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं तो निमित्तभूत प्रस्वावसे उत्पन्न होते हैं वि निमित्तभूत ध्रन्यद्वयके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं तो निमित्तभूत प्रस्वावसे उत्पन्न होते हैं तो निमित्तभूत परद्वयके ध्वाकार उसका परिणाम होना

किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यवारिणामोत्पादस्य दर्शनात्। एवं च सित स्वस्वभावानतिकमात् सर्वेद्वव्याणां निमित्तभूतद्रव्यांतराणि न स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव सर्वेद्वव्याण्येव
निमित्तभूतद्रव्यातरस्वभावमस्यूवांति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यंते। मतो न परद्रव्यं
जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पद्यामो यस्मै कृष्यामः।। यदिह भवति रागद्वेषद्यापभ्रसूतिः कतण न-मन्ययः। कीरए क्यिते-वर्तमान लट् अन्य पुष्क एकवचन भावकमंत्रक्रिया। सव्यवव्या सर्वद्रव्याणिचाहिये। किन्तु ऐसा नही होता, क्योंकि मन्यके स्वभावसे मन्यद्रव्यके परिणामका उत्पाद
नही देखा जाता। जब ऐसा है तो सभी द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्यके परिणामका उत्पाद
नहीं तेखा जाता। जब ऐसा है तो सभी द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्यके स्वभावसे हो सब द्रव्योके
परिणामका उत्पाद देखा जाता है। मौर ऐसा होनेपर म्रपने स्वभावका उत्पाचन न होनेसे
सभी द्रव्योके निमित्तभूत मन्यद्रव्य स्वके परिणामके उत्पान कराने वाले नहीं है, किन्तु सभी
द्रव्य निमित्तभूत मन्यद्रव्योके स्वभावको नही स्पर्शते अपने स्वभावसे ग्रपने परिणाम भावसे
उत्पन्न होते हैं, इस कारण हम परद्रव्यको जीवके रागादिकका उत्पन्न करने वाला नही देख
रहे हैं जिसपर हम कोप कर रहे हैं।

भावार्य—जिस ग्रात्माके रागादिक उत्पन्न होते है वे उसके ग्रप्ने हो प्रशुद्ध परि-णाम है। निश्चयनयसे विचारो तो रागादिकको उत्पन्न करने वाला ग्रन्य द्रव्य नहीं है। ग्रन्यद्रव्य इनका निमित्तमात्र है। क्योंकि यह नियम है कि ग्रन्यद्रव्य श्रन्यद्रव्य शृ्णप्ययंयको उत्पन्न नहीं करते। इसलिये जो ऐसा मानते हैं कि मेरे रागादिकको परद्रव्य ही उत्पन्न कराता है, ऐसा एकांत करते है वे तथ्य न जाननेसे मिथ्यादृष्टि हैं। ये रागादिक जीवके प्रदेश में उत्पन्न होते है, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है, ऐसा मानना सम्यम्जान है। सो मनन करें कि हम रागद्वेषकी उत्पत्तिमें ग्रन्यद्रव्यवर क्यों कोप (गुस्सा) करें। राग-द्वेषका उपजना ग्रपना ही ग्रमराध है।

धव इस अर्थको कलशारूप काव्यमें कहते हैं— यदिह इत्यादि। अर्थ— जो इस धारमामें रागद्वेष रूप दोषकी उत्पत्ति है वहाँ परद्रव्यका कुछ भी दोष नहीं है। वहाँ तो स्वयं यह अपराधी धजान ही फैलता है, यह विदित्त होवे धोर यह अज्ञान अस्तको प्राप्त होवे। मैं तो ज्ञानमात्र हूं। मावार्ष — धजानी जीव राग-देषकी उत्पत्ति परद्रव्यसे मानकर परद्रव्यपर कोप करता है कि यह परद्रव्य मुझे राग-देष उत्पन्न कराता है घरे, राग-देषकी उत्पत्ति अज्ञानसे अपनेमें ही होती है, वे अपने ही अशुद्ध परिएगाम हैं। सो यह अज्ञान नाम को प्राप्त होवे धोर सम्यक्तान प्रगट होवे। मैं आत्मा तो मात्र ज्ञानस्वरूप हूं ऐसा अनुभव रदिप परेषां दूष्यां नास्ति तत्र । स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबीधो भवतु विदितमस्तं यात्व-बोधोऽस्मि बोधः ॥२२०॥ राग्रजन्मनि निमित्ततां परद्रश्यमेव कलयंति ये तु ते । उत्तरिति न प्रयमा बहुवचन । उप्पक्वते उत्पद्यन्ते-वर्तमान तद् अन्य पुरुष बहुवचन किया । सहावेण स्वभावेन-

करो । परद्रव्यको रामदेवका उत्पन्न करने वाला मानकर उसपर कीप मत करो ।

धव द्क्षी धर्मके हुद्र करनेको काव्य कहते है— रागजन्मिन इत्यादि । धर्म—जो पुरुष रागकी उत्वित्ती परद्रव्यका ही काररापना मानते है, वे गुद्धनयके विषयभूत धारमस्वरूपके ज्ञानसे रहित ध्रंधवृद्धि बाले पुरुष मोह-नदीको पार नहीं कर सकते । सावार्य—जुद्धनयका विषय प्रनंतप्रक्तिको लिये चैतन्यचमत्कारमात्र नित्य एक धन्तस्तत्त्त है । उसमे यह योग्यता है कि जैसा निमित्त मिले चैसे धाप परिरामता है । ऐसा नहीं कि जो जैसा परिरामावे वैसा परिणमन करे, प्रपना कुछ करतव नहीं हो । धारमाके स्वरूपका जिनको ज्ञान नहीं है वे ऐसा मानते हैं कि परद्रव्य धारमाको जैसा परिरामावे वैभा परिरामता है । ऐसा मानने वाले मोह रागद्वेषादि परिणामसे धलग नहीं हो पाते, उनके राग-द्वेष नहीं मिटते । क्योंकि यदि धपना करतव रागादिक होनेमे हो तो उनके मेटनेमे भी हो जायगा ध्रीर परके ही करनेसे रागादिक हो तो वह परपदार्थ रागादिक किया ही करेगा, तब मेटना कैसे हो सकता ? इस काररा रागादिक धपना किया होता है, धपना मेटा मिटता है, इस तरह कथिवत् मानना सम्यग्जान है।

प्रसंगिषवरण- प्रनतरपूर्व गायाषट्कमे बताया गया था कि प्रवेतन विषय, कर्म, काय में दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है, फिर उनका या उनमें या उनके निमित्त क्या घात करता है। ग्रब उसी परद्वव्यविषयक प्रत्यंताभावको सिद्ध कर सर्वद्रव्योको घपने प्रपनेमें उत्पद्मानता इस गायामें दर्शायी गई है।

तथ्यप्रकाश-- १- निश्चयतः कोई भी परद्रव्य जीवके रागादिको उत्पन्न नहीं कर सकता । २-झन्यद्रव्यके द्वारा भ्रन्य द्रव्यका गुणोत्पाद किया ही नहीं जा सकता । ३-सवँद्रव्यो का उत्पाद (पर्याय) भ्रपने स्वभावसे होता हैं । ४-विकारपरिएमनमें भ्रन्य द्रव्य मात्र निमित्त कारएा हो सकते हैं । ४- वास्तवमें भ्रपने परिणामपर्यायसे उत्पद्यमान सभी द्रव्य निमित्त-भूत परद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, किन्तु अपने-भ्रपने स्वभावसे ही उर्पन्न होते हैं । ६- यदि कोई द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्न हो तो उसे निमित्तभूत परद्रव्यके भ्राकार (स्वरूप) परिणमना चाहिये, किन्तु ऐसा है ही नहीं । ७- कोई भी परद्रव्य जीवके रागादिका उत्पादक नहीं है । ६- स्वनी भूतसे यह जीव भ्रज्ञानमय रागादिकप परिएगम

हि मोहवाहिनीं गुद्धबोधविधुरांधबुद्धयः ॥२२१॥ ॥ ३७२ ॥

तृतीया एकवचन ॥ ३७२ ॥

जाता है। ६- कार्य उपादान कारणके सहस हुमा करते हैं। १०- सन्दादिक बाह्यपदार्थ रागादिक साध्ययभूत कारण अथवा बहिरंग निमित्त कारण हैं, किन्तु उन बाह्य पदार्थोंका सात करनेसे रागादिका विनास नहीं होता। ११- जो पुरुष मनमें हुए रागादिकाशको नहीं जानता वही रागादिक साध्ययभूत बाह्य सन्दादि विषयोंका सात करनेका संकल्प करता है, वहाँ चित्तस्य रागादिको मिटानेका उपाय नहीं बनता। ११- चित्तस्य रागादिको मिटानेका उपाय मही बनता।

सिद्धान्त---१- परडव्यके गुए। पर्याय झात्मामें नहीं हो सकते । २- झात्मा झपने स्वरूपकी सुध छोडकर व्यथं विकल्परूप परिणमता है।

दृष्टि—१- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६)। २- ग्रशुद्धनिष्कयनय (४७)। प्रयोग— ग्रपने स्वरूपकी बेसुधीको रागादिका मूल जानकर ग्रपनी सुध करके परभाव के ग्रसहयोग व स्वरूपके सत्याग्रह द्वारा ग्रन्तस्तस्वमें उपयोगको रमाना ॥ ३७२ ॥

प्रव जो स्पर्श-रस-गंध-वर्ण-शब्दरूप पुद्गल परिएात होते है वे यद्यपि इन्द्रियोंसे प्रात्माके जाननेमें आने हैं तो भी वे जड़ है, प्रात्माको यह नहीं कहते कि हमको ग्रहण करों। ग्रात्मा ही प्रजानी होकर उनको भले बुरे मानकर रागी-द्वेषी होता है यह तथ्य गाथामें कहते हैं—[पुद्गला:] पुद्गल [बहुकानि] बहुत प्रकारक [निवित्तसंस्तुतव्यक्तानि] निदा श्रीर स्तुतिके वचनरूप [परिएामंति] परिएामते है [तानि] उनको [खूरवा] मुनकर [ग्रह सिएत:] मुभको कहा है ऐसा मानकर [रूप्याति] ग्रज्ञानी जीव रोप करता है [ब पुन:] ग्रीर [तुष्यति] संतुष्ट होता है [पुद्गलद्रव्य ] पुद्गलद्रव्य [शब्दत्वपरिएातं] शब्दरूप परिणात हुमा है [तस्य गुराः] उसका गुण [ग्रन्थः] तुभक्ते मन्य है [तस्मात्] सो हे प्रजानो जोव [त्वं किव्यविप न मणितः] तुभको तो कुछ भी नहीं कहा [ग्रबुङ:] तु प्रजानी हुमा [कि रूप्यति] वयों रोप करता है ? [ब्रयुभः वा शुन्नः] ग्रगुभ प्रथवा शुभ [शब्द:] ग्रव्य [स्थान मराति इति] तुभको ऐसा नही कहता कि [मां श्रुप्य]] मुभको सुन [ब] ग्रीर [श्रोत्रविव्यं ग्रामतं] श्रीलइन्द्रियके विषयको प्राप्त [शब्द] महन्दको [विनिगृहीत्] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह ग्रात्मा भ ग्रिप्त प्रदेशोंको छोड़ [न एति] नही जाता । [अशुभं शुभं वा] ग्रमुभ ग्रयवा शुभ [क्वं] कप [स्वाप्य] सुभको देस [ब] ग्रीर [च्युकिव्ययं ग्रामतं क्यं] चश्रुकि त्रव्यति विषयभूत रूपको [विनिग्रह्मों विषय प्रया शुभ [क्वं] क्रिं प्रया विविद्य स्वाप्त हम्में विविद्य स्वापति | त्रिक्तं विवयम् तर्व रूपको [विनिग्रह्मों विवय्यूत रूपको [विनिग्रह्मों विवय्यूत रूपको [विनिग्रह्मों विवय्यूत रूपको [विनिग्रव्या विवय्यूत रूपको [विनिग्रह्मों विवय्यूत रूपको [विनिग्रह्मों विवय्यूत रूपको [विनिग्रह्मों व्यव्या हम्या व्यव्या हम्या विवय्यूत रूपको [विनिग्रह्मों व्यव्या व्यव्या हम्या व्यव्या विवय्यूत रूपको विवय्यूत रूपको विवय्यूत रूपको विवय्यूत रूपको [विनिग्रह्मों व्याव्ययं ग्राण्य स्वयं]

गिंदियसंथुयवयगागि पोग्गला परिगामंति बहुयागि । ताणि सुणिज्या रूसदि तूसदि य ब्रहं पुणो भणिदो ॥३७३॥ पोग्गलद्वं सहत्तपरिषायं तस्स जइ गुणो श्रग्णो। तह्या ग् तुमं भिगायो किंचिवि किं रूसिस अबुद्धो ॥३७४॥ अपस्तो सुहो व सद्दो गातं भगाइ सुगासु मंति सो चेव। या य एइ विशिष्गिराहिउं सोयविसयमागयं सद् ।।३७५॥ असहं सुहं च रूवं गा तं भगाइ परस (पिच्छ) मंति सो चेव । या य एइ बिशाम्मिहिउं चक्खुविसयमागयं रूवं ॥३७६॥ श्रसुहो सुहो व गंघो ए तं भएए जिग्घ मंति सो चेव। ग्राय एइ विशिष्गिहिडं घाण्विसयमागयं गंधं ॥३७७॥ अपुहो मुहो व रसो ए। तं भए। इ रसय मंति सो चेव। ग्रा य एइ विशिग्गहिउं रसण्विसयमागयं तु रसं ॥३७=॥ अस्हो सहो व फासो ए तं भएइ फुससू मंति सो चेव। या य एइ विशास्मिहिउं कायविसयमागयं फासं ॥३७६॥ असुहों सुहो व गुणो ए तं भए इ बुज्भ मंति सो चेव। ग य एइ विशारमहिउं बुद्धिवसयमागयं त गुगां ॥३८०॥

नामसंस —िणदियसभुयवयण, पोग्गल, बहुब, त, य, अम्ह, पुणो, भणिद, पोग्गलदञ्ब, सहत्तपरि-णय, त, जइ, गुण, अण्ण, त, ण, तुम्ह, भणिअ, किचि, बि, कि, अबुड, असुह, सुह, बा, सद्द, ण, तुम्ह, अम्ह,

शृंहीतुं] ग्रहरण करनेके लिये [स एव] वह ग्रात्मा भी अपने प्रदेशोंको छोड़ [न एति] नहीं जाता । [अशुक्रः वा शुभः] प्रशुभ अपना शुभ [गंघः] गंघ [त्वां इति न मरणित] तुमको ऐसा नहीं कहता कि [मां जिन्न] तु मुक्तको सूंच [च] ग्रीर [माणविषयं आगतं गंचं] प्रारा-इन्त्रियके विषयभूत गंघको [विनिष्टृंहीतुं] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह ग्रात्मा भी अपने प्रदेशको छोड़ [न एति] नहीं जाता है । [अशुक्रः वा शुभः रसः] ग्रशुभ व शुभ रस [त्वां इति न मरणित] तुमको ऐसा नहीं कहता कि [मां रसय] मुक्तको तू ग्रास्वाद कर [च] ग्रीर

श्रमुहं सुहं व दब्बं सा तं भग्रह बुज्भ मंति सो चेव । सा य एइ विश्रिग्महिडं बुद्धिविसयमागयं दब्बं ॥३८१॥ एयं तु जासिऊसा उवसमं सोव गच्छईं मृढो । स्थिग्गहमसा परस्स य सयं च बुद्धिं सिवमपत्तो ॥३८२॥

निन्दास्त्रुतिकीय वचन, नानाविध परिरामे हि पूद्गल ही। उसको सुनि क्यों रूवे, तूवे मुक्तको कहा भ्रम करि ।।३७३।। शब्द विपरिशात पुद्गल, वह तुआसे सर्वया पृथक् है जब । तुभको कहा नहीं कुछ, तब तू बन शत रूपे क्यों ॥३७४॥ शुम श्रश्म शब्द तुक्तको, नहिं प्रेरें तुम मुक्तको सुन ही लो । श्रोत्रविषयगत इसको लेने आत्मा नहीं द्याता ॥३७४॥ शुम श्रश्नमरूप तुमको, निह प्रेरें तुम मुक्तको देखो ही। चक्षुविवयगत इसकों, लेने ब्रात्मा नहीं ब्राता ॥३७६॥ शुभ अशुभ गन्ध तुभको, नहि प्रेरें तुम मुभको सूँघो ही। **द्राराविषयगत इसको, लेने आत्मा नहीं श्राता ॥३७७॥** शुभ व प्रश्नम रस तुभको, नहिं प्रेरें तुम मुभको चल ही लो। रसनविषयगत इसको, लेने आत्मा नहीं द्याता ॥३७८॥ शुभ बशुभ परस तुभको, नहिं प्रेरें तुम मुभको छू ही लो। कायविषयगत इसको, लेने ब्रात्मा नहीं बाता ॥३७६॥ शुम व श्रश्भ गुरा तुभको, नहि प्रेरे तुम मुभको जानो ही। बुद्धिविषयगत इसको, लेने आत्मा नहीं द्याता ।।३८०।।

त, च, एव, ण, य, सोर्यावसय, आगय, सह, रुव, चवखुविसय, आगय, रूव, गम, घाणविसय, आगय, संघ, रस, रसणविसय, रस, फास, कायविसय, फास, गुण, बुद्धिविसय, गुण, दब्व, एवं, तु, जबसम, ण, एव,

<sup>[</sup>रसनविषयं ग्रागतं तु रसं] रसनाइन्द्रियके विषयभूत रसको [विनिगृंहीतुं] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह श्रात्मा भी ग्रपने प्रदेशको छोड़ [न एति] नही जाता। [मणुमः वा श्रुमः स्पर्शः] प्रशुभ व शुभ स्पर्श [त्वां इति न मणिति] तुम्मको ऐसा नहीं कहता कि [मां स्पृता] तु मुक्तको स्पर्श (छूले) [च] ग्रोर [कायविषयं ग्रागतं स्पर्श] स्पर्शनइन्द्रियके विषय-भूत स्पर्शको [विनिगृंहीतु] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह ग्रात्मा भी ग्रपने प्रदेशको छोड़

युभ अधुम इव्य कुम्तको, नहि क्षेत्रें तुम युभको जानो हो। हुद्धिविषयमत इसको, लेने ब्रात्मा नहीं ब्राता ॥३८१॥ भूढ यों जानकर भी, उपशमभावको प्राप्त नहिं होता । क्योंकि परग्रहरणुरुचिक, स्वयं शिवा बुद्धि नहिं पाता ॥३८२॥

निदितसस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमित बहुकानि । तानि युत्वा रूप्यति व पुनरहं भणितः ॥ पुद्गलह्यं शब्दत्विपण्ति तस्य यदि गुणोप्रयः । तस्मान्न त्व भणितः किष्वदिपि कि रूप्यस्यकुदः ॥ अत्रुभः शुभो वा शब्दः न त्वा भणित श्रृयु मामित स एव । न चैति विनिगृ हीतु न्नोत्रविवयमागत गर्यः ॥ अशुभः शुभो वा रूप न त्वां भणित पश्य मामित स एव । न चैति विनिगृ हीतु न्नाणिवयमागत गर्यः ॥ अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणित पश्य मामिति स एव । न चैति विनिगृ हीतु रसनविषयमागत तु रस ॥ अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणित रस्य मामिति स एव । न चैति विनिगृ हीतु कार्यविषयमागत तु रस्य ॥ अशुभः शुभो वा एणो न त्वां भणित चुध्यस्य मामिति स एव । न चैति विनिगृ हीत् कार्यामागत तु एण ॥ अशुभः शुभो वा ग्रुणो न त्वां भणित चुध्यस्य मामिति स एव । न चैति विनिगृ हीत् चुद्विविषयमागत तु एण ॥ अशुभः शुभ वा ग्रुष्य न त्वा भणित चुध्यस्य मामिति स एव । न चैति विनिगृ हीत् चुद्विविषयमागत तु एण । एतत्तु ज्ञात्वा उपशम नैव गच्छिति सुद्ध । निग्रंहमना परस्य च स्वयं च बुद्धि शिवामप्राप्तः ॥ एतत्तु ज्ञात्वा उपशम नैव गच्छिति सुद्ध । निग्रंहमना परस्य च स्वयं च बुद्धि शिवामप्राप्तः ॥

यथेह बहिरयों घटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तिमब हस्ते गृहीत्वा 'मां प्रकाशय' इति स्व-प्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति । न च प्रदीपोप्ययःकांतोपलकृष्टायःसूचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य

मूढ, णिग्गहमण, पर, सय, बुद्धि, सिव, अपत्त । **धातुसंज्ञ** परि नम नश्रीभावे, उपसर्गादर्थपरिवर्तनम्, मुण श्रवसो, रुस रोपे, तुस सतोपे, इ गतौ, भण कथने, वि णि ग्गह ग्रहसे, पास दर्शने, प इक्क दर्शने, ग्या

नि एति] नहीं जाता । [प्रश्नुभः वा श्रुमः] प्रश्नुभ व शुभ [पुणः] गुण [त्वां इति न भरणित] तुम्नको यह नहीं कहता कि [मां बुध्यस्व] तू मुक्तको जान [च] ग्रीर [बुद्धिविषयं ग्रागतं तु गुर्या] बुद्धिके विषयमें ग्राये हुए गुणको [बिनिगृंहीतु ] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह ग्रात्मा भी ग्रपने प्रदेशको छोड़ [न एति] नहीं जाता । [एततु जात्वा] ग्रहों, ऐसा जानकर भी [भूढः] मूढ जीव [उपशमं नैव गच्छिति] उपशमभावको नहीं प्राप्त होता [च] ग्रीर [स्वयं मिवां बुद्धि अप्राप्तः] स्वयं कत्याणरूप बुद्धिको नहीं प्राप्त होता हुता [परस्य विनिग्रंहमनाः] परके ग्रहण करनेका मन करने वाला होता है।

तास्पर्यः—न तो परद्रव्य म्नात्माको भोगनेके लिये प्रेरित करता है मोर न म्नात्मा भोगनेके लिये परद्रव्यके पास जाता है तब फिर मूठ बनकर क्यों दुःख किया जाये।

टीकार्ष — जैसे यहाँ घटपटादि बाह्य पदार्थ जिस प्रकार देवदल यज्ञदत्तका हाथ पकड़-कर उससे अपना कार्य करा लेता है, उस प्रकार दीपकसे यह नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर। ग्रीर न दीपक भी चुम्बकसे आकृष्ट सुईकी तरह ग्रपना स्थान खोड़कर उन पदार्थोंको प्रकाशित करने पहुंचता। किन्तु वस्तुस्वभाव दूसरेके द्वारा उत्पन्न होनेके लिये ग्रशक्य होनेसे तं प्रकाशियतुमामाति । किं तु बस्तुस्वभावस्य ०रेग्गोत्पादियतुमशक्यात्वात् परमुत्पादियतुमश-व्यत्वाच यथा तदसन्निधाने तथा तदसन्निधानेऽपि स्वरूपेगीव प्रकाशते । स्वरूपेगीव प्रकाशमा-नस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिग्गितिमासादयत् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिनं मनागिप विक्रियामे कल्प्यते । तथा बहिर्ग्यः शब्दो रूपं गंधो रसः स्पर्शो गुजद्रव्ये च देवदत्तो यज्ञदत्तिमव हस्ते गृहीत्वा मां प्रग्रुगु मां पश्य मां जिन्न मा रसय मां स्पर्श मां बुध्यस्वेति स्व-ज्ञाने नात्मानं प्रयोजयति । नचात्माप्ययःकांतोपलकृष्टायःसूचीवत् स्वस्थानाद्रच्युत्य तान् ज्ञातु-मायाति । किंतु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादियनुमशक्यत्वात् परमुत्पादियतुमशक्यत्वात्च्च यथा

गंधोपादाने, रस आस्वादनाकन्दनयोः फुस म्पर्गे गुद्धो च, जाण अवबोधने, बुज्भ अवगमने, गच्छ गती। प्रातिषिषक – निन्दितम्तुतिवचन, पुद्गान, बहुक, तत्, च, पुनग्, अस्मद्, अणित, पुद्गानह्रव्य, शब्दत्वपरि-णत, तत्, यदि, गुण, अन्य, तत्, न, तुम्ह, अणित, किचित्त, अपि, कि, अबुद्ध, अशुभ, शुभ, वा, शब्द, न, युप्मद्, अस्मद्, इति, तत्, एव, न, च, श्रोविषय, आगत, शब्द, रस, चकुविषय, गंध, झाणविषय, रस,

ग्रीर परको उत्पन्न करनेके लिये ग्रग्निक होनेसे दीपक, जैसा घटपटादि पदार्थों के सद्भावमें प्रकाशमान रहता है वैसा ही उनके सद्भावमें भी। इस प्रकार स्वरूपसे ही प्रकाशमान डीपक को वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिएातिको प्राप्त मुन्दर या ग्रमुस्दर घटपटादि बाह्य पदार्थ कुछ भी विकार पैदा नही करते। वैसे ही बाह्य पदार्थ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्ध ग्रीर गुण्डच्य यजदत्तका हाथ पकड़कर देवदत्तकी तरह ग्रास्मासे यह नहीं कहते कि तू मुझे मुन, देख, सूध, ग्रास्वादन कर, छू, समक्ष। ग्रीर न ग्रास्मा ही चुम्बकसे ग्राक्ट मुईकी तरह अपने स्थानसे हटकर उन्हें जाननेके लिए उन तक जाता है। किन्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा उत्पन्न नहीं ग्रिया जा सकनेसे ग्रीर परको उत्पन्न करनेमें ग्राफ्त होनेसे जैसे कि बाह्य पदार्थों ग्रास्ता धानमें ग्रास्मा स्वरूपसे ही जानता है वैसे ही बाह्यपदार्थके सन्तिधानमें भी स्वरूपसे ही जानता है। इस प्रकार स्वरूपसे जानते हुए इस ग्रास्माओ वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त मुन्दर व ग्रमुन्दर शब्दादिक वाह्य पदार्थ रंचमात्र भी विकार पैदा नहीं करते। इस प्रकार भारमा प्रदीपकी तरह परपदार्थके प्रति सदा ही उदासीन है, यही वस्तुस्वभाव है। तिसपर भी जो रागहेब होते हैं वह ग्रजान है।

भावार्थ — ग्रात्मा शब्दको सुनकर, रूपको वेसकर, गमको सूंघकर, रसको चसकर, स्पर्शको स्पर्शकर, गुएाइव्यको जानकर भला बुरा मान रागद्वेष बनाता है सो वह श्रज्ञान है। क्योंकि ये शब्दादिक तो जड़के गुएा है, ग्रात्माको कुछ नही कहसे कि हमको ग्रह्ण करो। ग्रीर ग्रात्मा भी स्वयं ग्रपने प्रदेशोंको छोड़कर उनके ग्रहण करनेके लिये उनमें नहीं जाता है।

तदसिन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेश्,वं जानीते । स्वरूपेण जानतश्वास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयंत: 'क्सनीया ध्रकमनीया वा शब्दादयो बहिरचां न मनागिष
विक्रियायै कल्प्येरन् । एवमात्मा प्रदीपवत् परं प्रति उदासीनो नित्र्वमेवित वस्तुस्थितः, तथापि
रस्तनिषय, स्पर्ध, कायनियय, गुण, बुद्धिविषय, द्रव्य, बुद्धिविषय, एतत्, तु, ज्ञात्वा, उपश्चम, न एव, मूढ,
विनिधंहमनस्, पर, च, सथ, च, बुद्धि, शिवा, अप्राप्त । मुल्लासु—परि णम प्रहृत्वे, रुष वनेवे दिवादि,
तुष प्रति विवादि, भण शब्दायैः, श्रु अवर्षे, इण गतो अदादि, वि निर् यह उपादाने, हशिर् प्रकर्षे, प्रा
गन्धोपादाने, रस आस्वादनसन्हेशो सुप्तिः सुष्त संस्पर्धने तुदादि, ज्ञा अववाधेन, वुध अवगमने दिवादि,
गम्म गतो । पदिव्यक्त्य—गिद्यसच्यवयाणि निन्दितसंसुतवचनानि—प्रथमा बहुः । पोगमला पुर्वानाप्रथमा बहुः । परिणवति—वर्तमान लहं अन्य पुरुव बहुः किया । बहुयाणि बहुकानि—प्रथमा बहुः । ताणि
तो स्वास्मा जैसे उनके समीप न होनेपर जानता है वैसे ही समीप होनेपर भी जानता है ।
ऐसा वस्तका स्वभाव है । तो भी धारमामें रागद्वेष उत्यन्त होता है सो यह ध्रजान ही है ।

प्रव इसी प्रयंको कलकारूप काव्यमें कहते हैं — पूर्णे इस्यादि । अर्थ — पूर्णं, एक, प्रच्युत सुद्ध ज्ञानको महिमा वाला आनी ज्ञेय पदार्थोंसे कुछ भी विकारको प्राप्त नहीं होता । खेसे दीपक प्रकाशने योग्य घटपटादि पदार्थोंसे विकारको नही प्राप्त होता । तब फिर जिनकी बुद्धि वस्तुको मर्यादाके ज्ञानसे रहित है, ऐसे घडानी जीव घपनी स्वाभाविक उदासीनताको क्यों छोड़ते है भौर रागद्वेषमय क्यों होते हैं ? मावार्थ—ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयको जाननेका ही है । जैसे कि दीपकका स्वभाव घटपट प्रादिको प्रकाश करनेका है । यह वस्तुस्वभाव है । ज्ञेयको जाननेमात्रसे ज्ञानमें विकार नही होता । तब फिर जो ज्ञेयको जानकर भला बुरा मान राभी, हेषी, विकारी होना है सो यह ध्रज्ञान है । इसपर प्राचार्यदेवने सोच किया है कि वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है, फिर यह ध्रास्मा प्रज्ञानी होकर रागद्वेषच्य वयों परिण्यमता है ? प्रपत्ती स्वाभाविक उदासीनता ध्रवस्थारूप क्यों नहीं रहता ? सो यह प्राचार्यका सोच करना युक्त है । क्योंकि जब तक शुभ राग है तब तक प्राण्योंको घ्रज्ञानसे दुःखी देख करुणा उत्यन्त होती है तब सोच भी होता है ।

ध्रव ध्रगले कथनके विषयका संकेत काव्यमें करते हैं— रागहेव इत्यादि । अर्थ- राग हेव रूप विभावसे रहित तेज वाले, नित्य ही ध्रपने चैतन्यवसस्कारमात्र स्वभावको स्पर्श करने वाले, पूर्व किये गए समस्त कमं ध्रीर धागामी होने वाले समस्त कमोंसे रहित तथा वर्तमान कालमें ध्राय हुये कमंके उदयसे भिन्न ज्ञानोजन प्रतिवाय ग्रंगोकार किये गये चारित्र वैभवके बलसे ज्ञानकी सम्यक् प्रकार चेतनाको ध्रमुभव करते हैं जो ज्ञानचेतना चमकती (जागती) चैतन्यरूप ज्योतिमयी है तथा ध्रपने ज्ञानरूप रससे जिसने तीन लोकको सींचा है।

यद्रागद्वेषौ तदक्षानं ।। पूर्णैकाच्युतगुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं, यायास्कामपि विकियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव । तद्वस्तुस्थितिबोधबंध्यधिषणा एते किमक्कानिनो, रागदेषमधी-

तानि-द्विः बहुः । सुणिकण श्रुत्वा-असमाप्तिकी किया । रूपि रुप्यति तुस्पित तुष्यित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकववन दिवादि क्रिया । य " अव्यय । अहं-प्रवमा एकः कर्मवाच्य में पुणी पुनः-अव्यय । अहं-प्रवमा एकः कर्मवाच्य में पुणी पुनः-अव्यय । अणिदो मणितः-प्रथमा एकः कृदन्त किया । किषि किषित् वि अपि कि-अव्यय । सं स्वितः स्वयसि-वर्षमान मध्यम पुरुष एकववन दिवादि किया । अबुद्धो अबुद्धः अधुद्धो अबुभः सुहो श्रुपः सद्दो शब्दः-प्रथमा एकः । ण न-अव्यय । तं त्वां-द्वितीया एकः । मणद भणित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकः क्रिया । सुणसु प्रयुक्त आसार्ष लोट् मध्यम पुरुष एकः क्रिया । प्रण्यः । मं भां-द्वितीया एकः । ति इति-अव्यय । तो सः-प्र० एकः । व्यवः विनिष्धं होत्-वेत्वयं । प्रमुष्ट एकः विनिष्धं होत्-वेत्वयं । ति विणिग्गहिरं विनिष्धं होत्-हेत्वयं कृदन्त अव्यय । सो संविनस्य शोवविषयं-द्वितीया एकः । आगयं आगतं-द्विः एकः । सद्दं शब्द-द्विः एः । स्वं स्पं-प्रथमा एकः । पिष्कु पस्त पस्त परस्- । सार्यः अग्विवयं-द्वितीया एकः । आगयं आगतं-द्विः एकः । सद्दं शब्द-द्विः एः । स्वं स्पं-प्रथमा एकः । पिष्कु पस्त पस्त परस्- अग्वायं लेतिः स्वर्णः एकः । स्वर्णः स्वर्णः एकः । स्वर्णः । स्वर्णः स्वर्णः स्वर्णः । स्वर्णः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्णः स्वर्णः स्वर्णः स्वर्यः स्वर्णः स्वर्णः स्वर्णः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्णः स्व

भावार्थ—जिनका राग द्वेष दूर हो गया धीर धपने चैतन्यस्वभावको जिनने अंगीकार किया स्वाम स्वाम वर्षमान कर्मका ममस्य जिनके न रहा ऐसे जानी सब परद्रव्यसे पृथक् होकर चारित्रको अंगीकार करते हैं। उस चारित्रके बलसे कर्मवेतना धीर कर्मफलचेतनासे पृथक् जो धपनी चैतन्यके परिएमन स्वरूप ज्ञानचेतना है उसका धनुभव करते हैं। यहाँ यह जानना कि मुमुकुने पहले तो कर्मचेतना धीर कर्मफलचेतनासे भिन्न धपनेको ज्ञानचेतना मात्र धागम अनुमान स्वसंवेदन प्रमाण्यसे जाना धीर उसका श्रद्धान हद किया। सो यह तो अविरत्त, देशविरत धीर प्रमत्त धवस्थामें भी होता है। जब धपमस धवस्या होती है अपने स्वरूपका ही ध्यान करता है उस समय ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया या उसमें लीन होता है तब वह श्रेणी चढ़ केवलज्ञान उत्पत्न कर साक्षाल् ज्ञानचेतनारूप होता है।

प्रसंगविवरण् — प्रनन्तरपूर्व गायामें परद्वव्यको रागादिका धनुत्यादक बताया था। ध्रव इस गायादशकमें बताया है कि जब शुक्र धाशुक्र विषयभूत परपदार्थ रागादिके उत्पादक नहीं है, फिर तू उन विषयोंको उपयोगमें लेकर क्यों व्यर्थ रोग तोष करता है, क्यों नहीं तथ्य जानकर उपशमभावको प्राप्त होता है।

तष्यप्रकाश-(१) रागादि विषयभूत पदार्थं भिन्न सत् हैं। (२) विषयभूत पदार्थोंका गुण, पर्याय ध्रादि कुछ भी धात्मामें होना ग्रसम्भव है। (३) इन्द्रिय विषयभूत पदार्थों धात्मापर जबरदस्ती नहीं करते कि तुम हमको सुनो, देखो, सूंघो, स्वादो व छुछो। (४) ग्रात्मा भी शपने प्रदेशोंसे बाहर कहीं भी विषयोंको सुनने ग्रादिके लिये जाता नहीं। (४) ग्रात्मा जीव श्रमसे ही विषयोंको इष्ट ग्रान्ट समक्रकर वृषा एट तुष्ट होता है।

भवंति सहजां मुंचन्युदासीनतां ।।२२२॥ रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृषाः पूर्वागा-मिसमस्तकमंत्रिकला भिन्नास्तदात्वोदयात् । दूरारूढचरित्रवैभववलाञ्चंचित्रवर्दामाँयी विदन्ति स्वरसाभिषिक्तमुबनां ज्ञानस्य संचेतनां ।।२२३॥ ।। ३७३-३८२ ॥

स्वं रूपं-प्रथमा एकः। यथो गञ्च:-प्रथमा एकः। घाणिवसय घाणिवस्य आगयं आगतं गंध-दितीवा एः। रसो रसः:-प्रथमा एकः। रसय-आजायं सोट् मध्यमः एकः। रसय-अजायं सोट् मध्यमः एकः। उसर्यक्रियः स्वणीवस्यं-दिः। एः। आसो रसां हिः प्रथमः। एकः। फुससु स्वय-आजायं लोट् मध्यमः। एकः। कायविस्यं आगयं कासं काय्विषयं आगतं सर्यः-द्वितीया एकवचनः। पुणो गुणः-प्रथमा एकः। वृद्धिन्तः स्व बुद्धिविषयं आगयं कासं काय्विषयं आगतं सर्यः-द्वितीया एकवचनः। पुणो गुणः-प्रथमा एकः। वृद्धिन्तः स्व बुद्धिविषयं आगयं वश्य बुद्धिविषयं आगयं। गुण्यक्षमा प्रवित्व विषयं। जाणिकणं ज्ञान्वा-असमाप्तिकी किया। उचसम उपशम-दिः। ए। पोष्टं नेव-अश्ययः। गुण्यक्षं परस्स परस्य-वर्ष्टो एकः। स्वः स्वयं-अश्ययः। बुद्धि सिव शिवा-द्विः ए। अपनो अप्राप्टः-प्रथमा एकववनः। ३७३-३४२।।

(६) अज्ञानी जीवके रोष तीषका कारत्य भ्रात्मस्वरूपका धर्मारचय है। (७) सहलगुद्धात्म-तत्त्वज्ञानी भ्रात्मा मनोज भ्रमनोज इन्द्रियविषयों में राग्रहेष नहीं करता, किन्तु स्वस्य भावसे शुद्धात्मस्वरूपका भ्रात्मम्व कर सहल भ्रानन्द पाता है। (८) परदव्य गुरा पर्याय भी भ्रात्मापर को जानने नहीं जाता। (१०) भ्रज्ञानी व्यर्ष हो परद्रव्य गुरा पर्यायों भी भ्रात्मापर को जानने नहीं जाता। (१०) भ्रज्ञानी व्यर्ष हो परद्रव्य गुरा पर्यायों के इन्न प्रतिष्ट मानकर रोप-तोष भ्रादि विकार करता है। (११) भ्रात्मों जीव सहजात्मस्वरूपके श्रद्धानके काररण बाह्य श्रवीमें हर्ष विषाद नहीं करता। (१२) भ्रात्मों जीव सहजात्मस्वरूपके श्रद्धानके काररण बाह्य श्रवीमें हर्ष विषाद नहीं करता। (१२) भ्रात्मों जीव सहजात्मस्वरूपके श्रद्धानके काररण बाह्य श्रवीमें हर्ष विषाद नहीं करता। (१२) भ्रात्मों जीव सहजात्मस्वरूप मानस्वरूप भरत्मस्वरूपके भ्रात्में कारण विषयमूत पर्यदार्थों उपयोगको हटा नहीं पाता भीर उपणम (श्रास्त) भावको प्राप्त नहीं हो पाता। (१३) भ्रात्म तो जानता ही रहता है, प्रपत्ने स्वरूपके हो जानता रहता है। (१४) भ्राप्ते स्वरूपके जानते रहते वालेमें बाह्य विषयभूत पर्वार्थ विक्रिया नहीं कर सकते। (१४) आपने स्वरूपके भ्रात्मभिज्ञ जीव भ्रज्ञानरूप कानपरिणामसे परिणमता हमा राग्रहेष्ट्य विकरण करता है।

सिद्धान्त— (१) परहृष्यका हृष्य, हेन, काल, भाव ग्राह्मामें होना त्रिकाल ग्रसम्भव है। (२) ग्रज्ञानी जीव जाननमात्ररूप उदासीन भावको छोड़कर रागद्वेष करता है वह इस हो का ग्रज्ञानभाव है।

हष्टि — (१) परद्रथ्याविश्राहक इव्याधिकनय (२६) । २— धशुद्धनिश्चयनय, प्रशुद्धनय (४७, १६७) ।

कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमण्यवितयरविसेसं। तत्तो शियत्तए अपयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥३=३॥ कम्मं जं सुहमसुहं जिह्य य भाविह्य वज्भह भविस्सं। ततो शियतए जो सो पच्चक्खागं हवइ चेया ॥३८४॥ जं सहमसहमुदिग्णां संपिंड य अणोयवित्थरविसेसं। तं दोसं जो चेयइ सो खलु आलोयगं चेया ॥३=५॥ गिच्चं पच्चक्खागां कुव्वइ गिच्चं य पडिक्कमदि जो। गिच्चं आलोचेयइ सो हु चरित्तं हवइ चेया ॥३=६॥ शुभ प्रशुभ विविध विस्तृत, पूर्वकृत कमं जो हुए उनसे । स्वयंको खुड़ाता जो, वह जीव प्रतिक्रमरामय है ।।३८३।। जिस मावसे भविष्यत्, श्रम व प्रश्नभ कर्मबन्ध हो उससे। स्वयंको छुड़ाता जो, वह प्रत्याख्यानमय आत्मा ॥३८४॥ शुभ अशुभ विविध विस्तृत, कर्म धभी जो उदीर्ए हैं उनको । दोषरूप जो जाने, ग्रात्मा श्रालोचनामय वह ॥३८४॥ आलोचना प्रतिक्रमरा, प्रत्याख्यानको नित्य करता जो। वह ब्रात्मा होता है, स्वयं स्वचेतक व चारित्री ॥३८६॥

नामसंत्र — कम्म, ज, पृब्वकय, सुहासुह, असेयवित्यरविसेस, तत्तो, अप्प. तु, ज, त. पडिवकमण, कम्म, ज, सुह, असुह, ज, भाव, भविस्सं. तत्तो, ज, त, पच्चक्काण, चेया, ज, सुह, असुह, उदिष्ण, संपडि, य, असेयवित्यरविसेस, त. दोस, ज, त. खलु, आलोयण, खलु, आलोयण, चेया, णिच्चं, पच्चक्काण,

प्रयोग—परद्रव्यका प्राध्य कर स्वकीयबुद्धि दोषसे प्रज्ञानी रागदिख्य परितामता है यह तथ्य जानकर प्रज्ञादोषको याने भ्रमको छोड़कर प्रविकार ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त होनेका पीछ्य करना ॥ २७३-३८२ ॥

प्रब घतीत कमेंसे ममस्व छोड़ना प्रतिकामण है, ग्रागामी ममस्व न करनेकी प्रतिका प्रत्याख्यान है, बर्तमान कमें बो उदयमें ग्राया है उसका ममस्व छोड़े वह प्रालोचना है। ऐसा चारित्रका विधान है सो ही कहते हैं:—[वृबेकुतं] ग्रतीतकालमें किये हुये [यत्] जो [अनेकविस्तरविशोषं] ज्ञानावरण ग्रादि ग्रनेक प्रकार विस्तार विशेषस्य [मृत्राशुक्तं] शुभ

कमें यरपूर्वकृत शुभाशुभयनेकविस्तरविष्ठेषं । तस्मान्निवर्तययात्मान तु यः स प्रतिक्रमणं ॥३५३॥ कमें यच्छुभमशुभं यस्मिरच भावे बन्धते भविष्यत् । तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३५४॥ यच्छुभमशुभमुदीणं संप्रति चानेकविस्तरिकशेषं । तं दोष यः चेतयते स खत्वालोचनं चेतयिता ॥३५४॥ नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिकामित वस्च । नित्यमालोचयित स खतु चरित्रं भवति चेतयिता ॥३५६॥

यः स्रलु पुद्गलकर्मविषाकभवेश्यो भावेश्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयित स तत्कारराभूतं पूर्वकर्मं प्रतिकामन् स्वयमेव प्रतिक्रमग् भवित । स एव तत्कार्यभूतमृतरं कर्म प्रत्याचक्षाणः प्रत्याख्यानं भवित । स एव वर्तमानं कर्मविषाकमात्मनोऽत्यंत्रभेदेनोपलभमानः भालोचना भव-ति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्षाग्रो, नित्यमालोचयंश्च पूर्वकर्मकार्येश्य उत्तर-णिश्चं, त, हु, चरित्त, चेया । बातुसंक्र—णि वत्त वर्तने, वत्य वत्थने, हव सत्तायां, चेत करणाववोधनयोः, कृव्व कररो, पिड क्कम पादिवस्ये, या लोच दर्शने । प्रातिपविक्र—कर्मन्, यत्, पृदंकृत, घुमागुभ, अनेक-विस्तर्राविष, ततः, आत्मन्, तृत् य, तृत, प्रतिक्रमण, कर्मन्, यत्, गुप्त, यत्, भाव, भविव्यत्, ततः, यत्त्व, त्यत्, यत्, अत्रक्ष, अत्रोभ, वत्नविव्यत् ततः, यत्त्रव्यत् तत् , अनु, अनुभ, उदीणं, संप्रति, च, अनेकविव्यत्रविष्केष, तत्, तेष, यत्, तत्, सल्, आलोचन, चेतियतृ । तृत् त्या, यन्, अत्र, अत्र, अत्र नश्च पादविष्केष, तत् । त्या, यत्, तत्, सल्, आलोचन, चेतियतृ । तत्यं, प्रत्याख्यान, नित्यं, प्रता क्षमु पादविष्केष, ता लोच दर्शनं वृत्यवि । स्विव्यत्य स्वर्यात्रभाण प्रका । यत् पृथ्वक्ष्य पृवंकृत सुहासुह सुभागुभ अरोयविव्यत्वरित्तसं अनेकविस्तरिविषेण-प्रमा एक० । तत्। ततः-प्रचायं तद्वित अथ्यय । णियत्तर् निवर्तते—वर्तमान लट् अत्य पृथ्वक्षय प्रवत्ववर्ण — प्रमा एक०। तत्नोत्तत्वरान्यवर्षेतस्य । विवत्वर्या । विवत्वर्यान्यत्वर्यान्यत्वर्यान्यत्वर्यान्य प्रविक्रयः । विवत्वर्यान्यत्वर्यान्यत्वर्यान्त्वर्यान्य प्रविक्षयः । विवत्वर्यान्यत्वर्यान्यत्वर्यान्यत्वर्यान्य स्वर्यान्य प्रवात्वर्यान्य । विवत्वन्य । विवत्वन्य निवर्तेन्यान लट् अत्य प्रविक्षयः ।

प्रशुभ [कर्म ] कर्म है [तस्मात्] उससे [यः तु] जो चेतियता [प्रात्मानं निवर्तयति] प्रपत्ने प्रात्माको प्रत्य कर लेता है [सः] वह प्रात्मा [प्रतिक्रमस्गं] प्रतिक्रमस्वरूप है [ख] प्रीर [भिवष्यत् यत्] प्राग्माभी कालमें जो [शुमं श्रशुमं] शुभ तथा प्रशुभ [कर्म ] कर्म [यिस्मत्-भावे] जिस भावके होनेपर [बच्यते] बंधे [तस्मात्] उस भावसे [यः चेतियता] जो ज्ञानी [निवर्तते] प्रपत्नको हटा लेता है [सः] वह प्रात्मा [प्रत्याख्यानं भवति] प्रत्याख्यानस्वरूप है। [ख] ग्रीर [संप्रति] वर्तमान कालमें [उदीर्यो] उदयागत [यत्] जो [शुमं प्रशुमं शुभ अधुभ कर्म [ग्रानेकिस्तरिवशेष्ट्य है [तं बोषं] उस दोषको [यः चेतियता] जो जानी [चेतयते] भात्र जानता है याने उसका स्वामिष्मा, कर्तापना छोड़ता है [सः खलु] वह प्रात्मा निष्ययसे [ग्रालोचनां प्रालोचनास्वरूप है। [च यः] इस तरह जो [चेतयिता] प्रात्मा [मित्यं प्रत्याख्यानं करोति] नित्य प्रत्याख्यानं करता है [सिः खलु] वह चेतियता निष्ययसे [चारित्रं भवति] चारित्रस्वरूप है। तास्पर्य—जो प्रात्मा वर्तमान विकारभावसे निराले सहजशूद ज्ञानमात्र प्रयन्नेको

कर्मकाररोभ्यो भावेभ्योत्यंतं निवृतः, वर्तमानं कर्मविषाकमातमनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः स्वस्मिन्ने खलु ज्ञानस्वभावे निरन्तरचरणाच्चारित्रं भवति । शारित्रं तु भवत् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य

मणं-प्रथमा एकः । कम्मं कर्म जं यत् सुह शुमं असुहं अशुमं-प्रथमा एकः । जिन्ह यदिसम् भावीह्य भावे-सप्तमी एकः । बज्जह बच्यते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । भविस्सं भविष्यत्-अव्यय । तत्तो ततः-पंचम्ययं अव्यय । णियत्तए निवर्तते-वर्तमानः अन्यः एकः किया । जो यः सो सः चेया चेतियता पच्च-क्साणं प्रत्यास्यानं-प्रथमा एकः । हवद मवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । उदिष्णं उदीर्णं-

धनुभवता है वह झात्मा चारित्रस्वरूप है।

टीकार्य-जो प्रात्मा पुरुगलकर्मके उदयसे हए भावोंसे प्रपते ग्रात्माको दूर रखता है बह उस भावके कारए। भत पूर्व (बतीत) कालमें किये गये कर्मको प्रतिक्रमण रूप करता हुआ। भाप हो प्रतिक्रमण स्वरूप होता है। वही भात्मा पूर्वकर्मके कार्यभूत भागामी बंधने वाले कर्मको प्रत्याख्यान रूप करता (त्यागता) हम्रा ग्राप हो प्रत्याख्यान स्वरूप होता है, तथा वही घारमा वर्तमान कर्मके उदयसे घपनेको अत्यंत भेदसे घनुभव करता हुन्ना प्रव-र्तता है वह ब्राप ही ब्रालोचना स्वरूप होता है। ऐसे यह ब्रात्मा नित्य प्रतिक्रमण करता हुआ, नित्य प्रत्याख्यान करता हुआ और नित्य आलोचना करता हुआ पूर्व कर्मके कार्यक्रप श्रीर श्रागामी कर्मके कारए। रूप भावोंसे श्रत्यन्त श्रलग होता हुश्रा तथा वर्तमान कर्मके उदयसे श्रपनेको बत्यंत भिन्न बनुभवता हुआ अपने ज्ञानस्वभावमें हो निरंतर प्रवर्तन करनेसे बाप ही चारित्र स्वरूप होता है। ऐसे चारित्ररूप होता हुआ अपनेको ज्ञानमात्र अनुभवनेसे आप ही ज्ञानचेतना स्वरूप होता है ऐसा तात्पर्य है। भाषार्थ-यहां निश्चयचारित्रकी प्रधानतासे कथन है। चारित्रमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान धौर धालोचनाका विधान है। सो निश्चयसे विचारनेपर जो प्रात्मा तीनों काल संबंधों कर्मोंसे प्रात्माको भिन्न जानता है, भिन्न श्रद्धान करता है भीर भिन्न अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्या-ख्यान है और स्वयं ही पालोचना है। इन तीनों स्वरूप प्रात्माका निरंतर प्रत्भवन करना सो चारित्र है। निश्चयचारित्रमें ज्ञानचेतनाका अनुभवन है। इसी अनुभवसे साक्षात् ज्ञान चेतनास्वरूप केवलज्ञानमय ग्रात्मा प्रकट होता है।

ग्रव ज्ञानचेतना ग्रौर ग्रज्ञानचेतनाके परिणामको काव्यमें कहते हैं — ज्ञानस्य इत्यादि । ग्रर्थ — ज्ञानको चेतनासे ही ज्ञान ग्रत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाशित होता है, परन्तु ग्रज्ञानको चेतनासे बंध दोड़ता हुग्रा ज्ञानको शुद्धताको रोकता है । भाषार्थ — किसी वस्तुके प्रति उसीका एकाग्र होकर ग्रन्थभव रूप स्वाद लेना यह उसकी संचेतना कही जातो है । ज्ञानके प्रति हो चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः ॥ ज्ञानस्य संवेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं । अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धि निरुणिढः वंघः ॥२२४॥ ॥ ३८३-३८६ ॥

प्र० एक० । संपिष्ठ संप्रति—अध्यय । अस्प्रेयितस्य विवेस अनेकविस्तरिक्सेषं प्रथमा एक० । तं दोसं त होषं-द्वि० ए० । जो यः-प्रथमा एक० । चेयइ चेतयते-वर्तमान० अन्य० एक० किया । सो सः आलोयणं आलोचनं चेया चेतायता-प्र० ए० । णिच्च तिर्य-अध्यय । पच्चक्साण प्रत्यास्थान-द्वितीमा एक० । कुब्बइ करोति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । पडिककमदि प्रतिकामति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० किया । आलोचेयइ आलोचयित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया । चिरतं चेत्र-२० एक० । हवइ भवति-वर्तमान० अन्य० एक० किया । चेया चेतियता-प्रथमा एकचन । ३२३-३२६ ।।

एकाप्र उपयुक्त होकर उसीमें ध्यान रखना जानवेतना है। इस जानवेतनासे तो जान ध्रत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है थाने केवलज्ञान उत्पन्न हो नाता है, ध्रोर तब हो सम्पूर्ण ज्ञान-वेतना नाम पाता है। ध्रोर ध्रज्ञानमय कर्म ध्रोर कर्मफलरूप उपयोगको करना उसी तरफ एकाप्र होकर प्रमुभव करना वह ध्रज्ञानवेतना है। ध्रज्ञानवेतनासे कर्मका वन्ध्र होता है ध्रौर वह ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है ध्रयान ज्ञानकी शुद्धता नहीं होने देता।

प्रसंगिववररा — प्रनन्तरपूर्व गायादणकर्मे यह बताया गया था कि ग्राध्यभूत परद्रवय रागादिभावका कारएा नही है ऐसा जानकर उपशमभावको प्राप्त होना चाहिये। प्रव इस गायाचतुष्कमें बताया है कि रागादिक निमित्तभूत ग्रतीत भविष्यत् वर्तमान कर्मके फलसे भी भ्रमण रहना चारित्र है।

तथ्यप्रकाश—(१) पूर्वबद्ध पुद्गलकर्मविषाकज भावोसे निराले स्वात्माके ग्राप्रयके बलसे पूर्वकर्मको निष्फल कर देना प्रतिक्रमण है। (२) वेंघ रहे पुद्गलकर्मके कार्यभूत ग्रामाभी कर्मको सहजात्माके ग्राप्रयसे निष्फल कर देना प्रत्याख्यान है। (३) वर्तमान कर्मविषाकको सहजात्माक छात्रयसे निष्फल कर देना प्रत्याख्यान है। (४) परमार्थ प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व ग्रालोचनाक बलसे ज्ञानस्वत्राव स्वात्मामें निरन्तर उपयोगको रखना चारित्र है। (४) परमार्थ प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व ग्रालोचनाक बलसे ज्ञानस्वत्राव स्वात्मामें निरन्तर उपयोगको रखना चारित्र है। (५) परमार्थ चारित्रक्ष होते हुए ग्रन्तरात्माक स्वयं ज्ञानचेतना होती है। (६) स्वयंको ज्ञानमात्र चेतना, निरखना ज्ञानचेतना है। (७) ज्ञानको सचेतनासे ही ग्रतीव गुद्ध परतत्त्वविभक्त ज्ञान प्रकाशमान होता है। (६) श्रज्ञानको संचेतनासे बन्ध होता है ग्रीर ज्ञानको ग्रुद्धि तिरोभूत हो जाती है।

सिद्धान्त--(१) सहजात्मस्याङ्गपकी भावनामे त्रिकाल कर्मफलका प्रभाव है । हृष्टि---१-- गुद्धभावनापेक गुद्ध द्रव्याधिकनम (२४४)। प्रयोग--- प्रारमस्यरूपमें स्थिर होनेके लिये परद्रव्य व परभावसे विविक्त सहज सार्व- वेदतो कम्मफलं श्रापाणं कुगाह जो दु कम्मफलं । सो तं पुणोवि बंधह वीयं दुक्खस्स श्रर्ठवहं ॥३८७॥ वेदतो कम्मफलं मए कयं मुगाह जो दु कम्मफलं । सो तं पुणोवि बंधह वीयं दुक्खस्स श्रर्ठविहं ॥३८८॥ वेदतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हबदि जो बेदा । सो तं पुणोवि बंधह वीयं दुक्खस्स श्रर्ठविहं ॥३८६॥

कर्मफल बेदता जो, उसको निज कप है बना लेता। वह फिर मि बांध लेता, बुखबीज हि अहकमौंको ॥३८७॥ कर्मफल बेदता जो, यह मैंने किया मानता ऐसे। वह फिर मि बांघ लेता, बुखबीज हि ग्रष्ट कर्मोंको ॥३८८॥ बेदता कर्मफल जो, हो जाता है मुखी बुखी श्रात्मा। वह फिर मि बांघ लेता, बुखबीज हि ग्रष्ट कर्मोंको ॥३८८॥

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोनि यस्तु कर्मफलं । सः तत्पुनरिष बष्नाति बीजं दुःखस्याष्ट्रविधं ॥३८७॥ वेदयमानः कर्मफल मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफलं । सः तत्पुनरिष बष्नाति बीजं दुःखस्याष्ट्रविधं ॥३८८॥ वेदयमानः कर्मफल सुक्षितो दुःखितष्च भवति यः चैतयिता । सः तत्पुनरिष बष्नाति बीजं दुःखस्याष्ट्रविधः॥

ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं ध्रज्ञानचेतना । सा द्विषा कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफल-

नामसंस - वेदत, कम्मफल, अप्प, ज, हु, कम्मफल, त, त, पुणो, वि, बीय, दुक्ब, अट्टविह, वेदत, मात्र मन्तस्तत्वमें उपयुक्त होनेका पीरुष करना ॥ ३८३-३८४ ॥

श्रव झानचेतना व धजानचेतनाका फल कहते हैं— [कर्मफलं बेदयमानः] कर्मके फल को अनुभवता हुमा [यः तु] जो मात्मा [कर्मफलं बातमानं करोति] कर्मफलको निजरूप करता है [सः] वह [पुनरिप] फिर भी [बु:सस्य बोजों दुःसके बीज [अष्टविष्यं तत्] ज्ञाना-वरणादि ग्राठ प्रकारके कर्मको [बरुनाति] बांधता है। [यस्तु] जो [कर्मफलं बेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुमा [कर्मफलं मया कृतं जानाति] उस कर्मफलको मैंने किया ऐसा जानता है [स पुनरिप] वह फिर भी [बु:सस्य बीजों] दुःसके बीज [श्रष्टविष्यं तत्] ज्ञानावरणादि ग्राठ प्रकारके कर्मको [बरुनाति] बौधता है। [यः स्रेतियता] जो ग्रात्मा [कर्म-फलं बेदयमानः] कर्मके फलको वेदता हुमा [सुस्तितः च बु:स्तितः] सुस्ती ग्रीर दुःस्ते [मस्ति]

चेतना । सा तु समस्तापि संवादबीजं, संसादबीजस्याष्ट्रविषकभंगो बीजत्वात् । तती मोक्षाधिना पुरुषेणाञ्चानचेतनाप्रलयाय सकलकमंसन्यासभावनां सकलकमंसन्यासभावनां च नाटियत्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटियत्वा । तत्र तावत्सकलकमंसन्यासभावनां नाटयति—कृतकारितानुमननैश्चिकालविषयं मनोवचनकार्यः । परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्क-कम्मफल, अम्ह, क्य, ज, दु, कम्मफल, त, त, पुणो, वि, वीय, दुक्ब, अट्टविट, वेवत, कम्मफल, सृहिद, होता है [सः] वह झालमा पुनरिष ] फिर भी [दु:खस्य बीजं अष्टविष्यं तत् बष्नाति] दु:खक्वं बीजं जानावरणादि झाठ प्रकारके कर्मको बीचता है ।

तास्पर्य--- प्रज्ञानचेतनामें स्थित जीव कर्मकी बाँघता हुन्ना संसारमें जन्म मरण कर संकट सहता रहता है।

टीकार्थ—ज्ञानसे ग्रन्य भावों में ऐसा धनुभव करना कि 'यह मैं हूं' वह मज्ञानसेतना है। वह दो प्रकारकी है—कर्मचेतना, कर्मफलचेतना। उनमेसे ज्ञानके सिवाय ग्रन्य भावों में ऐसा मनुभव करना कि 'इसको मैं करता हूँ' यह कर्मचेतना है धौर ज्ञानके सिवाय ग्रन्य भावों में ऐसा मनुभव करना कि 'इसको मैं भोगता हूं' यह कर्मफलचेतना है। वह समस्त ही मज्ञानचेतना संसारके बीजपूत पाठ प्रकार ज्ञानाचेतनाहा नाण करनेके लिये सब कर्मों के छोड़ देनेकी भावनाको भाकर और समस्त कर्मों कलके त्यागको भावनाको नृत्य कराकर स्वभावभूत भगवती एक ज्ञानचेतनाको निरन्तर नवाना वाहिये याने भावनाको नृत्य कराकर स्वभावभूत भगवती एक ज्ञानचेतनाको सातका साति याता है उसको कल्लास्य काथमें कहते हैं—कृत इत्यादि। अर्थ — प्रतीत ग्रान्यत वत्यानका सम्बन्धों सभी कर्मों के कृत, कारित, प्रनुमोदना और मन, वचन, कायसे छोड़कर उत्कृष्ट निष्कर्म ग्रवस्थाओं में प्रवल्पवन करता हूं। भावाच—यहाँ जिकालविषयक कर्मों त्रान्य मात है प्रतिक्रमण, प्रालोचना व प्रत्याख्या । सो जिकालविषयक कर्मों त्याग करनेके कृत, कारित, ग्रनुमोदना और मन, वचन, कायसे ४६ मंग होते हैं।

यहां प्रतीतकाल सम्बन्धी कर्मके त्याग करनेरूप प्रतिक्रमशुक्ते निम्नांकित ४६ मंग कहते हैं — यबहुं इत्यादि । अर्थ — जो मैंने मनसे, तचनसे तथा कायसे कर्म किया, कराया श्रीर दूसरेके द्वारा करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । (कर्म करना, कराना श्रीर करने वालेका अनुमोदन करना संसारका बीज है, यह जान क्षेत्रेपर उस दुष्कृत के प्रति हैयबुद्धि झानेके कारण उससे समत्य छूट जाना गृही उसका मिथ्या करना है) ॥१।

म्यंमवलंबे ॥२२४॥ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ॥१॥ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च बाचा च तिनमध्या मे दुष्कृतिमिति ॥२॥ यदहमकार्षे यदचीकरं यत्क्वैतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च कायेन चेति तन्मिष्या मे दुष्कृतमिति ॥ ३ ॥ यदहमकार्षं यदचीकरं मत्त्र्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥४॥ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कृवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिण्या मे दृष्कृतमिति ॥ ५ ॥ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कूर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं बाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥ ६ ॥ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कृर्वतमध्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन च तन्त्रिष्या मे दृष्कृतमिति ॥ ७ ॥ यदहमकार्षं यदचौकरं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।। दा। यदहमकार्षं यत्कृवंत-मप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ॥६॥ यदहमचीकरं यत्कुर्वतमप्यान्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ॥ १० ॥ यदहमकार्षं यदचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिश्या मे दुष्कृतमिति ॥११॥ यदहमकार्षं यत्कु-दुहिद, य, ज, चेदा, त, त, पुणो, वि, वीय, दुक्ख, अट्टविह । श्वातुसंज्ञ-कुण करणे, बघ बंघने, मुण ज्ञाने, जो मैंने मनसे तथा वचनसे किया, कराया और ग्रन्य करते हुएका ग्रनुमोदन किया, वह मेरा दण्कत मिण्या हो ॥ २ ॥ जो मैंने मनसे तथा कायसे किया, कराया और अन्य करते हएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ ३ ॥ जो मैंने वचनसे तथा कायसे किया, कराया और ग्रन्य करते हएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ ४ ॥ जो मैंने मनसे किया, कराया और ग्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥ ४ ॥ जो मैंने वचनसे किया, कराया और धन्य करते हएका धनुमीदन किया, वह मेरा दष्कृत मिथ्या हो ।।६।। जो मैंने कायसे किया, कराया और अन्य करते हएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥७॥ जो मैंने मनसे, बचनसे तथा कायसे किया धौर कराया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥ । जो मैंने मनसे, वचनसे और कायसे किया और अन्य करते हुए को अनुमोदा वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥६॥ जो मैंने मनसे, वचनसे तथा कायसे कराया और धन्य करते हएको धनुमोदा, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१०॥ जो मैंने मनसे तथा वचनसे किया और कराया, वह मेरा दृष्कृत मिच्या हो ॥११॥ वो मैंने मनसे तथा वचनसे किया और धन्य करते हएका अनुमोदन किया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥१२॥ जो मैंने मनसे व वचन से कराया और अन्य करते हएका अनुमोदन किया वह मेरा दष्कत मिथ्या हो ॥१३॥ जो मैंने मनसे तथा कायसे किया और कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१४॥ जो मैंने मनसे तथा

र्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च तन्मिष्या मे दुष्कृतमिति ॥ १२ ॥ युदहमचीकरं यरकुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च तन्मिष्या मे दुष्कृतमिति ॥ १३ ॥ यदहमकार्वं यदचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ॥ १४ ॥ यदहमकार्षं यत्कृर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥१४॥ यदहमचीकरं यत्कृवंतमप्यन्य समन्वज्ञासं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥१६॥ यदहमकार्षं यदचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिच्या मे दब्कृतमिति ॥१७॥ यदहमकार्षं यत्कृर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ॥१८॥ यदहमचीकर यत्कृर्वतमध्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥ १६ ॥ यदहमकार्षं यदचीकरं मनमा च तन्मिथ्या मे दष्कृतमिति ॥ २० ॥ यदहमकार्षं यत्कृवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृत-मिति ॥ २१ ॥ यदहमचीकरं यत्कूर्वतमध्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्निष्या मे दृष्कृत-मिति ॥२२॥ यदहमकाषं यदचीकरं बाचा च तिनाथ्या मे दुष्कृतमिति ॥२३॥ यदहमकाषं यत्कुर्वतमप्यायं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति ॥२४॥ यदहमचीकरं यत्कर्वतम-प्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या मे दूष्कृतमिति ॥२४॥ यदहमकार्ष यदचीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ॥२६॥ यदहमकार्षं यत्कृवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन च तन्मिथ्या हव सत्ताया । प्रातिपविक-वेदयमान, कर्मफल, आत्मन्, यत्, तु, कर्मफल, तत्, तत्, पुनर्, बीज, दु ख, कायसे किया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१५॥ जो मैंने मनसे तथा कायसे कराया भीर भन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह भेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥१६॥ जो मैने वचनसे तथा कायसे किया धौर कराया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥१७॥ जो मैंने बचनसे तथा कायसे किया तथा ग्रन्य करते हएका ग्रनुमोदन किया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥१८॥ जो मैने बचनसे तथा कायसे कराया तथा ग्रान्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।।१६।। जो मैंने मनसे किया और कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२०॥ जो मैंने मनसे किया तथा ग्रन्य करते हुएका ग्रनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२१॥ जो मैने मनसे कराया और भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वह मेरा दष्कृत मिथ्या हो ।।२२॥ जो मैंने वचनसे किया ग्रीर कराया वह मेरा दष्कृत मिथ्या हो ॥२३॥ जो मैंने बचनसे किया धीर ग्रन्य करते हुएका ग्रनुमोदन किया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ।।२४।। जो मैंने वचनसे कराया ग्रौर ग्रन्य करते हुएका ग्रनुमोदन किया वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥२५॥ जो मैंने कायसे किया ग्रीर कराया तथा ग्रन्य करते हुएका श्रेनमोदन किया. वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥२६॥ जो मैंने कायसे किया ग्रीर ग्रन्य करते

मे दुष्कृतिमिति ।।२७।। यदहमचीकरं यत्कुवँतमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृत-मिति ।।२६।। यदहमकार्षं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥ २६ ।। यदहमचीकर मनसा च वाचा च कायेन च तन्मध्या मे दृष्कृतमिति ॥३०॥ यत्कृवंतमध्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च बाचा च कायेन च तन्मिष्या मे दुष्कृतमिति ।।३१।। यदहमकार्षं मनसा च बाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३२॥ यदहमचीकरं मनसा च बाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३३॥ यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च बाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३४॥ यदहमकार्षं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३५॥ यदहमचीकरं मनसा च कायेन च तन्निथ्या मे दृष्कृतमिति ॥३६॥ यत्कृवंतमध्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३७॥ यदहमकाषं बाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कतमिति ॥३८॥ यदहमचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्य। मे दूष्कृतमिति ॥३६॥ यत्कुर्वतमध्यत्यं समन्वज्ञासं बाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दृष्कृतमिति ॥४०॥ यदहमकाषं मनसा च तन्मि-थ्या मे दुष्कृतमिति ।४१। यदहमचीकर मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति।४२। यरकूवैतमप्यन्य अष्टविघ, वेदयमान, कर्मफल, अस्मद्, कृत, यत्, तु, कर्मफल, तत्, तत्, पुनर्, बीज, दु:ख, अष्टविघ, हएका श्रन्मोदन किया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥२७॥ जो मैंने कायसे कराया और भ्रन्य करते हएका अनुमोदन किया, वह मेरा दूष्कृत मिथ्या हो ॥ २८ ॥ जो मैंने मनसे, वचनसे तथा कायसे किया, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ॥ २६ ॥ जो मैंने मनसे, बचनसे व कायसे कराया, वह मेरा दब्कृत मिथ्या हो ॥३०॥ जो मैंने मनसे, वचनसे तथा कायसे ग्रन्य करते हएका भन्नोदन किया, वह मेरा दष्कृत मिथ्या हो ॥३१॥ जो मैंने मनसे तथा वचनसे किया. वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३२॥ जो मैंने मनसे तथा वचनसे कराया वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३३॥ जो मैने मनसे तथा वचनसे ग्रन्य करते हएका ग्रनुमोदन किया, वह मेरा दष्कृत मिथ्या हो ।।३४।। जो मैंने मनसे तथा कायसे किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।।३४।। जो मैंने मनसे तथा कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।।३६॥ जो मैंने मनसे तथा काय से, ग्रन्य करते हएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३७॥ जो मैंने बचनसे तथा कायसे किया, वह मेरा दष्कृत मिध्या हो ॥३८॥ जो मैंने वचनसे तथा कायसे कराया वह मेरा दण्कत मिथ्या हो ॥३६॥ जो मैंने वचनसे तथा कायसे घन्य करंते हएका ग्रनुमी-दन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४०॥ जो मैंने मनसे किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४१। जो मैंने मनसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४२। जो मैंने मनसे अन्य करते हएका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४३॥ जो मैंने वचनसे किया, वह मेरा

समन्वतासं मनसा च तिन्मध्या मे दुष्कृतमिति ॥४३॥ यदहमकाषं वाचा च तिनमध्या मे दुष्कृतिमिति ॥४४॥ यदहमचीकरं वाचा च तिनमध्या मे दुष्कृतिमिति ॥४४॥ यदहमचीकरं वाचा च तिनमध्या मे दुष्कृतिमिति ॥४४॥ यदहमचीकरं समन्वतासं वाचा च तिनमध्या मे दुष्कृतिमिति ॥४६॥ यदहमकाषं कायेन च तिनमध्या मे दुष्कृतिमिति ॥४६॥ यदहमकाषं कायेन च तिनमध्या मे दुष्कृतिमिति ॥४६॥ यदहमचीकरं कायेन च तिनमध्या मे दुष्कृतिमिति ॥४६॥ मोहाधदहमकाषं समस्तमिप कर्म तत्प्रति-क्रम्य । म्रात्मिन चैतन्यात्मिनि निष्कमेषि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥ इति प्रतिक्रमणकल्यः समान्तः ।

न करोमि न कारयामि न कुर्बतमध्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चिति । १। न करोमि न कारयामि न कुर्बतमध्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति । २। न करोमि न कारयामि न कुर्बतमध्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति । २। न करोमि न केरयमान, कर्मफल, सुखित, दुःखित, च, यत्, चेतमिन, तत्, तत्, तुनर्, अपि, बीज, दुःख, अष्टिवध । दुष्कृत मिथ्या हो ॥४४॥ जो मैंने वचनसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४५॥ जो मैंने वचनसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४८॥ जो मैंने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥ जो मैंने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४६॥

धव इस भावको कलग्रास्प काव्यमें कहते हैं—मोहाद्य इत्यादि । श्रार्थ — मैंने मोहसे जो कम्म किये हैं, उन समस्त कर्मोंका प्रतिक्रमण करके मैं निष्कमं याने समस्त कर्मोंसे रहित चैतन्य स्वरूप धारमामे धारमाके द्वारा निरंतर वर्त रहा हूं। भाषार्थ — भूतकालमें किये गये कर्मको ४६ मंगपूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप घारमामे लीन होकर निरन्तर चैतन्यस्वरूप धारमाका धनुभव करे।

इस प्रकार प्रतिक्रमण्-कल्प याने प्रतिक्रमण किया जानेका विधान समाप्त हुन्ना । ध्रव धालोचनाकल्प कहते हैं——

में मनसे, वचनसे तथा कायसे न तो करता हूं, न कराता हूं भीर न ग्रन्य करते हुये का श्रमुमोदन करता हूं ॥१॥ में मनसे, वचनसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न ग्रन्य करते हुयेका श्रमुमोदन करता हूं ॥२॥ मैं मनसे तथा कायसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न श्रन्य करते हुयेका श्रमुमोदन करता हूं ॥३॥ मैं वचनसे तथा कायसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न ग्रन्य करते हुयेका श्रमुमोदन करता हूं ॥४॥ मैं मनसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न

प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥४॥ मैं वचनसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥६॥ मैं कायसे न तो करता हूं, न कराता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥६॥ मैं मनसे, वचनसे तथा कायसे न करता हूं, न कराता हूं ॥६॥ मनसे, वचनसे तथा कायसे न तो मैं करता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥६॥ मनसे, वचनसे तथा कायसे न मैं कराता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥१०॥ मनसे तथा वचनसे न मैं करता हूं, न कराता हूं ॥१०॥ मनसे तथा वचनसे न मैं करता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥१२॥ मनसे तथा वचनसे न तो मैं कराता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥१३॥ मनसे तथा वचनसे न मैं करता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥१३॥ मनसे तथा कायसे न मैं कराता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥१६॥ वचनसे तथा कायसे न मैं कराता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥१६॥ वचनसे तथा कायसे न मैं करता हूं, न प्रस्य करते हुयेका प्रमुमोदन करता हूं ॥१६॥ वचनसे तथा कायसे न मैं करता हूं, न कराता हूं ॥१६॥ वचनसे तथा कायसे न मैं करता हूं, न कराता हूं ॥१६॥ वचनसे तथा कायसे न मैं करता हूं, न कराता हूं ॥१६॥ वचनसे तथा कायसे न मैं करता हूं ॥१६॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे न तो मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२०॥ मनसे मनसे लगा मनसे लगा से करता हूं ॥

६२२ समयसार

कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ।२२। न करोमि न कारयामि वाचा चेति ।२३। न करोमि न कर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ।२४। न कारयामि न कुर्वत-मप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ।२५। न करोमि न कारयामि कायेन चेति ।२६। न करोमि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ।२७। न कारयामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ।२८। न करोमि मनसा च बाचा च कायेन चेति ।२६। न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।३०। न कूर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।३१। न करोमि मनसा च बाचा चेति ।३२। न कारयामि मनसा च बाचा चेति ।३३। न कूर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ।३४। न करोमि मनसा च कायेन चेति 1३x। न कारयामि मनसा च कायेन चेति ।३६। न कूर्वंतमप्यन्य समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ।३७। न करोमि वाचा च कायेन चेति ।३८। न कारयामि वाचा च कायेन चेति ।३६। न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति।४०। न करोमि मनसा चेति ।४१। न कारयामि मनसा चेति ।४२। न कुर्वन्तमप्यन्य समनुजानामि मनसा चेति ।४३। न करोमि बाचा चेति ।४४। न कारयामि बाचा चेति ।४४। न कर्वन्तमध्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति प्रथमा एकवचन । कम्मफलं कर्मफल-द्वितीया एकवचन । अप्पाण आत्मान-द्वितीया एक० । जो य -प्रथमा हुं ॥२१॥ मनसे न मैं कराता हं, न धन्य करते हुयेका अनुमोदन करता हु ॥२२॥ वचनसे न मैं करता हूं, न कराता हूं ।।२३।। बचनसे न मै करता हूं, न अन्य करते हुयेका अनुमोदन करता हं ॥२४॥ वचनसे न मैं कराता हं, न अन्य करते हुयेका अनुमोदन करता हं ॥२४॥ कायसे न मैं करता हूं, न कराता हूं ॥२६॥ कायसे न मै करता हूँ, न ग्रन्थ करते हुयेका भन्मोदन करता है ।।२७।। कायसे न मैं कराता है, न अन्य करते हयेका अनुमोदन करता हं ॥२८॥ मनसे, वचनसे तथा कायसे न में करता ह ॥२६॥ मनसे, वचनसे तथा कायसे न में कराता हं ॥३०॥ में मनसे, बचनसे तथा कायसे ग्रन्य करते हयेका ग्रनुमोदन नही करता ॥३१॥ मनसे तथा वचनसे न मैं करता हूं ॥३२॥ मनसे तथा वचनसे न मैं कराता ह ॥३३॥ मनसे तथा वचनसे न मैं अन्य करते हुयेका अनुमोदन करता हं 1381 मनसे तथा कायसे न में करता हूं ।३४। मनसे तथा कायसे न मैं कराता हूं ।३६। मनसे तथा कायसे न मैं अन्य करते हुयेका अनुमीदन करता हूं ।३७। वचनसे तथा कायसे न मैं करता हूं ।३८। वचनसे तथा कायसे न में कराता हूं ।३६। वचनसे तथा कायसे न मैं ग्रन्य करते हयेका ग्रनुमोदन करता है। ४०। मनसे न मैं करता है। ४१। मनसे न मैं कराता है। ४२। मनसे न मैं ग्रन्थ करते हयेका अनुमोदन करता हूं ।४३। बचनसे न मैं करता हूं ।४४। बचनसे न मैं कराता

।४६। न करोनि कायेन खेति ।४७। न कारवामि कायेन खेति ।४८। न कुकंत्मप्यन्यं समनु-नुजानामि कायेन खेति ।४६। मोह्नविलासिवर्ज्ञाभत्तिमिदंगुदंयत्कर्मं सकलमालोच्य । म्रात्मिन चेतन्यारमिन निष्कर्माए। नित्यमात्मना वर्ते ।।२२७।। इत्यालोचनाकत्यः समाप्तः ।

न करिष्यामि न कारियय्यामि न कुर्वेतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायन चेति ।१। न करिष्यामि न कारियय्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ।२। न करिष्यामि न कारियय्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ।३। न करिष्यामि न कारियय्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ।३। न करिष्यामि न कारियय्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ।१। न करिष्यामि न कारियय्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ।१। न करिष्यामि न कारियय्यामि न कुर्वेत्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ।६। न करिष्यामि क कारियय्यामि न करित्यामि वाचा चेति ।६। न करिष्यामि व करित्यामि कार्यम्यय्य । कम्मकल कमंदलन-द्वितीया एकः। सो स न्यममा एकः। ते-द्विः एकः। पुणो हूं ।४४। वचनसे न में मत्य करते हुयेका मनुमीयन करता हूं ।४४। कायसे न में करता हूं ।४४। (इस प्रकार प्रतिक्रमण्के समान मालोचनामें भी ४६ मङ्क कहे)।

ध्रव इस कथनको कलशब्प काव्यमे कहते है:—मोहिबलास इत्यादि । श्रर्थ—मोह के विलाससे फैले हुए इस उदीयमानमें कर्मकी ध्रालोचना करके मैं निष्कमं चैतन्यस्वरूप ध्रात्मासे श्रात्माके द्वारा ही निरन्तर वर्त रहा हूं । श्रावार्थ—वर्तमानकालमें जो कर्मका उदय ध्रा रहा है, उसके विषयमें ज्ञानी यह विचार करता है कि पहले जो कर्म बांधा था उसका यह कार्य है, मेरा नही, मैं इसका कर्ता नही हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र श्रात्मा हू । मेरी तो दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है । उस दर्शन-ज्ञानरूप प्रवृत्तिके द्वारा मैं इस उदयागत कर्मको देखने, जानने वाला हूं । में श्रपने स्वरूपमें ही प्रवर्तमान हूं । ऐसा ध्रनुभव करना ही निश्चयचारित्र है । इस प्रकार ध्रालोचना करन समाप्त हमा ।

अब टीकामें प्रत्याक्यान करने कहते हैं। प्रत्याक्यान करने वाला कहता है कि—
में मनसे, वचनसे तथा कायसे अविष्यमें कर्म न तो कर्का, न कराऊंगा, न अरय
करते हुयेका अनुमोदन कर्केगा ॥१॥ मनसे तथा वचनसे में न तो कर्का, न कराऊंगा, न
अरय करते हुयेका अनुमोदन कर्केगा ॥२॥ मनसे तथा कायसे में न तो कर्केगा, न कराऊंगा, न
अरय करते हुयेका अनुमोदन कर्केगा ॥३॥ वचनसे तथा कायसे में न तो कर्केगा, न
कराऊँगा, न अरय करते हुएका अनुमोदन कर्केगा ॥४॥ मनसे में न तो कर्केगा, न
कराऊँगा, न अरय करते हुएका अनुमोदन कर्केगा ॥४॥ वचनसे में न तो कर्केगा, न कराऊँगा, न अरय करते हुएका अनुमोदन कर्केगा ॥४॥ वचनसे में न तो कर्केगा, न कराऊँगा, न अरय करते हुएका अनुमोदन कर्केगा ॥४॥ वचनसे में न तो कर्केगा, न कराऊँगा, न अर्थ करते हुयेका अनुमोदन कर्केगा।॥६॥ कायसे में न तो कर्केगा, न कराऊँगा, न

ष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ।७। न करिष्यामि न कारियण्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति । द। न करिष्यामि न कूवैतमप्यन्यं समनुज्ञा-स्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति । । न कारियव्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति । १०। न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति 1११। न करिष्यामि न कर्वन्तमध्यन्यं समनज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ।१२। न कारयि-ष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति । १३। न करिष्यामि न कारिय-व्यामि मनसा च कायेन चेति ।१४। न करिष्यामि न कर्वतमप्यन्यं समनुत्रास्यामि मनसा च कायेन चेति । १४। न कारियब्यामि न कूर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ।१६। न करिष्यामि न कारियब्यामि बाचा च कायेन चेति ।१७। न करिष्यामि न कूवैतमप्य-न्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति । १८। न कारयिष्यामि न वृर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्या-मि वाचा च कायेन चेति ।१६। न करिष्यामि न कारियष्यामि मनसा चेति ।२०। न करि-ष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुक्तास्यामि मनसा चेति ।२१। न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ।२२। न करिष्यामि न कारियष्यामि वाचा चेति ।२३। न करि-ष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ।२४। न कारयिष्यामि न कर्वंतमप्यन्यं पुन:-अन्यय । वि अपि-अन्यय । कुणदि करोति बंधइ बध्नाति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । वीय न भ्रत्य करते हयेका भनुमोदन करूंगा । ७। मनसे, वचनसे तथा कायसे मैं न तो करूंगा, न कराऊँगा ।=। मनसे, वचनसे तथा कायसे में न तो करूंगा, न धन्य करते हएका अनुमोदन करू गा । १। मनसे, बचनसे, कायसे मैं न तो कराऊंगा, न ग्रन्य करते हयेका ग्रनुमोदन करू गा । १०। मनसे तथा वचनसे मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा । ११। मनसे व वचनसे मैं न तो करूंगा. न अन्य करते हयेका अनुमोदन करूंगा ११२। मनसे तथा वचनसे मैं न तो कराऊंगा. न ग्रन्य करते हुयेका अनुमीदन करूंगा । १३। मनसे व कायसे मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा 1१४। मनसे तथा कायसे मैं न तो करू गा, न अन्य करते हयेका अनुमोदन करू गा ।१५। मन से. कायसे में न तो कराऊंगा, न भ्रन्य करते हयेका भ्रनुमोदन करूंगा ।१६। वचनसे तथा कायसे मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा । १७। मैं वचनसे तथा कायसे न तो करूंगा. न ग्रन्य करते हयेका बनुमोदन करूंगा ।१८। वचनसे तथा कायसे न तो कराऊंगा, न घन्य करते हये का अनुमोदन करूंगा ।१६। मनसे मैं न तो करूंगा, न कराऊँगा ।२०। मनसे मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुयेका अनुमोदन करूंगा ।२१। मैं मनसे न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुयेका अनुमोदन करूंगा।२२। वचनसे मैं न तो करूंगा, न कराऊँगा।२३। वचनसे में न तो

समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ।२४। न करिष्यामि न कारयिथ्यामि कायेन चेति ।२६। न करि-ष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन कोति ।२७। न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजास्यामि कायेन चेति ।२८। न करिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।२६। न कारियब्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।३०। न कुवँतमप्यन्यं समनुकास्यामि मनसा च बाचा च कायेन चेति ।३१। न करिष्यामि मनसा च वाचा चेति ।३२। न कारियष्यामि मनसा च बाचा चेति ।३३। न कुर्वतमध्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च बाचा चेति ।३४। न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ।३४। न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ।३६। न कवैतमध्यन्यं समनज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ।३७। न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ।३८। न कार-यिष्यामि वाचा च कायेन चेति ।३६। न कुर्वन्तमध्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ।४०। न करिष्यामि मनसा चेति ।४१। न कारियध्यामि मनसा चेति ।४३। न कुवँतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ।४३। न करिष्यामि वाचा चेति ।४४। न कारियध्यामि वाचा चेति ।४५। न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ।४६। न करिष्यामि कायेन चेति ।४७। न कारियव्यामि कायेन चेति ।४८। न कर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ।४६। प्रत्याख्याय बीज-द्वितीया एकवचन । दुक्लस्स दु:लस्य-पष्ठी एकवचन । अट्रविह अष्टविध-द्वितीया एकचवन । करू गा, न ग्रन्य करते हयेका अनुमोदन करू गा।२४। वचनसे मैं न तो कराऊँगा, न ग्रन्थ करते हुयेका ग्रनुमोदन करूं गा । २४। कायसे मैं न तो करूँ गा, न कराऊँ गा । २६। कायसे मैं न तो करू गा, न धन्य करते हएका अनुमोदन करू गा ।२७। कायसे मैं न तो कराऊँगा, न ग्रन्य करते हयेका श्रनुमोदन करूंगा ।२८। मनसे, वचनसे तथा कायसे मैं न करूँगा ।२६। मन से. वचनसे तथा कायसे न कराऊंगा ।३०। मनसे. वचनसे तथा कायसे मै न ग्रन्य करते हयेका धनमोदन करूंगा ।३१। मनसे तथा वचनसे मैं न तो करूंगा ।३२। मनसे तथा वचनसे मैं न कराऊँगा ।३३। मनसे तथा वचनसे मैं न अन्य करते हयेका अनुमोदन करूंगा ।३४। मनसे तथा कायसे में न करूँगा ।३४। मनसे तथा कायसे मैं न कराऊँगा ।३६। मनसे तथा कायसे मैं न ग्रन्य करते हएका ग्रनुमोदन करूंगा।३७। वचनसे तथा कायसे न करूँगा।३८। वचनसे तथा कायसे मैं न कराऊँगा ।३६। वचनसे तथा कायसे मैं न ग्रन्य करते हयेका ग्रनुमोदन करूंगा ।४०। मनसे मैं न करूंगा ।४१। मनसे मैं न कराऊंगा ।४२। मनसे मैं न ग्रन्य करते हयेका धनुमोदन करूंगा १४३। वचनसे मैं न तो करूंगा १४४। वचनसे मैं न कराऊँगा १४४। वचनसे मैं न प्रत्य करते हुयेका धनुमोदन करूंगा ।४६। कायसे मैं न तो करूंगा ।४७। कायसे मैं न कराऊँगा ।४८। कायसे मैं न अन्य करते हएका अनुमोदन करूंगा ।४६। (इस

भविक्यस्कर्मं समस्त निरस्तसंमोहः । धारमनि चैतन्यारमिन विकामीश निरमारमा वर्ते ॥२२६॥ इति प्रत्याच्यानकरुपः समाप्तः । समस्तमिरवेवमपास्य कर्मं त्रैकालिकं शुद्धनव्यवन् संबी । विलीमभोहो रहितं विकारिधिकन्यात्रमारमानम्यावसंवे ॥२२६॥

ध्य सकलकर्मफलसंन्यासमावनां नाटयित । विगलंतु कमंवियतस्फलानि मम भुक्तिमंतरेसींव । संचेतयंऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ।।२३०॥ नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भूंवे
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयं ।१। नाहं भूतज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंवे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयं ।१। नाहमविध्ञानावरणीयकर्मफलं भुंवे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयं ।३।
नाहं मनःपर्ययज्ञानवरणीयकर्मफलं भुंवे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयं ।४। नाहं केवलज्ञानावरसीयकर्मफलं भुंवे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयं ।४। नाहं चशुर्यंनावरणीयकर्मफलं भुंवे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयं ।६। नाहमचशुर्यंनावरणीयकर्मफलं भुंवे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयं ।६। नाहमवश्चर्यंनावरणीयकर्मफलं भुंवे चैतन्यानावरणीयकर्मफलं भुंवे

प्रकार प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याख्यानमें भी ४६ भङ्ग कहे)।

घव इस धर्यको कलकारूप काव्यमें कहते हैं — प्रत्याख्याय इत्यादि । धर्य — (प्रत्या-स्थान करने बाला ज्ञानी कहता है कि) भविष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान (त्यान) करके, जिसका मोह नष्ट हो गया है, ऐसा मैं निष्कर्म ध्रयीत् समस्त कर्मोसे रहित चैतन्यस्बस्य धात्मामें धात्माके द्वारा ही निरंतर वर्त रहा हूं। भाषार्थ — निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका विषान ऐसा है कि — समस्त धागामी कर्मोसे रहित, चैतन्यको प्रवृत्तिरूप प्रपने शुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्याख्यान है। इस प्रकार प्रत्याख्यानकत्य समाप्त हुद्या।

भव समस्त कर्मोंके सन्यास (त्याग) की भावनाको नवानेके सम्बन्धका कथन उपसंहार कलक्कण काव्यमें करते है—समस्त इत्यादि । प्रथं—पूर्वोक्त प्रकारसे तीनों कालके समस्त कर्मोंको दूर करके, शुद्धनयावलम्बी और विलीननोह में प्रव सर्वविकारीसे रहित चैतन्यसात्र धाल्माका धवलम्बन करता हूं ॥२२६॥

ग्रव समस्त कर्मफलसंन्यासकी भावनाको नवाते हैं—उसमें प्रथम, उस कथनको समुज्वय वर्षको काव्यमें कहते हैं—विगलंतु इत्वादि । वर्ष्य—कर्मक्यो विषवृक्षके फल मेरे द्वारा भोगे विना ही खिर नायें; में प्रपने चैतन्यस्वरूप धारमाका निश्चयतया संचेतन (अनु-भव) करता हूं । मावार्ष—कानी कहता है कि बो कर्म उदयमें ग्राता है उसके फलका में मात्र ज्ञाता ब्रहा हूं, उसका भोक्ता नहीं इसलिये भेरे द्वारा भोगे विना ही वे कर्म खिर कार्य,

में (ज्ञानरत) मतिज्ञानावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता हूं ग्रयांत एकाग्रतया प्रमुभव करता हूं ।२। में श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।२। में श्रवधिज्ञानावरणीय कर्मके०, चैतन्यस्वरूप० ।३। में मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके०, चैतन्यस्वरूप० ।३। में मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके०, चैतन्यस्वरूप० ।४। में केवल-ज्ञानावरणीय कर्मके०, चैतन्यस्वरूप० ।४।

में चक्षुदंर्शनावरणीय कमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झान्माका हो संचेतन करता हूँ। हा में झचक्षुदंर्शनावरणीय कमंके०, चैतन्य०। ७। में झविधदर्शनावरणीय कमंके०, चैतन्य०। ६। में किवलदर्शनावरणीय कमंके०, चैतन्य०। हा में निद्रादर्शनावरणीय कमंके०, चैतन्य०। ११। में प्रचलादर्शनावरणीय कमंके०, चैतन्य०। ११। में प्रचलादर्शनावरणीय कमंके०, चैतन्य०। ११। में प्रचलादर्शनावरणीय कमंके० चैतन्य०। ११। में स्त्यानगृद्धि-दर्शनावरणीय कमंके०, चैतन्य०। ११। में स्त्यानगृद्धि-दर्शनावरणीय कमंके०, चैतन्य०। ११।

में सातावेदनीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चीतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हूं 1१५। में झसातावेदनीय कर्मके०, चौतन्य० 1१६।

मैं सम्यक्त्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप द्यात्माका हो संचेतन करता हूं ।१७। मैं मिथ्यात्व मोहनीयकर्मकै० ।१०। मैं सम्यक्त्वमिध्यात्व मोहनीयकर्मकै० ६२५ समयसार

फलं भुं जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१६। नाहमनन्तानुबंधिकोधकषायवेदनीयमोहनीय-कर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२०। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेद-नीयमोहनीयकर्मफलं भु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये ।२१। नाहं प्रत्यास्यानावरागीय-क्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भूंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२२। नाहं संज्वलन-क्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भंजे चैतःयातमानमानमेव संचेतये १२३। नाहमनन्तान्-बंधिमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफल भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये ।२४। नाहमप्र-त्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भ्रंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२५। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे चैतन्या० । ६। नाहं संज्व-लनमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भ्रंजे चैतन्या० ।२७। नाहमनन्तान्बंघिमायाकषायवेदनी-यमोहनीयकर्मफलं भूंजे चैतन्या० ।२८। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमायाकपायवेदनीयमोहनीय-कर्मफलं भ्रंजे चैतन्या० ।२६। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भ्रंजे चैतन्या । १२०। नाहं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुं जे चैतन्या । १३१। नाहम-नन्तानुबंधिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भूजे० ।३२। नाहमप्रत्यास्यानावरशीयलोभकषा-यवेदनीयमोहनीयकर्मफलं । ३३। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भंजे ।३४। नाहं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भंजे० ।३४। नाहं हास्यनोकषाय-वेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुजे । ३६। नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुजे । ३७। किया। जो य:-प्रथमा एकवचन । चेदा चेतियता-प्रथमा एकवचन । सो स:-प्रथमा एकवचन । त-११६। मैं ग्रनन्तानुबन्धी क्रोधकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।२०। मैं ग्रप्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।२१। मैं प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकषायवेदनीय मोहनीय कर्मके । २२। में संज्वलन क्रोधकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके । २३। मै ग्रनन्तानुबन्धी मान-कषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।२४। मैं अप्रत्याख्यानावरणीय मानकषायवेदनीय मोहनीयकर्म के ।२५। मैं प्रत्याख्यानावरणीय मानकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके ।२६। मैं संज्वलन मान-कषायवेदनीयमोहनीयकर्मके ० ।२७। मैं ग्रनन्तानुबंधी मायाकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके ० ।२८। मैं भ्रप्रत्याख्यानावरणीय मायाकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।२६। मै प्रत्याख्यानावरणीय

।३१। मैं म्रनन्तानुबन्धी लोभकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।३२। मैं म्रप्रत्याख्यानावरणीय लोभकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।३३। मैं प्रत्याख्यानावरणीय लोभकषायवेदनीय मोहनीय-कर्मके० ।३४। में संज्वलन लोभकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।३५। में हास्यनोकषायवेदनीय

मायाकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।३०। मैं संज्वलन मायाकषायवेदनीयमीहनीयकर्मके०

नाहं ग्ररतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भंजे० ।३८। नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीय-कर्मफलं भुंजे० ।३६। नाहं भयनोक्षायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भूंजे० ।४०। नाहं जुगुप्सानो-कषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुजे० ।४१। नाहं स्त्रीवेदनीकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुजे० ।४२। नाहं प्वेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे० ।४३। नाहं नपुंसकवेदनोकषायवेदनी-यमोहनीय कर्मफलं भंजे । १४६। नाहं नरकायु: कर्मफलं भंजे । १४५। नाहं तिर्यगायु: कर्मफलं भंजे ० ।४६। नाहं मानुषायु:कर्मफलं भुंजे० ।४७। नाहं देवायु:कर्मफलं भंजे० ।४८। नाहं नरकगतिनामकर्मफलं भ्रंजे० ।४६। नाहं मनुष्यगतिनामकर्मफलं भ्रंजे० ।४६। नाहं तियंगाति-नामकर्मफलं भुंजे । १०। नाहं मनुष्यगतिनामकर्मफलं भुंजे । ११। नाहं देवगतिनामकर्मफलं भुंजे० । ५२। नाहमेकेन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे० । ५३। नाहं द्वीन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे० । ५४। नाहं त्रीन्द्रियजातिनामकर्मफलं भुंजे० । ५५। नाहं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मफलं भ्रंजे० । ५६। नाह पञ्चेन्दियजातिनामकर्मफलं भ्रुंजे० । ५७। नाहमौदारिकशरीरनामकर्मफलं भुंजे । १८ । नाह वैक्रियिकशरीरनामकर्मफत्तं भुंजे । ११ । नाहमाहारकशरीरनामकर्मफलं भूं जे । ६०। नाह तैजसशरीरनामकर्मफलं भूं जे । ६१। नाहं कार्मणशरीरनामकर्मफलं भूं जे ।६२। नाहमौदारिकशरोरांगोपांगनामकर्मफलं भुंजे ।६३। नाहं वैक्रियिकशरीरांगोपांगनामकर्म-हि॰ ए॰ । पुणो पुन -अञ्यय । वि अपि-अञ्यय । वीय बीज-हितीया एकवचन । दुक्तस्स दु:स्रस्य-पष्ठी मोहतीयकर्मके० ।३६। मैं रतिनोकषायवेदनीय मोहतीयकर्मके० ।३७। मै अरतिनोकषायवेद-नीय मोहनीयकमंके । १३८। मैं शोकनोकषायवेदनीय मोहनीयकमंके । १६। मैं भयनोकषाय वेदनीय मोहनीयकर्मके० १४०। मैं ज्युप्सानोकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० १४१। मैं स्त्रीवेद-नोकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।४१। मैं पुरुषवेदनोकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।४३। मैं नपंसकवेदनोकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके ० ।४४।

मैं नरकायु कमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप घात्माका ही संचेतन करता हूं।४४। मैं तिर्यंचायु कमंके०।४६। मैं मनुष्यायु कमंके०।४५। मैं देवायु कमंके०।४६।

में नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संजेतन करता हूं ।४६। मैं तियँचगतिनामकर्मके० ।४०। मैं मनुष्यगतिनामकर्मके० ।४१। मैं देवगतिनामकर्मके० ।४२। मैं एकेन्द्रियजाति नामकर्मके० ।४२। मैं द्विन्द्रियजाति नामकर्मके० ।४२। मैं श्रीन्द्रियजाति नामकर्मके० ।४४। मैं जोन्द्रियजाति नामकर्मके० ।४५। मैं जतुरिन्द्रियजाति नामकर्मके० ।४५। मैं श्रीह्रियजाति नामकर्मके० ।४७। मैं श्राहारकण्वरीर नामकर्मके० ।४०। में विक्रियिकणरीर नामकर्मके० ।४१। मैं कार्मएणरीर

फलं युंजे॰ १६४। नाहमाहारकशरीरांगोषांतनामकर्मफलं युंजे॰ १६४। नाहमौदारिकशरीरबंधननामकर्मफलं थुंजे॰ १६६। नाहं वैकियिकशरीरबंधननामकर्मफलं युंजे॰ १६७। नाहं वैकियिकशरीरबंधननामकर्मफलं युंजे॰ १६७। नाहं तौबसशरीरबंधननामकर्मफलं युंजे॰ १६०। नाहं तौबसशरीरबंधननामकर्मफलं युंजे॰ १६०। नाहं कार्मगुश्वरीरबंधननामकर्मफलं युंजे॰ १६०। नाहं कार्मगुश्वरीरबंधनामकर्मफलं युंजे॰ १७०। नाहं विकियिकशरीरसंधातनामकर्मफलं युंजे॰ १७०। नाहं विकियिकशरीरसंधातनामकर्मफलं युंजे॰ १७०। नाहं कार्मगुश्वरीरसंधातनामकर्मफलं युंजे॰ १७६। नाहं त्यप्रोधपरि-माइलसंस्थाननामकर्मफलं युंजे॰ १७६। नाहं न्यप्रोधपरि-माइलसंस्थाननामकर्मफलं युंजे॰ १७०। नाहं हुइकसंस्थाननामकर्मफलं युंजे॰ १००। नाहं हुइकसंस्थाननामकर्मफलं युंजे॰ १००। नाहं हुइकसंस्थाननामकर्मफलं युंजे॰ १००। नाहं हुइकसंस्थाननामकर्मफलं युंजे॰ १००। नाहं वर्षायाप्तामकर्मफलं युंजे॰ १००। नाहं १०००। नाहं १००। नाहं १००। नाहं १०००। नाहं १००००००००००००००००००००००००००

बचन । अद्भविहं अष्टिबिध-द्वितीया एकवचन ॥ ३८७-३८६ ॥

पुष्पस्पर्यनासकर्षफलं भुंजे । ११। नाहं गुरुत्पर्यनामकर्षफलं भुंजे । १२। नाहं लघुस्पर्यनामकर्षफलं भुंजे । १३। नाहं मुदुस्पर्यनामकर्षफलं भुंजे । १६। नाहं कर्षयस्पर्यनामकर्षफलं भुंजे । १६। नाहं कर्षयस्पर्यनामकर्षफलं भुंजे । १६। नाहं कर्पयस्पर्यनामकर्पफलं भुंजे । १६। नाहं क्रिक्रस्पनामकर्पफलं भुंजे । १६। नाहं क्रवायस्पनामकर्पफलं भुंजे । १०। नाहं पुरिमगन्यनामकर्पफलं भुंजे । १०१। नाहं क्रवायस्पनामकर्पफलं भुंजे । १०१। नाहं पुरिमगन्यनामकर्पफलं भुंजे । १०१। नाहं स्कायस्परामकर्पफलं भुंजे । १०१। नाहं प्रितवर्णनामकर्पफलं भुंजे । १०३। नाहं हितवर्णनामकर्पफलं भुंजे । १०४। नाहं हितवर्णनामकर्पफलं भुंजे । १०४। नाहं हितवर्णनामकर्पफलं भुंजे । १०६। नाहं क्रव्यवस्यानुपूर्वीनामकर्पफलं भुंजे । १०६। नाहं क्रव्यवस्यानुपूर्वीनामकर्पफलं भुंजे । १०६। नाहं समुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्पफलं भुंजे । १०६। नाहं समुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्पफलं भुंजे । १०६। नाहं समुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्पफलं भुंजे । ११८। नाहं समुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्पफलं भुंजे । ११८। नाहं समुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्पफलं भुंजे । ११८। नाहं स्वयस्परानुपूर्वीनामकर्पफलं भुंजे । ११८। नाहं स्वयस्परानुप्रकानामकर्पफलं भुंजे । ११८। नाहं स्वयस्परान्यकर्पफलं भुंजे । ११८। नाहं स्वयस्परान्यकर्पफलं

नामसंज सत्य, णाण, ण, ज, सत्य, ण, किनि, त, अच्ण, णाण, अच्ण, सत्य, जिण, सह, णाण, मैं गुहस्पर्ध नामकर्मके । १२१ मैं लघुस्पर्ध नामकर्मके । १६१ मैं मृदुस्पर्ध नामकर्मके । १४१ मैं क्वंबस्पर्ध नामकर्मके । १६४। मैं मृदुस्पर्ध नामकर्मके । १६४। मैं अम्लरस नामकर्मके । १६६। मैं अम्लरस नामकर्मके । १६७। मैं तिक्तरस नामकर्मके । १६६। मैं अप्राप्त नामकर्मके । १६०। मैं सुरिभवण्य नामकर्मके । १६०१। मैं असुरिभवण्य नामकर्मके । १६०१ मैं इित्तवर्ण नामकर्मके । १६०१ में इित्तवर्ण नामकर्मके । १६०१ में इत्तवर्ण नामकर्मके । १६०१ में इत्तवर्ण नामकर्मके । १६०१ में इत्ववत्यानुपूर्वी नामकर्मके । १६०१ में समुख्यवत्यानुपूर्वी नामकर्मके । १६०१ में समुख्यवत्यानुपूर्वी नामकर्मके । १६१। मैं निर्माण नामकर्मके । १६२। मैं प्रमुक्त नामकर्मके । १६४। मैं प्रमुक्त नामकर्मके । १६२। मैं स्वाद नामकर्मके । १६२। मैं स्वावर नामकर्मके । १६२। में स्वावर नामकर्मके । १६२। में स्वावर नामकर्मके । १६२। में स्वावर नामकर्मके ।

भुंजे० ११२३। नाहं स्रस्तामकर्मफलं भुंजे० ११२४। नाहं सुभगनामकर्मफलं भुंजे० ११४६। नाहं दुः गणासकर्मफलं भुंजे० ११२६। नाहं सुस्वरतामकर्मफलं भुंजे० ११२६। नाहं दुःस्वरलामकर्मफलं भुंजे० ११२६। नाहं सुस्वरामकर्मफलं भुंजे० ११२६। नाहं सुरुवाधिकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं वादरशरीरनामकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं वादरशरीरनामकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं वादरशरीरनामकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं वादरशरीरनामकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं विद्यासकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं स्वर्यासकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहमायिकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहमायिकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं वाधःकीर्तिनामकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं नाहं स्वर्यासकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं नाहं स्वर्यासकर्मफलं भुंजे० ११३६। नाहं स्वर्यासकर्मफलं भुंजे० ११४६। नाहं नाहं स्वर्यासकर्मफलं भुंजे० ११४६।

निश्शेषक मंफलसंग्यसनात्ममेव सर्विकयांतरिवहारिनवृत्तवृत्तः । चैत्यस्वकम भवतो भूगमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य वहस्वनंता ॥२३१॥ यः पूर्वभावकृतक मंविषह्रमाणां भू वेते ज, ज, सह, क्व, वण्ण, गंध, रस, फास, कम्म, धम्म, अधम्म, काल, आयास, पि, यास, ण, अक्कवसाण, के० ॥१२३॥ मैं जस नामक मंके० ॥१२४॥ मैं तुभंग नामक मंके० ॥१२६॥ मैं तुभंग नामक मंके० ॥१२६॥ मैं सुभ नामक मंके० ॥१३६॥ मैं स्वयारित नामक मंके० ॥१३३॥ मैं स्वयारित नामक मंके० ॥१३३॥ मैं स्वयारित नामक मेके० ॥१३३॥ मैं स्वयारित नामक मेके० ॥१३३॥ मैं स्वयारित नामक मेके० ॥१३६॥ मैं स्वयारित नामक मोके० ॥१३६॥ मैं स्वयारित नामक मेके० ॥१४६॥ मैं स्वयारित नामक मेके० ॥१४॥ मैं स्वयारित नामक मेके० ॥१४४॥ मेके० ॥१४॥ मेके० ॥१४॥ मैं स्वयारित नामक मेके० ॥१४४॥ मैं स्वयारित नामक मेके० ॥१४४॥ मेके० ॥१४॥ मेके० ॥१४४॥ मेके० ॥१

.मैं उच्चयोत्र नामकर्मके फलको नही भोगता, चंतन्यस्वरूप धारमाका हो संचेतन करता हूं।१४२। मैं नीचयोत्र नामकर्मके ।१४३।

मैं दानांतराय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप धारमाका हो सचेतन करता हूं।१४४। मैं लाभांतराय कर्मके०।१४४। मैं भोगांतराय कर्मके०।१४६। मैं उपभोगांतराय कर्मके०।१४६। मैं वीर्यांतराय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप धारमाका हो संचेतन करता हूं: ११४६। इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मोंके फलके संन्यासकी भावना करता है यहां भावनाका धर्म बारम्बार चितवन करके उपयोगको ज्ञानाभिमुख रखनेका ध्रभ्यास करना है.

फलानि न खलु स्वत एव तुप्तः । ग्रापातकालरमणीयमुदक्ररम्यं निष्कर्मक्रामं मथमेति दशांतरं सः ॥२३२॥ अत्यन्तं भावियत्वा विरतिमिविरतं कर्मणस्तरक्षणच्य प्रस्पटं नाटियत्व। प्रलयन-अवेदण, ज. णिच्च, त. जीव, दु, जाणअ, णाणि, णाण, च, जाणअ, अव्वविरत्त, मुरोपव्य, णाण, सम्माज्य जीव सम्पर्श्य — जानी होता है तब उसे आन-श्रद्धान तो हुमा ही है कि 'में शुद्धन्यसे समस्त कर्म और कर्मके फलसे रहित हू ? परन्तु पूर्वबद्ध कर्म उदयमें भ्रानेपर उनसे होने वाले भावोंका कर्तृत्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ अंगो द्वारा कर्मचेतनाके त्यागकी भावना करके तथा समस्त कर्मोका फल भोगनेके त्यागकी भावना करके, एक चैत्यस्वकृत्य भ्रात्मको ही भोगना शेष रह जाता है। प्रविरत, देशविरत और प्रमुख्य अवस्था वाले जीवके ज्ञान-श्रद्धान में निरंतर यह भावना तो है ही; भीर जब जीव अप्रमत्तदशाको प्राप्त करके एकाप्रचित्तसे ध्यान करे, केवल चैतत्यमात्र भ्रवस्था उपयोग लगाये और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय- आरिकस्य शुद्धोपयोग भावसे श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। उस समय इस भावना का फल जो कर्मचेतना भ्रीर कर्मफलचेतनासे रहित साक्षात् ज्ञान-चेतना रूप परिणामन है सो होता है। पश्चात् प्रारमा धनन्तकाल तक ज्ञानचेतना रूप ही रहता हुप्रा परमानन्दमे मन्तरहता है। पश्चात् प्रारमा धनन्तकाल तक ज्ञानचेतना रूप ही रहता हुप्रा परमानन्दमे मन्तरहता है।

ग्रव इसी ग्रर्थको कलशहप काव्यमें कहते हैं—निःशेष इत्यादि । ग्रर्थ—पूर्वोक्त
प्रकारसे सकल कर्मोंके फलका संन्यास (त्याग) करनेसे चैतन्य लक्षण वाले आत्मतत्वको हो
ग्रितिशयतया भोगते हुए ग्रीर ग्रन्य उपयोगकी किया तथा बाह्यको क्रियामें प्रवृत्तिसे रिहत
वर्तने वाले ग्रचल मुक्त ग्रात्माके यह कालकी ग्रावली ग्रनंत प्रवाहरूप नहो ग्रयोत् समस्त काल
आत्मतत्वके ग्रमुभवमें व्यतीत होवे । भावार्ष—ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृत
हुन्ना है कि भावना करते हुए मानो साक्षात् केवली हो हो गया हो । सो ग्रनन्तकाल तक
ऐसा हो रहना वाहता है । यह योग्य ही है; क्योंकि इसी ग्रन्तस्तर्वको भावनासे ग्रात्मा
केवली होता है । केवलज्ञान उत्पन्न होनेका परमार्थ उपाय यह ग्रन्तस्तर्वका ग्रवलम्बन है,
बाह्य व्यवहारचारित्र इसीका साधन रूप है । इस सहजात्मावलम्बनके बिना व्यवहारचारित्र
शुभकर्मको बांवता है, मोक्षका उपाय नहीं है ।

भ्रव पुन: यही भाव काव्यमें कहते है—यः पूर्व इत्यादि । अर्थ—पूर्वकालमें भ्रजान आवसे किये कर्मरूप विषयुक्षके उदय भ्राये हुये फलको जो स्वामी होकर नही भोगता भ्रीर वास्तवमें अपने भ्रात्मस्वरूपसे ही तृप्त है, वह पुरुष वर्तमानकालमें रमणीय तथा भ्रागामी कालमें रस्य निष्कर्म स्वाधीन सुखमयी भ्रातीकिक दशाको प्राप्त होता है। भावार्य—जान-

६३४ समयसार

सम्बलाज्ञानसंचेतनाथाः । पूर्णं कृत्वा स्वमावं स्वरसपरिगतं जानसंचेतनां स्वां सानंदं नाटयंतः विद्वि, दु, संजम, सुत्त, अगणुळ्याय, चम्मायम्म, च, तहा, एव्यकः, दुह । बातुसंक्र—हव सत्तायां, जाण चेतनाको भावनासे ग्रत्यस्त तृष्टित रहती है, धौर ग्रागामी कालमें केवलज्ञान उपार्जन कर सब कर्मोसे रहित सोक्ष ग्रवस्थाको प्राप्ति होती है ।

मन पुन: इसी म्रथंको कलशास्त्र काव्यमें कहते हैं— म्रस्यंत इत्यादि । म्रथं— जानी-जन निरन्तर कमंसे तथा कमंके फलसे घटयन्त विरतिको भाकर, भौर समस्त म्रशानचेतनाके नामको स्पष्टतया नचाकर निजरससे प्राप्त स्त्रभावको पूर्ण करके आनन्दके साथ जैसे हो उस तरह ज्ञानचेतनाको कराते हुए अब यहासे कमंके प्रभावक्य मारमोक रसस्य धमृतरसको सदा-काल पीवो । भाषायं— पहले तो तीनकाल संबंधी कमंका वनु त्वस्य कमंचेतनाके ४६ भंग स्प त्यागको भावना की फिर १४८ कमंत्रकृतियोंका उदयस्य कमंग्रकते त्यागको भावना को । ऐसे म्रजानचेतनाका प्रलय कराके ज्ञानचेतनामें प्रयतंनेका पौर्ष किया है । यह ज्ञानचेतना सदा मानदस्य मप्ते स्थायका मन्भवस्य है । उसको ज्ञानोजन सदा भोगो ।

भ्रव परद्रव्य व परभावोंसे जानको पृथक् काव्यमें दिखलाते हैं— इतः पवार्ष इत्यादि । 
प्रथं—यहांसे भ्रव सब वस्तुम्रोसे भिन्नत्वके निम्नयसे पृथक् किया गया ज्ञान पदार्थके विस्तार
के साथ गुष्यित होनेसे याने ज्ञेयज्ञानसम्बन्धवया एकमेक जैसा दिखाई देनेसे उत्पन्न होने
वालो कर्नृत्वभावरूप क्रियासे रिहित एक ज्ञान कियामात्र भ्रमाकुल देदीप्यमान होता हुमा
ठहरता है। भावार्थ—इस सर्वेविशुद्ध ज्ञानाधिकारमें भ्रव तक ज्ञानको कर्नृकर्मत्वसे रिहत
दिखाया है भ्रव यहाँसे ज्ञानको सर्व परतस्वोसे निराला दिखाते हैं।

प्रसंगविवररा — ग्रनन्तरपूर्व गाथाचतुष्कमें बताया गया था कि कर्म कर्मफलके प्रति-कमण प्रत्याख्यान ग्रालोचनास्वरूप ग्रात्मा स्वयं चारित्र है जिससे कि कर्म कर्मफल दूर होता है ग्रव इस गाथात्रिकमें बताया है कि परमार्थ प्रतिक्रमणादिरूप ज्ञानचंतनासे च्युत होकर जो कर्मफलको ग्रपनाता है वह इ:खमुल ग्रष्टविषकर्मको बाँचता है।

तष्यप्रकाश—१-सहज जानस्वभावमें भ्रात्मस्व निरखना ज्ञानचेतना है। २-जानके मिवाय भ्रन्य सभी भावोमे इसको में करता हूं ऐसा निरखना कर्मचतना है। २-जानके विवाय भ्रन्य भावोमें इसको में भोगता है ऐसा निरखना कर्मफलचेतना है। ४- कर्मचेतना कर्मफलचेतना दोनों ही धजानचेतना हैं। ४- धजानचेतना ही संसारका मूल बीज है। ६-संसारसंकटसे छुटकारा पानेके लिये धजानचेतनाका बिध्वंस कर देना चाहिये। ७--धजान-चेतनाका विध्वंस कर देना चाहिये। ७--धजान-चेतनाका विध्वंस कर तेना चाहिये। ७--धजान-चेतनाका विध्वंस करने कराने धनुमोदनेकी समस्त

प्रशामरसमित: सर्वकालं पिबंतु ॥२३३॥ इतः पदार्थप्रथनावगुंठनाद् विना कृतेरेकमनाकृलं जवलत् । समस्तवस्तुव्यतिरेकनिष्वयात् विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥२३४॥ ॥२६७-३८६॥ अववोषने, विद ज्ञाने, अभि जव इ गती। प्रात्तिपविक—शास्त्र, ज्ञान, न, यत्, शास्त्र, न, कियावोके परिहार कर निष्कमं ज्ञानमात्र प्रात्माका प्राध्यय रहता चाहिये । द—प्रज्ञानचेतनाका विध्वंस करनेके लिये समस्तकर्गफलोके भोगनेका परिहार करके केवल ज्ञानानन्द स्वभावमात्र प्रात्माका संवेतनके प्रलावा जो भी कियायें हुई उन्हें मध्या जानना चाहिये प्रपात् मेरे स्वरूपमें वे कियायें नही थी, किन्तु संयोगप्रसंगमें हुई अन्हें पिछा जानना चाहिये । १०— मैं सर्विकयावोसे विवक्त हूं ऐसा जानकर निष्कमं ज्ञानमात्र स्वभावमे उपयोग रमाना चाहिये । ११— मै प्रपत्ने प्रचल चैतन्यस्वरूपका संचेतन करता हूं, ज्वित कर्मफलका प्रतिफलन म्राता है तो मेरे भोग बिना ही उस सब कर्मफलको निकल जाने दो । १२— मेरा समस्त स्रनन्तकाल चैतन्यस्वरूपके स्राप्त्रयमें ही बीते । १३— कर्मविष्वृक्षके फलको न भोगकर स्वसंचेतनमें तृत्त रहनेसे वर्तमानमें व सदा भविष्यमें शान्ति रहना निर्वाध है ।

सिद्धास्त— १-ज्ञानमात्र झात्माका ज्ञानरूपसे संचेतन करना झात्माका स्वभाव परि-एमन है। २- ज्ञानमात्र झात्माका मोह राग-द्वेपादि झज्ञानमय भावोंरूप संवेदन करना विभाव परिएमन है।

हिष्ट-- १-शुद्धनिष्चयनय (४६) । २-प्रशुद्धनिष्चयनय (४७) ।

प्रयोग—कर्मचेतना व कर्मफलचेतनाका त्याग करके ज्ञानमात्र अपने स्रापको निरखते रहना ।।३-७−३-६।।

प्रविविक्तता गाथाग्रीमें कहते है— [शास्त्रं] जास्त्र [ज्ञानं न भवति]
ज्ञान नही है [यस्मात्] क्योकि [शास्त्रं किचित् न जानाति] जारत्र कुछ जानता नही है
[तस्मात्] इस कारण [जिनाः] जिन भगवान [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञानको ग्रन्य [ग्रन्यत् शास्त्रं]
व शास्त्रको ग्रन्य [विवंति] कहते हैं। [शब्दः ज्ञानं न भवति] शब्द ज्ञान नही है [यस्मात्]
क्योंकि [शब्दः किचित् न जानाति] शब्द कुछ जानता नही है [तस्मात्] इस कारण [जिनाः]
जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञानको ग्रन्य व [शब्दं अन्यं] शब्दको ग्रन्य [विवन्ति] कहते है।
[क्यं ज्ञानं न भवति] रूप ज्ञान नही है [यस्मात्] वयोकि [क्ष्पं किचित् न जानाति] रूप कुछ
ज्ञानता नहीं है [तस्मात्] इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं ग्रन्यत् ] ज्ञानको ग्रन्य व [क्ष्यं
अभ्यत्] रूपको ग्रन्य [विवंति] कहते हैं। [व्यणः ज्ञानं न मवति] वर्ण ज्ञान नहीं है [यस्मात्]

सत्थं गामां म हवड जहाा सत्थं म यामए किंचि। तह्या अण्यां गागां अण्यां सत्थं जिए। विंति ॥३६०॥ सही गागां ग हवड़ जह्या सही ग यागए किंचि। तह्मा अण्यां गागां अण्यां सद्दं जिगा विति ॥३६१॥ रूवं गागां ग हवड़ जहा। रूवं ग यागए किंचि। तह्या यण्णां गाणां यण्णां रूवं जिला विंति ॥३६२॥ वण्यारे पार्या या हवड़ जह्या वण्यारे या यागए किंचि । तह्या अण्यां गागां अण्यां वण्यां जिमा विंति ॥३६३॥ गंधो गागां ग हवइ जहा। गंधो ग यागए किंचि। तह्मा अण्यां गागां अग्यां गंधं जिगा विंति ॥३६४॥ गा रसो दु हवदि गागां जह्या दु रसो गा यागए किंचि। तह्या अण्यां गागां रसंय अण्यां जिया विंति ॥३६५॥ फासो ग हवड गागं जह्या फासो ग यागए किंचि। तह्या अग्णं गागं अण्णं फासं जिणा विंति ॥३६६॥ कम्मं णाणां ग हवड जह्या कम्मं ग यागाए किंचि । तह्या अण्णां गाःगां अण्यां कम्मं जिला विति ॥३६७॥ धम्मो गागां ग हवह जह्या धम्मो गा यागाए किंचि । तह्या यण्यां गागां अण्यां धम्मं जिए। विंति ॥३६८॥ गागामधम्मो ग हवइ जह्याऽधम्मो ग यागाए किंचि । तह मा अण्णां गाणां अण्णमधम्मं जिणा विंति ॥३६६॥

किंकित, तत्, अन्यत्, ज्ञान, अन्यत्, शान्त्र, जिन, शब्द, रूप, रूप, वर्ण, वर्ण, गन्ध, गन्ध, रस, रस, स्पर्ध, क्योकि [वर्षाः किंकित न जानाति] वर्ण कुछ जानता नही है [तस्मात्] इस कारण [किनाः] जिनदेव [ज्ञानं ग्रन्थत्] जानकी ग्रन्थ व [वर्षाः ग्रन्थः] वर्णको ग्रन्य [वर्षकित] कहते हैं।

कालो गागां ग हवड़ जहाा कालो ग यागाए किंचि । तह मा अण्णां गागां अण्णां कालं जिगा विंति ॥४००॥ श्रायासंपि ए एएएं जह मा यास ए याएए किंचि। तह्या यासं अग्गां अग्गां गागां जिगा विंति ॥४०१॥ गाज्भवसागां गागां अज्भवसागां अचेदणं जह्या । तह्या श्रण्यां गामां अन्भवसाणे तहा श्रण्णं ॥४०२॥ जह्मा जाग्रह गिच्चं तह्मा जीवो द जाग्रञ्जो गाग्री। गागां च जागायादो अञ्चदिरित्तं मुगोयञ्बं ॥४०३॥ गागां सम्मादिहिं द संजमं सुत्तमंगपुञ्चगयं । घम्माधम्मं च तहा पव्वज्जं अब्भुवंति बुहा ॥४०४॥ शास्त्र ज्ञान नहिं होता. क्योंकि नहीं शास्त्र जानता कछ भी । इससे ज्ञान प्रथक है, शास्त्र प्रथक यों कहा प्रभुने ॥३६०॥ शब्द ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं शब्द जानता कुछ भो। इससे ज्ञान पृथक् है, शास्त्र पृथक् यों कहा प्रभुने ।।३६१।। रूप ज्ञान नींह होता, क्योंकि नहीं रूप जानता कुछ भी। इससे ज्ञान प्रयक् है, रूप प्रथक यों कहा प्रभूने ॥३६२॥ वर्ण ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं वर्ण जानता कुछ भी। इससे ज्ञान प्रथक है, बर्गा प्रथक थीं कहा प्रभूने 113 ह 311 गन्ध ज्ञान नींह होता, क्योंकि नहीं गन्ध जानता कछ भी। इससे ज्ञान प्रथक है, गन्ध प्रथक यों कहा प्रभूने ॥३६४॥

स्पर्ध, कमं, कमं, धमं, धमं, अधमं, अधमं, काल, काल, आंकाण, आंकाण, अध्यवसान, अध्यवसान, यत्.

[गंध: ज्ञानं न मवति] गन्य ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [गन्ध: किंचित् न जानाति]
गन्ध कुछ जानता नहीं [तस्मात्] इस कारण [जिनाः] जिनेन्द्र देव [ज्ञानं अन्यत् गंधं अन्यः]
ज्ञानको अन्य व गन्धको अन्य [विदिन्ति] कहते है। [रसः ज्ञानं न भवति] रस ज्ञान नही है

[यस्मात्तु] क्योंकि [रसः किंचित् न जानाति] रस कुछ जानता नही [तस्मात्] इस कारण
[जिजाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञानको अन्य व [रसं च अन्यं] ग्रोर रसको अन्य [विदिन्ति]
कहते हैं। [स्पर्शः ज्ञानं न भवति] स्पर्शं ज्ञान नही है [यस्मात्] क्योंकि [स्पर्शः किंचित् न

रस ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रस नहीं जानता कुछ भी। इससे ज्ञान पृथक् है, तथा पृथक् रस कहा प्रभुने ॥३६५॥ स्पर्श ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं स्पर्श जानता कुछ भी। इससे ज्ञान प्रथक् है, स्पर्श प्रथक् यों कहा प्रभुने ॥३६६॥ कर्म ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं कर्म जानता कुछ मी। इससे ज्ञान प्रयक् है, कर्म प्रयक् यों कहा प्रभुने ॥३६७॥ धर्म ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं धर्म जानता कुछ भी। इससे ज्ञान प्रथक है, धर्म प्रथक यों कहा प्रभुने ॥३६८॥ न ग्रहमं ज्ञान होता, क्योंकि नहि ग्रहमं जानता कुछ भी। इससे ज्ञान पृथक है, अधर्म पर यों कहा प्रभुने ॥३६६॥ काल ज्ञान निह होता, क्योंकि नहीं काल जानता कुछ भी। इससे ज्ञान पृथक् है, काल पृथक् यों कहा प्रमुने ॥४००॥ आकाश ज्ञान नहिं है, क्योंकि श्राकाश जानता नहीं कुछ। इससे ज्ञान प्रथक है, आकाश प्रथक कहा प्रभुने ॥४०१॥ प्रध्यवसान ज्ञान नहिं, अध्यवसान भी तो अचेतन है। इससे ज्ञान पृथक है, तथा है अध्यवसान पृथक ॥४०२॥ जानता नित्य आत्मा, इससे ज्ञानी है प्रात्मा ज्ञायक । है ग्रमिन्न ज्ञायकसे, ज्ञान सदा तन्मयी जानो ॥४०३॥ ज्ञान हि सम्यग्हष्टी, व ग्रांगपूर्वगत सुत्र संयम यह। धर्म ग्रध्मं व दीक्षा, बूधजन इस ज्ञानको कहते ॥४०४॥

नित्यं, तत्, जीव, तु. ज्ञायक, ज्ञानिन, ज्ञान, च, ज्ञायक, अव्यतिरिक्त, ज्ञातव्य, ज्ञान, सम्यव्दृष्टि, तु. संयम, सुत्र, अगपूर्वगत, घर्माधर्म, च, तथा, प्रवज्या, बुध । मुलधातु – भू सत्तायां, ज्ञा अववोधन, विद जानाति स्पर्ध कुछ जानता नही । [तस्मात् ] इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत् ] ज्ञानको धन्य व [स्पर्ध ग्रन्यं] स्पर्धको धन्य [विवंति] कहते हैं । [कर्म ज्ञानं न भवति] कर्म ज्ञान नही है [यस्मात्] वयोकि [कर्म किंचित् न जानाति] कर्म कुछ जानता नही [तस्मात्] इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञानको धन्य व [कर्म ग्रन्यत्] कर्मको धन्य [विवंति] कहते है । [धर्मः ज्ञानं न भवति] धर्मद्रय्य ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [धर्मः किंचित् न जानाति] धर्म कुछ जानता नही [तस्मात्] इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्व] ज्ञान

न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्च्यतिरैकः । न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानशब्दयोर्ब्यतिरैकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरूपयोर्ब्यतिरैकः । न वर्षो ज्ञानम-चेतनत्वात् ततो ज्ञानवर्षायोर्ध्यतिरैकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानगंधयोर्ब्यतिरेकः । न

ज्ञाने अदादि, मन ज्ञाने, अभि उप या प्राप्ऐ। **पदिवदरण-स**त्थ शास्त्र-प्रथमा एकवचन। णाण ज्ञान-प्र**पमा** एक०। ण न-अस्यय। हवइ भवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन किया। जस्हा यस्मात्-

को ग्रन्य [वर्म ग्रन्य] धर्मको ग्रन्य [विदिन्त] कहते है। [अधर्मः ज्ञानं न सवित] ग्रधर्मं इच्य ज्ञान नही है [यस्मात्] क्योंकि [ग्रधर्मः किंचित् न जानाति] ग्रधमं कुछ जानता नही [तस्मात्] इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं ग्रन्यत्] ज्ञानको ग्रन्य व [ग्रधर्म ग्रन्ये] ग्रध्यमंको ग्रन्य [ज्ञिदंति] कहते है। [कालः ज्ञानं न भवित] काल ज्ञान नही है [यस्मात्] व्योकि [कालः क्लिंचत् न जानाति] काल कुछ जानता नही [तस्मात्] इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञानको ग्रन्य व [कालं अन्यं] कालको ग्रन्य [विदिन्त] कहते है। [ग्राकाशं ग्रावि] ज्ञानको ग्रन्य व [कालं अन्यं] कालको ग्रन्य [विदिन्त] कहते है। [ग्राकाशं ग्रावि] ज्ञानको ग्रन्य [विदिन्त] कहते है। [ज्ञानको ग्रन्यत्] ज्ञानको ग्रन्य [विदिन्त] कहते है। [त्या] उसी प्रकार [ग्रध्यक्सानं ग्रावि] ज्ञानको ग्रन्य [विदिन्त] कहते है। [त्या] उसी प्रकार [ग्रध्यक्सानं ज्ञानं न] ग्रध्यवसान ज्ञान नही है [ग्रस्मात्] क्योंकि [ग्रध्यवसान] ग्रध्यवसान ज्ञान नही है [ग्रस्मात्] ज्ञानको ग्रन्य व्यन्तिन है [तस्मात्] इस कारण [ज्ञानः] ज्ञानके व्यवस्यत् | ज्ञानको ग्रन्य व

६४० समयसार

रसो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरसयोध्येतिरेकः । न स्पर्धो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानस्यर्धेयोध्येतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकर्मग्रोध्येतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्
ततो ज्ञानधर्मयोध्येतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानधर्मयोध्येतिरेकः । न कालो
ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकालयोध्येतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकाशयोध्येतिरेकः । नाक्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानध्यवसानयोध्येतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य
सर्वेरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निष्वयसाधितो द्रष्टव्यः । ध्य जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात्
पत्रमो एकः । सत्त्र व्यतिरेको निष्वयसाधितो द्रष्टव्यः । ध्य जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात्
पत्रमो एकः । सत्त्र व्यतिरेको निष्वयसाधितो द्रष्टव्यः । ध्य जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात्
पत्रमो एकः । सत्त्र व्यवस्य । तम्हा तस्मात्-पत्रमी एकः । अण्णं अन्यत् णाणं ज्ञानं-प्रयमा

[ग्रध्यवसानं अन्यत्] ग्रध्यवसानको ग्रन्य कहते हैं । [यस्मात्] चूँकि [नित्यं जानाति]
जोव निरन्तर जानता है [तस्मात् तु] इसलिये [जीवः] जीव [ज्ञायकः ज्ञानी] ज्ञायक है,
वही ज्ञानी है च्य श्रोर [ज्ञानं ज्ञान [ज्ञायकात् अव्यतिरिष्वतं ज्ञातक्ष्यं] ज्ञायकसे ग्रथिक्ष
है ऐसा जानना चाहिए । [जु] ग्रीर [ज्ञुष्यं) तम्म [ज्ञानं सम्यग्रहर्षि] ज्ञानको हो सम्यग्रविष्ठः त्रात्री स्रात्र ध्रमप्रकृति सुत्र [च धर्माधर्मं] ग्रीर धर्म ग्रधमं प्रथमं त्राव्या [ज्ञुष्ययांति] मानते है ।

तास्यर्य—आन समस्त परद्रव्योसे भिन्न है, समस्त परभावोसे भिन्न है तथा ज्ञान म्राह्माको सर्वविभावपरिणतियोसे भिन्न है।

टोकार्य — द्रव्यश्रुत ज्ञान नही है, क्योंकि बचन प्रचेतन है, इस कारण ज्ञान धौर श्रुतमे भेद है। शब्द ज्ञान नही है, क्योंकि शब्द अचेतन है, इस कारण ज्ञान धौर शब्दमें भेद है। रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप अचेतन है, इस कारण वर्ण धौर ज्ञानमें भेद है। ग्रंथ ज्ञान नहीं है, क्योंकि गन्ध अचेतन है, इस कारण गन्ध धौर ज्ञानमें भेद है। रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस अचेतन है, इस कारण रम धौर ज्ञानमें भेद है। क्योंकि रस अचेतन है, इस कारण रम धौर ज्ञानमें भेद है। क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि अपी अचेतन है, इस कारण क्यों और ज्ञानमें भेद है। क्योंकि क्योंकि अपी अचेतन है, इस कारण व्याद्रव्य और ज्ञानमें भेद है। अध्यव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्य अचेतन है, इस कारण व्याद्रव्य और ज्ञानमें भेद है। अध्यव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश प्रचेतन है, इस कारण काल धौर ज्ञानमें भेद है। आकाशद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश प्रचेतन है, इस कारण ज्ञाल और ज्ञानमें भेद है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधकाश प्रचेतन है, इस कारण आकाश धौर ज्ञानमें भेद है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इस कारण आकाश और ज्ञानमें भेद है। अध्यवसान अचेतन है, इस कारण आकाश और ज्ञानमें भेद है। अध्यवसान अचेतन है, इस कारण आकाश और ज्ञानमें भेद है। इस प्रकार यों ज्ञानका समस्त परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक निश्चयसावित देखना चाहिए याने अनुभवना

सतो ज्ञानजीवयोरेबाध्यतिरेकः । न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वासतो व्यतिरेकः कश्वनापि शक्कः भीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवागपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मी, ज्ञानमेव प्रवज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरिप सहाव्यतिरेको निश्वयसाधितो द्रष्टव्यः ।

एकः । अण्णं पाणं अण्णं सस्यं अन्यत् ज्ञानं अन्यत् ज्ञास्त्र-द्वितीया एकवनन । शब्दः ज्ञानं-प्रथमा एकः । अण्णं णाणं अण्णं शब्दं अन्यत् ज्ञानं अन्यं शब्दं-द्वितीया एकः । विति विदन्ति-वर्तमान लट अन्य पृ**स्य** 

चाहिये। यों ग्रब देखिये — जीव ही एक ज्ञान है; क्योंकि जीव चेतन है, इसलिये जान और जीवमें भभेद है। स्वयं ज्ञानस्वरूप होनेसे ज्ञानका जीवके साथ व्यत्तिरेक कुछ शंकनीय नहीं है। ऐसा होनेपर ज्ञान ही सम्यन्दृष्टि है, ज्ञान हो संयम है, ज्ञान ही ग्रगपूर्वगत सूत्र है। तथा ज्ञान ही घमं ग्रधमं है, ज्ञान हो दोज्ञा है प्रयवा निश्चयवारित्र है। इस तरह जीवका पर्यायों के साथ भी ग्रभेद निश्चयसाधित देखना चाहिये।

ग्रव इस प्रकार सब परद्वयोके साथ तो भेदके द्वारा तथा सब दर्शनादि जीव स्व-भावोंके साथ ग्रभेदके द्वारा श्रतिच्याप्ति ग्रीर ग्रव्याप्ति दोषको दूर करता हुग्रा, ग्रनादिविश्रम-मूलक घर्म ग्रधमं याने पुण्य पापरूप परसमयको दूर करके, स्वयं ही निश्वयचारित्ररूप दीका को पाकर, दर्शनज्ञानचारित्रमें स्थितिरूप स्वसमयको व्यापकर मोक्षमार्गको ग्रात्मामें ही परि-शांत करके जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभाव पा लिया है ऐसा व त्याग महणसे रहित साक्षाल् समयसारभूत परमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान ही ग्रवस्थित हुग्रा देखना ग्रयांत् प्रत्यक्ष स्वसम्वेदनसे ग्रमुभव करना।

भावार्थ — ज्ञान सब परद्रव्योंसे जुदा ग्रीर ग्रपने पर्यायोंसे ग्रभेदरूप है, इस कारण ग्रात्माके इस लक्षणमें ग्रतिव्याप्ति ग्रीर ग्रव्याप्ति नामके लक्षणदोप नहीं रहते । ग्रव्याप्ति — लक्षणका पूरे लक्ष्यमे न रहना ग्रव्याप्ति है, ग्रति व्याप्ति — लक्षणका लक्ष्यके ग्रलावा ग्रलक्ष्य में भी रहना ग्रतिव्याप्ति है। ग्रात्माका लक्षण ज्ञान याने उपयोग ग्रन्य ग्रव्तेन द्रव्योभे नहीं है; इस कारण ग्रतिव्याप्ति दोष नहीं है ग्रीर उपयोग ग्रप्नी सब ग्रवस्थाओं में है, इसिलये ग्रव्याप्ति दोष नहीं है । यहाँपर ज्ञान कहनेसे ग्रात्मा ही जानना, क्योंकि ग्रभेदिवक्षामे गुण भीर गुणीका ग्रभेद है; इसिलये विरोध नहीं । इस कारण ज्ञान ही कहनेसे ग्रव्याप्ति वोग नहीं । ग्रतः ग्रात्मा ज्ञानको ही निरस्कर इस ज्ञानमें ग्रनादि ग्रज्ञान ज्ञाम ग्राभ उपयोगक्ष्य परसमयकी प्रवृत्तिको दूर करके, सम्यव्यान ज्ञान बारित्रमें प्रवृत्तिरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गमें ग्रात्माको परिणमाकर सम्पूर्ण ज्ञानको जब प्राप्त होता है, तब फिर त्याग ग्रहणके लिये कुछ नहीं रहता । ऐसा साक्षात् समयस्यस्य स्वरूप ग्रं ज्ञान परमार्थभूत ग्रुद्ध ग्रवस्थित है उसको देखना । यहाँपर देखना तीन प्रकार

म्रथैवं सम्परहृष्यस्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाध्यतिरेकेण वा घतिव्याप्तिमध्याप्ति च च परिहरमाणमनादिविज्ञममूलं धर्माघर्मरूपं परसमयमुद्रम्य स्वयमेव प्रवज्ञयारूपमापाद्य दर्शन-

वहुँ० फिया। रूव णाण-प्रथमा एक०। अण्ण णाण अष्ण रूव अय्यत् ज्ञान अस्य रूप-हितीया एकवसन मे विष्णो वर्ण:-प्रथमा एक०। वर्ण्ण वर्ण-हितीया एकवचन। गध-प्रथमा एक०। गन्ध-हितीया एक०।

जानना । एक तो देखना शुद्धनथके जान द्वारा इसका श्रद्धान करना है । यह तो ख्रविरत स्मित्त समत्त प्रवस्थामें भी मिश्यात्वके ध्रभावसे होता है । इसरा देखना यह है कि जान श्रद्धान हुए बाद बाह्य सब परिम्रहका त्यागकर इसका अभ्यास करना, उपयोगको जानमें हो ठहराना, जैसा शुद्धनयसे अपने स्वरूपको सिद्ध समान जानकर श्रद्धान किया वैमा हो ध्यानमे लेकर एकाग्र खित्तको ठहराना, बार-बार इसीका अभ्यास करना, सो यह देखना ग्रममत्त दणामें होना है । -इसिलए जहाँ तक ऐसे अभ्यास के केवलजान प्राप्त हो वहाँ तक यह अभ्यास निरन्तर करना । यह देखना इसरा प्रकार है । यहाँ तक तो पूर्ण जानका शुद्धनयके ध्राश्रयसे परीक्ष देखना रहा । और तीसरा देखना केवलजान प्राप्त हो तब साक्षात् होना है । उम समय सब विभावों से रहित हुम्रा सबको देखने जानने वाला जान होता है । यह पूर्ण जानका परयस देखना है । इस प्रकार सर्वत्र सिद्ध है कि जान ही ख्रात्मा है । अभेदविवक्षामे जान कही या ख्रात्मा कहा कुछ विरोध नहीं ।

अब इस अर्थको कलशक्प काय्यमे कहते है— अर्थयेन्यो इत्यादि । अर्थ — परद्वय्योसे सिन्न अपनेमें ही निश्चित, पृथक् वस्तुत्व धारण करता हुया, यहण त्यागसे रहित यह रागाविक मलसे रहित ज्ञान उस प्रकार अवस्थित अनुभवमे ब्राता कि जिस प्रकार मध्य ब्रादि अन्
विभागसे रहित, स्वाभाविक विस्तारक्प प्रकाशसे देदीप्यमान शुद्ध ज्ञानघनरूप नित्य उदित रहें। भावार्थ — ज्ञानका पूर्णं क्प सबको जानना है। सो जब यह ज्ञान प्रकट होता है तब अपने सर्व ऐयवर्षके साथ प्रकट होता है। इसकी महिमा कोई नही विगाइ सकता। निरुपाधि ज्ञान सदा निर्वाध उदित रहता है।

ग्रव काव्यमें कहते है कि ऐसे ज्ञानस्वरूप श्रात्माका घारण करना यही कृतकृत्यपना है—उम्मुक्त श्र्त्यादि । अर्थ —िजसने सब शक्तियाँ समेट ली है, ऐसे पूर्ण ग्राह्माका जो श्रात्मामें ही धारण करना है वही तो छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ा है और ग्रहण करने योग्य मब ग्रहण कर लिया है । भाषार्थ — पूर्ण ज्ञानस्वरूप सर्वशक्तिपुञ्ज ग्राह्माको धारण करनेपर त्यागने योग्य सभी त्यागा गया श्रीर ग्रहण करने योग्य सभी ग्रहण कर लिया गया, यही कृतकृत्यपना है । कानचारित्रस्थितित्वरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्गमातमयेव परिणतं कृत्वा समवाप्तसम्पूर्णवि-कानघनभावं हानोपादानजून्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थंरूपं युद्धं ज्ञानमेकमेव स्थितं द्रष्टयं ।। प्रन्येभ्यो व्यक्तिरक्तमात्मनियतं विभ्रत्युष्यवस्तुनामादानोज्भनजून्यमंतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं । मध्याद्यंतविभागमुक्तसहनस्कारप्रभाभाषुरः युद्धज्ञानघतो ययास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२३५॥ उन्युक्तपुन्मोच्यमयोषतस्तत्त्यात्तमादेयमयोषतस्तत् । यदात्मनः सह्तसवंशक्तेः पूर्णस्य संघारणमात्मनीह ॥२:६॥ व्यतिरिक्तं पग्द्रस्यादेव ज्ञानमवस्थितं । कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शंक्यते ॥२३७॥ ॥ ३६०-४०४ ॥

रसो रस-प्रथमा एकः । रसं-द्विः एकः । फासो स्पर्शः-प्रथमा एकः । फासः स्पर्श-द्वितीया एकः । कम्म कर्म-द्वितीया एकः । अम्म कर्म-प्रथमा एकः । अम्म कर्म-प्रथमा एकः । अम्म अम्म अम्म प्रकः । अम प्रकः । अम्म प्रकः । अम प्रकः । अम्म प्रकः । अम्

ग्रब काव्यमें कहते है कि ऐसे ज्ञानके देह भी नहीं है— व्यक्तिरिक्तं इत्यादि। अर्थं— इस प्रकार ज्ञान परद्रव्यसे पृथक् ग्रवस्थित है। वह ग्राहारक कैसे हो सकता है? जिससे कि इसके देहकी शङ्का की जा सके। भावार्यं—ज्ञान कर्म नोक्मं ग्रादि सबसे निराला है सो ज्ञानके कर्माहार, नोकर्माहार, कवलाहार कोई भी ग्राहार नहीं। सो जो ग्राहारक ही नहीं, उसके देह कैसा?

प्रसंगविवरण्— प्रनन्तरपूर्वं गायात्रिकमें कमंचेतना व कमंकलचेतनाका संन्यास कराकर ज्ञानमात्र सहजस्वरूपके संचेतनका मागेदर्शन किया था। प्रव इस पञ्चदशकमें उसी ज्ञानमात्र प्रात्मतस्वको समस्त परदृथ्यों व परभावीसे विविक्त दिखाया गया है।

तथ्यप्रकाश— (१) द्रव्यश्रुत व शव्द अचेतन है पुर्गलद्रव्यको व्यञ्जनपर्याय है ज्ञान आत्माका शाश्वतस्वरूप है, चंतना है। (२) वर्ग, गन्ध, रस, स्पर्श अचेतन है पुर्गलद्रव्यके गुरा है, किन्तु ज्ञान आत्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतनस्वरूप है। (३) कर्म अचेतन है कार्माण वर्गेशा जातिके पुर्गलद्रव्योकी पर्याय है, किन्तु ज्ञान आत्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतनस्वरूप है। (४) धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य अचेतन है भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है, किन्तु ज्ञान आत्मावर्य अचेतन है भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है, किन्तु ज्ञान आत्मावर्य अचेतन है भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है, किन्तु ज्ञान आत्मावर्य स्वतंत्र है, कर्म-विपाकविकरूप हैं, किन्तु ज्ञान आत्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतनस्वरूप है। (६) ज्ञान जीव-

श्रता जस्सामुत्तो ग्राहु सो श्राहारञ्चो हवइ एवं । श्राहारो खलु मुत्तो जह मा सो पुग्गलमञ्चो उ ॥४०५॥ ग्रावि सक्कइ घितुं जं ग्राविमोतुं जं य जंपरहव्वं । सो कोवि य तस्स गुग्रो पाउगिञ्चो विस्ससो वावि ॥४०६॥ तह मा उ जो विसुद्धो चेया सो ग्रेव गिण्हए किचि । ग्रोव विमुंचइ किंचिवि जीवाजीवाग्रा दव्वाग्रां ॥४०७॥

जिसके अमूर्त आत्या, वह आहारक कभी नहीं होता। क्योंकि आहार सूर्तिक, होता पौद्गलिक होनेसे ॥४०४॥ जो ग्रन्य द्रव्य उसका, ग्रहण विमोचन किया न जा सकता। ऐसा हो द्रव्योंका, प्रायोगिक वैलसिक गुण है ॥४०६॥ तब जो विशुद्ध ग्रात्मा, वह जीव ग्रजीव द्रव्य परमें से। कुछ भी ग्रहण न करता, तथा नहीं छोड़ता कुछ भी ॥४०७॥

नाससंज – अत्त, ज, अमुत्त, ज, हु, त, आहारअ, एव. आहार, खलु, मुत्त, ज, त, गुगलमअ, उ, ज, वि, ज, ज, ज, य, ज परहृब्द, त, क, वि, य, त, गुण, पाउगिअ, विस्ता, वा, वि'त, उ, ज, विगुद्ध, स्वरूप है, ग्रात: सम्यग्दर्शत, ज्ञान, संयम ग्रादि सर्व ग्रात्मपरिग्गमनोसे ज्ञानका ग्रभेद है। (७) पुण्यपापभावरूप परसमयको त्यागकर दर्शनज्ञानचारिवस्थितिस्वरूप स्वसमयको पाकर समयसारभूत एक ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तरूवका ग्रनुभव करना चाहिय। (८) ज्ञानमात्रका संचेतन होनेपर पाने योग्य सव पा लिया व छोड़ने योग्य सव छूट गया।

सिद्धान्त—(१) श्रात्मा श्रभेद ज्ञानस्वभावमात्र है। (२) श्रात्मा समस्त परद्रव्यो व परभावोंसे रहित है।

हृष्टि— १ - शुद्धनय (४६, १६५)। २ - परद्वव्यादिग्राहक द्वव्याधिकनय (२६)। प्रयोग—ज्ञानमात्र धन्तस्तत्त्वमे अवस्थित होनेके लिये अपनेको सर्व परद्रव्योसे तथा परभावोसे निराला निरखना।। ३६०-४०४॥

धव द्यात्माकी प्रनाहारकता गाथामें कहते है:—[एवं] इस प्रकार [यस्य आस्मा स्वभूतं:] जिसके धात्मा ध्रमूतिक है [स खलु] वह निश्चयसे [आहारकः न सवित] ग्राहारक नहीं है [यस्मात्] वयोकि [आहारः खलु भूतं:] ध्राहार पूर्तिक है [स तु प्रुव्यक्तमयः] वह तो पुर्वन्तमय है। [यत् मत् पर्वट्यवं] वयोकि को पर द्रव्यवे] [गृहीतुं च विकोकतुं नापि

क्षारमा बस्यामूर्ती न सालु स आहारको अवस्थेवं । आहारः सालु मूर्तो यस्मारस पुद्गानमयस्तु ॥ ४०४ ॥ नापि शक्येत गृहीतुं यत्र विमोक्तुं यच्च यस्परद्रव्य । स कोऽपि च तस्य गुणो प्रायोगिको वैस्रसो वापि ॥ तस्मान्तु यो विशुद्धक्वेतियता स नैव गृह्णाति किचित् । नैव विमुचति किचिदपि जीवाजीवयोद्धंव्ययोः ॥

ज्ञानं हि परद्रव्यं किंचिदपि न गृह्णति न मुञ्चित प्रायोगिकगुणसामस्यात् वस्रसि-क्रमुणसामस्याद्वा ज्ञानेन परद्रव्यस्य गृहीतुँ मोक्तुं चाशवधस्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानस्या

चेया, त, ण, एव, किंचि, वि, जीवाजीव, दव्य । धानुसंज्ञ—हव सत्ताया, सक्क सामध्यें, गाह गहरों, वि मूंच त्यागे, गिष्टु ग्रहरों । प्राप्तिपविक—आत्मन्, यत्, अमूर्त, न, खनु, तत्, आहारक, एव, आहार, खनु, मूर्त, यत्, तत्, पृश्चगलमय, न, अपि, यत्, परद्रव्य, तत्, कि, अपि, च, तत्, गुण, प्रायोगिक, वैश्वस, वा, अपि, वि, दु, चेतथितृ, जीवाजीव, द्रव्य । मूलधात्— सत्ताया, शक्त सामध्यें, ग्रह उपादाने, वि शुक्त मोक्षरों । यदिक्वरण—अत्ता आत्मा—प्रयमा एकवचन । जस्त यस्य-पटठी ए० । अमुत्तो अमूर्तः-प्रय एन

शाक्यते] ग्रहण् भी नहीं किया जा सकता श्रीर छोड़ा भी नहीं जा सकता [स कोषि च तस्य] वह कोई ऐसा ही ब्रात्माका [प्रायोगिकः वाषि वैक्रासः गुरणः] प्रायोगिक तथा वैक्रासिक गुरण है। [तस्मास्] इसलिये [यः विशुद्धः चेतियिता] जो विशुद्धः बातमा है [सः] वह [जीवा-जीवयो: इथ्ययो:] जीव धनीव परद्रव्यमें से [किंचित् नैव गृह्णाति] किसीको भी न तो ग्रहण ही करता है [अपि किंचित् नैव विभुक्षति] योर न किसीको छोड़ता है।

तात्पर्य--- प्रात्माध्यमुतं है वह किसी भी परद्रव्यको न ग्रहण कर सकता ग्रीर जब ग्रहरण ही कुछ नहीं है तो वह छोड हो क्या सकता है?

टीकार्थ— प्रायोगिक धर्षात् परिनिम्त्तसे उत्पन्न हुए गुराकी सामर्थ्यसे तथा वैक्रसिक याने स्वाभाविक गुराकी सामर्थ्यसे जानके द्वारा परद्रव्यके ग्रहण करने धौर छोड़नेका ध्रसमर्थ-पना होनेसे ज्ञान परद्रव्यको कुछ भी न ग्रहण करता है घौर न छोड़ता है। ग्रमूर्तिक ज्ञानस्व-रूप ध्रास्मद्रव्यके मूर्तिक द्रव्य धाहार नहीं है, क्योंकि ग्रमूर्तिक म्र्रिक पुर्वालद्रव्य ध्राहार नहीं होता। इस कारण ज्ञान ग्राहारक नहीं है। घतः ज्ञानके देहकी शंका न करना। भावार्थ— ज्ञानस्वरूप ग्राहार मूर्तिक है धोर कर्म नोकर्म रूप पुर्वालम्य ग्राहार मूर्तिक है। सो परमार्थसे ग्राह्माके पुर्वालम्य ग्राह्मा त्रही है। ग्रात्माका ऐसा हो स्वभाव है कि चाहे स्वभावरूप परिणामन करे, ग्रात्माके ग्रवन ही परिणामका ग्रह्मा त्यान है, परद्रव्यका ग्रह्मा त्यान कुछ भी नहीं है।

धव कहते है कि देहरहित ज्ञानके मोक्षका कारण देह नहीं है—एवं ज्ञानस्य इत्यादि । धर्षे—इस प्रकार (पूर्वोक्त प्रकारसे) गुद्ध ज्ञानके देह ही विद्यमान नही है इसलिये ज्ञादाके देहमय जिन्ह (भ्रेष) मोक्षका कारण नही है । मूर्तात्मब्रह्म्यस्य मूर्तपुर्मलब्रध्यत्वादाहारः ततो ज्ञानं नाहारकं भवत्यतो ज्ञानस्य देहो न शंकनीयः ॥ एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते । ततो देहमयं ज्ञातुर्ने लिगं मोक्षकारसा ॥२३६॥ ॥ ४०६--४०६॥

ण हुन सलु-अव्यय । सो स -प्रथमा एकवचन । आहारको आहारकः-प्र० एक० । हवद भवित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन । एव उण एव तुन-अव्यय । आहारो आहारः-प्रथमा एक० । मुतो भूतं.-प्र० एक० । युम्मलसको पुरुगनमध्य-प्रथमा एक० । सन्तक इ शव्यते-वर्तमान अन्य० एक० त्रिया । चित्तु मृहीत् विमीत्त् विमोत्तु-हेत्वल कृदन्त अव्यय । परहृत्व परह्य-दितीया एकवचन । सो को सः कः-प्र० एक० । तस्स तस्य-वष्टी एक० । गुणो गुणः पाउगिको प्रायोगिकः विस्सको वैक्सः-प्रथमा एकवचन । बिसुद्धी विशुद्धः चेया चेतियता सो सः-प्रथमा एकवचन । गिष्हए गङ्क्ष्मित-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवन त्रिया। किचि किचित्-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एकवचन त्रिया। वीवाजीवयोः हय्ययोः-चर्छी द्विचन ॥ ४०५-४००॥

प्रसंगिविवरण — अनन्तरपूर्व पंचदशकमें ज्ञानको समस्त परद्रव्य व परभावोसे विविक्त तथा झात्मपरिए।भोसे अव्यतिरिक्त बताया गया था । अब इस गाथात्रिकमें बताया है कि झात्मा अमूर्त है वह पुरूगलद्रव्यका आहारक नहीं हो सकता झतः वह झन्य जीव व सर्व झजीव द्रव्योंके कहुए। त्यागसे भी रहित है।

तथ्यप्रकाश--१- ज्ञान न तो स्वयं किसी परद्रव्यको ग्रहण करता है न छोड़ता है। २- ज्ञान किसी प्रायोगिक गुएके सामर्थ्यसे भी किसी परद्रव्यको न ग्रहण करता है, न छोड़ता है। ३--ज्ञानके द्वारा परद्रव्य न तो ग्रहण किया जा सकता भीर न छोड़ा जा सकता। ४- परद्रव्य मूर्त पुद्र-शवद्रव्य अमूर्त ज्ञानका प्रयांत ग्रात्माका साहार हो हो नही सकता। ५- जब ज्ञान पुद्र-शवद्रव्य अमूर्त ज्ञानका प्रयांत ग्रात्माका साहार हो हो नही सकता। ५- जब ज्ञान पुद्र-शवद्रव्य अमूर्त ज्ञानका देह हो नही है। ६-जब ज्ञानका देह हो नहीं है तो वेहमय वेश ज्ञातके मोक्षका कारण कैसे होगा ? ७- निश्चयसे ज्ञाताके मोक्षका कारण ज्ञाताका सम्यदर्शन ज्ञान चारिश्रक्य गुद्ध परिगाम है।

सिद्धान्त- १-ग्रात्मद्रव्यमे किसी भी परद्रव्यका ग्रहण नही है।

**दृष्टि** . - शून्यनय (१७३)।

प्रधोग — कैवत्यदशा प्राप्त करनेके लिये गर्वपरद्रव्योसे भिन्न सर्वपरद्रव्योके ग्राहा-रगुसे रहित देहरहित केवल ज्ञानमात्र ग्रात्मतस्वको निरखना ॥४०५–४०७॥

भ्रव लिङ्गकी मोक्षमागंताका प्रतिषेत्र करते हैं:— [बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकारके [पाखंडिंलिगानि] पाखंडिंलिग [वा] ग्रयवा [गृहिंलिगानि] गृहिंलिगोको [गृहीस्वा] धारण करके [मृहा इति वर्षति] ग्रज्ञानो जन ऐसा बहते हैं कि [इवं लिगे] यह लिग हो [मोक्ष- पासंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्याराणि ।

धितुं वदंति मृढा लिंगमिणं मोक्समगगोति ॥४० = ॥

ण उ होदि मोक्समगगो लिंगं जं देहिणिम्ममा ऋरिहा ।

लिंग मुद्रतु दंसणाणाण्यिरिताणि सेयंति ॥४० ६ ॥

वाखण्डोलिङ्गोंको, भ्रयवा बहुदिष गृहस्य लिङ्गोंको ।

धारण करि श्रत कहें. लिङ्ग यही मोक्षका पय है ॥४० ६ ॥

लिङ्ग नहिं मोक्षका ५ थ, क्योंकि जिनेकाने देहिनिर्मम हो ।

लिङ्गबृद्धि तज करके, इशंन ज्ञान चरितको सेया ॥४० ६ ॥

पास्तडिलिगाणि वा गृहिलिगानि वा बहुप्रकाराणि । गृहीन्वा वदति मुढा लिगमिद मोक्षमार्गे इति ॥४०८॥ न तु भवति मोक्षमार्गो लिग यददेहनिर्ममा अर्हत. । लिगं सुक्तवा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवंते ॥४०६॥ केचिद्दद्रस्यिनगमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिगमेदोपाददते । तद-

प्यनुप्रान्नं सर्वेषामेव भगवतामहेंद्देवानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिगाश्रयभूतशरीरममकार-

नामसंज्ञ – पाखडीनिंग, व. गिहिलिंग, व, बहुत्पयार, मूढ, लिंग, इम, मोक्खमरंग, इत्ति, ण, उ, लिं ङ्ग, देहिंगिम्मम, अग्हि, दसणणाणचिर्त्ति । धातुसंज्ञ—गाह ग्रहणे, हो सत्ताया, मुच त्यागे, सेव सेवाया। प्रातिषिक्क—पाखण्डीलिङ्ग, गृहिलिङ्ग, बहुप्रकार, मूढ, लिङ्ग, ददम, मोक्षमार्ग, इति, लिङ्ग, देहिनिर्मम, अर्हत्, दर्यानज्ञानचारित्र । मूलधातु – ग्रह उपादाने, वद व्यक्तायां वाचि, भ्रू सत्ताया, ग्रुच्लृ मोक्षणे, सेव मेवाया। पदिवदरणः—पावडीलिङ्गाणि पाखण्डिलिगानि–द्वितीया बहु०। गिहिलिङ्गाणि गृहिलिङ्गानि–

मार्गः] मोक्षका मार्ग है । [तु लिगं मोक्षमार्गः न मबति] परन्तु लिग मोक्षका मार्ग नही है [यत्] वयोकि [प्रहॅतः] ग्रहॅत देव भी [बेहनिर्ममाः] देहसे निर्ममस्य होते हुए [लिगं मुक्त्वा] निगको छोडकर [दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवंते] दर्शन ज्ञान चारित्रका हो सेवन करते है ।

तात्पर्य — बहाँ देहसे भी निर्मम होकर मोक्ष जाना होता है फिर देहलिङ्गको मोक्षका मार्गकैसे कहा जा सकता है।

टीकार्थ — कितने ही लोग प्रजानसे द्रव्यालियको ही मोक्षमार्य मानते हुए मोह्से द्रव्यालियको ही अंगीकार करते हैं । वह भी (द्रव्यालियको मोक्षमार्य मानता) प्रयुक्त है, क्योंकि सभीः प्ररहंत देवोकं शुद्ध ज्ञानमयता होनेपर, द्रव्यालियके आश्रयभूत शरीरके ममस्वका त्याग है, तथा उस शरीरके प्राधित द्रव्यालियके त्यागसे दर्शनज्ञानचारिककी मोक्षमार्थरूपसे उपासना देखी जाती है । भाषार्थ—यदि देहमय द्रव्यालिय हो मोक्षका कारण होता तो अरहंतादिक देहका ममस्व छोड़ दर्शनज्ञानचारिकको प्राप्त हो जाती । इस

स्यागात् । तदाश्चितद्रव्यलिंशस्यागेन दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षमागैत्वेनोपासनस्य दर्शनात् ॥ ४०६-४०६ ॥

डिं० बहु० । बहुप्पयाराणि बहुप्रकारानि-डिं० बहु० । बित्तु गुहीतु-हेत्वयं कृदन्त अव्यय । वर्धति-वर्तमान० अन्य० बहु० त्रिया । सुद्धा सुद्धा:-प्रथमा बहु० । लिङ्ग 'इण लिङ्ग 'इन दिवीया एक० । मोनलमग्गो मोक्ष-मार्ग:-प्रथमा एक० वन । होदि अवति-वर्तमान लट् अन्य पुरुष एक० त्रिया । ज यत्-प्रथमा एक० । देह- णिग्म्ममा देहिनमंग:-प्रथमा बहु०। अरिहा अहित:-प्र० बहु० । लिङ्ग -डि० ए० । सुइत्तु गुक्त्वा-अस-मार्ग्तिकी क्रिया । दंसणणाणचरित्ताणि दर्शनझानचारित्राणि-डि० बहु० । सेयति सेवन्ते-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुववन क्रिया ॥ ४०-४०६ ॥

कारण यह निश्चय हुन्ना कि देहमयलिंग मोक्षमार्ग नही है। परमार्थसे दर्शनज्ञानचारित्ररूप ग्राप्तमा ही मोक्षका मार्ग है।

प्रसंगिविवरण्— प्रनन्तरपूर्व गाथात्रिकमें बताया गया था कि अमूर्त ग्रात्मद्रव्य ग्राहा-रक भी नहीं है उसके देह कैसा ? तथा जब देह ही नहीं है जाताके, तब उसके मोक्षका कारण देहमय वेश कैसे हो सकता है। ग्रव इस गाथाइयमें बताया है कि मूढ जन हो बहुत प्रकारके गृहिलिंग व साधुदेशको मोक्षमार्ग कहते है, किन्तु वेश मोक्षमार्ग नहीं, क्योंकि देहसे ममत्व त्याग त्यागकर हो दर्शनज्ञानवारित्रकी अभेदोपासनासे हो भव्यात्मा मोक्ष पाते हैं।

सध्यप्रकास—१- ग्रजानवश द्रव्यालगसे ही मोक्ष माननेवाले लोग द्रव्यालगको ही सहस्य करते हैं। २-जो परमात्मा हुए हैं उन्होंने द्रव्यालगके ग्राश्रयभूत शरीरसे ममतव छोड़ा था। २- जो परमात्मा हुए हैं उन्होंने गुद्ध ज्ञानमयस्वरूपकी ग्रभेदोगासना की थी। ४-देहा-श्चित लिक्कके त्याग (समकारत्याग) पूर्वक दर्शनज्ञानचारित्रकी उपासना करना मोक्षमागं है।

सिद्धान्त--१- कार्य उपादानकारएके ब्रमुरूप होता है। २- देहके वेषसे भारमाकी कैबस्यदणाको सिद्धि नहीं होती। ३- ब्रम्थलिङ्कको मोक्षमार्ग कहना उपचार कथन है।

हिष्ट---१- निष्वयनय (१६६)। २- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६)। ३- एकजास्याधारे अन्यजात्याधेयोपचारक व्यवहार (१४२)।

प्रयोग—साम्बत सान्तिमाम प्राप्त करनेके लिये देहविषयक ममता स्यागकर ज्ञान-स्वकृप स्वमें उपयोग लगाना ॥ ४०५-४०६ ॥

ग्रागे यह सिद्ध करते है कि दक्षंन ज्ञान भीर चारित्र ही भोक्षमार्ग है: — [वाक्षण्ड-पृहिषयानि लिगानि] पाखंडी लिङ्ग याने मुनिलिंग भोर गृहस्वलिंग [एवः] यह [बोक्षमार्गः] मोक्षमार्ग [सार्षि] नहीं है [जिनाः] जिनदेव [बक्षंनज्ञानचारित्रारिए] वर्षंन ज्ञान भीर चारित्रको [बोक्षमार्गं] मोक्षमार्गं [विवंति] कहते हैं। प्रथैतदेव साध्यति---

## य वि एस मोक्समग्गो पासंडीगिहिमयायि लिंगायि । दंसमामामुक्तिसम्बनम्गं जिसा विंति ॥४१०॥

पालण्डी व गृहस्थों-का लिङ्ग न कोइ मोक्षका पय है।

दशंन ज्ञान चरित्र हि, मोक्षका मार्ग जिन कहते ॥४१०॥ नाप्येष मोक्षमार्गः पासंडिगृहिमयानि लिङ्गानि । दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग जिना विदंति ॥४१०॥

नाप्येष मोक्षमार्गः पार्खेडिगृहिमयानि लिङ्गानि । दर्धनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गं जिना विदेति ॥ ४१० ॥ न खलु द्वव्यलिगं मोक्षमार्गः शरीराश्चितत्वे सित परद्वव्यत्वात् । तस्मादृशंनज्ञानचा-रित्राण्येव मोक्षमार्गः, ग्रात्माश्चितत्वे सित स्वद्रव्यत्वात् ॥४१०॥

नाससंज्ञ—ण, वि, एत, मोम्खमग्ग, पाखडीगिहिमय, लिङ्ग, दसणणाणचिरत्त, मोक्खमग्ग, जिण । बातुसंज्ञ—विद ज्ञाने । प्रातिपविक न न, अपि, एतत्, मोक्षमार्ग, पाखण्डिष्टृहिमय, लिङ्ग, दर्णनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग, जिन । मुल्यवात्—विद ज्ञाने अदादि । प्रविच्चरण—ण वि न अपि-अअथय । एस एष-प्रथमा एक्जवन । मोक्ष्ममग्गे मोक्षमार्गः—प्र० ए । पाखडीगिहिमयाणि लिगाणि वाखण्डिगृहिमयानि लिङ्गानि— प्र० बहु० । देसणणाणचरिताणि दर्शनजातचारित्राणि—हि० बहु० । मोक्षमग्गे मोक्षमार्गे-द्वि० ए० । जिणा जिना-प्र० बहु० । विति विदन्ति—वर्तमान लट् अन्य पुष्ठप बहुवचन किया ॥ ४१० ॥

तात्पर्य-- परमार्थतः सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका एकत्व हो साक्षात् मोक्षमार्ग है।

टीकार्यं—िनश्चयसे द्रव्यालग मोक्षका मागं नही है, क्योकि शरीरके श्राप्तित होनेसे यह परद्वव्य है। इस कारण दर्शनज्ञानचारित्र हो मोक्षमागं है; क्योकि इसको याने दर्शनज्ञानचारित्रक्प मोक्षमागंको शान्ताप्त्रित होनेसे स्वद्रव्ययना है। भाषार्थं—मोक्ष सब कर्मोंके श्रभाव रूप स्नात्माका परिणाम है, इस कारण मोक्षका कारण भी स्नात्माका परिणाम ही हो सकता। दर्शनज्ञानचारित्र श्रात्माके परिणाम है, इसलिये निश्वयसे दर्शनज्ञानचारित्रात्मक ग्रात्म-परिणाम हो मोक्षका मागं है। लिंग देहमय है, देह पुद्गलद्रव्यमय है; इसलिये देह ग्रात्माके मोक्षका मागं नहीं है। परमाथेसे ग्रन्थद्रव्यका ग्रन्थद्रव्य कुछ नही करता यह नियम है।

प्रसंसविवरण— ग्रनन्तरपूर्व गायामे बताया गया था कि देहींलग मोक्षमार्ग नही है। अब इस गायामें इसी विषयका समर्थन किया गया है।

तम्ब्यप्रकाश--१- परद्रव्य धात्माका मोक्षमार्गनहीं है। २- द्रव्यक्तिगशरीरित होनेसे परद्रव्यरूप है। ३- ग्रात्माश्रित परिणाम स्वद्रव्यरूप है। ४- प्रात्माश्रित परिणाम ग्रात्माका मोक्षमार्गहो सकता है। ५- सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रात्मपरिए। म हैं ग्रतः यह रत्नत्रय मोक्षमार्गहै।

सिद्धान्त- १- ग्रविकार ज्ञानस्वरूप ग्रात्मतस्वके ग्राश्रयसे मोक्ष होता है।

यत एवं--

तह्मा दु हित्तु लिंगे सागारगागारणहिं वा गहिए। दंसगागागाचरिते यप्पागां जुंज मोक्खपहे ॥४११॥ इतसे सागार तथा, अनगारोंके ग्रहीत तिङ्गोंको। तजि हशिकात्वरितम्य, शिवपयमें युक्त कर विजको ॥४११॥

तस्मात् तु हित्वा लिङ्गानि सागारैशनगारैबा ग्रुहोतानि । दर्शनज्ञानचरित्रे आत्मानं युव्व मोक्षपथे ॥४११॥ यतो द्रव्यलिगं न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि इव्यलिगं त्यत्रत्वा दर्शनज्ञानचारिजेद्येव

नामसंत्र—त, दु, लिङ्ग, सागारणगार, वा, दमणणाणविरत, अप्प, मोक्खपह। धातुसंत्र—हा हासे, गाह ग्रहरो, जुज योगे। प्रातिपविक—तत् तु, लिग, सागार, अनगार, वा, गृहीत, दर्शनज्ञानचारित्र, आत्मन्, मोक्षपय। मूलधातु—ओहाक् त्यागे, ग्रह उपादाने, युजिर् योगे रुधादि। पविववरण—तम्हा तस्मात्—पत्रभी एकः । दु तु—अय्यय। हित्तु हिःबा—असमाप्तिकी क्रिया व अव्यय। लिगे लिङ्गानि—द्वि०

हृष्टि—१- शुद्धभावनापेक्ष शृद्धद्रव्याधिकनय (२४व) ।

प्रयोग— क्वरयलाभके लिये केवल झात्माश्रित सहज चैतन्यस्वरूपकी उपासना कर रत्नत्रयपरिसामनरूप पौरुष करना ॥ ४१० ॥

ग्रव कहते हैं कि यदि द्रव्यालिंग भोक्षमार्ग नहीं है तो मोक्षार्थ क्या करना चाहिए— [तस्मात तु] इस कारण ही [सागारै:] गृहस्थोंके द्वारा [बा] ग्रथवा [ग्रनगारै:] मुनियोंके द्वारा [गृहोतानि लिगानि] ग्रहरण किये गर्थ लिगोको [हिस्ता] छोड़कर [ग्रास्मानं] ग्रथने ग्राहमाको [दशंनज्ञानचारित्रे] दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप [मोक्षपथे] मोक्षमार्गमें [युंदव] युक्त करी।

तार्स्य — लिङ्ग छोडनेका भाव है लिङ्गसे ममता छोड़ना, सो गृहस्य व मुनि घ्रपने पदके लिङ्गमे रहकर उससे ममता छोड़कर घात्माके दर्शनज्ञान चारित्रमे उपयुक्त होग्रो ।

टीकार्थ — चूिक द्रव्यालिंग मोक्षका मार्ग नहीं है, इस कारण सभी द्रव्यालिंगोको छोड़ कर दर्शनज्ञानचारित्रमे ही आहमाको गुक्त करना चाहिये । यहो मोक्षका मार्ग है ऐसा सूत्रका उपदेश हैं । सावार्ष — यहाँ द्रव्यालिंगको छुड़ाकर दर्शन ज्ञान और चारित्रमे लगानेका उपदेश हैं । यह सामान्य परमार्थ वचन है, कही यह मुनि व श्रावकके वत छुड़ानेका उपदेश नहीं है । जो केवल द्रव्यालिंगको ही मोक्षमार्ग जानकर भेष घारण करते है उनको द्रव्यालिंगका पक्ष छुड़ाया है कि भेषमात्रसे मोक्ष नहीं है, परमार्थक्य मोक्षमार्ग ग्राहमार्थ होता की ग्रीस चारित्रक्ष परिणाम ही है। चरणानुयोगमे वहे ग्रानुषार जो ग्राहन व श्रावकके बाह्यवत हैं वे

भोक्षमार्गत्वात् ग्रात्मा योक्तव्य इति सूत्रातुमितः ॥ दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः । एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो सुमुखुणा ॥२३६॥ ॥४११॥

च० । सागारणनारएहिं सागारैः अनगारै. –तुनीया बहु० । वा–अव्यय । गहिए ग्रहीतानि–द्वि० वहु० । दस-णाणचरित्ते दर्शनज्ञानचरित्रे–सप्तमी एक० । अप्पाण आत्मान–द्वितीया एक० । जुज युक्ष्व–आज्ञार्ये लोट् सध्यम पुरुष एकवचन त्रिया । सोक्खपहे सोक्षपथै–सप्तमी एकवचन ।। ४११ ।।

ध्यवहारसे निश्चयमोक्षमार्गके साधक है, उनको नहीं खुड़ाते; परन्तु ऐसा कहते हैं कि उनका भी ममस्व छोड़कर परमार्थ मोक्षमार्गमे लगनेसे ही मोक्ष होता है, केवल भेषमात्रसे मोक्ष नहीं है।

भ्रव इसी प्रयंको काव्यमे हढ करते है— इशंत इत्यादि । म्रयं— ग्रात्माका ययार्थरूप दर्शनकानचारित्रका त्रिकस्वरूप है। सो मोक्षके इच्छुक पुरुषोको एक यही मोक्षमार्ग सदा सेवने योग्य है। साक्षार्थ— ग्रन्तरतत्त्वका श्रद्धान ज्ञान रमण ही मोक्षमार्ग है।

प्रसंगविवरण — प्रनन्तरपूर्व गाथामे बताया गया था कि द्रव्यक्तिंग मोक्षमार्ग नहीं, किन्तु सम्यव्यक्तंज्ञानचारित्रमय ग्रात्मपरिलाम मोक्षमार्ग है। ग्रब इस गाथामे द्रव्यत्तिगका समस्य छुटाकर ग्रात्माको परमार्थ मोक्षमार्गमे लगानेका उपरेश किया है।

तथ्यप्रकाश-- १- देहलिंग मोक्षमागं नहीं है, क्योंकि द्रव्यित्व प्रमात्माश्रित है। २- सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमागं है, क्योंकि यह रत्नत्रय प्रात्माश्रित है। ३-समस्तद्रव्य-लिंगको त्यागकर दर्शनज्ञानचारित्रमें ही प्रयनेको लगाना मोक्षमार्गको माधना है। ४-देहममत्व का त्याग ही समस्त द्रव्यिलाका त्याग है।

सिद्धान्त-१- ग्रनात्माश्रित द्रव्यलिङ्ग ग्रात्माके विकासका मार्ग नही है।

हष्टि-- १- प्रतिषेधक शुद्धनय (४८म्र)।

प्रयोग—गृहीत देहलिंगका ममकार छोड़कर, देहका ममकार छोड़कर ग्रपने ग्रात्माको दर्जनज्ञानखारिकमय मोक्षमार्गोमें लगाना ॥४११॥

प्रव मोक्षपथमे लगनेका उपदेश गाथामे कहते हैं:—हे भव्य तू [मोक्षपथे] मोक्षमार्ग में [झात्मानं] प्रपने ग्रात्माको [स्थापय] स्थापित कर [च तं एव] उसीका [ध्याय] ध्यान कर [तं चेतयस्व] उसीका ग्रनुभव कर [तत्रीव नित्यं विहर] ग्रीर उस ग्रात्मामें ही निरंतर विहार कर, [ग्रन्थक्रथेषु मा विहार्थोः] कन्यद्रव्योमे विहार मत कर।

तारुप्यें—सम्यन्दर्शन ज्ञान चारित्रमे ही उपयुक्त रहना मोक्षार्थीका वर्तव्य है। टीकार्थ- ग्रनादि संसारसे लेकर ग्रपने बुद्धिदोधसे परद्रव्य रागद्वेषादिमे नित्य ही मोनस्वपहे अप्पागां ठवेहि तं चैव माहि तं चैय । तत्थेव विहर ग्रिच्चं मा विहरसु अप्गादव्वेसु ॥४१२॥ शिवपथमें बात्माको, थापो ध्याओ व अनुसवी उसको। उस हो में नित्य विचर, मत विचरो बन्य बच्चोंमें ॥४१२॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व त चेतयस्व । तत्रैव विहर नित्य मा विहाय रन्यद्रव्येषु ॥४१२॥

द्या संसारात्परद्वये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्रजादोषेणावितिष्ठमानमपि स्वप्रजागुरोनैव तती व्यावत्यं दर्शनज्ञानवारित्रेषु नित्यमेवावस्थापय ग्रतिनिश्वलमात्मानं । तथा समस्तिविन्ता-न्तरिनरोवेनात्यंतमेकायो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव व्याय । तथा सकलकर्मकर्मफलचेतना-संन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षणविज्ञस्भमाणपरित्णामतया तन्मयपरित्णामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रेष्वेव विहर । तथा

नामसंत—मोक्वपह, अप्प, त, च, एवं, त, तस्य, एवं, णिच्च, मा, अण्णदव्व । धातुसंत्र—हव स्थापनायां, जमा ध्याने, चेय स्मृत्यां चेत करणाववोधनयो. वि हर हरिए उपसर्गाववंपरिवर्तनम् । प्राति-पविक-मोक्षपद्य, त्यां, च, एवं, तत्, तत्र, एवं, नित्य, अन्यद्य्या । सूलधातु—ष्टा गतिनिवृत्ती प्रवर्त रहे प्रपने प्रात्माको प्रपत्ती बृद्धिके ही गुगसे उन परद्रव्योपे याने राग-द्वेषसे छुड़ाकर दर्शनज्ञानचारित्रमें निरत्यर प्रति निश्चलख्यसे स्थापित कर । तथा समस्त प्रन्य चिताधों के निरोधसे घरयन्त एकाप्रचित्त होकर दर्शनज्ञानचारित्रका हो ध्यान कर । तथा समस्त कर्म प्रीर कर्मपत्रकृष्य चेतनाका स्थाग करके खुद्धकानचेतनामय होकर दर्शनज्ञानचारित्रका हो प्रमुभव कर । तथा द्वयक्ष स्थागको हो प्रमुभव कर । तथा द्वयक्ष स्थागको स्थाग करके खुद्धकानचेतनामय होकर दर्शनज्ञानचारित्रका हो प्रमुभव कर । तथा एक ज्ञानख्यको हो निश्चलख्य धवलंवता हुआ ज्ञेयख्यसे ज्ञानमें उपाधिपनेक कारण सब घोरसे फैले द्वय परद्वयोगे किचित्रात्र भी विहार सत कर । भावार्य—परमार्थस्य प्रात्माके परिणान दर्शन, ज्ञान ग्रीर चारित्र है, वे हो मोक्षमार्ग है, उनमें ही प्रात्माको स्थापित करो, उनका हो ध्यान करो, उन्हीं का ग्रमुश्व करो, ग्रीर उन्हीं प्रवर्ता, ग्रन्य द्वयोगे नहीं प्रवर्ता वही उपवर्त्त हो प्रदृत्त नहीं यह ग्रावर्त करो, उनका हो ध्यान करो, उन्हीं का ग्रमुश्व करो, ग्रीर उन्हीं प्रवर्ता, ग्रन्य द्वयोगे नहीं प्रवर्ता वही उपवर्त्त हो प्रदृत्त वही ग्री प्रवर्ता हो प्रवर्त करो वही प्रवर्ता हो प्रवर्ता हो प्रवृत्त वही प्रवर्ता हो प्रवर्ता हो प्रवर्ता हो प्रवर्ता वही उपवर्ता है ।

भव इसी भवंको कलशाक्ष्प काव्यमें कहते हैं—एको मोक्ष इत्यादि। भ्रयं—दक्षंन ज्ञान चारित्र स्वरूप यही एक मोक्षका मार्ग है। जो पुरुष उसीमें ठहरता है, उसको निरंतर ध्याता है, उसीका अनुभव करता है और अन्य द्रव्योंका स्वर्धन नही करता, उसीमें निरंतर प्रवर्तन करता है, वह पुरुष थोड़े हो कालमे जिसका नित्य उदय रहे, ऐसे समयसारके स्वरूप क्कानरूपिकमेवाचिलतमवलंबमानी क्षेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रधावत्स्विप परद्रश्येषु सर्वे-ध्वपि मनागिष मा विहार्धीः ॥ एको मोक्षपयो य एष नियतो हम्झित्वन्तात्मकस्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिर्णं ध्यायेच्च तं चेतित । तस्मिनोव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्प्रशन् सोऽवस्य

णिजंत, घ्ये चिस्तायां, चिती संज्ञाने, वि हुज् हरएं। पविवरण—मोनसपहे मोक्षपथे-सप्तमी एकवचन। अप्याणं आत्मानं-दितीया एकः। ठवेहि स्थापय-आज्ञायं लोट् मध्यम पुरुष एकःचन णिजन्त किया। तं-द्विः एः। भाहि ध्यायस्य-आज्ञायं लोट् मध्यम पुरुष एकवचन किया। त-द्विः एः। का अनुभव करता है। भावार्थ—निश्चयमोक्षमार्थकं सेवनसे अस्पकालमे हो मोक्षको प्राध्ति होती है यह नियम है।

प्रव कहते हैं कि जो द्रव्यालिंगको ही मोक्षमार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं वे मोक्षको नहीं पाते उसकी सुबनाका काव्य है—ये त्वेनं इत्यादि । प्रार्थ--जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्गको छोड़कर व्यवहारमार्गमें स्थापित प्रपने प्राप्त द्रव्यमयलिङ्गोमें याने बाह्य भेषमें ही ममता करते हैं, प्रवात् यह जानते हैं कि यही हमको मोक्ष प्राप्त करायगा वे पुरुष तत्त्वके यथायंज्ञानसे रहित होते हुए नित्य उदित ग्रस्त प्रमुलप्रकाश वाले स्वभावकी प्रभाव पुत्र, ग्रमल समयसारको प्राप्त नहीं कर सकते भावार्थ- जिनको द्रव्यलिङ्गमें ममता है वे श्रव तक भी समयसारको नहीं पा सके।

प्रसंगविवरणः— धनन्तरपूर्वं गाथामें दर्शनज्ञानवारित्रमे धात्माको लगानेकी प्रेरणा दी गई थी। धव इस गाथामे धोर विस्तारसे उसीका समर्थन किया है।

 समयस्य सारमिनरानिनर्योदयं विदति ॥२४०॥ ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपधप्रस्थापितेनारमना लिमे द्रव्यमये बहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः । निर्योद्योतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभाषामार्यसम्बद्धस्य

चेय चेतस्य-आजार्थं लोट् मध्यम पुरुष एकः । तस्य तत्र एव-अध्यय । णिच्चं नित्य-अध्यय मा-अध्यय । विहरसु विहर-आजार्थं लोट् मध्यम पुरुष एकः किया । अण्णदस्वेसु अध्यद्धन्येषु-सस्तमी बहुवचन ॥४१२॥ आस्त्रासी टीड् प्रापे याने फलक रहे तो भी उन सर्वं परद्रध्योमें फलकोमें रंच भी विहार नहीं करता याने उपयोग नहीं रमाता ।

सिद्धान्त—१- उपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यमे ज्ञानमात्र श्रन्तस्तत्त्वमें उपयोग रमाना मोक्षमार्ग है। २- द्रव्यलिङ्कको मोक्षमार्ग कहना उपचार है।

हष्टि— १- उपाधिनिरपेक्ष शुद्धक्याधिकनय, शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (२१, २४व) । २- एकजात्याधारे गर्यजात्याधियोपचारक व्यवहार (१४२) ।

प्रयोग---केवल ज्ञानवृत्ति बनाये रहनेके लिये ज्ञानमात्र शुद्ध श्रन्तस्तत्त्वका श्रभेदविधि से ध्यान करना ॥४१२॥

भ्रव उक्त गाथासकेतको स्पष्ट कहते हैं.—[ये] जो पुरुष [पार्खंडिलिगेषु] पार्खंडी लिंगोमें [बा] प्रथवा [बहुत्रकारेषु गृहिलिगेषु बा] बहुत भेद वाले गृहस्थ लिंगोमें [ममत्वें] ममता [कुर्वेति] करते हैं ग्रयीत् हमको ये ही मोक्षके देने वाल है ऐसी ग्रास्था रखते हैं [तैं:] उन पुरुषोने [समयसारः] समयसारको [न ज्ञातः] नही जाना।

तात्पर्य—जो द्रव्यिलगसे हो मुक्ति मानकर प्रन्तस्तत्वके ग्रालश्वनका ध्येय छोड़ देते हैं वे समयसार परमतत्वसे विल्कुल ग्रनभिज्ञ हैं ।

टीकार्थ — जो पुरुष निश्चयतः मैं श्रमण हूं, श्रयवा श्रमणका उपासक हूं; इस तरह दृश्यिलाभें ममकार करके निश्या श्रहंकार करते हैं, वे ग्रनादिसे चले ग्रायं व्यवहारमें विमुख हुए प्रौढ विवेक वाले निश्चयनयको नहीं पाते हुए परमार्थतः सत्यार्थभगवान ज्ञानरूप समय-सारको नहीं देखते । भावार्थ — जो श्रनादिकालीन परद्रव्यके संयोगसे व्यवहारमें मोही है वे ऐसा जानते हैं कि यह बाह्य महाजतादिरूप भेद ही हमको मोक्ष प्राप्त करायेगा, परन्तु जिससे भेदज्ञानका जानना होता है ऐसे निश्चयनयको नहीं जानते, उनके सत्यार्थपरमात्मरूप शुद्ध-ज्ञानमय समयसारकी प्राप्ति नहीं होती ।

ग्रव इसी ग्रर्थको कलशरूप काव्यमे कहते है— स्थवहार इत्यादि । ग्रर्थ—जो लोक व्यवहारमें हो मोहित बुद्धिवाले है वे परमार्थको नही जानते । जैसे लोकमें तुष (भूषा) के

## पासंडी लिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु । कुट्बंति जे ममत्तं तेहिं गा गायं समयसारं ॥४१३॥ पासण्डी लिङ्गोमें, तथा विविध सब गृहस्य लिङ्गोमें । को ममत्व करते उन को न समयसार जात हुन्ना ॥४१३॥

पाखंडिलिनेपु वा गृहिलिनेपु वा बहुप्रकारेषु । कुर्वति ये ममत्वं तैनं ज्ञातः समयसारः ॥ ४१३ ॥
ये खलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहिमिति द्रव्यलिगममनः।रेसा मिथ्याहङ्कारं कुर्वन्ति
तेऽलादिरुहृत्यवहारविमुद्धाः प्रौढविवेकं निष्चयमन।रुद्धाः परमार्थसस्य भगवंत समयसारं न

नामसंत्र— गाखडीलिग, व, गिहिलिंग, व, बहुप्पयार, ज, ममतः, त. ण, णाय, समयसार । धातु-संत्र - कुञ्य करस्पे, ज्ञा अववोधने । प्रातिपदिक— पाखि डिलिंग, वा, गृहिलिंग, व, बहुप्रकार, यत्, ममस्व, तत्, न, ज्ञात । मूलधातु—इकृत्र, करग्पे, ज्ञा अववोधने । पर्वाववरण—पाखडीलिंगेसु पाखिष्डिलिंगेषु गिहि-ही ज्ञानमे विमुख्य बुद्धि वाले तुपको ही सचित करने हैं व तंडुलको नहीं सचित करते हैं। भाषार्थ—जो व्यवहारमें ही मूढ़ हो रहे हैं ग्रायांत्र शरीरादि परद्रव्यको ही ग्रात्मा जानते हैं वे परमार्थ ग्रात्माको नहीं जानते ।

ग्रागे इसी ग्रथंको काव्यमे हढ़ करने है— द्रव्यिलिंग इत्यादि । ग्रथं— द्रव्यिलिंग मोहसे ग्रंथे हुए पुरुषोके द्वारा समयसार नही देखा जा सकता; क्यों कि इस लोकमें द्रव्यिलिंग तो ग्रन्थद्रव्यसे होता है ग्रीर एक यह ज्ञान ग्रपने ग्रात्मद्रव्यसे होता है । भावार्य — जो द्रव्यलिंगको ही ग्रपना मानते है वे मोहान्य है ।

प्रसंगिववरण्— धनन्तरपूर्व गाथामें देहादिविषयक रागहेषादिसे हटाकर दर्शनज्ञान-चारित्रस्वरूप साक्षान् मोक्षमार्गमे उत्युक्त कराया था। ध्रव इस गाथामे उसी मार्गकी ट्रव्ताके लियं बताया है कि जो साक्षान् मोक्षमार्गसे हटकर द्रव्यिलङ्कोमें ममत्व करता है उसने समय-सार ही नही जाना, फिर उसका कल्याग् होगा ही कैसे ?

तथ्यप्रकाश — १ — मै मुित हू इस ग्राशयमें द्रव्यिल्ङ्गिकं प्रति हुढ़ ममत्व बसा हुया है। २ — मैं श्रमणोपासक हू, श्रावक हूं इस ग्राशयमें भी श्रावकवेशस्प द्रव्यिल्ङ्गिमें हढ़ ममत्व बसा हुया है। ३ — द्रव्यिल्ङ्गिमें ममत्व होनेसे मिथ्या ग्रहकारकी वृत्ति जगती रहती है। ४ — वेशमें ग्रहंकार करने वाले मुग्य पुरुष विवेकसे च्युत रहते है। ४ — द्रव्यिल्ङ्गिकी ममता वाले मिथ्याहंकारी ग्रविवेकी पुरुष परमार्थसत्य भगवान समयसारको निरस्न नही सकते। ६ — जो व्यवहारमें ही विमुद्ध हो गये हैं वे परमार्थ सहजात्मस्वरूपर दृष्टि भी नही कर पाते। ५ — सहजात्मस्वरूपको दृष्टि, प्रतीति, रुचि, श्रमुभूति बिना मोक्षमार्गका प्रारम्भ भी नहीं

पश्यंति ॥ व्यवहारिबमृद्धष्टयः परमार्थं कलर्यात नो जनाः । तुषबोधनिमृत्यबुद्धयः कलयंतीह् तुषं न तंडुलं ॥२४२॥ द्रव्यालियममकारमोलितैः दृष्यते समयसार एव न । द्रव्यालियमिह् यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥२४३॥ ॥ ४१३॥

लिनेसु ग्रहिलिनेषु बहुप्पयारेसु बहुपकारेषु-सप्तमी बहुः । कुव्वित कुर्विन्त-वर्तमान लट् अन्य पुरुष बहुः किया , जे ये-प्रथमा बहुः । मनतं ममत्वं-द्विः एः । तेहिं तै-नृः बहुः । म न-अव्यय । मायं ज्ञातः-प्रथमा एकः कृदन्त किया । समयसारं समयसारं -प्रथमा एकः । ४१३ ॥

होता । ५-मैं केवल चैतन्यमात्र घात्मपदार्थं हूं इस ग्राशयमें ज्ञानका शुद्धप्रकाश है । ६-जान प्रकाश स्वसे होता है, द्रव्यलिङ्क परसे ग्रर्थात् देहसे होता है, ग्रतः ज्ञानप्रकाशरूप मोक्समार्यका मिलन द्रव्यलिङ्कसे नही ।

सिद्धान्त-१-मात्माके मात्मीय पुरुषार्थसे शुद्धात्मत्वकी सिद्धि होती है।

**दृष्टि--- १-पुरुवकारनय (१८३)** ।

प्रयोग--- शुद्धारमत्वकी प्रकटताके लिये देहवेशहष्टि न रखकर चैतन्यमात्र शुद्धारमस्व-स्वरूपको ही उपयोगमें बनाये रहना ॥४१३॥

भ्रव कहते है कि व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके भेदसे दो प्रकारके लिगोंको मोक्षमार्ग कहता है भीर निश्वयनय किसी लिगको मोक्षमार्ग नही कहता—[व्यावहारिकः नयः] व्यवहारनय [हे लिंगे भ्राप] मुनि श्रावकके भेदसे दोनो ही प्रकारके लिगोको [मोक्षपये भराति] मोक्षमार्ग कहता है [पुनः] भ्रीर [निश्चयनयः] निश्चयनय [सर्वेलिगानि] सभी लिगोंको [मोक्षपये न इच्छति] मोक्षमार्गमें इष्ट नही करता।

सारवर्ष — मुनि ध्रीर श्रावक वेशको व्यवहारसे ही मोक्षमार्ग वहा गया है, निश्वयनय से कोई भी वेश मोक्षमार्ग नहीं है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्षमार्ग है।

टीकार्य— मुनि धौर उपासकके भेदसे दो प्रकारका लिङ्ग मोक्समागं है जो ऐसा कहना है वह केवल व्यवहार हो है परमार्थ नही है, क्योंकि उस व्यवहारनयके स्वयं प्रशुद्ध द्वव्यका अनुभवस्वरूपना होनेपर परमार्थपनेका अभाव है। तथा मुनि धौर श्रावकके भेदसे भिन्न दर्शन ज्ञान वारित्रकी प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक है, ऐसा निमंल जो अनुभवन है वही परमार्थ है। क्योंकि ऐसे ज्ञानके ही स्वयं शुद्ध ह्व्यरूप होनेका स्वरूपपना होनेपर परमार्थ-पना है। इसलिये जो पुरुष केवल व्यवहारको ही परमार्थकुद्धिसे अनुभवते हैं वे समयसार का अनुभव नहीं करते, जो परमार्थका ही परमार्थकी बुद्धिसे अनुभव करते है वे ही इस समयसारको अनुभवते है। माबार्थ—व्यवहारनयका विषय भेदरूप प्रशुद्ध व्या प्रीर निश्वय-

## ववहारिञ्चो पुर्ण गाञ्चो दोण्गिवि लिंगागि भग्रह मोक्खपहे । गिच्छयगुञ्चो ग्र इच्छइ मोक्खपहे सव्वलिंगागि ॥ ४१४ ॥

1

व्यवहारनय बताता, बोनों ही लिङ्ग मोक्षके पथ हैं।

निश्चय सब लिङ्गोंको, शिवपयों इष्ट नींह करता ॥४१४॥ ब्याबहारिकः नयः पुनः द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपये । निश्चयनयः न इच्छति मोक्षपये सर्वेलिगानि ॥

यः खलु श्रमण्श्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्वव्यक्तिंगं मोक्षमार्गं इति प्ररूपणप्रकारः स केवलं व्यवहार एव, न परमार्थस्तस्य स्वयमगुद्धद्वव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । यदेव श्रमण्श्रमणोपासकविकल्पातिकातं हशिक्षात्ववृत्तप्रवृत्तिमात्रं गुद्धज्ञानमेवैकमिति निस्तुष-संचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं गुद्धद्वव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वात् । ततो ये व्यवहार-

नाससंक्र—ववहारिओ, पुण, णअ, दु, वि, लिंग, मोक्खपह, णिच्छयणअ, ण, मोक्खपह, सध्वलिंग। बातुसंक्र—भण कथने, इच्छ इच्छायां। प्रातिपदिक—व्यावहारिक, पुनर्, नय, द्वि, अपि, लिङ्का, मोक्षपण,

नयका विषय स्रभेदरूप सुद्ध द्रव्य परमार्थ है। जो व्यवहारको ही निश्चय मानकर प्रवर्तन कर रहे हैं उनको समयसारको प्राप्ति नही है, और जो परमार्थको परमार्थ जानते हैं उनको समयसारको प्राप्ति होती है और वे ही मोक्ष पाते हैं।

भ्रव काष्यमें कहते है कि बहुत कहनेसे क्या लाभ, एक परमार्थका ही जिनवन करना—अलभल इत्यादि । अर्थ — बहुत कहनेसे धौर बहुतसे दुविकल्पोंसे बस होधो, उनसे कुछ लाभ नहीं । एक परमार्थका ही निरन्तर अनुभवन करना चाहिये । क्योंकि वास्तवमें अपने रसके फैलावसे पूर्ण ज्ञानके स्फुरायमान होने मात्र समयसार याने सहज परमात्मतत्वके सिवाय अन्य कुछ भी सार नहीं है । भावार्थ — परमार्थतः पूर्ण ज्ञानस्वरूप श्रादमाका अनुभव करना हो समयसार है ।

भ्रव इस समयसार प्रंथको पूर्णताका संकेत करते है— इदमेकं इत्यादि । अर्थ - म्रान-न्दमय विज्ञानघनको प्रत्यक्ष करता हुमा यह एक ग्रक्षय जगच्चस्रु पूर्णताको प्राप्त होता है । भाषार्थ—यह समयप्राभृतग्रंय वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोनों ही प्रकारसे श्रद्धितीय नेत्रके समान है, क्योंकि जैसे नेत्र घटपटादिको प्रत्यक्ष दिखलाता है वैसे यह भी शुद्ध म्रात्माके स्वरूपको प्रत्यक्ष मनुभवगोचर दिखलाता है ।

प्रसंगिबवरण—अनन्तरपूर्व गाथामें बताया गया था कि द्रव्यलिङ्कामें ममत्व करने बालोंने समयसार ही न जान पाया। अब इस प्रसंगकी अन्तिम गाथामें बताया है कि व्यव-हारनय तो मुनिलिङ्का व भावलिङ्का दोनोंको मोक्षमार्ग इष्ट करता है, किन्तु निश्चयनय किसी मेव परमार्थबुद्ध्या चेतयंते ते समयसारमेव न चेतयंते । य एव परमार्थं परमार्थंबुद्धधा चेतयंते ते एव समयसारं चेतयंते ॥ झलमलमतिजल्पेदुँविकल्परनल्परयिष्ट् परमार्थाध्वन्त्यता नित्य-मेकः । स्वरसिबसरपूर्णज्ञानिबस्फूर्तिमात्रान्न खलु समयमारादुत्तरं किंचिदस्ति ॥२४४॥ इदमेकं जगच्बक्षुरक्षयं याति पूर्णता । विज्ञानघनमानदमयमध्यक्षतां नयत् ॥२४४॥ ॥ ४१४ ॥

निश्चयनय, न, मोक्षपण, सर्वेलिङ्ग । मूलचातु — मण शब्दार्थ , श्यु इच्छायां । पदिवदण्य — ववहारियो स्थावहारिकः णयो नयः—प्रथमा एकः । पुण पुनः—अञ्चय । शोणण-द्वितीया बहुः । द्वे-द्वितीया द्विवचन । वि स्रीस्-अञ्चय । चिनाणि—द्विव बहुः । लिङ्गे—द्विव द्विवचन । भण्ड भणति—द्वेतमान लट् अन्य पुष्व एकवचन क्रिया । मोवस्वपहे मोक्षपये—सत्तमी एकः । णिच्छ्यणओ निश्चयनयः—प्रथमा एकः । ण न— स्वय्य । इच्छातः—त्वेतमान लट् अन्य पुष्क एकवचन क्रिया । मोवस्वपहे मोक्षपये—सत्तमी एकः । स्वव-रिनाणि सर्वित्यानि—द्वितीया बहुवचन ।।४२४॥

## भी लिङ्गको मोक्षमार्ग नही मानता ।

तथ्यप्रकाशन—(१) द्रव्यिक्जिके बिना मोक्ष नहीं, द्रव्यिक्जिसे मोक्ष नहीं। (२) समस्त परिप्रहोंका पूर्णं त्याग होनेपर जो देहमात्र रहता है वह मुनिक्जिज्ज है। (३) परिप्रह का परिमाण कर बतोंका पालन करते हुए जो भेष रहता है वह भावकिक्जिज्ज है। (४) कोई बाह्य परिप्रहका त्याग न करे, द्रव्यिक्ण घारण न करे और अन्तरंग परिप्रह कथाय छूट जाय, यह नहीं हो सकता। (४) कोई बाह्य परिप्रहका त्याग कर दे उसके अन्तरंग परिप्रह कथाय छूट हो जाय, यह नियम नहीं है। (६) व्यवहारनय कहता है कि श्रमण और श्रमणोपासक ऐसे दो प्रकारके द्रव्यिक्जि मोक्षमार्ग है। (७) निश्चयनयके मतमे दोनो हो प्रकारके द्रव्यिक्जि मोक्षमार्ग नहीं है। (०) व्यवहारनय कहता है कि श्रमण और श्रमणोपासक ऐसे दो प्रकारके द्रव्यिक्जि मोक्षमार्ग नहीं है। (०) व्यवहारका विषय भेद, संयोग, उपचार, निमित्तनिमित्तिक क्षाधाराधेय सम्बन्ध प्रादि है, अतः केवल परिपूर्णं एक द्रव्यक्ति त्रवहार अपरमार्थं है। (१) द्रव्यिक्जिज्ज प्रधांत देहिक्जिज्ज मोक्षमार्ग है यह प्रकर्ण व्यवहार है, परमार्थं नहीं। (१०) द्रव्यिक्जिज्ज विकल्पसे अतिकान्त दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप शुद्ध ज्ञान हो एक मैं हूं, इत प्रकारका निर्मेल अभेद अनुभव मोक्षमार्ग है यह परमार्थं है। (११) जो स्ववहारको हो परमार्थं समक्ष लेते हैं वे समयसारको नहीं अनुभव सकते। (१२) जो परमार्थंको हो परमार्थं इस्त्रकृत करवे इत्तर्थ कुछ नत्व है वे समयसारको अनुभव सकते। (१३) समयसारसे अर्थात् सहवात्मक्ष्य क्षित्र अनुभव है वे समयसारको इस्त्रमब्त है। (१३) समयसारसे अर्थात् सहवात्मक्ष क्षित्र कर्म अधिक उन्कृष्ट नत्व प्रम्य कुछ नहीं है। है।

सिद्धान्त— (१) रत्नत्रयभाव केवल एक स्वद्रव्यके ब्रनुभवरूप होनेसे परमार्थ मोझ-मार्ग है। (२) द्रव्यक्तिय परद्रव्यका परिरामन होनेसे ब्रात्माका मोझमार्ग नहीं।

हृष्टि— १— शुद्धभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय । २— परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२४व, २६) ।

जो समयपाहुडमिण् पडिहुणं अत्यतचदो गाउं। अत्ये ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्सं ॥४१५॥ जो भि समयप्रामृतको, पढ़कर सत्यार्थ तत्त्वसे लखकर। प्रार्थमध्य ठहरेगा. वह सहजानन्दमय होगा ॥४१४॥

यः समयप्राभृतमिदं पठित्वा अर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा । अर्थे स्थात्यति वेतियता स भविष्यत्युत्तम सौक्य ।।४१५।। यः स्वलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विभ्वप्रकाशकत्वेन विश्वसमयस्य

नामसंज्ञ-ज, समयपाहुड, इम, अरथतच्चदो, अरथ, चेया, त, उत्तम, सोक्ख । **धातुसंज्ञ**-पढ पढने, जाण अवबोधने, ट्टा गतिनिवृत्तो, हो सत्ताया । प्रातिषदिक-यत्, समयप्राधृत, दृदम्, अर्थतत्त्वतः, अर्थ, चेतयितृ, तत्, उत्तम, सौस्य । मूलधातु-पठ पठने, ज्ञा अवबोधने, ष्ठा गतिनिवृत्तौ, भूसत्तायां । पद-विवरण-जो य-प्रथमा ए० । समयपाहुडं समयप्राधृत-द्वि० ए० । इणं दृदम्-द्वि० ए० । परिहृणं पठित्वा-

प्रयोग—मोक्षलाभके लिये मुनिलिङ्ग धारण कर उस देहलिङ्गसे उपेक्षा कर दर्गन-ज्ञानचारित्रवृत्तिमय शुद्ध ज्ञानघन म्रात्मतत्त्वमें उपयोग करना ॥ ४१४ ॥

ग्रब पूज्य श्रीकृत्दकुत्दाचार्य इस ग्रंथको पूर्ण करते समय इसकी महिमाके रूपमें पढ़नेके फलकी गाया कहते हैं—[यः खेतियिता] जो चेतियता पुरुष (भव्यजीव) [इदं समय-प्रामृतं पिठत्वा] इस समयप्रामृतको पढ़कर [मर्थतस्तरचतः ज्ञात्वा] मर्थसे भीर तत्त्वसे जान कर [अर्थ स्थास्पति] इसके ग्रंथमें ठहरेगा [सः] बहं [उत्तमं सीख्यं मविष्यति] उत्तम सुखस्वस्प होगा।

तारवर्य—जो भव्य जीव समयसारके वाच्य समयसारमें स्थित होगा वह उत्तम सुख-स्वरूप होगा।

टीकार्थं — जो भव्य पुरुष निष्कयतः समयसारभूत भगवान परमात्माका विश्वप्रकाः शक्यना होनेके कारण विश्वसमयका प्रतिपादन करनेसे स्वयं शब्दश्रह्मस्वरूप इस शास्त्रको पढ़ करके विश्वप्रकाशनमें समयं परमायंभूत चित्रकाशस्वरूप आत्माको निष्चित करता हुआ अर्थ से श्रीर तत्वसे जानकर इसी अर्थभूत भगवान एक पूर्णीवज्ञानचन परमब्रह्ममें सर्वपौरुषसे स्थित होगा वह साक्षाल् तत्वस्थ प्रकट होने वाले एक चैतन्यरससे परिपूर्ण स्वभावमें सुस्थित भौर निराकुल होनेसे परमानन्दशब्दवाच्य उत्तम भनाकुलत्व लक्षण वाला सौक्यस्वरूप स्वयं ही होगा । सावार्थ — यह समयप्राभृतनामक शास्त्र समयको याने पदार्थ व ग्रात्माको कहने वाला है । जो इस शास्त्रको पढ़कर इसके यथार्थ अर्थमें ठहरेगा वह परमब्रह्मको अनुभवेगा । इसीके

प्रतिपादनात् शब्दश्रह्मायमाग् शास्त्रभिदमधीत्य विश्वअकाशनसमधीपरमाधैभूतचित्रकाशस्य परमात्मानं निश्चित्वत् प्रधंतस्तत्त्वतश्य परिच्छिद्य प्रस्यैवाधैभूते भगवति एकस्मिन् पूर्णे विज्ञानघने परमबहािंग् सर्वारमेण स्थास्यति चेतथिता, स साक्षातत्क्षणविजुम्भमाणचिदेकरस-

असमाप्तिकी क्रिया । अत्यतच्चदो अर्थतत्त्वतः-यंचम्ययं तद्वितप्रत्ययन्त अव्यय । गाउ ज्ञात्वा-असमाप्ति-कौ क्रिया । अत्ये अर्थे-सप्तमी एक० । ठाही स्वास्यति-भविष्यति लृट् अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । चेया

परमानन्दमय स्वात्मीक, स्वाधीन, बाघारहित (ब्रविनाशी) उत्तम सुखको प्राप्त करेगा। इस-लिए हे भ्रव्य पुरुषो ! प्रपने कल्याणके लिए इसको पढ़ो, सुनो, निरन्तर इसीका ध्यान रखी,

जिससे कि ग्रविनाशी सुखकी प्राप्ति होवे।

श्रव इस सर्वविश्व ज्ञानके श्रधिकारकी पूर्णताका वचन इस कलशरूप श्लोकमें कहते हैं—इतीवं इत्यादि । अर्थे—इस प्रकार यह आत्माका तत्त्व अखण्ड, एक, अचल, स्वसम्वेच, धवाधित ज्ञानमात्र ही धवस्थित होता है । भावार्य-ज्ञानार्थं ग्रात्माका निजस्वरूप ज्ञान ही कहा है। यद्यपि घात्मामें घनन्त धर्म हैं तथापि उनमें कोई तो साधारण हैं सो वे प्रतिव्याप्ति स्वरूप है, उनसे झात्मा पहचाना नहीं जाता तथा कोई पर्यायाश्रित है किसी झवस्थामें होते हैं, किसीमें नहीं हैं इसलिए वे मन्याप्तिस्वरूप हैं, उनसे भी भ्रात्मा नही पहचाना जाता। तथा चैतन्य यद्यपि शाश्वत लक्षरा है तो भी शक्तिमात्र है, ग्रतः वह ग्रदृष्ट है, हाँ उसका व्यक्त रूप दर्शन भीर ज्ञान हैं। उनमेंसे ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभवगोचर है; इसी कारण ज्ञानके द्वारा ही भारमा पहचाना जाता है। भतएव इस ज्ञानको ही प्रधान करके भारमतत्त्व कहा गया है। यहाँ ऐसा नहीं समक्तना कि जो बात्माको ज्ञानमात्र तत्त्व कहा है सो इतना ही परमार्थ है, अन्य गूण मूळे हैं, आत्मामें नहीं है। तथा ऐसा भी न समऋना कि वे सब गूण स्वतन्त्र सत् हैं उनका समूह आत्मा है । किसी प्रकारका एकान्त अभिप्राय रखकर कोई मृति-वत भी पालन करे तथा कल्पित स्वरूपमे आत्माका ध्यान करे तो भी मिध्यात्व नहीं छटता । मन्द कषायके निमित्तसे भले ही किसीको स्वर्ग प्राप्त हो जावे, परन्तु समयसार ग्रन्तस्तत्त्वका भाश्रय लिये बिना मोक्षका साधन नहीं होता । ग्रतः स्यादादसे सिद्ध तस्वको ही यथार्थ सम-मना चाहिये।

प्रसंगविवररा — धनंतरपूर्व गाया तक परमपूज्य श्रीमत्कृत्वकुत्वाचायेदेवने ससयप्राभृत प्रन्यको रचना को । भ्रव इस धन्तिम गायामे इस प्रन्यके ग्रध्ययन मननका फल बताया है।

तष्यप्रकाश—(१) यह समयप्राभृत ग्रन्य शब्दबह्यस्वरूप है, क्योंकि यह ग्रंथ विश्व-समय ग्रयति समस्त द्रव्यका प्रतिपादक है । (२) समयश्राभृत विश्वसमयप्रतिपादक है, क्योंकि निभैरस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मस्पत्या परमानंदश्रस्याच्यमुत्तममनाकुल्ख्लक्षरां सौस्यं स्व-मेव भविष्यतीति ॥ इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं । म्रखंडमेकमचल स्वसंवेद्यमबा-चितं ॥२४६॥ ॥ ४१४ ॥

> इति श्रीमबमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामातमस्याती सर्वेविशृद्धमानप्ररूपको नवमोऽख्यः ॥ = ॥

चेतियता-प्रथमा एकवचन । सो स:-प्रथमा एक० । होही भविष्यति-भविष्यत्काले जुट् अन्य पुरुष एक वचन किया । उत्तर्स-प्रथमा एकवचन । सोक्लं सौरूय-प्रथमा एकवचन ।। ४१५ ॥

प्रन्य विश्वको जानने वाले भगवान परमात्माके स्वरूपका दर्शक है। (३) भगवान परमात्म कार्यसमयसार है, भगवान प्रात्मा प्रोप्त कार्यसमयसार है, भगवान प्रात्मा प्रोप्त कार्यसमयसार है, स्वाप्त है, समयसार प्रविक्त कारएससमयसार है, समयसार प्रविक्त अर्थसे अध्ययन करनेपर समयसार प्रात्मतत्वका ज्ञान होता है। (४) समयसार प्रविक्त भावन्यसानी अध्ययन करनेपर समयसार प्रात्मतत्वका सानुभव सम्यव्जान होता है। (६) समयसार सात्मानी अध्ययन करनेपर समयसार प्रात्मतत्वका सानुभव सम्यव्जान होता है। (६) समयसार का प्रविक्त होता वह अलोकिक सहज परम बानन्दस्वरूप होता है। (७) अखण्ड अचल अवाधित स्वसंवेद्य ज्ञानमात्र अन्तत्वत्व समयसार है। (८) आनन्दस्य विज्ञानचन प्रात्मस्वरूपको स्वष्ट दर्शाता हुया यह जगव्चश्च समयसार प्रव्य पूर्णताको प्राप्त होता है। (६) आनन्दसय विज्ञानचन परम- ब्रह्मको प्रत्यक्ष दिखाता हुया यह जगव्चश्च समयसार प्रव्य प्रात्मक्ष अम्यस्व दिखाता हुया यह जगव्चश्च सम्यक्ष स

सिद्धान्त--(१) समयसार ग्रभेद जैतन्यस्वरूप है। (२) कारणसमयसारके माश्रय से कार्यसमयसार होता है।

हष्टि— १-भेदकल्पनानिरपेक्ष गुद्ध द्रव्याधिकनय (२३)। र—शुद्धनिश्वयनय (४६)। प्रयोग—अलीकिक स्वाधीन सहल आनन्य पानेके लिये समयसार ग्रंथका प्रयंसहित य भावभासनासहित ग्रस्थयन मनन करके शुद्ध ग्रन्तस्तत्त्वकी दृष्टिके बलसे ज्ञानधन ग्रात्मस्व-क्ष्यको ज्ञानमें बनाये रहना ।। ४१४ ।।

इति पूज्यश्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यवरचित समयसारपर व पूज्यश्रीमद्मृतचंद्रसूरिविरचित ग्रात्मस्याति टोकापर सर्वेविशुद्ध ज्ञानाधिकारकी ।। श्रीमत्सक्रजानन्दविरचित सप्तदशाङ्की टीका समान ।।



## क समयसारस्य अकारादिकमेण गाथासूची क्र

|                                         | गा.सं. ष्टु.सं.  |                                    | गाःस, पृ.सं.   |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| अ                                       |                  | असुहो मुहो व सदो ण त भणइ           | ३७४ ६०४        |
| अञ्चवसाणनिमित्त जीवा                    | २६७ ४४६          | वह जाणको उभावो णाणसहावेण           | 388 386        |
| अञ्चर्यसिदेण बंधी सते                   | २६२ ४४=          |                                    | ३३० ५५३        |
| बहुवियप्पे कम्मे गोकम्मे                | १८२ ३२७          | अहण पयडीण जीको पुग्गलदब्ब          | ३३१ ४४३        |
| बाट्टविहं पि य कम्म सब्ब                | ४४ १०४           | बह दे अण्णो को हो अण्णुव -         | ११५ २२=        |
| ं अण्यदिविएण अण्यदिवयस्स                | ३३४ २०६          | अहमिक्को खलु सुद्धो दसणणाण         | ३व ६२          |
| अण्णाणमधी भावी अणाणिणी                  | १२७ २४०          | बहमिक्को खल् सुद्धो णिम्ममभो       | <b>६४१ ह</b> ु |
| क्रण्याच्या भावा अण्याणी                | १२६ २४२          | अहमेदं एदमह अहमेदस्सीव             | २० ६१          |
| क्षण्याणस्या मावा अणाणिणो               | ६३६ २४४          | अहवा एसो जीवो पुग्गलदम्बस्स        | इन्ह ४४३       |
| अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणं                 | २३ ६४            | अहवा मण्णिस मज्ञक्ष अप्याण         | ३४१ ४४६        |
| अण्णाणस्स स उदको जं जीवाण               | १३२ २४७          | अहसयमप्पा परिणमदि को <b>हभावेण</b> | १२४ २३४        |
| ः व्याणी कम्मफल पयडि                    | ३१६ ५३६          | अह ससारस्थाण जीवाण तुज्ज्ञ         | ६३ १३२         |
| अक्रमणाणी पुण रत्तो सब्बद <b>ः</b> वेसु | २१६ ३६४          | अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण      | ११६ २३१        |
| अण्णो करेड् अण्णो परिमृजङ्              | ३४= ४६६          | आ                                  |                |
| अस्ता जस्सामुत्तो ण हुसो                | 80 K E88         | आउक्षयोण मरण जीवाण                 | २४८ ४३२        |
| अपडिक्समणं दुविह अपण्यसाणं              | २८३ ४८४          | आउक्सयेण मरण जीवाण                 | 5x6 x35        |
| अपिक्किमण दुविहंदन्वे भावे              | 5 <b>4</b> 8 848 | आऊदयेण जीवदि जीवो एव               | २५१ ४३६        |
| अपरिस्महो अणिच्छो भणिदो                 | २१० ३७६          | असाऊदयेण जीवदि जीवो एव             | २४२ ४३६        |
| अपरिग्नहो अणिच्छो भणितो                 | २११ ३⊏१          | आदिह्य दब्बभावे अपदे मोत्तूण       | २०३ ३६३        |
| अविरम्महो अणिच्छो भणिदो                 | २१२ ३⊏२          | आनदां खुमज्झाणाण आनदां में         | 200 808        |
| अपरिग्गहो अणिच्छो मणिदो                 | २१३ ३८४          | अधाकम्म उहेसिय च                   | २८७ ४८८        |
| अपरिणमंतिह्य सर्य जीवे कोहादिएहि        | १२२ २३४          | आधा कम्माईया पुग्गलदब्बस्स         | २८६ ४८८        |
| अप्यक्रिकमण अप्यक्रिसरण                 | ३०७ ५२०          | आभिणिसुदोहिमणकेवल चत               | २०४ ३६६        |
| अप्याणमप्पणा वंधिकण दो                  | १८७ ३३६          | आयारादी णाण जीवादी                 | २७६ ४७४        |
| अध्याणमयाणता मूढा दु                    | х3 3∉            | आयास विण णाण जम्हा यास             | X08 £30        |
| बप्पाणमयाणता बणप्पय चावि                | २०२ ३६०          | आसि मम पुव्वमेद अहमेदस्सावि        | २१ ६१          |
| भप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसी              | ३४२ ४५६          | इ                                  |                |
| भप्याण शार्यतो दसणणाणमञ्जो              | १८६ ३३६          | इणमण्ण जीवादी देहं पुग्गल          | २८ ७२          |
| बरसमरूवमगंध अञ्चलं                      | AE \$60          | हय कम्मबधणाण पएसठिइ                | 750 XE7        |
| व्यवरे अज्ञावसाणेसु तिव्यमदा            | ¥0 €X            | उ                                  |                |
| असुहं सुहंव दब्द गतंभणइ                 | ३८१ ६०४          | उदओ असजमस्स ब्रुज                  | १३३ २४७        |
| असुहंसुहव रूवंण तंभणइ                   | ३७६ ६०४          | उदयविवागो विविहो कम्माण            | \$6= 5XX       |
| असुहो सुहो व यघो ण तं भणइ               | ३७७ ६०४          | उपण्णोदयभोगो विकोग                 | २१४ ३८७        |
| बसुहो सुहो व गुणो ण त मणइ               | इंद० ६०४         | जप्पादेदि करेदि य बधदि             | १०७ २२१        |
| असुही सुहो व फासो ण तं भणइ              | ₹08 €08          | उम्मग्गं गञ्छतं सगपि               | 238 86¢        |
| बसुहो सुहो व रसो गतं भणइ                | ३७८ ६०४          | उवजोगस्स अणाई परिणामा              | 45 \$5E        |

| उन्नमार्ग उन्नश्नामों कोहावितुं हैं देश पत्र वृद्धानावर्ष्णं भीभो तह हैं पर देश वन्नयां कुन्नशंतस तस्य गाणा २४४ ४२७ एवं बन्नहारस्य ही विश्व देश १२१ पत्र बन्ना वृद्धानावर्ष्णं १८६ ६२ ४४४ एवं बन्नहारस्य ही विश्व देश १४१ ४०७ एवं बन्नहारस्य ही विश्व व्यवहार विश्व विश्व हो १४४ ४४७ एवं बन्नहारस्य ही विश्व व्यवहार विश्व विश्व विश्व हो १४१ ४७४ एवं बन्नहारस्य ही विश्व व्यवहार विश्व व |                              | गा.स पृ.सं     |                             | गाःसं. पृ.सं.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| वक्षायां कुल्यंतस्य तस्य गाणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उबसोगे उबओगो कोहादिसु        |                | एव पुग्गलदव्यं जीवो तह      |                |
| जनमार्ग कुन्नतेस्त तस्य गाणा १४४ ४२७ एव मिक्कादिद्वी हुन् तो १४५ ४२१ प्रविद्व विकास | उबधायं कुञ्जंतस्स तस्स       | २३६ ४२१        |                             |                |
| प्रकार परिवार हिरामा १६३ ३४४ एवं बबहारको विहित्त । २०२ ४६६ १८४ एवं बबहारका हिराम हि | उवधायं कुञ्चंतस्स तस्स णाणा  | २४४ ४२७        |                             |                |
| प्रकार कारणेण दुक्ता बादा प्रकार कारणेण दुक्ता कारणेण दुक्ता कारणे प्रकार कारणेण दिक्ता प्रकार कारणेण दिवा कारणेण दुक्ता विशेषाया प्रकार दिण्यामो जायदि एक्स दुर्पाणामो जायदि एवर्म हिन्म कारणेण दुक्ता कारणे कारणेण दुक्ता कारणेण दुक्ता कारणेण दुक्ता कारणेण दुक्ता कारणे कारणेण दुक्ता कारणेण दुक्ता कारणेण विषय कारणेल कारणेण विषय कारणेण कारणेण दुक्ता कारणेण कारणेण दुक्ता कारणेण कारणेण व्यव्व कारणेण कारणेण दुक्ता कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण दुक्ता कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण कारणेण विषय कारणेल कारणेण  | उनभोगमिदियेहि दब्बाण         | <b>883 388</b> |                             |                |
| प्रश् व आवा पुगावरवर प्रश रे०१ पर्व बिलाक्कको १६६ ४-८२ प्रश् प्रश् आवा पुगावरवर प्रश रे०१ पर्व बिलाक्कको तिविद्यो १६० १८० पर्व स्वतुव्या के उपक्रियो तिविद्यो १६० १८० पर्व स्वतुव्या के उपक्रियो १६० १२० प्रश प्रव सम्मादिष्टी बहुत तो २६६ ४२० प्रव सम्मादिष्टी बहुत तो २६६ ४४० प्रव सम्मादिष्टी बहुत तो २६६ ४४४ प्रश प्रश प्रशा उ ना स र र १४० १४३ प्रश प्रश सम्मादिष्टी बहुत तो २६६ ४४४ प्रश प्रश सम्मादिष्टी १६० १४५ प्रश सम्मादिष्टी १६० १४४ प्रश सम्मादिष्टी विभाग स्व पुगावकम्म १११ १२२५ प्रश सम्मादिष्टी १६० १४४ प्रश प्रश सम्मादिष्टी १६० १४४ प्रश प्रश सम्मादिष्टी १६० १४४ प्रश सम्मादिष्टी १६० १४४ १४५ सम्मादिष्टी १६० १४४ १४५ सम्मादिष्टी १६० १६० १४४ १४५ सम्मादिष्टी १६० १६० सम्मादिष्टी १६० १६० सम्मादिष्टी १६० १४४ १४५ सम्मादिष्टी १६० १४४ १४५ सम्मादिष्टी १६० १६० सम्मादिष्टी  | Ų                            |                | एव ववहारस्स उ               |                |
| एस स्वे माशा पुनमवस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | द२ १६६         | एव ववहारस्स दुविणिच्छको     | ₹६६ ४=२        |
| पूर्ण व जवजोगो तिक्विही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                | एवंविहा बहुविहा परमप्पाण    | <b>8.9</b> £X  |
| प्रपहि य सबक्षी जहेन बोरोदयं  पृक्ष के रोणि तिणि य  ६४ १३४  पृक्ष के रोणि तिणि य  ६४ १३४  पृक्ष के रोणि तिणि य  ६४ १३४  पृक्ष हे रोणि तिणि य  १४० २४३  पृक्ष हे प्रतिमाभे जाविद १३० २४०  पृक्ष हु परिणाभो तुमाल  १४० २४३  पृक्ष हु परिणाभो तुमाल  १४० २४६  पृक्ष हु परिणाभो तुमाल  १४० २४३  पृक्ष हु परिणाभो तुमाल  १४० २४५  पृक्ष हु परिणाभो तुमाल  १४० २४५  पृक्ष हु परिणाभो तुमाल  १४० २४५  प्रति हु प्रतिक्ष हु प्रति हु प्रत् हु प्रति  |                              |                | एवं सखुबएस जे उपहविति       | BRO KKE        |
| एकसं च रोणिण तिणिण य  एकसं च रोणिण तिण्य तिष्ठ स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                | एव सम्माहिट्टी अप्याण मुणदि | २०० ३५७        |
| एकस्स दु परिणाभो जायदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                |                             | २४६ ४२७        |
| एक्स दूँ परिणामो पुम्मल एक्स पूर्वाय पर्याय क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र पर्याय क्षेत्र क |                              |                | एवं हि जीवराया णादन्यो तह य | १= ४४          |
| पर्वश्चि रेशे पिष्ण सेतुद्वी ५०६ ३७१ प्रश्चि प्रविच लिल सेतु देव ५४४ ५६१ प्रश्च लिल सेति ५६० ५४४ ५६१ प्रश्च लिल सेति विव्यक्तम् १११ २२४ सम्म जं जुल्कस्य ११७ २३९ प्रश्च लिल सेति हिंद १६६ देव सम्म जं जुल्कस्य १८७ २३९ प्रश्च होति हेव १८० २२१ सम्म जं जुल्कस्य १८७ २३९ सम्म जं जुल्कस्य १८० २३९ सम्म अर्था २३० १८० सम्म अर्था विव्यक्त सम्म अर्था २३० १८० सम्म अर्था अर्था विव्यक्त सम्म अर्था २३० १८० सम्म अर्था अर्था विव्यक्त सम्म अर्था २३० १८० सम्म अर्था विव्यक्त सम्म अर्था २३० १८० सम्म अर्था अर्था विव्यक्त सम्म अर्था विव्यक्त सम्म अर्था अर्था अर्था विव्यक्त सम्म अर्था विव्यक्त सम्म अर्था अर्था अर्था विव्यक्त सम्म अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था विव्यक्त सम्म अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था विव्यक्त सम्म अर्था विव्यक्त सम्म अर्था |                              |                | एसादुजामई दे                | <b>588 388</b> |
| प्रशाणि जिल्व जीत पर्ध हिंप प्रशास विद्याणा पर्ध है १३० २४४ पर्ध प्रशास य णिक्या जीवहाणा द ६६ १३४ कम्मद्रवक्षणामु व ११७ २३१ पर्ध वे अवश्या का जूपनाकरूम १११ २२४ कम्मद्रवक्षणामु व ११७ २३१ पर्ध का क्ष्मा जुपनाकरूम १११ २२४ कम्मद्रवक्षणामु व ११७ २३१ पर्ध हो क्ष्मा आवा णिक्य १५६ ६११ कम्मद्र हो क्षेत्र हो क्ष्मा व्या णिक्य १५० ६२६ कम्मद्र हो क्ष्मा वे एवस हो क्ष्मा हो पर्ध हो हो कि हो क्ष्मा वे एवस हो क्ष्मा हो पर्ध हो हो कि हो कि हो कि हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                | <b>5</b>                    |                |
| प्रसाहि य जिळ्ळा जोबहुाणा उ ६६ १३४ कम्महब्बनाणाह य ११० २३४ परेक जाराणा ह सम्मिद्धि १८६ २१६ कम्म ज तुज्जकय १८० २४६ ११० २३४ एरेक ज्ञाले हमम्मिद्धि १७६ ३१६ कम्म ज तुज्जकय १८० ३११ एरेक ज्ञाले हमम्मिद्धि १७६ ३१६ कम्म ज तुज्जकय १८० ३११ एरेक ज्ञाले हमम्मिद्धि १८६ २१६ कम्म ज तुज्जकय १८० ३११ एरेक ज्ञाले हमम्मिद्धि १८६ २१६ कम्म ज तुज्जकय १८० ३११ १८० व्यक्त कम्म ज तुज्जकय १८० ३११ १८० व्यक्त व्यक्त विवादित १८० १८० व्यक्त कम्म ज तुज्जकय १८० ३११ १८० व्यक्त व्यक्त विवादित १८० १८० व्यक्त व्यक्त विवादित १८० १८५ व्यक्त व्यक्त विवादित १८० १८५ व्यक्त व्यक्त व्यक्त विवादित १८० १८५ १८० व्यक्त व्यक्त विवादित १८० १८५ १८० व्यक्त विवादित १८० १८० व्यक विवादित १८० व्यक्त वि |                              |                | Emparat works               |                |
| एदे जदरणा जलु पुरानकम्म १११ रे २२४ काम ज पुज्जक परिण हुन समादिष्ट १७६ दे१६ काम ज पुज्जक परिण हुन समादिष्ट १७६ दे१६ काम ज सहसहृह १२४ ६१६ एरेण हुनो कला जारा णिण्छ्य १७ २०२ काम णाण जा तहा हुन हुन १११ १२० एमोदिए हुनिबहे सब्बे २१४ २४० काम जा काम जो काम पर्य १२४ २५० एमोदिए हुनिबहे सब्बे २१४ २५५ काम जा काम जो काम पर्य १२४ २०० एमें जो जो जा काम पर्य १२४ २०० काम जा | एदाहि य णिव्वत्ता जीवट्टाणाउ |                |                             |                |
| परेण कारणेण हु सम्मादिष्टुं १७६ ३१६ कम्मं ज सहस्यह्न १४६ ३१६ एरेण हु वो कला आदा णिण्डय १७ २०२ कम्म ज सहस्यह्न १४६ ६३६ एरेनु हेनुभूतेनु कम्मदय १२४ २०७ सम्म यहण्य कला कलार १११ ४२७ एमीविए हु विविद्धे सब्ये १४४ २०५ कम्म यहण्य कला कलार १४१ १२७ एमीविए हु विविद्धे सब्ये १४४ २०५ कम्म यहण्य विविद्धान स्थान १४४ २०५ सम्म यहण्य विविद्धान स्थान १४४ २०५ सम्म यहण्य विविद्धान स्थान १४४ २०५ सम्म यहण्य विविद्धान स्थान १४६ १४६ एमेव सम्मवह्न हु विविद्धान स्थान १४६ १४० सम्म यहण्य विविद्धान स्थान १४६ १४६ एमेव सम्मवह्न हु विविद्धान स्थान १४६ १४० सम्म यहण्य विविद्धान स्थान १४६ १४० सम्म यहण्य विविद्धान स्थान स् |                              |                |                             |                |
| एदेण हुं जो कला जादा णिण्छय ६७ २०२ कम्प णाण ण हुं बह जहां कम्म देश ११४ १५७ प्रमादिए हुं विविद्दे स्थल प्रमादि ११४ १५४ कम्प बुं बहु क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं बहु क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं विवाद क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं हुं क्षाल क्षाल हुं वह क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं वह क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं वह क्षाल क्षाल हुं वह क्षाल क्षाल हुं क्षाल क्षाल हुं वह क्षाल हुं वह क्षाल क्षाल हुं वह क्षाल हुं वह क्षाल क्षाल हुं वह हुं वह क्षाल हुं वह क्षाल हुं वह क्षाल हुं वह हुं हुं क्षाल हुं वह क्षाल हुं हुं हुं क्षाल हुं वह क्षाल हुं वह क्षाल हुं वह क्षाल हुं वह हुं हुं |                              |                |                             |                |
| परेशु हेदुभूदेनु कम्मदय  एसेन होर्प १२०  एसारिए दु विनिहें सब्बे  एसेन कामयावा सिताहान  १४४ १४०  कामयावा कामयावा कामयावा स्थाप स्थाप स्थाप सिताहान  १३४ १४०  कामयावा कामयावा सिताहान  १४४ १३०  कामयावा कामयावा सिताहान  १४४ १३०  कामयावा कामयावा सिताहान  १४४ १३०  कामयावा कामयावा कामयावा  १४४ १३०  कामयावा कामयावा  १४४ १४०  कामयावा वावस्य वावस्य वावस्य वावस्य वावस्य कामयवा  १४४ १४०  कामयावा कामयावा  १४४ १४०  कामयावा कामयावा  १४४ १४०  कामयावा कामयावा  १४४ १४०  कामयावा वावस्य कामयवा  १४४ १४०  कामयवा क |                              |                |                             |                |
| एमादिए हु विनिहे सब्बे ११४ २०४ कम्म दुसबद्धं जीवे एव १४२ २४६ एमें कम्मादिए हु विनिहे सब्बे १४६ २४६ कम्मादिए जीवा २४६ ४४६ कम्मादिए जीवा २४६ ४४६ कम्मादिए जीवा २४६ ४४६ कम्मादिए जीवा २४६ ४४६ कम्मादि १६६ ४६ एमें व अववरीर अञ्चलकाणार १६२ ३३६ एमें व अववरीर अञ्चलकाणार १६२ ३३६ एमें व अववरीर अञ्चलकाणार १६२ ६४६ कम्माद्द्य जीव अवरे १६६ ४६ एमें व अववरीर जाणं जदवा १६३ ४६६ कम्माद्द्य जीव अवरे १६६ ४६ एमें व अववरीर जाणं जदवा १६३ ४६६ कम्मादि अववरीय वाज्यकाणार १६३ १६६ १६६ १६६ १६६ व्याविण्यव्यागाणे सम्जी १६३ १६६ १६६ कम्मादिए अवावा २४४ ४३६ एमाविण्यव्यागाणे सम्जी १६६ १६६ कम्मादिए जीवा २४४ ४३६ एमाविण्यव्यागाणे १६६ १६४ कम्मादिए जीवा २४४ ४३६ एमाविण्यं वाज्यकाणे १६६ १६४ कम्मादिए जीवा २४४ ४६६ व्याविण्यं वाण्यं व्याविण्यं वाण्यं व्याविण्यं २०१ १६४ कम्मादिए जीवा २४६ ४६६ व्याविण्यं वाण्यं वा |                              |                |                             |                |
| एमेंव कारमपर्यांडो सीलसहाव १४६ २७६ कारमसहतु कुसील सुहकारम १४६ २७७ एमेंव नाज्यिहीं कारमपर्या २२२४ ४०० कारमसामार्थण य गोकामाण १६२ इ३६ एमेंव माज्यिहीं जाणी २३६ ४४६ एमेंव माज्यिहीं जाणी १६० वर्ष १४६ १४६ एमेंव माज्यिहीं जिससाण १५० १४० कारमसामार्थण य गोकामाण १६२ इ३६ एमेंव माज्यिहीं जिससाण १५० १४० कारमहत्य योज वर्ष १५६ ४६ एमें व माज्यिहीं जिससाण १६३ ३२० कारमहत्य योज वर्ष १५६ ४६ प्रत्यं दु व्याणकण जवसम गोज १६२ ६०५ कारमहित्य व्याणकण जवसम गोज १६२ ६०५ एमें व माज्यिकण जी समजी १६२ ४६६ प्रत्याचीण व्याणकण जवसम गोज १६२ ४४६ कारमहित्य व्याणकण जीवा २४४ ४३६ प्रत्याचित्र वेद ने व्याणकण जीवा २४४ ४३६ व्याणकण जीवा २४४ ४३६ व्याणकण जीवा २६६ ६०५ कारमी ह्याण जीवा २६६ ६०५ व्याणकण जीवा २६६ ६०५ कारमी ह्याण जीवा २६६ ६०५ वेद नागणी जग्याणी १६२ ३३२ व्याणकण जाणी जग्याणी १६२ ३३२ व्याणकण जीवा २६६ ६०५ कारमी ह्याण जीवा २६६ ६०५ वेद नागणी जग्याणी १६२ ३३२ व्याणकण जाणी जग्याणी १६२ ३३२ व्याणकण जीवा २६६ ६०५ वेद नागणी न्याणी वास्त्र १६२ ४४६ कारमी ह्याण जीवा २६६ ६०५ वेद नागणी नाम १६६ ६०५ वेद नागणी ना |                              |                |                             |                |
| एमंब जीवपुरितो कम्बरय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                |                             |                |
| एमेंव मिन्छिदिट्टी गाणी एमेंव मिन्छिदिट्टी गाणी एमेंव म बबहारी अञ्चवसाणादि पर्यं व मान्यिद्दी विसयस्य एयं व मान्यिद्दी विसयस्य प्रयं व मान्यिद्दी वाण्यं ज्ञव्या स्व व न्याण्यं व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                |                             |                |
| एमेंब स बबहारों अज्ञावसाणादि ४८ १८ ६५ एमेंब स बबहारों अज्ञावसाणादि ४८ १८ ६५ एमेंब सम्मिद्धों विस्थाय १२० ४०१ कम्मे लोकमहास स बहागिद १६ ४८ एमें तु अविवरोद लाणं जदान १८३ १८० कम्मेंहिं तु ब्राणाणी किज्ञाद १२२ १५८ एमें तु आविज्ञात वसस मेंब १८३ १८० कम्मेंहिं तु ब्राणाणी किज्ञाद १२२ १५८ एमें तु अवन्युवं प्रादिवयण १२६ १८ कम्मोद्द सुहाविज्ञाद १३३ १५८ एमें तु अवन्युवं प्रादिवयण १२६ १८ कम्मोद्द लावा १५४४ १३६ एक्सिह वो तु जीवो सो १८६ ४८० कम्मोद्द लावा १५४४ १३६ एक्सिह वो तु जीवो सो १८३ १८० कम्मोद्द लावा १५४ १३६ एक्सिह वो तु जीवो सो १८३ १८० कह सो विष्याद अध्या एण्याए १६६ १८४ एमें वाणह लाली अण्याणी १८६ ३२२ कालो लाणं ल हवद ४०० ६३७ व्यं लाणी तुवे ला सस १८६ १८४ १८६ कालो लालं तु व्यं तु प्राच्यादार १८६ १६६ १८४ १६६ व्यं तु प्राच्यादार १८० १८० कोहिल दु पत्रवर्गह १२६ ६६६ व्यं तु प्राच्यावायस १६० १८० को लालं मामा मणिज्ञा बुदो परदर्ग्य १८० १८० १८० १८० व्यं तु प्राच्यावायस १८० १८० कालो लाणं व्यं विराद्ध १८० १८० १८० १८० १६६ १८० १८० १६६ १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                |                             |                |
| एमें व सम्मिद्दे विसयत्थ २०७ ४०१ कम्मे णोकम्मिद्दा म अहिमिद्द प्रस् प्रसं प्रसं प्रकार करिया है रहे प्रस् प्रसं प्रकार करिया है रहे रहे रहे स्वाहित्य व स्वाहित्य करिया है रहे रहे रहे स्वाहित्य है रहे रहे रहे स्वाहित्य है रहे रहे समिद्दे व स्वाहित्य है रहे रहे रहे समिद्दे व स्वाहित्य है रहे रहे रहे समिद्दे व स्वाहित्य है रहे रहे रहे समिद्दे व स्वाहित्य व रहे रहे रहे रहे समिद्दे व स्वाहित्य व रहे रहे रहे रहे समिद्दे व स्वाहित्य व रहे रहे रहे रहे रहे रहे रहे रहे समिद्दे व स्वाहित्य व रहे रहे रहे रहे रहे रहे समिद्दे व स्वाहित्य व स |                              |                |                             |                |
| एयं तु अनिवरीर णाणं जहवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                |                             |                |
| पूर्य तु जाणिळण जवसम णेव १०२ ६०४ कम्मोह भमाजिज्जह ३३४ ४४६ प्रमणिच्छागणो समजो २ ११ कम्मोह सुहाविज्जह ३३३ ४४६ प्रमं तु जानमूर्व जारविषण २२ ६१ कम्मोह सुहाविज्जह ३३३ ४४६ प्रमं तु जानमूर्व जारविषण २२ ६१ ४६६ कम्मोहएण जीवा २४४ ४३६ प्रमानेहण जीवा २४४ ४३६ प्रमानेहण जीवा २४४ ४३६ प्रमानेहण जीवा २५६ ४३६ प्रमानेहण जीवा २६६ ४०४ वर्ष जाणाह जाणी जण्णाणी १०३ ४४६ कालो जाणां ज हवह ४०० ६३७ प्रमानेहण जीवा २२६ ४४६ कालो जाणां ज हवह ४०० ६३७ प्रमानेहण जीवा २६६ ४०४ वर्ष जाणीं मुद्रोण सम्मानेहण जीवा २२६ ४४६ कालो जाणां ज हवह ४०० ६३७ वर्ष जाणीं मुद्रोण सम्मानेहण जीवा २४६ ४६६ वर्ष जाणां ज हवह ४०० ६३० वर्ष जाणां मुद्रोण सम्मानेहण जीवा २४६ ४६६ वर्ष जाणां ज हवह ४०० ६३० वर्ष जाणां मुद्रोण सम्मानेहण जीवा १४६ ४६६ वर्ष जाणां मुद्रोण सम्मानेहण जीवा २०० ४०० वर्ष वर्ष जाणां मुद्रोण सम्मानेहण जीवा २०० ४०० ४०० वर्ष वर्ष जाणां मुद्रोण सम्मानेहण जीवा २०० ४०० ४०० ४०० वर्ष वर्ष जाणां मुद्रोण सम्मानेहण जीवा २०० ४०० ४०० वर्ष वर्ष जाणां मुद्रोण सम्मानेहण जीवा २०० ४०० ४०० वर्ष वर्ष जाणां मानेहण जीवा २०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एयं तु अविवरीद णाणं जदया     | १८३ ३२७        |                             |                |
| प्रसत्तिणच्छ्यगावो समजो २ ११ कम्मोहि सुहाविज्जह १३३ ४४= पूर्य पुत्र असभू रं प्रदिविषण २२ ६१ कम्मोहएण जीवा २४४ ४३६ पूर्वमित्र वो दु जीवो सो ९४४ २५ कम्मोहएण जीवा २५४ ४३६ पूर्व हि सावराहो जन्नामि २०३ ४४६ कह्मोहिएण जीवा २५६ ४३६ पूर्व वालाह लाली जन्नाणी १०३ ४४६ कह्मोहिएण जीवा २५६ ४६६ पूर्व जालह लाली जन्नाणी १०३ ४४६ कह्मोहिएण जीवा २६६ ४०४ पूर्व जाला लाली जन्नाणी १०३ ४४६ कह्मोहिष्ट पुज्जपहि पूर्व जाली सुद्धों लास्य २०६ ४०७ कहिर्दिष दु पज्जपहि पूर्व जाली सुद्धों लास्य २०६ ४०७ किर्दिष दु पज्जपहि पूर्व जाली सुद्धों लास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एयं तुजाणिऊण उवसमणेव         | ३६२ ६०५        |                             |                |
| पूर्व तु क्षित्रकृष्ण सर्विवण २२ ६१ कम्मोदएण जीवा २४४ ४३६ एक्सिह जो दु जीवो सो १६२ ४४६ कम्मोदएण जीवा २१४ ४३६ एक्सिह जो दु जीवो सो १६४ २२५ कम्मोदएण जीवा २१४ ४३६ एक्सिह जो दु जोवो सो १६४ २२५ कम्मोदएण जीवा २१६ १४६ १४६ एक्से जाणह णाणी जम्माणी १०३ १३२ कम्मोदणक अन्य पण्णाए २६६ १०४ एक्से जाणह णाणी जम्माणी १०३ १३२ १४६ कम्मो णाणे वृत्रक्ष ४०० ६३७ वृत्र जाणि तुद्धो ण सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 3 88           |                             |                |
| एक्सलिये अदर्श अवभवेरे २६३ ४४६ कम्मोदएण जीवा २५५ ४३६ प्रविश्व हो हो जीवो सो ११४ २२० कम्मोदएण जीवा २५६ ४३६ एवं हि सावराहों बक्सामि ३०३ ४१४ कह सो विष्यं अप्या पण्णाए २६६ ४०४ एवं जाणक् पाणी अण्णाणी १८४ ३३२ कालो जाणं वहद ४०० ६३७ प्रव णाणि होने पा स्वा पर्य प्रव गाणी होने पा स्व १२६ ४४६ केहिंचि हु पज्जरहि ३४४ ६६६ वह नाणी होने पा सम्मान्य १३६० ४८१ को णाम प्रणिज्य बहो परदर्श्व २०७ १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | एसंतु असभूदं भादवियप्प       | २२ ६१          |                             |                |
| पुत्रमिह जो दुजीबो सो ११४ २२० कम्मीदएण जीवा २५६ ४३६ एव हि सावराहो बज्ज्ञामि ३०३ ४१४ कह सो विषय अप्पा पण्णाए २६६ ४०४ पृत्र जाणह पाणी अण्णाणी १८६ ३२२ कालो णाणं शह्य ४०० ६३७ पृत्र णावि मोक्सो २२३ ४४६ केलि दु पज्जपहि ३४४ ४६६ पृत्र णावि मोद्रो ण सय २७६ ४७७ केहिन दु पज्जपहि ३५० ४०० १७२ वृत्र प्रच्छवयणयस्स ३६० ४८१ को णाम प्रणिज्य बृहो परदर्भ २०७ १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ३६३ ४४६        | कम्मोदएण जीवा               |                |
| एव हि सावराहो बज्जामि ३०३ ४१४ कह सो विष्यह अप्या पण्णाए २६६ ४०४ पृथं बाणह णाणी अण्णाणी १६४ ३३२ कालो णाणं छ हवर ४०० ६३७ पृथं णाभीव मोस्को २२३ ४४६ केहिंगि दु पज्जपहि ३४४ ४६६ वहं जाणी मुद्धो ण सय २७६ ४७७ केहिंगि दु पज्जपहि ३५% ४६८ वहं तु प्रिणव्यवायस्स ३६० ४८१ को णाम प्रणिज्य बुहो परदर्भ २०७ ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | ११४ २२८        |                             |                |
| एवं जागह णाणी जण्णाणी १८४ ३३२ काली णाणं ण हवद ४०० ६३७<br>एवं णाकींक मोलबो ३२३ ४४६ केहिंबि दु पज्जपहि ३४४ ४६६<br>एवं णाणी सुद्धों ज सम २०६ ४७७ केहिंबि दु पज्जपहि ३५४ ४६६<br>इवं दु प्रिणव्याणसस्य ३६० ४०१ ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | ३०३ ४१४        | कह सो घिष्पद अप्या पण्णाए   | ₹€ 408         |
| प्य ण कोवि मोक्को ३२३ ४४६ केहिषि दु पज्जएहि ३४४ ६६९<br>पूर्व जाणी सुद्रो ण सम २०६ ४७० केहिषि दु पज्जएहि ३८६ ४६६<br>पूर्व दु जिच्छमणमस्स ३६० ४.६१ को णाम मणिज्ज बहुते परदर्श्व २०७ ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | १६४ ३३२        | कालो णाणंण हबइ              |                |
| यवं गाणी सुद्धो ण सय २७६ ४७७ केहिबि दु पज्जाएहि ३९६ ५६६<br>यवं तु जिल्ड्यणयस्स ३६० ५८१ को णाम मणिज्ज बृहो परदब्वं २०७ ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | ३२३ ५४६        | केहिचि दू पज्जएहि           |                |
| इवं तु जिन्छयणयस्स ३६० ५८१ को णाम भणिज्ज बुहो परदव्वं २०७ ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                |                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                |                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 339 73         |                             |                |

|                              | गा-सं. पृ.सं.    |                             | गा.सं. पृ.सं    |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| कोधादिसु व्ह तस्स तस्स       | ৬০ १४३           | जह परदब्ब सेडदि             | 358 X=9         |
| कोहुवजुत्ती कोही माणुवजुत्ती | १२४ वर्          | जह परदव्य सेडदि             | इह्४ ४८२        |
| व                            |                  | जहपुण सो चित्र पुरिक्षो     | २२६ ४०१         |
| गुणसिण्णदा दु एदे कम्म       | ११२ २२८          | जह पुणासो चैव णरो           | १४२ ४२७         |
| गंधरसफासरूवा देही सठाण       | 40 858           |                             | <b>१७६</b> ३२३  |
| गंधी णाण ण हवइ               | \$68 £36         |                             | 502 X00         |
| -                            | 10, 111          | जह बधे चिततो बधणबद्धो       | SES REX         |
|                              |                  | जह बधे छित्तूण य            | 365 AE#         |
| चउविह अणेयभेयं बधंते         | १७० ३१०          | जह मञ्ज पिवमाणो अरदिभावेण   | १८६ ३५०         |
| चारित्तपिकणिबद्ध कसायं       | १६३ २६४          | जह राया ववहारा बोसगुणु      | १०८ २२३         |
| चेया उपयक्षीयहुं             | ३१२ ४३१          | जह विसमुवभु जतो वेज्जो      | sex are         |
| •                            |                  | जह सिप्पिओ उकम्मफल          | इसर प्रकट       |
| छिज्जदुवाभिज्जदुवाणिज्जदु    | २०६ ३७७          | जह सिप्पिको उकक्मं          | are xox         |
| छिददि भिददि य तहा            | २३८ ४२१          | जह सिप्पिओ उकरणाणि          | ३४१ ४७८         |
| छिददि भिददि य तहा ताली       | २४३ ४२७          | जह सिप्पिक्षो उकरणेहि       | इंग्रंट ग्रंक्ट |
| •                            |                  | जह सिप्पिको उचिट्ठ          | \$ X X X X X X  |
| ज्रह जीवेण सहच्चिय           | १३६ २४३          | जह सेडिया दुण परस्स         | क्थ्६ भ्⊏१      |
| जइ णवि मुख्यइच्छेदंण मुख्यए  | 3=€ 8 <b>€</b> 3 | जह सेडिया दुण परस्स         | १३४ थ्र€        |
| जइया इमेण जीवेण अप्पणी       | 4 6 8 80         | जह सेडिया दु                | ३४८ <b>४</b> ८१ |
| जइयास एव सस्त्रो सेवसहावं    | २२२ ३६७          | जह सेडिया द                 | ३५६ ५⊏१         |
| जदि जीवो ण सरीर तिस्थयरा     | २६ ६=            | जह्या कम्म कुब्बइ कम्म देई  | ३३% ४४=         |
| जदिपुग्गलकम्ममिण कुव्वदि     | =४ १७७           | जह्या चाएइ पर परेण घाइज्जए  | ३३८ ४४८         |
| जदि सो परदब्बाणि य करिज्ज    | 005 33           | जह्मा जाणइ णिच्च तह्या      | V# \$ \$0 Y     |
| जदिसो पुरगलदब्बीभूदो जीवत्त  | २४ ६४            | जह्या दु अत्तभाव पुरगतभावच  | =६ १७=          |
| जयाविमुच्यए चेयाकम्मप्फल     | ३१४ ४३३          | जह्या दु जहण्यादो णाणगुणादो | १७१ ३१२         |
| जह कणसमस्मितिकय पि कणय       | <b>8</b> =8 ±35  | जाएसो पयडीयह चेया           | 188 X13         |
| जह कोवि णरो जपइ अह्य         | <b>३२</b> ४ ४४६  | जाव अपडिक्कमण अपच्च         | नदर ४८६         |
| जह चिट्ठं कुव्वतो            | ३४४ ४७४          | जाव ण वेदि विसेसंतर तु      | £ 8 8 8 8       |
| जह जीवस्स अणण्णुवक्षोगी      | ११३ २२=          | जिदमोहस्स दु जहया खीणो मोही | ३३ द१           |
| जह णवि सक्कमणज्जो खणज्ज-     | = 77             | जीवणिबद्धा एए अधुव अणिच्या  | OX SXX          |
| बहुणाम को वि पुरिसो रायाण    | १७ ५५            | जीवपरिणामहेदु कम्मत्त       | 925 02          |
| बहुणाम कोवि पुरिसो परदव्व    | ३४ =६            | जीवह्यि हेदुभूदे बधस्स दू   | १०४ २१व         |
| जहणाम कोवि पुरिसो कुच्छिय    | १४८ २७६          | जीवस्स जीवरूव वित्यरदो      | SAN ERE         |
| जह जाम को विपुरिसो जेहभसी    | २३७ ४२१          | जीवस्स ने गुणा केइ          | \$00 XEX        |
| जह णाम कोवि पुरिसी बधणयश्चि  | २८८ ४६२          | बीबस्स णत्य केई जोयहाणा     | X3 558          |
| बहु परदभ्य सेखदि             | १६१ ५≈१          | जीवस्स णत्व रागो णवि दोसो   | X5 55x          |
| जह परदब्द सेडदि              | 847 X=9          | भीवस्स गरिथ बस्तो ण बस्तवा  | X5 58X          |

|                                 | गासंपृत.        |                                 | मा.सं पृ.सं     |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| बीबस्स गरिव बण्गी गवि मंत्री    |                 | जो सो दुणेहमाबो तम्हिणरै        | 580 R58         |
| बीबस्स दु कस्मेण य सह परिणामा   | १३७ २४०         | जो सो अणेहमाबौ तम्हि            | 58X X50         |
| जीवस्साजीवस्स दु जे             |                 | जो हवइ असम्मूढो चेदा            | 232 Y 2         |
| जीवादीसदृहणं सम्मत्तं           | १४४ २८६         | वो हि सुएणहिंगच्छइ अध्याणमिणं   | ∉ २४            |
| बीवे कम्मं बढां पूट्ट वेदि      | १४९ २४४         | जं कुणइ भावमादा कत्ता सो        | 329 93          |
| जीवे च सयं बद्धं ण सय           | ११६ २३१         | ज कुणदि धावमादा कसा सो          | <b>१</b> २६ २३= |
| भीको कम्मं उह्यं दोण्णिक सन्    | XS EX           | ज भाव सुहमसुह करेदि आदा         | १०२ २१३         |
| जीवो चरिलवंसणगाणद्वित           | 7 =             | ज सहमसुहमुदिण्य                 | 8=X 488         |
| वीबो चेव हि एदे सब्वे भावात्ति  | ६२ १३०          | व                               |                 |
| जीवो ण करेदि घड पेत पड          | १०० २०६         | म कुदोचि वि उप्पण्णो            | ३१० ४२७         |
| जीवो परिणामयदे पुरगलदव्वाणि     | ११८ २३१         | णञ्ज्ञवसाण जाज                  | X07 440         |
| जीवो बधो य तहा खिज्जंति         | 55x 85%         | णत्यि दु बासवबधो सम्मादिद्विस्स | 86€ 30€         |
| जीको कभ्रोय तहा                 | \$ 0 × × 25     | णत्य मम को वि मोहो बुज्सदि      | ३६ दद           |
| ने पुश्नलदश्वाणं परिणामा        | 199 909         | णत्यि मम धम्मआदी बुज्झदि        | € थ∮            |
| को अप्पणादु मण्णदि              | २४३ ४३८         | ण उहोदि मोक्समन्यो              | ROE ERO         |
| जो इंदिये जिथिता णाणसहावा       | ३१ ७६           | ण मुबइ पयडिमभन्वो सुटुवि        | ३१७ ४३=         |
| को कुणदि वच्छलत्तं              | २३४ ४१७         | णयरम्मि विष्णिदे जह ण वि        | ३० ७४           |
| जो बतारि विपाए छिददि            | २२६ ४०६         | ण य रायदोसमोह कुव्बदि           | 540 AE0         |
| जो चेव कुणइ                     | 380 XeV         | ण रसो दुह्वइ णाण                | ३८४ ६३६         |
| जो जिह्म गुणे दब्बे सो अण्णम्हि | 403 588         | ण वि एस मोक्खमग्गो              | 850 ERE         |
| को ण करेदि जुगुष्यं             | २३१ ४१३         | णवि कुञ्बद्द कस्मगुणो जीको कस्म | मर १६ <i>व</i>  |
| जो ण कुणइ अवराहे                | ३०२ प्रश्       | णवि कुळवइ णवि वेयइ              | ३१६ ४४२         |
| <b>को ण</b> मरदिण य दुहिदो      | २५६ ४४२         | णवि परिणमदि ण गिह्नदि           | ७६ १६१          |
| जो दुण करेदि कल                 | २३० ४११         | णविपरिणमदिण गिह्हिदि            | \$\$\$ 00       |
| वोधेहिं कदे जुद्धे रायेण कदंति  | १०६ २२०         | णविपरिणमदिण गिह्न—इ             | 0= \$EX         |
| जो पस्सदि अप्पाणं खबद्धपुट्टं   | \$x x3          | णविपरिणमदि ण गिह्न्दि           | ७८ १६७          |
| जो पस्सदि अप्पाणं अवदपुट्ट      | १४ ४६           | णवि सक्कइ घित्तु जं             | ROE ERR         |
| को पूण णिरवराधी चेया            | ३०४ ४१७         | णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो     | <b>६</b> १८     |
| जो मण्णदि जीवेमि य              | २४० ४३४         | ण सय बढ़ी कम्मेण सम             | १२१ २३४         |
| जो मण्णदि हिसामि य              | 280 858         | णाण सम्मादिद्धि दु सजमं         | ४०४ ६३७         |
| को भरइ जो य दृहिदो              | 740 817         | नानगुनेन विहीना ए <b>य तु</b>   | 50x 36%         |
| जो मोहं तु जिणित्ता गाणसहाबा    | ३२ ७,इ          | णाणमधम्मो ण हवइ                 | 766 634         |
| जो बेददि वेदिज्जदि समए समए      | २१६ ३=६         | णाणमया भाषाओ जाणमधी             | 65= 5x5         |
| खो समयपाहुडमिण                  | ४१४ ६४६         |                                 | ३६६ ५६४         |
| जो सञ्चसंगमुक्को भाषदि          | <b>१</b> ८८ ३३६ |                                 | १६२ २८४         |
| जो सिडमितिजुत्ती                | २३३ ४१४         | गाणावरणादीयस्स ते दु            | १६४ ३००         |
| को सुबनाणं सन्व जाणह सुय        | १० २४           | णाणी रागप्पत्रहो सम्बद्ध्वेसु   | २१८ इद्ध        |

. ५६६ समयसार

| y *                           | गा.सं पृ.सं      |                             | वा.सं. वृ.सं.     |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| णादूण बासवाण बसुचित्तं व      | 389 80           | दुक्लिदसुहिदेसत्ते करेमि    | 560 RRE           |
| जिदियसयुगवयणणि पोग्गला        | ३७३ ६०४          | दोण्हवि गयाण भणियं          | 8x3 565           |
| णिच्चं प्रचवसाण               | ३८६ ६११          | दसणणाण बरित्तं जं           | १७२ ३१३           |
| <b>जिण्छव</b> णयस्य एव आदा    | <b>६३ १७</b> २   | दसणणाणचरित्त किचिवि         | ३६६ ४८४           |
| णिवमा कम्मपरिणद कम्म चिय      | १२० २३१          | दसणणाणचरित्त किचिवि         | ३६७ ४८४           |
| जिब्बेयसमावण्यो णाणी          | ३१८ ५४०          | दसणणाणचरित्त किचिबि         | ३६५ ४.६४          |
| श्रेक्य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा | . XX 88X         | दसषणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि | <b>१</b> ६ ५२     |
| मो ठिदिबधट्ठाणा जीवस्स ण      | XX \$\$X         | ध                           |                   |
| त                             |                  | धम्माधम्म च तहा             | २६६ ४४=           |
| सरव भने जीवाण ससारत्थाण       | ६१ १२=           | धम्मो णाण ण हवइ             | ३.६८ ६३६          |
| .तह जीवे कम्माण णोकम्माण व    | XE 858           | q                           |                   |
| सह गाणिस्स दु पुत्रव जे बद्धा | १८० ३२३          | पक्के फल हिए पहिए जह ग      | १६८ ३०६           |
| तह णाणिस्स वि विविहे          | २२१ ३८७          | पञ्जलापञ्जला जे सुहुमा      | ६७ १३७            |
| तह णाशी विदु अदया णाण         | २३३ ३८७          | पडिकमण पडिसरण               | ३०६ ५२०           |
| तहिव य सच्चे दले बभे          | 5£8 8 <b>8</b> % | पण्णाए धित्तव्वो जो चेदा    | २५७ <b>५०</b> ६   |
| उच्चा उपो विसुद्धो            | 800 688          | पण्णाए धित्तब्बो जो गादा    | २६६ ५०⊏           |
| सह्या दृहित्तु लिंगे          | 888 EXO          | पण्णाए धित्तव्यो जो दट्टा   | ንድ። ሂ፡።           |
| तह्याण कोवि जीवो अवभचारी      | ३३७ ४४८          | परमट्टबाहिराजे ते अरुणाणेण  | १४४ २=४           |
| सद्भाण कोवि जीवो वधायओ        | 388 888          | परमट्टीह्य दुअठिदो जो कुणदि | १५२ २=१           |
| तह्या ज मेलि णिच्या दोण्हंवि  | ३२४ ४४६          | परमट्टो खलुसमबो सुद्धो जो   | १५१ २७६           |
| दक्का दुकुसीलेहिय रायंमा      | १४७ २७४          | परमप्याणं कुटवं अप्याणं पिय | ६२ १८१            |
| तिवही एसुवकोगी अप्पवियप       | EX 5EX           | परमध्याणमङ्ख्य अध्याणं पिय  | ደን የደን            |
| तिबिही एसुवनीगी जप्पवियप्पं   | ८५ १६७           | परमाणुमिलयपि हु रायादीण     | २०१ ३६०           |
| तेसि पुणोवि य इमो भणिदो       | ११० २२४          | पाखडीलिगाणि व               | ४०८ ६४७           |
| तेर्श्व हेऊ मणिदा             | 355 038          | पालकी लिगेसुव               | ४१३ ६५४           |
| त एयलविहत्त दाएहं अप्पणी      | प्र १६           | पुग्गलकम्मं कोहो जीव        | १२३ २३४           |
| स सल् जीवणिबद्धं कम्मइय       | १३६ २४७          | पुरमलकम्म मिच्छ जोगो        | EE \$E8           |
| संणिच्छयेण जुज्जदिण सरीर      | २६ ७३            | पुग्गलकम्म रागो तस्स        | የፈደ ३४६           |
| तं जाण जोगउदय जो जीवाण        | ६३४ ५४७          | पुढवीपिडसमाणा पुन्वणिबद्धा  | १६८ ३०८           |
| · <b>य</b>                    |                  | <b>पुरिसित्यियाहिलासी</b>   | ३३६ ४४=           |
| श्रेषाई अधराहे कुव्वदि        | ३०१ ४१४          | पुरिसो जह कोवि इह विति      | 558 Ros           |
| द                             |                  | वोग्गलदभ्य सद्दत्तपरिणय     | ₹08 €08           |
| दब्बगुणस्स य श्वादा ण कुणदि   | \$08 58E         | पंचे मुस्संत परिसदूण जोगा   | प्रम १२४          |
| हिम्प जं उप्पज्जह गुणेहि      | ३०८ ४२७          | •                           |                   |
| माने उद्दम् जंते णियमा        | ६६४ ३४७          | कासोण हकइ णार्ण             | 34 <b>4 \$</b> 34 |
| विट्ठी बहेव णाण बकारय         | ३२० ५४३          | ₹                           |                   |
| दुविखरसुहिदे जीवे             | २६६ ४४४          | बुद्धी ववसाओवि य            | २७१ ४६४           |

|                             | चा.सं. पुस. |                                | गा.सं. पृ.सं.   |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| बंद्याणं च सहाव वियाणियो    | २६३ ४६८     | ववहारस्स दरीसणम्बएसो           | ४६ १०६          |
| बंधुबभोगणि मिले             | २१७ ३८२     | ववहारस्स दुबादा पुग्गलकम्मं    | द४ १७५          |
| -<br>-                      |             | ववहारिओ पुण णओ                 | ४१४ ६५७         |
| भावी रागादिजुदो जीवेग       | १६७ ३०४     | वयहारेण दु बादा करेदि          | हें दें         |
| म् जतस्स वि विविहे          | २२० ३८७     | ववहारेण दु एदे जीवस हवंति      | ४६ १२०          |
| मूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य   | १३ ३७       | ववहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स        | ७ २०            |
| -<br>H                      |             | ववहारोऽमूबत्थो भूयत्यो देसिदो  | ११ २७           |
| गज्यां परिगाही जड़ तदी      | २०८ ३७४     | विज्जारहमारूढो मणोरह           | २३६ ४१८         |
| मारिमि जीवावेमि य सरी       | २६१ ४४६     | वेदंतो कम्मफल अप्याण           | ३८७ ६१४         |
| मिच्छल अविरमण कसायजोगा      | १६४ ३००     | वेदतो कम्मफलमए                 | ३०० ६१४         |
| मिण्छत्त जद्द पयडी          | ३२० ४४३     | वेदतो कम्मफलं सुहिदो           | ३८६ ६१४         |
| मिच्छतं पुण द्विहं जीवमजीवं | 50 858      | वदित्तु सञ्वसिद्धे             | 8 X             |
| मोक्ल असद्हतो अभविय         | २७४ ४६६     | स                              |                 |
| मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि      | ४१२ ६५२     | सत्य णाण ण हवइ                 | ३६० ६३६         |
| मोत्तूण णिच्छयट्ठं ववहारे   | १५६ २८८     | सद्हदि य पनियदि य              | २७४ ४७२         |
| मोहणकम्मस्युदया दुवण्णिया   | ६८ १३८      | सहो णाण ण हवइ जहाा             | 3E8 E3E         |
| ₹                           |             | सम्मत्तपडिणिबद्ध मिच्छरा       | 848 968         |
| रत्तो बंधदि कम्मं मुचदि     | १५० २७=     | सम्मदिद्वी जीवा णिस्सका        | १२८ ४०%         |
| रागो दोसो मोहो जीवस्सेव     | X3X 90F     | सम्मद् सणणाण एसो लहदिति        | <b>\$88 568</b> |
| रागो दोसो मोहो य आसवा       | ०५६ ७७१     | सञ्बण्हुणाणदिहो जीवो उवओग      | २४ ६४           |
| रायह्यिय दोसह्यिय           | २८१ ४८२     | सव्वे करेइ जीवो अज्ज्ञवसाणेण   | २६८ ४४८         |
| रायह्मि य दोसह्मि य         | २६२ ४६३     | सब्बे पुञ्बणिबद्धा दुपच्चया    | १७३ ३१६         |
| राय ह जियादो तिय एसो        | 80 805      | सब्बे भावे जह्या पञ्चक्खाइ     | ३४ ६३           |
| रूव णाण ण हवइ जहाा रूव      | ३४२ ६३६     | सामण्णपञ्चया खलु चउरो          | १०६ २२४         |
| ₩                           | 191 111     | सुदपरिचिदाणुभूया सन्वस्सवि     | 8 88            |
| ला<br>लोयसमणाणमेय           | ३२२ ५४६     | सुद्ध तु वियाणंती सुद्ध        | १८६ ३३४         |
| नोयस्स कुणइ विष्ह           | २२२ ४४६     | सुद्धो सुद्धादेसो णायन्वो परम  | १२ ३०           |
| सामस्य प्रुपद्दाचन्त्र      | 411 405     | सेवतो विण सेवइ असेवमाणो        | \$ EU 3 X 7     |
| बण्णो णाणं ण हबइ            | ३८३ ६३६     | सो चेव कुणइ सोचिय              | 380 866         |
| बत्यस्स सेदभावो जह णासेदि   | 670 540     | सोबण्णिय पि णियलं बंधदि        | १४६ २७३         |
| बत्यस्स सेदभावो जह          | १५८ २६०     | सो सब्दगाणदरिसी                | १६० २८३         |
| बत्यस्स सेदभावो जह          | १४६ २६०     | सती दु णिष्वभोज्जः बाला        | १७४ ३१६         |
| वस्युं पड्चा जंपूण          | २६४ ४४१     | ससिद्धिराधिसद्ध साधिय          | ७९४ ४०६         |
| बदणियमाणि घरंता सीलाणि      | १४३ २=३     | 8                              |                 |
| बदसमिदीगुत्तीओ              | २७३ ४६८     | हेउअभावे णियमा                 | MFF 938         |
| वबहारणको भासदि जीवो देहो य  | ०७ ७५       | हेदूबद्वियप्पो अट्रव्वियप्पस्य | १७= ३२०         |
| ववहारभासिएण उ परदम्बं       | ३२४ ४४६     | होद्रण णिरुवभोज्जा तह          | १७५ ३१६         |
|                             |             | - 11                           |                 |

६६८ समयसार

## क्ष कलशकाव्यानां अकारादिक्रमेण सूची क्ष

|                                        | गाःसः पृसः           |                                     | या.स. वृ.स. |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| अ                                      |                      | <b>आसंसारविरोधिसवरजर्यकान्ता</b>    | १२४ ३२६     |
| बकर्ता जीवोऽयं स्थित इति               | १६५ ४२६              | बाससारात्प्रतिपदममी रागिणो          | १३८ ३६१     |
| असंडितमनाकुल ज्वलदनन्त                 | \$8 X8               |                                     |             |
| अचित्यमनित स्वयमेव देवश्चित्मात्र      | <b>१</b> ४४ ३७२      | इति परिचिततत्त्वैरात्मकायैकताया     | २६ ६२       |
| <b>बन्छान्छा: स्व</b> यमुन्छलति यदिमा. | 9४१ ३६=              | इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति | 308 308     |
| वज्ञानतस्तु सतृणाभ्यववहारकारी          | \$07 ex              | इति वस्तुस्बभावं स्वं नाज्ञानी      | \$99 858    |
| अज्ञानमयभावानामजानी व्याप्य            | ६८ २४६               | इति सति सह सबै रन्यभावे             | 39 88       |
| अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य            | <b>6</b> £ £ 8 8 8 4 | इतीदमात्मनस्तस्वं                   | २४६ ६६१     |
| अज्ञानान्मृगत्ब्णिकां जलधिया           | ४८ २०३               | इत: पदार्थप्रथनावमु ठनाव्           | 238 £3X     |
| श्रज्ञानं ज्ञानमध्येवं कुर्वन्नात्मान  | ६१ २०५               | इत्य ज्ञानककचकलनापाटन               | 8X 888      |
| वजानी प्रकृतिस्वभावनिरतो               | <b>ए</b> ६४ ७३१      | इत्य परिग्रहमपास्य समस्तमेव         | १४४ ३७=     |
| बतो हताः प्रमादिनो गता. सुखासीनता      | १८८ ५२३              | इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल           | 80= 8€.     |
| वतः शुद्धनयायसा प्रत्यग्ज्योति         | ७ ३६                 | इत्येवं विरचस्य सप्रति              | ४८ १४७      |
| अध्यंत्तं भावयित्वा विरतिमविरत         | २३३ ६३३              | इदमेक जगच्चक्षुरक्षय                | २४४ ६४≈     |
| वय महामदनिर्भरमंथरं समररग              | ३३२ ६११              | इदमेवात तात्पर्यं हेयः              | १२२ ३२३     |
| बद्धैतापि हिचेतना जगति                 | १८३ ४११              | इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्             | ६१ २६१      |
| अध्यास्य मुद्धनयमुद्धतवोधचिह्न         | १२० ३२१              | ज                                   |             |
| अनंतधर्मणस्तत्त्व पश्यन्ती             | ₹ ₹                  | उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं      | £ ¥3        |
| अनवरतमनतैबंध्यते सापराध                | १८७ ४१६              | उन्मृक्तम् न्मोच्यमशेषतस्तत्तमात्त  | २३६ ६४३     |
| वनाधनतमचलं स्वसंवेद्यमिदं              | 66 680               | उभयनयविरोधध्वसिनि स्यात्            | ४ ३३        |
| बनेनाध्यवसायेन निष्फलेन                | १७१ ४५७              | Ų                                   |             |
| अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं         | २३४ ६४३              | एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वाद           | १४० ३६४     |
| षयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली         | २३ ६७                | एकत्वं व्यवहारतो न तु पुन:          | २७ ६२       |
| असमलमतिजल्पैदु विकल्पै                 | २४४ ६५८              | एकत्वे नियतस्य मुद्धनयतो            | ६ ३४        |
| अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यन्त           | २६ ६७                | एकमेव हि तत्स्वाद्यं विषदा          | 836 368     |
| बस्मिन्ननादिनि महत्यविवेक              | 88 888               | एकश्चितश्चिन्मय एव भावो             | १५४ ५११     |
| आ                                      |                      | एक ज्ञानमनाधनतमचलं                  | \$40 X0E    |
| <b>बा</b> कामन्नविकल्पमावमचल           | ४३५ ६३               | एक: परिणमति सदा परिणामो             | ४२ १८०      |
| बात्मनश्चिन्तयैवालं मेचका              | 8E XX                | एकः कर्ता चिदह्रमिह में कर्म        | ४६ १४३      |
| बात्मभावान्करोत्यात्मा परमावान्        | ४६ १⊏१               | एकस्य कर्ता न तथा परस्य             | ७४ २४७      |
| <b>जात्मस्वभावं</b> परभावभिन्नमापूर्ण  | १० ४२                | एकस्य कार्यन तथा परस्य              | ७६ २४=      |
| धात्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् | ६२ २०४               | एकस्य चेत्यो न तथा परस्य            | =           |
| बात्मानं परिशुद्धभीष्मुभिरतिव्याप्ति   | २०६ ४७१              | एकस्य चैको न तथा परस्य              | 58 5x6      |
| बात्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या     | १३ ४८                | एकस्य जीवो न तथा परस्य              | 0           |
| बाससारत एव धावति पर कुर्वेह            | ४४ १८१               | एकस्य दुष्टो न तथा परस्य            | ७३ २४७      |

थासूची ६६६

|                                  | गा.सं.     | पृसं.    |                                       | गा.स. | पृ.सं. |
|----------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|-------|--------|
| एकस्य दृश्यो न तथा परस्य         | 50         |          | चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं     | 4     | ¥.     |
| एकस्य नाना न तथा परस्य           | <b>4</b> 7 | २५६      | <b>चित्स्वभावभरभावितभावा</b>          | 93    | २६३    |
| एकस्य नित्यो न तथा परस्य         | <b>5</b> 3 | 3 x F    | चैंद्रुप्य जडरूपताच दधतोः             | १२६   | ३३०    |
| एकस्य बद्धो न तथा परस्य          | 90         | २५७      | ্ৰ<br>অ                               |       |        |
| एकस्य भातो न तथा परस्य           | 58         | ६६०      | जानाति यः संन करोति                   | १६७   | 830    |
| एकस्य भावो न तथा परस्य           | <b>5</b> 0 | २५८      | जीव. करोति यदि पुद्गलकर्म             | ६३    | २२३    |
| एकस्य भोक्ता न तथा परस्य         | ७४         | २५८      | जीवाजीवविवेकपुष्कलद्शा                | ३३    | £Х     |
| एकस्य मूढोन तथा परस्य            | ७१         | २४७      | जीवादजीवमिति लक्षणती                  | 8.5   | 525    |
| एकस्य रक्तो न तथा परस्य          | ७२         | २४७      | ट                                     |       |        |
| एकस्य वस्त्न इहान्यतरेण साध      | 708        | ५५१      | टच्चोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञान           | १६१   | 805    |
| एकस्य वाच्यो न तथा परस्य         | 48         | २५१      |                                       |       |        |
| एकस्य वेद्यो न तथा परस्य         | / 5        | २६०      | तद्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्य      | १३४   | ₿%⊏    |
| एकस्य साता न तथा परस्य           | 53         | ३४६      | तथापि न निरगंल चरित्मिष्यते           | 8 6 6 | ४२€    |
| एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य       | ७७         | २५६      | तदय कर्म शुभाशुभभेदतो                 | १००   | 335    |
| एकस्य हेतुनं न तथा परस्य         | <b>৬</b> 5 | २४६      | त्यक्त येन फल संकर्मकुरुते            | १भ्र  | ४०२    |
| एको दूरास्यजित मदिरां बाह्यणत्वा | 909        | 375      | त्यक्त्वाःशुद्धिविधायि तत्किल         | 939   | X 5.R  |
| एको मोक्षपथो य एष                | 280        | ξXヲ      | त्यजतु जगदिदानीं मोह                  | २२    | 43     |
| एवं ज्ञानस्य झुद्धस्य देह एव न   | २३८        | ६४६      | व                                     |       |        |
| एष ज्ञानघनो नित्यमातमा सिद्धि    | <b>१</b> × | ४१       | दर्शनज्ञानचारित्रवयात्मा              | 3\$5  | ξX१    |
| एवैकैव हि वेदना यदचस             | 8 × €      | ४०४      | दर्शनज्ञान चारित्रीस्त्रित्वादेकत्वतः | १६    | *8     |
| <b>₹</b>                         |            |          | दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभः            | १७    | 48     |
| कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया  | ₹•         |          | दूर भूरिविकल्पजालगहने                 | 83    | २६४    |
| कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमूला    | २१         |          | द्रव्यक्तिगममकारमीलितै                | २४३   | ६५६    |
| कर्ताकर्ताभवति न यया             | 33         |          | द्विधाकृत्य प्रजाककचदलनाद्            | १८०   | 883    |
| कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियत  | € 5        |          |                                       |       |        |
| कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्     | १५२        |          | धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने              | १२३   | 358    |
| कतु वेदियतुश्च युक्तिवशतो        | 308        |          | न                                     |       |        |
| कतृत्व न स्वभावोऽस्य चितो        | 868        |          | न कमंबहुलं जगन्त चलनात्मक             | १६४   | ४२४    |
| कर्म सर्वमपि सर्वविदी            | ₹∘₹        |          | न जात् रागादिनिमित्तभाव               | १७४   | ४७व    |
| कर्में व प्रवितक्यं कतृंहतकैः    | २०४        |          | नन् परिणाम एव किल                     | 788   | ২৩=    |
| कांत्यैव स्नपमित से दशदिशो       | 58         | ६८       | नमः समयसाराय                          | 8     | 8      |
| कार्यत्वादकृतं न कर्म            | २०३        |          | न हि विद्यति बद्धस्पृष्टभावादयो       | 88    | 80     |
| ब्तकारितानुमन्नैस्त्रि           | २२४        |          | नाइनुते विषयसेवनेऽपि य स्व            |       | ₹ ¥ ₹  |
| क्लिश्यता स्वयमेव दुष्करतरै      | 185        | \$ \$ 5. | नास्ति सर्वोऽपि संबधः                 |       | ४४=    |
| ख<br>वृतकुंभाभिद्यानेऽपि         |            | • • •    | निजमहिमस्ताना भेदविज्ञानशक्त्या       |       | 335    |
| नुषञ्च ना नवाग्याप               | 80         | 235      | नित्यमविकारसुस्थितसर्वाङ्ग            |       | 680    |
| विच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो 🖣    | ₹६         | ११३      | निवंस्यंते येन यदत्र किचित्           |       | 234    |

६७० समयसार

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गा.सं. पृ.सं. |                                  | गा.सं. पू.सं. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| नि:शेषकर्मेफलसंन्यसनान्ममैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३१ ६३२       | मिच्यादुष्टे:स एवास्य            | \$00 888      |
| निषिद्धं सर्वस्मिन्सुकृतदुरिते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०४ २७=       | मोक्षहेतुतिरोधानाद् बधत्यात्     | १०८ २८६       |
| नीत्वा सम्यक् प्रलयमस्त्रिलान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६३ ४२६       | मोहविलासविज्•िभत                 | २२७ ६२३       |
| नैकस्य हि कर्तारी ही स्तो हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४४ १=१        | मोहाद्यदहमकार्थं समस्तमपि        | २२६ ६२१       |
| नौभौ परिणमत. ससु परिणामो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रव १६०      | य<br>य एव भूक्त्वानयपक्षपातं     | ६६ २५७        |
| The state of the s | 31 1          | यत्तु बस्तु कुस्तेऽन्यवस्तुनः    | २१४ ४५०       |
| पदमिदं ननुकर्मदुरासद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४३ ३७०       | यन्सन्नाशमुपैति तत्न नियत        | ११७ ४०६       |
| परद्रव्यग्रह कुवँन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८६ ५१३       | यदि कथमपि धारावाहिना             | १२७ ३३४       |
| परपरिणतिहेतोमीहनाम्नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 8           | यदिह भवति रागद्वे षदोषप्रसृति.   | २२० ६०१       |
| परपरिणतिमुज्झत् खडयद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४७ १४२        | यदेतद् जानात्मा घृवमचल           | \$04 5E\$     |
| परमार्थेन तु व्यक्तजातृत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८ ५४         | यस प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीत     | १८६ ४२३       |
| पूर्ण काच्युतमुद्धवोधमहिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२२ ६०६       | य करोति स करोति केवल             | ह६ २६६        |
| पूर्वबद्धनिजकर्मविपाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४६ ३८६       | यः परिणमति स कर्तायः             | ४१ १⊏०        |
| प्रच्युत्य शुद्धनयत पूनरेव ये तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२१ ३२२       | य पूर्वभावकृतकर्म विषद्गाणा      | २३२ ६३२       |
| प्रज्ञालेली शितेय कथमपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८१ ४०१       | या दुक्ताद्गिहास्ति तस्य बन्नतो  | 235 ex        |
| प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२= ६२६       | यावत्पाकमूपैति कर्मविरतिज्ञानस्य | ११० २६६       |
| प्रमादकलितः कथं भवति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६० ५२३       | ये तुकर्तारमात्मान               | 888 XXX       |
| प्राकारकवलिताबरम् <b>पवनराजी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५ ७४         | येतुस्वभावनियमं कलयन्तिनेम       | २०२ ४४२       |
| प्राणोच्छेदमुदाहरति मरणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४६ ४०७       | ये स्वेनं परिहत्य संवृतिपथ       | २४१ ६४४       |
| मानान्वयनुवाहरात नरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146 800       | ₹                                |               |
| बन्धच्छेदारकलयदतुलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६२ ४२४       | रागजन्मनि निमित्तता              | २२१ ६०२       |
| बहिल् ठति यद्यपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 787 XUE       | रागद्वे बद्वयमुदयते ताबदेतन्त    | २१७ ४€३       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111 200       | रागद्वे विविभावमुक्तमहसी         | २२३ ६१०       |
| <b>म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | रागद्वेषविमोहाना ज्ञानिना        | ११६ ३१६       |
| भावयेद्भेदविज्ञानमिद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३० ३४१       | रागद्वेषाविह हि भवति             | २१८ ४६८       |
| भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०६ ४११       | रागद्वे घोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या | २१६ ५६८       |
| भावो रागद्वेषमीहैविना यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66€ 966       | रागादयो वधनिदानमुक्ता            | १७४ ४७६       |
| भित्वा सर्वमपि स्वलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८२ ४०७       | रागादीनामुदयमदयं                 | 938 309       |
| मूतं भातमभूतमेव रमसान्निभिद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93 80         | रागादीना झगिति विगमात्           | १२४ ३२४       |
| भेदशानोच्छलनकलनाच्छुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३२ ३४२       | रागाद्यास्रवरोधतो निजधुरां       | 633 388       |
| भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३१ ३४२       | रागोद्गारमहारसेन सकलं            | १६३ ४२१       |
| भेदोन्माद भ्रमरसभरान्नाटयत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११२ २६७       | रुधन् बंघं नविमिति निजैः         | १६२ ४१=       |
| भोक्तृत्वं न स्वमावीऽस्य स्मृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६६ ४३४       | त                                |               |
| म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च     | १६५ ४२६       |
| मन्ता कर्मनयावलंबनपरा ज्ञानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288 380       | लोक. शाश्वत एक एव                | EXX ROX       |
| मञ्जंतु निर्भरममी सममेव लोका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹₹ €४         | 4                                |               |
| माऽकर्तारममी स्पृशन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०४ ४६७       | वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु       | 198 38        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | , ,                              |               |

|                                      | वास. पूर्स.    |                                            | गा.स.       | g. <del>q</del> . |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|
| वर्णाद्या वा रागमोहादयौ वा           | 399 84         | सम्यग्दृब्टि. स्वयमयमह जातु                | १३७         |                   |
| बणांद्यै: सहितस्तया विरहितो          | 85 680         | सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञान             | १३६         |                   |
| बस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो            | 283 800        | सर्वतः स्वरसनिर्भरभागं चेतये               |             | 32                |
| विकल्पकः परं कर्ता विकल्पःकर्म       | ६४ २६६         | सर्ववाध्यवसानमेवमित्रलं                    | ₹७३         |                   |
| विगलंतु कर्मविवतक्ष्मलानि            | २३० ६२६        | सर्वस्यामेव जीवत्यां द्रव्य                | 280         |                   |
| विज्ञहति न हि सत्ता प्रत्ययाः        | ११८ ३१८        | सर्वे सर्वेव नियतं भवति स्वकीय             | <b>१</b> ६= |                   |
| विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन           | इ४ ६०३         | सिद्धातोऽयमुदात्तवित्त चरित                | 952         |                   |
| विश्वाद्विभवतोऽपि हि यस्प्रभावा      | १७२ ४६०        | स्थितेति जीवस्य निरंतराया (शुद्धि पत्रमें) |             | 230               |
| वृत्त कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य          | 325 008        | स्यितेत्यविष्ना खल् पुद्गलस्य              |             | 238               |
| वृत्तं ज्ञानस्वमावेन ज्ञानस्य        | १०६ २८६        | स्वेच्छासम्च्छलदनत्पविकत्पजाल              |             | 250               |
| <b>बृत्यंशभेदतो</b> ऽपश              | २०७ ४६८        | स्व रूप किल बस्तुनोऽस्ति                   | 2×=         |                   |
| बेद्यवेदकविभावचलत्वाद्               | 138 089        | 8                                          |             |                   |
| भ्यतिरिक्तं परद्रभ्यादेव             | <b>२३७ ६४३</b> | हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणा                    | ***         | २७२               |
| व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि स्यात्पदाङ्क | ४ ३४           | क्ष                                        | 1-1         | 101               |
| व्यवहारविमूददृष्टयः                  | २४२ ६४६        | क्षणिकसिदमिहैक.                            | २०६         | 450               |
| व्याप्यव्यापकता तदात्मनि             | 88 880         | *                                          | 1-4         |                   |
| व्यावहारिकद्भीय केवलं                | २१० ५७३        | ज्ञष्तिः करोतौ न हि मासतेन्तः              | £19         | २६६               |
| स                                    |                | ज्ञानमय एव भावः कृतो भवेद                  |             | 288               |
| शुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्त्वं    | ६३४ ४६३        | ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः                   |             | £3.               |
| शुद्धद्रव्यस्वरसम्बन। हिक            | ६३४ ३१६        | ज्ञानस्य सचेतनयैव नित्यं                   |             | £88               |
| #                                    |                | ज्ञानादेव ज्वलनप्यसोरीव्यय                 |             | 208               |
| सकलमपि विहायाह्नाय विच्छवित          | ३५ ११३         | ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्या          |             | 208               |
| समस्तिमित्येव मपास्य कर्म            | २२६ ६२६        | ज्ञानिन कर्मन जातु कर्तुम्चितं             |             | 335               |
| सन्यस्यन्तिजबुद्धिपूर्वमनिशं राग     | 886 388        | ज्ञानिनो न हि परिग्रहमाव                   |             | 338               |
| सन्यस्तव्यमिद समस्तमपि तत्           | १०६ २६६        | ज्ञानिनी ज्ञाननिव ताः सर्वे मावा           |             | 283               |
| संपद्यते सबर एष साक्षात्             | १२६ ३४१        | ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म             |             | 488               |
| सम्यग्दुष्टय एवं साहसमिद             | 848 RD\$       | ज्ञानी जानन्त्रपीमा स्वपर                  |             | 954               |
|                                      |                |                                            |             |                   |

## ब्रध्यात्मयोगो न्यायतीयं पूज्य श्री १०४ झुल्लक मनोहर जी वर्सी भीमत्सहजानन्द महाराज द्वारा विरचितस्

## सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकेम

।। शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम ।।

यस्मित् सुधाम्नि निरता गतभेदभावाः, प्राप्त्यन्ति चापूरचलं सहजं सुशर्म । एकस्वरूपममलं परिएगाममूलं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥१॥ शृद्धं चिदिस्म जपतो निजमुलमंत्रं, ॐ मृति मृतिरहितं स्प्रशतः स्वतंत्रम् । यत्र प्रयान्ति विलयं विपदो विकल्पाः, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥२॥ भिन्नं समस्तपरतः परभावतम्त, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम् । निक्षेपमाननयसर्वेविकल्पदूरं, शुद्धं चिदिसम तहजं परमात्मतत्त्वम ॥३॥ ज्योतिः परं स्वरमकर्तुं न भोक्तु गुप्तं, ज्ञानिस्ववेद्यमकलं स्वरसाप्तसत्त्वम् । चिन्मात्रधाम नियतं सततप्रकाशं, शद्धं चिदिस्म सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥ मद्भैतबह्यसमयेश्वरविष्णुवाच्यं, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् । यदृष्टिसंश्रयगाजामलवृत्तितानं, शुद्धं चिर्दास्म सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥५॥ माभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमंशं, भूतार्थबोधविमुखव्यवहारहष्टचाम् । मानंदशक्तिहशिबोधचरित्रपिण्डं, शृद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥६॥ श्द्धान्तरङ्गस्विलासविकासभूमि, नित्यं निरावरणमञ्जनमूक्तमीरम् । निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शृद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥७॥ ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्ध्यानमूत्तमतया गदितः समाधिः । यदृर्शनात्प्रवहति प्रभुमोक्षमार्गः, शृद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥ ॥ ॥

> सहजपरमात्मतत्त्वं स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्पं य: । सहजानन्दसुवन्दां स्वभावमनुपर्यंयं याति ॥६॥

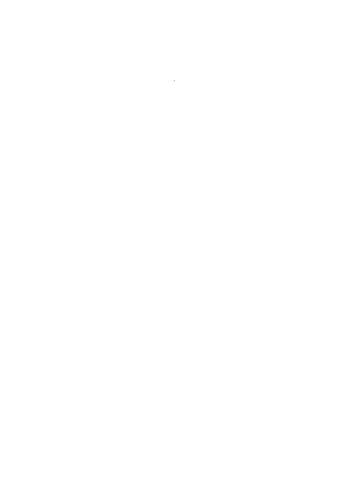